# ऐतरेबाह्मपाम

सम्पादकः, अनुसदकः,

Rio Kairi ainaja:

तारा प्रिटिश वक्स

AND PARTITION OF

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband: In Public Domain.



THE STREET STREET



hr Vipin Kumar Col. Deoband, in Public

Digitized by Madhuban Trust, Delhi CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

Digitized by Madhuban Trust, Delhi प्राच्यभारतीप्रन्थमाला—१५ Prāchyabhāratī Series—15

# ऐतरेयत्राह्मणम्

सम्पादकः, अनुवादकः

डॉ० सुधाकर मालवीयः

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

#### ऋग्वेदीयम्

## ऐतरेयत्राह्मणम्

श्रोमत्सायणाचार्यकृत-'वेदार्थप्रकाश'-नामभाष्येण सहितम् 'सरला'-ष्यया हिन्दीव्याख्यया चोपेतम् टिप्पण्यादिसमन्वितम्

सम्पादकोनुवादकश्च

डाँ० सुधाकर मालवीयः

एम० ए०, पीएच० डी०, साहित्याचार्यः ( संस्कृत विभागः काशी हिन्दू विश्वविद्यालयः )

> प्रास्ताविकम् डॉ० गौरीनाथ शास्त्री

कुलपति सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः

द्वितीयो भागः

[ पञ्चमतः—अष्टमपञ्चिकान्तः ]

प्रकाशक:

तारा प्रिटिंग वक्स

१९८३ तमः ख्रिष्टाब्दः ]

[ २०४० तमो वैक्रमाब्दः

# THE AITAREYA BRĀHMANA OF THE RGVEDA

With the Commentary

VEDĀRTHA-PRAKĀŠA OF SĀYAŅĀCĀRYA

AND 'SARALA' HINDI TRANSLATION

Dr. SUDHAKAR MALAVIYA
M. A., Ph.D., Sahityacarya
DEPARTMENT OF SANSKRIT & PALI
BANARAS HINDU UNIVERSITY

Foreword by

Dr. GAURI NATH SASTRI

VICE-CHANCELLOR, SAMPURNANAND SANSKRIT UNIVERSITY

VARANASI

VOL. II

TARA PRINTING WORKS
VARANASI

1983

TA EMANT MININ ATANA

प्रकाशक:

Published by

तारा ब्रिटिंग वक्सं

Tara Printing Works

कमच्छा

Kamachha

वाराणसी २२१०१० (उ० प्र०)

Varanasi 221010 (U. P),

प्रथमं संस्करणम्

मूल्य ( पृष्ट् | Tara Book Agency | Price Rs. | First Edition

Price I (Rupees E

मुद्रक:

चेतना प्रिटर्स

पांडेपुर, वाराणसी

Printed at

Chetana Printers

Pandeypur, Varanasi

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

श्रीमद्गुरुवर्यायाः मिश्रकुलालङ्कारमणिमालायाः प्रोफसर डॉ० पद्मानिश्रमहोदयायाः करकमले सादरं समर्पितम्

\* \* \*

गृह्णन्ति सर्वे गुणिनं सदैव

न निर्गुणं वाञ्छति कोऽपि किन्तु ।

यो निर्गुणञ्चापि गुणीकरोति

प्रकीर्त्यतेऽसौ भुवने गरीयान् ॥

—सुधाकर मालवीयः

#### FOREWORD

Vedic literature represents the oldest Indo-European literary monument in which the culture and civilisation of the ancient Indian people are reflected. According to Indian traditions it comprises two parts, Samhitā (also called Mantra) and Brāhmaṇa. Indian scholars have found it difficult to define them. It is worthy of consideration that the author of the Mīmāmsā-sūtras gives the following definitions: Mantra is what reminds us of objects enjoined to be performed; the rest (of Vedic literature) is called Brāhmaṇa.

For obvious reasons the aforesaid defintion of Mantra is inconclusive, and, that being so, the definition of Brāhmaṇa also has no legs to stand upon. It is for this reason that attempts have been made to frame precise descriptions of both so that they may be distinguished. But unfortunately these descriptions, too, are found to be inexhaustive. Finally, it is held that Mantras are those Vedic texts which are called so in Indian traditions. In the same way, Brāhmaṇas are those Vedic texts which Vedic scholars designate as such.

For all practical purposes, however, Samhitas or Mantras may be described as collections of hymns, prayers, incantations, benedictions, sacrificial formulas and litanies. And, Brahmanas are dissertations on Brahman, that is Mantra; they are voluminous prose texts containing theological matter specially observations on sacrifices and mystical significance of different sacrificial rites and ceremonies.

The Brāhmaṇa literature is divided into three parts, Pure Brāhmaṇas, Āraṇyakas and Upaniṣads. It may be noted that though Āraṇyakas and Upaniṣads form parts of Brāhmaṇa literature, yet some of them are independent texts. But, whether they are parts of Brāhmaṇas or independent texts, the fact remains that there is continuity of one thought current holding

them together and justifying their common designation as Brāhmana. It may be observed in passing that in spite of the rich variety of topics contained therein, the entire Vedic literature, Mantra and Brahmana, reflects a unity of thought that has undergone change and development from the days they were first composed till the times they were completed. Though Mantra literature and Pure Brahmanas are described as the Book of Work (Karma-kānda) and Āranyaka and Upanisads are designated as the Book of Knowledge (Jñāna-kānda) and though we are prone to think in terms of antagonism between karman and jñāna as means to the ultimate goal of life which is very much in evidence in works of later years, we venture to state without any hesitation that mantras of the four Samhitas and texts of Brahmanas, Aranyaand Upanisads breathe one single spirit of spiritual realisation on the part of Vedic seers, a band of inspired people endowed with the requisite power of transmission of their intuitive-knowledge through a medium of expression of unquestionable authority, sublime and eloquent. It should be noted that Vedic sacrifices are not formal rituals intended to confer upon the performer a happy base of life in the heaven after death. Their aim is to raise moral consciousness to the plane of undying eternal consciousness for which the name svah (heaven) is given—a state of perennial ecstasy where all thirsts are quenched. Both dravya yajña and jñāna-yajña can reach us to that height. And, as such, it is almost futile to argue a case for contradiction between karman and jñāna so far as Vedic literature and its purport are concerned. This may be proved on the strength of the fact that Samhitā., Brāhmana and Upanisad texts are mixed up with one another leaving the impression that there is hardly any antagonism among them in respect of their purport. It may be recalled in this context that the Bhagavadgita states:

"सर्वं कर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते"।

Among the three parts of the Brāhmaṇa literature Pure Brāhmaṇas confine themselves to matters relating to sacrifice.

Although the sanctity of Mantra literature is somewhat unique and outstanding, it can be said explicitly that the utility of Brāhmaṇas is never to be underestimated as aids to the understanding of mantras. Brāhmaṇa means dissertation on Brahman or Mantra which contain the two elements of karman and jñāna on which dissertation was felt necessary and the Brāhmaṇa literature came into being, parts of it explaining matters relating to karman and parts again dealing with issues concerning jñana.

It cannot be established that the whole of the Brāhmaṇa literature is posterior to Mantra literature because then it would be difficult to explain how the Mantras were understood and employed in the days of their composition, particularly again when it is admitted that Mantras were generally used in Vedic rituals. Thus the Brāhmaṇas are the earliest expositions of the meaning of Mantras, but they do not explain Vedic texts word by word. The aim of Brāhmaṇas is to point out the link between a mantra and its application to a ritual and not to paraphrase and explain every word of every hymn. The Pure Brāhmaṇas chiefly enlighten us with the course of ritualistic activities and they do not advocate any bias against 'knowledge'. To the contrary, they often declare that the 'knowledge' of the purpose of a sacrifice is as much effective as its 'performance'.

The two extant Brāhmaṇas of the Rgveda are called Aitareya and Śaṅkhāyana which is named Kauṣītaki as well. Mahidāsa Aitareya is the compiler of the Aitareya Brāhmaṇa. The chapters of this Brāhmaṇa describe Agniṣṭoma, Gavāmayana, Dvādaśāha, Agnihotra and Rājasūya sacrifices and thus it deals with oma-sacrifices only. Prof. A. B. Keith has made a comprehensive and comparative study of these two extant Brāhmaṇas of Rgveda in his monumental work entitled 'Rigveda Brāhmaṇa'. The Aitareya and Kauṣītaki Brāhmaṇas of the Rigveda.'

The present edition of Aitareya Brāhmaṇa in two volumes consists of the text with the Bhāṣya written by Ācārya Sāyaṇa together with its Hindi translation. The editor and translator, Dr. Sudhakara Malaviya has carefully edited thetext and its Bhāṣya providing notes wherever necessary and giving its exposition in Hindi. In the end the Aitareya Brāhmaṇa Kroḍa Patra and index of *Pratīkas* have been given which make this edition quite useful. I hope, this edition of Aitareya Brāhmaṇa will be most helpful to the scholars engaged in Vedic Studies.

Gaurinath Sastri

15th August, 1983

Vice-chancellor
Sampurnanand Sanskrit University
Varanasi.

### सम्पादकीयम्

अथेदानीं सामोदं प्राकाश्यं नीयते ऋग्वेदीय-ऐतरेयब्राह्मणस्य पञ्चमा-द्यष्टमपिञ्चकान्तः द्वितीयो भागः । १९८० तमे ख्रिष्टाब्दे सितम्बरमासे संपरिष्कृत्य सायणभाष्यसिहतः हिन्दीव्याख्यासिहतश्च चतुर्थपिञ्चकात्मकः प्रथमो भागः सम्पादितः । तामेव सरणीमनुसरन्नस्मिन् भागे श्रीमत्सायणाचार्यविरचित-'वेदार्थप्रकाशा'-ख्यभाष्यसिहतो हिन्दीव्याख्यायुतश्चाऽयं ग्रन्थः श्रीविश्वनाथ-कृपया सम्पूर्णतामगमत् ।

चत्वारिशदध्यायोपेतस्य ब्राह्मणस्य विशत्यध्यायोपेते प्रथमे खण्डे-चतुःसंस्थो ज्योतिष्टोमः प्रथमतः व्याख्यातः। तत्रापि प्रथमाध्याये —दीक्षणीयेष्टिः, द्वितीये —प्रायणीयेष्टिः, उदयनीयेष्टिश्च, तृतीये —आतिथ्येष्टिः, चतुर्थे — प्रवर्ग्याभिष्टवः, उपसदिष्टिश्च, पञ्चमे —सोमक्रयाद्याः —इत्येवमुत्तरत्र गवामयनमादित्यानामयनमङ्गिरसामयनं चैते संवत्सरसत्रविशेषाः। विशत्यध्यायोपेतेऽस्मिन् द्वितोये खण्डे — अग्निहोत्रादिकम्, पश्वङ्गविभागादिकम्, राजयज्ञे स्तोत्रशस्त्रयो-विशेषादिकञ्च अनुक्रमेण वक्ष्यन्ते।

अत्र ग्रन्थे 'ऐतरेय-ब्राह्मण-क्रोड्पत्रम्', ऐतरेयब्राह्मणखण्डान्तर्गतप्रतीकानां वर्णानुक्रमणिका, ऋग्वेदमन्त्राणां वर्णानुक्रमणिकादि चान्ते निवेशिता। अतः आशासे सर्वमेवैतद् बहूपयोगि सम्पत्स्यते स्वाध्यायशीलेभ्यः वैदिकशोधछात्रेभ्यः।

एवं यत्र तत्रोपलब्धान् पाठभेदानधो निवेश्य, दुरूहस्थलेषु च टिप्पणमिप संयोज्य, अत्र प्रतीकनिर्दिष्टानां तत्तद् वेदस्थमन्त्राणां स्थानसंकेतश्चाधो निवेश्य प्रकाश्यतेऽयम् ऋग्वेदीय-ऐतरेयब्राह्मणस्य द्वितीयोभागः।

अन्ते, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतिवश्वविद्यालयस्य 'कुलपित' पदमलङ्कृविणाः श्रद्धेय्या गुरुक्तल्पाः पं श्रीगौरीनाथशास्त्रिमहोदय अस्य ग्रन्थस्य प्रास्ताविकं विलिख्य माम् अनुगृहीतवन्त इति तेषाम्, एतस्य प्रकाशकानां—

काशीस्थ तारायन्त्रालयाधिपतीनां दुर्लभप्राचीनसंस्कृतग्रन्थरत्नानां प्रकाशने रतानां श्रीरमाशङ्करपण्ड्यामहोदयानाञ्च आभार मया हृदयेन स्वीक्रियते।

उत्तरप्रदेश-संस्कृत-अकादमी द्वारा प्रथमभागमाश्रित्य प्रदत्तः पुरस्कारः तादृशस्यैव द्वितीयभागस्य प्रस्तुत संस्करणस्यापि साध्यत्येव गौरवम् । अतस्तस्य कृतेऽपि सम्पादकः कृतज्ञतां ज्ञापयित ।

ग्रन्थस्यास्य संशोधने भाषाभाष्ये च यासां सन्मन्त्रणया प्रवृत्तोऽहमभवम्, यासां च वेदशास्त्रार्थानुशीलनपद्धत्या बहुशोऽहमुपकृतो जातः, तासामेव विमल-धीयुतानाम् अस्मद् गुरुचरणानां शिष्यानुकम्पिनीनां प्रोफेसर डाँ० पद्मामिश्र-महोदयानाम् आशीर्वादकामनया प्रणतिपुरस्सरं ता अभ्यर्थये—

> चरन् वै मधु विन्दित चरन् स्वादुमुदुम्बरम्। सूर्यस्य पश्य श्रेमाणं यो न तन्द्रयते चरंश्चरैवेति॥

-ऐ० ब्रा० ३३.३

गङ्गादशहरा सं० २०४० संस्कृत विमागः कला संकायः काशी हिन्दू विश्वविद्यालयः

विदुषां वर्शवदः सु<mark>धाकर मालवीयः</mark>

## भूमिका

वेदस्य लक्षणं प्रामाण्यं तदर्थज्ञानस्य महत्वश्चेत्यादयो बहवो विषयाः श्रीमत्सायणा-चार्येरेव ऐतरेयब्राह्मणमाष्यस्योपोद्घाते सिवस्तरं निरूपिताः। अतस्तदिषकृत्यापरो-पोद्घातः पिष्टपेषणमेव स्यातः, तथापि अध्येतृणां सौकर्याय संक्षेपेणैव व्युत्पत्तिपूर्वंकं वेदस्य ब्राह्मणशब्दस्य च यत्किश्चिद् इतिवृत्तमधुना प्रस्तूयते। 'विद्' घातोः करणार्थे घज् प्रत्यये सित निष्पन्नो 'वेद'शब्दो विद्विद्भिरेवं निरुच्यते—'वेद्यन्ते धर्मादिपुरुषार्थं चतुष्टयोपाया येन स वेद' इति। एतदेव विश्वदीकृतमेवं सायणाचार्यैः 'इष्टप्राप्त्यनिष्ट-परिहारयोरलौकिकमुपायं यो ग्रन्थो वेदयित स वेदः' इति।

अनित्येऽपि संसारेऽस्मिन् सर्वे लोकाः सुखावाधिसाधनेषु दुःखपरिहारोपायेषु च व्यापृताः दृश्यन्ते । पुत्रैषणा-वित्तेषणा-लोकैषणेति —एषणात्रयरूपेण परिणतोऽयं तेषा-मायासः । यैरलोकिकैष्पायैः साफल्यं मजेत ते वेदाधिगमेनैव ज्ञातव्या इति वेदशब्दस्यैव व्युत्पत्तिरेव सूचयति । कि वा वेदस्य वेदत्विमत्युद्धियेदमिप स्मर्यते —

"प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूनायो न बुध्यते । एनं विबन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता ॥"

तथाहि, प्रत्यक्षादिमिः प्रमाणैयोंथों नावगम्यते, तं स्वर्गादि श्रेयः साधनीभूतमुपायं य आवेदयति, स एव वेदशब्दस्य वाच्यः। एवमलौकिकोपायप्रख्यापकः कोऽयं वेदः? इति जिज्ञासाया समाधानरूपा आपस्तम्बस्य तदीयश्रौतसूत्रे उक्तिरियं चिरकालादेव अद्याविध प्रचलतीत्येव—

#### 'मन्त्रबाह्यणयोर्वेद नामधेयम्' इति ।

अनेकराचार्यः वेदस्यायमेव स्वरूपबोधः पुनः पुनरनुमोदितः, अस्यैव तात्पर्यं च शब्दान्तरेण अनेकशः प्रस्यापितम् । अधीनिर्दिष्टैरुल्लेखेरिदं स्पष्टीमवित—

- (i) 'भन्त्रब्राह्मणमित्याहुः'।
- (ii) 'मन्त्रबाह्मणं वेद इत्याचक्षते'। र

महर्षिणा कौशिकेनापि एवं व्याख्यातोऽयमर्थः-

'आम्नायः पुनर्मन्त्राश्च ब्राह्मणानि च।'3

१. आप० श्रौ० २४.१.३०। सत्या० श्रौ० १.१.७। कात्या० परि० प्रयोगमाला।

२. बौ० गृह्य ० २.६.२—३। ३. कौ० स० १.३। CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

महामागै: शौनकाचार्येरिप ब्राह्मणानां वेदान्तर्गंतत्वमेवं प्रतिपादितम्— त्रिगुणं पठचते यत्र मन्त्रब्राह्मणयोः सह । यजुर्वेदः स विज्ञेयः शेषाः शाखान्तराः स्मृताः ॥

कोशकारा<sup>२</sup> अपि ब्राह्मणभागस्य लोकप्रसिद्धं श्रुतित्वमेवं प्रख्यापयन्ति — 'ब्राह्मणं ब्रह्म-सङ्घाते वेदभागे नपुंसकम्'। षड्गुरुशिष्यैः ऋक्सर्वानुक्रमणीवृत्तेः भूमिकायां यदिमहितं तत्पूर्वाचार्याणामेव परम्परया प्रचलितम्—

#### मन्त्रब्राह्मणयोराहुः वेदशब्दं महर्षयः।

अत एव—'तच्चोदकेषु मन्त्राख्या' इति मन्त्रलक्षणमाचक्षाणो जैमिनिमुनिः 'शेषे बाह्यग्रहाब्दः' — इति ब्राह्मणलक्षणे शेषशब्देन मन्त्रमागादविशष्टे वेदैकदेशे ब्राह्मणशब्दः प्रयुक्तयते इति सुस्पष्टमकरोत् । अतस्तन्मतेष्युमयोरेव वेदशब्दग्राह्मद्वम् । अन्यया 'शेषे'— इति पदं व्यर्थमेव स्यान् ।

तत्र ऋग्यजुःसामाथवंभेदेन चतुर्धा विभक्ताऽपि संहिता शाखाभेदेनानन्तत्वमेव।
तथा चाह भगवान् पतञ्जलिः—'एकशलमध्वर्युशाखाः, सहस्रवर्त्मा सामवेदः, एकविश्वतिथाबाह् वृच्यं नवधाथवंणो वेदः'— इति।

षड्गुरुशिष्योऽपि महामाष्यकारस्यैव वचनमेव अनूद्य तत्राथर्वणः शाखाभेदे मतान्तर-मेवममिहितवान्—

> एकविश्वत्यध्वयुक्तमृग्वेदमृषयोः विदुः । सहस्राध्वा सामवेदो यजुरेकशताध्वकम् ॥ नवाध्वाऽथर्वणोऽन्ये तु प्राहुः पञ्चदशाध्वकम् ।

पुराणपरम्परायां संरक्षितः शाखाभेदो महाभाष्योक्तभेदसदृश एव । तथा चोक्तं भूमंपुराणे—

> एकविश्वतिभेदेन ऋग्वेदं कृतवान् पुरा। सामवेदं सहस्रेण शाखानां च विभेदतः। आथर्वणमथो वेदं विभेद नवकेन तु<sup>द</sup>।।

१. चरणव्यूह। २. मेदिनीकोषः।

३. ऋक्सर्वानुक्रमणीवृत्तिः, षड्गुरुशिष्यकृता भूमिका, रलोक १२।

४. जै० सू० २.१.३२। ५. जै० सू० २.१.३३। ६. महाभाष्य (पस्पशा०)।

७. ऋक्सर्वा०, षड्गुरुशिष्यकृता भूमिका, श्लोक १८-१९।

८. कुर्मे ० १.४८५१ – ५३। CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

#### ( 84 )

एवं प्रतिवेदं बहुशाखानां ग्रन्थान्तरेषु यानि नामानि श्रूयन्ते, तासु निर्दिष्टासु शाखासु काश्चिदेवाधुना उपलभ्यन्तेऽन्याश्च विलुक्षा एव । यतस्तासां ब्रह्मणादिग्रन्थाः सम्प्रति दुर्लमा एव, प्रतिशाखं यानि ब्राह्मणान्यासन्, तेषु कानिजिदिह निर्दिश्यन्ते ।

#### ऋग्वेदीयं ब्राह्मणम्—

- (i) ऐतरेयन्नाह्मणम्—अत्र अष्टौ पश्चिकाः, चत्वारिशदध्यायाः, पश्चाशीत्युत्तरिद्विश्वतं खण्डाः (२८५) सन्ति । तत्रादितः पश्चिकाषट्कं मुख्यरूपेण सोमयागनिरूपणम् । अविश्वष्टे पश्चिकाद्वये च राज्यामिषेककथनम् ।
- (ii) शाङ्घायन ब्राह्मणम् अत्र तिशदव्यायाः सन्ति । अस्यैव कौषीतकीति नामान्तरं केचन मन्यन्ते । केचिण्च तस्य पृथगस्तित्वं स्वीकुर्वते । इदं तु शाङ्घायनशाखा-मवलम्ब्य प्रवृत्तम् ।

#### यजुर्वेदीयं ब्राह्मणम्--

- (i) माध्यन्दिनीय-शतपथन्नाह्मणम्—शतं पन्थानो यस्येति व्युत्पत्त्याऽस्य शतपथामिधेयता । 'पथि'-शब्दस्यात्राध्यायपरत्वमङ्गीकार्यम् । ह्यस्मित्रध्यायशतकम् । अत्र चतुदंशकाण्डानि । शतमध्यायाः । अष्टषष्टिप्रपाठकाः । अष्टात्रिशदुत्तरचतुःशतं (४३८) ब्राह्मणानि । चतुर्विशत्युत्तरषट्शताधिकसप्तस्त्रं (७६२४) कण्डिकाश्च सन्ति । तत्र प्रथमकाण्डे—
  दश्रंपूणंमासयागः, द्वितीये—अग्निहोत्रम्, पिण्डपितृयज्ञः, दाक्षायणयज्ञः, नवान्नेष्टिचातुर्मास्यानि च । तृतीयचतुर्थकाण्डयोः—सोमयागः । पश्चमकाण्डे—वाजपेयराजसूयौ ।
  पष्टादिदशमान्तकाण्डेषु चयनम् । एकादशे-पश्चन्दः, पश्चमहायज्ञाः, मित्रविन्देष्टः, दर्शपूणंमासादिशेषश्च । द्वादशे—द्वादशाहसत्रम्, संवत्सरसत्रम्, सौत्रामणी च । त्रयोदशे-अश्वमेधः
  पुरुषमेधः, सर्वमेधः, पितृमेधश्च । चतुर्दशे—प्रवर्ग्यः, वृहदारण्यकश्च ।
- (ii) काण्वजतपथ-ब्राह्मणम्—अत्र सप्तदश काण्डानि । ४३५ ब्राह्मणानि, ६८०६ कण्डिकाश्च । अत्रापि माध्यन्दिनशतपथोक्ता एव विषयाः किश्वद् व्यत्ययेन प्रतिपादिताः ।
- (iii) तैत्तिरोधब्राह्मणम् --अत्र त्रीण्यष्टकानि । क्विचिद्यकस्थाने काण्डराज्दोऽपि व्यवहृतः । अष्टाविद्यतिः प्रपाठकाः, त्रिपञ्चाशदुत्तरित्रशतम् [३५३] अनुवाकारच तत्र विद्यन्ते ।

#### सामवेदीयं ब्राह्मणम्-

(i) ताण्डचक्वाह्मणम्—अत्र पञ्चिविशतिः प्रपाठकाः, सप्तचत्वारिशदिषकित्रशतं [३४७] खण्डाश्च वर्तन्ते । सायणाचार्यस्तु प्रपाठकस्थानेऽध्यायशब्द प्रयुक्तवान् । अस्मिन्

१. 'कौषीतिकनः समामनन्ति'-इति आप० श्रौ० १०.१.१० ।

#### ( 88 )

ह्यिनिष्टोमसंस्थाकं ज्योतिष्टोममारम्य सहस्रसंवत्सरपर्यंन्ताः सर्वे सोमयागाः प्रतिपादिताः । सामवेदीयबाह्यणेषु सर्विषयया ताण्डचन्नाह्यणमेव महत् । अत एव तन्महाब्राह्यणित्यिष कथ्यते । प्रौढन्नाह्यणं, पञ्चिविश्वबाह्यणिनत्यस्य नाम ।

- (ii) षड्विशवाह्मणम्—अत्र पश्च प्रपाठकाः, अष्टचत्वारिशत् खण्डाश्च सन्ति। केचित् ताण्डचत्राह्मणस्य परिशिष्टवाह्मण वदन्ति।
  - ( ii) मन्त्रबाह्मणम् —अस्मिन् द्वौ प्रवाठकौ, वोडश खण्डाश्च सन्ति ।
- (iv) दैवतबाह्मणम् अस्मिस्त्रयः खण्डाः, द्विषष्टिः कण्डिकाश्च सन्ति । अत्र विशेष-तरुच्छन्दसामेव वर्णनम् ।
- (v) आर्षेयबाद्मणम् —अत्र त्रयः प्रपाठकाः, द्वयशीतिः खण्डाश्च सन्ति । अस्मिन् ब्राह्मणे साम्नामार्षानुक्रमणी ।
- (vi) **सामविधानग्राह्मणम्**—अत्र त्रयः प्रपाठकाः, पञ्चिविश्वतिः खण्डाश्च सन्ति । अस्मिन्नमिचारादिवर्णनम् ।
  - (vii) संहितोपनिषद्बाह्मणम्-अत्रैकः प्रपाठकः पञ्चखण्डारच ।
- (viii) वंशजाह्मणम् अत्र खण्ड त्रयमस्ति । तत्र सामवेदाचार्याणां वंशपरम्परा निर्दिष्टा ।
- (ix) जैमिनीयबाह्मणम्-अत्र द्वचशीत्युत्तरैकादशशतं [१६८२] खण्डा विद्यन्ते । अस्यैव तलवकारब्राह्मणमित्यपि नामान्तरम् ।
  - (x) जैमिनीयार्षेयग्राह्मणम् अत्र चतुरशीतिः खण्डाः सन्ति । अथर्ववेदीयं ब्राह्मणम् —
- (ा) गोपथब्राह्मणम्—अत्र मा गद्वयम् —१. पूर्वभागः, २. उत्तरमागश्च । पूर्वभागे पञ्चप्रपाठकाः, उत्तरमागे षट् प्रपाठकाः सन्ति । 'तत्र गोपथः शतप्रपाठकं ब्राह्मणमासीत् । तस्यावशिष्टे द्वे ब्राह्मणे पूर्वमुत्तरं च' े —इत्युक्त्यानुमीयते यद्ब्राह्मणमिदं पुरा बृहदासीत् ।

एतद् व्यतिरिक्तान्यन्यान्यिप ब्राह्मणान्यासन्; िकन्तु तानि सर्वथा विलुप्तानि । बौधाय-नापस्तम्बादिभिः महर्षिभिः सूत्रकारेश्च यत्र यत्र उद्धृतानि, तान्यत्र निर्दिश्यन्ते— १. पैङ्गायनिब्राह्मणम्<sup>२</sup>, २. बौलालिब्राह्मणम्<sup>३</sup>, ३. शाट्यायनिब्राह्मणम्<sup>४</sup>, ४. काठक०<sup>५</sup>, ५. मैत्रायणीय०<sup>६</sup>, ६. जाबाल०<sup>९</sup>, ७. खाण्डिकेय०<sup>८</sup>, ८. औक्षेय०<sup>९</sup>, ९. हारिद्रविक०<sup>९</sup>,

१. आ० च०। २. आप० श्री० ५.१.१८। ३. आप० श्री० ६.७.४।

४. ब्र॰ शाङ्करभाष्य ३.३.२५। ५. महा मा॰ ७.१.१३।

६. बौ० श्री० ३०.८। ७. ब्र० शां० ३.४.२०।

८. भाषिक सूत्र है है है shri Vipin Kamar स्टेंबे Deoband. शिम्पाठी विक्रिक्त क्षांत्र रहे सार्व मार्व।

१०. आह्नरक०ै, ११. कङ्किति०ै, १२. गालव० $^3$ , १३. माल्लिवि० $^8$ , १४. बाट्यायन०ै, १५. कालबि० $^6$ , १६. रौष्की $^9$ , १७. तुम्बर्ष० $^6$ , १८. आर्ष्य० $^9$ , १९. सौलम० $^9$ , २०. पराश्यर० $^9$ , २१. माषसरावि० $^1$ , २२. कापेय० $^1$ । एवं २३. अन्वाख्यान०, २४. चरक०, २५. ब्वेताश्वतरादिनि बहूनि ब्राह्मणानीत्यनुमीयते ।

ऋग्वेदीयं श्रीतसूत्रइयम्-

यदा च शक्तिः क्रमशो ह्रासमुपयातुमारब्धा, तदा महर्षयः तस्मिन् तस्मिन् वेदे तत्तच्छाखाध्यायिनः वैदिकान् प्रति तां तां शाखामवलम्ब्य कल्पसूत्राण्यपि श्रौतसूत्रापर-पर्यायाण्यरीरचन् ।

तत्र ऋग्वेदसम्बन्धि तावत् श्रौतसूत्रद्वयमुपलम्यते—१. आश्वलायनश्रौतसूत्रम् । २. शाङ्खायनश्रौतसूत्रं चेति । 'आश्वलायनश्रौतसूत्रम्' आश्वलायनमहर्षिणा कृतम्, शाङ्खायनं च तन्नाम्ना महर्षिणा ।

तत्र पुरोऽनुवाक्या १४ याज्यादीनां १५ तत्तच्छस्त्राणां १६ चानुष्ठानप्रकारः, तद्देशकालकर्त्रा-दीनां विधानं, स्वर-प्रतिगर १७ न्यूङ्क १८ प्रायश्चित्तादीनां च विधानं प्राधान्येनामिहितम् ।

- १. नारदीय शिक्षा टी०। २. आप० श्रौ० १४.२०.४। ३. महामाष्य१.१.३४।
- ४. तदेव ४.२.१०४। ५. ऋवसर्वा० ३.३२। ६. आप० श्रौ० २०.९.९।
- ७. गोमि० गृ० ३.२.५ । ८-९. महामाष्य ४.२.१०४ । १०. तदेव ४.२.६३ ।
- ११. तन्त्रवा पृ० ९६४ । १२. द्राह्या० श्रौ०८ .२.३०१ । १३. सत्याषाढ श्रौ० १.४ ।
- १४. देवताये हिव:प्रदानकाले देवताया आवाहनाथं या ऋक् पुर: यागात् पूर्वं देवतामनु-कुलियतुमनूच्यते, सा देवतास्मरणार्था 'पुरोऽनुवाक्या' इत्युच्यते ।
- १५. आवाहनानन्तरं यया ऋचा देवता इज्यते, सा देवताये हिवः समर्पणार्था ऋक् 'याज्या' इत्युच्यते । 'सर्वेसामग्रेऽनुवाक्यास्ततो याज्याः' (आश्व० श्रो० ३.७.३)।
- १६. साम्ना स्तुताया देवतायाः पुनः ऋङ्मन्त्रेण सामरहितेन होत्रा क्रियमाणं स्तवनं शस्त्रमित्युच्यते । 'स्तुतमनुशंसित' (ता० ब्रा०९) ।
- १७. यज्ञे शस्त्रं प्रयुञ्जानस्य होतुष्त्साहजनकमध्वर्योर्वंचनं प्रतिगरः।
- १८. नितराम् अत्यन्तविषमप्रकारेण ऊङ्खनमुच्चारणं न्यूङ्खः । 'न्यूङ्खाः षोडश ओकाराः, तत्र केचिदुदात्ता केचिदनुदात्ताः' इति (पा० सू० १.२.३४) । 'न्यूङ्ख्यन्ते शब्द-विशेषं कुर्वन्ति इति न्यूङ्खाः'—इति सायणः (ऋ० १०. ९४.३) । तु० शाङ्खा० बा० २२.६, २५.१३; शाङ्खा० श्रौ० १०.५.२१, १२.१३.१, ५,७; कात्या० श्रौ० १.८.१९ । ऐ० बा० ५.१.३, ६.१९.२९ । ६.३०.६ (पृ० १०५६) । हस्वैस्त्रयोदशिमरोकारैयुंक्ता दीर्घास्त्रय ओकारा मिलित्वा न्यूङ्खा मवन्तीति निष्कर्षः । मन्त्रेषु प्रथमपादस्य नृतीयपादस्य च द्वितीयस्वरे त्रयोदशिमरोकारैस्तत्र चावसनं कृत्वा त्रयाणां त्रिमात्राणामोकाराणामुच्चारणं न्यूङ्खः ।

तत्सम्बन्धीनि कानि चनाङ्गानि च तत्र तत्र विधीयन्ते । इमे च पदार्था होतृसंज्ञकेन ऋत्विजा इष्टिषु दर्शपूर्णंमासादिषु, उपरितनेषु च क्रतुषु सोमादिषु होत्राः तत्पुरुषंमेंत्रावरुण-ब्राह्मणाच्छंस्यच्छावाकैश्च प्रतिनियतत्वेन. वक्तव्यतया विहिताः ।

अत्र आइवलायन श्रीतसुत्रे—द्वादशाध्यायाः, प्रथमेऽध्याये —परिभाषा, दर्शपूर्ण-मासेष्टिः । द्वितीये — अन्याधेयस्, अन्तिहोत्रहोमः, उपस्थानम्, पिण्डपितृयज्ञः, अन्वारम्म-णीया, आग्रयणम्, काम्या इष्टयः वैमुधेष्टिः, लोकेष्टिः, मित्रविन्देष्टिः, पवित्रेष्टिः, कारीरीष्टिः वैश्वानरीष्टि:, इष्ट्ययनपु, सांवत्सरिकाणि, तरायणम्, दाक्षायणयज्ञः, याज्या-परोऽन-वाक्यालक्षणम्, चात्रमिस्यानि । ततीये-पश्ः, पश्याज्याप्रोऽनुवाक्याः, निरूढपशः, प्रायदिचत्तानि । चतुर्थपञ्चमयोरग्निष्टोमः । वष्ठे—उक्थ्यः सौत्रामणी. अतिरात्रस्य नैमित्तिकम्, सोमप्रायश्चित्तानि, दीक्षितमरणप्रायश्चित्तादि, सोमयागशेषः, अनुबन्ध्या, अवभृथः, उदयनीयादि । सप्तके - सत्रधर्माः न्युङखादि च । अष्टमे शस्त्राणि प्रतिगरादिः, पृष्ठचादिः । नवमे --राजसुयः, एकाहाः, वाजपेयः । दशमे -अहीनानि द्वादशाहः, अहीनसत्रयोः समाना धर्माः, अश्वमेधः । एकादशे-रात्रिसत्राणि, गवामयनम् । हादशे-आदित्यानामयनम्, अङ्गिरसामयनम्, हतिवातवतोरयनम्, कृण्डपायिनामयनम्, तापश्चितामयनम्, प्रजापतेद्वीदशसंवत्सरम्, सारस्वतसत्राणि, मित्रावरुणयोरयनम्. सत्रोत्थानम्, सवनीयपशवः, सत्रिधर्माः, व्रत्यानि, सवनीयपश्विमाग् ऋत्विजाम्, प्रवराः, सत्राणि, पृष्ठघशमनीय इति ।

शाङ्खायनश्रीतसूत्रे--अद्यादशाध्यायाः सन्ति ।

#### बाह्यणग्रन्थे विधिभेदः—

विधिमागश्चतुर्धा विमक्तः—१. तत्र ब्राह्मणे यानि वाक्यानि इदं कर्म एवं कर्तं व्यमिति कर्मंस्वरूपमात्रवबोधने प्रवृत्तानि, तानि उत्पत्तिविधम् इत्युच्यन्ते । २. यानि तु तद्-वाक्यविहितकर्मंसम्बन्धि द्रव्यदेवतादिविधायकानि, तानि गुणविधयो विनियोगविधय इति वोच्यन्ते । ३. यानि च तत्तादृशेषु कर्मसु कस्याधिकारः ? किंफलमुद्दिश्य तत् कर्तं व्यम्—इत्यादिकमवबोधयन्ति वान्यधिकारविधय इत्युच्यन्ते । ४. एतेषामनुष्ठानक्रमादिकं योऽव-बोधयति स प्रयोगविधिरित्युच्यते ।

अर्थवादभेदः अस्यैव शेषभूतोऽर्थंवादमागः, येन च विधिसन्निहितेन विहितं स्तूयते, निषिद्धं च निन्दाते । सोऽपि निन्दा-प्रशंसा-परकृति-पुराकल्पभेदेन चतुद्धी विभक्तः ।

- १. निन्दा दर्शपूणंमासाद्यास्विष्टिषु दक्षिणात्वेन प्रसक्तस्य रजतदानस्य निषेधः 'बहिषि रजतं न दद्यात्' (तै॰ सं॰ १.५.१.) इत्यनेन क्रियते । तत्समीपे श्रुतेनानेनार्थं-
- १. 'यो बर्हिषि रजतं ददाति पुराऽस्य संवत्सराद् गृहे रुदिन्त' इति (तै० सं० १.५.१)। अत्र बर्हिःशब्देन तत्सम्बन्धिकर्मोपलक्ष्यते । अतो बर्हिसाघ्येषु कर्मंसु दक्षिणात्वेन रजतं न दद्यात्-इत्यर्थः ।

वादेन रजतदानं निन्दाते । यदिकश्चित्तिषेधमितिक्रम्य रजतं दद्यात्, तस्य गृहे संवत्सरात् पूर्वं रोदनं मिवष्यतीति । २. प्रशंसा तु—पूर्वं 'वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः' (तै॰ सं॰ २.१.१) इति वाक्येन वायुदेवताको भूतिफलकः पशुद्रव्यकः कश्चन यागो विहितः । तत्सित्तिहितेनानेन वाक्येनार्थंवादेन तदेव कर्म प्रशस्यते शोष्ठगामिवायुदेवताकमिदं कर्मं शीष्ठफलदम्, अतोऽतिप्रशस्तमिति । ३ अयमेवार्थंवादो निन्दारूपः प्रशंसारूपो वा अन्यकृत इति यत्रोपवर्ण्यते स परकृतिरित्युच्यते । यथा—'अग्निर्वा अकामयत अन्नादो देवानां स्याम्' (तै॰ बा॰ ३.१.४); 'ववरः प्रावाहणिरकामयत् (तै॰ सं॰ ७.१.१०); 'उल्मुकैः सहाजघ्नुः' (श॰ बा० ३.४.२२) इत्याद्यन्यकर्तृकोपाख्यानं परकृतिः । ४. पुराकल्पः—पुरावृत्तकथनम् । यथा - 'पुरा ब्राह्मणा अमैषुः' (तै॰ सं॰ १.५.७); 'इदं वा अग्रे नैव किञ्चनासीत्' (तै॰ बा॰ २.२.९.१); माषान् मे पचतेति ह स्माह बर्कुवािष्णः' (श्वत॰ बा० १.१.१.८) इत्यादि पुरावृत्तकथनम् ।

इदं सर्वमिभिप्रेत्य भगवताऽऽपस्तम्बेनापि स्वयज्ञपरिमाषायां सूत्रितम्—
'कर्मचोदना ब्राह्मणानि, ब्राह्मणशेषोर्थवादो, निन्दा-प्रशंसा-परकृति-पुराकल्पश्च 'रइति ।

इत्थं विधिभेदः-

'हेर्तुनिवंचनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधिः। परिक्रिया पुराकल्पो व्यवधारणकल्पना।। उपमानं दशैते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु। एतद्वे सर्ववेदेषु नियतं विधिलक्षणम्॥'

इत्यादिना शबरादिमिर्बाह्मणभेदा निरूपिताः<sup>3</sup>।

#### ऋ वेदीयम् ऐतरेयबाह्मणम्-

यद्यप्येवं तथापि ब्राह्मणग्रन्थेषु सर्वत्रैव प्रधानतो यागविधय एवोपलम्यन्ते । तत्र यागेषु यागाङ्गद्रव्यदेवतामन्त्रादिषु प्रवृत्त्याद्युत्पादनार्थाः स्तुत्यादयः स्तुत्यादिपरा आख्यायिकाश्व बह्वचः आख्याताः श्रूयन्ते । ता एव अर्थवादा अप्युच्यन्ते । तत्प्रसङ्गतः बहूनां मन्त्राणां मन्त्रांशानां वा प्रायोऽधियज्ञपरव्याख्यानानि, क्वचिदन्यान्यविधान्यपि समामनातानीति ।

१. 'वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता' (तै० सं० २.१.१)।

२. आप० श्रौ० यज्ञपरि० २४.१.३१-३३

३. जै सू० २.१.८, शाबरमाष्यः।

20 )

अत्र ब्राह्मणे उक्तमेवार्थं बोधियतुं किन्दिद् विचारयामः । (i) प्रथमं तावदत्र दीक्षणीयेष्टिर्विह्ता । अग्निष्टोमादियागेषु सा दीक्षणार्था मवित । यतः यागस्त्रिविधः—इष्टि-होत्रसत्रभेदात् । तत्रेयमिष्टिः प्रथमविधो यागः । (ii) अस्य देवताविधानं तु 'अग्निर्वे देवानामवमो विष्णुः परमस्तदन्तरेण सर्वा अन्या देवताः'—इत्यादिमिर्वचनैराम्नातम् । एतेनास्य
यागस्य अग्निर्विष्णुश्च द्वे देवतेऽवगम्येते । (ii) तत्तो द्रव्यविधानं तु—'आग्नावैष्णवं पुरोडाशं
निवंपति दीक्षणीयमेकादशकपालम्' इत्यादि । (iv) 'अग्निर्मृखं प्रथमो देवतानामग्निश्च
विष्णो तप उत्तममह इत्याग्नावैष्णवस्य हिवषो याज्यानुवावये भवतः अन्दर्यादिमिः
देवद्वयस्तुतिराम्नाता । (v) सोमप्रवहणीनामृचां तु विधानमनु व्याख्यानानि चाम्नातानि ।
तद्यया—'भद्रादिमि श्रेयः प्रेहीत्यन्वाह, अयं वाव लोको मद्रः अग्नित्वयमपवाधतेऽधरं
पादयति'—इति । (vi) एवं कस्मिश्चत् सूक्ते विधातव्येऽप्याख्यायिकाम्नातेति । तद्यया—
'ताक्ष्यें स्वर्गकामस्य रोहेत्' । ताक्ष्यदेवताकं तृचं सूक्तं ताक्ष्यम् । तिस्मिन् ताक्ष्यें सूक्ते,
तेन सूक्तशंसनेनित मावः । 'स्वर्गकामस्य' यजमानस्य, प्रसङ्गागतं 'दूरोहणं' स्वर्गं 'रोहेत्'
रोहणमारोहणं तत् सम्पादयेत्; इमयेव विधि प्रस्तोतुमाम्नातेषा स्वल्पाख्यायिका—'ताक्ष्यें
ह वा एतं पूर्वोऽघ्वानमैत्, यत्रादो गायत्री सुपर्णों भूत्वा सोममाहरत्, तद्यथा क्षेत्रज्ञमघ्वनः
पुर एतारं कुर्वति, तादक् ठत्'—इति ।

तदेवं ब्राह्मणग्रन्थेषु यागा विहिताः तित्सध्यर्था द्रव्य—देवता—मन्त्राश्च विहिताः । तत्र सर्वत्र प्रकृत्यर्थाः किन्चिद् विज्ञानाद्युपदेशका अपि गौणमूला आख्यायिकाश्च बह्वच आम्नाताः ? तत्तन्मन्त्राणां तत्तद्यागाद्युपयोगित्वं वर्णयतुं समासतस्तात्पर्यान्वाख्यातुं वा व्याख्यानानि च कृतानि ।

ततश्च 'विध्यर्थं वादाख्यानपूर्वं कमादिमं मन्त्रमाष्यं ब्राह्मणम्' इत्येव पर्यं वस्यते ब्राह्मणं लक्षणम् । अस्ति चात्र ग्रन्थे तल्लक्षणं समन्ताद् इतीदमपि ब्राह्मणम्, नाम्ना चैतदैतरेयकमिति सिद्धम् ।

#### कोऽस्य ब्राह्मणस्य द्रष्टा-

'महिदास ऐतरेयः' इति श्रूयते । तथा ह्यारण्यकम्—'एतद्ध स्म वै तद् विद्वानाह् महिदास ऐतरेयः' इति । छन्दोगब्राह्मणेऽप्येवमेव । तत्र 'महिदासो नामतः, इतराया अपत्यमैतरेयः'—इति शाङ्करभाष्यम् । सायणेनैवं प्रतिपादितम् —'कस्यचित् खलु महर्षे, बह्वचः पत्न्यो विद्यन्ते स्म । तासां मध्ये कस्याश्चिदितरेति नामधेयम्, तस्या इतरायाः

१. ऐ० ना० १.१.१ पृ० १२।

३. ऐ० बा० १.३.२ पृ० ३८।

५. ऐ० आ० १.८.२।

२. ऐ० ब्रा० १.१.१, पृ० १४।

४. ऐ० बा० ४.३६ पू० ६५२।

६. छ० ब्रा० ५.१६.७।

पुत्रो मिहदासास्यः कुमारः । "" व्राह्मणभाविरभूत्' - इति । तथा चेतराशब्दात् शुभ्रादिम्यश्च' - इत्यपत्यार्थे ढिक सम्पाद्यमिदं रूपमैतरेय इति ।

एष हि महिदासोऽभृद् दीघंजीवी, तच्छू यते छान्दोग्यब्राह्मणे—'स ह षोडशं वर्षं यत-मजीवत्' - इति । अनेनेव महिदासेन आरण्यकग्रन्थोऽप्येकः प्रोक्तः । स हि पञ्चषा विभक्तोऽघीयते । तत्र सायणाचार्येण प्रयम-दितीय-तृतीयांशानामेव तत्प्रोक्तृत्वं स्वीकृतम् । चतुर्थारण्यकविषये तृक्तम्—'तदिदं नवसंख्याकानामृचां पुरीषपदानाञ्च प्रतिपादकं ग्रन्थजातं यद्यपि कर्मकाण्डे पठितुं युक्तम्, तथाप्यरण्य एवाघ्येतव्यमित्यमिप्रेत्य चतुर्थारण्यकत्वेनात्र पठितम्' - इति । पञ्चमस्यान्तिमस्य त्वाद्वलायनकृतसूत्रत्वमेवामानि तेन । इत्थं प्रयममारण्यकत्रयस्य महिदासप्रोक्तृत्वम्, चतुर्थस्य संहितान्तराद् सङ्गृह्म पठितत्वम्, पञ्चमारण्यकस्य तत्परभवत्वं च स्फुटम् ।

ऐतरेयोपनिषद् ग्रन्थस्त्वेतदारण्यकान्तर्गंत एव; परं तत्राप्यस्ति मतान्तरता । इदानी-मैतरेयोपनिषदिति प्रसिद्धः शाङ्करमाष्यादिसमन्वितो योऽयं ग्रन्थोऽधीयते सर्वंत्र, ततोऽ-धिकतरः सायणसम्मतः । तेन ह्याचार्येण 'एष पन्याः '''अचार्याः' – इत्यन्तश्च द्वितीय-तृतीयारण्यकात्मकः समग्र एव ग्रन्थः उपनिषदित्यवादि ।

एवं सोऽयमेक एवैतरेयो महिदासः चत्वारिश्चद्य्यायात्मकस्य ब्राह्मणग्रन्थस्य तथोप-निषद्गर्मस्यारण्यकत्रयस्य च द्रष्टा बभूव-इति सिद्धम् ।

कस्याः शाखाया इदमैतरेयकं बाह्मणम् ?

अत्र यदिदानीमुग्लभ्यते 'ऐतरेयब्राह्मणम्', तत् तु —शाकल्रशाखासंबन्धि —इत्यध्ये-तॄणां मुदृढो विश्वासः । परन्तु तत्त्वतो विचार्यमाणे न केवलमेकामेव शाखामवलम्ब्य प्रवृत्तमिदं ब्राह्मणम्, किन्तु शाखान्तराण्यप्यवलम्बत इति—

१. पा० सू० ४.१.१२३ २. छ० ब्रा० ५.१६.७।

३. तस्य महिदास्य मनसा 'अग्निवें ""स्तृणुते' – इत्यन्तं चत्वारिशदध्यायोपेतं ब्राह्मणं प्रादुरभूत् । तत ऊर्ध्वम् 'अथ महाव्रतम् ""अचार्याः' (ऐ० आ० ३.२.६) – इत्यन्तमारण्यकव्रतह्रपञ्च ब्राह्मणमाविरभूत्' – इत्यन्तम् ।

४. ऐ० आ० ४.१.१.१५. सा० मा०। ५. ऐ० आ० २.१.१.१।

६. ऐ० आ० ३.२.६.९।

७. पूर्वम् ऋग्वेद एकविश्वविश्वाखाप्रकारिमञ्च इत्युक्तम् । तत्रेदानीं शाखाद्वयमेवोपलम्यते । तत्रैका बाष्कलशाखा, अपरा शाकला इति । ते अपि न परस्परं विविक्ते उपलम्यते, अल्पीयानेव भेदस्तत्रापि । यत्तु मण्डलसूक्तादिना विमागः कृतः, सा शाकलसंहिता, यत्र च अध्यायवर्गादिना विमागः सा बाष्कलसंहितेति । अर्वाचीनकाले तयोर्मेदम्पेव मण्डलसङ्ख्याध्यायसङ्ख्या चैकत्रैव निवेशिता—इति विवेकः ।

- (क) अत्र हि ब्राह्मणे 'ब्रह्म जज्ञानं प्रथमम् '', 'त्वमग्ने व्रतभृत् ' इति मन्त्रौ प्रतीक-ग्रहणेन विनियुक्ती । नेदं मन्त्रद्वयं शाकलसंहितायां समाम्नातम् ।
- (ख) एवं सन्त्यन्ये मन्त्रा विनियुक्ता बहुवः प्रतीकग्रहणेन येषां नोपलभ्यते पाठः शाकलशाखामध्ये । केषाश्वन 'आ ते पितः अ' इत्यादीनां मन्त्राणां शाकलशाखा-न्तर्वितनां नोक्तो विनियोगः, सैव ऋक् शाखान्तरोक्ताऽत्र विनियुक्ता ।

वस्तुतस्तु ब्राह्मणग्रन्थस्य सूत्रग्रन्थस्य वाऽयं नियमः—यदा यामेकां शाखामवलम्ब्य तानि प्रवर्तन्ते तदा तत्रान्यान् मन्त्रान् प्रतीकमात्रं गृहीत्वा विनियोजयन्ति । शाखान्तरस्थानां सत्यावश्यके विनियोगप्रसङ्गे समग्रं मन्त्रं पठित्वैव विनियोजयन्ति—इति ।

तत्र प्रतोकमात्रेण यथा—'त्वमग्ने सपथा असि, सोम यास्ते मयोभुव इत्याज्यमागयोः पुरोऽनुवाक्ये' = इति । आम्नातौ चैतौ मन्त्रावाश्वलायन्याम् । नामग्रहणमात्रेण यथा— 'सुकीर्ति शंसित'—इति, पुनस्तदुत्तरत्र—'वृषाकिष शंसित' इति च' । वस्तुतस्तु सुकीर्तिनाम सप्तच्चं सूक्तम्, वृषाकिषनाम त्रयोदश्चं सूक्तिमहाश्वलायन्याम् । आम्नातायाः प्रपट्यविधानं यथा—'यस्माद् भोषा निषीदिस ततो नो अभयं कृषि। पशून् नः सर्वान् गोपाय नमो खद्राय मीळ्हुषे इति तामुत्थापयेत्'—इति । न ह्येषा ऋगिहा- श्वलायन्यामाम्नाता।

प्रतीयते त्वेतद् व्यतिक्रमोऽपि । तद्यथेहानाम्नातानामपि मन्त्राणां प्रतीकप्रहणमात्रेण विधानम्—'अग्निमुंखं प्रथमो देवतानाम्, अग्निश्च विष्णो तप उत्तमं मह इत्याग्नावैष्णवस्य हिवषो याज्यानुवाक्ये मवतः'—इति; ११ तथा 'सावीहिं देव प्रथमाय पित्र इति सावित्रीमन्वाह' १२ — इति । नैते मन्त्रा इहाश्वलायन्यामाम्नाताः । तद्यदेतस्या आश्वलायन्या एतद् ब्राह्मणं स्यात्, तर्ह्येषां मन्त्राणां नूनं प्रपठ्य विधानं दृश्येत । एविमहानाम्नातानामिष मन्त्राणां नामग्रहणमात्रेण विधानमस्ति, यथा— तिस्रः सामिधेनीरन्च्य तिस्रो देवता

१. ऐ० ब्रा० १.४२, प्र० ११९। २. ऐ० ब्रा० ६.२.७, पृ० १११७।

३. आस्व ॰ श्रौ० ३.१२.१३-१५ ः ४. ऐ० ब्रा० ३.३.१०, पृ० ५०२।

५. मुद्रित संहितापाठस्तु — 'अभि नो वीरो अर्वेति क्षमेत प्र जायेमहि छद्र प्रजाभिः' (ऋ० २.३३.१) यदा अत्र ब्राह्मणे विधीयमान पाठस्तु त्वं नो वीरो अर्वेति क्षमेथाः प्र जायेमहि छद्रिय प्रजाभिः।'

६. ऐ० ब्रा० १.१.४ पृ० ३५ ।

७. ऋ०५.१३.४; १.९१.९।

८. ऐ० ब्रा० ६.५.३ पृ० १०४१।

९. ऋ० १०.१३१; १०.८६।

१०. ऐ० ब्रा० ५.५.२ पृ० ८६०।

११. ऐ० ब्रा० १.१.४ प्र० ३७।

१२. ऐ० ब्रा० १.५.४ पृ० १८१।

यजन्ति'—इति । ता एतास्तिस्रः सामिधेन्य ऋचोऽत्राश्वलायन्यां न दृश्यन्ते । तथात्राश्वलायन्यामाम्नातानामिष प्रपठ्य विधानं कृतमैतरेयेण । तद्यया—'इन्द्राग्नी आगतं सुतं, गीमिनंभो वरेण्यम्, अस्य पातं धियेषितेत्यैन्द्राग्नमध्वयुंग्रैंहं गृह्णाति' — इति । आम्नातैवैषा आश्वलायन्याम् ।

अस्ति च ऋक्परिशिष्टो नामैको ग्रन्थः । तदीयर्ङ्मन्त्रा अपि केचनेह ब्राह्मणे नामग्रहणमात्रेण विहिताः श्रूयन्ते । तद्यथा --- 'प्रविह्निकाः शंसित', 'आजिज्ञासेन्याः शंसित', 'अतिवादं शंसित' -- इति । परिशिष्टग्रन्थीयश्रुतमन्त्रेम्योऽप्यधिकमन्त्राणां विधानं चेह श्रूयते यथा --- 'आहनस्याः शंसित ' ता दश शंसित' -- इति । ऋक्परिशिष्टे खल्वाहनस्यानामच्चें ऽष्टावेव श्रूयन्ते, इह तु दशानां विधानमाम्नातम् ।

एवं देवनीथास्य सप्तदशपदानि प्रपठचात्र ब्राह्मणे विहितानि<sup>६</sup>, ततोऽवगम्यते यस्याः शाखाया एतद् ब्राह्मणमैतरेयकं नाम, न तस्याम् इमानि पठितानीति । किन्तु अस्मदृष्ट-संहितापरिशिष्टे तु पठितान्येव आश्वलायनेनापि प्रतीकग्रहणमात्रेणैवेमानि विहितानि<sup>७</sup> ।

अत्र तु ब्राह्मणे चाखान्तरीयाऽपि मन्त्राः प्रतीकमात्रग्रहणेन विनियुक्ताः । अतो न एकामेव चाखामेकान्ततोऽवलम्बते ब्राह्मणमिदम्, किन्तु चाखान्तराण्यपीति स्पष्टमवगम्यते । तत्र या इतरा बाष्कलचाखोपलम्यते, तत्रत्या मन्त्रा अत्र विनियुक्ता एवेति तच्छाखावल-म्बित्वमप्यस्य सुस्पष्टमेव । अयमेवाचय ऋग्वेदकल्पद्भुमकारेणाप्यादृतः ।

#### अस्य ब्राह्मणस्य प्रतिपाद्यविषयाः--

अथ सर्वकृतुप्रधानभूतो ज्योतिष्टोमः सप्तसंस्य इति याज्ञिकप्रसिद्धिः संस्थाविधेत्यनर्थान्तरम् । ततश्चैकस्यैव ज्योतिष्टोमस्य सप्तिविधत्वात्— १. अग्निष्टोमः, २. अत्यग्निष्टोमः, ३. उक्थ्यः, ४. षोडशी, ५. अतिरात्रः, ६. वाजपेयः, ७. आप्तोर्यामश्चेति सप्त नामानि सम्पन्नानि । तत्र यज्ञायज्ञीयाख्येनाग्निष्टोमसाम्ना यत्र समाप्तिः, स आद्योऽग्निष्टोमः । स एवात्यग्निष्टोमादीनां षण्णामादर्शं रूपोऽतो याज्ञिकैः प्रकृतियाग इत्युच्यते । स खल्वन्त्रैतरेयके आदितश्चतुःखण्डाधिकचतुर्दशाध्यायौर्विहितः । ततः पञ्चदशाध्यायान्तोपान्तयोः खण्डयोश्वथ्यक्रतौ विश्रेषा उक्ताः । ततः षोडशाध्यायीयाद्यचतुःखण्डेषु षोडशिसंस्थस्य तस्य विश्रेषविधयोऽभिहिताः । तत ऊष्वं सप्तदशाध्यायीयपञ्चमखण्डान्तमितरात्रविधय उपिदिष्टाः । एवं सार्द्धनाध्यायोष्ठशक्तेन चतुःसंस्थो ज्योतिष्टोमः समाम्नातः ।

१. ऐ० ब्रा० ३.५.१ पृ० ५५०।

२. ऐ० ब्रा० २.५.६ पृ० ३६०।

३. ऋ० ३.४२.१।

४. ऐ० ब्रा० ६.५.७ पृ० १०६६।

५. ऐ० ब्रा० ६.५.१० पृ० १०८१।

६. ऐ० ब्रा० ६.५.९; पृ० १०७४-१०७९।

७. आइव० श्रौ० ८.३.२५।

एतच्चतुष्टयमुपजीव्येव गवामयनम्, अङ्गिरसामयनम्, आदित्यानामयनं चेति त्रीणि सत्राणि प्रवर्तन्त इति तानि तत ऊव्वं सार्द्धेकाव्यायेनोक्तानि । तत्रापि गवामयनं प्रकृतिः ।

ततः पञ्चिभरध्यायैविधेयो द्विविधोऽपि द्वादशाहस्तूनविशाष्यायस्यादित एवारब्धः ।

अथ पञ्चमषष्ठपश्चिकाद्वये आदितश्चतुरव्यायपर्यन्तं द्वादशाहिविधिः समाम्नातः । ततोऽघ्यायेनैकेन अग्निहोत्रविधिर्बोधितः, प्रसङ्गसङ्गत्यान्ततोऽत्रैव व्याहृतिब्रह्मत्विविक-श्चोपदिष्टः, ततः पञ्चभिरघ्यायैः प्रधानतो होतृहोत्रकगोचरं शस्त्रादिकं विणितम् ।

तदेतस्यैतरेयकस्यादितः पञ्चिविशत्यव्यायाः एकाहाहीनसत्रलक्षणसर्वविधयागविषया इति पञ्चपञ्चिकात्मक आद्यो 'यागकाण्डः' तत एषा पञ्चाव्यायी षष्ठपञ्चिका तु 'शस्त्र-काण्डः' इति सुवचम् ।

अथ सप्तमाष्टमपश्चिकाद्वये पश्चङ्गिविमागादिकम्, आहिताःने प्रायश्चित्तानि, शौनः-श्चेपास्यानम्, राजसूयक्रतुः (सोमयागिवशेषः) सर्वयज्ञसाधारणिवधयः । ततश्चान्ते समाम्नातः 'ब्रह्मणः परिमरः' इति ।

क्षाम्नाताश्चेह उपदेशाः; तत्र ऐतरेय-ब्राह्मणकाले तदानीमिप कमर्ठंत्वं श्रमकारित्व-मुद्योगित्वर्ञ्वैवासीत् प्रशंसनीयम् । तदुक्तम् ( ऐ० ब्रा० ३३.३ )—

नानाश्रान्ताय श्रीरित्त, इति रोित्त शुश्रुम ।
पापो नृषद्वरो जनः, इन्द्र इच्वरतः सखा ॥ १ ॥
पुष्टिपण्यौ चरतो जङ्को, भूष्णुरात्मा फलेग्रिहिः ।
शेरेऽस्य सर्वे पाप्मानः, श्रमेण प्रपथे हतः ॥ २ ॥
आस्ते भग आसीनस्य, ऊर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठतः ।
शेते निपद्यमानस्य, चराति चरतो भगः ॥ ३ ॥
इति श्रम ।

गङ्गादशहरा १९८३ ३१।२१ लंका, वाराणसी, २२१००५

विदुषां वशंवदः सुधाकर मालवीयः

#### अग्निष्टोमीयानुष्ठेयानां संक्षेपः

अथाग्निष्टोमीयानुष्ठेयानामिष्टचाद्यङ्गकर्मणां कारिकोपनिवद्धं सङ्क्षेपतः क्रमवर्णनं यद् 'क्रतुसंग्रहे' विद्यते, तदपीहाग्निष्टोमीयकर्मणां पौर्वापर्यंपरिव्यक्तये सूचीत्वेनात्र सङ्गृह्यते—

अधारिनश्मिसंस्थेन ज्योतिश्मेन यो यजेत । स पूर्वमृतिवजो वृत्वा देवम्मि विनिश्चयेत् ॥ १ ॥ दीक्षणीयां निवंपेत सोऽपि पत्नीसंयाजसंस्थितिम् । कते प्राचीनवंशेऽय संस्कारा वपनादयः ॥ २ ॥ हत्वा दीक्षाहतीः, कार्या दीक्षा कृष्णाजिनादिमिः। दीक्षितो नियमैर्युक्तो मवेत् क्षीरव्रतादिभिः ॥ ३ ॥ द्वादशाहं दीक्षितोऽथ मिक्षित्वा द्रव्यमानयेत । सोमं च मंण्यवस्याप्य विवसेत सोमविक्रयी ॥ ४ ॥ शंय्यवन्ता प्रायणीया स्याद्, गृह्णीयात् क्रयणीपदम् । क्रीत्वा सोमं रथे क्षिप्त्वा प्राग्वंशाग्रे समानयेत् ॥ ५ ॥ आतिथ्यां निर्विपेत् सोममासन्द्याम्पसादयेत्। आतिथ्येष्टिरिडान्ता स्यात्, तानूनप्त्रमवद्यति ॥ ६ ॥ दीक्षामवान्तरामेति, प्रवर्ग्योगसदोः कृतिः। दिनत्रये तत् कृतं स्यात्, वेदिमं व्यदिने मवेत् ॥ ७ ॥ षट्त्रिशत् पददीर्घेषा प्राग्वंशात् प्वंतः स्थिता । प्रवर्ग्यमुद्वास्य, पश्चादुत्तरवेदितः ॥ ८॥ प्रात: श्कटे हें हिवद्धीने, हिवद्धीनं च मण्डपम्। पश्चात् सदस्तस्य मध्ये निखातौदुम्बरी मिता ॥ ९ ॥ दक्षिणस्यानसोऽधस्ताद् गत्तीनुपरवान् खनेत्। विघाय फलकाभ्यां तानग्रे कुर्यान्मृदा खरम् ॥ १० ॥ तिवंपेद्धिष्णयगानग्नीषोमीयं पशुमाचरेत्। प्रयुज्याचितपात्राणि दशंवत् सर्वमाचरेत् ॥ ११ ॥ आज्य आसादिते वेद्यामन्ते यूपं समुच्छ्येत्। यूपस्योच्छ्यणादूष्वँ समापय्य पशुं ततः ॥ १२ ॥ वैसर्जनानि हत्वाग्नि सोमं ग्रावादि चानयेत्। हविद्धित स्थापियत्वा गृह्णीयाद वसतीवरीः ॥ १३ ॥

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

प्रयुञ्ज्यात् सोमपात्राणि महारात्रे खरादिष्। ग्रावस् स्थापिते सोमे पक्षिणां ध्वनितः पूरा ॥ १४ ॥ प्रातरन्वाकार्थभूपाकरणमादरात्। वसतीवर्यपां प्राप्तौ प्रचारः स्याद दिधग्रहे ॥ १५ ॥ उपांशु अदाभ्यौ हत्वा च महामिषवमाचरेत् । उपांशुमन्तर्यामं च हत्वा रिक्तं तू सादयेत् ॥ १६ ॥ अथैन्द्रवायवं पात्रैगृंहीत्वा सादयेत खरे। यो मैत्रावरणस्तं त् श्रीणाति पयसा ग्रहम् ॥ १७ ॥ शक्रः श्रुतो हिरण्येन, श्रुतो मन्थी त सक्तूमि:। गृहीत्वाग्रयणं गृह्णात्यतिग्राह्याभिधान् ग्रहान् ॥ १८ ॥ गृहीत्वौक्थ्यं ध्रुवो ग्राह्यः पवमानग्रहास्त्रयः। पूतभ द द्रोणकलशोऽपरवचाधवनीयकः ॥ १९॥ बहिष्पवमानाय ते प्रचरन्त्यत्र पञ्च ते। गृहीत्वाश्विनमाग्नेयं पशोः कुर्यादुपाकृतिम् ॥ २०॥ सवनीयपूरोडाशैश्वरित्वा ह्यैन्द्रवायवम् । हुत्वा ग्रहं, द्वयोर्मेत्रावरुणाश्विनयोर्हती ॥ २१ ॥ शुक्रमन्थ्यादिकान् हुत्वा चमसानिप जुह्नति । संरक्ष्यर्त्यहैन्द्राग्नसोमप्रतिगरांस्ततः 11 23 11 आज्यस्तोत्रेम्य ऊष्वं हि प्रातस्सवनसंस्थितिः। माघ्यन्दिने तु सवने पुरोडाशः पशोर्भवेत् ॥ २३ ॥ ग्रहो मरुत्वतीयः स्यात् पवमानेन संस्तुतिः। दिधवर्मे हते दद्यात् दक्षिणास्ते यथायथम् ॥ २४ ॥ मरुत्वतीयांस्तान् हुत्वा माहेन्द्रेण समाप्यते । तृतीयसवनारम्म आदित्यग्रहमाचरेत् ॥ २५ ॥ आर्मवेण स्तुवीताथ पश्वङ्गैः प्रचरत्ययम्। सावित्रवैश्वदेवाख्यां ग्रहौ, सौम्यचहस्तथा ॥ २६ ॥ पात्नीवतग्रहादुघ्वं यज्ञायज्ञीयसंस्तवम् । आग्निमास्तश्चस्त्रं स्याद् गृह्णीयाद्वारियोजनम् ॥ २७ ॥ समाप्ते सवने पश्चात् कूर्यादवभृथं ततः। **कुर्यादुदयने**ष्टिमनुबन्ध्यां यजेत गाम् ॥ २८॥ देविका निवंपेद देवसुवासापि यज्ञ्यय। वेदिमाग्नेयमिष्ट्राग्निष्टोमसंस्थितिः ॥ २९ ॥ उपोष्य

## सायणभाष्यसहित-ऐतरेयब्राह्मणस्य विषय-सूची

| [२१] पञ्चमपञ्चिकायाः प्र                     | ाथमोऽध्यायः                                      | ११-७४५    |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--|
| ( i ) तृतीयेऽहनि                             | देवता-स्तोम-साम-च्छन्दसां विधानम्                | ७१२       |  |
| ( ii )                                       | मन्त्राणां लक्षणतो नामतः प्रतीकादिमिश्र विधिः    | ७२०       |  |
| ( iii ) चतुर्थेऽहनि                          | न्यूङ्खविधानाय प्रस्तावः                         | ७२६       |  |
|                                              | न्यूह्वस्य विधानम्                               | ७२७       |  |
|                                              | आश्वलायनेन प्रोक्तं न्यूङ्खस्वरूपम्              | ७२८       |  |
|                                              | अद्धौंकारविवरणम्                                 | ७२८       |  |
|                                              | तस्य न्यूङ्खस्य प्रशंसनम्                        | ७२९       |  |
|                                              | न्यूह्वस्य मन्त्रमध्ये स्थानविशेषविधानम्         | ७२९       |  |
|                                              | स्थाननिर्णये पक्षचतुष्टयवर्णनम्                  | ७२९.      |  |
|                                              | प्रातरनुवाके स्थानविद्येषविधानम्                 | ७३०       |  |
|                                              | आज्यशस्त्रे स्थानविशेषविधानम्                    | ७३१       |  |
|                                              | माध्यन्दिने सवने स्थानविशेषविधानम्               | १६७       |  |
| ( iv )                                       | देवता स्तोम-साम-च्छन्दसां विधानम्                | ७३२       |  |
|                                              | मन्त्राणां लक्षणतो नामतः प्रतीकादिमिश्व विधिः    | ७३३       |  |
| (v)                                          | विमदेन महिंपणा दृष्टं न्यूह्वसिंहतं सूक्तविधानम् | ७४०       |  |
| [२२] पञ्चमपञ्चिकायाः द्वितीयोऽज्यायः ७४६-७८८ |                                                  |           |  |
| ( i ) पञ्चमेऽहनि                             | देवता-स्तोम-साम-च्छन्दसां विधानम्                | ७४६       |  |
| MAN THE REAL PROPERTY.                       | मन्त्राणां लक्षणतो नामतः प्रतीकादिभिश्व विधिः    | ७४७       |  |
| ( ii )                                       | महानाम्नीषु शाक्वरसामविधौ महानाम्नीशब्दनिवं      | वनम् ७५२  |  |
|                                              | प्रसङ्गतो दाशतयीनामाद्यन्तयोर्मन्त्रमागयोख्लेखः  | ७५४       |  |
| (iii)                                        | पञ्चपादोपेततया पाङ्कत्वलिङ्गयुक्तसूक्तं विषत्ते  | ७५६       |  |
| ( iv )                                       | षष्ठस्याह्नो देवक्षेत्रत्ववर्णनम्                | ७६०       |  |
| षष्ठेऽहिन                                    | ऋतुप्रैषेषु ऋतुयाज्यासूक्ते विशेषविधिः, तत्र विच | ारश्र ७६० |  |
| (v)                                          | प्रातस्तवने माध्यन्दिनसवने च पारुच्छेपीविधानम्   | ७६४       |  |
|                                              | —विहितानां पारुच्छेपीनामुपाख्यानेन प्रशंसार्था   | ७६६       |  |
| (vii)                                        | देवता-स्तोम-साम-च्छन्दसां विधानम्                | ७६८       |  |
|                                              | मन्त्राणां लक्षणवो नामतः प्रतीकादिभिश्व विधिः    | ७६८       |  |

| (viii)          | पारुच्छेपत्वादिलिङ्गत्रयोपेतं सूक्तं विधत्ते                       | ४७७          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| ( ix ) अ        | ास्यायिका—विहितनामानेदिष्ठसूक्तीयनामानेदिष्ठवर्णनार्था             | 996          |
|                 | प्रसङ्गतः 'सत्यमेव वदितन्यम्' - इति विधिः                          | 928          |
| (x) ना          | मानेदिष्ठवालखिल्यवृषाकप्येवयामरुन्नाममन्त्राणां सहचारित्वम्        | ७८४          |
| [२३] पञ्चमप     | ब्रकायाः तृतीयोऽन्यायः ७                                           | ८९-८१६       |
| (i) gr          | दशाहकतो द्वितीयादि-नवरात्रिगतास्त्रयस्त्र्यहाः; तत्र प्रथम-द्वितीय | <b>I</b> -   |
|                 | त्र्यहाभ्यामेकः पृष्ठचः षडहः सम्पद्यते, अन्तिम्स्त्र्य             | <b>[-</b> 0] |
|                 | हञ्छन्दोमाख्यः; तस्य प्रथमेऽहिन नवरात्रिगते                        |              |
| सस              | मेऽहिन मन्त्राणां लक्षणतो नामतः प्रतीकादिभिश्र विधिः               | ७८९          |
| ( ii )          | प्रशब्दलिङ्गकं सूक्तं विधत्ते                                      | ७९९          |
| (iii)           | चतुर्विशचतुश्चत्वारिशाष्टाचत्वारिशाख्यानां छन्दोमस्तो              | मानाम्       |
|                 | मेऽहनि मन्त्राणां लक्षणतो नामतः प्रतीकादिभिश्व विधिः               | ८०३          |
| ( iv )          | महच्छब्दयुक्तसूक्तचतुष्टयं विधत्ते                                 | ८१०          |
| [२४] पञ्चमपञ्चि | कायाः चतुर्थोऽघ्यायः ८१                                            | ७-८५५        |
| ( i,ii ) नवस्   | रेडहिन मन्त्राणां लक्षणतो नामतः प्रतीकादिमिश्च विधिः               | 280          |
|                 | पृष्ष्यपडहस्य, छन्दोमन्यहस्य, दशमस्याह्मश्च                        |              |
|                 | (प्रायणीयेन सह गणिते तु एकादशस्याह्नश्च) मुखादि-                   |              |
|                 | साम्येन, नासिकादिसाम्येन, अक्ष्यादिसाम्येन, कर्णादि-               |              |
| (iii)           | साम्येन च प्रशंसा                                                  | 630          |
| दशमेऽ           | हिन नियमविशेषस्य विधानम्                                           | ८३३          |
|                 | मानसग्रहाय प्रसर्पणविधिः                                           | ८३४          |
|                 | तीर्थंदेशे मार्जनविधि:                                             | ८३४          |
|                 | होमार्थं पत्नीशालागमनिविधिः                                        | ८३४          |
|                 | पत्नीशालागतानां होमविधिस्तन्मन्त्रादि-विधिश्च                      | ८३४          |
| ( iv )          | कृतहोमानां तैषां पुनः सदःप्रवेशविष्यादि                            | ८३७          |
|                 | सदोमण्डपस्थितानां सामगानां सापर्राज्ञीषु स्तोत्रगानिविधिः          | ८३७          |
|                 | मानसग्रहाय साम्नां प्रस्तावोद्गीथप्रतिहारमागानां मनसैव             |              |
|                 | गेयत्वम्, शस्त्राणां तु वाचा शंसनविधिः                             | 680          |
|                 | सापराजाः शंसनादूष्वं चतुर्होतृमन्त्राणां शंसनविधिः                 | 680          |
|                 | शस्तानां चतुर्होतृमन्त्राणां व्याख्यानप्रशंसे                      | 688          |
|                 |                                                                    |              |

| ( v )                   | औदुम्बरीशाखायाः सम्भूयोपस्पर्शनविधिः                       | 685  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|------|
|                         | औदुम्बरीस्पर्शादनन्तरं वाग्विसर्गविधिः                     | 683  |
|                         | वाग्विसर्गंस्य कालविशेषविधिः                               | 688  |
|                         | — देशविशेषविधिः                                            | 684  |
|                         | — मन्त्रविशेषविधिः                                         | 684  |
| ( vi )                  | चतुर्होतृमन्त्रव्याख्यानाय होतुराहावविधिः                  | ८४६  |
|                         | — अब्वर्योः प्रतिगरविधिः                                   | ८४७  |
|                         | दश्यपदात्मकचतुर्होतृसंज्ञकमन्त्रसङ्घातस्य स्वरूपप्रदर्शनम् | 680  |
|                         | ग्रहसंज्ञकमन्त्रस्य स्वरूपप्रदर्शनम्                       | ८५०  |
|                         | प्रजापतितनुसंज्ञकानां द्वादशमन्त्राणां विधिः               | ८५१  |
|                         | — स्वरूपप्रदर्शनम्                                         | 5,18 |
|                         | ब्रह्मोद्यसंज्ञकमन्त्रस्य विधिः                            | ८५३  |
|                         | — स्वरूपप्रदर्शनम्                                         | ८५३  |
|                         | द्वादशाहयागीयविशेषवक्तव्यानि समाप्तानि                     | ८५४  |
| [२५] पञ्चमपञ्चिकायाः प  | ञ्चमोऽघ्यायः ८५६-                                          | -686 |
| ( i )                   | अथाग्निहोत्रयागस्य विषयः                                   | ८५६  |
|                         | अग्निहोत्रस्य सायंकालीनं यजमानकर्त्तव्यम्                  | ८५६  |
|                         | अग्निहोत्रस्य प्रातःकालीनं यजमानकर्तव्यम्                  | ८५७  |
|                         | आहवनीयोद्धरणस्य प्रशंसा                                    | ८५७  |
|                         | क्षीरादिरूपस्य होमद्रव्यस्य प्रशंसा                        | ८५७  |
|                         | होमद्रव्यस्य (क्षीरस्य) अवस्थाभेदात्                       |      |
|                         | षोडशदेवताकत्वम्                                            | ८५७  |
| ( ii ) प्रायश्चित्तम्   | अग्निहोत्री यदि दुद्यमाना उपविशेत्, तत्र                   | ८५९  |
|                         | व्वितंकुर्यात्, तत्र                                       | ८६१  |
|                         | दोह्यमानस्य क्षीरस्य अग्निहोत्र्याश्चलनेन भूमिपतने         | ८६१  |
| A STATISTICAL PROPERTY. | सर्वंस्य भूमिपतने उपायान्तररूपम्                           | ८६२  |
| (iii)                   | अग्निहोत्रसिद्धये क्षीरद्रव्यमावे श्रद्धाहोमस्य विधानम्    | ८६३  |
|                         | तत्तद्भावनारूपमानसाग्निहोत्रहोमस्य स्वरूपं विधिश्च         | ८६४  |
|                         | मानुषदैवतभेदाद् दक्षिणाहैविघ्यवणंनम्                       | ८६४  |
|                         | अग्निहोत्रानुष्ठानस्य सर्वधनदानफलसाम्येन प्रशंसा           | ८६६  |
|                         | गवामयनसत्रसाम्येन प्रशंसा                                  | ८६६  |

| (iv) आख्यायिका-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —अनुदितहोमनिन्दोदितहोमप्रशंसार्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ८६९                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उदितहोमस्य दृष्टान्तपूर्विका प्रशंसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ८७१                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पुनः प्रकारान्तरेण प्रशंसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>\$05</b>                                                               |
| ( v ) यज्ञगाथा—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -उदितहोमस्य प्रशंसार्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ८७४                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | बृहद्रथन्तरसम्बन्धेन दिवाहोमस्य रात्रिहोमस्य च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |
| * A The state of t | प्रशंसापूर्वं कम् उदितहो सिनगमनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ८७४                                                                       |
| यज्ञगाथा—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | –अनुदितहोमनिन्दार्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 604                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | आदित्यदेवप्रशंसार्था (बिसस्तैन्यशपथोपाख्यानम्)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ८७६                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | आदित्यदेवस्य प्रशंसा, प्रकारान्तरेण पुनः प्रशंसा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | एकातिथिरूपत्वं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ८७६                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | बिसस्तैन्यगायाया मागविशेषस्य तात्पर्यंव्याख्यानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 202                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अग्निहोत्रस्यावश्यकत्ववर्णनप्रसङ्गे सायमिविधिनिरा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | करणनिषेधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 202                                                                       |
| ( vi )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अनुदितहोमनिन्दा उदितहोमप्रशंसा च प्रकारान्तरेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 660                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दृष्टान्तान्तरेण, पुनः प्रकारान्तरेण युक्त्यन्तरेण च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 688                                                                       |
| T 2 17 1917                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -उदितहोमप्रशंसार्था अनुदितहोमनिन्दार्था च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 663                                                                       |
| यग्रगाया-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 014/16/14/14/11 11/3/14/16/11/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सर्वेप्रायश्चित्तसम्पादनस्य व्याहृतित्रयस्य सृष्टिवर्णानार्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ८८३                                                                       |
| ( vii ) आख्यायिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$33<br><b>83</b> 3                                                       |
| ( vii ) आख्यायिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सर्वेप्रायश्चित्तसम्पादनस्य व्याहृतित्रयस्य सृष्टिवर्णानार्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |
| ( vii ) आख्यायिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सर्वेप्रायश्चित्तसम्पादनस्य व्याहृतित्रयस्य सृष्टिवर्णानार्था<br>प्रणवस्योत्पत्तिवर्णनार्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 268                                                                       |
| ( vii ) आख्यायिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सर्वेप्रायश्चित्तसम्पादनस्य व्याहृतित्रयस्य सृष्टिवर्णानार्था<br>प्रणवस्योत्पत्तिवर्णनार्था<br>ऋग्यजुस्सामत्रयीमिहीत्राघ्वर्यंवीद्गात्रत्रह्मस्वविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 668<br>664                                                                |
| ( vii ) आख्यायिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सर्वेप्रायश्चित्तसम्पादनस्य व्याह्तित्रयस्य सृष्टिवर्णानार्था<br>प्रणवस्योत्पत्तिवर्णनार्था<br>ऋग्यजुस्सामत्रयीभिहीत्राध्वयंवौद्गात्रत्रह्मत्वविधिः<br>यज्ञदोषप्रायश्चित्ताय गार्ह्णत्यादिषु व्याह्तिहोमविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ८८४<br>८८५<br><b>८८७</b>                                                  |
| ( vii ) आख्यायिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सर्वेप्रायश्चित्तसम्पादनस्य व्याहृतित्रयस्य सृष्टिवर्णानार्था<br>प्रणवस्योत्पत्तिवर्णनार्था<br>ऋग्यजुस्सामत्रयीभिहींत्राब्वर्यंवौद्गात्रत्रहात्वविधिः<br>यज्ञदोषप्रायश्चित्ताय गाहंपत्यादिषु व्याहृतिहोमविधिः<br>व्याहृतीनां वेदान्तः इलेषणत्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ८८४<br>८८५<br><b>८८७</b>                                                  |
| (vii) आख्यायिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सर्वेप्रायश्चित्तसम्पादनस्य व्याहृतित्रयस्य सृष्टिवर्णानार्था<br>प्रणवस्योत्पत्तिवर्णनार्था<br>ऋग्यजुस्सामत्रयीभिहींत्राब्वर्यंवौद्गात्रत्रह्मत्वविधिः<br>यज्ञदोषप्रायश्चित्ताय गाहंपत्यादिषु व्याहृतिहोमविधिः<br>व्याहृतीनां वेदान्तः इलेषणत्वम्<br>विश्लिष्टोऽपि यज्ञो व्याहृतिभिरेव संश्लिष्टो मवतीत्यत्र                                                                                                                                                                                                                                                    | 664<br>669<br>660                                                         |
| (vii) आख्यायिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सर्वप्रायश्चित्तसम्पादनस्य व्याहृतित्रयस्य सृष्टिवर्णानार्था<br>प्रणवस्योत्पत्तिवर्णनार्था<br>ऋग्यजुस्सामत्रयीमिहींत्राघ्वयंवीद्गात्रत्रह्मत्वविधिः<br>यज्ञदोषप्रायश्चित्ताय गाहंपत्यादिषु व्याहृतिहोमविधिः<br>व्याहृतीनां वेदान्तः इलेषणत्वम्<br>विश्लिष्टोऽपि यज्ञो व्याहृतिभिरेव संश्लिष्टो मवतीत्यत्र<br>दृष्टान्तप्रदर्शनम्<br>प्रक्रोत्तराभ्यां ब्रह्मण आर्त्विज्यनिरूपणम्                                                                                                                                                                                | 664                                                                       |
| (vii) आख्यायिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सर्वप्रायश्चित्तसम्पादनस्य व्याहृतित्रयस्य सृष्टिवर्णानार्था<br>प्रणवस्योत्पत्तिवर्णनार्था<br>ऋग्यजुस्सामत्रयीमिहौत्राघ्वयंवौद्गात्रत्रह्मात्विधिः<br>यज्ञदोषप्रायश्चित्ताय गाहंपत्यादिषु व्याहृतिहोमिविधिः<br>व्याहृतीनां वेदान्तः श्लेषणत्वम्<br>विश्लिष्टोऽपि यज्ञो व्याहृतिभिरेव संश्लिष्टो मवतीत्यत्र<br>दृष्टान्तप्रदर्शनम्<br>प्रश्नोत्तराभ्यां ब्रह्मण आर्त्विज्यनिरूपणम्<br>ब्रह्मणः मनसा वैकल्यराहित्यानुसन्धानिविधिः                                                                                                                                 | 668                                                                       |
| (vii) आख्यायिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सर्वेप्रायश्चित्तसम्पादनस्य व्याहृतित्रयस्य सृष्टिवर्णानार्था प्रणवस्योत्पत्तिवर्णनार्था क्रायजुस्सामत्रयीमिहींत्राघ्वयंवौद्गात्रत्रहात्वविधिः यज्ञदोषप्रायश्चित्ताय गाहंपत्यादिषु व्याहृतिहोमविधिः व्याहृतीनां वेदान्तः इलेषणत्वम् विश्विष्ठशेऽपि यज्ञो व्याहृतिभिरेव संश्लिष्टो मवतीत्यत्र दृष्टान्तप्रदर्शनम् प्रदनोत्तराम्यां ब्रह्मण आर्विवज्यनिरूपणम् ब्रह्मणः मनसा वैकल्यराहित्यानुसन्धानविधिः वाग्व्यवहारे बाधप्रदर्शनम्                                                                                                                                | 668<br>669<br>666<br>666<br>668<br>688                                    |
| (vii) आख्यायिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सर्वप्रायश्चित्तसम्पादनस्य व्याहृतित्रयस्य सृष्टिवर्णानार्था<br>प्रणवस्योत्पत्तिवर्णनार्था<br>ऋग्यजुस्सामत्रयीमिहौत्राघ्वयंवौद्गात्रत्रह्मात्विधिः<br>यज्ञदोषप्रायश्चित्ताय गाहंपत्यादिषु व्याहृतिहोमिविधिः<br>व्याहृतीनां वेदान्तः श्लेषणत्वम्<br>विश्लिष्टोऽपि यज्ञो व्याहृतिभिरेव संश्लिष्टो मवतीत्यत्र<br>दृष्टान्तप्रदर्शनम्<br>प्रश्नोत्तराभ्यां ब्रह्मण आर्त्विज्यनिरूपणम्<br>ब्रह्मणः मनसा वैकल्यराहित्यानुसन्धानिविधिः                                                                                                                                 | 668<br>669<br>666<br>666<br>668<br>688                                    |
| ( vii ) आख्यायिका<br>(viii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | सर्वप्रायश्चित्तसम्पादनस्य व्याहृतित्रयस्य सृष्टिवर्णानार्था<br>प्रणवस्योत्पत्तिवर्णनार्था<br>ऋग्यजुस्सामत्रयीमिहींत्राघ्वयंवौद्गात्रत्रह्मात्विधिः<br>यज्ञदोषप्रायश्चित्ताय गार्हंपत्यादिषु व्याहृतिहोमिविधिः<br>व्याहृतीनां वेदान्तः इलेषणत्वम्<br>विश्लिष्टोऽपि यज्ञो व्याहृतिभिरेव संश्लिष्टो मवतीत्यत्र<br>दृष्टान्तप्रदर्शनम्<br>प्रक्तोत्तराम्यां ब्रह्मण आर्त्विज्यनिरूपणम्<br>ब्रह्मणः मनसा वैकल्यराहित्यानुसन्धानिविधिः<br>वाण्व्यवहारे बाधप्रदर्शनम्<br>उपाकृते प्रातरनुवाके उपांदवन्तर्यामहोमं यावत् मौनविधिः                                       | 268<br>669<br>666<br>666<br>668<br>688<br>688                             |
| ( vii ) आख्यायिका<br>(viii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | सर्वप्रायश्चित्तसम्पादनस्य व्याहृतित्रयस्य सृष्टिवर्णानार्था<br>प्रणवस्योत्पत्तिवर्णनार्था<br>ऋग्यजुस्सामत्रयीभिहींत्राव्वयंवौद्गात्रत्रहात्वविधिः<br>यज्ञदोषप्रायश्चित्ताय गाहंपत्यादिषु व्याहृतिहोमविधिः<br>व्याहृतीनां वेदान्तः दलेषणत्वम्<br>विश्लिष्टोऽपि यज्ञो व्याहृतिभिरेव संश्लिष्टो मवतीत्यत्र<br>दृष्टान्तप्रदर्शनम्<br>प्रदेनोत्तराभ्यां ब्रह्मण आर्त्विज्यनिरूपणम्<br>ब्रह्मणः मनसा वैकल्यराहित्यानुसन्धानविधिः<br>वाग्व्यवहारे बाधप्रदर्शनम्<br>उपाकृते प्रातरनुवाके उपांदवन्तर्यामहोमं यावत् मौनविधिः<br>दक्षिणाग्रहणे विचारः                    | 264<br>669<br>666<br>666<br>667<br>668<br>668<br>668<br>668<br>668        |
| (viii) (viii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | सर्वप्रायश्चित्तसम्पादनस्य व्याहृतित्रयस्य सृष्टिवर्णानार्था प्रणवस्योत्पत्तिवर्णनार्था ऋग्यजुस्सामत्रयीमिहींत्राघ्वर्यंवौद्गात्रत्रहात्वविधिः यज्ञदोषप्रायश्चित्ताय गाहंपत्यादिषु व्याहृतिहोमविधिः व्याहृतीनां वेदान्तः इलेषणत्वम् विश्विष्ठष्टोऽपि यज्ञो व्याहृतिभिरेव संश्लिष्टो मवतीत्यत्र वृष्टान्तप्रदर्शनम् प्रदनोत्तराभ्यां ब्रह्मण आत्विज्यनिरूपणम् ब्रह्मणः मनसा वैकल्यराहित्यानुसन्धानविधिः वाग्व्यवहारे बाधप्रदर्शनम् उपाकृते प्रातरनुवाके उपाद्यवन्तर्यामहोमं यावत् मौनविधिः दक्षिणाग्रहणे विचारः यज्ञमिषक्तवेन दक्षिणाग्रहणं न्यायमिति सिद्धान्तः | 204<br>209<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200 |

| [२६] षष्ठपश्चिकायाः                         | प्रथमोऽघ्यायः ८९९-                                           | -888 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| ( i ) आख्यायिका                             | ग्रावस्तुत् कर्तंव्यवि <mark>धानार्</mark> था                | ८९९  |
|                                             | ग्रावस्तुत्सूक्तेन ग्रव्णामिमष्टविविधः                       | ९०१  |
|                                             | ग्रावस्तुदमिष्टवहष्टान्तप्रसङ्गेन अर्बुदोदासपंणीनामप्रपत्कथा | ९०१  |
|                                             | अमिष्टवकाले ग्रावस्तुत उष्णीषेण नेत्रवेष्टनविधिः             | ९०१  |
|                                             | ग्रावस्तुतोऽभिष्टवार्यंमन्यासामप्यृचां विधानम्               | 903  |
|                                             | ग्रावस्तुदिभष्टवक्रुतां पापशान्तिविषये दृष्टान्तप्रदर्शनम्   | ९०३  |
| ( ii )                                      | ग्रावस्तुदिभष्टवगतानाम् ऋचां शतसंख्याकत्ववि <b>धानम्</b>     | ९०४  |
|                                             | त्रयस्त्रिशत् संख्याकत्वविधानम्                              | 308  |
|                                             | अपरिमितसंख्याकस्वविधानम्                                     | 904  |
|                                             | ् पाठप्रकारविधानम्                                           | ९०६  |
|                                             | मध्यन्दिनकालीनामिष्टवस्य विशेषतः प्रशंसा                     | 900  |
|                                             | ग्रावस्तुतः सम्प्रैषनिरपेक्षत्वविधानम्                       | ९०८  |
|                                             | सुब्रह्मण्याख्यस्य ऋत्विजः कर्तव्यनिरूपणम्                   | 306  |
| (iii)                                       | — प्रशंसा, स्त्रीलिङ्गराब्दवाच्यत्वे हेतुश्र                 | ९०९  |
|                                             | समीपे दक्षिणात्वेन वृषमानयनविधिः                             | ९११  |
|                                             | सुब्रह्मण्याह्वानस्य देशविशेषनिरूपणम्                        | 980  |
|                                             | — विहितस्य उत्करदेशस्य प्रश्नोत्तराभ्यां प्रशंसा             | 988  |
|                                             | आग्नीध्रस्य ऋत्विजः आर्त्विज्यकर्त्तेव्यविधानम्              | 985  |
|                                             | पात्नीवतग्रहे अनुवषट्कारनिषेषः                               | 983  |
|                                             | — अनुवषट्कारनिषेघे यज्ञगाथा                                  | 385  |
|                                             | नेष्ट्रचूपस्थासीनस्य पात्नीवतग्रहमक्षणविधिः                  | ९१३  |
|                                             | सुब्र ह्मण्याये दक्षिणासु नीतासु यज्ञसमासिः                  | 988  |
| [२७] षष्टपञ्चिकायाः द्वितोयोऽध्यायः ११५-९३४ |                                                              |      |
| (i) आस्यायिका-                              | —मैत्रावरणब्राह्मणाच्छंस्यच्छावाकानां शस्त्रविधानार्था       | 984  |
|                                             | मैत्राव हणस्य शस्त्रविधिः                                    | 984  |
|                                             | ब्राह्मणाच्छंसिनः शस्त्रविधिः                                | ९१६  |
|                                             | अच्छावाकस्य चस्त्रविधिः                                      | ९१७  |
|                                             | प्रातस्सवनाभिमानिनोऽग्निदेवस्य प्रशंसा                       | ९१७  |
| HE SHAD THE                                 | तृतीयसवनाभिमानिनां विश्वेषां देवानां प्रशंसा                 | 386  |

| ( ii )                  | होत्रकाणामहर्गणेषु शस्त्रेषु प्रातस्सवने प्रकारविशेषविधिः | 650     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|
|                         | माध्यन्दिनसवने तन्निषेधः                                  | 990     |
|                         | तृतीयसवने माध्यन्दिनन्यायातिदेशः                          | 355     |
| (iii)                   | होत्रकाणामारम्भणीयानामृचां विधानप्रस्तावः                 | 358     |
| ()                      | — प्रशंसा                                                 | ९२३     |
|                         | आरम्भणीयाविधिः मैत्रावरुणस्य होत्रकस्य                    | ९२२     |
|                         | ब्राह्मणाच्छंसिनो होत्रकस्य                               | ९२२     |
|                         | अच्छावाकस्य होत्रकस्य                                     | ९२३     |
|                         | होत्रकाणां परिधानीयानामृचां विधानप्रस्तावः                | ९२३     |
| (iv)                    | परिधानीयाविधि। मैत्रावर्ष्णस्य होत्रकस्य                  | 858     |
|                         | ब्राह्मणाच्छंसिनः होत्रकस्य                               | 858     |
|                         | परिधानीयाविधिः अच्छावाकस्य होत्रकस्य                      | ९२७     |
| ( v )                   | होत्रकाणां त्रयाणां सवनद्वये परिधानीयाद्वैविध्योपदेशः     | ९२७     |
|                         | मैत्रावरुणस्य ऐकाहिकामिरेव परिधानीयाविधिः                 | ९२८     |
|                         | अच्छावाकस्य सवनद्वये प्रकृतिविलक्षणपरिधानीयाद्वयविधिः     | ९२९     |
|                         | ब्राह्मणाच्छंसिनः अहीनगताभिरैकाहिकाभिश्रोमयीभिरेव         |         |
|                         | परिधानीयाभिः परिधानविधिः                                  | ९३०     |
|                         | तृतीयसवनगतानां त्रयाणामेव होत्रकाणां परिधानीयानां         |         |
|                         | प्रशंसा                                                   | ९३१     |
|                         | प्रातस्सवनगतानां याज्यादीनां मध्ये अनवानविधिः             | ९३२     |
|                         | स्तोमवृद्धौ नियमविशेषस्य विधानम्                          | ९३२     |
|                         | प्रातस्सवने अतिशंसननिषेधः                                 | ९३२     |
| ALL THE PERSON          | माध्यन्दिनसवनतृतीयसवनयोरितशंसनिविधः                       | ९३३     |
|                         | यत्रातिशंसनं कर्त्तंव्यं भवति, तत्र तदर्थं यासामृचा-      |         |
|                         | मानयनं कर्त्तंव्यम्, तासामृचां देवविशेषोपदेशः             | ९३३     |
|                         | होत्रकाणां विहितानां परिधानीयानां स्तुति                  | ९३४     |
|                         |                                                           | E 010 - |
| [२८] षच्ठपञ्चिकायाः तृत | तायाऽच्यायः ५२५                                           | -704    |
| (i)                     | प्रातस्सवने उन्नीयमानसूक्तस्य विधानम्                     | ९३५     |
|                         | उन्नोयमानसूक्तगतानामृचां देवताद्वारा प्रशंसा              | ९३६     |
|                         | छन्दोद्वारा प्रशंसा                                       | ९३६     |
|                         | ऋक्सङ्ख्याद्वारा प्रशंसा                                  | ९३६     |
|                         | माध्यन्दिनसवने उन्नीयमानसक्तगतानां दशानामुचां विधिः       | १३६     |

|              | तृतीयसवने उन्नीयमानसूक्तगतानां नवान          | गामृचां विधिः        | ९३७    |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------|--------|
|              | सम्पूर्णंसूक्तानुवचनं कर्त्तंव्यमिति प्रथमम  | तस्य प्रशंसा         | ९३७    |
|              | प्रतिसूक्तं सप्तानामेवचीमनुवचनीयत्विमि       | तं द्वितीयमतस्य      |        |
|              | प्रशंसा                                      |                      | ९३७    |
|              | प्रथमसूक्तगतानां नवानां, द्वितीयसूक्त        | ातानां दशानां,       |        |
|              | तृतीयसूक्तगतानां नवानामेवानुवच               | नीयत्वमिति           |        |
|              | तृतीयमतस्य प्रशंसाधिक्यम्                    |                      | ९३८    |
| ( ii )       | प्रस्थितयाज्यानामैन्द्रत्वं कथमिति विचा      | रारम्मः              | 380    |
|              | याज्याया ऐन्द्रत्वसम्पादनप्रकारोपदेशः        | मैत्रावरुणस्य        | 980    |
|              |                                              | पोतुः                | ९४१    |
|              |                                              | नेष्टु:              | ९४१    |
|              |                                              | आग्नीध्रस्य          | 385    |
|              |                                              | अच्छावाकस्य          | ९४२    |
| (iii)        | माध्यन्दिन सवने उन्नीयमानसूक्तस्य वि         | धानम्                | ९४३    |
| IN SECURIFIE | देवताद्वारा छन्दोद्वारा च तत्सूक्तीयाना      | मृचां प्रशंसा        | 888    |
| THE R        | होत्रादीनां सप्तानामेर्वात्वजां प्रस्थितयाज  |                      | 684    |
|              | याज्याया उपदेश:-होतुः, मैत्रावहणस्य,         | व्राह्मणाच्छंसिनः    | १४५    |
|              | पोतुः, नेष्टुः, अच्छावा                      |                      | ९४६    |
| (iv)         | तृतीयसवने उन्नीयमानसूक्तस्य विधानम्          | estinates :          | 989    |
|              | पत्रमानस्तोत्रे देवताविषयक                   |                      | ९४८    |
|              | छन्दोविषयको विचारः                           |                      | ९४९    |
| <b>美国籍及</b>  | प्रस्थितयाज्याविषयको विच                     | ारः                  | 940    |
|              | याज्याया ऐन्द्रार्भवत्वप्रदर्शनम् — होतु     | :, मैत्रावरणस्य,     |        |
|              |                                              | ाणाच्छंसिनः          | 940    |
|              | पोतु:, नेष्टु:, अच्छाव                       | ाकस्य, आग्नीध्रस्य   | ९५१    |
|              | याज्यास्ववस्थितस्य छन्दसः प्रशंसा            |                      | ९५३    |
| (v)          | होत्रकाणां परस्परं साम्यं वैषम्यं च          | विवेक्तुं विचार:     | 3:8    |
|              | मैत्रावरणबाह्मणाच्छंस्यच्छावाकानां व         |                      | 944    |
|              | होतृहोत्रकयोः द्वचुक्थत्वेन साम्यं कथा       | मिति विचारः          | ९५६    |
| Les V        | पोतृनेष्ट्रचाग्नीध्रीयाणामपि होत्रा उर्      |                      |        |
| -(v)         | विचारः                                       |                      | ९५७    |
|              | द्विप्रैषः पोता, द्विप्रैषो नेष्टा, अन्ये एक | प्रैषा इत्यत्र विचार | C: 946 |
|              | (8) d. 1101. 'ey, 1 (a)                      |                      |        |

#### ( 38 )

|                        | साम्प्रदायविद्भिः पठित प्रषसूत्रम्                       | 48   |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------|
|                        | अहोतृणामिप मैत्रावरुणादीनां कथं होतृत्वव्यपदेश इति       |      |
|                        | विचारः                                                   | ९६०  |
|                        | उद्गातृविषये कश्चिद् विशेष विचारः                        | ९६१  |
|                        | अच्छावाकविषयेऽपि कश्चिद् विशेष विचारः                    | ९६२  |
|                        | उक्षसंस्थेष्वहस्सु मैत्रावरुणशस्त्रविषयको विचारः         | ९६२  |
|                        | ब्राह्मणाच्छंस्यच्छावाकशस्त्रविषयको विचारः               | ९६२  |
| (vii)                  | तृतीयसवनगतानां मैत्रावरुणादिशस्त्राणां छन्दोदैवत-        |      |
|                        | विचारः                                                   | ९६४  |
|                        | आरम्भणीयानां छन्दोदैवतविचारः                             | ९६५  |
|                        | परिधानीयानां छन्दोदैवतविचराः                             | ९६६  |
|                        | होत्रच्छावाकयोष्ठक्थेऽभ्यासविधानम्                       | 900  |
|                        | षोडिशसंस्थायां चतुरक्षराभ्यासिवधिः                       | 900  |
| (viii)                 | अच्छावाकः तृतीयसवने शिल्पेषु अनाराशंसी ऋचः               |      |
|                        | कथं शंसति                                                | ९७१  |
|                        | दृढ़ताये शंसति                                           | ९७२  |
|                        | प्रसङ्गतो गर्मोपनिषद्वचनोदाहरणस्                         | ९७२  |
| २९] षष्टपञ्चिकायाः चतु | पुर्थोऽ <b>च्यायः</b> ९७४-                               | १०२९ |
| ( i )                  | अथाहर्गंणेषु होत्रकाणां माध्यन्दिनीयशस्त्रक्लृप्तिविचारः | 908  |
| (1)                    | माध्यन्दिनीयशस्त्रवन्सिविधानम्                           | ९७५  |
| ( ii ) आख्यायिका       | सम्पात्सूक्तानामुत्पत्तिकथाप्रकाशार्था                   | 900  |
| ( it ) sitesiis        | विश्वामित्रदृशनां सम्पातसूक्तानां वामदेवकर्तृकापहरणम्    | 900  |
|                        | सम्पातशुक्तानां वामदेव्यत्ववैश्वामित्रत्ववणंनादिकम्      | 308  |
|                        | भारद्वाजवासिष्ठनौत्रससूक्ताशं वर्णनम्                    | ९७९  |
|                        | अहर्गणेषु प्रातस्यवने अहीनसूक्तानां विधिः                | 960  |
|                        | तेषामेवाहीनसूक्तानां स्वरूपोपदेशः                        | 960  |
|                        | गवामयने हि द्विविधान्यहानि, चतुर्विशादीन्यावृत्ति-       |      |
|                        | रहितानि, षडहगतान्यावृत्तिसहितानि चेति;                   |      |
|                        | तत्रोमयत्रैव विद्ववत् सूक्तं कः कथं शंसतीति              | -1-  |
|                        | विचार:                                                   | 968  |
|                        | आवृत्तिरहितेष्वहस्सु विहितसूक्तानां शंसनप्रशंसा          | 963  |
|                        |                                                          |      |

| (iii)  | मैत्रावरुणो यांस्त्रीन् सम्पात्सूक्तान् विपर्यंस्य शंसेत्,    |      |
|--------|---------------------------------------------------------------|------|
|        | तत्प्रदर्शनम्                                                 | 808  |
|        | ब्राह्मणाच्छंसी यांस्त्रीन् सम्पातसूक्तान् विपर्यंस्य शंसेत्, |      |
|        | तत्रदर्शंनम्                                                  | 964  |
|        | अच्छावाकः यांस्त्रीन् सम्पातसूक्तान् विपर्यंस्य शंसेत्,       |      |
|        | तत्त्रदर्शं नम्                                               | 964  |
|        | प्रतिदिनं पुरस्ताच्छंसनीयानां त्रयाणां सूक्तानां विधानम्      | ९८६  |
|        | पृष्ठचषडहस्य उत्तरस्मिस्त्र्यहे कासाश्चिद्वामावापविधिः        | ९८६  |
|        | कस्मिन् दिने का ऋच आवपनीया इति विचायं                         |      |
|        | तिम्नर्णयः                                                    | 960  |
|        | स्तोमवृद्धावतिशंसनार्थानामावपनीयानां सूक्तानां                |      |
|        | प्रदर्शनम्                                                    | 328  |
| ( iv ) | विश्वामित्रशब्दिन हिक्तः                                      | १८९  |
|        | सूक्तस्य पुरस्ताच्छंसनीयं सूक्तम्—मैत्रावरुणस्य               | १८९  |
|        | ब्राह्मणाच्छंसिनः                                             | 990  |
|        | अच्छावाकस्य                                                   | 388  |
|        | अनिद्धिदेवताकसूक्तादीनां प्राजापत्यत्वविधानम्                 | ९९३  |
| ( v )  | प्रतिदिनं शंसनीया ये कद्दन्तः प्रगायास्तेषां विधिः            | 994  |
|        | कद्वत्रमाथेभ्य ऊर्वं शंसनीयानां सूक्तप्रतिपदां शंसन-          |      |
|        | विधि:                                                         | 990  |
|        | सूक्तप्रतिपद्भ्यः पूर्वं व्याहावनिषेधः                        | 8000 |
|        | त्रिष्टुप्छन्दस्कानां सूक्तप्रतिपन्नामकानामृचां प्रशंसा       | 8000 |
| ( vi ) | — स्वरूपाणि व्याख्यानानि च                                    | 8008 |
|        | परिधानीया ऋचः स्तोतुमुपक्रमः                                  | 8003 |
|        | दृष्टान्तद्वयपूर्वंकं परिधानीयानां शंसनविधानम्                | 8008 |
|        | अभितष्टीयसूक्तस्य परिधानीयाविधौ विशेषोपदेशः                   | 8008 |
| (vii)  | परिधानीयामुपजीव्य क्रतोर्योगविमोकौ ब्राह्मणाच्छंसिनः          | १००६ |
|        | अच्छावाकस्य                                                   | १००६ |
|        | मैत्रावरुणस्य                                                 | १००७ |
|        | यथोक्तयोगविमोकज्ञानस्य प्रशंसा                                | 8000 |
|        | अहस्समूहमपेक्ष्य योगविमोकयोषपदेशः                             | 8006 |
|        | यागविमोकहेतूनां परिधानीयानाम् एकैकविधत्वस्य                   |      |
|        | निन्दा                                                        | 8006 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | योगविमोकहेतूनां परिधानीयानाम् उमयविधत्वस्य प्रशंसा          | 8008  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | स्तोमातिशंसने विशेषोपदेशः                                   | १०१०  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | बहुभिः स्तोमातिशंसने दोषदृष्टान्तः                          | 8080  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | तृतीयसवने अपरिमित्रशंसनिविधः                                | १०१०  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वेदनपूर्वं कस्यानुष्ठानस्य प्रशंसा                          | १०११  |
| (viii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पृष्ठचस्य षडहस्य षष्ठेऽहिन धिष्णचाख्यशस्त्रक्लृप्ति         |       |
| Anna San                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | सूक्तस्य विधिः                                              | १०११  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | नभाकदृष्टानां तृचानां विधानम्                               | १०१२  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वालखिल्यसूक्तानामृक्षु शिल्पस्वरूपप्रदर्शनम्                | १३१३  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | प्रगाथान्तेषु प्रक्षेपणीयानामेकपदानामुपदेशः                 | १०१५  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पच्छो विहरणे प्रक्षेपणीयानां पादानामुपदेशः                  | १०१५  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अर्द्धंच्चंशो विहरणे प्रक्षेपणीयोपदेशः                      | १०१६  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ऋक्शो विहरणे प्रक्षेपणीयोपदेशः                              | १०१६  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पच्छः, अर्द्धच्चंशः, ऋक्श इति विहरणत्रैविध्यस्य             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | प्रशंसा                                                     | १०१६  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | विहरणमन्तरेण यथाध्ययनशंसनस्य विधानम्                        | १०१७  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वालखिल्यानां षट्सूक्तेषु विहारो विहितः, अवशिष्टयोः          |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सप्तमाष्टमयोः सूक्तयोः विपर्यासेन शंसनस्य विधानम्           | 2086  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | निरूपितस्य शिल्पनामकशस्त्रस्य प्रशंसा                       | १०१९  |
| ( ix )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सप्तिः प्रकारैः पाठरूपस्य दूरोहणशंसनस्वरूप-                 |       |
| ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | स्योपदेश:                                                   | १०२०  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | प्रसङ्गतो महासूक्तक्षुद्रसूक्तयोर्लक्षणोपन्यासः             | १०२१  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | दूरोहणशंसनविधिः ऐन्द्रे सूक्ते, वरौ सूक्ते                  | १०२१  |
| (00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ऐन्द्रावरणे सूक्ते, सौपर्णे सूक्ते                          | १०२२  |
| (x)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सौपर्णे सूक्ते दूरोहणे शस्ते ऐकाहिकानां संशंसने विचारः      | १०२३  |
| (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वालखिल्यानां शंसने मैत्रावरुणस्य दर्पश्चेत् तत्र कत्तंव्यम् | 8028  |
| BONS INCUSED ON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वालिखल्यानां शंसने यथा विहरणं, तथैव स्तोत्रेऽपि             |       |
| FOR STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | किमिति विचारः                                               | १०२५  |
| Can Sugar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | शस्त्रमुपजीव्य याज्यायां कश्चिदुपदेशः                       | १०२८  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             | -2069 |
| २०] षष्टपञ्चिकायाः पञ्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | माऽध्यायः (४२३)                                             | -(-25 |
| (i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पृष्ठचषडहस्य षष्ठेऽहनि चिल्पनामकचस्त्राणां शंसन-            |       |
| MAN THE REAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON | विधानम                                                      | 8030  |

|                   | देविश्वल्पानां हस्तिकंसादीनामुदाहरणत्वेनोपन्यासः                                                           | १०३० |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                   | होतुः नामानेदिष्ठनामसूक्तरूपस्य शिल्पस्य शंसनिविधिः                                                        | १०३१ |
|                   | तस्यैव नाराशंसास्यमूक्तरूपस्य शिल्पस्य शंसनिविधिः                                                          | १०३३ |
| ( ii )            | मैत्रावरुणस्य वालखिल्याख्यसूक्तरूपस्य शिल्पस्य                                                             |      |
|                   | शंसिनिविधिः                                                                                                | १०३५ |
|                   | हौण्डिनविहारयोः महावालिमन्नामकविहारस्य चोपदेशः                                                             | १०३७ |
| (iii)             | व्राह्मणाच्छंसिनः सुकीर्तिसूक्तरूपस्य शिल्पस्य                                                             |      |
|                   | शंसनविधिः                                                                                                  | 9009 |
|                   | वृषाकिपसूक्तरूपस्य शिल्पस्य शंसनिविधः                                                                      | १०४१ |
|                   | वृषाकिपसूक्तमध्ये न्यूङ्खविधिः, तत्प्रकारोपदेशश्र                                                          | १०४१ |
| ( iv )            | अच्छावाकस्य एवयामःत्सूक्तरूपस्य शिल्पस्य                                                                   |      |
|                   | शंसनविधिः                                                                                                  | १०४२ |
|                   | एवयामरुत्सूक्तमध्ये न्यूङ्खविधिस्तत्प्रकारोपदेशश्र                                                         | १०४३ |
|                   | होत्रादिभिः प्रयोज्यानां चिल्पानामेकस्मिन्नहिन प्रयोग-                                                     |      |
|                   | साहित्यविधिः                                                                                               | 8088 |
| आख्यायिका         | - शिल्पशंसनविषये बुलिलगौरलयोहपास्यानार्था                                                                  | १०४४ |
|                   | संवत्सरसत्रेऽग्निष्टोमसंस्थे विश्वजिदास्येऽहनि विहितेषु                                                    |      |
| ( v )             | शिल्पशास्त्रेषु किञ्चिच्चोद्यम्                                                                            | १०४९ |
| ( vi ) आख्यायिका- | —ब्राह्मणाच्छंसिन: शिल्पे शस्त्रे सुकीत्तिवृषाकिपसूक्तयोः<br>शंसनानन्तरं / कुन्तापारूयस्य त्रिशदृक्स्यकस्य |      |
|                   | शंसनार्था                                                                                                  | १०५२ |
|                   | कुन्तापसूक्तगतानां नाराशंसीनां तिसृणामृवां विधानम्                                                         | 2048 |
|                   | न्त्र पादे पादे अवसानविधानम्                                                                               | १०५५ |
|                   | _ तत्र निनह्ंविधिश्व                                                                                       | १०५५ |
|                   | — न्यूङ्खिनिनर्द्योः स्वरूपोपदे <b>यः</b>                                                                  | १०५५ |
|                   | रैमीणां तिसृणामृचां शंसनविधिः                                                                              | १०५६ |
|                   | पारिक्षितीनां चतसृणामृचां शंसनविधिः                                                                        | १०५७ |
|                   | कारव्याणां चतमृणामृचां शंसनविधिः                                                                           | १०५८ |
|                   | कारव्याणा चेत्रपुरान्युनः संस्तानाम्<br>दिशाङ्क्लृक्षीनां पञ्चानामृचां शंसनविधिः                           | १०५९ |
|                   | जनकल्पानां षण्णामृचां शंसनविधिः                                                                            | १०६० |
|                   | इत्ह्रगाथानां पञ्चानामृचां शंसनविधिः                                                                       | १०६० |

| (vii) आख्यायिका-        | –ऐतशप्रलापस्तुत्ययो                                  | १०६१  |
|-------------------------|------------------------------------------------------|-------|
|                         | ऐतशप्रलापस्य बाहुल्येऽपि यावत्कामशंसनस्य विधिः       | १०६४  |
|                         | ऐतराप्रलापरांसने पदे पदेऽवग्रहस्य, अन्ते प्रणवस्य    |       |
|                         | च विधिः                                              | १०६५  |
|                         | प्रविह्निकाख्यानां षण्णामृचां विधानम्                | १०६६  |
|                         | प्रविह्ल्काख्यासु ऋक्षु अर्द्धंच्चेंऽवसानविधिः       | १०६६  |
|                         | आकिज्ञासेनीनां वत्पृणामृचां विधानम्                  | १०६७  |
|                         | प्रतिराधारूयस्य मन्त्रस्य शंसनविधिः                  | १०६७  |
|                         | शतिवादाख्यस्य मन्त्रस्य शंसनिविधिः                   | १०६८  |
| (viii)                  | देवनीथाख्यानां सप्तदशानां पदानां शंसनविधिः           | १०६८  |
| आख्यायिका—              | -देवनीथाख्यपदसमूह प्रशंसार्था                        | १०६९  |
|                         | अङ्गिरसामग्नेश्रमिथः संवादः                          | १०७०  |
|                         | अङ्गीरसामनभीष्टस्यापि स्वकीयार्त्विज्यस्याङ्गीकारे   |       |
|                         | युक्तिप्रदर्शनम्                                     | १०७१  |
|                         | आर्त्विज्यपरिहारयोग्यस्य विषयस्योपदेशः               | १०७१  |
| ( ix ) आख्यायिका-       | -अङ्गिरसां भूमिरूपदक्षिणात्यागकथार्था                | १०७२  |
|                         | त्यक्तदक्षिणायाः पुनः प्रतिग्रहनिषेषः                | १०७३  |
| The second second       | पुनः प्रतिग्रहे कृते कर्त्तंव्योपदेशः                | १०७४  |
|                         | अङ्गिरसां दक्षिणाप्रतिग्रहत्यागस्य फलक्थनम्          | 8008  |
|                         | देवनीयगतानां सप्तदशपदानां स्वरूपाणि तात्पर्यं-       |       |
|                         | व्याख्यानानि च                                       | १०७५  |
|                         | — शंसनप्रकारोपदेशः                                   | १०७९  |
| (x)                     | भूतेच्छन्नामकानां तिसृणामृचां शंसनविधिः              | १०८०  |
|                         | आहनस्याभिधानां दशानामृचां शंसनविधिः                  | १०८१  |
|                         | दाधिक्रीनामच्चै: शंसनविधि:                           | १०८२  |
|                         | पावमानीनां तिसृणाभृचां शंसनविधिः                     | 8003  |
|                         | बार्हस्पत्यस्य तृचस्य शंसनविधिः                      | १०८३  |
|                         | प्राकृतेन शस्त्रेण वैकृतानां शस्त्राणां संशंसनविचारः | 8068  |
| १ ] सप्तमपञ्चिकायाः प्र | थमोऽष्यायः १०८८-                                     | -१०९५ |
| (i)                     | अथ सवनीयपद्योविमागः                                  | 2066  |
|                         | सवनीयपशुविमागानां सङ्ख्यानिणंयः                      | १०९२  |
|                         | — सङ्ख्यासाम्याद् बृहतीत्वम्                         | १०९२  |
|                         |                                                      |       |

|                        | सवनीयपशुविभागानां अन्यथाकरणे दोषः                          | १०९३  |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
|                        | तद्द्रष्ट्रमहिषद्वारा प्रशंसा                              | 8088  |
|                        | उपदेशकसम्प्रदायनिर्देशः                                    | १०९४  |
| [३२] सक्षमपश्चिकायाः । | द्वेतीयोऽच्यायः १०९६                                       | -2836 |
| (i)                    | यद्याहिताग्निरुपवसयदिने म्रियेत, कथं यज्ञ इति ?            | १०९६  |
| प्रायश्चित्तम् -       | - यद्याहितारिन: अधिश्रितेऽग्निहोत्रे सान्नाय्ये वा म्रियेत | १०९६  |
|                        | आसन्नेषु हविष्यु म्रियेत                                   | १०९७  |
|                        | प्रवासे म्रियेत                                            | १०९७  |
|                        | आहिताग्नौ मृते तच्छरीरप्राप्त्यमावे पर्णशर-दाहस्य          |       |
|                        | कर्तव्यत्वम्                                               | १०९९  |
| ( ii ) प्रायश्चित्तम्- | –उपावसृष्टाया दुह्यमानाया अग्निहोत्र्याः उपवेशने           | ११०१  |
|                        | हम्बारवे कृते, स्पन्दने                                    | ११०२  |
| (iii)                  | सायं दुग्धे सान्नाय्ये दुष्टे अपहृते वा                    | \$603 |
|                        | सर्वस्मिन्नेव सान्नाच्ये दुष्टे अपहृते वा                  | 8608  |
|                        | सर्वे ध्वेव हविष्षु दुष्टेष्वपहृतेषु वा                    | ११०५  |
| ( iv )                 | अधिशितमग्निहोत्रं यद्यमेध्यमापद्येत                        | ११०५  |
|                        | अधिश्रितस्याग्निहोत्रस्य स्कन्दने दिष्यन्दने वा            | ११०७  |
| प्रायश्चित्तम्-        | -अधिश्रितस्याग्निहोत्रस्य स्खलने भ्रंशने वा                | ११०८  |
|                        | स्रृग्भेदे                                                 | ११०९  |
|                        | सत्याहवनीयाग्नौ गाहंपत्याग्नावुपशान्ते                     | १११०  |
| (v)                    | गार्हपत्याहवनीययोरग्न्योः अनुचितदर्शनादौ                   | ११११  |
|                        | गार्हपत्याहवनीययोरम्योः मिथः संसर्गे                       | 6865  |
|                        | सर्वेषामेवाग्नीनां मियः संसर्गे                            | १११३  |
|                        | लौकिकाद्यन्याग्निना संसर्गे                                | १११३  |
| (vi)                   | , ग्राम्येणाग्निना दाहे                                    | 8888  |
|                        | दिव्येनाग्निना संसर्गे                                     | १११५  |
|                        | शवाग्निना संसर्गे                                          | १११६  |
|                        | आरण्येनाग्निना दाहे                                        | १११६  |
| (vii)                  | उपवसयदिने आहिताग्ने अश्रुपाते                              | १११७  |
|                        | अन्नत्यमापन्ने                                             | १११८  |
|                        | आमावास्येष्टे: पौर्णंभातेष्टेर्वातिक्रमे                   | १११८  |
|                        | सर्वेष्वेवाग्निषु उपशान्तेषु                               | 8888  |

( 80 )

| (viii)                   | आग्रयणेष्टिमकृत्वैव नवान्नप्राशने                       | 8850            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
|                          | पुरोडाशनिष्पादके कपाले नष्टे                            | 8850            |
|                          | पवित्रे नष्टे                                           | ११२१            |
|                          | हिरण्ये नष्टे                                           | ११२१            |
|                          | प्रातःस्नानमकृत्वैवावाग्निहोत्रे हुते                   | ११२२            |
|                          | सूतकान्नप्राधने                                         | ११२२            |
|                          | स्वमरणप्रवादे श्रुते                                    | ११२३            |
|                          | भार्याया गोर्वा यमापत्यजनने                             | ११२३            |
|                          | अथापत्नीकस्याग्निहोत्रकत्तंव्यताविचारः                  | ११२४            |
|                          | ब्राह्मणस्य ऋणत्रययुक्तत्वे श्रुतिप्रमाणप्रदर्शनम्      | ११२६            |
| ( ix )                   | अथापत्नीकस्य वाचिकं मानसं चाग्निहोत्रम्, तत्र           |                 |
|                          | वाचिके विचारः                                           | ११२७            |
|                          | तथा तत्र मानसे विचारः                                   | ११२९            |
|                          | मथ दर्शंपूर्णमासयोरुपवासविधिः                           | 8858            |
|                          | उपवासितिथिविषये शाखाभेदवचनमाश्रित्य विकल्पः             | ११३०            |
| · ·                      | कर्मोपयोगिन्योर्दर्शपौर्णमास्योस्तिथ्योः स्वरूप निर्णयः | ११३१            |
| (xi) प्रायश्चित्तम् व    | प्राहिताग्नेः आदित्योदयेऽप्यग्नावनुद्धते                | ₹ <b>₹</b> \$\$ |
|                          | गाईपत्याहवनीययोर्मेध्ये शकटादिगमने                      | ११३४            |
|                          | इष्टेरादावन्वाधानकाले दक्षिणाग्नेरिभज्वलनं कुर्यान्न    |                 |
|                          | वेति विचारः                                             | ११३५            |
| (                        | होष्यतः पुरुषस्य गाहंपत्याहवनीयमध्यगतेन मार्गेण         |                 |
|                          | सञ्चरणविधिः                                             | ११३६            |
|                          | आहिताग्ने: प्रवासकाले अग्न्युपस्थानविषयको विचारः        | 5836            |
| ३३] सप्तमपञ्चिकायाः तृती | योऽध्यायः ११३९-                                         | ११७६            |
| ( i ) अथ शौनःशेपार       | व्यानम्—                                                | ११३९            |
|                          | वर्वतस्यर्षे: गाथया पुत्रेण जातेन कि फलम् ?             |                 |
|                          | इति प्रश्नः                                             | ११४०            |
|                          | गरदस्यर्षे प्रथमगाथया ऋणापनोदनं पुत्रजन्मफल-            |                 |
|                          | मित्युत्तरम्                                            | 8880            |
|                          | २-पुत्रस्य सर्वंमोगश्रेष्ठत्वाख्यानम्                   | ११४१            |
|                          | ३-पुन्नामनरकत्राणहेतुत्वाख्यानम्                        | 8888            |
|                          | ४-गृहस्थाश्रमस्य श्रेष्ठत्वे बीजत्वाख्यानम्             | ११४२            |
| CC-0 Shri                | Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.             |                 |

| ५-ज्योतिः स्वरूपत्वेन ब्रह्मप्रापकत्वास्य                        | गानम् ११४३    |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| ६-आत्मनो नवीभूतत्वे हेतुत्वाख्यानम्                              | 8888          |
| ७-जायाग्रहणसार्थं कत्वे निदानाख्यानम्                            | 8888          |
| ८-जायाया जननीत्वे हेतुत्वाख्यानम्                                | 88.88         |
| ९-परलोकसुखहेतुत्वाख्यानम्                                        | ११४५          |
| १०-प्राकृतनियमानुसारित्वाख्यानम्                                 | ११४५          |
| ( ii ) हिरश्रन्द्रस्य पुत्रार्थं वरुणदेवताराधनाख्यानम्           | ११४६          |
| — रोहितनामपुत्रोत्पत्याख्यानम्                                   | ११४६          |
| — वरुणेन सहोक्तिप्रत्युक्तयः                                     | ११४७          |
| — पुत्रस्य रोहितस्य वारुणयज्ञे मेधमयाद                           |               |
| पलायनम्                                                          | ११४९          |
| ( iii ) रोहितस्य संवत्सरान्ते वरुणकोपादुदररोगपीडितत्वाख्यानम्    | ११५०          |
| स्वपुरं प्रत्यागच्छतः परमेश्वरः सर्वेत्रैकसहाय                   | इति           |
| इन्द्रोपदेश:                                                     | ११५०          |
| पुनः प्रत्यागच्छतः परिश्रमः पुण्यहेतुरिति द्वितीयो               | पदेशः ११५१    |
| देशभ्रमणं समृद्धिहेतुरिति तृतीयो                                 | पदेशः ११५२    |
| आलस्यादयः कलियुगादितुल्या                                        | इति           |
| चतुर्थोपदेशः                                                     | ११५२          |
| आरण्यादिभ्रमणाद् <u>दुष्प्राप्यला</u>                            | र इति         |
| पञ्चमोपदेश:                                                      | ११५३          |
| पञ्चवर्षारण्यभ्रमणादारोग्यप्राप्तिः                              | ११५४          |
| षष्ठे वर्षे दरिद्रेणाजीगर्तेन सह संवादः                          | 8848          |
| शुनःशेपनामाजीगर्त्तमध्यमपुत्रक्रयः                               | ११५४          |
| स्वपुर्यागमनम्, पित्रे शुनःशेपदानं, तन्मेघे वरुणस                | म्मतिश्व ११५५ |
| (iv) हरिश्चन्द्रस्य राजसूये विश्वामित्रादीनाम् आस्विज्य स्वीकारः | ११५६          |
| ,                                                                | : ११५७        |
| तथा विशसितृत्वस्वीकारः                                           | 8840          |
| पशुरूपस्य शुनःशेपस्य मुक्तिकामनया प्रजापत्युप                    | ासनम् ११५८    |
| अग्न्युपासनम्, सवित्र्युपासनम्                                   | 1816, 48      |
| वरुणोपासनम्, पुनरम्न्युपासनम्                                    | ११५९          |
| वैश्वदेवोपासनम्, इन्द्रोपासनम्                                   | ११६०          |
| अश्विनोरुपासनम् तथा उषसउपासनम्                                   | ११६१          |
| ननो बन्धनमोचनम                                                   | 5565          |

| (v)                   | मुक्तबन्धनस्य शुनःशेपस्याञ्जस्सवयागारम्भकत्वम् ।                         | ११६२  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
|                       | विश्वामित्राजीगत्तंयोः संवादः                                            | ११६४  |
|                       | शुनःशेपाजीगर्त्तयोः संवादः                                               | ११६४  |
| SET PERSON            | अजीगर्त्तंशुनःशेपयोष्वितप्रत्युवती                                       | ११६५  |
| 743                   | विश्वामित्रस्य स्वपुत्रत्वेन शुनःशेपग्रहणम्                              | ११६६  |
| 1151 5                | शन:शेपविश्वामित्रयोष्ठितप्रत्युक्ती                                      | ११६७  |
| PATE PRIME            | विश्वामित्रस्य पुत्राणां ज्येष्ठ इति शुनःशेपस्वीकारः                     | ११६८  |
| ( v; )                | ज्येष्ठपञ्चारात् पुत्राणां तत्र असम्मतिः                                 | ११६९  |
| 44.55                 | तान् ज्येष्ठपञ्चारात् पुत्रान् प्रति अभिसम्पातः                          | ११६९  |
| \$10 miles            | मधुच्छन्द-आद्येकपञ्चाश्चतां पितृवादयानुगामित्व                           | ११७०  |
| Part I                | विश्वामित्रस्य पश्चिमिगीथामिः तान् प्रत्याशीर्वादः                       | ११७०  |
|                       | शौनःशेपाख्यानस्य परऋक्शतगाथत्वम्                                         | ११७१  |
|                       | तस्यैतस्य शौनःशेपाख्यानस्य राजसूयक्रतौ विनि-                             |       |
|                       | योगविधिः                                                                 | ११७३  |
|                       | तत्र अध्वर्युणा प्रयोक्तव्यस्य प्रतिगरविशेषस्य विधानम्                   | ११७३  |
|                       | शौन:शेपाख्यानस्य पापप्रशमनहेतुत्वं पुत्रलामहेतुत्वं च                    | ११७४  |
| THE PERSON            | आह्यातुर्हीतुः, प्रतिगरितुरघ्वर्योश्च                                    |       |
|                       | दक्षिणाविधिः                                                             | ११७५  |
| [३४]ससमपञ्चिकायाः चतु | र्थोऽब्यायः ११७७-                                                        | -8886 |
| ( i ) आख्यायिका       | राजक्रतौ विशेषविधानार्था                                                 | ११७७  |
|                       | प्रजापतिसृष्टस्य यस्य विवरणाख्यानम्                                      | २१७८  |
|                       | दश्यज्ञायुधानां नामानि                                                   | ११७८  |
|                       | यज्ञमनुग्-च्छन्त्योर्काह्मणक्षत्रियजात्योर्क्राह्म <b>ण</b> जातेर्यंज्ञ- |       |
|                       | प्राप्तिकथा                                                              | ११७८  |
| Difference Contract   | <u> क्षत्रियजाश्च यज्ञप्रां</u> ष्ठिकथा                                  | ११७९  |
| ( ii )                | क्षत्रियस्य देवयजनयाच्याविचारः, देवयजनयाच्या-                            |       |
|                       | प्रशंसा च                                                                | ११८०  |
| (iii)                 | दीक्षणीयेष्टेः पूर्वमिष्टापूर्त्तापरिज्यानिसंज्ञकहोमविधिः                | ११८२  |
| The second second     | तत्र इष्टापूर्त्तयोः पूर्वाचार्यकृते लक्षणे                              | ११८३  |
|                       | क्षत्रियस्य इष्टापूर्त्तापरिज्यानिनामहोममन्त्रः                          | ११८३  |
|                       | अनुबन्धाख्यपशोक्तरकालीनस्य सिमष्टयजुर्होमस्य विधिः                       | ११८३  |
|                       |                                                                          |       |

१. अञ्जस्सवो नाम पशुसाङ्कर्यंहीनः सोमप्रयोगविशेषः ।

| ( iv )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | इष्टापूर्त्तापरिज्यानिहोमस्य सिमष्टयजुर्होमस्य च प्रशंसा      | ११८४   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वयोरेव होमयोः प्रकारान्तरेण विधानम्                           | 8868   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दीक्षणीयेष्टेः प्राक् प्रयोज्यो मन्त्रः, तत्तात्पर्याख्यानं च | 1.788  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पश्चात् प्रयोज्यो मन्त्रः, तत्तात्पर्याख्यानश्च               | ११८६   |
| (v)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | क्षत्रियस्याहवनीयोपस्थानस्य विधानम्, मन्त्रः, प्रशंसा च       | ११८७   |
| ( vi )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | उत्तरहोमादूव्वं मुपस्थानस्यापि                                | ११९०   |
| (vii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | क्षत्रियस्य दीक्षितत्वावेदनमन्त्रे विचारः                     | ११९३   |
| (viii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | क्षत्रियस्य यजमानमागप्राधने विचारः                            | ११९५   |
| [३५] सप्तमपश्चिकायाः प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ञ्चमोऽध्यायः ११९९-                                            | -१२२४  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —अथ विश्वन्तरोपारुयानम्                                       | ११९९   |
| Constitution of the last of th | क्षत्रियस्य सोममक्षराहित्यप्रदर्शनार्थं गुपाख्यानम्           | १२०१   |
| ( ii )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सौषद्मनो विश्वन्तरस्य राज्ञो विश्यापर्णयज्ञकथा                | १२०२   |
| ANAS CHIPPIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | तत्र पारिक्षितस्य जनमेजयस्य राज्ञो विकद्यपयज्ञकथा             | १२०३   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ततो मार्गवेयरामोपाख्यानम्                                     | १२०३   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अनूचानस्य मार्गवेयस्य रामस्य विश्वन्तरं राजानं                |        |
| <b>元</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्रत्युपदेशः ततो रामविश्वन्तरयोरुक्तिप्रत्युक्तयः             | १२०३   |
| (iii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | क्षत्रियस्य त्रिविधहेयमध्याणामुपदेशः                          | 8508   |
| (iv)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . — उपादेयमध्यस्यैकविधस्योपदेशः                               | १२०७   |
| THE PARTY NAMED IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | न्यग्रोधशब्दनिकक्तिन्यंग्रोधतरोरुत्पत्तिनिरूपणं च             | 8305   |
| (v)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | औद्म्यरफलानामश्वत्यफलानां प्लक्षफलानां च प्रशंसा              | १२०९   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | न्यग्रोधवृक्षस्यावरोधोनां फलानां च उत्पत्तिनिरूपणम्           | १२०९   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | क्षत्रियमक्षत्वेन प्रशंसा                                     | . १२०९ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | न्यग्रोधक्षत्रिययोः साम्यमापाद्य प्रशंसा                      | १२१०   |
| ( vi )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | औदुम्बरादि प्रशंसा                                            | १२११   |
| भक्षप्रयोगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | तत्र सोमक्रयात् पूर्वं सम्पाद्यानां वस्तूनां नामानि           | १२१३   |
| (vii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | फलचमसस्योन्नयनादिप्रयोगप्रदर्शनम्                             | १२१५   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | फलचमसमक्षणस्य विधानम्, मन्त्रः, प्रशंसा च                     | १२१६   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तस्य मक्षणादुव्वं मन्त्रेण आत्मस्पर्शेविधिः                   | १२१७   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अन्वयव्यतिरेकाभ्यामिमर्शप्रशंसा                               | १२१८   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | द्वाभ्यामृगभ्यां तस्य चमसस्य पूरणविधिः                        | १२१८   |
| (viii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मिक्षताप्यायितस्य नाराशंसचमसस्य प्रयोगिविधिः                  | १२१९   |
| ( ' ' ' )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | सवनत्रये त्रिविधस्य मन्त्रतात्पर्यंस्योपदेशः                  | १२२०   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नाराशंसचमसमक्षणस्य प्रशंसा                               | 8880  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रातस्सवने उक्तानां विधोनामुत्तरयोस्सवनयोरतिदेशः        | १२२१  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विश्वन्तरक्यापर्णयोः पुनः संवादः                         | १२२१  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सम्प्रदायकथनेन भक्षस्य प्रशंसा                           | १२२२  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पुनरिप फलकथनेन नाराशंसमक्षस्य प्रशंसा                    | १२२३  |
| ३६] अष्टमपञ्चिकायाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रथमोऽच्यायः १२२५-                                      | -१२३९ |
| ( i ) अथ राजसूये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | स्तोत्रशस्त्रयोविशेषाविशेषयोविधानम्                      | १२२५  |
| FF 1-12713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | प्रातस्सवने तृतीयसवने च ऐकाहिकवत् स्तोत्रशसत्र-          |       |
| 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रयोगः                                                  | १२२६  |
| PA PRIME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | माध्यन्दिनसवने मरुत्वतीयशस्त्रस्य होत्रकशस्त्राणाञ्जै-   |       |
| Topic marks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | काहिकत्वम्                                               | १२२६  |
| of instances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | अभिजिदहोविहितोभयसामा माध्यन्दिनः पवमानः                  | १२१५  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | महत्वतीयग्रस्य प्रतिपदनुचरयोरनुवाद:                      | १२२६  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ब्रह्मान्नपृथिवीरूपत्वेन रथन्तरस्य प्रशंसा               | १२२८  |
| tors dispers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | इन्द्रनिहवब्राह्मणस्पत्ययोः प्रगाथयोः ऐकाहिकतुल्यत्वेन   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रशंसः                                                  | १२२८  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | धाय्यानामृचां प्रकृतौ विकृतौ च तुल्यत्वविधिः             | १२२९  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मरुत्वतीयप्रगाषस्य प्रकृतिविकृत्योरेकत्वविधानम्          | १२२९  |
| ( ii )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मच्दवतीये सूक्ते निविद्धानीयस्य सूक्तस्य प्रशंसा         | १२२९  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | निष्देवल्यशस्त्रस्य प्रतिपत्तुचस्य विधानम्               | १२३१  |
| APP DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — अनुरूपतृचस्य विधानम्                                   | १२३२  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — धाय्यायाः पूर्वोक्तप्रशंसाबाह्मणस्मारणम्               | १२३३  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उभयसामप्रगाथप्रदर्शनम्                                   | १२३३  |
| (iii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — निविद्धानीयसूक्तप्रशंसा                                | १२३४  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वृहद्रथन्तरसामोपेतप्राकृतयज्ञ क्रतुसमृद्धिमुपजीव्यैकसाम- |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | केऽपि क्षत्रिययज्ञे पृष्ठस्तोत्रस्य बृहत्साम-            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | साध्यत्वविधिः                                            | १२३५  |
| (iv)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | माध्यन्दिनसवने होत्रकाणां प्रकृतिवत्त्वव्यवस्था          | १२३५  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | एकाहयज्ञानां देविध्यप्रदर्शनम्                           | १२३६  |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | क्षत्रिययज्ञस्य ज्योतिष्टोमस्य उक्थ्यसंस्थत्वविधिः       | १२३७  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उनध्यसंस्थस्य ज्यतिष्टोमस्य स्तोत्रशसङ्ख्याप्रशंसा       | १२३७  |

| क्षत्रियाणामग्निष्टोमसंस्थस्य ज्यतिष्टोमस्य विधानम्           | १२३७    |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| अग्निष्टोमे ये त्रिवृदादयश्रत्वारः स्तोमास्तेषां ब्राह्मणा-   | Tricke. |
| दिवणं चतुष्टयरूपेण तेजादिगुणचतुष्टयरूपेण                      |         |
| च प्रशंसा                                                     | १२३८    |
| अग्निष्टोमसंस्थस्य ज्योतिष्टोमस्य स्तोत्रशस्त्रसङ्ख्या        |         |
| प्रशंसा                                                       | १२३८    |
| [३७] अष्टमपञ्चिकायाः द्वितीयोऽघ्यायः १२४०                     | -१२७३   |
| ( i ) अय राजसूये कृतौ पुनरिमषेकस्य विधि:                      | १२४०    |
| कालविधिः                                                      | १२४०    |
| साधनद्रव्याणां विधानम्                                        | 1888    |
| आसन्द्याः प्रतिष्ठापनविधिः                                    | १२४२    |
| ( ii ) प्रतिष्ठिताया आसन्द्या उपरि चर्मास्तरण विधिः           | १२४३    |
| अभिमन्त्रणविष्यादि                                            | १२४४    |
| आरोहणविच्यादि                                                 | १२४५    |
| अभिषेककर्त्तुः शान्तिमन्त्रवाचनविघ्यादि                       | १२४६    |
| ( iii ) अभिषेकप्रकारस्य विधानम्                               | १२४७    |
| तिसृणामृचामेकस्य यजुषो व्याहृतीनां च त्रयाणां                 |         |
| विघ्यादि अभिषेकाङ्गहोमस्य विधानम्                             | १२४८    |
| ( iv ) अभिषेकसाधनानां द्रव्याणां मध्ये आसन्दादित्रयस्य प्रशंस | त १२५३  |
| दध्यादित्रयस्य प्रशंसा                                        | १२५३    |
| आतपवर्ष्याणामपां प्रशंसा                                      | १२५३    |
| इयामतृणानामङ्कराणां च प्रशंस                                  | T १२५४  |
| सुरायाः प्रशंसा                                               | १२५४    |
| अभिषेकसाधनानां दुर्वाणां प्रशंसा                              | १२५४    |
| सर्वेषामेवैकत्र प्रशंसा                                       | १२५५    |
| अभिषिक्तस्य क्षत्रियस्य पानपात्रविष्यादि                      | १२५५    |
| शान्तिमन्त्रवाचनविष्यादि <b>ः</b>                             | १२५६    |
| स्विमत्राय पीतशेषदानविधिः                                     | १२५७    |
| ( v ) आसन्द्याः अवरोहणविष्यादि                                | १२५७    |
| प्रत्यवरोहणविध्यादि                                           | १२५८    |
| नमस्कार्रविष्यादि                                             | १२५९    |
| वरदानप्रशंसादि                                                | १२६०    |

( ४६ )

| 16 Thomas and          | समिदाधानविध्यादि                                                                          | १२६०  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| THE PLAN               | दिगुपस्थानविष्यादि                                                                        | १२६२  |
| P. WALSON P.           | Anna from transported assembly of                                                         | 9363  |
| ( vi ) आख्यायका—       | -ऐशान्या दिशो मुख्यापराजितत्वस्यापनार्था<br>युद्धजयार्थं शरणमापन्नेन साहाय्यप्रार्थिना सह | १२६२  |
|                        | व्यवहारोपदेशः                                                                             | १२६३  |
|                        | युद्ध । यार्थो मन्त्रप्रयोगविष्याद्युपदेशः                                                | १२६४  |
| STREET STREET          | द्वन्दयुद्धजयार्थः प्रयोगविष्याद्युपदेशः                                                  | १२६५  |
|                        | भ्रष्टराष्ट्रस्य पुनरपि राज्यप्राप्त्यर्थंप्रयोगविध्याद्युपदेशः                           | १२६५  |
|                        | ईशानदिगुपस्थानानन्तरं स्वगृहं प्रत्यागमनस्य प्रयोग-                                       | 1141  |
| 151                    | विघ्याद्युपदेशः                                                                           | १२६५  |
|                        | गृहागतस्य राज्ञः प्रपदहोमविधिः                                                            | १२६६  |
| to the same            | प्रपदलक्षणबोधिका पूर्वाचार्यंकृता कारिका                                                  | १२६६  |
|                        |                                                                                           |       |
| (vii)                  | प्रपदहोमीय-मन्त्रत्रयाणां स्वरूपाणि पाठप्रकारश्च                                          | १२६७  |
|                        | प्रपदाख्यमन्त्रत्रयसाध्याया आहुतेः प्रशंसा                                                | १२७०  |
|                        | प्रपदहोमादू ब्वंमाशीर्मन्त्रपाठविधिः                                                      | १२७१  |
| jupe v 195             | पुनरिमषेकपर्यंन्तेऽस्मिन् क्षित्रययागे याजियतॄणामृत्विजां                                 |       |
| restal restal          | वेदनप्रशंसा                                                                               | १२७१  |
| e le les sous hu       | अभिषेकपरिज्ञानाभाववतामृत्विजां निन्दा                                                     | १२७२  |
| 75 T. C. T.            | अभिषेकपर्यन्तस्य क्षत्रिययागस्योदाहरणमुखेन प्रशंसा                                        | १२७२  |
|                        | जनमेजयवाक्योदाहरणे दृढीकृतस्यार्थस्य निगमनम्                                              | १२७३  |
| ३८] अष्टमपञ्चिकायाः तृ | तीयोऽब्यायः १२७४-                                                                         | -१२८४ |
| (i)                    | अथ ऐन्द्रमहामिषेकस्य विघ्यारम्मः                                                          | १२७४  |
|                        | देवताविषये विचारः                                                                         | १२७४  |
|                        | वेदमय्या असन्दाः समाहरण-                                                                  |       |
|                        | वर्णंनम्                                                                                  | १२७५  |
|                        | आसन्दीसमारोहणमन्त्राः षट्                                                                 | १२७६  |
| आस्याधिका—             | -इन्द्रारोहणादूद्र्वं देवानामभ्युत्क्रोशनाख्यानम्                                         | १२७७  |
| गाउनामिन               | अम्युत्क्रोश्चनादूद्वं प्रजापतिकृतामिमन्त्रणमन्त्रः                                       | १२७८  |
| ( ii )                 | अभिमन्त्रितस्येन्द्रस्य अभिषेकप्रकाराख्यानम्                                              | १२७९  |
|                        |                                                                                           |       |
| (iii)                  | इन्द्रस्य प्रजापतिकृतामिषेकादूद्वं प्राच्यां दिशि वसुमिः                                  | १२८०  |
| 0000                   | कृतोऽभिषेकः                                                                               | 1100  |

| DEFINE CHILD                               | दक्षिणस्या दिश्चि हर्देः कृत               | ोऽभिषेकः       | १२८० |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------|
| es ··· (non since)                         | प्रतीच्यां दिश्यादित्यै:_                  | ,,             | १२८० |
| ति वाविश्वतस्य मक्तरम् ११                  | उदीच्यां दिशि विश्वैदेवै:                  | 11             | १२८१ |
| कृत्स्नस्यैन्द्र                           | भिषेकस्य निगमनम्                           |                | १२८३ |
| <b>२९] अष्टमपश्चिकायाः चतुर्थोऽ</b> घ्यायः | (kert) eas listesia grei<br>In Takameannav | १२८५-          | १३१३ |
| (i) अथ पुमर्था                             | मिषेकविधिः                                 |                | १२८५ |
| क्षत्रियस्य ः                              | रापथकरणप्रकारादिकम्                        |                | १२८६ |
| ( ii ) पुमर्थामिषे                         | कस्य सम्माराणां विधानम्                    |                | १२८७ |
| तत्र न्य्ग्रोध                             | गादेर्वृक्षचतुष्टयस्य प्रशंसा              |                | १२८७ |
| सम्भारूप                                   | ाणामोषधिद्रव्याणां विधित्रशंसे             |                | १२८८ |
| ( iii ) आसन्द्यावि                         | सम्भाराणां विधिः, आसन्दीपरि                | चयश्र          | १२८९ |
|                                            | मन्त्रणमन्त्रादिकम्                        |                | १२९० |
| आसन्दार                                    | ोहणमन्त्रादिक <b>म्</b>                    |                | १२९१ |
|                                            | ढस्य क्षत्रियस्याम्युत्क्रोशनम्            |                | १२९३ |
| ( iv ) आचार्यस्य                           | । क्षत्रियाभिमन्त्रणविधिमन्त्रौ            |                | १२९३ |
|                                            | तस्य क्षत्रियस्यामिषेकप्रकारः              |                | १२९३ |
| ( v ) अभिषिक्त                             | स्य क्षत्रियस्याभिमन्त्रणविधिः             |                | १२९४ |
|                                            | ाधनानां दघ्यादिद्रव्याणां प्रशंसा          |                | १२९६ |
|                                            | दक्षिणादानविधिः                            |                | १२९६ |
| प्राप्तदक्षिण                              | ास्याचार्यस्य क्षत्रियहस्ते सुरापूण        | पात्रदान-      |      |
| विधि                                       | minutes contribute                         |                | १२९७ |
| प्राप्तसुराष                               | गात्रस्य क्षत्रियस्य मन्त्रद्वयेन तत्प     | ानविधिः        | १२९७ |
| पीतसुरा                                    | सोमस्य क्षत्रियस्य द्वाम्यां मन्त्राम्य    | यामभिमन्त्रण   |      |
| विधि                                       | Institute pietration                       |                | १२९९ |
| एर्ताद्वधा                                 | याः सुरायाः सुरात्वामावः, तत्              | प्रशंसा च      | १२९९ |
| ( vii ) चिरन्तन                            | शिष्टाचारोदाहरणेनैतस्य महामिष              | वेकस्य प्रशंसा | 9300 |
| तत्र पार्वि                                | रिक्षितस्य जनमेजयस्य राज्ञो मह             | [मिषेककथा      |      |
|                                            | गस्ति गाथा)                                |                | 6300 |
| TOUR CHARLEST STORY                        | मानवस्य शार्यातस्य,                        | ••••           | १३०१ |
| 15-10 hall before the same                 | सात्राजितस्य घतानीकस्य,                    |                | १३०१ |
| +051                                       | आम्बाष्ठचस्य,                              | ••••           | १३०२ |
|                                            |                                            |                |      |

| and the second of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | औग्रसैन्यस्य युधांश्रीष्टेः, भौवनस्य                                                     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विश्वकर्मणः, (अत्रास्ति गाथा) ***                                                        | 8307  |
| P.F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पैजवनस्य सुदासः, आविक्षितस्य महत्तस्य,                                                   | १३०३  |
| (viii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वैरोचनस्य अङ्गस्य, (सन्त्यत्र पञ्चरलोकाः)                                                | ४०६१  |
| ( ix )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | दौष्यन्तेर्भरतस्य (पञ्चरलोकाः चात्र सन्ति)                                               | 23.6  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सम्प्रदायकथनमुखेन महाभिषेकस्य प्रशंसा                                                    | १३१०  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | बाह्मणस्योक्ताधिकारामावेऽपि तद्विद्याधिकारसद्भावात्                                      |       |
| ASE VENEZIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | तत्फलसिद्धे हदाहरणानि                                                                    | १३११  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | यथाभिषेके शपथेन गुरुद्रोहवारणं तथा विद्यायामिव                                           | १३११  |
| [४०] अष्टमपञ्चिकायाः पञ्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मोऽव्यायः १३१४-                                                                          | १३३६  |
| (i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ब्राह्मणस्य पौरोहित्यविषये उपदेशः                                                        | १३१४  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | राज्ञो ब्राह्मणपुरोहितकरणविधिः                                                           | 8388  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पुरोहित-पुत्र-जायानामाहवनीयगार्हपत्यान्वाहार्यपचन-                                       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तुल्यत्वम्                                                                               | 8384  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पुरोहितस्य पञ्चवि <mark>घमेन्</mark> युपेतवैश्वानराग्निसस् <mark>यानत्वेन प्रशंसा</mark> | १३१६  |
| ( ii )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विहितोपचारेण प्रीतस्य समुद्रहष्टान्तेन प्रशंसा                                           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अनिष्टपरिहारशक्तिमत्त्वेन प्रशंसा                                                        | १३१८  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इष्टप्राप्त्युपायमूलत्वेन प्रशंसा                                                        | 2986  |
| THE PARTY OF THE P | पुरोहितयुक्ते राज्ञि प्रजानुरागवृद्धिरिति प्रशंसा                                        |       |
| ( iii )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | रोहितमहिमानं दृढयितुं तृचप्रदर्शनं, तत्तात्पर्यं-                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | व्याख्यानं च                                                                             | १३१९  |
| ( iv ) q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ौरोहित्यस्य योग्यायोग्यत्विववेकः                                                         | १३२३  |
| यं विश्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ोग्यस्य पुरोहितस्य प्रशंसा                                                               | १३२४  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ाज्ञो ब्राह्मणपुरोहितवरणमन्त्र:                                                          | १३२४  |
| . र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ाज्ञा कृतस्य पुरोहितस्य राजदत्तविष्टरामिमन्त्रण-                                         |       |
| PA PIPER IN S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | विधिमन्त्रौ                                                                              | १३२५  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मिमन्त्रिते विष्टरे पुरोहितस्योपवेशनविधिमन्त्री                                          | १३२५  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | १३२५  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | १३२६  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26                                                                                       | १.३२६ |
| (v) अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | थ ब्रह्मणः परिमरस्य (शत्रुक्षयकारिप्रयोगिवशेषस्य)                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CC                                                                                       | १३२७  |

| त्रह्मणः परिमरे वेद्यस्वरूपस्य उपदेशः                  | १३२८      |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| तत्र विद्युतो मृतिप्रतिपादनम्                          | ११२८      |
| वृष्टेः, चन्द्रमसः, आदित्यस्य तथा                      | १३२९      |
| अग्नेः मृतिप्रतिपादनम्                                 | १३३०      |
| वायोः परितो म्रियमाणानां देवानां पुनर्वायोरेवाविर्मावः | 0 \$ \$ 9 |
| तत्र अग्नेः उत्पत्तिप्रतिपादनम्                        | १३३१      |
| आदित्यस्य, चन्द्रमसः, वृष्टेः, तथा                     | १३३१      |
| विद्युतः उत्पत्तिप्रतिपादनम्                           | १३३३      |
| एतत्परिमरिवद्यायाः आन्वायंसम्प्रदायकथनम्               | १३३३      |
| परिमरव्रतस्य उपदेशः फलश्रुतिश्च                        | १३३४      |

## ।। इति सभाष्य-ऐतरेयब्राह्मणस्य द्वितीयभागस्य विषयसूची ।।

## परिशिष्टानि

| ऐतरेय-ब्राह्मण-क्रोड़पत्रम्        |                                         | १३३९-१३७३ |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| ऐतरेय ब्राह्मण-खण्डानुक्रमणिका     | •••                                     | 8-85      |
| ऐतरेय ब्राह्मण-ऋग्वेदमन्त्र-       |                                         |           |
| प्रतीकानां वर्णानुक्रमणिका         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ४३–६७     |
| ऐतरेय-ब्राह्मणगतनामसूची            |                                         | ६८-७२     |
| ऐतरेयब्राह्मणस्यपरिमाषिक-शब्द-कोशः |                                         | ६८-७१     |
| शुद्धि पत्रम्                      | •••                                     | ७२-७९     |

## ऐतरेयबाह्मण हिन्दी विषय-सूची

### पञ्चमपञ्चिका

#### प्रथम अध्याय [२१]

#### सोमयाग (क्रमागत)

## द्वादशाह के तृतीय और चतुर्थ दिन

| पश्चित्रका | खण्ड अध्याय | खण्ड | विषय                                                | वृष्ठाङ्क |
|------------|-------------|------|-----------------------------------------------------|-----------|
|            |             |      | तृतीय दिन के प्रातः और माध्यन्दिन सवनों के शस्त्र   | ७१२       |
| v.         | ₹=xxi.      |      | अवशिष्ट शस्त्र                                      | ७२०       |
|            | ?=          |      |                                                     |           |
|            | 3= 11 100   | 7    | न्यू ह्व का चौथे दिन में विधान                      | ७२६       |
|            | <b>%</b> =  | 8    | चतुर्थं दिन के प्रातः और माध्यन्दिन सवन का स्वरूप   | ७३२       |
|            | 4=          | .4   | अविशष्ट निष्केवल्यशस्त्र और सायं सवन के अन्य शस्त्र | 080       |
|            |             |      | द्वितीय अध्याय [२२]                                 |           |
|            | 22.54       | 7    | द्वादशाह के पञ्चम और षष्ठ दिन                       |           |
|            | €=xxii.     | 8    | पाँचवें दिन के प्रातः और माध्यन्दिन सवनों के शस्त्र | ७४६       |
|            | 9=          | 3    | शाक्वर साम, महानाम्नी ऋचाएँ और निष्केवल्यशस्त्र     | ७५२       |
|            | C=          | 3    | निष्केवल्यशस्त्र का अविश्वष्टांश और अन्य शस्त्र     | ७५६       |
| FRENE      | 9=          | 8    | छठवें दिन की ऋतुयाज आहुतियाँ                        | ७६०       |
| 10-32      | <b>₹</b> 0= | 4    | प्रस्थित आहुतियों के याज्यायों के पहले परुच्छेपीय   |           |
| PEI-FEL    |             |      | ऋचाओं का प्रयोग                                     | ७६४       |
| *          | ? ?=        | Ę    | इन ऋचाओं की उत्पत्ति                                | ७६६       |
|            | १ २=        | 9    | छठवें दिन के प्रातः और माध्यन्दिन सवन के श्रस्त्र   | ७६८       |
|            | ₹ ३=        | 6    | अविश्वष्ट शस्त्र                                    | ७७४       |
|            | <b>88=</b>  | 9    | वैश्वदेव का नामानेदिष्ठ सूक्त                       | ७७८       |
|            | 84=         | 80   | तृतीय सवन के विशेष शस्त्र                           | ७८४       |
|            |             |      | तृतीय अध्याय [२३]                                   |           |
|            |             | दाट  | शाह का सातवाँ और आठवाँ दिन                          |           |
|            | ξ=xxiii.    | श    | सातवें दिन के प्रातः एवं माध्यन्दिन सवनों के शस्त्र | ७८९       |
|            | (4=xxIII.   | ?    | अवशिष्ट शस्त्रों का विधान                           | ७९९       |
|            | (G=<br>(C=  |      |                                                     | ८०३       |
|            |             | 3    | आठवें दिन के प्रातः एवं माध्यन्दिन सवनों के शस्त्र  |           |
|            | 3=          | 8    | आठवें दिन के अवशिष्ट शस्त्र                         | 680       |

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

#### चतुर्थ अध्याय [२४] द्वादशाह का नौवाँ और दसवाँ दिन नीवं दिन के प्रात: और माध्यन्दिन सवनों के शस्त्र 280 ₹o=xxiv. 628 २ अविशिष्ट शस्त्र 38= दसवें दिन का विधान 230 २२= ४ सपराज्ञी के मन्त्र और चतुर्होतृ 238 २३= ५ ऋत्विजों का मौन त्याग 683 ₹8=. चत्होंतू के मन्त्र, प्रजापित तनु और पहेली 688 24= पञ्चम अध्याय [२५] अग्निहोत्र और ब्रह्मन् ऋत्विज अग्निहोत्र आहतियाँ 248 ₹=xxv. अग्निहोत्री-गौ के वैकल्य में प्रायिश्वत 649 30= 633 श्रद्धाहोम का विधान 26= अग्निहोत्र आहुति का समय-सूर्योदय के पहले या बाद में ८६९ 39= सूर्योदय के बाद आहुति पर विचार ६७३ 30= 660 उपसंहार 3 ?= 663 प्रायश्वित 37= ऋत्विज ब्रह्मा के विधान 690 33= ८९३ ऋत्विज ब्रह्मा के कमें 38= षष्ट पञ्चिका होता के शस्त्र प्रथम अध्याय [२६] ग्रावस्तुत और सुब्रह्मण्या के कार्य १ ग्रावस्तुत के माध्यन्दिन मन्त्रों की उत्पत्ति 900 ₹=xxvi. २ मन्त्रों के उच्चारण प्रकार 308 ₹= ३ सुब्रह्मण्याह्वान और उसके कार्य 909 3= द्वितीय अध्याय [२७] सत्र और अहीन याग में अन्य होत्रकों के शस्त्र ९१६ १ होत्रकों के शस्त्र की उत्पत्ति

अहीन याग के प्रातःसवन का स्तोत्रिय और अनुरूप CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

970

Y=xxvii.

4=

| ξ=xxvii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | ३ इन शस्त्रों की आरम्मणीय ऋचा                            | 978       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|-----------|
| 9=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1  | र इन शस्त्रों की परिधानीया ऋचा                           | ९२४       |
| C=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | अहीन और ऐकाहिक के रूप, दो प्रकार के परि                  | -         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | धानीय मन्त्र तथा उन स्तोम में जोड़े गए उन                | 7         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | मन्त्रों का उच्चारण                                      | ९२८       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | तृतीय अध्याय [२८]                                        |           |
| The state of the s |    | होत्रकों के विविध कार्य                                  | 14.3      |
| ९=xxviii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8  | सोम चमस को भरने के लिए प्रयुक्त मन्त्रों की संख्य        | १ ९३५     |
| <b>१०</b> =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2  | प्रस्थित होम की याज्या ऋचाएँ                             | 980       |
| vi. ११=xxviii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3  | माध्यन्दिन सवन के उन्नीयमान सूक्त                        | 388       |
| <b>१</b> २=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8  | सायंसवन के उन्नीयमान सूक्त                               | 388       |
| <b>₹</b> ₹=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .4 | होत्रकों की ग्रस्त्रयुक्त और शस्त्रविहीन क्रियाएँ        | 348       |
| <b>₹</b> 8=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ę  | प्रकारान्तर से उक्त अग्नीध्र, पोतृ और नेष्ट्र के चास्त्र |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F) | मैत्रावरण का प्रैषमन्त्र, सायंसवन के स्तोत्र और श        | त्त्र ९५७ |
| १4=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9  | इन्द्र का जागत सूक्त, अच्छावाक का सूक्त और               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | तृतीय सवन में होत्रकों की परिधानीया ऋचाएँ                | ९६५       |
| १ ६=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | तृतीय सवन में अच्छावाक के शिल्प शस्त्र में               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | नाराशंस विहीन ऋचा का शंसन                                | ९७२       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | चतुर्थं अध्याय [२९]                                      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सं | पात-सूक्त, वालखिल्य और दूरोहण                            | 34        |
| १७=xxix.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8  | प्रातःसवन की स्तोत्रिय और अनुरूप ऋचाएँ, यज्ञ             |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | का नैरन्तर्य                                             | ९७४       |
| <b>१८</b> =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ?  | मार्घ्यन्दिन सवन में षडह के संपातसूक्त और अन्य           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | दिनों के अहीन सूक्त                                      | 900       |
| 89=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3  | षडह में संपात सूक्तों का क्रम                            | 808       |
| ₹0=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8  | नित्य शंसनीय सूक्त                                       | 969       |
| ₹₹=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | नित्य शंसनीय प्रगाथ और नित्य शंसनीय त्रिष्टुप्           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | ऋचाएँ                                                    | 994       |
| 22=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ę. | त्रिष्टुप् छन्दस्क सूक्त                                 | १००१      |
| ₹₹=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9  | अहीन क्रतु की युक्ति और विमुक्ति                         | १००५      |
| 28=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6  | मैत्रावरण के द्वारा शंसनीय वालखिल्य सूक्त                | १०१२      |

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

|      | ۲۹=xxix.   | 9   | दूरोहण का शंसन और इन्द्रदेवताक सूक्त में उसका                                                                   |        |
|------|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      |            |     | विधान क्षान क्ष | १०२०   |
|      | 7 ==       | 80  | दूरोहण का शंसन                                                                                                  | १०२३   |
|      |            |     | पञ्चम अध्याय [३०]                                                                                               |        |
|      |            |     | तृतीय सवन के शिल्पशस्त्र                                                                                        |        |
|      | ₹७=xxx.    | 8   | होतृ का नामानेदिष्ठ और नाराशंसं सूक्त                                                                           | 8030   |
|      | ₹८=        | 2   | मैत्रावरण के वालखिल्यशस्त्र                                                                                     | १०३५   |
|      | 29=        | 3   | ब्राह्मणच्छंसिन् के सुर्कीति और वृषाकि सूक्त                                                                    | १०४१   |
|      | 3∘=        | 8   | अच्छावाक का एवयामध्त् सूक्त                                                                                     | १०४२   |
|      | ₹ १= .     | 4   | विश्वजित् अहः में सूक्तों का क्रम                                                                               | १०५०   |
|      | ३२=        | Ę   | कुन्ताप सूक्त                                                                                                   | १०५३   |
|      | ३ ३=       | 9   | कुन्ताप सूक्त (क्रमागत) : ऐतशप्रलाप                                                                             | १०६१   |
|      | ₹४=        | 6   | कुन्ताप सूक्त (क्रमागत) देवनीथ                                                                                  | १०६८   |
|      | ३५=        | 9.  | कुन्ताप सूक्तः देवनीय, आदित्य और अङ्गिरस                                                                        | १०७३   |
|      | ₹=         | १०  | कुन्ताप सूक्त (उपसंहार); पावमानी ऋचाएँ                                                                          | १०८०   |
|      |            |     | सप्तम पश्चिका                                                                                                   |        |
|      | AND THE    | q   | शु-याग, प्रायश्चित्त और राजसूय कतु                                                                              |        |
|      |            |     | प्रथम अध्याय [३१]                                                                                               | THE    |
| vii, | e=xxxi.    | 8   | पशुका विमाग                                                                                                     | १०८९   |
|      |            |     | द्वितीय अध्याय [३२]                                                                                             |        |
|      | ₹=xxxii.   | 2   | अग्निहोत्री की मृत्यु का प्रायश्चित्त                                                                           | १०९६   |
|      | ३=         | 2   | अग्निहोत्री गौ विषयक प्रायिश्वत                                                                                 | ११०१   |
|      | <b>%=</b>  | 3   | सान्नाय हवि विषयक प्रायिश्वत्त                                                                                  | 8608   |
|      | 4=         | 8   | अग्निहोत्र और गार्हपत्य विषयक प्रायश्वित                                                                        | ११०६   |
|      | <b>E</b> = | . 4 | अन्य यज्ञाग्नि में अग्नियों के मिलने पर प्रायिश्वत                                                              | 8888   |
|      | 9=         | Ę   | अन्य अग्नि में अग्नियों के मिलने पर प्रायिश्वत                                                                  | १११५   |
|      | (=         | 9   | अग्निहोत्री के रोने पर या उसके व्रतमङ्ग क                                                                       | T      |
|      |            |     | प्रायश्वित्त                                                                                                    | 2888   |
| 400  | 9=         | 6   | अग्निहोत्री द्वारां आग्रयण इष्टिकेन करने पर प्रायिश्व                                                           | त ११२० |
|      | 9000       | 9   | अपत्तीक अग्निहोत्री के अग्निहोत्र का प्रकार                                                                     | ११२७   |

| ११=xxxii.    | 90 | दर्शपूर्णमास याग का उचित काल                           | ११३० |
|--------------|----|--------------------------------------------------------|------|
|              | 88 |                                                        | ११३३ |
|              |    | तृतीय अध्याय [३३]                                      |      |
|              |    | शुनःशेप की कथा                                         |      |
| ₹=xxxiii.    | 8  | हरिश्चन्द्र द्वारा पुत्र की इच्छा                      | १।३९ |
| <b>१</b> ४=  | 2  | पुत्रोत्पत्ति और वरुणदेवता के लिए यज्ञ करने की शपथ     | ११४६ |
| १4=          | ş  | पुत्र के स्थान पर शुन:शेप का क्रय                      | ११५० |
| १६=          | 8  | हरिश्चन्द्र का राजसूय अनुष्ठान                         | ११५७ |
| <b>१</b> ७=  | 4  | बन्धन से मुक्त शुन:शेप का उत्तरकालीन वृत्तान्त और      |      |
|              |    | विश्वामित्र द्वारा उसका ग्रहण                          | ११६३ |
| <b>१८=</b>   | Ę  | विश्वामित्र के पुत्रों का वृत्तान्त और कथा की फलश्रुति | ११६९ |
|              |    | चतुर्थं अध्याय [३४]                                    |      |
|              |    | राजसूय ऋतु                                             |      |
| १९=xxxiv.    | 8  | राजा और पुरोहित के सम्बन्ध                             | ११७७ |
| ₹ >=         | ?  | राजा द्वारा देवयजन स्थान की याचना                      | ११८० |
| २१=          | 3  | इष्टापूर्त की सुरक्षा के लिए लिए होम                   | ११८३ |
| २२=          | 8  | सुजात ऋषि द्वारा 'इष्टापूर्तं परिज्यानि' का समर्थन     | ११८५ |
| २३=          | 4  | होम के पूर्व उपस्थान और दीक्षित हुए राजा-यज-           |      |
|              |    | मान का ब्राह्मण होना                                   | 2228 |
| 28=          | Ę  | होम के बाद का उपस्थान और राजा द्वारा                   |      |
|              |    | क्षत्रियत्व-प्राप्ति                                   | ११९१ |
| २५=          | 9  | दीक्षा की घोषणा का प्रकार                              | ११९३ |
| ₹=           | 6  | यजमान भाग के प्राश्चन का प्रकार                        | ११९५ |
|              |    | पञ्जम अध्याय [३५]                                      |      |
|              |    | राजा का यज्ञीय-पान                                     |      |
| ₹७=xxxv.     | 8  | श्यापणी और राम मार्गवेय की कथा                         | १२०० |
| ₹८=          |    | राम के कथनानुसार क्षत्रियों का सोम पान से              |      |
| Allen market |    | वंचित होना                                             | १२०३ |
| <b>२९=</b>   | 7  | क्षत्रिय के लिए हेय-मध्य                               | १२०४ |
| ₹0=          | 8  | यज्ञ में क्षत्रिय का मक्ष्य और उसके बनाने की विधि      | 1200 |
| 39-          | ų  | न्यगोध और श्रविय का साम्यत्व                           | 2208 |

vii.

| ₹?=xx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٧٠. ٤     | उदुम्बर, अश्वत्य और प्लक्ष के फल की प्रशंसा और   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | उनका प्रयोग                                      | १२१२ |
| ३ ३=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9         | राजा द्वारा फलचमस का पान                         | १२१६ |
| ₹४=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6         | राजा द्वारा नाराशंस-ग्रह का पान और उसका          |      |
| 21.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | पारम्पर्यं                                       | 8588 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | अष्टम पञ्चिका                                    |      |
| West .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | राजसूय-ऋतु (ऋमागत)                               |      |
| 3777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | प्रथम अध्याय [३६]                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | सोम अहः के स्तोत्र और शस्त्र                     |      |
| viii. १=xx:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | माध्यन्दिन सवन में रयन्तर और वृहत् साम का प्रयोग | १२२५ |
| ₹=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲۷۱. ۶    | माड्यन्दिन सवन के शस्त्र                         | १२३० |
| 3=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3         | निष्केवल्य शस्त्र के निविद सुक्त                 | १२३४ |
| <i>γ</i> =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8         | होत्रकों के यस्त्र                               | १२३६ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | द्वितीय अध्याय [३७]                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | राजा का अभिषेक                                   |      |
| 4=xx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | xvii ?    | राज्यामिषेक की तैयारी                            | १२४० |
| ξ=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2         | राजा का सिंहासनारूढ़ होना                        | 8588 |
| 9=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3         | राजा के राज्यामिषेक का प्रकार                    | १२४७ |
| C= .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8         | अभिषेक के साधनों की प्रशंसा और अभिषिक्त          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | क्षत्रिय के पान पात्र का विधान                   | १२५३ |
| <b>S=</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4         | आसन्दी पर से उतरने का विधान                      | १२५७ |
| <b>१</b> c=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ę         | शत्रु सेना की पराजय के लिए प्रयोग                | १२६२ |
| = 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9         | इन्द्र के लिए आहुतियाँ और उसका फल                | १२६७ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | तृतोय अध्याय [३८]                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | इन्द्र का महाभिषेक                               |      |
| The state of the s |           |                                                  |      |
| 8 4=x x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cxviii. ? | इन्द्र के लिए आसन्दी का निर्माण, उस पर उनका      |      |
| 79-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | आरूढ़ होना तथा देवों द्वारा उनका समर्थन          | १२७४ |
| ₹ ₹ =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7         | प्रजापति द्वारा उनका अभिषेक                      | १२७८ |
| 9×=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3         | अन्य देवताओं द्वारा राज्य शासन के लिए अमिषेक     | १२८० |

## चतुर्थ अध्याय [३९]

## राजा का महाभिषेक

|                   |   | Control of the contro |      |  |
|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| ۲۹=xxxix.         | 8 | राजा द्वारा पुरोहित से शपथ ग्रहण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १२८५ |  |
| <b>१</b> ६=       | 7 | अभिषेक की तैयारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १२८७ |  |
| १७=               | 7 | अभिषेक की विधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १२८९ |  |
| <b>१८=</b>        | 8 | राजा का अभिषेक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1993 |  |
| 88=               | 4 | राजा का अभिषेक और उसका फल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १२९४ |  |
| 20=               | Ę | अभिषेक का प्रतीक, सुरापान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १२९६ |  |
| २१=               | 9 | राजा, जिनके महाभिषेक हुए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |  |
|                   |   | जनमेजय, विश्वकर्मा और मरुत्त विषयक व्लोक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १३०० |  |
| <b>२</b> २=       | 6 | राजा, जिनके महाभिषेक हुए-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |  |
|                   |   | अङ्ग और उदमय विषयक श्लोक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४०६१ |  |
| ₹₹=               | 9 | राजा, जिनके महाभिषेक हुएभरत विषयक श्लोक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |  |
|                   |   | दुर्मुख एवं सातहच्य और अत्यराति की कथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १३०८ |  |
| पञ्चम अध्याय [४०] |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |  |
| पुरोहित के कार्य  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |  |
| ₹¥=xl.            | 8 | राजा को पुरोहित की आवश्यकता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8388 |  |
| 24=               | 2 | पुरोहित रखकर अग्नि का संरक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १३१७ |  |
| 7६=               | 3 | पुरोहित की महिमा का ऋग्वेद के मन्त्र द्वारा प्रमाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १३१९ |  |
| ₹७=               | 8 | पुरोहित की योग्यता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १३२३ |  |
| २८=               | 4 | ब्रह्म-परिमर [ = राजा के शत्रुओं का मारण-प्रयोग]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १३२७ |  |
|                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |  |

### परिशिष्ट

| १. ऐतरेय-ब्राह्मण-सम्पूरक ( = क्रोड़) पत्र              | १३३९-१३७३ |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| २. ऐतरेय ब्राह्मण के खण्ड के अन्तर्गंत प्रतीकों की सूची | 8-85      |
| ३. ऐतरेय ब्राह्मण के ऋग्वेद के मन्त्र-प्रतीकों की सूची  | . ४३–६७   |
| ४. ऐतरैय ब्राह्मण के नामों की सूची                      | ६८-७१     |
| ५. ऐतरेय ब्राह्मण का पारिभाषिक-शब्द-कोष                 | ७२-७९     |
| ६. शद्धि-अशद्धि पत्र                                    | 60-63     |

## संकेत सूची

अ० चि० = अमिधानचिन्तामणि: अनु० सू० = अनुपदसूत्रम् आप॰ श्रौ॰ = आपस्तम्बश्रीतसूत्रम् आर० आ० = आरण्याचित्रकः अर्षानु० = आर्षानुक्रमणी ऋ० अनु० = ऋग्वेदानुक्रमणी ऋ० प० = ऋक्परिशिष्टः गो० ब्रा० = गोपथन्नाह्मणम् वौ० ध० सू = गौतमधमंसूत्रम् जु० = जुहोत्यादिः ना० वृ० = नारायणकृता (आश्वलायन श्रीत्रसूत्र)वृत्तिः पः अ० ख० = पश्चिकायाः अध्यायः खण्डश्च पञ्च० सू० = पञ्चविधसूत्रम् प्रा० त० = प्रायिश्वततत्त्वम् वृ० दे० = बृहद्देवता ब्रह्माण्ड पु० = ब्रह्माण्डपुराणम् म० प्० = भविष्यपुराणम् महा० आ० = महानाम्न्याच्चिकः मार्कं ० पु० = मार्कण्डेयपुराणन् लीला॰ = लीलावती वा॰ बा॰ = वाजसनेयब्राह्मणम् शां० मा० = शाङ्करमाष्यम् साङ्ख्या० क्रा० = साङ्ख्यायनबाह्यणम्

# ऐतरेयत्राह्मणम्

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम्

द्वितीयो भागः

[ पञ्चमतः-अष्टमपञ्चिकान्तः ]

11 35 11

## ऐतरेयत्राह्मणम्

## श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम्

--\*-

## अथ पत्रमपत्रिका

तत्र प्रथमाध्यायस्य प्रथमः खण्डः

—:o:—

# [अथ एकविंशोऽध्यायः

प्रथमः खण्डः]

भिन्नान्याहुर्देवतास्तोमसामच्छन्दांस्यह्नस्तस्य तस्यापि विद्वद्वाक्यादुत्तरं स्यात् समानं स्वान् स्वाँल्लोकान्त्रित्रकोणेष्वहःस् ॥ १ ॥ सिद्धानि शस्त्राणि षडेव हौत्राण्याज्येन सूक्तं प्रउगे तृचाश्च। प्रतिपत्त् चौ च धाय्याः प्रगाथाश्च तथैव सूक्तम् ॥ २ ॥ मरुत्वतीये स्तोत्रियः पृष्टयोनिर्योनिस्थाने स्व-स्व-सामप्रगाथः। निष्केवल्ये ताक्ष्यात् मुक्तात् पूर्वमन्ये त् नित्ये स्वात् स्वात् मुक्ताज्जातवेदस्यमन्यत् । छन्दोगानां वैश्वदेवात् पुरस्तादायाहीमावृभुसूक्तानि चैव ॥ ३ ॥ बृहत्सामेतरद्भवेत्। राथन्तरमयग्मं स्याद द्वितीयं स्यान् तृतीयादिष्वनुक्रमान् ॥ ४ ॥ वैरूपादि अथेन्द्रपूर्वो निहवः प्रगाथो धाय्याश्च ताक्ष्यं च समानमह्नाम्। स्वात् स्वात् तथा जातवेदस्यमग्र्यं छन्दोम आद्यस्त्रघहस्तृतीय: ॥ ५ ॥

अथ द्वादशाहान्तर्गतस्य नवरात्रस्य तृतीयमहर्निरूपयति-

विश्वे वै देवा देवतास्तृतीयमहर्वहन्ति, सप्तदशस्तोमो वैरूपं साम जगती छन्दः ॥ इति ।

देवतासु मध्ये विश्वे देवाः, स्तोमानां मध्ये सप्तदशः, साम्नां मध्ये वैरूपम्, छन्दसां मध्ये जगती, तान्येतानि तृतीयस्याह्नो निर्वाहकाणि । यद्यपि पृष्ठचे षडहे प्रथमतृतीय-पञ्चमान्यहानि राथन्तराणि, द्वितीयचतुर्थषष्ठान्यहानि बाह्तंतानिः; तथाऽपि रथन्तर-बृहत्साम-

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

७१२ : ऐतरेयब्राह्मणम्

ि २१.१ पञ्चमपञ्चिकायां

सम्बन्धः साधारणो वैरूपादिसामसम्बन्धो विशेषस्तृतीयेऽहिनः, सत्यपि हि रथन्तरपृष्ठे वैरूपं साम द्वितीयत्वेन प्रयुज्यते । अतो वैरूपस्यैतस्मिन्नहन्यसाधारणत्वान्निर्वाहकत्वमुच्यते ।।

#### सरला

ब्रह्माणमथ विष्णुं च शिवं गणपित तथा।
अम्बिकां शारदां चापि वन्दे विष्नोपशान्तये॥१॥
पितरौ महिदासं च गुरुं पद्मां तथैंव च।
प्रणम्य भाष्यकतृ ध सायणाचार्यसंज्ञकान्॥२॥
सुनू रामकुबेरस्य मालवीयः सुधाकरः।
कुरुते विनयोपेतः व्याख्यां वेदविदां मुदे॥३॥

सोमयाग (क्रमागत)

पृष्ठचषडह (क्रमागत)—[तृतीय और चतुर्थ दिन]

v. १ [xxi १] विश्वे देव [द्वादशाहगत नवरात्र के] तृतीय दिन के निर्वाहक देवता हैं; सप्तदश स्तोम है, वैरूप साम है और जगती छन्द है।

वेदनं प्रशंसति—

यथादेवतमेनेन यथास्तोमं यथासाम यथाछन्दसं राध्नोति य एवं वेद ॥ इति । उक्तदेवतादीनां वेदितैतान्यनितक्रम्य तत्प्रसादेन समृद्धो भवति ॥

जो इस प्रकार जानता है वह इससे देवता, स्तोम, साम और छन्द का अनितक्रमण कर समृद्ध होता है।

१. 'ननु न केवलं वैरूपमेव साम तृतीयमहर्वहित । गायत्रादीन्यिप च वहन्त्येव । सत्यम्, असाधारणेन हि पृष्ठसाधनत्वेन व्यपदेशो भवित । साधारणानि च गायत्रादीनि तृतीयस्यान्यस्य च । किञ्च विरोधिव्यावर्तकतया विशेषणं भवित । एकार्थतया हि विरोधो भवित । स्तुत्यन्तरसाधनत्वाच्च गायत्रादीनामिवरोधो वैरूपेण । अतो युक्तं वैरूपं साम तृतीयमहर्वहितीति । ननु पृष्ठस्तुत्यन्वयेनापि विरोधो न घटते, अस्याह्नो राथन्तरत्वात् । वक्ष्यिति हि—'राथन्तरं ह्येतदहरायतनेन' इति । न केवलं ब्राह्मणवाद एव । आह च 'तृतीयादिषु पृष्ठचस्यान्वहं द्वितीयानि वैरूपवैराजशाक्वररैवतानि' इति (आ० श्रो० सू० ७.५.४) । एतदुक्तं भविति—अयुग्मेष्वहस्सु रथन्तरं पृष्ठं भविति, युग्मेषु बृहत् । तृतीयादिष्वहस्सु वैरूपादीनि द्वितीयानि समुच्चयेरन् इति । तस्माद् वैरूपं वा साम वहेद्, राथन्तरं वाहः स्यादिति । अत्रोच्यते—पृष्ठचः पडहं बृहद्द-रथन्तरसाम इति वचनात् षण्णामह्नां साधारणे बृहद्रथन्तरे । वैरूपादीनि तु तृतीयादिषु प्रातिस्वकानि । अतो वैरूपादीनां वहनं युक्तम् । यद्वा, पृष्ठचः षडहो बृहद्वथन्तरसामेति वचनाद् वैरूपादोनां योनिशंसनमात्रमेव स्यात् । आह च 'अक्रियायां योनिशंसत्यत्रां हिते उपपन्नो भवित । वैरूपादिवहनं च योनिद्वारेणेति युक्तम् । एवमन्यत्रापि द्वव्यानि'-इति गोविन्दस्वामी । विरात्र विरात्र च योनिद्वारेणेति युक्तम् । एवमन्यत्रापि द्वव्यानि'-इति गोविन्दस्वामी । विरात्र विरात्र च योनिद्वारेणेति युक्तम् । एवमन्यत्रापि द्वव्यानि'-इति गोविन्दस्वामी ।

प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ७१३

एतस्याह्नः सम्बन्धिषु मन्त्रेषु पूर्ववल्लिङ्गानि निरूपयति—

यद्वै समानोदकं तत्तृतीयस्याह्नो रूपं, यदश्ववद्यदन्तवद्यत् पुनरावृत्तं यत्पुनिन-नृत्तं यद्गतवद्व यत् पर्यस्तवद्यत् त्रिविद्यदन्तरूपं, यदुत्तमे पदे देवता निरुच्यते, यदसौ लोकोऽभ्युदितो यद्वैरूपं यज्जागतं यत्कृतमेतानि वै तृतीयस्याह्नो रूपाणि ॥ इति ।

उदर्कः समाप्तः निर्मान उदर्कः तुल्या समाप्तिर्यंस्य मन्त्रभागस्य तत् 'समानोदर्कम्'। तादृशं यदेवास्ति, तत्तृतीयस्याह्नां 'रूपं' निरूपकम्, लिङ्गमित्यर्थः। अश्वशब्दोपेतम् 'अश्ववत्'। अन्तशब्दोपेतम् 'अन्तवत्'। पठितस्यैव पुनः पाठः 'पुनरावृत्तम्'। पुनरिप नितरां 'वृत्तं' नर्तनं 'पुनिनृत्तम्'। स्वरविशेषेणाक्षराणां पुनः पुनरावर्तनेन वा नर्तनसादृश्यम्। पुनरावृत्तं पठितस्यैव पादस्याऽऽवृत्तिः। अत्र तु स्वराक्षरमात्रस्येति विशेषः। 'रतवत्'-इति धात्वर्थमात्रमत्र विवश्यते। 'पर्यस्तवत्'-इति पर्यासशब्दवत्। 'त्रिवत्'-इति त्रिशब्दोपेतम्। 'अन्तरूपम्'-इति अन्तशब्दोपेतम्; पूर्वमुक्तस्यैवायमनुवादः। अथवा, पुनर्वचनं प्राधान्यप्रति-पादनार्थं तदीयार्थपरिग्रहार्थं वा। उत्तमे पादे देवताया अभिधानं, स्वर्गलोकस्य कथनं, वैरूपसामसम्बन्धित्वं, जगतीछन्दःसम्बन्धित्वं, भूतार्थप्रत्ययोपेतः करोतिधातुर्धातुमात्रं वा, एतानि सर्वाणि वृतीयस्याह्नो रूपाणि ।।

२. (i) 'उदकोंऽन्तः'—इति गोविन्दस्वामो ।

(ii) तुल्यो भाग उदर्कः स्याद् वस्त्रोदर्कादि वै यथा । अभ्यासनं समानत्वं यत्र तद्योग्यमत्र वै ॥—इति षड्गुरुशिष्यः ।

(iii) किन्तु अयमर्थः कोशेषु न दृश्यते ।

अश्वान्तशब्दवद् यच्च पुनरावृत्तमेव यत्।
वर्णवृत्तियुतं यच्च निवृत्तं पुनरेव यत्।। १।।
पदावृत्त्या तु सिहतं वर्णावृत्तियुतं तु वा।
पादैकदेशिवक्षेपो निवृत्तोक्तेहिं कारणम्।। २।।
रिमधातुयुतं यच्च पिरपूर्वोऽस्यितः स्थितः।
यच्च त्रिशब्दवद् वत्वं छन्दसीरो मतोस्त्रियं (?) ।। ३।।
अन्तरूपं समाप्त्यर्थवाचि यच्च पदं भवेत्।
यद् यत्र वा पदे पादे तृत्तमे देवतोच्यते।। ४।।
यद् यत्र वा द्युलोकोऽसावृदितो हि समीरितः।
यच्च वैरूपसम्बन्धि यज्जगत्या समन्वितम्।। ५।।
यत् कृतं भूतकालोक्तप्रत्ययान्वितधातुमत्।
एतानि च तृतीयस्य योग्यान्यह्नोऽवधार्यताम् ।। ६।।—इति षड्गुरुशिष्यः।

१. 'Stay'—इति कीथमहोदयः; 'Cohabitation' इति हागमहोदयः; किन्तु षड्-गुरुशिष्यस्तु—'रिमधानुयुतं यच्च-' इति ।

७१४ : ऐतरेयब्राह्मणम्

जिस [मन्त्र में] समान समाप्ति है, वह तृतीय दिन का सूचक है। जो 'अश्व' शब्द से युक्त और 'अन्त' शब्द से युक्त हो, जिसमें पुनरावृत्ति [=पिठत का ही पुनः पाठ] हो और जिसमें स्वरिवशेष के द्वारा बार-बार अक्षरों की आवृत्ति हो, जो सहवास से युक्त हो, जो 'पर्यास' शब्द से युक्त, 'त्रि' शब्द से युक्त और 'अन्त' शब्द से युक्त हो और जिसके अन्तिम पाद में देवता का अभिधान किया गया हो, जहाँ यह [स्वर्ग] लोक उक्त हो और जो मन्त्र वैरूप साम सम्बन्धी एवं जगती छन्द सम्बन्धी हो और 'कृ' धातु का भूतकाल का रूप जिसमें हो—ये सब तृतीय दिन के निरूपक [= लक्षक] हैं।

इदानीमाज्यशस्त्रं विधत्ते-

युक्ष्वा हि देवहूतमाँ अभाँ अग्ने रथीरिवेति तृतीयस्याह्न आज्यं भवति ॥ इति ।

'हे अग्नि! रथी जिस प्रकार घोड़ों को रथ में जोड़ता है उसी प्रकार तुम भी देवों को बुलाने में कुशल अपने घोड़ों को रथ में जोड़ो'—आदि सूक्त तृतीय दिन का आज्य [शस्त्र] है।

तदेतच्छस्त्रं प्रशंसितुमाख्यायिकामाह-

देवा वै तृतीयेनाह्ना स्वर्गं लोकमायंस्तानसुरा रक्षांस्यन्ववारयन्त, ते विरूपा भवत, विरूपा भवतेति भवन्त आयंस्ते यद् विरूपा भवत विरूपा भवतेति भवन्त आयंस्तद् वैरूपं सामाभवत्, तद् वैरूपस्य वैरूपत्वम् ॥ इति ।

यदा देवाः तृतीयमहरनुष्ठाय तेन स्वर्गं लोकं गताः, तदानीमसुरा रक्षांसि च 'तान्' देवान् 'अनु'गम्य स्वर्गंप्रवेशो यथा न भवति तथा 'अवारयन्त' निवारितवन्तः । ततः 'ते' देवास्तानसुरान् प्रति 'विरूपाः' विरुद्धरूपोपेता भवतेति शिपत्वा 'भवन्तः' स्वेन रूपेणैवाऽऽ-विर्मवन्तः 'आयन्' स्वर्गं प्रत्यागच्छन् । विरूपा भवतेति वीप्सा सर्वदेवोक्तिद्योतनार्थां, असुरशापेऽत्यन्तमादरार्था वा । 'ते' देवाः यस्मात्कारणादसुरान् प्रति विरूपत्वशापं दत्तवन्तः, तस्मादसुराणां 'तद्' विरुद्धं रूपं वैरूपारूयं सामाभवन्—विरूपोक्तिसंबन्धादेव तस्य वैरूपं नाम संपन्नम् ॥

देवता तृतीय दिन [के अनुष्टान] के द्वारा स्वर्ग लोक को गये। उनका अनुगमन करके असुर और राक्षसों ने [स्वर्ग प्रवेश से] रोका। तब उन [देवों] ने—'कुरूप हो जाओ, कुरूप हो जाओ'—इस प्रकार शाप देकर वे अपने ही रूप में स्वर्ग को गए। उन [देवों] ने जिस कारण [असुरों कों] 'कुरूप हो जाओ, कुरूप हो जाओ'—इस प्रकार

१. 港の ८.641

२. 'विरूपा नानारूपा अशोभनरूपा भवत इत्येव भवन्तो वदन्त आयन्'—इति गोविन्दस्वामी।

प्रथमाध्याये प्रथमः लण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यवरिचतभाष्यसहितम् ः ७१५

शाप दिया और स्वर्ग को गए, इसीलिए [असुरों के कुरूप होने के कारण] 'वैरूप' नामक साम हुआ। उसी [विरूपोक्ति] से 'वैरूप' नाम सम्पन्न हुआ।

उक्तार्थंवेदनं प्रशंसति—

विरूपः पाप्मना भूत्वा पाप्मानमप हते य एवं वेद ॥ इति ।

वेदिता पूर्वं केनचित्पाप्मना विरुद्धरूपयुक्तो भूत्वाऽपि पश्चाद् वेदनसामर्थ्यात् तं पाप्मानम् 'अप हते' विनाशयित ।।

जो इस प्रकार जानता है, वह यदि किसी पाप के कारण कुरूप हो गया हो तो [वेदन सामर्थ्य से] उस पाप को नष्ट करता है।

प्रासङ्गिकं वैरूपशब्दिनवंचनं कृत्वा प्रकृतमेवोपाख्यानशेषमाह—

तान् ह स्मान्वेवाऽऽगच्छन्ति, समेव मृज्यन्ते, तानश्वा भूत्वा पद्भिरपाध्नत, यदश्वा भूत्वा पद्भिरपाझत, तदश्वानामश्वत्वम् ॥ इति ।

देवशापात् कुरूपत्वं प्राप्ता असुराः पुनरिप 'तान्' देवान् 'अनु' पश्चाद् आगच्छन्त्येव न तु परित्यजन्ति । आगत्य च देवैः 'संमृज्यन्त एव', न तु दूरे तिष्ठन्ति । तदानीं देवाः सर्वेऽप्यश्वरूपधारिणो भूत्वा पृष्ठत आगतान् असुरान् 'पिद्भरपाघ्नत' स्वकीयपादताडनैहंत-वन्तः । यस्मादेवमश्चा भूत्वा पिद्भर्हंतवन्तः, तस्माल्लोकेऽपि पादताडनकुशलानां चतुष्पदानामश्चनाम संपन्नम् ॥

[देवशाप से कुरूप हुए असुर, पुनः] उन [देवों] के पीछे आते ही हैं और [दूर न रह कर उनसे] मिल ही जाते हैं तब उन [देवों] ने अश्व होकर टापों से उन्हें हताहत कर दिया; जो उन्होंने अश्व होकर अपने पैरों [के ताड़न] से [असुरों को] मारा, इसीलिए घोड़ों का नाम 'अश्व' हुआ।

उक्तार्थवेदनं प्रशंसति-

अश्नुते यद्यत्कामयते य एवं वेद ।। इति । जो इस प्रकार जानता है, वह जो चाहता है उसे प्राप्त करता है ।

२. 'अश्वा समर्था युधीति तदादि प्रथितं ह्यभूत्।'—इति षड्गुरुशिष्यः।

१. 'एव = पुनः, ह = द्रुतम्, ... अनुद्रुत्य च संमृज्यन्ते; कर्तरि लङ् कर्मणि लट्, सममृजन्'—इति षड्गुरुशिष्यः।

३. 'यस्मादेवं तस्मादश्वराब्दिनवंचनम् । अपाघ्नतेत्यस्माद् 'अश्व' इति विप्रतिषिघ्यति । तत्कथम् ? 'अश्वः' कस्मात् अश्नुतेऽघ्वानं महारानो भवतीति यास्कस्मरणात् । सत्यम्, यदि वयं हेन्तरश्वत्वं ब्रूमः, कुतस्तिहि अश्नुतेरेवाश्वं मवित ।'—इति गोविन्दस्वामी ।

७१६ : ऐतरेयब्राह्मणम्

देवैरश्ववेषकृतं व्यापारमिदानीन्तनेष्वश्चेषु दर्शयति—

तस्मादश्वः पश्चनां जिवष्टस्तस्माद्वश्व प्रत्यङ्पदा हिनस्ति ॥ इति ।

यस्मादश्वरूपैः देवैवेंगेन गमनं पद्भिस्ताडनं चाचरितम्, तस्माल्लोकेऽपि 'पशूनां' मध्येऽश्वोऽत्यन्तं वेगवान् । 'तस्मादु' तस्मादेव कारणाल्लौकिकोऽश्वः 'प्रत्यङ्' पृष्ठतः पादेन पुरुषं 'हिनस्ति' ताडयति ॥

[क्योंकि अश्व रूप देवों ने वेग से पैरों से उन्हें कुचल दिया] इसीलिए अश्व सभी पशुओं में अत्यन्त वेगवान् है और इसीलिए [लोक में भी] अश्व [पुरुष को] पिछले पैरों से [अर्थात् दुलती से] ही मारता है।

उक्तार्थवेदनं प्रशंसति-

अप पाष्मानं हते य एवं वेद ॥ इति । जो इस प्रकार जानता है, वह [अपने] पापों को नष्ट करता है ।

युक्ष्वा हीति सूक्तं प्रशस्याऽऽज्यंविधि निगमयति—

तस्मादेतदश्ववदाज्यं भवति तृतीयेऽहनि तृतीयस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

यस्मादश्वस्य ईदृशो महिमा, तस्मात् 'अश्ववत्' अश्वशब्दोपेतं 'युक्ष्वा हि' इति सूक्तं तृतीयेऽहन्याज्यशस्त्रं भवति । यदश्वविदिति पूर्वं लक्षणस्योक्तत्वात् इदमश्वशब्दोपेतं सूक्तं तृतीयस्याह्नो रूपकम् ।।

[क्योंकि अश्व की महिमा इस प्रकार है] इसीलिए यह तृतीय दिन का आज्य [शस्त्र] ['युक्ष्वा हि' आदि सूक्त] अश्व के समान शब्द से युक्त होता है। [जो वह सूक्त अश्व शब्द से युक्त है] वही तृतीय दिन का रूप है।

अथ प्रउगशस्त्रं विधत्ते-

वायवा याहि वीतये, वायो याहि शिवा दिव, इन्द्रश्च वायवेषां सुताना, मा मित्रे वरुणं वय,मिश्वनावेह गच्छत,मा याह्यद्विभिः सुतं, सर्जूविश्वेभिर्देवे-भि,रुत नः प्रिया प्रियास्वित्यौष्णिहं प्रउगं समानोदर्कं तृतीयेऽहिन तृतीय-स्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'वायवा याहि वीतये'<sup>2</sup> इत्येका । 'वायो याहि शिवा दिवः'<sup>3</sup> इत्यादिके द्वे ऋचौ<sup>8</sup> मिलित्वा साऽयमेकस्तृचः; 'इन्द्रश्च वायवेषां सुतानाम्' इत्यादिके द्वे ऋचौ, तृचत्वसंपादनाय तयोरन्यतरा द्विरावर्तनीया, 'आ मित्रे वरुणे वयम्'' इत्यादिकस्तृचः 'अश्विनावेह गच्छतम्'<sup>६</sup> इत्यादिकस्तृचः, 'आ याह्यद्विमिः सुतम्'<sup>9</sup> इत्यादिकस्तृचः 'सजूविश्वेभिर्देवेभिः' इत्यादिकस्तृचः, 'उत नः प्रिया प्रियासु'<sup>8</sup> इत्यादिकस्तृचः, त एते सप्त तृचाः उष्णिक्छन्दस्काः।

१. ऋ०८.७५। २. ऋ०५.५१.५। ३. ऋ०८.२६.२३, २४।

४. ऋ०५.५१.६,७। ५. ऋ०५.७२.१-३। ६. ऋ०५.७५.७-९।

<sup>6.</sup> 恋の 4.80.8-31 C. 恋の 4.48.6-801 S. 恋の も.も8.80-821

तत्सर्वमौष्णिहं प्रउगशस्त्रं कुर्यात् । तत्र समानोदर्कत्वं वृतीयस्याह्नो लिङ्गम् । 'आ मित्रे वरुण' इति सुक्ते तिसुष्वप्यक्ष 'नि वर्हिषि' स्त्यादिकोऽन्तिमः पाद एक एव । 'अश्विनावेहेति' मुक्तेऽपि 'हंसाविव' इत्यादिकोऽन्तिमः पाद एक एव । 'आ याहीति' सूक्तेऽपि 'वृषन्निन्द्रे'-त्यन्तिमः पाद एक एव । 'सर्जावश्वेभिरिति' तृचेऽपि 'आ याह्यग्न' इत्यन्तिमः पाद एक एव । एवं कतिपयेषु समानोदर्कत्वं लिङ्गम् ।।

'हे वायु ! आनन्द के लिए आओ', 'हे वायु ! स्वर्ग से यहाँ आओ, कल्याणकारी', 'हे वायु और इन्द्र ! इस निचोड़े हुए सोम का', 'इन्द्र और वरुण को हम', 'हे अश्विनो ! यहाँ आओ', 'पत्थरों से अभिमुत सोम के प्रति आओ', 'सभी देवों के साथ' 'प्रियों के मध्य हम लोगों के प्रिय'-आदि उिणक् छन्द में निबद्ध ये सात तुच प्रउग [शस्त्र] हैं। ततीय दिन में प्रयुक्त इनमें समान समाप्ति है [अर्थात् इन तुचों में सभी अन्तिम पाद एक-ही हैं] अतः यह तृतीय दिन का निरूपक है।

अथ मरुत्वतीयशस्त्रस्य तृचद्वयं विधत्ते-

तं तिमद्राधसे महे, त्रय इन्द्रस्य सोमा इति मरुत्वतीयस्य प्रतिपदनुचरो, निन्तवत् त्रिवत् तृतीयेऽहिन तृतीयस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'तं तम्' इत्यादिकस्तुचो मरुत्वतीयशस्त्रस्य प्रतिपत्<sup>२</sup>। तस्योपक्रमे 'तं तम्'-इति द्विरावृत्तः शब्दो नृत्तगततालानुकरणसदृशः, अन्ते च 'क्रुष्टीनां नृतुः'-इति नर्तनवाची शब्दः श्रयते; तदिदं निनृत्तविल्लङ्गम् । 'त्रय इन्द्रस्य'-इत्ययमनुचरस्तृचः<sup>3</sup> । तस्याऽऽदौ त्रिशब्द-श्रवणात इदं त्रिवल्लिङ्गम् ॥

'तं तिमद्राधसे' आदि तच और 'त्रय इन्द्रस्य' आदि तृच मरुत्वतीय [शस्त्र] की प्रतिपत् और अनुचर ऋचाएँ हैं निनृत्त [अर्थात् 'तं तं'-इस द्विरावृत्त शब्द के नृत्तगत-ताल के अनुरूप होने से और 'कृष्टीतां नृतुः' में नर्तन वाचक 'नृतुः' शब्द होने से और 'त्रि' शब्द से युक्त होने के कारण यह तृतीय दिन में प्रयुक्त हैं। अतः यह तृतीय दिन का निरूपक है।

अथ प्रगाथद्वयं विधत्ते-

इन्द्र नेदीय एदिहीत्यच्युतः प्रगाथः; प्र नूनं ब्रह्मणस्पतिरिति ब्राह्मणस्पत्यो, निनृत्तवांस्तृतीयेऽहनि तृतीयस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'इन्द्र नेदीयः' इति प्रगाथस्य अपूर्वयोरप्यह्मोविहितत्वाद् अच्युतत्वम् । अथ प्रग्रथनेन तृचत्वं संपादियतुं चतुर्थः पादः षष्ठः पादश्च त्रिस्त्रिरभ्यस्यते । तस्य नृत्तसमानत्वाद् अयं

<sup>&#</sup>x27;वायवा याहि'-इत्यस्यामृचि, इन्द्रश्चेति द्वृचोश्चान्तिमं वाक्यम् 'अभि प्रयः'-इति समानम्; उत नः प्रियेति तृचे तु समानोदर्कत्वं वचनादेव ।

ऋ० ९.२२.६-८। ३. ऋ० ८.२.७-९। ४. ऋ० ८.२३.५,६।

प्रगाथो निनृत्तिलङ्गवान् । एवं ब्राह्मणस्पत्यप्रगाथेऽपि द्रष्टव्यम् । यद्वा, यस्मिन् 'इन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा'-इत्योकारस्य त्रिरभ्यासो नृत्तसमानः ॥

'इन्द्र नेहीय' आदि अच्युत [अर्थात् पूर्व दिनों में विहित] प्रगाथ है । [तृच संपादन के लिए चतुर्थ और षष्ट पाद की आवृत्ति करनी चाहिए] 'प्र नूनं' आदि ब्रह्मणस्पित देवताक प्रगाथ है । [इसमें चतुर्थ और षष्ट पाद की आवृत्ति होने से] तृतीय दिन में प्रयुक्त यह निनृक्त से युक्त है; अतः यह तृतीय दिन का उपलक्षक है ।

अन्यास्तिस्र ऋचो विधत्तं—

अग्निर्नेता, त्वं सोम क्रतुभिः, पिन्वन्त्यप इति धाय्या अच्युताः ॥ इति । यद्यप्यच्युतत्वं द्वितीयस्याह्नो लिङ्गं<sup>२</sup>; तथाऽप्यत्र वाचिनकः प्रयोगो द्रष्टव्यः ॥

'अग्निर्नेता', 'त्वं सोम क्रतुभिः' और 'पिन्वन्त्यपः' आदि मन्त्र [पूर्व दिन में बिहित होने से] अच्युत [ = अर्थात् वही] धाय्या हैं।

अथान्यं प्रगाथं विधत्ते-

'निकः सुदासो रथं पर्यास न रीरमदिति' मरुत्वतीयः प्रगाथः, पर्यस्तवां-स्तृतीयेऽहिन तृतीयस्याङ्गो, रूपम् ॥ इति ।

अस्मिन् प्रगाथे 'यस्य मस्तः' इति तृतीयपादे श्रवणाद् अयं मस्तवतीयः। अत्र 'पर्यास'-इति श्रुतत्वाद् अयं पर्यस्तिलङ्गवान्।।

'निकः सुदासो रथं' आदि [के 'तृतीय' पाद में मरुत् शब्द होने से] मरुत्वतीय प्रगाथ है। तृतीय दिन में प्रयुक्त यह ['पर्यास' शब्द होने से] पर्यस्त युक्त है। अतः यह तृतीय दिन का रूप है।

सूक्तान्तरं विधत्ते—

'त्र्यर्यमा मनुषो देवतातेति' सूक्तं त्रिवत् तृतीयेऽहिन तृतीयस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

आदौ त्रिशब्दस्य श्रुतत्वात् त्रिविलञ्जयुक्तमिदं सूक्तम् ।।

'त्र्यर्यमा मनुषः' आदि तृतीय दिन में प्रयुक्त सूक्त 'त्रि' शब्द से युक्त होने से तृतीय दिन का निरूपक है।

अथ निष्केवल्यशस्त्रे स्तोत्रियानुरूपौ प्रगाथौ विधत्ते—

यद्द्याव इन्द्र ते शतं, यदिन्द्र यावतस्त्विमिति वैरूपं पृष्ठं भवति राथन्तरेऽहिन तृतीयेऽहिन तृतीयस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

१. ऋ० १.४०.५,६।

२. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ७०१, पं० २५।

<sup>3.</sup> 雅0 ७.३२.१०,११।

४. ऋ० ५.२९.१,२।

प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यं विरचितभाष्यसहितम् : ७१९

वैरूपसाम्ना निष्पाद्यं तृतीयेऽहिन पृष्ठस्तोत्रम्; तस्य च साम्न आधारभूतो 'यद्द्यावः'' इति प्रगाथः स्तोत्रियः; 'यदिन्द्र'-इति प्रगाथोऽनुरूपः । तदुभयं रथन्तरसामसंबन्धिनि तृतीयेऽहिन युक्तम् । प्रथमतृतोयपश्चमान्यहानि राथन्तराणि³; रथन्तरसाम्ना पृष्ठस्तोत्रस्य गातव्यत्वात् । वैरूपसाम्नाऽप्यत्र पृष्ठस्तोत्रं गातव्यम् । वैरूपशाक्वरयोः रथन्तरपुत्रत्वेन विद्योयेऽहिन युक्तत्वात् । तस्मात् तृतीयेऽहिन एतत्प्रगाथद्वयं शंसनीयम् । वैरूपसामसंबन्धस्य तृतीयदिवसिङङ्गस्य विद्यमानत्वात् ॥

'यद्द्याव इन्द्र ते शतं' आदि प्रगाथ [स्तोत्रिय है] और 'यदिन्द्र' आदि प्रगाथ [अनुरूप है], रथन्तर साम सम्बन्धी तृतीय दिन में प्रयुक्त ये दोनों वैरूप [साम] और पृष्ठ [स्तोत्र] होते हैं [वस्तुतः प्रथम तृतीय और पञ्चम दिन रथन्तर हैं] अतः ये तृतीय दिन के निरूपक हैं।

ऋगन्तरं विधत्ते—

'यद्वावानेति' भाष्याऽच्युता ॥ इति ।

सर्वेष्वहःस्वच्युतत्वं सर्वस्याप्यह्नो लिङ्गं भवतीति तृतीयेऽहन्यपि तद्युक्तम् ॥ 'यद्वाबान्' आदि धाय्या [पूर्व दिन विहित होने से] अच्युत है।

अपरं प्रगाथद्वयं विधत्ते-

'अभि त्वा शूर नोनुमः' इति रथन्तरस्य योनिमनु निवर्तयतिः; राथन्तरं ह्योतदहरायतनेन ॥ इति ।

'अभि त्वा शूर' – इत्येषा रथन्तरसाम्नो योनिः , तां पूर्वोक्ताया धाय्याया 'अनु' पथाद् 'निवर्तयित' शंसेदित्यर्थः । एतच्च तृतीयमहः 'आयतनेन' स्थानेन 'राथन्तरस्' अयुग्मानामह्नां रथन्तरसम्बन्धित्वात् ॥

'अभि त्वा शूर' आदि इस रथन्तर की योनि [अर्थात् रथन्तर नामक साम में उत्पन्न प्रगाथ] का [पूर्वोक्त धाय्या के] पश्चाद् शंसन करके मानो वह उसे पुनः उलट देता है। क्योंकि यह [= तृतीय] दिन स्थान के द्वारा रथन्तर सम्बन्धी है।

अथान्यं प्रगाथं विधत्ते—

'इन्द्र त्रिधातु शरणिमिति' सामप्रगाथिस्त्रवांस्तृतीयेऽहिन तृतीयस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

अत्रत्यस्य वैरूपसाम्नः सम्बन्धी 'इन्द्र त्रिधातु' इति प्रगाथः' । स च त्रिशब्दयुक्त-त्वात् त्रिवान् । अतो लिङ्गसन्द्रावान् तृतीयेऽहनि योग्यः ॥

३. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ६८७ टि० १। ४. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ६८५-६८७।

५. ऋ० १०.७४.६। ६. ऋ० ७.२३.२२ ।

७. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ६०८, टि० २, पृ० ६९२। ८. ऋ० ६.४६.९,१०।

र्१.२ पञ्चमपञ्चिकायां

७२० : ऐतरेयब्राह्मणम्

'इन्द्र त्रिधातु शरणम्' आदि [वैरूप] साम सम्बन्धी प्रगाथ है। 'त्रि' शब्द से युक्त होने से तृतीय दिन में प्रयुक्त यह तृतीय दिन का रूप है।

सूक्तान्तरं विधत्ते—

'त्यमू षु वाजिनं देवजूतिमिति' ताक्ष्योऽच्युतः ॥ १ ॥ इति ।

ताक्ष्यंनाम्नः सूक्तविशेषस्याच्युतत्वं सर्वदिनसम्बन्धि लिङ्गम् ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये पश्चम-पश्चिकायां प्रथमाध्याये (एकविशाध्याये) प्रथमः खण्डः ।। १ ।। [१५४]

'त्य मू षु वाजिनम्' आदि तार्क्ष्यं देवताक सूक्तः [पूर्व में (६९३ पृ०) विहित होने से] अच्युत है।

।। इस प्रकार इक्कीसवें अध्याय के प्रथम खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ॥ १ ॥

### अथ द्वितीय: खण्ड:

अथ निविद्धानीयं सूक्तं विधत्ते—

'यो जात एव प्रथमो मनस्वानिति' सूक्तं समानोदर्कं तृतीयेऽहनि तृतीय-स्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

अस्मिन् सूक्ते 'नृम्णस्य मह्ना स जनास इन्द्रः' इत्यन्तिमः पादः सर्वास्वृक्षु समानः, तस्मात् इदं सूक्तं समानोदर्कलिङ्गोपेतम् ॥

v. २ [xxi, २] तृतीय दिन में प्रयुक्त 'यो जात एव प्रथमः' इत्यादि सूक्त की [सभी ऋचा के अन्तिम पाद 'नृम्णस्य यह्ना स जनास इन्द्रः' होने से] समान समाप्ति तृतीय दिन का निरूपक है।

एतत्सूक्तं प्रशंसति—

तदु सजनीयमेतद्वा इन्द्रस्येन्द्रियं यत्सजनीयमेतिस्मन् वै शस्यमान इन्द्र-मिन्द्रियमाविशति ॥ इति ।

'तदु' तच्च सूक्तं 'सजनीयं' सजनशब्दोपेतं 'स जनास इन्द्रः' इति श्रुतत्वात् । बहुजनयुक्तत्वमेवैकमुत्कर्षकारणम् । किंच, यत् 'सजनीयं' सूक्तमस्ति, एतदेवेन्द्रस्येन्द्रिय-मुच्यते । कथं तत् ? उच्यते—पुरा कदाचिद् एतस्मिन्नेव सूक्ते शस्यमाने सित 'इन्द्रियं' चक्षुरादिपाटवम् 'इन्द्रं' देवमाविशति । तस्माद् इन्द्रियप्रवेशे हेतुत्वाद् इदं प्रशस्तम् ॥

१. ऋ० १०.१७८।

प्रथमाध्याये द्वितीयः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ७२१

ं यह [सूक्त] 'स जन' शब्द से युक्त है; जो 'स जन' शब्द से युक्त है वही इन्द्र की इन्द्रिय [शक्ति] है क्योंकि इसके शंसन करने से इन्द्र में [चक्षु आदि] इन्द्रिय की पटुता का प्रवेश होता है।

शाखान्तराध्येतृप्रसिद्धचा प्रशंसित—

तद्धाप्याहुदछन्दोगास्तृतीयेऽहिन बह् वृचा इन्द्रस्येन्द्रियं शंसन्तीति ॥ इति । 'तद्ध' तस्मिन्नेव सजनीयसूक्ते 'छन्दोगाः' छन्दांसि गायन्तीति सामवेदिनः; परस्पर-मेवमाहुः—पृष्ठचस्य षडहस्य तृतीयेऽहिन 'वह् वृचाः' ऋग्वेदाध्यायिनो होतारः इन्द्रस्य सम्बन्धीन्द्रियरूपं सजनीयसूक्तं शंसन्तीति । अतोऽस्य सूक्तस्येन्द्रियप्रदत्वप्रसिद्धिर्महती ॥

उसी [ 'स जन' शब्द से युक्त सूक्त] में सामवेद का गान करने वाले [परस्पर] कहते हैं—[पृष्ठचषडह के] तृतीय दिन ऋग्वेद का पाठ करने वाले [होता] इन्द्र सम्बन्धी इन्द्रिय रूप 'स जन' शब्द से युक्त सूक्त का शंसन करते हैं।

ऋषिसम्बन्धमुपजीव्य प्रशंसित—

तदु गार्त्समदमेतेन व गृत्समद इन्द्रस्य प्रियं धामोपागच्छत् स परमं लोक-मजयत् ॥ इति ।

गृत्समदो नाम कथिदृषिः, तेन दृष्टत्वाद् इदं सूक्तं 'गार्त्समदम्'। कथिमिति ? तदुच्यते—'एतेनैव' सजनीयसूक्तेन गृत्समदाख्यो महिषः इन्द्रं तोषियत्वा, तस्येन्द्रस्य प्रियं स्थानं प्राप्य, ततः स तेनेन्द्रेणानुगृहीत उत्तमं लोकं जितवान् ॥

यह गृत्समद ऋषि द्वारा दृष्ट [सूक्त] है। इस [सूक्त] के द्वारा गृत्समद [इन्द्र को प्रसन्न कर उन] इन्द्र के परम धाम को गए और उन्होंने [उन इन्द्र से अनुगृहीत हो] उत्तम लोक को जीता।

वेदनं प्रशंसति-

उपेन्द्रस्य प्रियं धाम गच्छिति, जयित परमं लोकं य एवं वेद ॥ इति । जो इस प्रकार जानता है, वह उपेन्द्र के प्रिय धाम को जाता है और [उनके] उत्तम लोक को जीतता है ।

वैश्वदेवस्य शस्त्रे तृचद्वयं विधत्ते—

तत्सिवतुर्वृणीमहेऽद्या नो देव सिवतिरिति वैश्वदेवस्य प्रतिपदनुचरौ, राथन्तरेऽहिन तृतीयेऽहिन तृतीयस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'तत्सिवतुः'-इति तृचः प्रितिपत्, स च रथन्तरसामसम्बन्धी । 'अद्या नो देव सिवतः' इत्यनुचरः । तदेतद् उभयं रथन्तरसम्बन्धिन्यस्मिन् योग्यम् ।।

१. ऋ० ५.८२.१-३।

२१.२ पञ्चमपञ्चिकायां

'तत्सिवतुः' आदि तृच और 'अद्या नो देव' आदि तृच वैश्वदेव के प्रतिपद् एवं अनुचर हैं। रथन्तर साम सम्बन्धी दिन तृतीय दिन में यह तृतीय दिन का निरूपक है।

सवितृदेवताकं सूक्तान्तरं दर्शयति—

तद्देवस्य सवितुर्वार्यं महदिति सावित्रम् ॥ इति ।

'तत्' एतत् 'सावित्रं' सवितृदेवताकम् । तत्र हि सवितुर्देवस्य सम्बन्धि 'वार्यं' वर-णीयं 'महत्' अधिकं तेज इत्ययमर्थः श्रूयते । अतः सवितृसम्बन्धश्रवणात् सावित्रम् ॥

उस 'सिवता देव का वरणीय महान् तेज' आदि [अर्थ के श्रवण से] 'तद्देवस्य' इत्यादि सूक्त [सिवतृ देव से सम्बन्धित होने से] सिवतृ देवताक है।

पूर्वत्र तृचे रथन्तरसम्बन्धरूपं लिङ्गमुक्तम्, अत्र तु लिङ्गान्तरं दर्शयति—

अन्तो वै महदन्तस्तृतीयमहस्तृतीयेऽहनि तृतीयस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

अत्र प्रथमपादे महच्छव्दोऽस्तिः, महच्च वस्तु काम्यगानानां वस्तूनामन्तो भवति, न खलु महतोऽप्यधिकं केनचित् क्वचित् किंचिदधिकं काम्यतेः, तादृशस्याभावात् । तस्मान्मह-द्वस्त्वेवान्तो भवति । इदं च तृतीयमहः प्रथमस्य त्र्यहस्यान्तः । अतः 'अन्तः' अन्तत्व-साम्यात् तृतीयेऽहिन 'तद्देवस्य' इत्यादिकं योग्यम् । यद्यप्यन्तशब्दोऽत्र नास्ति, तथाऽप्युक्त-रीत्याऽन्तशब्दार्थस्य सद्भावाद् अन्तविल्ङङ्गमस्ति ॥

[इसके प्रथम पाद में] यद्यपि तृतीय दिन का लक्षक 'अन्त' शब्द नहीं हैं तथापि 'महत्' शब्द है। वस्तुतः इन्छित वस्तु में महान् वस्तु की ही कामना होने से] 'महत्' ही अन्त है, तृतीय दिन प्रथम त्र्यह का] अन्त है। अतः तृतीय दिन में यह [भूक्त अन्त साम्य के कारण] तृतीय दिन का निरूपक है।

व्रचान्तरं विधत्ते-

'घृतेन द्यावापृथिवी अभीवृते' इति द्यावापृथिवीयं घृतश्रिया घृतपृचा घृतावृधित पुनरावृत्तं पुर्नीननृत्तं तृतीयेऽहिन तृतीयस्याह्नो रूपस् ।। इति । द्यावापृथिवीदेवताकत्वं विस्पष्टम् । घृतिथियेत्यादिः द्वितीयः पादः; तत्र घृतशब्दस्य पुनः पुनरावृत्तिरेकं लिङ्गम् । तया चावृत्त्या नृत्तगततालानुकरणप्रतीतेः 'पुनिनृत्तं' लिङ्गान्तरम् ॥

'घृतेन द्यावापृथिवी' आदि द्यावापृथिवी देवताक तृच [के द्वितीय पाद] में 'घृत-श्रिया', 'घृतपृचा' और 'घृतावृध' आदि पदों में ['घृत' शब्द की] पुनरावृत्ति है और [उस आवृत्ति के कारण] यह पुनः निनृत्त है; अतः [पृष्ठचषडह के] तृतीय दिन में यह तृतीय दिन का निरूपक है।

१. 寒∘ ४.५३।

प्रथमाध्याये द्वितीयः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ७२३

ऋभुदेवताकं सूक्तान्तरं विधत्ते—

'अनश्वो जातो अनभीशुरुक्थ्य' इत्यार्भवं , रथिस्त्रचक्र इति त्रिवत्, तृतीयेऽहिन तृतीयस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

द्वितीयस्या ऋचश्रतुर्थपादे 'ऋभवो वेदयामसि' इति श्रवणात् ऋभुदेवताकत्वम् । प्रथमाया ऋचो द्वितीयपादे 'रथस्त्रिचक्रः' इति त्रिशब्दोपेतं लिङ्गम् ॥

'अनश्वो जातो' इत्यादि सूक्त [की द्वितीय ऋचा के चतुर्थ पाद में 'ऋभवः' शब्द होने से] ऋभु देवताक है। [प्रथम ऋचा के द्वितीय पाद के] 'रथिस्त्रचकः' शब्द के 'त्रि' शब्द से युक्त होने से [पृष्ठचषडह के] तृतीय दिन में यह तृतीय दिन का चिह्न है।

बहुदेवताकं सूक्तान्तरं विधत्ते—

'परावतो ये दिधिषन्त आप्यमिति' वैश्वदेवम्, अन्तो वै परावतोऽन्तस्तृतीय-महस्तृतीयेऽहनि तृतीयस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

द्वितीयस्या ऋचः पूर्वार्ध एवं पठचते—'विश्वा हि वो नमस्यानि वन्द्या नामानि देवा उत यज्ञियानि वः' इति । तत्र 'देवाः' इति बहुवचनम्; अत्र प्रथमाया ऋचश्रतुर्थपादे 'देवा आसते' इति बहुवचनम्; तेन वैश्वदेवं बहुदेवताकम् इदम् । 'परावत' इत्यनेन राब्देन दूरदेशोऽभिधीयते; स च निवासदेशापेक्षयाऽन्तो भवति । तृतीयमहश्च त्र्यहस्यान्तः । अतः पूर्ववत् अर्थतोऽन्तवल्लिङ्कमस्ति ।।

'परावतः' इत्यादि सूक्त [के द्वितीय ऋचा के पूर्वार्घ में 'देवाः' और प्रथम ऋचा के चतुर्थ पाद में 'देवाः आसते' यह बहुवचनान्त पद होने से] वैश्वदेव देवताक अर्थात् बहु देवताक है। 'परावतः' [शब्द का अर्थ 'दूर देश' है वस्तुतः यह निवासस्थल की अपेक्षा] अन्त वाला है, और तृतीय दिन श्रियह का] अन्तिय दिन है। अतः [पृष्ठचषडह के] तृतीय दिन में यह तृतीय दिन का निरूपक है।

तदेतत् वैश्वदेवसूक्तं प्रशंसित—

तदु गायमेतेन वै गयः प्लातो विश्वेषां देवानां प्रियं धामोषागच्छत् स परमं लोकमजयत् ॥ इति ।

'तदु' तदेतत्सूक्तं 'गायं' गयेन दृष्टम् । प्लतनामकस्य पुत्रो गयनामको महर्षिः 'एतेन' परावत इत्यादिसूक्तेन विश्वेषां देवानां प्रियं स्थानं प्राप्य तैरनुगृहीत उत्तमं लोकं जितवान् ॥

१. ऋ○ ४.३६ 1 ₹. ऋ○ १०.६३ 1

३. 'अन्तपरावच्छव्दौ दूराथौं'—इति षडगुरुशिष्यः।

४. गयो नाम प्लतेः पुत्रो न तु प्लतस्य, 'एवा प्लतेः सूनुःरवीवृधदिति' (१०.६३.१७) लिङ्गात् । प्लातवचनं त्वामग्ने गय (सूत्र ५.९) इति वदस्यात्रेयत्वं मा भूत् ।— इति ऋक्सर्वानुक्रमण्यां १०.६३ सूत्रे षड्गुरुशिष्यः ।

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

ि २१.२ पञ्चमपञ्चिकायां

७२४ : ऐतरेयब्राह्मणम्

यह सूक्त गय ऋषि द्वारा दृष्ट है। इससे प्लत के पुत्र गय नामक महर्षि ने विश्वेदेवों के प्रिय धाम को प्राप्त किया और उससे अनुगृहीत होकर उत्तम लोक को जीता।

वेदनं प्रशंसति-

उप विश्वेषां देवानां प्रियं धाम गच्छति, जयति परमं लोकं य एवं वेद ॥ इति ।

जो इस प्रकार जानता है वह विश्वेदेवों के प्रिय धाम को जाता है और उत्तम लोक को जीता है।

शस्त्रान्तरस्य प्रतिपत्सूक्तं विधत्ते-

वैश्वानराय धिषणामृतावृध इत्याग्निमारुतस्य प्रतिपद्<sup>9</sup>; अन्तो वै धिषणाऽ-न्तस्तृतीयमहस्तृतीयेऽहनि तृतीयस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

अत्र धिषणेत्यन्तः करणवाचकः श्रूयते । अन्तः करणं च भूम्यादेरन्तं प्राप्तुं शक्नोति । तथा चान्यत्र श्रूयते—'न वा इमामश्वरथो न वाऽश्वतरीरथः सद्यः पर्याप्तुम् अर्हति; मनो वा इमां सद्यः पर्याप्तुमहृति'—इति । 'अन्तः सहसा' भूम्याद्यन्तप्राप्तिहेतुत्वाद् 'धिषणा'²-शब्दोऽन्तस्योपलक्षकः । अन्तस्तृतीयमित्यादि पूर्ववत् ॥

'वैश्वानराय' इत्यादि ऋचा आग्निमास्त शस्त्र की प्रतिपत् है। 'धिषणा' [शब्द का अर्थ] 'स्तुति' है [क्योंकि यह अन्तःकरण से उद्भूत होती है अतः] अन्त वाली है; और तृतीय दिन [त्र्यह का] अन्तिम दिन है। अतः [पृष्टचषडह के] तृतीय दिन में यह तृतीय दिन का निरूपक है।

मरुद्देवताकं सूक्तं विधत्ते—

'धारावरा मरुतो घृष्ण्वोजस'<sup>3</sup> इति मारुतं बह्वभिन्याहृत्यमन्तो वै बह्वन्त-स्तृतीयमहस्तृतीयेऽहिन तृतीयस्याङ्गो रूपम् ॥ इति ।

मारुतत्वमत्र विस्पष्टम् । बहुविधम् 'अभिव्याहृत्यम्' अभिव्याहरणीयं शंसनीयमृग्जातं यस्मिन् सुक्ते तद् 'बह्वभिव्याहृत्यम्' । अत्र हि पश्चदशर्चः शंसनीया इति बहुत्वम् । बहुनां

मनोगतं त्वर्थरूपं वाचा निर्णयते खलु ।

आरण्यके (ऐ० आ० ३.१.१) हि वक्ष्यते—मनसा अग्रे संकल्पयत्यथ वाचा व्याहर-तीति—इति षड्गुरुशिष्य:।

१. ऋ○ ३.२.१।

२. (i) 'वाग् धिषणा ।अन्तो निर्णय: ।

<sup>(</sup>ii) अन्तो वै विपरीतलक्षणा । निह वाचोऽन्तोऽस्ति । निह वै वागपक्षीयते'— इति लिङ्गाद'—इति गोविन्दस्वामी ।

३. 雅のマ.३४।

प्रथमाध्याये द्वितीयः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचायविरचितभाष्यसहितम् : ७२५

देवानामभिन्याहरणीयानां विद्यमानत्वाद् बहुत्वम् । तस्य बहुत्वस्य अनेकत्वद्वित्वापेक्षयाऽन्त-त्वम् । अतोऽन्तविल्लङ्गमस्ति ।।

'धारावरा' इत्यादि बहुत प्रकार से शंसनीय सूक्त मरुद्देवताक है। [क्योंकि इस सूक्त की पन्द्रह ऋचाएँ शंसनीय हैं और बहुत देवताओं को अभिव्याहरणीय है, अतः यह बहुत्व अनेक औरद्वित्व की अपेक्षा] अन्त वाला है, और तृतीय दिन [त्र्यह का] अन्तिम दिन है। अतः [पृष्ठचषडह के] तृतीय दिन में यह तृतीय दिन का निरूपक है।

ऋगन्तरं विधत्ते—

?

'जातवेदसे सुनवाम सोममिति' जातवेदस्याऽच्युता ॥ इति । अच्युतत्वं सर्वेषामह्नां साधारणं लिङ्गम् ॥

'जातवेदसे सुनवास' आदि जातवेद अग्नि देवताक अच्युत [अर्थात् सभी अहः में साधारण] ऋचा है।

जातवेदोदेवताकं सूक्तं विधत्ते-

'त्वमग्ने प्रथमो अङ्गिरा ऋषिरिति' जातवेदस्यं पुरस्तादुदर्कं तृतीयेऽहिन तृतीयस्याह्नो रूपम्; त्वं त्विमित्युत्तरं त्र्यहमभिवदित सन्तत्यै ॥ इति ।

यद्यपि 'त्वमने' इत्यग्निरेव देवता प्रतीयते; तथाऽप्यसौ जातवेदःशब्दवाच्यो भवति । जातस्य सर्वस्य जगतो वेदितत्वात् । तस्मादेतत् सूक्तं 'जातवेदस्यम्' । तच्च 'पुरस्तादृदर्कम्' उदर्कशब्दोऽवसानवचनः, अवसानं च विच्छेदः । सोऽपि द्विविधः—पुरस्ताद् उपरिष्टाच्च । उपक्रमात् पूर्वं शंसनीयस्याभावात् अयं पूर्वकालीनो विच्छेदः पुरस्तादुदर्क इत्युच्यते । शंसनादृष्ट्वंकालीनो विच्छेद उपरिष्टादुदर्कः । समानोदर्कत्वं च तृतीयस्यास्त्रो लिङ्गं युक्तम् । तत्रोपरिष्टादुदर्कसाम्यं सजनीयादिष्दाहृतम् । अत्र पुरस्तादुदर्कसाम्यं लिङ्गत्वेनोदाह्रियते । तथा द्यस्मिन् सूक्ते सर्वास्वप्यृक्षु 'त्वमने' इति पदद्वयं समाम्नातम् । तद्वदं समानोदर्कत्वमेकं लिङ्गम् । असक्रदिमधानादेव पुनरावृत्तलिङ्गं च वक्तुं शक्यम् । किंच, लोके कंचित्पुरुषं संबोध्याभिमुखीकृत्यं त्विमिति वदन्ति; एवमत्राप्यूत्तरत्र्यहमभिमुखीकृत्यंव प्रत्यृचं त्वं त्विमिति शब्दः प्रयुज्यते; तच्च प्रथमद्वितीययोस्त्र्यह्यस्योध 'सन्तत्यं' विच्छेदराहित्याय भवति ।।

'त्वमग्ने प्रथमः' आदि सूक्त जातवेद [ = सभी जगत् के ज्ञाता अग्नि] देवताक है। [प्रत्येक यन्त्र के] प्रारम्भ में ['त्वमग्ने' होने से] समानता है जो तृतीय दिन में प्रयुक्त तृतीय दिन का लक्षक है। 'त्वं त्वं' इस प्रकार का प्रत्येक ऋचा में अभिधान अगले त्र्यह

१. ऋ० १.९९। २. ऋ० १.३१। ३. द्र० इतः पूर्वम् (२१.२) पृ० ७२०।

[ २१.३ पञ्चमपञ्चिकायां

[चौथे, पाँचवें और छठें दिन] को लक्ष्य करके किया गया है, जो [प्रथम और द्वितीय ज्यह की] निरन्तरता के लिए [अर्थात् विच्छेदराहित्य के लिए] होता है।

वेदनपूर्वकमनुष्ठानं प्रशंसति— संततैस्त्र्यहैरव्यवच्छिन्नैर्यन्ति य एवं विद्वांसो यन्ति ॥ २ ॥ इति ।

'ये' पुरुषाः प्रत्यृचं त्वं-शब्दैः सूचितं त्र्यहयोः सांतत्यं विद्वांसोऽनुतिष्ठन्ति, ते पुरुषाः 'संततैः' परस्परसम्बद्धैः, अत एव विच्छेदरिहतैस्त्र्यहैरनुतिष्ठन्ति, तेषां विष्नो न भवतीत्यर्थः ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरचिते माधवीये 'वेदार्थं प्रकाशे' ऐतरेयव्राह्मणभाष्ये पञ्चम-पञ्चिकायां प्रथमाध्याये (एकविंशाध्याये) द्वितीयः खण्डः ।। २ ।। [१५५]

जो इस प्रकार ['त्वं' शब्द से सूचित] निरन्तरता को जानते हुए अनुष्टान करते हैं वे परस्पर सम्बन्धित अतएव विच्छेदरहित त्र्यह के द्वारा अनुष्टान करते हैं।

।। इस प्रकार इक्कीसवें अध्याय के द्वितीय खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ॥ २ ॥

## अथ तृतीयः खण्डः

द्वादशाहमध्यर्वातनो नवरात्रस्य 'त्रयश्च वा एते त्र्यहाः' इति यत्पूर्वमुक्तम् '; तत्र प्रथमस्त्र्यहोऽभिहितः । स च पृष्टचषडहस्य पूर्वो भागः । अथ तस्योत्तरो भागो नवरात्रे मध्यमस्त्र्यहो वक्तव्यः । तिस्मिश्च यत्प्रथममहस्तन्नवरात्रे चतुर्थमहर्भवित । तत्र शस्त्रक्लृिष्ठ-मुपरिष्टाद् विधास्यते । आदौ तावन्न्युङ्को वक्तव्यस्तदर्थं प्रस्तौति—

आप्यन्ते वै स्तोमा आप्यन्ते छन्दांसि तृतीयेऽहन्येतदेव तत उच्छिष्यते वागित्येव तदेतदक्षरं त्र्यक्षरं वागित्येकमक्षरमक्षरमिति त्र्यक्षरम् ॥ इति ।

पूर्वोक्तेषु त्र्यहःसु त्रिवृत्-पश्चदश-सप्तदशाख्याः 'स्तोमाः' 'आप्यन्ते' समाप्ता इत्यर्थः । तथा गायत्रोत्रिष्टुब्जगतीत्येतानि 'च्छन्दांस्याप्यन्ते' समाप्तानि । तत ऊर्ध्वम् 'एतदेव' वक्ष्यमाणम् 'उच्छिष्यते' पूर्वमनुक्तत्वाद् उत्कर्षेणावशिष्यते । तस्यैवावशिष्टस्य 'वागिति' निर्देशः । एवकारस्तु पूर्वोक्तदेवताव्यावृत्त्यर्थः । 'अग्निवै देवता', 'इन्द्रो वै देवता', 'विश्वे वै देवा देवता'—इत्येवं तस्य तस्याह्नो निर्वाहकं देवतात्रयं पूर्वमुक्तत्वात् नावशिष्टम् । वाग्देवता पूर्वमनुक्तत्वादवशिष्टा । तस्य वाचकं 'वागित्येतत्' शब्दरूपं 'तदेतदक्षरं' वका-रादिवर्णात्मकं पुनरिप 'त्र्यक्षरं' त्रिभिरक्षरै छ्पेतम् । कथमेतदिति ? तदेतत् स्पष्टीक्रियते—वागित्युक्ते सत्येकाक्षरं भवति । वकारगकाराक्षराभ्यां युक्तस्याकाराक्षरस्यैकत्वात् । तदेवाक्षरमिति वाग्देवतानाम्नोच्चार्यमाणं त्र्यक्षरं भवति । अतो वाग्देवताया नामन्येक-रूपत्वं त्रिरूपत्वं च सम्पन्नम् ॥

१. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ६६६। २. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ६८९, ६९९, ७११।

प्रथमाध्याये तृतीयः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसिहतम् : ७२७

v. ३ [xxi. ३] [पूर्वोक्त] त्र्यह में [सभी त्रिवृत्-पञ्चदश-सप्तदश नामक] स्तोम समाप्त हो जाते हैं और [गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती—ये] छन्द भी समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद [अर्थात् पूर्वोक्त अग्नि, इन्द्र और विश्वदेव के बाद] मात्र एक ही अविशष्ट रहता है वह है 'वाक्'। 'वाक्' यह शब्द [वकारादिवर्णात्मक] तीन अक्षरों से युक्त है। 'वाक्' यह [वकार-गकार से युक्त केवल आकार रूप अक्षर के होने से] एक अक्षर है। [अतः वाग्देवता के नाम में एकरूपत्व और त्रिरूपत्व होने से] वही अक्षर वाग्देवता नाम से अभिहित त्र्यक्षर होता है।

तत्र रूपत्रयसंपत्तौ प्रयोजनमाह—

स एवैष उत्तरस्त्र्यहो वागेकं गौरेकं द्यौरेकम् ॥ इति ।

वाग्देवताया अक्षरशब्देन व्यवहारे सित योऽयमकारादीनां त्रयाणां समूहः, स एष एव 'उत्तरस्त्रयहः' चतुर्थपञ्चमषष्ठाहरूपोऽभवत् । उत्तरस्याहस्त्रयस्य निर्वाहकं देवतात्रयस्वरूपं सम्पन्निमित्यर्थः । तत्र लोकत्रयप्रसिद्धा या वाग्देवता तदेकं स्वरूपम्, या च गौर्देवता तद्वितीयं स्वरूपम्, याऽपि द्यौर्देवता तत्तृतीयं स्वरूपम् ।

[वाग्देवता का जो त्र्यक्षर समूह है] वह यह ही बाद के [चौथे, पाँचवें और छठ वें दिन रूपी] त्र्यह हैं। [लोकत्रय में प्रसिद्ध] जो वाग्देवता है, वह एक स्वरूप है और जो गौ देवता है वह एक [दूसरा] स्वरूप है और जो द्यौ देवता है वह एक [तीसरा] स्वरूप है।

एवं सित कि फलितिमित्याशङ्क्रच फलितं दर्शयित--

ततो वै वागेव चतुर्थमहर्वहति ॥ इति ।

यस्माद्देवतात्रयं निष्पन्नं 'ततो वै' तस्मादेव कारणाद् वागेव प्रथमदेवता मध्यमत्र्यहस्य प्रथमं नवरात्रापेक्षया चतुर्थमहर्वहिति ॥

[क्योंकि तीन देव हैं] इसीलिए वस्तुतः वाक् ही [मध्यम त्र्यह के प्रथम देवता हैं जो प्रथम नवरात्र की अपेक्षा] चतुर्थ अहः के निर्वाहक हैं।

एतस्मिन्नहिन न्यूह्वं विधत्ते—

तद् यच्चतुर्थमहर्न्यूङ्खयन्त्येतदेव तदक्षरमभ्यायच्छन्त्येतदृर्धयन्त्येतत्प्रविभाव-यिषन्ति चतुर्थस्याह्न उद्यत्यै ॥ इति ।

यस्मात्कारणाद् वागेव चतुर्थंस्याह्नो निर्वाहिका, तस्मात्कारणाद् यदि चतुर्थंमहरुपेता न्यूङ्खयन्ति, ओकारस्य सूत्रोक्तप्रकारेणोच्चारणविशेषं कुर्युः, तदानीमेतदेव वागित्ये-तदक्षरं देवताया वाचकम् 'अभि' लक्ष्य 'आयच्छन्ति' उद्यमं कुर्वन्ति । न केवलमुद्यमः किं त्वेतदक्षरं 'वर्धयन्ति' । वृद्धिप्रकार एव 'प्रविभावयिषन्ति' इत्यनेन स्पष्टीक्रियते । प्रभुत्वं विभुत्वं वाऽक्षरस्य कर्तुंमिच्छन्ति । प्रभुत्वं = सामध्यं, विभुत्वं = विद्यालत्वम् ।। CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

न्युङ्कस्वरूपम् आश्वलायनेन वर्णितम्—'चतुर्थेऽहनि पातरनुवाकप्रतिपद्यर्धर्चाद्योर्न्यूङ्घः। द्वितीयं स्वरमोकारं त्रिमात्रमुदात्तं त्रिः । तस्य तस्य चोपरिष्टाद् अपरिमितान् पञ्च वाऽधौ-काराननुदात्तान् उत्तमस्य तु त्रीन्, पूर्वमक्षरं निहन्यते न्यूङ्खचमाने । इति । अस्यायमर्थः— चतुर्थेंऽहिन प्राप्ते सित प्रातरन्वाकस्य येयमुक्प्रथमाऽस्ति, तस्या ऋचो यौ द्वावर्धचौ तयोरधंर्चयोर्यावादी, तयोराद्योर्न्युङ्घः कर्तव्यः। नितरामत्यन्तविषमप्रकारेण 'ऊङ्घनम्' उच्चारणं 'न्यूङ्घः' । कथमिति ? तदेव स्पष्टीक्रियते—'आपो रेवतीः क्षयथेति' प्रातर-नुवाकस्य प्रतिपत् । तस्याः पूर्वार्धस्याऽऽदौ योऽयं द्वितीयः स्वर ओकारः पकारादूर्ध्वभावी, तं त्रिमात्रोपेतमुदात्तस्वरयुक्तं त्रिवारमुच्चारयेत् । त एते त्रय ओङ्काराः संपद्यन्ते । तत्रैकैकस्यौकारस्योपरि पुनरप्योकारा अर्धस्वरूपा ह्रस्वमात्रा वोच्चारणोयाः । ते चार्धौकाराः सर्वेऽप्यनुदात्ताः । उत्तमस्य तु त्रिमात्रस्योकारस्योपरि त्रीनधौकारानुच्चारयेत् । तेष्वधौकारेषु प्रथममक्षरं 'निहन्यात्' अत्यन्तनीचस्वरेणानुदात्तं कुर्यादिति । एवं सति उदात्तास्त्रिमात्रास्त्रय ओकारा अधीकारास्त्रयोदश इत्येवमोकाराः षोडश संपद्यन्ते । प्रथमद्वितीययोस्त्रिमात्रयोर्मध्ये पञ्चान्दात्ता अधौंकाराः, द्वितीयनृतीय-योस्त्रिमात्रयोर्मध्ये पञ्चानुदात्ता अधौंकाराः; तृतीयस्य त्रिमात्रस्योपरिष्टाद् अनुदात्ता अधौं-कारास्त्रयः; सोऽयमुच्चारणविशेषो न्यूङ्घ इत्युच्यते । सोऽयं न्यूङ्मश्रुत्यर्थस्याह्न 'उद्यत्ये' उद्यमनाय सर्वस्मादुत्कर्षाय भवति ॥

[क्योंकि चतुर्थ दिन के निर्वाहक देवता वाक् है] इसीलिए जो चतुर्थ दिन न्यूङ्ख [आश्वलायन सूत्र (७-११) के अनुसार ओकार का विशेष प्रकार से उच्चारण] करते हैं; वह इसी [वाग्देवता] के वाचक अक्षर को लक्ष्य करके उद्यम करते हैं। [न केवल उद्यम ही किन्तु] इसे बढ़ाते भी हैं; और इस [अक्षर] के सामर्थ्य और विभृत्व की इच्छा करते हैं जो [न्यूङ्ख] चतुर्थ दिन के उत्कर्ष के लिए ही होता है।

१. आश्व० श्रौ० ७.११.१-५।

२. तदिप निदर्शनायोदाहरिष्यामः—
'आपो ३ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ३ ओ ओ ओ ओ ओ ३ रेवती क्षयथा हि
वस्वः क्रतुश्व मद्रं विभृथामृतश्व । रायो ३ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ३ ओ ओ ओ ओ ओ
ओ ओ ३ ओ ओ ओश्व स्थः स्वपत्यस्य पत्नीः सरस्वती तद् गृणते वयोधो३मापो३'
—इति आश्व० श्रौ० ७.११.७ ।

<sup>3.</sup> 程0 80.30.871

४. 'आयच्छन्ति=दीर्घयन्ति । आयामो हि दैर्घ्यम्'—इति पड्गुरुशिष्य: ।

५. विशालं कर्तुंमिच्छन्ति प्रकर्षेण हि वाङ्मयम् । भुवो णिचः सनि द्वित्वं न छन्दस्त्वाद्, गुणः ष इट् ॥ उद्यतिरुद्यमो दैर्ध्यम्—इति षडगुरुशिष्यः ।

प्रथमाध्याये तृतीयः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ७२९

तिममं न्यूङ्कं प्रशंसित-

अन्नं वै न्यूङ्को यदेळवा अभिगेष्णाश्चरन्त्यथान्नाद्यं प्रजायते, तद्यच्चतुर्थ-महर्न्यूङ्कयन्त्यन्नमेव तत्प्रजनयन्त्यन्नाद्यस्य प्रजात्यै; तस्माच्चतुर्थमहर्जात बद्भवति ॥ इति ।

योऽयमुक्तो न्यूङ्कोऽस्ति, तदेतत् 'अन्नं वै' अन्नसाधनत्वादन्नस्वरूपमेव । कथमेविदिति तदुच्यते—इळाशब्दोऽन्नवाची, तद्येषां कर्षकाणामस्ति, ते कर्षकाः 'इळवाः' । ते च वर्षन्तं पर्जन्यम् 'अभि' लक्ष्य 'गेष्णाः' हर्षण गायन्तो यदा चरन्ति, अथ तदानीमन्नाद्यं प्रजायते । स्वकालवृष्टिसमृद्धि च दृष्ट्वा कर्षका हृष्यन्ति । हृष्टाश्च गायन्तीति यदस्ति, तत्सदृशमिदं चतुर्थेऽहिन न्यूङ्करूपमुच्चारणम् । अतोऽनेनोच्चारणेनान्नमृत्पादयन्ति । तदेवमन्नाद्यस्य 'प्रजात्यै' उत्पादनार्थं संपद्यते । 'तस्मात्' अन्नप्रजातियुक्तत्वादेव चतुर्थंमहः 'जातवद्भवत्ति' । जातवन्त्वमेतस्मिन्नहनि मन्त्रवचनेनोपरिष्टाद् वक्ष्यते ॥

अन्न ही न्यूह्व है। [अन्न का वाचक 'इळा' शब्द कृषकों से सम्बन्धित होने.से इळवा अर्थात्] कृषक जैसे वर्षा करने वाले पर्जन्य को लक्ष्य करके हर्ष से गान करते हुए जब विचरण करते हैं और जो वे अन्न का उत्पादन करते हैं वैसे ही चतुर्थ दिन जो न्यूह्व करते हैं तो मानो वे इस [उच्चारण] से अन्न का ही उत्पादन करते हैं। इस प्रकार यह अन्न के उत्पादनार्थ होता है। इसलिए [अन्न उत्पादन से युक्त] चतुर्थ दिन जातवद् अर्थात् 'जात' [= उत्पित्त] शब्द से युक्त होता है।

न्यूङ्कस्य मन्त्रमध्ये स्थानविशेषं विधत्ते-

चतुरक्षरेण न्यूङ्ख्येदित्याहुश्चतुष्पादा वै पशवः पश्चनामवरुद्ध्ये ॥ इति ।

मन्त्रे योऽयमादौ चतुरक्षरो भागः, तेन 'न्यूङ्खयेत्' चत्वार्यक्षराण्युच्चार्यं तदन्ते यथोक्तं
न्यूङ्खं प्रयुञ्ज्यादिति केचिद्याज्ञिका आहुः । चतुःसंख्यया पादचतुष्टयोपेतानां पशूनां
प्राप्तिर्भवतीति तदिभिप्रायः ॥

कुछ याज्ञिक कहते हैं कि [सन्त्र के आदि के] चार अक्षर के द्वारा [अर्थात् चार अक्षर का उच्चारण करने के बाद] न्यू करना चाहिए; क्योंकि पशु चार पैर से युक्त होते हैं; अतः यह पशुओं की प्राप्ति कराने के लिए होता है।

पक्षान्तरं विधत्ते—

त्रयक्षरेण न्यूह्मयेदित्याहुस्त्रयो वा इमे त्रिवृतो लोका एषामेव लोकानामभिजित्य ॥ इति ।

१. (i) 'द्युभूखाख्यास्त्रयो लोका अन्योन्यस्योपकारिणः'—इति षड्गुरुशिष्यः । (ii) 'लोकानां त्रिवृत्त्वं पृथिव्यप्तेजसां त्रिवृत्करणात् । तथाहि श्रुतिः—'तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकां करवाणि'—(छा० उ० ६.३)—इति गोविन्दस्वामी । (iii) 'इमे हि लोकाः त्रयो भवन्ति, त्रिवृतश्च भवन्ति, प्रत्येकं पाधिवाप्यतेजसस्वभावत्वादिगुणाश्च भवन्ति'—मट्टभास्करः । २. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० २७९ ।

पूर्ववद् व्याख्येयम् ॥

कुछ याज्ञिक कहते हैं कि [मन्त्र के आदि के] तीन अक्षर के द्वारा न्यूङ्ख [ = ओकार का विशेष उच्चारण] करना चाहिए; क्योंकि ये त्रिवृत लोक तीन ही हैं। यह वस्तुतः इन्हीं लोकों को जीतने के लिए होता है।

पक्षद्वयमुक्त्वा तृतीयपक्षं विधत्ते—

एकाक्षरेण न्यूह्वयेदिति ह स्माऽऽह लाङ्गलायनो ब्रह्मा भौद्गल्य एकाक्षरा वै वागेष वाव संप्रति न्यूह्वं न्यूह्वयिति य एकाक्षरेण न्यूह्वयतीति ॥ इति ।

लाङ्गलाख्यस्य महर्षेः पौत्रो 'लाङ्गलायनः'। मुद्गलाख्यस्य पुत्रो 'मौद्गल्यः'। स च 'ब्रह्मा' इत्येतन्नामको ब्राह्मणः। स ह्येकमक्षरमुच्चारयेन्न्यूङ्खयेदिति वक्ति। तत्रेय-मुपपित्तः,—येयं वागहर्देवतेति पूर्वेमुक्ता, सेथमेकाक्षरा; तथा सित यः पुमानेकाक्षरेण न्यूङ्खयिति, एष एव संप्रति सम्यङ्न्यूङ्खमनुतिष्ठति। अक्षरसंख्याया देवतानुसारित्वादिति तस्य महर्षेरिमिप्रायः।।

[मन्त्र के आदि के] एक अक्षर के द्वारा न्यूह्व करना चाहिए—ऐसा [लाङ्गल ऋषि के पौत्र] लाङ्गलायन ब्रह्मणा [मुद्गल के पुत्र] मौद्गल्यका कथन है; क्योंकि बाग्देवता एक अक्षर से युक्त हैं। इस प्रकार जो एक अक्षर से न्यूह्व करता है वही सम्यक् रूप से न्यूह्व का अनुष्ठान करता है।

तदेतत्पक्षत्रयमङ्गीकृत्य स्वाभिप्रतपक्षं विधत्ते—

ह्यक्षरेणैव न्यूह्मयेत् प्रतिष्ठाया एवः हिप्रतिष्ठो वै पुरुषश्चतुष्पादाः पश्चो यजमानमेव तद्दिप्रतिष्ठं चतुष्पात्सु पशुषु प्रतिष्ठापयति, तस्माद् द्वयक्षरेणैव न्यूह्मयेत् ॥ इति ।

एवकारः पूर्वोक्तपक्षत्रयव्यावृत्त्यर्थः । 'प्रतिष्ठाया एव' यजमानस्य प्रतिष्ठार्थमेव हि हिसंख्याः हाभ्यां पदाभ्यामवस्थितत्वात् पुरुषो 'द्विप्रतिष्ठः' । स्पष्टमन्यत् ॥

[सिद्धान्त पक्ष यह है कि] दो अक्षरों के द्वारा न्यूक्ट करना चाहिए, क्योंकि यह [यजमान की] प्रतिष्ठा के लिए ही है; वस्तुतः पुरुष दो पैरों से अवस्थित है और पशु चार पैर से अवस्थित हैं; अतः इस प्रकार वह वस्तुतः उस द्वि-प्रतिष्ठ यजमान को ही चौपाए पशुओं में प्रतिष्ठित करता है। इसलिए [मन्त्र के आदि के] दो अक्षरों के द्वारा न्यूङ्ख [= ओकार का विशेष उच्चारण] करना चाहिए।

प्रातरनुवाके विशेषेण स्थानं विधत्ते—

मुखतः प्रातरनुवाके न्यूङ्कयितः मुखतो वै प्रजा अन्नमदन्ति, मुखत एव तदन्नाद्यस्य यजमानं दधाति ॥ इति ।

१. द्र० इतः पूर्वम् २८०। 'पुरुषस्य द्विप्रतिष्ठत्वमैहिकामुष्मिकसम्पदा'-इति गोविन्दस्वामी।

प्रथमाध्याये तृतीयः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ७३१

प्रातरनुवाके मुखत अर्धर्चस्याऽऽदौ द्वितीयस्मिन्नक्षरे न्यूङ्खयेत् । प्रजानां सर्वासां मुखे-नैवान्नादनात् । तथा सित यजमानमन्नाद्यस्य 'मुखत एव' समीप एव स्थापयित ॥

प्रातरनुवाक में मुखतः अर्थात् अर्थर्च के आदि के द्वितीय अक्षर में न्यूङ्ख करना चाहिए; क्योंकि मुख से ही प्रजा अन्न का भक्षण करती है। इस प्रकार वस्तुतः वह उस [यजमान] को खाद्याञ्च के प्रारम्भ में ही स्थापित करता है।

आज्यशस्त्रे स्थानविशेषं विधत्ते-

मध्यत आज्ये न्यूह्मथितः; मध्यतो वै प्रजा अन्नं धिनोति, मध्यत एव तदन्नाद्यस्य यजमानं दधाति ॥ इति ।

'मध्यतः' तृतीयपादे इत्यर्थः । तथा च आश्वलायन आह—'आग्नि न स्ववृक्तिभिः' इत्याज्यं , तस्योत्तमावर्जं तृतोयेषु पादेषु न्यू ह्वः' इति । अन्नं हि मध्यभागे धृतम् । तच्च प्रजां 'धिनोति' प्रीणयति । ततस्तत्पाठेनान्नाद्यस्य मध्यतो धारणे यजमानमवस्थापयति ॥

आज्य [शस्त्र] में मध्यतः अर्थात् तृतीय पाद में न्यूङ्ख करना चाहिए; क्योंकि प्रजा अन्न को [मुख के] मध्य भाग से ही अनुप्राणित करती है। इस प्रकार वह वस्तुतः उस [यजनान] को खाद्यान्न के मध्य भाग में ही स्थापित करता है।

माध्यंदिने सवने स्थानविशेषं विधत्ते—

मुखतो मध्यंदिने न्यूह्मयति, मुखतो वै प्रजा अन्नमदन्ति, मुखत एव तदन्नाद्यस्य यजमानं दधाति ॥ इति ।

'मुखतः' अर्धर्चादौ । तथा च आश्वलायनो मरुत्वतीयं निष्केवल्यं च निरूप्य पश्चादिद-माह—'श्रुधीहवीयस्य तु तृच<sup>3</sup> आद्येऽर्धर्चादिषु न्यूङ्खः' इति ॥

मध्यन्दिन में अर्धर्च के आदि के द्वितीय अक्षर में न्यूङ्ख करना चाहिए; क्योंकि मुख से ही प्रजा अन्न का भक्षण करती है। इस प्रकार वस्तुतः वह उस [यजमान] को खाद्यान्न के प्रारम्भ में ही स्थापित करता है।

सवनद्वयगतं न्यूङ्कं प्रशंसति-

तदुभयतो न्यूङ्कं परिगृह्णाति सवनाभ्यामन्नाद्यस्य परिगृहोत्यै ॥ ३ ॥ इति । 'उभयतः' प्रातःसवने माध्यंदिनसवने च ।।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यवरिचते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये पञ्चमपन्त्रिकायां प्रथमाध्याये (एकविशाध्याये) तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ [१५६]

१. 雅 ९०.२१.१।

२. आश्व० श्रौ० ७.११.८, ९।

<sup>3.</sup> 港0 7.88.81

४. आश्व० श्रौ० ७.११.२८।

५. 'न्यूह्वाः षोडश ओकारास्तत्र केचिदुदात्ताः केचिदनुदात्ताः'—इति पा० सू० १.२.३४। न्यूह्वयन्ते अधिपक्व आमिषि'—इति (ऋ० १०.९४.३) ऋचो व्याख्याने 'न्यूह्वयन्ते \*\*\*शब्दिवशेषं कुर्वन्ति'—इति सा०मा०। शाङ्घा०ब्रा० २२.६; २५.१३। शाङ्घा० श्रौ० १०.५.२१; १२.१३.१, ५, ७। कात्या० श्रौ० १.८.१९; ६.१९; २९।

इस प्रकार दोनों ही [सवनों] में वह दोनों सवनों के द्वारा न्यूह्य [ओकार] को ्रिगृहीत करता है, जो खाद्याञ्च के ग्रहण के लिए होता है।

।। इस प्रकार इक्कीसर्वे अध्याय के तीसरे खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।। ३ ।।

## अथ चतुर्थः खण्डः

चतुर्थमहर्विधत्ते-

वाग्वै देवता चतुर्थमहर्वहत्येकविशस्तोमो वैराजं सामानुष्टुप्छन्दो यथा-देवतमेनेन यथास्तोमं यथासाम यथाछन्दसं राध्नोति य एवं वेद ॥ इति । पुर्ववद व्याख्येयम् ॥

v. ४ [xxi. ४] [द्वादशाहगत नवरात्र के] चतुर्थ दिन के निर्वाहक देवता वाक् हैं; एकविंश स्तोम, वैराज साम और अनुष्टुप् छन्द [निर्वाहक] हैं। जो इस प्रकार जानता है वह इससे देवता, स्तोम, साम और छन्द का अनितक्रमण कर समृद्ध होता है।

चतुर्थस्याह्नो गमकानि मन्त्रगतानि लिङ्गानि दर्शयति—

यद्वा एति च प्रेति च तच्चतुर्थस्याह्नो रूपं, यद्ध्येव प्रथममहस्तदेतत्पुनर्य-च्चतुर्थं यद्यक्तवद्यद्वथवद्यदागुमद्यत्पिबवद्यत्प्रथमे पदे देवता निरुच्यते यदयं लोकोऽभ्युदितो यज्जातवद्यद्वववद्यच्छुक्रवद्यद्वाचो रूपं यद्वैमदं यद्विरिफितं व्यद्विच्छन्दा यद्वनातिरिक्तं यद्वैराजं यदानुष्टुभं यत्करिष्यद्यत्प्रथमस्याह्नो रूपमेतानि व चतुर्थस्याह्नो रूपाणि ॥ इति ।

आकारः प्रशब्दश्चेति यदेवं पूर्वत्र प्रथमस्याह्नो निरूपक्मुक्तम् । तदत्र चतुर्थस्याह्नो निरूपकम् । प्रथमत्र्यहापेक्षया प्रथममहः पूर्वं यद्क्तं, तदेतत्पुनरिप मध्यमत्र्यहापेक्षया प्रथममहरूच्यते; अतो नवरात्रापेक्षया यत् चतुर्थम्, तस्य त्र्यहापेक्षया प्रथमत्वात् प्रथमस्याह्नो लिङ्गान्यत्र योग्यानि । तत एव तद्युक्तवित्यारभ्यायं लोकोऽभ्युदित इत्यन्तानि पूर्वोक्तान्ये-वाभिहितानि । 'जातवत्' जनिधातुयुक्तम् । 'हववत्' इति ह्वयतिधातुयुक्तम् । 'शुक्रवत्' शुक्रशब्दयुक्तम् । 'वाचो रूपं' वाक्प्रतिपादकशब्दयुक्तम् । 'वैमदं' विमदाख्येन महिषणा दृष्टम् । रिफितिधातुः क्लेशार्थे वर्तते । विशेषक्लेशेन न्यूङ्कोनोच्चारितं 'विरिफितम्' । 'विच्छन्दाः' इति विविधच्छन्दसा युक्तम् । तदूनं चातिरिक्तं च 'ऊनातिरिक्तम्' । अक्षर-

विमदेनिषणा दृष्टं रिफेः क्लेशार्थकात् क्त इट्।
 स्वतः क्लेशोच्चारणीयं विच्छन्दा छान्दसस्त्विहात्।।—इति पड्गुक्शिष्यः।

२. ३. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ६८९।

प्रथमाध्याये चतुर्थः खण्डः <sup>Digitized by Madhuban Trust, Delhi</sup>

ह्रासवृद्धी इत्यर्थः । वैराजाख्यसामसम्बद्धं 'वैराजम्' । अनुष्टुण्छन्दःसंबद्धम् 'आनुष्टुमम्' । जातविदत्यादीन्यत्र विशेषिङङ्गानि । भविष्यदर्थवाचिप्रत्ययोपेतं धातुरूपं 'करिष्यत्' इत्युच्यते । अत्र यन्तृतनं यच्च पूर्वीक्तं प्रथमस्याह्नो रूपमस्ति, तानि सर्वाण्यपि चतुर्थ-स्याह्नो निरूपकाणि ॥

जिस [मन्त्र] में 'आङ्' और 'प्र' उपसर्ग हों वह मन्त्र चतुर्थ दिन का रूप [ः निरूपक] है। जो [प्रथम त्र्यह के] प्रथम दिन का रूप कहा गया है वह पुनः इस [मध्यम त्र्यह के प्रथम दिन अर्थात्] चतुर्थ दिन का निरूपक है। जो मन्त्र 'पुक्त' 'रथ' तथा 'आशु' शब्द और पानार्थक 'पा' धातु से युक्त हो और जिस मन्त्र के प्रथम पाद में देवता निर्दिष्ट हों और जिसमें यह [भू] लोक उक्त हो और जो [मन्त्र] 'जिन' धातु युक्त, 'ह्यय' धातु युक्त, 'शुक्र' शब्द युक्त, वाक् प्रतिपादक शब्द युक्त हो और जो विमदास्थ महींच से युक्त हो, जो विशेषक्लेशपूर्वक न्यूह्म से उच्चिरत 'वि' उपसर्ग पूर्वक 'रिफ' धातु से युक्त हो, जो [सूक्त] विविध छन्द से युक्त हो, जो [अक्तर सम्पदा में] ऊन अर्थात् कम हो और अधिक हो, जो वैराज साम से सम्बद्ध हो, जो अनुष्टुभ् छन्द से सम्बद्ध हो और कृ धातु का भविष्य काल का रूप जिसमें हो—[इन 'जातवद्' इत्यादि विशेषताओं के साथ जो नूतन और] जो प्रथम दिन का रूप [= चिह्न] है वे सभी चतुर्थ दिन के निरूपक हैं।

इदानीमाज्यशस्त्रं विधत्ते-

4.8

'आर्गिन न स्ववृक्तिभिरिति' चतुर्थस्याह्न आज्यं भवति; वैमदं विरिफितं विरिफितस्य ऋषेश्चतुर्थेऽहिन चतुर्थस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'आग्निम्' इत्यादिकं सूक्तं 'वैमदं' विमदाख्येन महर्षिणा दृष्टम् । 'विरिफितं' न्यूङ्खरूपेण विशेषक्लेशेनोच्चारितम् । अत एव 'विरिफितस्य' विशेषक्लेशरूपतया युक्तस्य विमदाख्यस्य महर्षे: सम्बन्धि । अतो विमदेन दृष्टत्वं विरिफितत्वं चेति लिङ्गद्वयसद्भावाच्चतुर्थे-ऽहन्येतत् सूक्तं योग्यम् । तस्माच्चतुर्थस्याङ्को निरूपकम् ।।

[आज्यशास्त्र]—

'आगिन न' इत्यादि विसद ऋषि द्वारा दृष्ट और न्यूङ्ख रूप विशेषक्लेश से उच्चरित यह सूक्त चतुर्थ दिन में [आज्य] शस्त्र होता है; जो विशेषक्लेशरूप से युक्त होने से और [विमदारूय] महर्षि से सम्बन्धित होने से चतुर्थ दिन में चतुर्थ दिन का लक्षक है।

ऋवसंख्यां छन्दश्चोपजीव्यसूक्तं प्रशंसति—

अष्टचं पाङ्क्तं, पाङ्क्तो यज्ञः, पाङ्क्ताः पश्चः, पशूनामवरुद्ध्यै ॥ इति ।

१. ऋ० १०.२१।

ऋक्संख्योत्तरत्रोपयुज्यते । पङ्क्तिच्छन्दोयोगात् 'पाङ्क्तम्' । भूर्वोक्तहविष्पङ्क्तया-दिभियंज्ञस्य पाङ्क्तत्वम् । चतुर्भिः पादैर्भुखेन च, पञ्चावयवैः 'पशवः पाङ्क्ताः' । तस्मादे-लच्छंसनं पशुप्राप्त्ये भवति ।।

यह पंक्ति छन्द में निबद्ध आठ ऋचाओं का सूक्त है। यह यज्ञ भी [हिविष्पंक्ति आदि] पाँच अवयवों वाला है और पशु भी [चार पैर और मुँह से युक्त होकर] पाँच अवयवों वाले हैं। अतः इसका शंसन पशुओं की प्राप्ति के लिए होता है।

जगतीद्वारा पुनः प्रशंसति-

ता उ दश जगत्यो जगत्प्रातःसवन एष त्र्यहस्तेन चतुर्थस्याह्नो रूपम ॥ इति ।

'ता उ' तास्तु सूक्तगता अष्टावृचो 'दश जगत्यः' संपद्यन्ते । कथं सम्पित्तिरिति ? तदुच्यते—सूक्तस्याद्यन्तयोर्ऋचोस्त्रिरावृत्त्या द्वादश पङ्क्तयो भवन्ति; पङ्क्तिश्वेकचत्वारिंशदक्षराः; ततो मिलित्वा अशीत्यधिकचतुःशताक्षराणि सम्पद्यन्ते । अष्टाचत्वारिशदक्षराणां जगतीनां दशसंख्याकानां तावन्त्येवाक्षराणि । एवं जगतीसम्पित्तः । जगतीच्छन्दोयुक्तं प्रातःसवनं यस्य मध्यमस्य त्र्यहस्य सोऽयं 'जगत्प्रातःसवनः' । पूर्वभेव च्छन्दसां विवादे जगत्याः प्रातःसवनस्थानमुक्तम् । अतः प्रातःसवने जगतीसम्बन्धश्रतुर्थस्याह्नो निरूपकः ॥

[सूक्तगत] उन [आठ ऋचाओं] के दस जगती छन्द संपादित होते हैं क्योंकि इस त्र्यह का प्रातःसवन जगती से सम्बन्धित है अतः उस [स्थान रूप सम्बन्ध] से यह चतुर्थ दिन का रूप है।

अनुष्दुप्सम्बन्धेन प्रशंसति-

ता उ पञ्चदशानुष्टुभ आनुष्टुभं ह्योतदहस्तेन चतुर्थस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

तास्तु दश जगत्यः 'पश्चदशानुष्टुभः' सम्पद्यन्ते । तथा हि,—अष्टाचत्वारिशदक्षरा जगती; द्वात्रिशदक्षराऽनुष्टुप्; तथा सत्येकैका जगती सार्धानुष्टुब् भवति । अहर्थेतदनुष्टुभः सम्बन्धि; अनुष्टुभो निर्वाहकत्वस्योक्तत्वात् । तेनेदं सूक्तमनुष्टुब्द्वारा चतुर्थंस्याह्नो निरूपकम् ॥

और, वे [दस जगती मिलकर] पन्द्रह अनुष्टुभ् छन्द संपादित होते हैं। क्योंकि यह अहः अनुष्टुभ् छन्द से [निर्वाहकतया] सम्बद्ध है, अतः उससे यह चतुर्थ दिन का रूप है।

गायत्रीद्वारा प्रशंसित-

ता उ विशतिर्गायत्र्यः पुनः प्रायणीयं ह्येतदहस्तेन चतुर्थस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

१. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ३०८, ४६५। २. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ४८०।

३ 'चतुर्थमहर्वहितिः अनुष्टुप् छन्दः' इत्युक्तिः ७३२ प्रष्ठे द्रष्टन्या ।

Digitized by Madhuban Trust, Delhi प्रथमाध्याये चतुर्थः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् ः ७३५

तास्तु दश जगत्यः पुनरिप प्रत्येकं द्वेधा विभज्यमानाश्चतुर्विशत्यक्षरा गायत्र्यो विशिति-र्भवन्ति । गायत्रीसम्बन्धं चान्यत्र—प्रायणीयं प्रथममहः, गायत्रो वा ऐन्द्रवायवो गायत्रं प्रायणीयमहः' इति श्रुत्यन्तरात् । इदं चाहर्मध्यमे त्र्यहे प्रथमत्वात् प्रायणीयम् । अतो गायत्रीद्वारा सम्बन्धस्य वक्तुं शक्यत्वात् एतत्सूक्तं चतुर्थस्याह्नो निरूपकम् ॥

पुनः, वे [दस जगती मिलकर] बीस गायत्री छन्द संपादित होते हैं [मध्यम त्र्यह में यह अहः प्रथम होने से] यह दिन प्रारम्भिक [प्रायणीय] है। अतः उससे यह चतुर्थ दिन का रूप है।

सारयुक्तत्वेन पुनः प्रशंसति—

तदेतदस्तुतमशस्तमयातयामसूक्तं यज्ञ एव साक्षात् तद्यदेतच्चतुर्थस्याह्न आज्यं भवति; यज्ञादेव तद् यज्ञं तन्वते, वाचमेव तत्पुनरुपयन्ति संतत्यै।। इति।

'तदेतत्' 'आग्निम्' इत्यादिसूक्तम् उद्गातृभिः पूर्वंमस्तुतं होतृभिरप्यशस्तम्; तस्मात् अयातयामं गतसारं न भवतीति साक्षाद् यज्ञ एवः यज्ञमध्ये सारत्वात् । तथा सित यद्ये-तत्सूक्तमत्राज्यं भवेत्, तदानीं यज्ञरूपादेव सूक्ताद् यज्ञरूपमहः 'तन्वते' विस्तारयन्ति । किंचाहर्देवतां 'वाचमेव' तेन सारयुक्तेन पुनः प्राप्नुवन्ति । तच्च मध्यमस्य त्र्यहस्य 'संतत्ये' विच्छेदराहित्याय भवति ।।

यह ['आग्निम्' इत्यादि] सूक्त [उद्गाताओं के द्वारा पूर्व में] न तो स्तुत है और न [होताओं द्वारा] शंसित है अतः यह निःसार न होने से [यज्ञ के मध्य] साक्षात् यज्ञ ही है। इस प्रकार यदि यह सूक्त इस चतुर्थ दिन में आज्य होता है तो यज्ञ [रूप सूक्त] से ही वे यज्ञ रूप अहः का विस्तार करते हैं; और उस [सारयुक्त यज्ञ] से वाग्देवता को भी पुनः प्राप्त करते हैं, [मध्यम ज्यह के] निरन्तरता के लिए होता है।

वेदनपूर्वकमनुष्ठानं प्रशंसति-

संततैस्च्यहैरव्यविच्छन्नैर्यन्ति य एवं विद्वांसो यन्ति ॥ इति ।

पूर्ववद्वचाख्येयम् ॥

जो इस प्रकार निरन्तरता को जानते हुए अनुष्ठान करते हैं वे परस्पर सम्बन्धित अत एव विच्छेदरहित त्र्यह के द्वारा अनुष्ठान करते हैं।

अथ प्रउगशस्त्रं विधत्ते— वायो शुक्रो अयामि ते, विहि होत्रा अवीता, वायो शतं हरीणा,मिन्द्रश्च वायवेषां सोमानाम्, आ चिकितान सुक्रत्, आ नो विश्वाभिरूतिभिर,त्यमु वो अप्रहण,मपत्यं वृजिनं रिपु,मिन्बतमे नदीतम इत्यानुष्टुभं प्रउगमेति च प्रोति च शुक्रवच्च चतुर्थेऽहिन चतुर्थस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

१, २. ऋ० १०.२१।

'वायो शुक्र' इत्याद्यं प्रतीकम् । 'विहि होत्रा' इति द्वितीयम् । 'वायो शतमिति' वृतीयम् । 'इन्द्रश्चेति' चतुर्थम् । 'आ चिकितानेति' पश्चमम् । 'आ नो विश्वाभिरिति' पष्टम् । 'त्यमु वः' इति सप्तमम् । अप त्यमित्यष्टमम् । 'अम्बतम' इति नवमम् । अत्रा-ऽऽद्यैस्त्रिभः प्रतीकैरेकस्तृचः, इतरेः षट्प्रतीकैः षड्चाः । एतत्सर्वमनुष्टुण्डन्दस्कं प्रउगशस्त्रं कार्यम् । अत्र आकारः, प्रशब्दः, शुक्रशब्दश्चेति लिङ्गानि द्रष्टव्यानि । वायो, इत्यत्र शुक्रविल्ङ्गम् । विहि होत्रेत्यस्यामृचि 'वायवाचन्द्रेण'-इत्याकारः । वायो शतिमत्यत्र 'रथ आ यातु'—इत्याकारः । इन्द्रश्चेत्यत्र द्वितीयस्यामृचि 'आयातम्' इत्याकारः । आ चिकितानेत्यत्र, आ नो विश्वाभिरित्यत्र चाऽऽकारौ स्पष्टौ । त्य मु वो अप्रहणमित्यत्र प्रशब्दः । अपत्यं वृजिनमित्यत्र तृतीयस्यामृचि 'आ सुगम्' इत्याकारः । अम्बतम इत्यत्र 'प्रशस्तिमम्ब' इति प्रशब्दः । अतो लिङ्गसद्भावेन चतुर्थेऽहिन योग्यत्वात् इदं सर्वं चतुर्थस्याह्रो निरूपकम् ।।

[प्रउगशस्त्र]— 'वायो शुक्र', 'विहि होत्रा', 'वायो शतम्', 'इन्द्रश्च', आ चिकितान', 'आ नो विश्वाभिः', 'त्यमु वः', 'अप त्यम्', और 'अम्बितमे' इत्यादि नौ अनुष्टुप् छन्द में निबद्ध प्रउग [शस्त्र] हैं और 'आ' [= इधर] 'प्र' [= आगे] और शुक्र [= शुद्ध] शब्द से युक्त ये [तुच] चतुर्थ दिन में चतुर्थ दिन के लक्षक हैं।

मरुत्वतीयशस्त्रस्य प्रतिपदं विधत्ते-

'तं त्वा यज्ञेभिरोमह'<sup>१°</sup> इति मरुत्वतीयस्य प्रतिपदीमह इत्यभ्यायाम्य-मिवैतदहस्तेन चतुर्थस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

अत्र यदेतदीमह इति पदमस्ति, तद् याचामह इत्यस्मिन्नर्थे वर्तते; याच्या च दीर्घकालेन फलप्रदा; तस्मादेतदहः 'अभ्यायाम्यमिन'<sup>१९</sup> अभितो दीर्घं कर्तव्यमिन प्रयोगवाहुल्येन दृश्यते । तेन याच्यार्थवानिधातुद्वारेण दीर्घत्वेन साम्यप्रतीतेरिदं मन्त्रवाक्यं चतुर्थस्याह्नो निरूपकम् ।।

[मरुत्वतीयशस्त्र]—
'तं त्वा यज्ञेभिरीयहे' आदि ऋचा मरुत्वतीय शस्त्र की प्रतिपद् है। [क्योंकि याचना वीर्घकाल से ही फलप्रद होती है अतः याचनार्थक] 'ईमहे' पद युक्त यह अहः प्रयोगबाहुत्य के द्वारा चारो ओर से दीर्घ करने के समान है। उस [याचनार्थक धातु के द्वारा दीर्घ-साम्य रूप प्रतीति] से यह [मन्त्र वाक्य] चतुर्थ दिन का रूप है।

१. 乖。४.४७.१ │ २. 乖。४.४८.१ │ ३. 乖。४.४८.५ │

४. ऋ०४.४७.२। ५. ऋ०५.६६.१। ६. ऋ०८.८.१ (७.२४.४)।

७. ऋ०६.४४.४। ८. ऋ०६.५१.१३। ९. ऋ०२.४१.१६।

१०. ऋ० ८.६८.१० 1

११. (।) आयाम्यमायामयुक्तम्, दीर्घीकृतं न्यूह्वादिना'—इति षड्गुरुशिष्यः।

<sup>(</sup>ii) अभ्यायाम्यं दीर्घं कर्तव्यिमव । एतच्वतुर्थमहर्भवित । ईमह इत्यनेन च तद् भवित । कथं दीर्घाक्षरयुक्तत्वादस्य पदस्य । ईमह इत्यस्य याच्याकर्मत्वाद् वा । याचितो ही पुरुषो दीर्घेण कालेन प्रयच्छिति—इति गोविन्दस्वामी ।

प्रथमाध्याये चतुर्थः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसिहतम् : ७३७

मन्त्रान्तराणि विधत्ते—

इदं वसो सुतमन्ध<sup>9</sup>, इन्द्र नेदीय एदिहि<sup>2</sup>, प्रैतु ब्रह्मणस्पतिः<sup>3</sup>, अग्निनेता<sup>8</sup>, त्वं सोम क्रतुभिः<sup>4</sup>, पिन्वन्त्यपः<sup>2</sup>, प्र व इन्द्राय बृहत<sup>9</sup>, इति प्रथमेनाह्ना समान आतानश्चतुर्थेऽहिन चतुर्थस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'आतानः' शस्त्रक्लृष्ठिः' । सा चेदं वसोः सुतिमित्यादिका । अस्मिश्चतुर्थेऽहिन पूर्वोक्तेन

प्रथमेनाह्ना समानात् साम्यं चैकं लिङ्गम्।।

'इदं वसो मुतमन्धः', 'इन्द्र नेदीय', 'प्रैतु ब्रह्मणस्पितः', 'अग्निनंता', 'त्वं सोम-क्रतुभिः', 'पिन्वन्त्यपः' और 'प्र व इन्द्राय' इत्यादि प्रथम दिन के ही समाग [मरुत्वतीय] शस्त्र की क्लृप्ति [अर्थात् क्रमागत] हैं जो चतुर्थ दिन में चतुर्थ दिन के लक्षक हैं।

सूक्तान्तरं विधत्ते—
'श्रुक्षी हविमन्द्र मा रिषण्य' इति सूक्तं हववच्चतुर्थेऽहिन चतुर्थस्याह्नो
रूपम् ।। इति ।

हवशब्दोपेतमेतस्याह्नो विशेषलिङ्गमिति पूर्वमुक्तम् ॥

'श्रुधी हवम्' (हे इन्द्र ! मेरे आह्वान को सुनो, हमें हानि न पहुँचाओ) आदि सूक्त 'हव' [ = आह्वान] शब्द से युक्त है जो चतुर्थ दिन में चतुर्थ दिन का चिह्न है।

अन्यस्मिन्नपि सूक्ते तल्लिङ्गं दर्शयति—

'मरुत्वाँ इन्द्र वृषभो रणायेति' भूक्तमुग्रं सहोदामिह तं हुवेमेति हव-वच्चतुर्थेऽहिन चतुर्थस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

मरुत्वानित्यस्य सूक्तस्य 'उग्रम्' इत्यादिरन्तिमः पादः, तत्र 'हुवेमेति' हवशब्दार्थवाची

थातुर्दृश्यते; अतो लिङ्गसद्भावादह्नो निरूपकम् ॥

'मरुत्वां इन्द्र' (मरुद्गणों के साथ हे इन्द्र, वृषभ, प्रसन्नता के लिए) आदि सूक्त का 'उग्नं सहोदामिह' (उग्न और बल के प्रदाता उसको हम बुलावें) इत्यादि पाँचवें भन्त्र का अन्तिस पाद हिन्न' शब्दार्थक धातु से युक्त है, जो चतुर्थ दिन में चतुर्थ दिन का रूप है।

एतत्सूक्तं प्रशंसति-

तदु त्रैष्टुभं तेन प्रतिष्ठितपदेन सवनं दाबारायतनादेवैतेन न प्रच्यवते॥इति।

<sup>2.</sup> 死0 ८.२.१1

२. ऋ० ८.५३.५।

<sup>3.</sup> 艰0 १.४0.3 1

४. ऋ० ३.२०.४।

५. ऋ० १.९१.२।

६. ऋ० १.६४.६।

७. 艰0 ८.८९.३1

८. 'शस्त्रेषु सूक्तादन्यस्तु भाग आतानसंज्ञकः'—इति षड्गुरुशिष्यः।

९. 乗。 २.११ I CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

ि २१.४ पञ्चमपञ्चिकायां

'तदु' तत्तु सूवतं त्रिष्टुप्छन्दस्कम् । प्रतिष्ठितानि पदानि प्रतिनियताक्षरसंख्यायुक्ताः पादाः यस्मिन् सूक्ते तत्सूवतं 'प्रतिष्ठितपदम्'। ताह शेन तेन सूक्तेन 'सवनं' माध्यंदिन-सवनगतं मरुत्वतीयशस्त्रं 'दाधार' धारितवान्भवति । एतेन सूक्तेन स्वयम् 'आयतनात्' स्वकीयगृहात् कदाचिदपि न प्रच्यवते ॥

वह सूक्त त्रिष्टुप् छन्दस्क है। प्रतिष्ठित-पद [अर्थात् नियत अक्षर संख्या] से युक्त उस [सूक्त] से [माध्यन्दिन] सवन [गत मरुत्वतीय शस्त्र] धारित होता है। अतः इस [सूक्त] से वह अपने स्थान से कभी भी च्युत नहीं होता है।

अन्त्यं तृचं विधत्ते—

'इमं नु मायिनं हुव' इति पर्यासो हववांश्चतुर्थेऽहिन चतुर्थस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'इमं नु' इत्यादितृचिवशेषः परितः पूर्वोक्तानामन्ते प्रक्षेपणीयः । तत्र 'हुवे' इति हवशब्दार्थे धातुरस्ति, अतश्रतुर्थस्याह्नो निरूपकस्तृचः ॥

'इमं नु मायिनम्' इत्यादि तृच-विशेष पर्यास [पूर्वोक्त ऋचाओं के अन्त में प्रक्षेप-णीय] है। यह 'हव' शब्दार्थक धातु से युक्त है, जो चतुर्थ दिन में चतुर्थ दिन का रूप है। तदेतत्प्रशंसति—

ता उ गायत्र्यो गायत्र्यो वा एतस्य त्र्यहस्य मध्यन्दिनं वहन्ति ॥ इति ।

'ता उ'ताः सूक्तगता ऋचो गायत्रीछन्दस्का; गायत्र्यश्च 'एतस्य' मध्यमस्य त्र्यहस्य 'मध्यंदिनं' सवनं वहन्ति ॥

उस [सूक्त] की ऋचाएँ गायत्री छन्दस्क हैं और गायत्री ही इस त्र्यह के मध्यन्दिन सवन के वाहक हैं।

पूर्वोक्तिनर्वाहक्रमेण जगत्याः प्रातःसवनवाहित्वं गायत्र्या माध्यंदिनसवनवाहित्वं च दिशतम् । अस्मिस्तृचे निविद्धानं विधत्ते—

तद्वैतच्छन्दो वहति यस्मिन्निविद्धीयते, तस्माद् गायत्रीषु निविदं दधाति ॥ इति ।

'यस्मिन्' छन्दिस 'निवित्' पदसमूहः प्रक्षिप्यते, तदेतच्छन्दो 'वहित' सवनस्य निर्वाहकं भवति । तस्मान्त्रिर्वाहणाय तासु गायत्रीषु निविदं दध्यात् ॥

जिस [छन्द] में निविद् [पद समूह] प्रक्षिप्त होते हैं, वही छन्द [सवन का] निर्वाहक होता है। इस [निर्वाहकत्व] के कारण गायत्री ऋचाओं में निविद् प्रक्षिप्त होते हैं।

१. № ८.७६.१-३।

२. 'पर्यंस्यतेः समाप्त्यर्थात् करणे घञ् कृतस्त्वह'—इति षड्गुरुशिष्यः ।

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

प्रथमाध्याये चतुर्थः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ७३९

अथ वैराजसामसम्बद्धं तृचद्वयं विधत्ते—

'पिबा सोमिनिन्द्र मन्दतु त्वा', 'श्रुधी हवं विपिपानस्याद्रेरिति' वैराजं पृष्ठं भवति, बार्हतेऽहिन चतुर्थेऽहिन चतुर्थस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

पृष्ठस्तोत्रसाधनस्य वैराजसाम्न आधारः 'पित्रा सोमम्' इत्यादिः स्तोत्रियस्तृचः, 'श्रुधी हवम्' इत्याद्यनुरूपः अतो वैराजसामसम्बन्धो लिङ्गम् । किञ्च बृहत्साम्नोऽपत्यं वैराजसाम। इदं चाहर्युग्मरूपत्वाद् बृहत्सामसम्बन्धि । अतोऽपि कारणात् अस्मिन्नहन्येतत्तृच-द्वयं युक्तम् ॥

[निष्केदल्यशस्त्र]-

'पिबा सोमम्' (हे इन्द्र सोम का पान करो, यह तुम्हें प्रसन्न करे) इत्यादि [स्तोत्रिय तृच] और 'श्रुधी हवम्' (अत्यन्त पान करने वाले अद्रि का आह्वान सुनो) इत्यादि [अनुरूप] तृच वैराज [साम] युक्त पृष्ठ [स्तोत्र] होता है, जो वृहत् साम सम्बन्धी दिन चतुर्थं दिन में चतुर्थं दिन का रूप है।

ऋगन्तरं विधत्ते—

यद्वावानेति धाय्याऽच्युता ॥ इति ।

अच्युतत्वं सर्वसम्बन्धिलङ्गिमित्युक्तम् ।।

'यद्वावान' इत्यादि धाय्या [प्रथम दिन विहित होने से] अच्युत है।

तस्मात्त्व ऊर्ध्वमन्यं प्रगाथं विधत्ते-

'त्वामिद्धि हवामह' इति बृहतो योनिमनुनिवर्तयति; बार्हतं ह्येतदहरा-

यतनेन ॥ इति ।

त्वामिद्धीत्यस्यामृचि बृहत्सामोत्पन्नम्, तस्मादेतं योनिभूतं प्रगाथं पूर्वोक्तधाय्याम् 'अनु' पश्चाच्छंसेत् । 'एतदहरायतनेन' युग्माहस्वरूपस्थानेन 'बाईतं' बृहत्सामसम्बन्धं लिङ्गिमित्यक्तम् ॥

ंत्वामिद्धि हवामहें (हम तुम्हें बुलाते हैं) इत्यादि ऋचा में बृहत्साम [उत्पन्न है अतः] योनिभूत इस प्रगाथ का [पूर्वोक्त धाय्या के] बाद में शंसन करता है। [युग्म अहः-स्वरूप] स्थान के द्वारा यह दिन बृहत्साम सम्बन्धी है।

वैराजसाम्नः सम्बन्धिनं प्रगाथं विधत्ते—

'त्विमन्द्र प्रतूर्तिष्विति'° सामप्रगाथः ॥ इति ।

'त्विमन्द्र प्रतूर्तिषु' (तुम, हे इन्द्र ! संघर्षों में) इत्यादि साम प्रगाथ है।

१. 艰 ○ ७.२२.१-३ 1

२. ऋ०७.२२.४-६।

३. द्र० इतः पूर्वम्, पृ०६८६। ४. द्र० इतः पूर्वम्, पृ०६९३।

५. ऋ०१०.७४.६। ६. ऋ०६.४६.१,२। ७. ऋ०८.९९.५,६।

रिश.५ पञ्चमपञ्चिकायां

तत्र लिङ्गं दर्शयति-

'अशस्तिहा जनितेति' जातवांश्चतुर्थेऽहिन चतुर्थस्याह्नो रूपम् ॥ इति । उक्ते प्रगाथे तृतीयपादोऽयम् । अत्र 'अशस्तिहा जनितेति', ततोऽयं जातवान् । 'जनि' धात्मक्तं जातवत्त्वं चैतस्याह्नो लिङ्गम् ॥

[उक्त प्रगाथ का तृतीय पाद] 'अशस्तिहा जितता' 'जिन' धातु युक्त है, जो चतुर्थ दिन में चतुर्थ दिन का रूप है।

'त्यमू ध्विति' सूक्तविशेषस्याच्युतत्वं लिङ्गं दर्शयित—

'त्यम् षु वाजिनं देवजूतमिति' ताक्ष्योऽच्युतः ॥ ४ ॥ इति ।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये पश्चमपश्चिकायां प्रथमाध्याये (एकविंशाध्याये) चतुर्थः खण्डः ।।४।। [१५७] 'त्यमू षु' इत्यादि तार्क्य देवताक सूक्त [प्रथम दिन विहित होने से] अच्युत है।। ।। इस प्रकार इक्कीसर्वे अध्याय के चतुर्थ खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई।। ४।।

#### अथ पञ्चमः लण्डः

विमदेन महर्षिणा दृष्टं न्यूङ्क्षसिहतं सूक्तं विधत्ते-

'कुह श्रुत इन्द्रः कस्मिन्नद्येति' सूक्तं वैमदं विरिफितं विरिफितस्य ऋषे-इचतुर्थेऽहनि चतुर्थस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

पूर्ववद् व्याख्येयम् ॥

[अवशिष्ट निष्केवत्य शस्त्र और सायंसवन के अन्य शस्त्र]-

v. ५ [xxi. ५] 'कुह श्रुत' (इन्द्र कहाँ प्रसिद्ध हैं और किस कार्य में ?) इत्यादि सूक्त विमद ऋषि द्वारा दृष्ट एवं न्यूङ्क रूप विशेष क्लेश से उच्चरित है जो विशेष क्लेश रूप से युक्त होने से और [विमद नामक] ऋषि से सम्बन्धित होने से चतुर्थ दिन में, चतुर्थ दिन का रूप है।

सूक्तान्तरं विधत्ते-

'युध्मस्य ते वृषभस्य स्वराज' इति सूक्तमुरुं गभीरं जनुषाऽभ्युग्रमिति जात-वच्चतुर्थेऽहिन चतुर्थस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

<sup>₹.</sup> ऋ○ ₹○.₹७८। ₹. ऋ○ ₹○.₹₹Ⅰ ३.

प्रथमाध्याये पञ्चमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ७४१

'युष्मस्येति भ् स्वते 'उहं गभोरम्' इति यः पादः, तत्र 'जनुषा' इति श्रवणात् 'जातवत्' 'जनि' धातुयुक्तं लिङ्गमस्ति ॥

'युध्मस्य ते' (हे युद्ध करने वाले, कामवर्षी, स्वशासक तुम्हारे) इत्यादि सूक्त का चतुर्थ ऋचा का 'उरुं गभीरं' (हे महान्, गम्भीर, स्वभाव से ही उग्र) इत्यादि पाद 'जिन' धातु युक्त है, जो चतुर्थ दिन में चतुर्थ दिन का रूप है।

सूक्तगतं छन्दोऽवलम्ब्य प्रशंसित—

तदु त्रैष्टुभं तेन प्रतिष्ठितपदेन सवनं दाधारायतनादेवैतेन न प्रच्यवते ॥ इति । पूर्ववद् व्याख्येयम् ॥

वह सूक्त त्रिष्टुप् छन्दस्क है। प्रतिष्ठित-पद अर्थात् नियत अक्षर संख्या से युक्त उस सूक्त से [सायं] सवन [गत निष्केवल्य शस्त्र] धृत होता है। अतः इस सूक्त से वह अपने स्थान से कभी भी च्युत नहीं होता है।

वृतीयं वृचं विधत्ते-

'त्य मु वः सत्रासाहमिति' पर्यासो विश्वासु गोर्ष्वायतमित्यभ्यायाम्यमिवै-तदहस्तेन चतुर्थस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

परितः प्रक्षेपणीयः 'पर्यासः' अन्तिमस्तृचः । तस्मिन् 'विश्वासु' इति यः पादः, तत्र 'आयतम्' इति राब्दो दीर्घत्ववाचकः श्रूयते । अहश्चैतत् 'अभ्यायाम्यमिव' प्रयोगा-धिक्याद् अतिदीर्घमिव; अतोऽत्र दीर्घत्वं लिङ्गम् ॥

'त्यमु वः सत्रासाहं' (सबको दबाने वाले, तुम्हारे सारे स्तोत्रों में विस्तृत) इत्यादि पर्यास [उपसंहारक तृच] है। इसके 'विश्वामु गीर्ष्वायतम्' इस पाद में 'आयतम्' शब्द दीर्घत्व का वाचक है। उस [प्रयोगाधिक्य के कारण] से यह दिन अति दीर्घ के समान होने से चतुर्थ दिन का लक्षक है।

छन्दोद्वारा प्रशंसति-

ता उ गायत्र्यो गायत्र्यो वा एतस्य त्र्यहस्य माध्यंदिनं वहन्तिः; तद्वैतच्छन्दो वहति यस्मिन्निविद्धीयते; तस्माद् गायत्रीषु निविदं दधाति ॥ इति ।

पूर्ववद् व्याख्येयम् ॥

उस सूक्त की ऋचाएँ गायत्री छन्दस्क हैं और गायत्री ही इस त्र्यह के मध्यन्दित सवन के वाहक हैं। जिस छन्द में निविद् [पद समूह] प्रक्षिप्त होते हैं, वही छन्द [सवन

१. ऋ० ३.४६।

२. ऋ ○ ८.८१.७-९ 1

रिश.५ पञ्चमपञ्चिकायां

का] निर्वाहक होता है। इस [निर्वाहकत्व] के कारण गायत्री ऋचाओं में निविद् प्रक्षिप्त होते हैं।

शस्त्रान्तरं विधत्ते—

विश्वो देवस्य नेतुस्, तत्सवितुर्वरेण्य,मा विश्वदेवं सत्पतिमिति वैश्वदेवस्य प्रतिपदनुचरौ; बाईतेऽहिन चतुर्थेऽहिन चतुर्थस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'विश्वो देवस्य' इति श्रिक्शेका, 'तत्सिवितुरिति' दे ऋचौ । एष तृचो बृहत्साम-सम्बन्धो, वैश्वदेवस्य प्रतिपत् । आ विश्वदेविमिति' तृचोऽनुचरः । अह्नो युग्मत्वाद् बार्ह्यतत्वम् । बृहत्सामसम्बन्ध एव मन्त्रिङ्गम् ॥

'विश्वो देवस्य', 'तत्सिवतुर्वरेण्यम्' और 'आ विश्वदेवम्' इत्यादि वैश्वदेवशस्त्र की प्रतिपद् और अनुचर ऋचाएँ हैं, जो बृहत्साम सम्बन्धी दिन चतुर्थ दिन में चतुर्थ दिन का रूप है।

सावितृदेवताकं सूक्तं विधत्ते—

'आ देवो यातु सविता सुरत्न' इति सावित्रमेति चतुर्थेऽहिन चतुर्थस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

आकारोऽत्र लिङ्गम् ॥

'आ देवो यातु' (सिवता देव सुन्दर रत्न के साथ यहाँ आवें) इत्यादि सिवतृदेवताक सूक्त में 'आ' है, जो चतुर्थ दिन में चतुर्थ दिन का रूप है।

प्र-शब्दलिङ्गोपेतं सूक्तं विधत्ते—

'त्र द्यावा यज्ञैः पृथिवी नमोभिरिति' द्यावापृथिवीयं प्रेति चतुर्थेऽहिन चतुर्थस्याह्नो रूपस् ।। इति ।

'प्र द्यावा यज्ञैः' (जिस द्यावा-पृथिवी को स्तोताओं ने स्तुति और यज्ञों से) इत्यादि द्यावापृथिवी-देवताक सुक्त में 'प्र' शब्द है, जो चतुर्थ दिन में चतुर्थ दिन का रूप है।

प्र-शब्दो वाक्सम्बन्धश्चेति लिङ्गद्वयोपेतं सूक्तं विधत्ते---

'त्र ऋभुम्यो दूतियव वाचिमिष्य' इत्यार्भवं; प्रेति च वाचिमिष्य इति च चतुर्थेऽहिन चतुर्थस्याङ्गो रूपम् ॥ इति ।

ऋभुदेवताकत्वं स्पष्टम् । प्रशब्दो वाक्सम्बन्धश्च प्रेति चेत्यादिना प्रदश्यंते ॥

प्रथमाध्याये पञ्चभः लण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ७४३

'प्र' ऋभुम्यो दूतिमव' (में ऋभुओं के लिए दूत के समान स्तुति रूपी वाणी प्रेरित करता हूँ) इत्यादि ऋभु देवताक सूक्त में 'प्र' शब्द और वाक् सम्बन्धी 'वाचिमिष्ये' शब्द है जो चतुर्थ दिन में चतुर्थ दिन का रूप है।

प्रशब्देन शुक्रशब्देन चोपेतं सूक्तान्तरं विधत्ते—

'प्र शुक्रैतु देवी मनीषेति' वेश्वदेवं; प्रेति च शुक्रवच्चतुर्थेऽहिन चतुर्थस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

अत्र बहुदेवताकत्वाद् वैश्वदेवत्वम् ॥

'प्र शुक्रैतु' (दीप्त और अभीष्टप्रद स्तुति देवों के पास जाय) इत्यादि वैश्वदेव देवताक सूक्त में 'प्र' शब्द है और वह 'शुक्र' शब्द से युक्त है, जो चतुर्थ दिन में चतुर्थ दिन का रूप है।

नानाविधच्छन्दोयुक्तत्वरूपं लिङ्गान्तरं दशंयति—

ता उ विच्छन्दसः सन्ति द्विपदाः सन्ति चतुष्पदास्तेन चतुर्थस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'ता उ' तास्तु सूक्तर्गता ऋचो 'विच्छन्दसः' विविधच्छन्दोयुक्ताः; तत्रैकविंशतिर्द्विपदाः सन्ति, अवशिष्टाश्चतुष्पदाः सन्ति । 'तेन' विच्छन्दस्त्वेनाह्नो निरूपकम् ॥

वे सूक्तगत ऋचाएँ विविध छन्दों से युक्त हैं। [उनमें इक्कीस] द्विपदा ऋचाएँ हैं, और अविशष्ट चतुष्पदा हैं। इस [विविध छन्दों से युक्त होने] के कारण यह चतुर्थ दिन का निरूपक है।

शस्त्रान्तरस्थं प्रतिपत्सूक्तं विधत्ते—

'वैश्वानरस्य सुमतौ स्यामेत्याग्निमारुतस्य प्रतिपद्; इतो जात इति जातव-च्चतुर्थेऽहनि चतुर्थस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

तस्य सूक्तस्य प्रथमाया ऋचस्तृतीयपाद 'इतो जातः' इति श्रवणाज्जातवच्छब्दोपेतं लिङ्गमस्ति ॥

'वैश्वानरस्य सुमतो' (हम वैश्वानर अग्नि के अनुग्रह में रहें) इत्यादि सूक्त आग्नि-मारुत शस्त्र का प्रतिपत् सूक्त है। [इस सूक्त के प्रथम ऋचा के तृतीय पाद में] 'इतो जातः' में 'जात' शब्द होने से चतुर्थ दिन में यह चतुर्थ दिन का रूप है।

मरुद्देवताकं सूक्तं विधत्ते-

ंक ईं व्यक्ता नरः सनीळा' इति मारुतं; निकर्ह्योषां जनूषि वेदेति जात-वच्चतुर्थेऽहिन चतुर्थस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

<sup>₹. 〒0</sup> ७.३४ | ₹. 〒0 १.९८ |

अस्मिन् सूक्ते<sup>१</sup> तृतीयस्यामृचि<sup>२</sup> 'मरुद्भिरस्तु' इति श्रवणान्मारुतम् । निकर्हीत्यादिकः प्रथमाया<sup>3</sup> ऋचस्तृतीयः पादः, तत्र 'जनूषीति' 'जनि' धातुयुक्तत्वं लिङ्गम् ॥

'क ई व्यक्ता नरः' (कान्ति युक्त नेता, समानगृह-निवासी) इत्यादि मरुद्देवताक सूक्त के प्रथम ऋचा के तृतीय पाद में 'जनूंषि' शब्द 'जिन' धातु युक्त होने से चतुर्थ दिन में यह चतुर्थ दिन का रूप है।

विविधच्छन्दस्तवं लिङ्गान्तरं दशैयति—

ता उ विच्छन्दसः सन्ति द्विपदाः सन्ति चतुष्पदास्तेन चतुर्थस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

अस्मिन् सूक्ते एकादश द्विपदाः, इतराश्चतुष्पदाः ।।

वे सूक्तगत ऋचाएँ विविध छन्दों से युक्त हैं। [उनमें ग्यारह] द्विपदा ऋचाएँ हैं। अन्य चतुष्पदा हैं। इस [विविधछन्दस्कत्व] के कारण चतुर्थ दिन में यह चतुर्थ दिन का रूप है।

अच्युतत्वलिङ्गोपेतामृचं विधत्तं—

'जातवेदसे सुनवाम सोममिति' जातवेदस्याऽच्युता ॥ इति ।

'जातवेदसे सुनवाम' (हम सभी को जानने वाले अग्नि को उद्देश्य कर सोम का अभिषव करते हैं) इत्यादि जातवेद देवताक ऋचा [पहले विहित होने से] अच्युत है।

जातवेदोदेवताकमन्यत् सूक्तं विधत्ते—

'अग्नि नरो दीधितिभिररण्योरिति' जातवेदस्यम्; हस्तच्युती जनयन्तेति जातवच्चतुर्थेऽहिन चतुर्थस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

जातस्य जगतो वेदितत्वात् अग्निरेव 'जातवेदाः' । हस्तच्युतीत्यादिद्वितीयः पादः, तत्र 'जनयन्तेति' श्रवणाज्जनिधातुयुक्तं लिङ्गम् ॥

'ऑग्न नरो' (नेता ऋत्विज प्रशस्त, दूरिस्थित, गृहपित और गितशील अग्नि को दो काष्टों से हस्तगित और अंगुलियों के द्वारा उत्पन्न करते हैं) इत्यादि जातवेद देवताक सूक्त में जनयन्त शब्द 'जिन' धातु युक्त होने से चतुर्थ दिन में यह चतुर्थ दिन का रूप है।

१. ऋ० ७.५६। २. पञ्चम्यामृचीति वक्तुमुचितम् ।

३. द्वितीयाया इति वक्तव्यम् न हि प्रथमा ऋक् चतुष्पदा।

४. क ईं व्यक्ता इति पञ्चिविशत्यृचं सूक्तम् । तत्र आद्या एकादशा द्विपदाः, विशित्यक्षरा विराजः, शिष्टाश्चतुर्दशः त्रिष्टुमः । तदिह यदुक्तं पुरस्तात् 'तृतीयस्यामृचि' इति, यच्चोक्तं 'प्रथमाया ऋचः'—इति, तदुभयमेव भाष्यकारस्यैतस्य भ्रममावेदयतीति स्फुटम् ।

५. ऋ०१.९९। ६. ऋ०७.१।

प्रथमाध्याये पञ्चमः लण्डः ]

श्रीमत्सायणाचायविरचितभाष्यसहितम् : ७४५

विविधच्छन्दोरूपं लिङ्गान्तरं दर्शयति—

ता उ विच्छन्दसः सन्ति विराजः सन्ति त्रिष्टुभस्तेन चतुर्थस्याह्नो रूपमह्नो रूपम् ॥ ५ ॥ इति ।

अत्राष्टादश विराजः, इतरास्त्रिष्ट्रमः । अभ्यासोऽघ्यायपरिसमाप्त्यर्थः ॥

।। इति श्रीमत्सायंणाचार्यंविरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये पश्चम-पश्चिकायां प्रथमाध्याये (एकविंशाध्याये) पश्चमः खण्डः ।। ५ ।। [१५८]

> वेदार्थस्य प्रकाशेन तमोहार्दं निवारयन् । पुमर्थाश्चत्रो देयाद् विद्यातीर्थमहेश्वरः ॥

 श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्गप्रवर्तकवीरवुक्कभूपालसाम्राज्यधुरंधर-माधवाचार्यादेशतो सायणाचार्येण विरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाश'-नाम भाष्ये ऐतरेयब्राह्मणभाष्यस्य कृतौ पञ्चमपञ्चिकायाः प्रथमोऽघ्यायः

( एकविंशोऽध्यायः ) समाप्तः ॥ १ ॥

वे सूक्तगत ऋचाएँ विविध छन्दों से युक्त हैं। [उनमें अट्ठारह] विराज हैं और अन्य त्रिष्टुभ हैं। इस [विविधछन्दस्कत्व] के कारण चतुर्थ दिन में यह चतुर्थ दिन का रूप है।

।। इस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण की पाँचवीं पश्चिका के प्रथम (इक्कीसवें) अध्याय की हिन्दी पूर्ण हुई ॥ १ ॥

# अथ द्वितीयोऽध्यायः

प्रथमः खण्डः

-: 0 :--

# [अथ द्वाविंशोऽध्यायः

प्रथमः खण्डः

अथ नवरात्रापेक्षया पञ्चमं मध्यमत्र्यहापेक्षया द्वितीयमहर्विधत्ते—

गौर्वे देवता पञ्चममहर्वहित त्रिणवः स्तोमः शाक्वरं साम पङ्किश्छन्दो यथा-देवतमेनेन यथास्तोमं यथासाम यथाछन्दसं राध्नोति य एवं वेद ॥ इति ।

पूर्वत्र वागेकं गौरेकं द्यौरेकिमिति देवताया रूपत्रयमुक्तम्; तत्र वागात्मकं रूपं चतुर्थेऽहन्युक्तम्, पश्चमस्याह्नो गौरेव वेवता निर्वाहिका । स्तोमानां मध्ये त्रिणवो निर्वाहकः । तस्य
त्रिणवस्य स्तोमस्य स्वरूपं छन्दोगैरेचमाम्नातम्—'नवभ्यो हिं करोति स तिमृभिः स
पश्चिमः स एकया । नवभ्यो हिं करोति स एकया स तिमृभिः स पश्चिमः । नवभ्यो हिं
करोति स पश्चिमः स एकया स तिमृभिः । वज्रो वै त्रिणवः' इति । अस्यायमर्थः—
एकस्तृचस्त्रिभः पर्यायौरावर्तनीयः; तत्र प्रथमायास्त्रिः पाठः; द्वितीयायाः पश्चकृत्वः पाठः,
तृतीयस्याः सकृदेव पाठः । द्वितीयपर्याये प्रथमायाः सकृत्पाठः, द्वितीयस्याः सकृत्पाठः, द्वितीयस्याः सकृत्पाठः, तृतीयस्याः एञ्चकृत्वः पाठः।
तृतीयस्याः पञ्चकृत्वः पाठः । एवमावृत्ताभिः सप्तिवंद्यतिसंख्याकाभिऋंग्मिस्त्रिणवः
स्तोमो भवित । अन्यत् पूर्ववद् व्याख्येयम् ।।

### पृष्ठचषडह (क्रमागत)—[पञ्चम और षष्ट दिन]

v. ६ [ $x \times ii$ . १] गौ [द्वादशाहगत नवरात्र के] पञ्चम दिन की निर्वाहक देवता है; त्रिणव [ $3 \times 9 = 90$ ] स्तोम है, शाक्वर साम और पंक्ति छन्द [निर्वाहक] है; जो इस प्रकार जानता है वह इससे देवता, स्तोम, साम और छन्द का अनितक्रमण कर समृद्ध होता। है।

१. 'गौरत्र सुरिमयंद्वा ब्रह्मपत्नी सरस्वती'-इति षड्गुरुशिष्यः।

२. ता० ब्रा० ३.१,२।

द्वितीयाध्याये प्रथमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ७४७

पञ्चमस्याह्नो मन्त्रलिङ्गानि दर्शयति—

यद्वै नेति न प्रेति यत्स्थितं तत्पञ्चमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

आकारः प्रशब्दश्च नात्र लिङ्गिमिति नकारद्वयेन प्रतिषिध्यते । यत्तु 'स्थितं' तिष्ठति-धात्वर्थं रूपमप्रचलितं तत्पञ्चमस्याह्नो निरूपकम् ॥

जो [चतुर्थ दिन के सूचक] 'आ' और 'प्र' [पहले कहे गए] हैं वे [पञ्चम दिन के सूचक] नहीं हैं, अपितु जो [मन्त्र] 'स्था' धातु के रूप से युक्त है वह पञ्चम दिन का निरूपक है।

द्वितीयेऽहत्युक्तं लिङ्गजातं पञ्चमेऽहत्यितिदिशति—

यद्धेव द्वितीयमहस्तदेतत् पुनर्यत्पञ्चमम् ॥ इति ।

नवरात्रापेक्षया यत्पञ्चममहीवद्यते, तत्पृथङ् न भवति । किन्तु यदेव द्वितीयमहस्तदेव पञ्चमत्वेन पुनः क्रियते; तत्रत्यं लिङ्गजातमत्रानुसंधेयमित्यर्थः ।।

[नवरात्र का जो पाँचवाँ दिन है वह पृथक् नहीं होता है अपितु प्रथम त्र्यह के] हितीय दिन का जो रूप कहा गया है वह पुनः इस [मध्यम त्र्यह के हितीय दिन अर्थात्] पाँचवें दिन का निरूपक है।

तानि लिङ्गानि दर्शयति—

यदूर्ध्ववद्यत् प्रतिवद्यदन्तर्धद् यद्वृषण्वद्यद्वृधन्वद्यन्मध्यमे पदे देवता निरु-च्यते यदन्तरिक्षमभ्युदितम् ॥ इति ।

पूर्ववद्व्याख्येयम् ॥

जो 'ऊर्ध्व' शब्द से युक्त, जो 'प्रति' शब्द से युक्त, जो 'अन्तः' शब्द से युक्त, जो 'वृषन्' शब्द से युक्त और जो [मन्त्र] 'वृषन्' शब्द से युक्त आस्तात है और जिसके मध्यम पद में देवता का अभिधान किया गया हो, और जहाँ अन्तरिक्ष की ओर संकेत हो,—

अथ विशेषलिङ्गानि दर्शयति—

यद्दुग्धवद् यदूधवद्यद्धेनुमद्यत्पृहिनमद्यन्मद्वद्यत्यगुरूपं यदध्यासयद् विक्षुद्रा इव हि पश्चो, यज्जागतं जागता हि पश्चो, यद्बार्हतं बार्हता हि पश्चो, यत्पाङ्क्तं पाङ्क्ता हि पश्चो, यद्वामं वामं हि पश्चो, यद्वविष्मद्वविहि पश्चो, यद्वपुष्मद्वपुर्हि पश्चो, यच्छाक्वरं यत्पाङ्क्तं यत्कुर्वद्, यद्द्वितोय-स्याह्नो रूपमेतानि व पञ्चमस्याह्नो रूपाणि ॥ इति ।

१. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ६९९।

द्रम्धोधधेनुपृक्ष्तिमच्छब्दैरुपेतं यद्यदस्ति, तत्सर्वं लिङ्गम् । तथाविधं च पश्रूणं यदस्ति तदिप लिङ्गम् । पश्रूष्पस्य बहविधत्वमेव यदध्यासवदित्यादिना प्रपञ्च्यते । अधिकपादस्य प्रक्षेपः 'अध्यासः' । प्रकृतौ यावदस्ति, तावतोऽप्यधिकपादोपेतम् 'अध्यासवत्' । पश्नामिष चतुर्भ्यः पादेभ्योऽधिकं मुखमेकं परिगण्यते । अतोऽध्यासवत् पशुरूपं भवति । तदेव 'विक्षद्वा इव' इत्यनेन स्पष्टीक्रियते । विविधाः क्षुद्राः 'विक्षुद्राः' । एकस्मादन्यो न्यूनः, तस्मादप्यन्यो न्यूनः; गजापेक्षयाऽश्वः क्षूद्रः, तदपेक्षया महिषः क्षुद्रः, ततो गौः, ततोऽजेत्येवं पशुषु क्षुद्रत्वं द्रष्टव्यम् । 'जागतं' जगतीसम्बद्धं यदस्ति, तदिप पशुरूपम्; सोमाहरणप्रसङ्गे जगत्याः पशूनामानीतत्वाज्जागतत्वम् । तथा 'बार्हतं' बृहतीसंबद्धं पशुरूपम् । पशुविषये छन्दसा-माजिधावने वृहत्या विजयेन पशूनां बार्हतत्वम् । पङ्क्तिच्छन्दःसंबद्धमिप पशुरूपम्, पङ्क्तिमुखेन पञ्चावयवैरुपेताः पश्चवः पाङ्क्ताः । यत् 'वामं' रमणीयं सूक्तं स्वरवणीदिभिः श्राच्यं भवति, तदिप पशुरूपम्; लोकेऽपि गवाश्वादिपशव इति यदस्ति; तद् 'वामं' रमणीयं ह्रयते । 'हविष्मत्' हविःसंज्ञोपेतं यदस्ति, तदिप पशुस्वरूपम्; पशवो हि देवतासंबद्धहिवः-स्वरूपेण हूयन्ते । 3 'वपुष्मद्' वपुःसंज्ञोपेतं यदस्ति, तदिप पशुस्वरूपम्; पशवो हि वपु:-पृष्टाङ्गभृता दृश्यन्ते । 'विदा मघवन्'-इत्यादिषु महानाम्नीषूत्पन्नं 'शाक्करं' सामर्, तत्संबद्धमेकं लिङ्गम् । पाङ्क्तमिति यत्पुनर्वचनं, तत्पश्चसंख्यायुक्तं; पूर्वत्र पङ्क्तिच्छन्दः-संबद्धमिति विशेष: । 'कुर्वत्'-इति वर्तमानार्थवाचिप्रत्ययोपेतं धातुमात्रं विवक्षितम् । एतच्च द्वितीयस्याह्नो रूपमिति पूर्वमुक्तम् । एवं च सति यानि द्वितीयेऽहन्युक्तानि लिङ्गानि, यानि चात्र नूतनानि एतानि सर्वाण्यपि पञ्चमस्याह्नो निरूपकाणि द्रष्टव्यानि ॥

जो [मन्त्र] 'दुग्ध' शब्द से युक्त, जो 'ऊध' शब्द से युक्त, जो 'धेनु' शब्द से युक्त, जो 'पृश्चिन' शब्द से युक्त, जो 'मद्' शब्द से युक्त, जो पशु का निरूपक हो, जो अध्यास [वृद्धि अर्थात् अधिक पाद के प्रक्षेप] से युक्त हो, [पशुओं को भी चार पैर से अधिक एक मुख होता है अतः वह अध्यास से युक्त है|और, क्योंकि पशु एक दूसरे से विक्षुद्र अर्थात् छोटे-बड़े होते हैं, जो मन्त्र जगती से सम्बद्ध हो; क्योंकि पशु जगती से सम्बन्धित है [अर्थात् चलते-फिरते हैं], जो बृहती से सम्बद्ध हो, क्योंकि पशु बृहती से सम्बन्धित हैं, जो पंक्ति से सम्बद्ध हो,

१. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ४७२।

२. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ५८०, पं० २२।

३. तथा चोक्तं महामारते—

ब्राह्मणाश्चैव गावश्र कुलमेकं द्विधाकृतम् । एकत्र मन्त्रास्तिष्ठन्ति हविरेकत्र तिष्ठति ॥

<sup>(</sup> अनु० पर्व, ८६ अध्याये )।

४. सामसंहितासु महानाम्नीसाम पृथगेव ग्रन्थः, तच्चारण्यकाध्ययनान्तेऽध्यापयन्ति ।

५. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ६९९।

दितीयाध्याये प्रथमः खण्डः

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ७४९

क्यों कि पशु चार पैर और एक मुख इन पाँच के होने से पंक्ति से सम्बन्धित हैं, जो [सुक्त स्वरवर्णादि के द्वारा] रमणीय हो, क्योंकि [लोक में गौ आदि] पशु भी रमणीय होते हैं; जो 'हिव:' संज्ञा से युक्त हो, क्योंकि पशु [देवता से सम्बद्ध हिव-स्वरूप के द्वारा] हिंव हैं, जो 'वपुः' संज्ञा से युक्त हो, क्योंकि पशु [पुष्ट अङ्ग से] वपु हैं, जो शाक्वर [साम] से सम्बद्ध हो, जो पंक्ति [छन्द] से सम्बद्ध हो, जो वर्तमान कालिक क्रिया से युक्त हो, और जो द्वितीय दिन के निरूपक चिह्न हैं—ये सब पञ्चम दिन के निरूपक हैं।

आज्यशस्त्रं विधत्ते-

'इममू षु वो अतिथिमुषर्बुधिमिति' पत्चमस्याह्न आज्यं भवति; जागतमध्यास-वत् पशुरूपं, पञ्चमेऽहनि पञ्चमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'इमम् षु' इत्यादिसूक्ते<sup>९</sup> जगतीछन्दोयुक्ता आद्या नवर्चः शंसनीयाः ।<sup>२</sup> तत्र तृतीय-स्यामृचि जगतीछन्दस्केभ्यश्चतुर्थपादेभ्योधिकः पादो 'मरद्वाजाय सप्रथः' इत्येष समाम्ना-यते । अतोऽधिकपादयुक्तत्वात् इदमध्यासविल्लङ्गम् । 3 तत्र पशुस्वरूपम्; पशोरिप पादचतु-ष्ट्यादिधकस्य मुखस्य विद्यमानत्वात् । तदेतिल्लङ्गयुक्तं पञ्चमेऽहिन विनियोक्तुं युक्तं योग्यम्; तस्मादेतत् पश्चमस्याह्नो 'रूपं' निरूपकम् ॥

'इममू षु वः' (तुम उषाकाल में प्रबुद्ध अतिथि रूप इस [अग्नि] को · · · · · ) इत्यादि पञ्चम दिन का आज्य [सूक्त] है। यह जगती छन्द से युक्त है, [अधिक पादों से युक्त होने से] यह वृद्धि से युक्त है। [चार पैर और मुख की अधिकता से] यह पशु का लक्षक है, जो पञ्चम दिन में [विनियोग के योग्य होने से] पञ्चम दिन का निरूपक है।

अथ प्रउगशस्त्रं विधत्ते—

'आ नो यज्ञं दिविस्पृश,मा नो वायो महेतने, रथेन पृथुपाजसा, बहवः सूरचक्षस, इमा उ वां दिविष्टयः, पिबा सुतस्य रिसनो, देवं देवं वोऽवसे देवं देवं, इब्हदुगायिषे वच इति बार्हतं प्रउगं पञ्चमेऽहित पञ्चमस्याह्नो रूपम् ।। इति ।

१. ऋ० ६.१५ ।

<sup>&#</sup>x27;इममू षु व इत्येकोनिवशऋचं सूक्तम् । तत्रादितो नवर्च एवात्र शंसनीया भवन्ति, 'इममू षु वो अतिथिमुषर्बुधिमिति नवाज्यम्'—इति कल्पोक्तेः ७.१२।

<sup>&#</sup>x27;अविता सप्त शाक्वरं महापङ्क्त्यन्तिमिति'-सर्वानुक्रमण्यापाङ्क्तमित्यन्वयमात्रम् । 'महापङ्क्तेश्वाणि पूर्वपदलोपः'-इति षड्गुरुशिष्यः।

द्वादशसूक्तीयर्चो ग्रहणवारणायेह पादाधिकप्रतीकग्रहणम् ।

'आ नो यज्ञमिति' द्वे ऋचौ । 'आ नो वायो', इत्येका । सोऽयं प्रथमस्तृचः; 'रथेन'इत्यादिः' द्वितीयो 'बहवः' इत्यादिस्तृतीय 'इमा उ वाम्' -इत्यादिश्च चतुर्थः; 'पिबा सुतस्य' -इत्यादिः पञ्चमः, 'देवं देविमिति' षष्टः, 'बृहदिति' सप्तमः । तदेतत्सप्तमं बृहतीछन्दोयोग्राद् 'बाईतम्' । अतो लिङ्गसद्भावात् पञ्चमेऽहनि योग्यतया तस्य निरूपकम् ॥

'आ नो यज्ञ', 'आ नो वायो', रथेन पृथुपाजसा', बहवः सूरचक्षसः, 'इमा उ वां दिविष्टयः', पिबा सुतस्य, 'देवं देवं' और 'बृहदुगायिषे' इत्यादि बृहती छन्दस्क प्रउग [शस्त्र] हैं, जो पञ्चम दिन में पञ्चम दिन का निरूपक है।

अथ शस्त्रान्तरस्य प्रतिपदं विधत्ते—

'यत्पाञ्चजन्यया विशेति' मरुत्वतीयस्य प्रतिपत्पाञ्चजन्ययेति पञ्चमेऽहिन पश्चमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

अस्मिस्तृचे प्रथमायामृचि पाञ्चजन्ययेति पदे पञ्चशब्दयोगो लिङ्गम् ॥

'यत्पाञ्चजन्यया' इत्यादि मरुत्वतीय शस्त्र की प्रतिपद् ऋचा है। इसमें 'पाञ्चजन्यया' [ = पाँच जनों के] यह शब्द पञ्चम दिन में पञ्चम दिन का रूप है।

अथ द्वितीयेनाह्ना समानत्विलङ्गयुक्तं शस्त्रक्लृप्ति विधत्ते—

'इन्द्र इत्सोमपा एक', '' 'इन्द्र नेदीय एदिहि', '' 'उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते''' 'अग्निनेता', '' 'वं सोम क्रतुभिः', '' 'पिन्वन्त्यपो', '' ब्रहदिन्द्राय गायनेतित', 'दे हितीयेनाह्ना समान आतानः, पञ्चमेहिन पञ्चमस्याह्नो-रूपम् ॥ इति ।

'आतानः' शस्त्रक्लृप्तिः ॥

'इन्द्र इत्सोमपा', 'इन्द्र नेदीय', उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते', 'अग्निर्नेता', 'त्वं सोम ऋतुभिः', ,पिन्वन्त्यपो' और 'बृहद् इन्द्राय' इत्यादि द्वितीय दिन के ही समान शस्त्र की क्लूप्ति [अर्थात् क्रमागत मन्त्र] हैं, जो पञ्चम दिन में पञ्चम दिन के निरूपक हैं।

|    |    | 6.808.8, 801 |     | ٦. | 程。 | ८.४६.२५     | 1 |
|----|----|--------------|-----|----|----|-------------|---|
|    |    | ४.४६.५-७।    |     |    |    | 9. 4 4. 80- |   |
| 4. | 程。 | 9.98.8-31    |     |    |    | 6.3.8-3     |   |
| 9. | 程。 | 6.79.83-841  |     |    |    | 0.98.9-     |   |
| 9. | 海。 | ١ ٥.٤٦.٥     | 20. |    |    | 22.         |   |

१२. ऋ० १.४०.१। १३. ऋ० ३.२०.४। १४. ऋ० ८.५३.५

१५. ऋ० १.६४.६। १६. ऋ० ८.८९.१।

द्वितीयाध्याये प्रथमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ७५१

अथ मदशब्दिलङ्गिन पञ्चपादोपेतपाङ्क्तत्विलङ्गिन चोपेतं सूक्तं विषत्ते—
'अविताऽसि सुन्वतो वृक्तर्बाहृष' इति सूक्तं मद्वत् पाङ्क्तं पञ्चपदं,
पञ्चमेऽहिन पञ्चमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

अत्र द्वितीयपादे 'पिवा सोमं मदाय'-इति श्रवणात् इदं सूक्तं मद्व-द्भवति । पश्च पादा विस्पर्धाः ॥

'अविताऽसि सुन्वतः' [इन्द्र सोम का अभिषव करने वाले और कुश फैलाने वाले यजमान के तुम रक्षक हो] इत्यादि सूक्त [के द्वितीय पाद में 'मदाय' शब्द होने से] मद् शब्द से युक्त है, जो पाँच पादों वाले पिंड्क छन्द से युक्त पञ्चम दिन में पञ्चम दिन का रूप है।

तादृशमेवान्यत्सूक्तं विधत्ते-

'इत्था हि सोम इन्मद'<sup>२</sup> इति सूक्तं मद्वत् पाङ्क्तं पञ्चपदं, पञ्चमेऽहिन पञ्चमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'इत्था हि सोम' इत्यादि सूक्त 'यद्' शब्द से युक्त, पङ्क्ति छन्दस्क, पाँच पादों का पञ्चम दिन में पञ्चम दिन का निरूपक है।

पूनरिप मदशब्दिलिङ्गोपेतं त्रिष्टुप्छन्दस्कं सूक्तं विधत्ते—

'इन्द्र पिब तुभ्यं सुतो मदायेति'<sup>3</sup> सूक्तं मद्वत् त्रैष्टुभं; तेन प्रतिष्ठितपदेन सवनं दाधारायतनादेवैतेन न प्रच्यवते ॥ इति ।

पूर्ववद्व्याख्येयम् ॥

'इन्द्र पिब' [हे इन्द्र तुम्हारे मदयुक्त होने के लिए यह सोम अभिषुत हुआ है, इसका पान करो] इत्यादि सूक्त 'मद्' शब्द से युक्त है। त्रिष्टुप् छन्दस्क है, नियताक्षर संख्या से युक्त उस [सूक्त] से [धाध्यन्दिन] सवन [गत मरुत्वतीय शस्त्र] धृत होता है। अतः इस [सूक्त] से वह अपने स्थान से कभी भी च्युत नहीं होता है।

आकार-प्रशब्दवर्जितत्वमरुत्वतीयशस्त्रस्यान्ते प्रक्षेपणीयं तृचं विषत्ते—

'मरुत्वाँ इन्द्र मोढ्व'ं इति पर्यासो नेति न प्रेति, पञ्चमेऽहिन पञ्चम-स्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

परितोऽन्ते प्रक्षेपणीयः पर्यासः ॥

१. 雅の ८.3年1

२. 雅○ १.८० 1

३. ऋ० ६.४०

'मरुत्वाँ इन्द्र' [मरुद्गण के साथ हे इन्द्र, हे अत्यन्त प्रदाता] इत्यादि ऋचा [मरुत्वतीय शस्त्र के] अन्त में प्रक्षेपणीय है। इसमें न तो 'आ' [= इधर] शब्द है और न तो 'प्र' [= आगे] शब्द है, जो पाँचवे दिन में पाँचवें दिन का रूप है।

तिसमस्तृचे निविद्धानं विधत्ते-

ता उ गायत्र्यो गायत्र्यो वा एतस्य त्र्यहस्य मध्यंदिनं वहन्ति तद्वैतच्छन्दो वहति, यस्मिन्निविद्धीयते, तस्माद् गायत्रीषु निविदं दधाति ॥ ६ ॥ इति । पूर्ववद्व्याख्येयम् ॥

।।इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये पश्चम-पश्चिकायां द्वितीयाध्याये (द्वाविंशाध्याये) प्रथमः खण्डः ।। १ ।। (६) [१५९]

उस सुक्त की ऋचाएँ गायत्री छन्दस्क हैं और गायत्री ही इस त्र्यह के सध्यन्दित सवन के वाहक हैं। जिस [छन्द] में निवित् [पद समूह] प्रक्षिप्त होते हैं, वही छन्द [सवन का] निर्वाहक होता है। इस [निर्वाहकत्व] के कारण गायत्री ऋचाओं में निविद् प्रक्षिप्त होते हैं।

।। इस प्रकार बाइसवें अध्याय से प्रथम खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।। १ ।।

## अथ द्वितीयः खण्डः

अय शाक्वरसामसम्बन्धेन लिङ्गेन युक्ता ऋचो विधत्ते—

महानाम्नीष्वत्र स्तुवते शाक्वरेण साम्ना राथन्तरेऽहिन पञ्चमेऽहिन पञ्चमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'विदा मघवन्'—इत्यादयो नवर्चो महानाम्नीसंज्ञकाः । तासूद्गातारः शाक्वराख्येन साम्ना स्तुवते । अहश्चेदमयुग्मत्वाद् राथंतरं शाक्वरं च साम रथंतररूपजन्यत्वाद् राथंतरम्, अतोऽत्र ता ऋचो योग्याः ॥

v. ७ [xxii. 7] यहाँ वे ['विदा मघवन्' इत्यादि नौ] महानाम्नी ऋषाओं का शाक्वर नामक साम के द्वारा पाठ करते हैं, जो रथन्तर दिन, पञ्चम दिन में पञ्चम दिन का रूप है।

'महानाम्नी' शब्दं निर्वक्ति—

इन्द्रो वा एताभिर्महानात्मानं निरिममीत, तस्मान्महानाम्न्योऽथो इमे व लोका महानाम्न्य इमे महान्तः ॥ इति ।

१. ऐ० आ० ४.१-१५, महानाम्न्याचिकः १-९।

२. तच्च साम चतुभ्यों गानग्रन्थेभ्यः पृथगेवाम्नातम् ।

द्वितीयाध्याये द्वितीयः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ७५३

पुरा कदाचिदिन्द्रः स्वयमेवैश्वर्यादिगुणैर्महान् मिवष्यामीति विचार्यं 'विदा मघवन्'— इत्यादिभिऋंग्मिः स्वात्मानं गुणैर्महान्तं निर्मितवान् । तस्मान्महत्त्वनिर्माणसाधनत्वान्महा-नाम्नीशब्दवाच्याः सम्पन्नाः । अपि च महानाम्न्यो भूरादिलोकत्रयस्वरूपाः, लोकाश्च महान्तः, तस्मादप्यासां महानाम्नीत्वम् ॥

[पहले किसी समय] इन्द्र ने ['अपने ऐश्वर्यादि गुणों से महान् होऊँगा'-ऐसा विचार कर 'विदा मघवन्' इत्यादि] इन [ऋचाओं] से अपने को महान् बनाया। इसलिए [महत्विनर्माण के साधनत्व के कारण] इनका नाम 'महानाम्नी' हुआ और ये [तीनों] लोक महानाम्नी हैं तथा ये महान् हैं [इससे भी इनका नाम 'यहानाम्नी' हुआ]।

ननु शक्वरीषूत्पन्नं साम शाक्वरमिति वक्तव्यम्,—शक्वरी च सप्तपादोपेता; न चैता ऋचस्तथाविधाः, किंतु पादचतुष्टयोपेता अनुष्टुमः तत्कथमासां शक्वरीत्विमित्याशङ्क्रच शक्तिप्रदत्वाच्छक्वरीत्विमिति निर्वचनं दर्शयित—

इमान् वै लोकान् प्रजापितः सृष्ट्वेदं सर्वमशक्नोद् यदिदं किंचः; यदि-माँल्लोकान् प्रजापितः सृष्ट्वेदं सर्वमशक्नोद् यदिदं किंच, तच्छक्कर्योऽभवं-स्तच्छक्करीणां शक्करीत्वम् ॥ इति ।

पुरा प्रजापितः 'विदा मधवन्'-इत्यादिका महानाम्नोरनुसंधाय, तदात्मकाँल्लोकान् प्रजापितः सृष्ट्वाः; तामिर्महानाम्नीभिरनुगृहीतं पश्चाद् एषु लोकेषु यित्किश्चित् स्थावरं जङ्गमं प्राणिजातं स्नष्टव्यमस्ति, तत्सवं स्नष्टुमशक्नोच्छिक्तिमानभूत् । यस्मादेवं प्रजापितरकरोत्, तस्माच्छिक्तिहेतुत्वात् एता ऋचः शक्करीनामिका अभवन् । अनेन प्रकारेण तासां शक्करीत्वं सम्पन्नम् ॥

[प्राचीन काल में] प्रजापित ने ['विदा मघवन' इत्यादि महानाम्नी का अनुसंधान करके] इन लोकों की सृष्टि करके [इन लोकों में] जो कुछ भी [स्थावर या जङ्गम प्राणिजात] सृष्टि के योग्य हैं उन सब कुछ की सृष्टि करने में शक्तिमान् हुए। क्योंकि प्रजापित इन लोकों की सृष्टि करके, जो कुछ भी [प्राणिजात] हैं उन सब की सृष्टि करने में समर्थ हुए, इसलिए ये 'शक्तरी' ऋचाएँ हुईं। इस प्रकार शक्वरी ऋचाओं का शक्तरीत्व सम्पादित हुआ।

१. 'इमा लोकोपमा दृष्ट्वा जगत् सर्वं प्रजापितः । शक्तोऽभूद् रिक्षतुं तासां विकल्पेन स चाप्यृषिः ॥ वैश्वामित्रयो महानाम्न्य ऐन्द्रयो वैके प्रजापितः । इति ह्यार्षानुक्रमण्यां शौनकः समदीहशत् ॥'
 —इति षड्गुरुशिष्यः । किन्तु पद्यमिदं मुद्रितार्षानुक्रमण्यां नोपलभ्यते ।

७५४ : ऐतरेयब्राह्मणम्

[ २२.२ पञ्चमपञ्चिकायां

प्रकारान्तरेण महानाम्नीः प्रशंसति—

ता अर्ध्वाः सीम्नोऽभ्यमृजतः, यदूर्ध्वाः सीम्नोऽभ्यमृजतः, तिसमा अभवंस्त-तिसमानां सिमात्वस् ॥ इति ।

या एता महानाम्न्यः सन्ति, ताः 'सीम्न ऊर्ध्वा अभ्यसृजत'। 'अग्निमोळे'-इत्यारभ्य 'यथा वः सु सहासित'-इत्यन्ता दाशतयीनां सीमा; तस्याः 'सीम्नः' ऊर्ध्वं माविनीः कृत्वा प्रजापितरिभितः सृष्टवान् । अत एवैताः संहिताः संहितायां नाऽऽम्नायन्ते । किन्त्वारण्य-काण्डि आम्नायन्ते । अथवा, नवैता ऋचस्त्रिवेदेभ्यः उपरिस्थितत्वेन प्रयुज्यन्ते । तथा च आश्वलायन आह—'शाक्करं चेत्पृष्ठं महानाम्न्यः स्तोत्रियः । ता अध्यर्धकारं नव प्रकृत्या तिस्रो भवन्ति' इति । अस्यायमर्थः—यदा शाक्करसाम्ना पृष्ठस्तोत्रं निष्पाद्यते, तदानीं महानाम्न्यः ऋचः स्तोत्रियस्तृचो भवित । तास्तु 'प्रकृत्या' स्वभावेन नवसंख्याकास्तथाऽिप तिस्रः कर्तव्या । अध्यर्धकारमिति तत्रोपाय उच्यते । अधिकेनार्धेन युक्तामेकामृचमेकमर्भ्वं कृत्वेत्युक्तं भवित । ततस्त्रयाणामर्धचीनामेकार्धत्वे सित तिस्र ऋचो भवन्तीति । सोऽयं सीम्नः, उल्लङ्खनप्रकारः । यस्मात् सीम्नः ऊर्ध्वाः सतीः प्रजापितरसृजत, तस्मात् 'सिमा' इत्येतन्नामिका अभवन् । महानाम्नीनामेतेन प्रकारेण सिमानामकत्वं विज्ञेयम् ।।

उन [महानाम्नी ऋचाओं] को [दाशतयी की] सीमा से बाहर [प्रजापित ने] रचा। क्योंकि उन्होंने सीमा से परे इंसकी रचना की; इसिलए वह 'सिमा' हुई। इसीलिए सिमा [रूप महानाम्नी] ऋचाओं का 'सिमा' नाम हुआ।

स्तोत्रियमुक्तवाऽनुरूपं तृचं विधत्ते—

स्वादोरित्था विष्वत, उप नो हरिभिः सुत,िमन्द्रं विश्वा अवीवृधिन्नत्यनु-रूपो वृषण्वान् पृश्तिमान् मद्वान् वृधन्वान् पञ्चमेऽहिन पञ्चम-स्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

(इति तत्र नारायणीयावृत्ति)।

१. चतुर्थे इति शेषः।

२. आश्व० श्रौ० ७.१२.१० । 'ता महानाम्नीरध्यर्धकारं शंसेत्, त्रिमिस्त्रिमिरध्यधैरवसानं प्रणवं च कुर्यात्-इत्यर्थः । ता अध्यर्धकारं शंसेत्—यथा प्रकृत्या नव सत्यस्ता एव तिस्रो भवन्तीति सूत्रार्थः'

३. अथ सामब्राह्मणयोः—इन्द्रः प्रजापितमुपाधावत् वृत्र ह्नानिति, तस्मा एतच्छन्दोभ्य इन्द्रियं वीर्यं निर्माय प्रायच्छदेतेन शक्नुहीति; तच्छक्वरीणा ् शक्वरीत्वम् । सोमानमिभनत् तत् सिमा । मह्नचामकरोत् तन्मन्ह्या । महान् घोष असीत्तन्महानाम्न्यः'—इति ता० ब्रा० १३.४ । ऐन्द्रो महानाम्न्यः प्रजापतेर्वा विष्णोर्वा विश्वामित्रस्य वा सिमा वा मन्ह्या वा शक्वर्यो वा'—इति आर्षेय ब्रा० ३.२९ ।

द्वितीयाध्यांये द्वितीयः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ७५५

स्वादोरित्यादिरध्ययनप्रकारेणैकस्तृचः उप न इत्यादिद्वितीयः इन्द्रं विश्वा इति तृतीयः । एतत्त्रयं मिलित्वा पूर्वोक्तस्तोत्रियसादृश्यादनुरूपस्तृचो मवित । तत्र स्वादोर्रित्येतिस्मन् वृष्णा मदन्ति इति वृषण्वत्त्वं मद्वत्त्वं च दृश्यते, 'सोमं श्रीणन्ति ५ृइनयः' इति पृश्तिमत्त्वम्, 'इन्द्रं विश्वा अवीवृधन्निति' वृधन्वत्त्वम्, तान्येतानि पञ्चमेऽहिन योग्यत्वात् पञ्चमस्य गमकानि ।।

'स्वादोरित्था' आदि एक तृच, 'उप नः' इत्यादि द्वितीय तृच और 'इन्द्रं विश्वा' आदि तृतीय तृच [पूर्वोक्त स्तोत्रिय सादृश्य से] अनुरूप हैं, जो वृषन् शब्द से युक्त, 'मद्' शब्द से युक्त, 'पृश्ति' शब्द से युक्त और 'वृथन्' शब्द से युक्त होने से पञ्चम दिन में पञ्चम दिन का रूप है।

अच्युतत्वलिङ्गेन धाय्यां विधत्ते—

'यद्वावानेति'<sup>४</sup> घाय्याऽच्युता ॥ इति ।

'यद्वावान' इत्यादि धाय्या [पूर्व में विहित होने से] अच्युत है ।

तां धाय्यामनु रथन्तरसामयोनेः शंसनं विधत्ते-

'अभि त्वा शूर नोनुम' इति रथन्तरस्य योनिमनु निवर्तयितः; रथन्तरं ह्योतदहरायतनेन ॥ इति ।

अयुग्मत्वाद् अह्नो रथन्तरायतनत्वमेतदेव तल्लिङ्गम् ॥

'अभि त्वा शूर' इत्यादि रथन्तर [नामक साम] में उत्पन्न [प्रगाथ] का [पूर्वोक्त धाय्या के] पश्चाद् शंसन करता है, क्योंकि यह [= पञ्चम] दिन-स्थान के द्वारा रथन्तर सम्बन्धी है।

शाक्करसामसम्बन्धि-सामप्रगाथं विधत्ते—

'मो षु त्वा वाधतश्चनेति' सामप्रगाथोऽध्यासवान्, पशुरूपं, पञ्चमेऽहिन पञ्चमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

ऋग्द्वयमेव सर्वत्र प्रगाथस्य स्वरूपम् । अत्र तु 'रायस्कामः' इत्येषा द्विपदाऽधिकत्वेन प्रक्षिप्ता, तस्मादयं प्रगाथोऽध्यासवान् । तच्च पशुरूपत्वात् पश्चमेऽहिन योग्यम् ॥

<sup>2.</sup> 死の 2.८४.20 1 ₹. 死の ८.९३.३१ 1 ₹. 死の 2.22.81

४. ऋ० १०.७४.६। ५. ऋ० ७.३२.२२।

६. 寒 0. き 7. 8 1 9. 寒 0 0. き 7. き 1

८. तदयं प्रगाथस्तृच एवेति फलितम् । 'मोषु वा वाघतश्चनेति सद्विपद उपसमस्येद् द्विपदाम्'—इति आश्व० श्रौ० ७.३ । सामसंहितायां तु (उ० आ० ८.२.६.१,२) द्वच एवेत्यस्य सामप्रगाथत्वमच्याहृतम् ।

७५६ : ऐतरेयबाह्मणम्

२२.३ पञ्चमपञ्चिकायां

'मो षु त्वा' आदि साम प्रगाथ है। [यहाँ 'रायस्कामः' इत्यादि द्विपदा ऋचा का अधिक रूप में प्रक्षेप होने से] यह अध्यास [ः आधिक्य] से युक्त है; जो पशुरूप होने से पञ्चम दिन में पञ्चम दिन का रूप है।

अच्युतत्वलिङ्गेन सूक्तविशेषं विधत्ते—

'त्यम् षु वाजिनं देवजूतिमति' ताक्ष्योंऽच्युतः ॥ ७ ॥ इति ।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये पञ्चम-पञ्चिकायां द्वितीयाध्याये (द्वाविशाध्याये) द्वितीयः खण्डः ।।२।। (७) [१६०] 'त्यमू षु' इत्यादि ताक्ष्यं देवताक सूक्त [प्रथम दिन विहित होने से] अच्युत है।। इस प्रकार बाइसवें अध्याय के द्वितीय खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई।। २।।

## अथ तृतीय: लण्ड:

पञ्चपादोपेततया पाङ्क्तत्वलिङ्गयुक्तं सूक्तं विधत्ते-

'प्रेदं ब्रह्म वृत्रतूर्येष्वाविथेति' सूक्तं<sup>२</sup> पाङ्क्तं; पञ्चपदं पञ्चमेऽहित पञ्चमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

[अवशिष्ट निष्केवल्यशस्त्र और सायंसवन के शस्त्र]—

v. ८ [xxii. ३] 'प्रेदं ब्रह्म' आदि सूक्त पंक्ति छन्दस्क है, जो पाँच पादों से युक्त पञ्चम दिन में पञ्चम दिन का रूप है।

मदशब्देन पाङ्क्तत्वेन च लिङ्गद्वयेनोपेतं सुक्तं विधत्ते---

'इन्द्रो मदाय वावृध'<sup>3</sup> इति सूक्तं मद्वत् पाङ्क्तं, पञ्चपदं पञ्चमेऽहिन पञ्चमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'इन्द्रो मदाय' आदि सूक्त 'मद्' शब्द से युक्त पंक्ति छन्दस्क है, जो पाँच पादों से युक्त पञ्चम दिन में पञ्चम दिन का रूप है।

मदिधातुलिङ्गकं त्रिष्टुप्छन्दस्कं सूक्तं विधत्ते—

'सत्रा मदासस्तव विश्वजन्या'<sup>४</sup> इति सूक्तं मद्वत् त्रैष्टुभं तेन प्रतिष्ठितपदेन सवनं दाधाराऽऽयतनादेवैतेन न प्रच्यवते ॥ इति ।

'सत्रा मबासस्तव' आदि सूक्त 'मद्' धातु से युक्त त्रिष्टुप् छन्दस्क है। नियत अक्षर संख्या से युक्त उस [सूक्त] से सबन गत [निष्केवल्य] शस्त्र धारित होता है। अतः इस [सूक्त] से वह अपने स्थान से कभी भी च्युत नहीं होता है।

<sup>₹.</sup> 死 ○ १ ○ . १७८ Ⅰ २. 死 ○ ८.३७ Ⅰ ३. 死 ○ १.८१ Ⅰ ४. 死 ○ ३.३६ Ⅰ

द्वितीयाध्याये तृतीयः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ७५७

शस्त्रान्ते प्रक्षेपणीयं तृचं विधत्ते—

'तिमन्द्रं वाजयामसीति' पर्यासः; स वृषा वृषभो भुवदिति पशुरूपं, पञ्चमेऽहिन पञ्चमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

स वृषेत्यादिस्तृतीयः पादः, तत्र वृषभशब्दश्रवणात् पशुरूपत्वम् ॥

'तिमन्द्रं वाजयामिस' आदि तृचिविशेष पर्यास [= शस्त्र के अन्त में प्रक्षेपणीय] है। [इस ऋचा के] 'स वृषा' इत्यादि [तृतीय पाद में वृषभ' शब्द के होने से यह] पशु रूप है, जो पञ्चम दिन में पञ्चम दिन का रूप है।

तिसमस्तृचे निविद्धानं विधत्ते—

ता उ गायत्र्यो गायत्र्यो वा एतस्य त्र्यहस्य मध्यंदिनं वहन्ति तद्वैतच्छन्दो वहति, यस्मिन्निविद्धीयते; तस्माद् गायत्रीषु निविदं दधाति ॥ इति ।

उस [तृच] की ऋचाएँ गायत्री छन्दस्क हैं और गायत्री ही इस त्र्यह के मध्यन्दिन सवन के वाहक हैं। उस [छन्द] में निवित्पद [समूह] प्रक्षिप्त होते हैं, वही छन्द [सदन का] निर्वाहक होता है। उस [निर्वाहकत्व] के कारण गायत्री ऋचाओं में निविद् प्रक्षिप्त होते हैं।

वैश्वदेवशस्त्रस्य तृचद्वयं विधत्तं —

'तत्सिवतुर्वृ'णोमहे'ऽद्या नो देव सिवतिरिति, वैश्वदेवस्य प्रतिपदनुचरौ; राथन्तरेऽहिन पञ्चमेऽहिन पञ्चमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'तत्सिवतुरिति' वृचः प्रतिपत् । 'अद्या नः' इति वृचोऽनुचरः । तावुमौ रथन्तर-सम्बन्धिनौ । अहश्रायुग्मत्वाद् राथन्तरम्; एवं लिङ्गं सम्पादनीयम् ॥

[वैश्वदेवशस्त्र]---

'तत्सिवतुः' और अद्या नः' इत्यादि दोनों तूच वैश्वदेवशस्त्र के प्रतिपत् और अनुचर हैं। [वे दोनों ही रथन्तर साम से सम्बन्धित हैं अतः] यह रथन्तर साम से सम्बद्ध [अयुग्म] दिन पञ्चम दिन में पञ्चम दिन का रूप हैं।

रमणीयत्ववाचकेन वामशब्दलिङ्गेन युक्तं तृचं विधत्ते— 'उदुष्य देवः सविता दमूना'<sup>४</sup> इति सावित्र, मा दाशुषे सुवति भूरि वाममिति वामं पशुरूपं, पञ्चमेऽहनि पञ्चमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

१. 寒 ○ ८.९२.७-९ 1

२. 死 0 4.८२.१-३ 1

<sup>3. 4.67.8-41</sup> 

४. ऋ० ६.७१.४-६ ।

सावित्रत्वं स्पष्टम् । 'आ दाशुषे' इति चतुर्थः पादः । तत्र 'भूरि वाममिति'-वामशब्द-रूपं लिङ्गं पशुरूपमस्ति ॥

'उदुष्य देवः सिवता' इत्यादि तृच सिवतृदेवताक है। [इसका] 'आ दाशुषे' आदि [चतुर्थ पाद 'भूरि वासं' इस] रमणीय शब्द से युक्त पशुरूप है, जो पञ्चम दिन में पञ्चम दिन का निरूपक है।

पशुवाचकेनोक्षशब्दरूपेण लिङ्गेन युक्तं चतुर्ऋचं विधत्ते-

'मही द्यावापृथिवी इह ज्येष्ठें' इति द्यावापृथिवीयं; रुबद्धोक्षेति पशुरूपं पञ्चमेऽहिन पञ्चमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

रुवदित्यादिश्रतुर्थः पादः, तत्रोक्षेति पुंगवाभिधायकः शब्दोऽस्ति ॥

'मही द्यावापृथिवी' इत्यादि द्यावापृथिवी देवताक चतुर्ऋच<sup>२</sup> [के चतुर्थ पाद] 'रुव-द्धोक्षा' आदि [में वृषभ वाचक 'उक्ष' शब्द होने से] पशुरूप है जो पञ्चम दिन में पञ्चम दिन का रूप है।

ऋभुदेवताकं सूक्तं विधत्ते—

'ऋभुविभ्वा वाज इन्द्रो नो अच्छेत्यार्भवं', वाजो वै पशवः पशुरूपं, पञ्चमेऽहनि पञ्चमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

पशोर्हविष्ट्वेन देवतान्नत्वादन्नवाची वाजशब्दः पशुरूपं लिङ्गम्।।

'ऋभुविभ्वा वाज' (= ऋभु, विभ्वा, वाज और इन्द्र हमारे इस यज्ञ के अभिमुख) इत्यादि ऋभुदेवताक सूक्त हैं; पशु [देवता के लिए हिव रूप अन्न होने से] वाज है, जो [वाज शब्द] पशु का लक्षक है, वह पञ्चम दिन में पञ्चम दिन का निरूपक है।

अध्यासलिङ्गकं सूक्तं विधत्ते—

'स्तुषे जनं सुव्रतं नव्यसीभिरिति' वैश्वदेवमध्यासवत् पशुरूपं, पञ्चमेऽहिन पञ्चमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

१. 港0 ४.4年.8-81

२. चतुऋचं निविद्धानम् । सूत्र्यते हि—'उदुष्य देवः सविता दमूना इति तिस्रो मही द्यावापृथिवी इह ज्येष्ठे'—'इति चतस्र' इति आश्व० श्रौ० ८.८.६ ।

<sup>3.</sup> 雅0 8.38 1

४. (i) वाजस्यान्नस्य भुक्तिर्हि गव्यैः क्षीरघृतादिभिः—इति षड्गुरुशिष्यः ।

<sup>(</sup>ii) 'Strength' इति कीथमहोदय: ।

५. ऋ० ६.४९।

द्वितीयाध्याये तृतीयः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसिहतम् : ७५९

त्रिष्टुप्छन्दस्के सूक्ते 'विश आ देवीः' इत्येकः पादोऽधिकः प्रक्षिप्यते; सोऽयमध्यासो लिङ्गम् ॥

'स्तुषे जनं सुव्रतम्' (= मैं नूतन स्तुतियों के द्वारा शोभन कर्म वाले देवों की स्तुति करता हूँ) इत्यादि वैश्वदेव देवताक [त्रिष्टुप् छन्दस्क सूक्त में 'विश आ देवीः' आदि एक पाद अधिक प्रक्षिप्त होता है वह] सूक्त अध्यास से युक्त तथा पशु रूप है जो पज्जम दिन में पज्जम दिन का रूप है।

शस्त्रान्तरस्य प्रतिपदं सूक्तं विधत्ते—

हविष्पान्तमजरं स्विवदीत्याग्निमारुतस्य प्रतिपद्धविष्मद् पञ्चमेऽहिन पञ्चमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

हिव:शब्दोपेतत्वमत्र र लिङ्गम् ॥

### [आग्निमारुतशस्त्र]---

'हिविष्पान्तमजरं' (= पान के योग्य जरारिहत एवं देवों के प्रिय सोमरस रूपी हिव) आदि आग्निमारुतशस्त्र का प्रतिपद् सूक्त है; जो 'हिवः' शब्द से युक्त पञ्चम दिन में पञ्चम दिन का रूप है।

वपुःशब्दोपेतं मरुद्देवताकं सूक्तं विधत्ते —

'वर्पुर्नु तिन्चिकितुषे चिदिस्त्विति'<sup>3</sup> मारुतं; वपुष्मत् पञ्चमेऽहिन पञ्चम-स्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'मरुतो वावृधन्त' इति श्रवणात् तत्सूक्तं मारुतम् । वपुःशब्दलिङ्गं तु स्पष्टम् ॥

'वपुर्नु तिन्निकितुषे' इत्यादि मरुद्देवताक सूक्त है, वपुः शब्द से युक्त जो पञ्चम दिन में पञ्चम दिन का रूप है।

अच्युतत्वलिङ्गयुक्तामृचं विधत्ते—

'जातवेदसे सुनवाम सोममिति'<sup>४</sup> जातवेदस्याऽच्युता ॥ इति ।

'जातवेदसे सुनवाम' इत्यादि जातवेददेवताक ऋचा [पूर्व में विहित होने से] अच्युत है।

अध्यासलिङ्गेन युक्तं जातवेदोदेवताकं तृचं विधत्ते—

'अग्निर्होता गृहपतिः स राजेति' जातवेदस्यमध्यासवत् पशुरूपं, पञ्चमेऽहिन पञ्चमस्याह्नो रूपम् ॥ ८॥ इति ।

१. 'विश आ देवीरम्य ? इनवाम' इति ऋ० ६.४९.१५। २. ऋ० १०.८८।

३. ऋ०६.६६। ४. ऋ०१.९९.१। ५. ऋ०६.१५.१३-१५।

७६० : ऐतरेयब्राह्मणम्

त्रिष्टुप्छन्दस्कस्य तृचस्यावसाने 'ता तरेम'-इत्यधिकः पादोऽध्यासः ।।
।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये पश्चमपश्चिकायां द्वितीयाध्याये (द्वाविशाध्याये) तृतीयः खण्डः ।।३।। (८) [१६१]

'अग्निहोंता गृहपितः' (= देवों को बुलाने वाले, गृह-स्वामी एवं दीप्तिमान् अग्नि) इत्यादि जातवेद देवताक [त्रिष्टुप् छन्दस्क] तृच [के अन्त में 'ता तरेम' आदि पाद अधिक है अतः] अध्यास युक्त यह पशुरूप है, जो पञ्चम दिन में पञ्चम दिन का रूप है।

।। इस प्रकार बाइसवें अध्याय के तृतीय खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।। ३ ।।

## अथ बतुर्थः खण्डः

अथ षष्ठमहरारभ्यते—

देवक्षेत्रं वा एतद् यत् षष्ठमहर्देवक्षेत्रं वा एत आगच्छन्ति, ये षष्ठमहरा-गच्छन्ति ॥ इति ।

द्वादशाहमध्ये नवरात्रान्तर्गते पृष्ठचषडहे यत् षष्ठमहरस्ति, तदेतत् 'देवक्षेत्रं वै' देवानां निवासस्थानमेव । एवं सित 'ये' यजमानाः षष्ठमहरनुतिष्ठन्ति, एते देवानां निवासस्थान-मागच्छन्ति ॥

### [षष्ठ अहः के ऋतुयाज]—

v. ९ [xxii. 8] [द्वादशाह के मध्य नवरात्रान्तर्गत पृष्ठचषडह में] जो यह छठवाँ दिन है वह देवों का निवासस्थान ही है। [इस प्रकार] जो [यजमान] पष्ठ अहः का अनुष्ठान करते हैं वे देवों के निवासस्थान पर आ जाते हैं।

अथास्मिन् षष्ठेऽहिन ऋतुप्रैषेषु ऋतुयाज्यासूक्ते कंचिद् विशेषं विधातुं प्रस्तौति— न व देवा अन्योऽन्यस्य गृहे वसन्ति, नर्तुर्ऋतोर्गृहे वसतीत्याहुस्तद्यथायथ-मृत्विज ऋतुयाजान् यजन्त्यसंप्रदायं तद्यथत्वृंतून् कल्पयन्ति यथायथं जनताः ॥ इति ।

देवाः सर्वेऽप्यन्योऽन्यस्य गृहे वासं नैव कुर्वेन्तिः; किंतु स्वे स्व एव गृहे । एवं च सत्यृतुरप्यृतोरन्यस्य स्थाने न वसित, किंतु सर्वोऽिप वसन्ताद्यृतः स्वे स्व एव स्थाने निवसिति । तस्मात् कारणात् 'यथायथं' स्वस्वस्थानमनितक्रम्य सर्वेऽप्यृत्विज ऋतुयाजात् यजेयः, 'असंप्रदायम्' अन्यस्मै अदत्वा । अयमर्थः—ऋतुग्रहाणां प्रचारो यदा वर्त्तते, तदानीं मैत्रावरुणः प्रेषसूक्तगतेन मन्त्रेण होत्रादीन् प्रेष्यिति, अन्ते च याज्यया वषट्कुर्वेन्ति । अध्वर्युयजमानौ तु प्रेषितौ स्वस्वयाज्यां होत्रे प्रयच्छतः । तिददं प्रकृतावनुष्ठानम् । अत्र तु

१. 'ता तरेम तवावसा तरेम'-इति ऋ० ६.१५.१५ ।

द्वितीयाध्याये चतुर्थः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ७६१

तौ होत्रे न प्रयच्छतः, किंतु स्वयमेव याज्यां पठत इति । तथा सित 'यथतुं' तं तमृतु-मनितक्रम्य सर्वानृतूनृत्विजः 'कल्पयन्ति' स्वस्वप्रयोजनसमर्थान् कुर्वेन्ति । ऋतूनां तथा कल्पने सित 'जनताः' जनसमूहा 'यथायथं' स्वं स्वं स्थानमनितक्रम्य व्यवस्थिताः सुखिनो मवन्ति । एवमृतुयाजा अत्र प्रस्तुताः, तत्रैतिच्चिन्त्यते—िकमृतुयाजेषु प्रैषवषट्कारौ प्रकृति-वन्न कर्तव्यावृत कर्तव्यौ ? आहोस्वित् ? प्रकारान्तरेण कर्तव्यौ ? इति ॥

देवता एक दूसरे के घर पर निवास नहीं करते और एक ऋतु अन्य ऋतु के स्थान पर नहीं होती [अपितु वसन्त आदि ऋतु अपने-अपने समय पर ही होती है]—ऐसा [ब्रह्मवादियों का] कथन है। इसलिए ऋत्विज लोग व्यवस्था के अनुसार अपना-अपना ऋतु-याज बिना किसी दूसरे को दिए हुए स्वयं ही करते हैं। इस प्रकार वे उन-उन ऋतु के अनुसार सभी ऋतुओं को स्वप्रयोजन में समर्थ बनाते हैं। ऋतुओं के इस प्रयोजन में समर्थ होने पर जन समूह अपने-अपने स्थान के अनुसार सुखी होते हैं।

तत्र तावदकरणपक्षमुपन्यस्यति—

तदाहुर्नर्तुप्रैषैः प्रेषितव्यं नर्तुप्रैषैर्वषट्कृत्यं, वाग्वा ऋतुप्रेषा आप्यते वे वाक्-षष्ठेऽहनीति ॥ इति ।

ऋतुयाजार्थं मैत्रावरुणेन पठितव्या मन्त्रा 'ऋतुप्रैषाः'। तैः प्रैषमन्त्रैहींत्रादीन् प्रति च न प्रेषितव्यम् । 'होता यक्षदिन्द्रमित्यादिभिः <sup>3</sup> प्रैषणं न कर्तव्यम् । होत्रादिभिश्रतुंप्रैषमन्त्रैनं वषट्कर्तव्यम् । याज्यात्वेन न पठितव्या इत्यर्थः। तत्रेयमुपपित्तः—य ऋतुप्रैषाः ते सर्वेऽपि 'वाग्वे' वाग्रूपा एव । वाक्च षष्ठेऽहिन 'आप्यते' समाप्यते । न हि समाधायां वाचि मन्त्रप्रयोगो युज्यत इति निषेधवादिनाम्भिप्रायः ॥

[प्रश्न यह है कि क्या ऋतुयाजों में प्रैष और वषट्कार प्रकृतिवत् नहीं करना चाहिए या करना चाहिए अथवा प्रकारान्तर से करना चाहिए ?]—

 तत्तत्र ऋतुयाजान् द्वादश । असम्प्रदायम् = ल्यवर्थे णमुल् । (अद्य वै मम मदत्त्वा ? अन्यस्मा अदत्त्वा) यजन्ति, यद्, ऋतून् वसन्तादीन् यथर्तुं ऋत्वनितक्रमेण यथायथं यथास्वं कल्पयन्ति तद् । जनताः = जनसङ्घाश्व ।

> अध्वर्युयजमानौ स्वौ होत्रे दातुं न चाहंतः। प्रकृताविवर्तुंयाजौ कि तत्र यजतां स्वयम्।।

सूत्र्यते हि—'होताष्वयुंगृहपतिभ्यां होतरेतचजेत्युक्तः । स्वयं षष्ठे पृष्ठचाहिन'— (आश्व० श्रौ० ५.८.५, ६) इति । इति षड्गुषशिष्यः ।

- २. अत्र जनशब्दो देवेषु वर्तते । न वै देवा इत्युपक्रमवशात् । तथाहि जनशब्दो देववचनः ऊजार्द उत यज्ञियासः पञ्चजना इति'—इति गोविन्दस्वामी ।
- ३. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ५६८-५७१।

धं

च

न्

तु

वहाँ [इस सम्बन्ध में याज्ञिकों का] कथन है कि 'ऋतु प्रेष [=ऋतुयजन के लिए मैत्रावरुण द्वारा पठित] मन्त्रों के द्वारा [होता आदि के प्रति] प्रेष [= निर्देश] नहीं करना चाहिए और न तो ऋतुप्रेष के द्वारा [होता आदि द्वारा] वषट्कार ही करना चाहिए [अर्थात् याज्यात्वेन पाठ न करे]। वस्तुतः ऋतुप्रेष वाणी [रूप] हैं, और छठें दिन वाणी समाप्त हो जाती है [अतः वाणी की समाप्ति के बाद मन्त्र प्रयोग युक्तियुक्त नहीं हैं]।

तेषामेव मतमाश्रित्य विधिवादिनां पक्षे दोषं दर्शयति—

यदृतुप्रैषेः प्रेष्येयुर्यदृतुप्रैषैर्वषट्कुर्युर्वाचमेव तदाप्तां श्रान्तामृक्णवहीं वहरा-विणीमृच्छेयुः ॥ इति ।

य ऋतुप्रैषास्तत्पूर्वको वषट्कारश्चानुष्ठीयेरन्, तदानीम् 'आष्ठां' समाष्ठां वाचमेव ऋच्छेयुः। कीहशीं वाचम्, 'ऋक्णवहीं', 'वहः' बलीवर्दस्य लाङ्गलादिवहनप्रदेशः, 'वृक्णः' भग्नः। वृजो भङ्ग इति धातुः। वृक्णो मग्नो वहो वहनप्रदेशो यस्या वाचः, सा 'ऋक्णवहीं' श्रान्तत्वाद् यज्ञभारं वोढुमशक्तेत्यर्थः। 'वहराविणीम्' अशक्यवहनिमित्तो रावो रोदनरूपो ध्वनिर्यस्याः, सा 'वहराविणो' तादृशीम्; उपद्रवद्वययुक्तां कृत्वा वाचं विनाशयेयुः ।।

[विधिवादियों के पक्ष में दोष यह है कि] जो ऋतुप्रैष के द्वारा प्रैष करते हैं और जो ऋतुप्रैष के द्वारा वषट्कार करते हैं तो वि [अभिभूत] वाणी को ही समाप्त करते हैं श्रान्त करते हैं, [अर्थात् वह वाणी यज्ञरूपी भार को ढोने में असमर्थ हो जाती है] उसे व्रणयुक्त कन्धे वाला कर देते हैं और [असमर्थता वश रुदन के कारण] जुए में जुते हुए ही आर्तनाद करने वाली करते हैं तथा [दो उपद्रवों से युक्त करके उस वाणी का अन्ततः] विनाश करते हैं।

एवमनुष्ठानपक्षे दोषमुक्त्वा निषेधपक्षे व्यवस्थिते सति विधिवादी स्वाभिप्रेतमनुष्ठानं हृदि निधाय निषेधपक्षे बाधमुपन्यस्यति—

यद्वेभिनं प्रेष्येयुर्यद्वेभिनं वषट्कुर्युरच्युताद् यज्ञस्य च्यवेरन् यज्ञात् प्राणात् प्रजापतेः पशुभ्यो जिह्मा ईयुः ॥ इति ।

१. अत्र सम्प्रसारणं छान्दसम् ।

२. 'यद् = यदि, आष्ठामत्युच्चारणेनाभिभूताम् । श्रान्तां = श्रमयोगिनीम् । ऋकणवहीम्= वहः स्कन्धः । वृश्चे क्तः, वृक्णः ।

वलोपश्छान्दसो डीब्वै छिन्नस्कन्धान्वितां सतीम् । बहराविणीं = वहेन वहनेन, भावे घज्, (अ) वृद्धिः, राविणीमार्तशब्दयुक्ताम् । ऋच्छेयुः = बाधेरन्'—इति षड्गुरुशिष्यः ।

द्वितीयाध्याये चतुर्थः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ७६३

'यदु' यदि वा 'एभिः' मन्त्रैर्न प्रेष्येयुः, यदि वा एभिर्याज्यामन्त्रैर्न ववट्कुर्युः तदानी-मृत्विजो यज्ञस्य 'अच्युतात्' अविनष्टात् प्रयोगात् 'च्यवेरन्' विनश्येयुः, यज्ञप्रयोगः साङ्गो न भवेदित्यर्थः । किंचैतस्माद् यज्ञात् स्वकीयप्राणात् 'प्रजापतेः' स्वकीययजमानाद् गवादि-पशुभ्यश्च 'जिह्मा ईयुः' ऋत्विजः सर्वेऽिष कुटिला भूत्वा गच्छेयुः , यज्ञप्राणयजमानेपशुभ्य । भ्रष्टा मवेयुरित्यर्थः ॥

[निषेधपक्ष में बाधा यह है कि] यदि वे इन [ऋतुप्रेष मन्त्रों] से प्रेष नहीं करते; अथवा, यदि वे इन [याज्यामन्त्रों] से वषट्कार नहीं करते तो वे [ऋत्विज] नष्ट न हुए यज्ञ प्रयोग से ज्युत हो जाते हैं। [अर्थात् साङ्ग यज्ञ-प्रयोग नहीं करते हैं]; और वे यज्ञ से स्वकीय प्राणों से, प्रजापित से [स्वकीय यजमान से] और गौ आदि पशुओं से [ज्युत हो जाते हैं]; और वे सभी ऋत्विज से टेढ़े होकर चलते हैं [अर्थात् यज्ञ, प्राण, यजमान और पशुओं से भ्रष्ट हो जाते हैं]।

इत्थं विधितिषेधपक्षयोक्ष्मयोरिष बाधमुक्त्वा प्रकारान्तरेण अनुष्ठानं सिद्धान्तयित— तस्मादृग्मेभ्य एवाधि प्रेषितच्यमृग्येभ्योऽधि वषट्कृत्यं; तन्न वाचमाप्तां श्रान्तामृक्णवहीं वहराविणोमृच्छन्तिः; नाच्युताद् यज्ञस्य च्यवन्ते, न यज्ञात् प्राणात् प्रजापतेः पशुभ्यो जिह्मा यन्ति ॥ ९ ॥ इति ।

यस्मादनुष्ठानपक्षे श्रान्तामित्याद्युक्तदोषः, परित्यागपक्षे तु अच्युताद् इत्याद्युक्तदोषः, 'तस्माद्' दोषद्वयपरिहाराय प्रकारान्तरेणानुष्ठेयम् । प्रकृतौ हि मैत्रावरुणः तं तं प्रैषमन्त्रं पिठत्वा, होतर्यजेत्यादिना प्रेष्यितः; होत्रादयश्च तत ऊर्व्यं याज्यां प्रेषरूपामेव पिठत्वा, तदन्ते वौषडिति वषट्कुर्वन्तिः; अत्र तु न तथा कर्त्तव्यम् । किं तिह ? 'त्र्युग्मेम्यः' एव 'अधि' ऋविशरस्केम्यो होत्रादिविषयप्रेषेम्य एवोद्वं मैत्रावरुणो होत्यंजेत्यादिना प्रेष्येत्, होत्रादयश्च तथैव ऋग्मेम्योऽधि वषट्कृत्य 'तुभ्यं हिन्वानः' इत्याद्यृवशिरस्कैः प्रैषैयंजेयुः । तथा सित प्रकृतिवदनुष्ठानामावाद् वाचमाप्तामित्यादिरनुष्ठानपक्षे प्रोक्तो दोषो न मविष्यित ।। अनुष्ठानपरित्यागस्याप्यमावात् प्रतिषेधपक्षे प्रोक्तोऽच्युतादित्यादिदोषोऽपि न मविष्यित ।।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरचिते माधवीये 'वेदार्यंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाध्ये पश्चम-पश्चिकायां द्वितीयाध्याये (द्वाविशाध्याये) चतुर्थः खण्डः ॥४॥ (९) [१६२]

१. (i) यद् =यदि, उ = खलु, यज्ञात् =यजेः कर्मणि नङ्, यष्टव्यात् पूज्याद् अच्युताद् निश्रलात् । प्राणाद् यज्ञस्य सम्बन्धिनः ऋत्विजः च्यवेरन् । प्रजापतेः सम्बन्धिम्यः पश्चम्यश्र जिह्मा कुटिलगतयः ईयुः गळिताः स्युः ।' इति षड्गुरुशिष्यः । (ii) 'अच्यु-ताद् यज्ञस्य प्रयोगात् प्रच्यवेरन् ऋत्विजः, तथा च यज्ञात् प्राणाच्च । किञ्च प्रजापते-यंजमानात् पशुम्यश्र जिह्माः कुटिला वक्रा ईयुः । अनवधृतिविशेष्यत्वात् सिन्नधानात् सामर्थ्याच्च प्राणा ईयुः—इति द्रष्टव्यम्'—इति गोविन्दस्वामी ।

[अतः प्रकारान्तर से सिद्धान्त पक्ष यह है कि] [क्योंकि अनुष्ठान पक्ष में श्रान्तत्वादि दोष है और परित्याग पक्ष में यज्ञादि से प्रच्युति दोष है] इसलिए [जैसा कि मैत्रावरूण उन उन प्रैषमन्त्र को पढ़कर 'होतर्यज' आदि के द्वारा प्रैष करता है और होता आदि उसके बाद प्रैषरूप में ही याज्या का पाठ करके अन्त में 'वौषट' कहता है, वैसा यहाँ न करके होता आदि विषयक प्रैष के बाद मैत्रावरूण को] एक ऋक् से पुरस्कृत ['होतर्यज' आदि] के द्वारा प्रैष करना चाहिए, [और होता आदि को उसी प्रकार 'तुभ्यं हिन्वान' इत्यादि] ऋक्-शिरस्क-प्रैष के बाद ही वषट्कार करना चाहिए। इस [प्रकृतवद् अनुष्ठान के अभाव] से [अनुष्ठान पक्ष में कहे गये दोष नहीं होते] वे वाणी को समाप्त नहीं करते हैं, क्लान्त नहीं करते हैं, भगन-स्कन्ध युक्त नहीं करते हैं, जुए में जुते हुए आर्तध्विन युक्त नहीं करते हैं और न तो विनष्ट ही करते हैं। इस प्रकार न तो वे नष्ट न हुए यज्ञ से च्युत ही होते हैं तथा न तो वे यज्ञ से, प्राणों से, प्रजापित से और [गौ आदि] पशुओं से ही च्युत होते हैं। [अतः वे सभी ऋत्विजों से] कुटिल होकर नहीं चलते हैं।

।। इस प्रकार बाइसवें अध्याय के चतुर्थ खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।। ४ ।।

#### अथ पश्चमः खण्डः

अय सवनद्वये कांश्विद्दग्विशेषान् विधत्ते—
पारुच्छेपीरुपदथाति पूर्वयोः सवनयोः पुरस्तात् प्रस्थितयाज्यानां रोहितं वै
नामैतच्छन्दो यत्पारुच्छेपमेतेन वा इन्द्रः सप्त स्वर्गांत्लोकानरोहत् ॥ इति ।
प्रातःसवने माध्यंदिनसवने च याः 'प्रस्थितयाज्याः' चोदकेन प्रकृतितः प्राप्ताः, तासां
पुरस्तात् 'पारुच्छेपीः' परुच्छेपाख्येन महर्षिणा<sup>२</sup> दृष्टा ऋच उपदघ्युः—एकैकां पारुच्छेपी-

सूत्र्यते हि—'उपरिष्टात् त्वृच ऋतुयाजानाम् । प्रैषमृतेऽसौयजमृचं चानवानमुक्त्वा ऋगन्तेरसौ यजेति प्रेष्येत् । एवमेव यजन्ति । तुभ्यं हिन्वानो वसिष्ट गा अप इति द्वादशे'ति (आश्व० श्रौ० ८.१.५-८)-इति षड्गुरुशिष्यः । अत्र 'गा अप इति'— इत्येव मुद्रितपाठः; एवं 'द्वादश' इति तु सूत्रे न दृश्यते । (॥) द्र० आश्व० श्रौ० ८.१.५-८; 'ऋतुप्रैषान् होतर्यंजेत्यादिशब्दरहितानुक्त्वा तैर्ऋंचः संधाय ऋगन्ते होतर्यंजेत्यादिशब्दान् संधाय तैर्मेत्रावरुणः प्रेष्यति'-इति तत्र वृत्ति नारायणीया । एवं प्रेषरूपं तु = होता यक्षत् + प्रेष + ऋक् + होतर्यंज-इति; याज्यारूपं तु = ये यजामहे + याज्या + ऋक् + वौषट्-इति विवेकः ।

२. परुच्छेप ऋषि:; पर्ववच्छेप: परुषिपरुषि शेपोऽस्येति वा इति निरु० १०, ४.५। 'परुच्छेपो दैवोदासि'-इति ऋक्सर्वा०।

 <sup>( )</sup> तस्मादेवं सतीत्यर्थः । अधि=उपरि । ऋग्मेभ्यः ऋचो मतुपि तलोपः । मिसो भ्यस् ।
 ऋग्मिमः प्रेषणं कर्युः प्रैषैर्यागं च ऋत्विजः ।

द्वितीयाध्याये पञ्चमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ७६५

मृचमुक्त्वा पश्चादेकैकां प्रस्थितयाज्यां पठेत् । 'वृषिद्यन्द्र वृषपाणास इन्दवः' इत्याद्याः 'पिवा सोमिमन्द्र सुवानमद्रिभिः' –इत्याद्याश्च पारुच्छेप्य ऋचः सूत्रकारेण विस्पष्टमुदा-हृताः । पारुच्छेपीष्वृक्षु यच्छन्दोऽस्ति, तिद्दं रोहितनामकम् । कथिमिति ? तदुच्यते,— 'एतेन' पारुच्छेपीयेन च्छन्दसा पुरा कदाचिदिन्द्रः 'सप्त स्वर्गांत्लोकान् अरोहत्' उत्तमा-धमभोगावस्थानविद्येषाः सप्तसंख्याकाः स्वर्गाः । रोहत्यनेन च्छन्दसेति 'रोहितं' नाम सम्पन्नम् ॥

ए. १० [xxii, ५] प्रथम दो [प्रातः और माध्यन्दिन] सवनों में [प्रकृतितः प्राप्त] प्रस्थित याज्या के पहले परुच्छेप ऋषि द्वारा दृष्ट ऋचाओं को रखता है। [अर्थात् एक-एक परुच्छेप ऋषि द्वारा दृष्ट ऋचा को वोलकर एक-एक प्रस्थित याज्या का पाठ करना चाहिए]। इन परुच्छेप ऋषि द्वारा दृष्ट ऋचाओं का रोहित [=चढ़ना] नामक छन्द है; क्योंकि इन्हीं [छन्दों] के द्वारा इन्द्र ने [पहले] सात स्वर्ग लोकों पर आरोहण किया।

वेदनं प्रशंसति-

रोहित सप्त स्वर्गांल्लोकान् य एवं वेद ॥ इति । जो इस प्रकार जानता है वह सात स्वर्ग लोकों पर आरोहण करता है । तिस्मश्छन्दिस चोद्यमुद्भावयित—

तदाहुर्यत् पञ्चपदा एव पञ्चमस्याह्नो रूपं, षट्पदा; षष्ठस्याथ कस्मात् सप्त-पदाः षष्ठेऽहञ्छस्यन्त इति ॥ इति ।

संख्यासाम्यात् पश्चपदोपेता ऋचः पश्चमेऽहिन युक्ताः, षट्पदोपेताः षष्ठेऽहिनः; पारुच्छे-प्यस्तु सप्तपदोपेताः, अतः षष्ठेऽहिन तच्छंसनमयुक्तिमिति चोद्यवादिनामित्रायः ॥

उन [छन्दों] के विषय में याज्ञिकों का कथन है कि जब पाँच पादों की ऋचा ही पज्जम दिन का रूप है और छः पादों की ऋचा छठवें दिन का, तो [परुच्छेप ऋषि द्वारा दृष्ट] सात पादों की ऋचा का छठवें दिन शंसन क्यों किया जाता है ?

तत्रोत्तरमाह-

षड्भिरेव पदैः षष्ठमहराष्नुवन्त्यपिच्छिद्यैवैतदहर्यत्सप्तमं, तदेव सप्तमेन पदे-नाभ्यारभ्यवसन्ति, वाचमेव तत्पुनरुपयन्ति संतत्यै ॥ इति ।

<sup>₹.</sup> 死の १.१३९.६ 1

२. ऋ० १.१३०.२।

३. ताः सर्वाः ऋ० १.१२७-१३९ सूक्तगताः द्रष्टव्याः ।

४. 'षष्ठस्य प्रातःसवने प्रस्थितयाज्यानां पुरस्तात्'-इत्युपक्रम्य 'वृषिन्निन्द्र वृषपाणास इन्द्रवः'....'पिबा सोमिमन्द्र सुवानमिद्रिभिः'....पारुच्छेप्यः'-इति आश्व० श्रौ० ८.१.१-११ ।

एकैकस्यामृचि य एते प्रथमभाविनः षट्पादास्तैः सर्वेर्यदा षष्ठमहराप्नुवन्ति, तदानी-मुपरितमं यत्सप्तमहः, तत् 'अपच्छिद्यैव' पृथक्त्वेन तस्य विच्छेदं कृत्वैव प्राप्नोति ; तस्माद् विच्छिन्नं सप्तममहस्तेन सप्तमेन पादेनाऽऽभिमुख्येनोपक्रम्य वसन्ति । तथा सित विच्छिन्नां वाचमेव पुनरिप प्राप्नुवन्ति । तच्च मध्यमयोस्त्र्यहयोः 'संतत्यै' संपद्यते ॥

[उत्तर यह है कि—] [एक ऋचा के प्रथम] छः पादों के द्वारा जब षष्ठ अहः को प्राप्त करते हैं तब बाद का जो सप्तम-अहः है उसका पृथक् रूप से विच्छेद करके ही प्राप्त करते हैं। इसिछए वे विच्छिन्न-सप्तम-अहः का ही सप्तम पाद से अभिमुख्येन उपक्रम करके वास करते हैं। वस्तुतः इस प्रकार वे वाणी को ही पुनः प्राप्त करते हैं जो मध्यम त्र्यह की निरन्तरता के छिए ही होता है।

वेदनपूर्वकमनुष्ठानं प्रशंसित— संततैस्त्र्यहैरन्यविच्छन्नैर्यन्ति य एवं विद्वांसो यन्ति ॥ १० ॥ इति । पूर्ववद् व्याख्येयम् ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये पञ्चम-पश्चिकायां द्वितीयाध्याये (द्वाविंशाध्याये) पञ्चम: खण्ड: ।। ५ ।। (१०) [१६३]

जो इस प्रकार निरन्तरता को जानते हुए अनुष्ठान करते हैं वे परस्पर सम्बन्धित, अतएव विच्छेदरहित त्र्यह के द्वारा अनुष्ठान करते हैं।

।। इस प्रकार बाइसवें अध्याय के पाँचवें खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ॥ ५ ॥

अथ षष्ठः खण्डः

पारुच्छेपीयं छन्द उपाख्यानेन प्रशंसति-

देवासुरा वा एषु लोकेषु समयतन्तः; ते वै देवाः षष्ठेनैवाह्नैभ्यो लोकेभ्योऽ-सुरान् प्राणुदन्तः; तेषां यान्यन्तर्हस्तीनानि वसून्यासंस्तान्यादाय समुद्रं प्रौप्यन्तः; त एतेनैव च्छन्दसाऽनुहायान्तर्हस्तीनानि वसून्याददत तद् यदेतत् पदं पुनःपदं स एवाङ्कश आसञ्जनाय ॥ इति ।

देवाश्वासुराश्व लोकविषये यदा 'समयतन्त' सङ्ग्राममकुर्वंत, तदानीं 'ते' देवाः षष्ठ-महरनुष्ठाय तत्सामर्थ्यनासुराँ ललोकेम्यो निःसारितवन्तः । तदानीं 'तेषाम्' असुराणां सम्बन्धीनि 'वसूनि' धनानि बहून्यासन् । कीदृशानि ? 'अन्तर्हस्तीनानि' हस्तिनां गजानामुपरि भारवहनाय स्थापितानि; यद्वा, स्वकीयस्य हस्तस्यान्तर्मं ह्ये गोप्यत्वेन स्थापितानि 'अन्त-हंस्तीनानि'; तानि सर्वाण्यादायासुराः 'समुद्रं' 'प्रौप्यन्त' समुद्रं गतविद्भिरसुरैः तिस्मन्

 <sup>&#</sup>x27;अपिन्छद्य क्तार्थे ल्यप् । अपिन्छन्नं गलितम् । इव = एव । एतत् सप्तममहः ,। इति षड्गुरुशिष्यः ।

द्वितीयाध्याये षष्टः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ७६७

समुद्रे तानि धनानि प्रक्षिष्ठानि । ततो 'ते' देवा एतत्पारुच्छेपीयं छन्दोऽनुष्ठाय तस्मात् सामर्थ्यात् 'अनुहाय' पृष्ठतो गत्वा हस्तिनामुपरि स्थितानि तदीयहस्तेऽवस्थितानि वा सर्वाणि धनानि 'आददत' स्वीकृतवन्तः । समुद्रमच्यस्थितानां धनानामाकर्षणे किं साधन-मिति ? तदुच्यते—'तत्' तत्र पारुच्छेपीयास्वृक्षु यदेतत्पदं पाठोऽस्ति, कीदृशम् ? 'पुनःपदं' षट्मु पादेषु समाप्तेषु पुनः पश्चादुच्चार्यंमाणः 'सुमृळीको न आगिह'—इत्येवंविधः सष्ठमः पादः । स्पृ धनानाम् 'आसञ्जनाय' आसक्तानि कृत्वा समाकर्षणाय अङ्कुशोऽमूत् । यथा लोकेऽङ्कुशोनाऽऽकृष्यते, तद्वत्सप्तमेन पादेनासुरधनान्याकृष्टानि ॥

v. ११ [xxii. ६] इन [तीनों] लोकों के विषय में जब देव और असुरों ने परस्पर युद्ध किया तब उन देवों ने षष्ट अहः का ही अनुष्टान करके [उसकी सामर्थ्य से] असुरों को इन लोकों से निकाल दिया। उन [असुरों] के जो कुछ भी हाथियों के अपर लदे हुए [अथवा हाथ में रखकर छिपाए हुए] धन थे, इनको लेकर [स्वयं ही असुरों ने] समुद्र में फेंक दिया। तब देवों ने इन [परुन्छेप ऋषि द्वारा दृष्ट] छन्दों से ही [अनुष्टान करके उसकी सामर्थ्य से] उनके पीछे अनुगमन करके हाथियों के अपर स्थित अथवा उनके हाथ में अवस्थित [समुद्रस्थ] धन को ले लिया। उन [परुन्छेप ऋषि द्वारा दृष्ट ऋचाओं] में जो यह पाद है और जो [छः पादों की समाप्ति पर] पुनः उन्चार्यमाण ['सुमूळीको न आगहि' आदि जो सातवाँ] पाद है वही धनों को आर्काषत करने का अङ्कुश [मन्छली आदि फँसाने की किटिया] है।

वेदनं प्रशंसति-

आ द्विषतो वसु दत्ते निरेनमेभ्यः सर्वेभ्यो लोकेभ्यो नुदते, य एवं वेद ॥ ११ ॥ इति ।

वेदिता 'द्विषतः' शत्रोः सम्बन्धि 'वसु' धनं सर्वमादत्ते । एनं च 'द्विषन्तं' शत्रुं लोकेभ्यो 'निर्णुदते' निःसारयित<sup>४</sup> ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकारो' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये पश्चम-पश्चिकायां द्वितीयाध्याये (द्वाविशाध्याये) षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ (११) [१६४]

अभ्यासे भूयासमर्थं मन्यन्ते, यथाहो दर्शनीयाहो दर्शनीयेति; तत् पहच्छेपस्य शीलम्' इति निह० १०.४. ५।

२. 'वृषित्रिन्द्रः सुमृळीको न आ गिह'-इति ऋ० १.१३९.६। इह 'आ-गिह'-पदाम्यासः।

३. द्र० इतः पूर्वम्, १३८ पृ०।

४. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ५९३।

७६८ : ऐतरेयब्राह्मणम्

रि.७ पञ्चमपञ्चिकायां

जो इस प्रकार जानता है वह शत्रु सम्बन्धी सभी धन को ले लेता है और वह उस शत्रु को इन सभी लोकों से निकाल देता है।

।। इस प्रकार बाइसवें अध्याय के षष्ठ खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।। ६ ।।

अथ सप्तमः खण्डः

इदानी षष्ठमहर्विधत्ते-

द्यौर्वे देवता षष्ठमहर्वहित त्रयांस्त्रिशः स्तोमो रैवतं सामातिच्छन्दाइछन्दो यथादेवतमेनेन यथास्तोमं यथासाम यथाछन्दसं राध्नोति य एवं वेद ॥ इति ।

पूर्वत्र वागेकं गौरेकं द्यौरेकिमिति यत्तृतीयं देवतास्वरूपमुक्तं ने सेयं देवता षष्ठमहर्नि-वृद्धि । तथा स्तोमानां मध्ये त्रयस्त्रिशः स्तोमो निर्वाहकः । तस्य स्तोमस्य स्वरूपं छन्दोगैरेवमाम्नायते—'एकादशभ्यो हिं करोति स तिमृिभः स सप्तिमः स एकया, एकादशभ्यो हिं करोति स एकया स तिमृिभः स सप्तिमिरकादशभ्यो हिं करोति स सप्तिमः स एकया स तिमृिभः स सप्तिमिरकादशभ्यो हिं करोति स सप्तिमः स एकया स तिमृिभरन्तो व त्रयस्त्रिशः इति । अस्यायमर्थः—एक एव तृचस्त्रिभः पर्यायौरावर्तनीयः; तत्र प्रथमे पर्याये प्रथमायास्त्रिरभ्यासः, मध्यमायाः सप्तकृत्वोऽभ्यासः, उत्तमायाः सक्तृत्वोऽभ्यासः । द्वितीयपर्याये प्रथमायाः सप्तकृत्वोऽभ्यासः, मध्यमायाः सक्तृत्वोऽभ्यासः, उत्तमायाः सप्तकृत्वोऽभ्यासः । एवं 'त्रयस्त्रिश्वस्तोम' निष्पत्तिरिति । 'रेवतीर्नः सधमादे' इत्यस्यामृच्युत्पन्नं साम 'रैवतम्' । गायच्यादिभ्यश्छन्दोभ्योऽक्षरेरधिकत्वाद् 'अतिच्छन्दाः' इति कस्यिचच्छन्दसो नामध्यम् । अन्यत् पूर्ववद् व्याख्येयम् ।।

v.१२ [xxii.७] द्यौ [द्वादशाहगत नवरात्र के] षष्ठ दिन के निर्वाहक देवता हैं; [स्तोमों के मध्य] त्रयस्त्रिश स्तोम, रैवत साम और [छन्दों के मध्य] अतिच्छन्द नामक छन्द [निर्वाहक] हैं, जो इस प्रकार जानता है वह इससे देवता, स्तोम, साम और छन्द का अनितक्रमण कर समृद्ध होता है।

अत्र शस्त्रगतमन्त्रलिङ्गानि दशैयति—

यद्वै समानोदकं तत्वष्ठस्याह्नो रूपं; यद्ध्येव तृतीयमहस्तदेतत्पुनर्यत्वष्ठं; यदश्ववद्यदन्तवद् यत्पुनरावृत्तं यत्पुनर्तिनृत्तं यद्रतवद् यत्पर्यस्तवद् यत्त्रिवद्य-दन्तरूपं, यदुत्तमे पदे देवता निरुच्यते, यदसौ लोकोऽभ्युदितः ॥ इति ।

१. द्र० इतः पूर्वम् पृ० ७२७।

२. ता० त्रा० ३.३-७ ख० । त्रयस्त्रिशस्तोमस्य विष्टुतयः पञ्चः; तत्राद्या समन्यंशाख्या, सैवेयम् ।

३. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ६२५, टि० २।

दितीयाध्याये सप्तमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ७६९

'समानोदकं' तुल्यसमाधिकं यदस्ति, तत्षष्टस्याह्नो रूपम् । 'यद्धि एव' यदप्यन्यत् पूर्वत्र प्रथमे त्र्यहे तृतीयमहरस्ति, तदेतत्पुनरत्रानुसंधेयम्—यदिदानीं षष्टमहः प्रस्तूयते, तत् तदेव भवति पूर्विस्मस्तृतीयेऽहनि, यद्यल्लिङ्गमुक्तं, तत्पष्ठेऽपि द्रष्टव्यमित्यर्थः । यदश्ववदित्या-दिना यदसौ लोकोऽम्युदित इत्यन्तेन तान्येतानि लिङ्गानि दर्शितानि ॥१

जिस [मन्त्र] में समान समाप्ति है, वह षष्ट दिन का रूप है; जो [प्रथम त्र्यह के] तृतीय दिन का रूप कहा गया है वह पुनः इस [मध्यम त्र्यह के तृतीय दिन अर्थात्] षष्ठ विन का निरूपक है। जो [ऋचा] 'अश्व' शब्द से युक्त और 'अन्त' शब्द से युक्त हो, जिसमें पुनरावृत्ति [ = पठित का ही पुनः पाठ] हो और जिसमें स्वरिवशेष के द्वारा बार-बार अक्षरों की आवृत्ति हो, जो सहवास से युक्त हो, जो 'पर्यास' शब्द से युक्त हो, जो 'त्रि' शब्द से युक्त एवं अन्त शब्द से युक्त हो और जिसके अन्तिम पाद में देवता का अभिधान हो तथा जिस [ऋचा] में यह [स्वर्गं] लोक उक्त हो—[वे सब षष्ठ दिन के निरूपक हैं]।

अथ विशेषलिङ्गानि दशंयति—

यत्पारुच्छेपं, यत्सप्तपदं, यन्नाराशंसं, यन्नाभानेदिष्ठं, यद्भैवतं, यदितच्छन्दा, यत्कृतं, यत्तृतीयस्याह्नो रूपमेतानि व षष्ठस्याह्नो रूपाणि ॥ इति ।

परुच्छेपेन दृष्टं 'पारुच्छेपम्' । सप्तमिः पादैरूपेतं 'सप्तपदम्' । नराशंसाख्यमन्त्र-सम्बन्धि 'नाराशंसम्' । नामानेदिष्ठेन हृष्टं 'नामानेदिष्ठम्' । रैवतसामसम्बन्धि 'रैवतम्'। सप्तम्यश्छन्दोम्योऽधिकाक्षरत्वाद् 'अतिच्छन्दाः'। भूतार्थवाचिप्रत्यययुक्तं धातुमात्रं 'कृतं' तदप्युक्तम् अनुक्तं वा तृतीयस्याह्नो निरूपकम् । एतानि सर्वाणि षष्ठस्याह्नो निरूपकाणि वेदितव्यानि ॥

जो परुच्छेप ऋषि द्वारा दृष्ट है, जो सात पादों से युक्त है, जो नाराशंस अर्थात् नराशंस नामक मन्त्र सम्बन्धी है, जो नाभानेदिष्ठ ऋषि द्वारा दृष्ट है, जो रैवत-साम सम्बन्धी है, जो [सात छन्दों के अक्षरों से अधिक अक्षरों वाले] अतिच्छन्द नामक छन्द से युक्त है, जो भूतकालिक प्रत्यय या धातु से युक्त है और [कुछ कहा गया हो या न कहा गया हो वह सभी] जो तृतीय दिन के रूप हैं—ये सभी षष्ठ दिन के निरूपक हैं।

अथाज्यशस्त्रं विधत्ते—

'अयं जायत मनुषो धरीमणीति' षष्ठस्याह्न आज्यं भवति, पारुच्छेपमित-च्छन्दाः सप्तपदं षष्ठेऽहिन षष्ठस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

परुच्छेपेन दृष्टत्वमेकं लिङ्गम्, अतिच्छन्दस्त्वं द्वितीयं, सप्तपादोपेतत्वं तृतीयम् । एतेन लिङ्गत्रयेण षष्ठस्याह्नो निरूपकम् ॥

२. ऋ०१.१२८। द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ७१३।

७७० : ऐतरेयब्राह्मणम्

ि २२.७ पञ्चमपञ्चिकायां

'अयं जायत' आदि ऋचा षष्ठ अहः की आज्यशस्त्र होती है। परुच्छेप ऋषि द्वारा दृष्ट, अतिच्छन्द नामक छन्द से युक्त एवं सात पादों से युक्त [यह ऋचा] षष्ठ दिन में षष्ठ दिन का रूप है।

अथ प्रउगशस्त्रं विधत्ते--

स्तीणं ब्राहरूप नो याहि वीतय आ वां रथो नियुत्वान्वक्षदवसे सुषुमायात-मद्रिभिर्युवां स्तोमेभिर्देवयन्तो अश्विनाऽवर्मह इन्द्र वृषन्निन्द्रास्तु श्रौषळो षू णो अग्ने शृणुहि त्वमीळितो ये देवासो दिव्येकादशस्थेयमददाद्रभसमृण-च्युतिमिति प्रजगं; पारुच्छेपमितच्छन्दाः सप्तपदं षष्ठेऽहिन षष्ठस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'स्तीणं बहिः''-इत्याद्यस्तृच 'आ वां रथः' इति द्वितीयः 'सुषुमायातिमिति' तृतीयो 'युवां स्तोमेभिरिति'' चतुर्थो 'अवर्महः' इति द्वे ऋचौ 'वृषिन्नन्द्र' इत्येका, उमाभ्यां पश्चमस्तृचः । 'अस्तु श्रौषट्' इत्येका । 'ओ पूणः' इत्येका । 'ये देवासः' इत्येका । एतित्रत्यं षष्टः । 'इयमददात्' इति सप्तमः । इत्येतत् सर्वं प्रचगशस्त्रं कुर्यात् । लिङ्गानि पूर्ववत् ॥

'स्तीणं बहिरूप' (हे वायु, हमारे बिछे हुए कुशों की ओर आनन्द के लिए आओ), 'आ वां रथः' (हे वायु नियुत नामक घोड़ों से युक्त रथ तुम्हारे साथ-साथ इन्द्र को भी हमारी रक्षा के लिए लावे), 'सुषुमायातम्' (हे मित्र एवं वरुण ! हम पत्थरों से सोम कूटते हैं अतः तुम हमारे यज्ञ में आओ), 'युवां स्तोमेभिः' (हे अश्विनो, स्तुतियों से तुम्हें अनुकूल करने की इच्छा वाले यजमान), 'अवर्महः' (हे इन्द्र तुम महान् मेघ का विदारण करो), 'वृषित्रन्द्र' (हे कामवर्षक इन्द्र), 'अस्तु श्रौषद्' (ऐमा होवे), 'ओ षू णो अने' (हे अग्नि तुम हमारे द्वारा स्तुत होकर हमारा आह्वान सुनो), 'ये देवासो' (स्वर्ग में जो ग्यारह देव हैं) और 'इयमदाद्रभसं' (इन सरस्वती ने शीद्रगामी एवं ऋण से छुटकारा दिलाने वाले को दिया)—ये सभी प्रउगशस्त्र की ऋचाएँ हैं; परुच्छेप ऋषि द्वारा दृष्ट, अतिच्छन्द नामक छन्द से युक्त एवं सात पादों से युक्त [ऋचाएँ] छठवें दिन में छठवें दिन का रूप हैं।

१. 'अष्टर्चस्य पुरस्तात् स्यात् तूष्णींशसो निवित्तथा ।'—इति षड्गुरुशिष्यः ।

२. ऋ० १.१३५.१–३ । ३. ऋ० १.१३५.४–६ । ४. ऋ० १.१३७.१–३ ।

५. ऋ०१.१३९.३-५। ६. ऋ०१.१३३.६-७। ७. ऋ०१.१३९.६।

८. ऋ०१.१३९.१। ९. ऋ०१.१३९.७। १०. ऋ०१.१३९.११।

११. ऋ० ६.६१.१-३।

द्वितीयाध्याये सप्तमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ७७१

शस्त्रान्तरस्य प्रतिपदं तृचं विधत्ते—

'स पूर्व्यो महानामिति, मरुत्वतीयस्य प्रतिपदन्तो वै महदन्तः षष्ठमहः षष्ठेऽहनि षष्ठस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

अत्र महानामिति महच्छव्दः पादस्यान्ते दृश्यते, षष्टं चाहः पृष्ठघाख्यस्य षडहस्यान्तो भवति, तस्मादन्तत्विलङ्गिन पष्ठेऽहिन योग्यम् । यद्वा, महत्तोऽप्यधिकस्थानस्याभावात् महदन्त इत्यन्तवत्त्वं व्याख्येयम् ॥

'स पूर्व्यो महानाम्' (वह महान् में प्रथम) आदि सक्तवतीयशस्त्र की प्रतिपद् है [यद्यपि तृतीय दिन का लक्षक 'अन्त' शब्द इसमें नहीं है तथापि 'महत्' शब्द है और [इच्छित वस्तु में महान् वस्तु की ही कामना होने से अथवा महान् से अधिक अन्य का अभाव होने से] 'महत्' ही अन्त है तथा छठवाँ दिन भी [पृष्ठचषडह के अन्त में होता है। अतः] छठे दिन में [यह अन्त साम्य के कारण] छठवें दिन का रूप है।

तृतीयेनाह्ना सह समानशस्त्रक्लृष्ठियुक्तं मन्त्रजातं दर्शयति-

'त्रय इन्द्रस्य सोमा<sup>२</sup>' 'इन्द्र नेदीय एदिहि<sup>3</sup>' 'प्र नूनं <sup>3</sup>ब्रह्मणस्पतिरग्निनेता<sup>५</sup>' 'त्वं सोम क्रतुभिः<sup>६</sup>' 'पिन्वन्त्यपो<sup>७</sup>' 'निकः सुदासो रथिमिति<sup>3</sup>' तृतीयेनाह्ना समान आतानः षष्टेऽहनि षष्टस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'त्रय इन्द्रस्य सोमा', 'इन्द्र नेदीय', 'प्र नूनं', 'अग्निनेंता', 'त्वं सोम', 'पिन्वन्त्यपो' और 'निकः सुदासो' आदि ऋचाएँ तृतीय दिन के समान क्रमागत षष्ट दिन में षष्ट दिन का रूप हैं।

परुच्छेपेन दृष्टं सूक्तं दर्शयति-

'यं त्वं रथमिन्द्र मेधसातय इति°' सूक्तं पारुन्छेपमतिन्छन्दाः सप्तपदं षष्ठेऽ-हिन षष्ठस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'यं त्वं रथम्' इत्यादि सूक्त परुच्छेप ऋषि द्वारा दृष्ट, अतिच्छन्द नामक छन्द में निबद्ध एवं सात पादों से युक्त सूक्त छठवें दिन में छठवें दिन का रूप है।

तृल्यावसानत्वलिङ्गोपेतं सुक्तं दर्शयति—

'स यो वृषा वृष्ण्येभिः समोका इति' क्षेत्रं समानोदकः; षष्ठेऽहिन षष्ठ-स्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

१. ऋ ○ ८.६३.१।

५. ऋ० ३.२०। ६. ऋ० १.९१। ७. ऋ० १.६४।

८. 寒 0 9.37 | ९. 寒 0 १.१79 | १०. 寒 0 १.१०० |

'मरुत्वान्नो भवतु'-इत्यस्य चतुर्थंपादस्य सर्वास्वृक्षु विद्यमानत्वात् समानोदकंत्वम् ॥ 'स यो वृषा' इत्यादि सूक्त [की सभी ऋचाओं में 'मरुत्वान्नो भवतु' आदि पाद पुनरुक्त होने से] समान समाप्ति छठवें दिन में छठवें दिन का रूप है ।

तृचात्मकं सूक्तान्तरं विधत्ते—

'इन्द्रं मरुत्व इह पाहि सोमिमिति' सूक्तं; तेभिः साकं पिबतु वृत्रखाद इत्यन्तो वै खादोऽन्तः षष्ठमहः षष्ठेऽहिन षष्ठस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

अस्मिन् सूक्ते 'तेभिः साकम्'-इत्यादिस्तृतीयस्यामृचि तृतीयः पादः । तत्र वृत्रं खादित मक्षयतीति 'वृत्रखादः' तेन भक्षणेन वृत्रस्यावसानं मरणं संपद्यते । तस्मात् खादो वृत्रस्यान्तः । षष्ठस्यान्तत्वं पूर्वमेवोक्तम्, अतोऽन्तवत्त्वलिङ्गम् । यद्यपोदं सूक्तं न भवति , तथाऽपि सूक्तस्थानापन्नत्वात् सूक्तमित्युक्तम् ॥

'इन्द्र मरुत्व इह' आदि सूक्त में 'तेभिः साकं पिबतु वृत्रखाद' आदि [तृतीय ऋचा के तृतीय पाद] में ['वृत्र का भक्षण करता है' यह वृत्रखाद शब्द वृत्र के अवसान का वाचक होने से] खादः अर्थात् भक्षण ही अन्त है और छठवां दिन पृष्ठचषडह के अन्त में होने से छठें दिन में छठे दिन का रूप है।

सूक्तगतं छन्दः प्रशंसति—

तदु त्रष्टुभं, तेन प्रतिष्ठितपदेन सवनं दाधारायतनादेवैतेन न प्रच्यवते ॥इति। पूर्ववद व्याख्येयम् ॥

वह त्रिष्टुप् छन्दस्क सूक्त है। प्रतिष्टित पद [अर्थात् नियत अक्षर संख्या] से युक्त उस [सूक्त] से [माध्यन्दिन] सवन [गत मरुत्वतीय शस्त्र] धारित होता है। अतः इस [सूक्त] से वह अपने स्थान से कभी भी च्युत नहीं होता है।

शस्त्रस्यान्तिमं तृचं विधत्ते-

'अयं ह येन वा इदिमिति'<sup>3</sup> पर्यासः; स्वर्मरुत्वता जितिमत्यन्तो वै जितमन्तः षष्ठमहः, षष्ठेऽहिन षष्ठस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'स्वर्मम्त्वता जितम्'-इति द्वितीयः पादः तत्र भूतार्थवाचि-क्त-प्रत्ययान्तो जयतिभातुरेकं लिङ्गम्; किञ्च जयस्य युद्धावसानत्वाज्जितमिति शब्दोऽन्तप्रतिपादकः, तदेतदन्तवत्त्वम-परं लिङ्गम् ॥

१. 寒0 3.48.6-91

२. अस्ति दाशतय्यां तृतीयस्य चतुर्थे चर्षणीधृतमिति द्वादशच्चे त्रयोदशं सूक्तम्; तदीय तृतीयतृचस्यैवात्र ग्रहणिमष्टम् । तदेतत् 'षष्ठेऽहिनि षष्ठस्य'—इति खण्डे (८.१) आश्व-लायनेन स्पष्टीकृतम्—'इन्द्र मरुत्व इति तिस्र इति मरुत्वतीयम्'—इति ।

३. ऋ०८.६५।

वितीयाध्याये सप्तमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ७७३

'अयं ह येन' इत्यादि तृच विशेष पर्यास [पूर्वोक्त ऋचाओं के अन्त में प्रक्षेपणीय] है। इसके 'स्वर्मस्त्वता जितम्' आदि द्वितीय पाद में [भूतार्थ का वाचक 'जय' घातु का रूप है वस्तुतः जय युद्ध के अवसान का सूचक होने से] 'जितम्' ही अन्त है और छठवाँ दिन [पृष्ठचषडह के] अन्त में होने से छठें दिन में छठे दिन का रूप है।

तत्रावस्थितच्छन्दः प्रसंशाद्वारा निविद्धानं विधत्ते-

ता उ गायत्रयो, गायत्रयो वा एतस्य त्र्यहस्य मध्यंदिनं वहन्ति, तद्दैतच्छन्दो वहति, यस्मिन्निविद्धीयते; तस्माद् गायत्रीषु निविदं दधाति ॥ इति । पूर्ववद् व्याख्येयम् ॥

उस [सूक्त] की ऋचाएँ गायत्री छन्दस्क हैं और गायत्री ही इस त्र्यह के मध्यन्दिन सबन के बाहक हैं। जिस [छन्द] में निबिद् [पद समूह] प्रक्षिप्त होते हैं, वही छन्द [सबन का] निर्वाहक होता है। इस निर्वाहकत्व के कारण गायत्री ऋचाओं में निविद् प्रक्षिप्त होते हैं।

रैवतसामसाध्यपृष्ठस्तोत्रस्याधारभूतं स्तोत्रियं तृवमनुरूपं तृचं च विधत्ते— 'रेवतीर्नः सधमादे' रेवाँ इद्रेवतः स्तोतेति रैवतं पृष्ठं भवति, बाहंतेऽहिन षष्टेऽहिन षष्ठस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'रेवर्तीर्नः सधमादेः' इति स्तोत्रियतृचो 'रेवान्' इत्यनुरूपः । रैवतं साम बृहत्साम्न उत्पन्नम्<sup>3</sup>, अह्नश्च युग्मत्वाद् बार्हतम्<sup>४</sup>। सोऽयं बृहत्सम्बन्धो भवति लिङ्गम् ॥

[निष्केवत्यशस्त्र]—'रेवतीर्नः' इत्यादि स्तोत्रिय तृच और 'रेवां इद्रेवतः' आदि अनुरूप तृच रैवत [साय] युक्त पृष्ठ [स्तोत्र] होता है जो बृहत् साम सम्बन्धी दिन [युग्म] षष्ट दिन में षष्ट दिन का रूप है।

अच्युतत्विङ्गोपेतामृचं विधत्ते—

'यद्वावानेति' धाय्याऽच्युता ॥ इति ।

'यद्वावान' इत्यादि धाय्या [प्रथम दिन विहित होने से] अच्युत है।

तां धाय्यामनु बृहत्साम्नो योनिभूतं प्रगाथं विधत्ते—

'त्वामिद्धि हवामह इति' बृहतो योनिमनु निवर्तयितः; बार्हतं ह्योतव-हरायतनेन ॥ इति ।

अह्नो बार्हतत्वं पूर्वमेवोक्तम्, तदेवात्र बृहत्सामसम्बन्धरूपं लिङ्गम् ॥

२. ऋ० ८.२.१३-१५।

४. द्र० इतः पूर्वम्, ६८७ पृ० टि०।

१. 雅 0 १.३0.१३-१५ 1

३. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ६८६।

५. ऋ० १०.७४.६।

६. ऋ० ६.४६.१,२।

'त्वामिद्धि हवामहे' (= हम तुम्हें बुलाते हैं) इत्यादि ऋचा में बृहत् साम [उत्पन्न है अतः] योनिभूत इस प्रगाथ का [पूर्वोक्त धाय्या के] बाद में शंसन करता है [युग्म अहः स्वरूप] स्थान के द्वारा यह दिन बृहत्साय सम्बन्धी है।

रैवतसामसम्बन्धिनं सामप्रगाथं विधत्ते—

'इन्द्रिमद्देवतातय इति' सामप्रगाथो निनृत्तवान् षष्ठेऽहिन षष्टस्याङ्गो रूपम् ॥ इति ।

अस्य प्रगाथस्य सर्वेष्विप पादेषु 'इन्द्र'शब्दावृत्तेस्तालध्विनिसदृशत्वान्निनृत्तविल्लङ्गम् ॥ 'इन्द्रिमिद्देवतातय' इत्यादि साम प्रगाथ है । [इसके सभी पादों में 'इन्द्र' शब्द की आवृत्ति होने से] ताल और ध्विन की समानता युक्त यह षष्ट दिन में षष्ट दिन का रूप है ।

अच्युतत्वलिङ्गकं सुक्तविशेषं विधत्ते-

'त्यमु षु वाजिनं देवजूतिमिति' ताक्ष्यों उच्युतः ।। १२ ।। इति ।

श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयन्नाह्मणभाष्ये पञ्चम-पञ्चिकायां द्वितीयाध्याये (द्वाविशाध्याये) सप्तमः खण्डः ।। ७ ।। (१२) [१६५] 'त्यम् षु' इत्यादि ताक्ष्यं देवताक सूक्तः [प्रथम दिन विहित होने से] अच्युत है ।
 ।। इस प्रकार बाइसर्वे अध्याय के सातवें खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।। ७ ।।

#### अथ अष्टमः खण्डः

पारुच्छेपत्वादिलिङ्गत्रयोपेतं सूक्तं विधत्ते-

'एन्द्र याह्य प नः परावत इति' सूक्तं, पारुच्छेपमतिच्छन्दाः सप्तपदं, पष्टेऽहिन षष्ठस्याह्नो रूपम् ।। इति ।

v. १३ [xxii. ८] 'एन्द्र याहजुप' इत्याबि सुक्त परुच्छेप ऋषि द्वारा वृष्ट, अतिच्छन्द नामक छन्द में निबद्ध एवं सात पादों से युक्त षष्ट दिन में षष्ट दिन का रूप है।

तुल्यसमाप्तिकत्वलिङ्गोपेतं सूक्तं विधत्ते—

'प्र घा न्वस्य महतो महानीति' सूक्तं, समानोदकं, षष्ठेऽहिन षष्ठस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

<sup>₹.</sup> 死 ○ ८.३.५,६ 1

२. ऋ० १०.१७८.१।

<sup>3.</sup> 死0 8.8301

४. 港 ~ ? . १५ 1

द्वितीयाध्याये अष्टमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसिहतम् : ७७५

'सोमस्य ता मद इन्द्रश्वकार'-इत्यस्य चतुर्थपादस्य बहुष्वृशु विद्यमानत्वात् समानोदर्कत्वम् ॥

'प्र घा न्वस्य' इत्यादि सूक्त की [अनेक ऋचाओं में 'सोमस्य ता मद इन्द्रश्रकार' आदि पाद पुनरुक्त होने से] समान समाप्ति छठवें दिन में छठवें दिन का रूप है।

तिष्ठतिधातुरूपिलङ्गयुक्तं सूक्तं विधत्ते—

'अभूरेको रियपते रयोणामिति' सूक्तं, रथमा तिष्ठ तुविनृम्ण भीममित्यन्तो वै स्थितमन्तः षष्ठमहः षष्ठेऽहिन षष्ठस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'अभूरेकः' इत्यस्य सूक्तस्य पञ्चम्यामृचि 'रथमा तिष्ठेति' द्वितीयः पादः; तत्र स्थित-शब्दार्थवाची तिष्ठतिधातुर्विद्यते, स च गतिनिवृत्तिरूपत्वादन्तो मवति; षष्ठस्याह्नोऽन्तत्वं पूर्वभुक्तम्; अतोऽन्तवत्त्वं लिङ्गम् ॥

'अभूरेको रियपते' इत्यादि सूक्त के [पाँचवीं ऋचा के] 'रथमातिष्ठ' आदि द्वितीय पाद में [स्थित शब्दार्थं वाचक 'स्था' घातु के गितरोघक होने से] स्थितम् अर्थात् 'रुक जाना' ही अन्त है और छठवाँ दिन पृष्ठचषडह के अन्त में होने से यह छठे दिन में छठे दिन का रूप है।

तत्रत्यं छन्दः प्रशंसति-

तदु त्रैष्टुभं तेन प्रतिष्ठितपदेन सवनं दाधारायतनादेवैतेन न प्रच्यवते ॥ इति । पूर्ववद् व्याख्येयम् ॥

वह त्रिष्टुप् छन्दस्क सूक्त है, प्रतिष्ठित पद् [अर्थात् नियताक्षर संख्या] से युक्त उस [सूक्त] से [माध्यन्दिन] सबन [गत निष्केवल्यशस्त्र] धारित होता है; अतः इस [सूक्त] से वह अपने स्थान से कभी भी च्युत नहीं होता है।

निष्केवल्यस्य शस्त्रस्यान्तिमं तृचं विधत्ते-

उप नो हरिभिः सुतिमित पर्यासः, समानोदर्कः, षष्टेऽहिन षष्टस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

तिसृष्वप्यृक्षु 'उप नो हरिमिः'-इति पादस्यैकत्वात् समानोदर्कत्वम् ॥

'उप नो हरिभिः' इत्यादि तृचिविशेष पर्यास [पूर्वोक्त ऋचाओं के अन्त में प्रक्षेपणीय] है; इसके [तीनों ऋचाओं में 'उप नो हरिभिः' आदि] पाद की समानता [के कारण] यह षष्ठ दिन में षष्ठ दिन का रूप है।

१. प्र घा न्वस्येति दशचं सूक्तम्; तत्र द्वितीयाद्यष्टसु सर्वत्रैवास्त्येष पादः ।

२. ऋ०६.३१।

ि २२.८ पञ्चमपञ्चिकायां

७७६ : ऐतरेयब्राह्मणस्

तत्र निविद्धानं विधत्ते--

ता उ गायत्र्यो, गायत्र्यो वा एतस्य त्र्यहस्य मध्यन्दिनं वहन्तिः; तद्दैतच्छन्दो वहति, यस्मिन्निविद्धीयतेः; तस्माद् गायत्रीषु निविदं दधाति ॥ इति । पूर्ववद् व्याख्येयम् ॥

उस [सूक्त] की ऋचाएँ गायत्री छन्दस्क हैं, और गायत्री ही इस त्र्यह के मध्यन्दिन सवन के वाहक हैं। जिस [छन्द] में निविद् [पद-समूह] प्रक्षिप्त होते हैं; वही छन्द [सवन का] निर्वाहक होता है। इस निर्वाहकत्व के कारण गायत्री ऋचाओं में निविद् प्रक्षिप्त होते हैं।

शस्त्रान्तरस्य प्रतिपदेकामृचं विधत्ते—

'अभि त्यं देवं सवितारमोण्योरिति' वैद्वदेवस्य प्रतिपदित्रच्छन्दाः; षष्ठेऽहिन षष्ठस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

अतिच्छन्दस्त्वमत्र लिङ्गम् ॥

'अभि त्यं देवं' इत्यादि वैश्वदेव [शस्त्र] की प्रतिपद् ऋचा है, अतिच्छन्द में निबद्ध यह षष्ट दिन में षष्ट दिन का रूप है।

प्रतिपच्छेषमृग्द्यमनुचरतृचं च विधत्ते-

तत्सवितुर्वरेण्यं, दोषो आगादित्यनुचरोऽन्तो वै गतमन्तः षष्ठमहः षष्ठेऽहिन षष्ठस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'तत्सिवतुः' इति दे ऋची, प्रतिपच्छेषभूते । 'दोषो आगात्' इत्येष सूत्रे पिठतः तृचोऽनुचरः । अत्र भूतार्थंवाची 'गिम' धातुर्योऽस्ति, तस्यार्थः आगादिति शब्देनोच्यते । भूतार्थंवाचित्वाद् गतं गमनसमाप्तिरन्तो भवति । तदेतदन्तवच्वं लिङ्गम् । यस्मादत्र सूत्रकारोऽभि त्यमित्येकामृचं तत्सिवतुरिति द्वे ऋचौ मिलित्वा प्रतिपत्तृचत्वेनोक्त्वा दोषो आगादित्यादिकस्तृचोऽनुचर इत्युक्तवान् , तस्मादस्माभिस्तत्सिवतुरिति वाक्यं पूर्वशेषत्वेन विच्छेदनीयम् ॥

१. सा॰ छ० आ० ५.२.३.८; वाज० सं० ४.२५; अथर्व० ११.४.२।

२. ऋ० ३.६२.१०, ११।

३. आश्व॰ श्रौ**॰** ८.१.१८ (सा॰ छ॰ आ॰ २.२.४.३)।

४. 'अभि त्यं देवं सिवतारमोण्योरित्येका, तत् सिवतुर्वरेण्यमिति हे; दोषो आगाद बृहद् गाय हुमद्धेह्याथर्वण । स्तुहि देवं सिवतारम् ।। "वैश्वदेवस्य प्रतिपदनुचरौ'— इति आश्व० श्रौ० ८.१.१८ ।

वितीयाध्याये अष्टमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ७७७

'तत्सिवतुः' इत्यादि दो प्रतिपद् ऋचा और 'दोषो अगात्' आदि [आइव० श्रो० सूत्र में पिठत] अनुचर तृच हैं [भूतार्थदाचक गम् धातु का अर्थ 'आगात्' शब्द से उक्त है अतः गमनसमाप्ति होने से] 'गतम्' अर्थात् चला जाना ही अन्त है, और छठवां दिन पृष्ठच षडह के अन्त में होने से यह छठें दिन में छठे दिन का रूप है।

सवितृदेवताकं सूक्तं विधत्ते—

'उद् ष्य देवः सविता सवायेति' सावित्रं, शश्वतमं तदपा विह्नरस्थादि-त्यन्तो वै स्थितमन्तः षष्टमहः षष्ठेऽहिन षष्ठस्याह्नो रूपम् ॥ इति । शश्वतमित्यादिद्वितीयः पादः, तस्मिन्नस्थादिति भूतार्थवाचित्रत्ययान्तस्तिष्ठतिषातुः श्रृतः, तच्च स्थितत्वं गमनस्यान्तः; तदिदमन्तवत्वं लिङ्गम् ॥

'उदुष्य देवः' आदि सिवत् देवताक तूक्त के [दितीय पाद] 'शश्वत्तमं' आदि के 'अस्थात्' शब्द में [भूतार्थवाचक 'स्था' धातु के होने से] स्थित होना ही गमन का अन्त है और षष्ट दिन पृष्ठचषडह के अन्त में होने से यह छठवें दिन में छठें दिन का रूप है।

तुल्यसमाधिलिङ्गकं सूक्तं विधत्ते—

'कतरा पूर्वा कतरापराधोरिति' द्यावापृथिवीयं, समानोदकं, षष्ठेऽहित षष्ठस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

द्वितीयस्या ऋचश्रतुर्थे पादे 'द्यावा रक्षतं पृथिवी' – इत्युक्तत्वात् इदं सूक्तं द्यावा-पृथिवीयम्; तत्र 'द्यावा रक्षतिमिति' पादस्य बहुष् ऋक्षु विद्यमानत्वात् समानोदकंत्वम् ॥

'कतरा पूर्वा' आदि सूक्त द्यावापृथिवी देवताक सूक्त कि बहुत ऋचाओं में 'द्यावा रक्षतम्' आदि पाद की पुनरुक्ति होने से] समान समाप्ति से युक्त यह षष्ठ दिन में षष्ठ दिन का रूप है।

ऋभुदेवताकं सूक्तद्वयं विधत्ते—

'किमु श्रेष्ठः कि यविष्ठो न आजगन्तुप नो वाजा अध्वरमृभुक्षा' इत्यार्भवं, नाराशंसं त्रिवत् षष्ठेऽहनि षष्ठस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'किमु श्रेष्ठः" इत्यस्मिन् सूक्ते त्रयोदश्चः शंसनीयाः । तत्र चतुर्थ्या ऋचः प्रथमपदे 'चक्रवांस ऋभवः'—इति श्रुतत्वादिदमार्भवम् । 'उप नः" इति सूक्ते चतस्रः; तत्र प्रथम-पादे 'ऋभुक्षाः' इति श्रुतत्वात् तदप्यार्भवम् । ऋभवो हि नरा मनुष्याः, अत एव

१. ऋ० २.३८।

३. ऋ० १.१६१ ।

२. ऋ०१.१८५।

४. ऋ० ४.३७।

मनुष्यानन्तः प्रवेशयितुमसहमाना अग्निवस्वादयः सोमपानवेलायामृभून् निःसारितवन्तः। एतच्च 'आर्भवं शंसित । ऋभवो वै देवेषु' इत्यादावुपास्थानेन तुल्यमवगम्यते । ते च नरा ऋभवः 'शस्यन्ते' कथ्यन्ते यस्मिन् सूक्ते, तन्नाराशंसं, तदेकं लिङ्गम् । तथैव 'उप नो वाजाः' इति सूक्तस्य तृतीयायामृचि 'त्र्युदयम्'—इति त्रिशब्दः श्रुतः, तदेतित्त्रत्वं द्वितीयं लिङ्गम् ॥

'किसु श्रेष्ठः' आदि ऋभु देवताक [जिस सूक्त में ऋभु आदि नर का शंसन होता है वह] नाराशंस सूक्त है। ['उप नो वाजा' आदि सूक्त के तृतीय ऋचा में 'त्र्युदयम्' में त्रिशब्द होने से] 'त्रि' शब्द युक्त षष्ठ दिन में यह षष्ठ दिन का रूप है।

अथ बहुदेवताकं सूक्तं विधत्ते—

'इदिमत्था रौद्रं गूर्तवचा, ये यज्ञेन दक्षिणया समक्ता' इति वैश्व-देवम् ॥ १३ ॥ इति ।

'इदमित्था<sup>२</sup>'-इत्येकं सूक्तं 'ये यज्ञेन<sup>3</sup>'-इत्यपरम् ॥

'इदमित्था' आदि और 'ये यज्ञेन' आदि वैश्वदेवताक सुक्त हैं।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यं विरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरैयब्राह्मणभाष्ये पश्चम-पश्चिकायां द्वितीयाध्याये (द्वाविशाष्ट्याये) अष्टमः खण्डः ।। ८ ।। (१३) [१६६] ।। इस प्रकार बाइसवें अध्याय के आठवें खण्ड की हिन्दी पूर्णं हुई ।। ८ ।।

#### अथ नवमः लण्डः

पूर्वोक्ते सूक्तद्वये लिङ्गं दर्शयति—

नाभानेदिष्ठं शंसति ॥ इति ।

नामानेदिष्ठाख्यः कश्चिन्महर्षिः, तेन दृष्टम्, पूर्वोक्तं<sup>४</sup> सूक्तद्वयं 'नामानेदिष्ठं' तच्छंसेत् । अतो महर्षिसम्बन्ध एवात्र लिङ्गम् ॥

v. १४ [xxii. ९] नाभानेविष्ठ [ऋषि द्वारा दृष्ट पूर्वोक्त सूक्त द्वय] का शंसन करता है ।

तदेतत्सूक्तद्वयं प्रशंसितुमुपाख्यानमाह—

नाभानेदिष्ठं वै मानवं ब्रह्मचर्यं वसन्तं भ्रातरो निरभजन् सोऽब्रवीदेत्य किं मह्मभाक्तेत्येतमेव निष्ठावमववदितारिमत्यब्रुवंस्तस्माद्धाप्येर्तीह पितरं पुत्रा निष्ठावोऽववदितेत्येवाचक्षते ॥ इति ।

१. द्र० इतः पूर्वम्, ४८५ पृ०, ६ खण्डे । २. ऋ० १०.६१।

३. ऋ० १०.६२। ४. द्र० इदमेव पृष्ठे १० पं। ५. तु० ऐ०ब्रा० vi. २७।

द्वितीयाध्याये नवमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् । ७७९

मनोः पुत्रो नामानेदिष्ठो नाम बालको गुरुगृहे 'ब्रह्मचर्यं वसित'—उपनीतः सन् वेदमध्येतुं तत्र तिष्ठति । तदानीं तस्य ज्येष्ठभातरो मनोः पितुर्धनं स्वार्थं विमजन्तः, तं 
बालकं 'निरमजन्' मागरिहतमकुर्वन् । बालोऽयं ब्रह्मचारी वेदमेवाम्यस्यतु कि तस्य 
धनेनेति मत्वा मागं न दत्तवन्तः । तदानीं 'सः' नामानेदिष्ठः 'एत्य' वेदाम्यासं कृत्वा 
समागत्य भ्रातृनिदमब्रवीत्—हे भ्रातरा, मह्यं 'किस् अभाक्त' कि नाम वस्तु मागत्वेन 
यूयं पृथक्त्वेन कृतवन्त इति । ते च भ्रातर 'एतमेव' मनुं पितरं हस्तेन प्रदश्यं हे नामानेदिष्ठ ! वयं नो जानीमस्तमेव पृच्छेत्यब्रुवन् । कीहर्यं मनुम् ? 'निष्ठावम्' धनविमागादेर्धमंरहस्यं निःशेषेण स्थितिनिणंयो निष्ठा, सा यस्मिन्नस्ति स निष्ठावः; तादृशं धमंरहस्यस्य निणंतारिमत्यर्थः । 'अववदितारम्' ज्येष्ठपुत्रस्यतावत्, द्वितीयस्यतावत्, अन्यस्यैतावत्, इत्यवच्छिद्य वेदितुं समर्थोऽववदिता ताहशम् । अयमर्थः—अयं मनुर्धमंशास्त्रकर्तृत्वाद्धमंरहस्यनिर्णयवान् पितृत्वेन तवैतावदित्यवच्छिद्य वक्तुं समर्थश्व । तस्मान्मदीयो
भागः क इति मनुमेव पृच्छेत्यब्रुवन् । यस्मादस्य भ्रातर एवमुक्तवन्तः, तस्मादिदानीमिष्
पितरं पुत्रा इत्यनेन प्रकारेण थाचक्षते । केन प्रकारेणिति ? सोऽभिधीयते— थयं पिता
'निष्ठावः, निर्णयवान्' अस्यैतावदित्यवच्छिद्य वदिता चेति ।।

[मनु के पुत्र] नाभानेविष्ठ मानव जब [वेद पढ़ने के लिए] बहुए चर्याश्रम में निवास कर रहे थे तब उनके [बड़े] भाई ने पिता के धन में भाग देने से उन्हें निराकृत कर दिया। वह [वेदाभ्यास से] आकर [भाइयों से इस प्रकार] बोले—हे भाइयों! मेरे लिए कौन सा भाग अलग किया गया है? [उन भाइयों ने अपने पिता मनु की ओर हाय दिखाकर] 'इन्हीं धर्मरहस्य-निर्णता और न्यायप्रदाता [पिता से पूछों]'—ऐसा कहा। इसीलिए अभी भी यहाँ पिता को पुत्र इस प्रकार ही 'धर्माधर्म निर्णता और फैसला करने वाला' कहते हैं।

तत ऊच्वं नामानेदिष्ठस्य कृत्यं दर्शयति—

स पितरमेत्याबवीत्, न्त्वां ह वाव मह्यं तताभाक्षुरिति तं पिताऽब्रवीन्मा पुत्रक तदादृथाः, न्अङ्गिरसो वा इमे स्वर्गाय लोकाय सत्रमासते, ते षष्ठं षष्ठमेवाहरागत्य मुह्यन्ति, तानेते सूक्ते षष्ठेऽहिन शंसयः तेषां यत्सहस्रं सत्र-पिरवेषणं, तत्ते स्वर्यन्तो दास्यन्तीतिः तथेति ॥ इति ।

पिता निष्ठाव इत्युक्तो निष्ठां कार्यव्यवस्थितिम् ।

वाति प्रापयित ण्यर्थाद् वातेरनुपसर्गकात् ॥

मत्वर्थे वाववदिता शिक्षकोऽवेति सान्त्वने ।

भजेति शेषः पितरं मज पृच्छेति तेऽब्रुवन् ॥

—दित षडगरु

१. 'एतमेव पितरं निष्ठावमववदितारम् । तुभ्यममक्ष्महीति वाक्यशेषः । निष्ठावो धर्मा-धर्मानुष्ठानाननुष्ठानव्यवस्थापकः । अववधिता शासिता धाता'—

७८० : ऐतरेयब्राह्मणम्

[ २२.९ पञ्चमपञ्चिकायां

'सः' नामानेदिष्ठो भ्रातृभिस्तथोक्तः सन् पितरं प्रत्यागत्येदमद्रवीत्, —हे पितमं ह्यं 'त्वां ह वाव' त्वामेव भ्रातरः सर्वेऽपि 'अभाक्षः' भागमकार्षः, अतो मदीयो भागस्त्वय्यस्ति, तं मे देहीत्यिभिप्रायः। ततः 'तं' नाभानेदिष्ठं 'पिता' मनुरेवमद्रवीत् —हे 'पुत्रक' बालक भ्रातॄणां वचनं 'मा आदृथाः' तस्मिन् वचने आदरं मा कार्षीः। नास्त्येव मद्धस्ते त्वदीयो मागः, सर्वंमिप धनं त्वद्भातृभिर्गृहीतम्। तव तु धनप्राप्त्यर्थं मेकमुपायं कथिष्ठ्यामि, — अङ्गिरोनामका महर्षयः 'इमे' समीपदेशवितः स्वर्गार्थं सत्रमनुतिष्ठन्ति, ते पुनः पुनः सत्रमुपक्रम्य, तदा तदा प्राप्तं तत्तत् षष्ठभेवाहरागत्य तत्र तत्र मन्त्रवाहुल्ये 'मुद्धान्ति' भ्रान्ताः सन्तः सत्रसमाधिमप्राप्य सर्वदा क्लिश्यन्ति; 'तान्' महर्षीन् षष्ठेऽहिन्, त्वं गत्वा 'इदिमत्था'—इति 'ये यज्ञेनेति' चैते उभे सूवते शंसयः, ततः 'तेषाय्' ऋषीणां 'यत्' सहस्रसंख्याकं धनं 'सत्रपरिवेषणं' सत्रार्थं परितः संपादितमस्ति, तत्सर्वंमनुष्ठानादूर्वंमन्विष्टं धनं 'ते' तुभ्यमङ्गिरसो महर्षयः स्वर्गं प्राप्नुवन्तो दास्यन्तीति। 'तथा' अस्त्वित तत् पितृवचनं नाभानेदिष्टोऽङ्गीचकार।।

वह [नाभानेदिष्ठ] पिता के पास आकर बोले—हे तात ! बेरे भाइयों ने सभी कुछ सम्पत्ति का भाग बाँट लिया है और भेरा भाग आपके पास है, उसे दे देवें । उससे पिता [मनु] बोले—हे बालक ! भाइयों के वचन का आदर मत करो [मेरे पास तुम्हारा भाग नहीं है; तुम्हारे भाइयों के द्वारा सभी ले लिया गया है । तुम्हारे लिए धन प्राप्त्यथं में एक उपाय बताता हूँ—] 'ये अङ्गिरा नामक महर्षि [समीपवर्ती देश में] स्वर्ग लोक के लिए सत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं । वे पुनः पुनः सत्र का उपक्रम करके [उस-उस समय प्राप्त] उस-उस षष्ठ अहः पर आकर [मन्त्रबाहुल्य के कारण] भ्रान्त हो जाते हैं [अतः सत्र का उपसंहार नहीं कर पाते] । उन महर्षियों को षष्ठ अहः में तुम जाकर इन दो ['इदिमत्या' और 'ये यज्ञेन'] सूक्त का शंसन कराओ । उन [ऋषियों] की जो सहस्र संख्याक सत्र की दक्षिणा है उसे [सत्रावसान के बाद] स्वर्गलोक को प्राप्त करते हुए वे तुम्हें [अविशिष्ट धन] दे देंगे ।' [उसने कहा—] 'ठीक है ।'

अङ्गीकारादूर्वं कि कृतवानित्याशङ्कच तद्वृत्तान्तं दर्शयित-

तानुपैतप्रतिगृभ्णीत मानवं सुमेधस इति; तमबुवन्, किंकामो वदसीतीदमेव वः षष्टमहः प्रज्ञापयानीत्यब्रवीदथ यद्वा, एतत्सहस्रं सत्रपरिवेषणं, तन्मे स्वर्धन्तो दत्तेति; तथेति; तानेते सूक्ते षष्टेऽहन्यशंसयत्,—ततो वै ते प्रयज्ञ-मजानन् प्र स्वर्गं लोकम् ॥ इति ।

१. 'परिवेषणं मोजनं' तदुपायाः परावः परिवेषणशब्देन लक्ष्यन्ते, सम्राड् धृग् इत्येव-मादयः'—इति गोविन्दस्वामी ।

द्वितीयाध्याये नवमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ७८१

'तान्' अङ्गिरसो महर्षीन् 'उपैत्, नामानेदिष्ठः समीपं प्राप्तवान्, प्राप्य च प्रतिगृम्णीत'—इत्यादिमन्त्रपादेनैव महर्षीणामग्रे किंचिद्वचनमुक्तवान् । तस्य पादस्यायमण्रंः—
हे 'सुमेधसः' शोमनमेधायुक्ता अग्निरसः, 'मानवं' मनोः पुत्रं नामानेदिष्ठाख्यं मां 'प्रतिगृम्णीत' यूयं स्वीकुष्त्रेति । तथा वदन्तं नामानेदिष्ठं प्रति मुनय इदमत्रुवन्,—हे नामानेदिष्ठ ! 'किंकामः' कीहगपेक्षायुक्तः सन्नस्मान् प्रत्येवं वदिस ? इति । ततः स नामानेदिष्ठोऽत्रवीत्,—हे महर्षयः 'वः' युष्माकमिदमेव षष्ठमहः 'प्रज्ञापयानि' प्रकर्षण बोधयामीति; 'अथ' बोधनानन्तरं 'सत्रपरिवेषणं' मविद्रः सत्रार्थं संपादितमनुष्ठानादृष्ट्वंमविष्ठां 
यदेतत्सहस्रसंख्याकं धनमस्ति, तत् सर्वं यूयं 'मे' मह्यं स्वर्णं प्रति गच्छन्तो दत्तेति ।
'तथेति' मुनिभिरङ्गीकृते सित 'तान्' मुनीन्, 'एते' उभे सूक्ते षष्ठेऽहन्यशंसयत्। तत एव
'ते' मृनयो यज्ञं प्रकर्षेण 'अजानन्' ज्ञातवन्तः। तदनुष्ठानेन स्वर्णं लोकमिप प्राजानन् ।।

उन [यहाँपयों] के पास [नाभानेदिष्ट] गए और इस प्रकार कहा—हे शोभन भेथा बाले अङ्गिराओ, मनु के पुत्र [नाभानेदिष्ट] को आप स्वीकार करें। [इस प्रकार कहते हुए] उनसे मुनियों ने कहा—िकस अपेक्षा बृद्धि से तुम इस प्रकार कह रहे हो? तब नाभानेदिष्ट ने कहा—हे महाँपयों, आप लोगों को 'यही षष्ट अहः है' ऐसा ज्ञान कराऊँगा और षष्ठ अहः के ज्ञान के बाद आप द्वारा सत्रार्थ सम्पादित अनुष्ठान के बाद अविष्ट जो सहस्र संख्याक धन है उस सबको मुझे स्वर्ग के प्रति जाते हुए देवें। उन्होंने कहा—'ठीक है।' उन भुनियों ने इन दोनों सूक्तों को छठवें दिन शंसन किया। उसके बाद से ही उन सुनियों को यज्ञ का प्रकृष्ट रूप से ज्ञान हुआ और उस अनुष्ठान से स्वर्ग लोक का भी ज्ञान हुआ।

मुक्तद्वयं प्रशस्य तिहिधि निगमयति—

तद्यदेते सूक्ते षष्ठेऽहिन शंसित, यज्ञस्य प्रज्ञात्ये, स्वर्गस्य लोकस्या-नुख्यात्ये ॥ इति ।

यस्मात् सूक्तद्वयशंसनेनाङ्गिरोभियंज्ञः स्वर्गश्च प्रज्ञातः, तस्माद्धोता तदुमयं शंसेत्, तच्च यज्ञस्वर्गयोरवगमाय भवति ॥

[क्योंकि सूक्त द्वय के शंसन के द्वारा अङ्गिराओं ने यज्ञ और स्वर्ग का ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए होता ] इन दोनों सूक्तों का शंसन करता है जो यज्ञ के प्रकृष्ट रूप से ज्ञान के लिए और स्वर्गलोक के अवगम के लिए होता है।

पुनरिप सूक्तयोर्महिमानं दर्शयितुमुपाख्यानमेवाह-

तं स्वर्यन्तोऽब्रुवन्नेतत् ते ब्राह्मण सहस्रमिति, तदेनं समाकुर्वाणं पुरुषः कृष्णन्नवास्युत्तरत उपोत्थायाब्रवीन्मम वा इदं मम वै वास्तुहमिति, सोऽ-

१. ऋ० १०.६१,६२।

२. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ६२।

स्वीन्महां वा इदमदुरिति, तमबवीत तहें नौ तवैव पितरि प्रश्न इति; स पितरमैत् तं पिताऽब्रवीन्ननु ते पुत्रकादूश्रित्यदुरेव म इत्यब्रवीत् तत्तु मे पुरुषः कृष्णश्चास्युत्तरत उपोदितष्ठन्मम वा इदं मम वे वास्तुहिमित्यादि-तेति; तं पिताऽब्रवीत्—तस्यैव पुत्रक तत्तत्तु स तुभ्यं दास्यतीति; स पुनरेत्या-ब्रवीत्—तव ह वाव किल भगव इदिमित मे पिताऽऽहेति सोऽब्रवीत्-तदहं तुभ्यमेव ददािष य एव सत्यमवादीरिति ॥ इति ।

'तं' नाभानेदिष्ठं 'स्वर्यन्तः' स्वर्गं प्राप्नुवन्तोऽङ्गिरसोऽज्ञुवन् —हे 'ब्राह्मण' नाभानेदिष्ठ 'एतद्' गोसहस्रं यज्ञभूमावविशष्टं 'ते' तुभ्यं दत्तमिति शेषः । अत्र शाखान्तरानुसारेण गोसहस्रमित्यर्थो लभ्यते । शाखान्तरे चैवमाम्नायते—'ते सुवर्गं लोकं यन्तो य एषां पश्च आसंस्तानस्मा अददुः १' इति । 'तद्' गोसहस्रं 'समाकुर्वाणं' सम्यगात्मसात्कुर्वन्तम् 'एनं' नामानेदिष्ठं कश्चित्पुरुषो यज्ञभूमेरुत्तरतः 'उपोत्थाय' समीप एवोत्थितो भूत्वेदमन्नवीत्— कीह्यः पूरुषः ? 'कृष्णशवासी' अतिशयेन कृष्णं मलिनं वस्त्रं 'कृष्णशं' तद्वस्ते आच्छादयतीति कृष्णशावासी<sup>२</sup>। अत्रायं मिलनवस्त्रः पुरुषः पशुस्वामी रुद्र इत्यवगन्तव्यम्। तथा च शाखान्तरे पठचते — 'तं पशुमिश्वरन्तं यज्ञवास्तौ रुद्र आगच्छत्<sup>3</sup>' इति । स रुद्रः किम-ष्रवीदिति, तदिभधीयते—हे नामानेदिष्ठ 'इदं' पशुसहस्रं ममैव स्वम् । तत्रेयमुपपितः, 'वास्तुहं' वास्तौ यज्ञभूमौ हीनं कर्मान्ते परित्यक्तं वास्तुहं, तादृशं सर्वं ममैव स्वमिति सर्वत्र सम्प्रतिपन्नसिति । एवं पुरुषेणोक्तः स नाभानेदिष्ठः पुनरेनमत्रवीत्—हे रुद्रः मह्यमेवेदं सहस्रमङ्गिरसो दत्तवन्त इति । तं तथा वदन्तं नाभानेदिष्ठं पुनः पुरुषोऽब्रवीत्-हे नाभाने-दिष्ठ, 'तद्दै' तस्मिन्नेव त्वदीयं मदीयमिति सन्देहे सित 'नौ' आवयोरुभयोरिप 'तवैव पितरि' मनौ निर्णयार्थं प्रश्नोऽस्त्वित । ततः 'सः' नामानेदिष्ठः पितरं प्रष्टुम् 'ऐत्' आगतवान् । स पिता तेन पृष्टस्तमब्रवीत्—हे 'पुत्रक' बालक तुभ्यमङ्गिरसो महर्षयः 'अदुः' ननु दत्तवन्तः किम् ? प्लुतिः प्रश्नार्था । एवं पित्रा पृष्टः स नामानेदिष्ठः 'मे' मह्मम् 'अदुरेव' दत्तवन्त एवेत्यब्रवीत् । तर्हि कस्तव विचारः ? इत्याराङ्किते स नामानेदिष्ठ एवमुवाच—ते महर्षयो दत्तवन्त एव, किं तु तद्गोसहस्रं कश्चित्पुरुषो मिलनवस्त्रः सन् यज्ञभूमेरुत्तरत उत्थाय, 'इदं' गोसहस्रं ममैव स्वं, यज्ञवास्तौ हीनत्वादित्यभिधाय 'आदिता' आदानं कृतवान्, अपहृतवानित्यर्थं:। तथा ब्रुवन्तं पुत्रं प्रति पिता अब्रवीत्—हे 'पुत्रक' शिशो 'तद' यज्ञवास्तौ हीनं गोसहस्रं तस्यै रुद्रस्य स्वं, पशुपतिस्वात् यज्ञावशिष्ट-स्वामित्वाच्च; किन्तु तथा सत्यिप तव हानिर्नास्ति, 'सः' रुद्रः 'तद्' गोसहस्रं त्रम्यं दास्यतीति । यज्ञकाले तत्सर्वमङ्गिरसां धनं भवति, समाप्ते तु यज्ञे यदविशष्टं, तस्य छद्र एव

१. तै० सं० ३.१.९.५।

२. सामश्रमिमते तु 'कृष्णशवासी'-इत्यव्याख्यानं कृष्णवर्णः शवखादकश्च कृष्णशवासी कश्चिदनार्या, 'रुद्रः' मयानकाकृतिः स्यात् । सशयोरेकत्वं छान्दसम् ।

द्वितीयाध्याये नवमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ७८३

स्वामीति नाङ्गिरसां दातुमधिकारोऽस्तीत्यिभप्रायः । तथा घद्रवचनं शाखान्तर एवमाम्ना-यते—'न वै तस्य तदीशत इत्यन्नवीद् यज्ञवास्तौ हीयते मम वै तत्" इति । ततो दास्यतीति वचनं श्रुत्वा 'सः' नामानेदिष्ठः पुनरिष घद्रस्य समीपमेत्येदमन्नवीत्—हे 'मगवन्' पूज्य ! घद्र ! 'तव ह वाव किल' तवैव सर्वम् 'इदं' स्विमिति मदीयः पिता प्राहेति । ततः 'सः' घद्रोऽन्नवीत्—हे नामानेदिष्ठ ! 'तत्' सर्वं तुम्यमेव ददामि, यस्तवं सत्यमेवावादीः, न त्वनृतमुक्तवानसि, तस्मात् परितोषात् सत्यवादिने तुम्यमेव ददामीति ।।

उस [नाभानेदिष्ठ] से स्वर्ग को जाने के लिए उद्युक्त हुए अङ्गिराओं ने कहा— हे बाह्मण ! यह [यज्ञभूमि में अविशष्ट गो-] सहस्र तुम्हारे लिए है। [गो-सहस्र को] सम्यक् रूप से इकठ्ठा करने वाले इस [नाभानेदिष्ट] से अत्यन्त काला कपडा पहने हए<sup>3</sup> यज्ञभूमि के उत्तर की ओर समीप ही उठकर कोई पुरुष बोला-यह मेरा है, यज्ञभूमि में परिव्यक्त वस्तु सभी मेरी हैं । तब उस [नाभानेविष्ठ] ने कहा—'यह मुझे उन [अङ्गिराओं] ने दिया है।' उससे [पुनः पुरुष ने] कहा—हे नाभानेदिष्ठ, तब 'यह हम बोनों का है'-इस संदेह के निर्णयार्थं तुम्हारे पिता से प्रश्न किया जाय। वह पिता के पास आया। [पुंछने पर] पिता ने कहा-हे बालक, तुम्हें क्या अङ्ग्रिटाओं कि नहीं बिया ? [पिता के इस प्रकार पूँछने पर उसने] 'मुझे विया ही था'-इस प्रकार कहा। [तब क्या हुआ ? ऐसा पूँछने पर उसने कहा ]—'एक पुरुष काला वस्त्र पहने हुए उत्तर की ओर से समीप ही उठकर-'यह मेरा है, यज्ञभूमि में परित्यक्त सभी वस्तु मेरी है'-ऐसा कहते हुए उसे ले लिया। उससे पिता ने कहा-[पशुपति होने से] हे बालक वह [गो सहस्र] उन्हीं [रुद्र] का है। [फिर भी कोई हानि नहीं है] वह तुम्हें ही दे देंगे। वह पून: रुद्र के समीप आकर बोला-'हे भगवन् रुद्र ! तुम्हारी ही सभी वस्तु है'-ऐसा मेरे पिता ने कहा है। तब उन [रुद्र] ने कहा-'हे नाभानेदिष्ठ, उस सभी को मैं तुम्हें ही देता हूँ क्योंकि तुमने सत्य कहा है।

कृष्णशं वास इति । कृष्णं कद्रुमिश्रितमिति शाण्डित्यः । शुक्लं कृष्ण दश-मिति गौतमः । कृष्णमित्येव मन्य इति धानंजय्य'—इति षड्गुरुशिष्यः ।

१. तै० सं० ३.१.९.६।

२. ऋ० १०.६१, ६२ सूक्तयोः सोपक्रमं सायणीयं माष्यं सर्वेमिहालोच्यम् । शां० ब्रा० २८.४ ता० ब्रा० २०.९.२ ।

३. 'कृष्णशं नीलवस्त्रं स्यान्मिलनं त्वपरेऽवदन् ।। शुक्लं कृष्णदशं चान्ये कृष्णवर्णोल्बणं परे छन्दोगसूत्रे बहुधा कृष्णशं तु निष्च्यते .—

<sup>(</sup>ii) 'मलीमसवासाः कृत्तिवासा वा'—इति गोविन्दस्वामी।

<sup>(</sup>iii) द्राह्या० श्री० २३.२।

४ तु० इतः पूर्वम्, 'मग वा इदिमिति' पृ० ५०१।

इत्यमुपाख्यानं परिसमाप्य प्रसङ्गात् पुरुषार्थत्वेन सत्यवदनं विधत्ते—
तस्मादेवं विदुषा सत्यमेव विदित्वयम् ।। इति ।
'एवं विदुषा' सत्यस्य श्रेयोहेतुत्वं जानता ।।
इसिलए विद्वान् को सदैव सत्य ही बोलना चाहिए ।
उपाख्यानस्य सर्वस्य तात्पर्यं दर्शयति—
स एष सहस्रसिनर्भन्त्रो यन्नाभानेदिष्ठः ।। इति ।

नाभानेदिष्ठेन महर्षिणा दृष्टो यो मन्त्रसमूहः, स एषः 'सहस्रसनिः' सहस्रसंख्याकस्य वस्तुनः सनिर्काभो यस्मिन् मन्त्रे सोऽयं सहस्रसिनः ॥

जो नाभानेदिष्ठ सहिष द्वारा दृष्ट मन्त्रसमूह हैं वह यह सहस्र [संख्याक वस्तु] का लाभ कराने वाले हैं।

वेदनं प्रशंसति-

उपैनं सहस्रं नमित प्र षष्ठेनाह्ना स्वर्गं लोकं जानाति य एवं वेद ॥ १४ ॥ इति ।

'एनं' वेदितारं सहस्रसंख्याकं धनम् 'उपनमित' प्राप्नोति, स च कालान्तरे षष्ठमहर-नुष्ठाय तेन स्वर्गं लोकं प्रजानाति ॥

जो इस प्रकार जानता है वह सहस्रसंख्याक धन प्राप्त करता है और षष्ट अहः का अनुष्ठान करके उससे स्वर्ग लोक का ज्ञान प्राप्त करता है।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये पञ्चम-पञ्चिकायां द्वितीयाध्याये (द्वाविशाध्याये) नवमः खण्डः ।। ९ ।। (१४) [१६७] ।। इस प्रकार बाइसवें अध्याय के नौवें खण्ड की हिन्दी पूर्ण दुई ।। ९ ॥

#### अथ दशमः लग्डः

अथ नामानेदिष्ठीयेन सूक्तद्वयेन सह पठितव्यानि मन्त्रान्तराणि विधत्ते— तान्येतानि सहचराणीत्याचक्षते,—नाभानेदिष्ठं वालिखल्या वृषाकिपमेवया-मरुतं तानि सहैय शंसेत् ॥ इति ।

'तान्येतानि' वक्ष्यमाणानि चतुर्विधमन्त्रजातानि 'सहचराणि' प्रयोगकाले सहैव वर्तन्ते—इत्येवं याज्ञिका आचक्षते । तत्र 'नामानेदिष्ठं' सूक्तद्वयं यदस्ति, वालिखल्येमहिषि-मिर्दृष्टाः 'अमि प्र वः सुराधसम्<sup>२</sup>' इत्याद्या वालिखल्यनामका मन्त्रा ये सन्ति, वृषाकिपना महिषणा दृष्टं 'वि हि सोतोरसृक्षतेति' सूक्तं यदस्ति, एवयामरुन्नामना महिषणा दृष्टं 'प्र वो महे मत्यो यन्तु विष्णवे' इति सूक्तं यदस्ति, तानि चल्वारि सहैव शंसेत् ॥

१. ऋ० १०.६१, ६२।

२. ऋ० ८.४९-५९।

३. ऋ०१०.८६।

४. ऋ० ५.८७।

द्वितीयाध्याये दशमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ७८५

v. १५ [xxii. १०] वे [वक्ष्यमाण] ये [चार प्रकार के मन्त्र प्रयोगकाल में] साथ ही रहते हैं—ऐसा अभिज्ञजन कहते हैं—१. नाभानेदिष्ट, २. वालखिल्य, ३. वृषा-किप् और ४. एवयामरुन्नामक महिषयों द्वारा दृष्ट सूक्त [साथ ही इसित होते हैं]।

सहशंसनामावे वाधं दशंयति-

यदेषामन्तरियात् तद् यजमानस्यान्तरियात् ॥ इति ।

यदि कथंचित् 'एषां' चतुणां मध्ये एकमपि 'अन्तरियाद' अन्तरितं लुप्तं कुर्यात् तदानीं यजमानस्य सम्बन्धि श्रेयः 'अन्तरियाद' विनाद्ययेत् ।।

यदि इन चारों में से किसी प्रकार एक को भी लुप्त कर दे तो वह [होता] यजमान के श्रेय का विनाश ही करे।

सामान्याकारेण बाधमुक्त्वा पुर्नावशेषाकारेण न्राधं दर्शयति—

यदि नाभानेदिष्ठं, रेतोऽस्यान्तरियाद्; यदि वालिखिल्याः, प्राणानस्यान्त-रियाद्; यदि वृषाकिप,मात्मानमस्यान्तरियाद्; यद्येवयामस्तं, प्रतिष्ठाया एनं च्यावयेद्दैव्ये च मानुष्ये च ॥ इति ।

यद्ययं होता नामानेदिष्ठमन्त्रान् विलोपयेत् तदानीमस्य यजमानस्य पुत्राद्युत्पादकं रेतो विलोपयेत् । वालिखिल्यानामन्तराये यजमानस्य प्राणिवच्छेदः । वृषाकिपसू क्तस्यान्तराये यजमानस्य प्राणिवच्छेदः । वृषाकिपसू क्तस्यान्तराये यजमानस्य पंजातमानं भध्यदेहं विच्छिन्द्यात् । एवयामस्तस्य अन्तराये यजमानं दैच्या मानुष्याश्च प्रतिष्ठायाः प्रच्यावयेत् । अविष्नेन कर्मसमाधिर्देवी प्रतिष्ठाः, तत्साधनभूत-धनादिसंपत्तिमीनुषी प्रतिष्ठाः ॥

यिव यह होता नाभानेदिष्ठ को छोड़ दे तो [यजमान के पुत्रोत्पादक] वीर्य का मानो लोप करे, यिद बालिबल्य को छोड़ दे तो उस [यजमान] के प्राणों का विच्छेद करे, यिद वृषाकिप को छोड़ दे तो इस [यजमान] की आत्मा अर्थात् मध्यदेह ही विच्छित्र करे और यिद एवयायरुत् को छोड़ दे तो इस [यजमान] को वह देवी [र्निवध्नकर्मसमािस] और मानवी विच्नित सम्पत्ति रूप] प्रतिष्ठा से च्युत करे।

अन्तराये बाधमुक्तवा, तदनुष्ठाने लामं दर्शयति— नाभानेदिष्ठेनैव रेतोऽसिञ्चत्, तद्वालिखल्याभिन्यंकरोत्, सुकीर्तिना काक्षीवतेन योगि व्यहापयदुरौ यथा तव शर्मन् मदेमेति, तस्माज्ज्यायान् सन् गर्भः कनीयासं सन्तं योगि न हिनस्ति; ब्रह्मणा हि स क्लप्त एवयामरुतैतवै करोति, तेनेदं सर्वमेतवै कृतमेति यदिदं किंच ॥ इति ।

१. द्र० इतः परम् vi २८।

२. द्र॰ इतः परम् vi. २९। ३. द्र॰ इतः परम् vi ३०, ३१।

४. आत्माक्षेत्रज्ञः परमात्मा वा । तस्यान्तरयः शरीरिवयोगः-इति गोविन्दस्वामी ।

५. दैवी प्रतिष्ठा वैदिककर्मानुष्ठानम्, मानुषी तु प्रतिष्ठा प्रसिद्धैव'—इति गोविन्दस्वामी ।

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

अत्र मन्त्रसमूहात् यजमानस्य नूतनं जन्म वर्ण्यते । यद्वा, पुत्रोत्पादनं वर्ण्यते । यन्नामानिदिष्ठं सूक्तद्वयमस्ति, तेनेव होता रेतः सिक्तवान् भवित । यास्तु वालिखल्या ऋचस्तामिस्तद्वेतो 'व्यकरोत्', विवृतं गर्माकारमकरोत् । कक्षीवानित्यिमिहितः किथ्वहिषः, तस्य पुत्रः युकीर्तिनामकः तेन दृष्टम् 'अप प्राच इन्द्र'—इति सूक्तमिप तन्नामकम् । तच्च वृषाकिपसूक्तात् 'प्रागेव' समीपे शंसनीयम् । तेन 'सुकीर्तिना' होता योनि 'व्याहापयत्' गर्मानिगंमाय विवृतमकरोत् । अत एव तस्या ऋचधतुर्थपादे 'उरौ यथा'—इत्यादिराम्नायते । तस्यायमर्थः—हे, इन्द्र यथा जनः 'उरौ' विस्तीर्णे 'शर्मंन्' शर्मेणि युखहेतौ गृहे विस्तमभेण तिष्ठति, तथा तव प्रसादाद् वयं विस्तीर्णे योनिप्रदेशे 'मदेम' संकोचामावेन हृष्टाः स्मः । इत्येष पादो योनिववृतेर्गमकः । यस्मादनेन विवृतिः कृता, तस्माल्लोके जायमानो गर्मो 'ज्यायान् सन्' योनिद्वारापेक्षयाऽत्यन्तं प्रौढः सन्निप, स्वापेक्षया 'कनीयांसम्' अत्यल्पं सन्तं योनि 'न हिनस्ति' न विनाशयित । यस्माद् 'बृह्मणा' सुकीर्तिनामकेन मन्त्रेण 'सः' योनिः 'क्लृषः' निर्मितः तस्मादिनाशो युक्तः । एवयामकन्नामकेन सुक्तेन यजमानम् 'एतवे' सर्वत्र गन्तुं समर्थं करोति 'यदिदं किच' जगदस्ति, तदिदं सर्वं 'तेन' सुक्तेन 'एतवे कृतं' गन्तुं समर्थं कृतं सत् पश्चाद् 'एति' गच्छितिः तस्मात् इदमेव सुक्तं यजमानस्यापि गमनसामध्यं प्रयच्छित ॥

नाभानेविष्ट [सूक्त द्वय] से ही [होता ने] रेत का सिद्धन किया, और उस बालखिल्य ऋचाओं से [रेत को] गर्भाकार रूप में परिणत किया। कक्षीवान् के पुत्र सुकीर्ति
द्वारा वृष्ट सूक्त से होता ने गर्भ के निर्गमन के लिए योनि को यह कहते हुए विस्तृत
किया कि 'उरौ यथा'—हे इन्द्र, जैसे मनुष्य विस्तृत गृह में सुख के लिए रहता है वैसे
ही तुम्हारे प्रसाद से हम [विस्तृत योनिप्रदेश में संकोच रहित हो] हुष्ट होवे।' [क्योंकि
इस पाद के द्वारा विवृति की गयी है] इसलिए [लोक में जायमान] गर्भ योनि द्वार की
अपेक्षा अत्यन्त प्रौढ़ होकर भी अत्यन्त अल्प [= संकुचित] योनि को क्षतिग्रस्त नहीं
करता, क्योंकि ब्रह्मा ने सुकीर्ति नामक मन्त्र से उस [योनि] को निर्मित किया। [होता]
एवयामरुन्तामक सूक्त से यजमान को सर्वत्र गमन के योग्य करता है और उस [सूक्त]
से जो कुछ भी जगत् में है। उन सभी को गमन के योग्य किया तब, चलायमान हुआ;
अतः यह सूक्त यजमान को भी गमन सामर्थ्य प्रदान करता है]।

आग्निमारुतशस्त्रस्य प्रतिपत्सूक्तं विधत्ते-

अहश्च कृष्णमहरर्जुनं चेत्याग्निमारुतस्य प्रतिपदहश्चाहश्चेति पुनरावृत्तं पुनिनृत्तं षष्ठेऽहिन षष्ठस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

१. ऋ० १०.१३१।

२. एतेनैव माष्यकारेण अस्य पादस्य संहितायाम् अन्यविधोऽर्थः कृतः ।

३. ऋ०६.९।

द्वितीयाध्याये दशमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ७८७

अहःशब्दोऽत्र पुनः पुनः पठघमानत्वात् पुनरावृत्तमित्युच्यते; तालघ्वनिसमानत्वाच्य पुनर्निनृत्तमिति लिङ्गद्वयम् ॥

[आग्निमारुतशस्त्र]---

'अहरच कृष्णमहरुर्जुनं च' आदि आग्निमारुतशस्त्र का प्रतिपद् सूक्त है, 'अहः' शब्द का पुनः पुनः पाठ होने से यह पुनरावृत्त है और [ताल एवं ध्विन समान होने से] पुन-निनृत्त है जो षष्ट दिन में षष्ट दिन का रूप है।

मरुद्देवताकं सूक्तं विधत्ते—

'मध्वो वो नाम मारुतं यजत्रा इति मारुतं बह्वभिन्याहृत्यमन्तो व बह्वन्तः षष्ठमहः षष्ठेऽहिन षष्ठस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

अस्मिन् सूक्ते मरुद्धिषयमिक्याहरणीयमर्थजातं वह्नस्ति, बहुत्वं चैकत्वद्धित्वापेक्षया, संख्यायामवसानत्वाद् जन्तो भवति, तदेतदन्तवत्त्वं लिङ्गम् ॥

'सध्वो वो नाम' इत्यादि मरुद्देवताक सूक्त में मरुत् के सम्बन्ध में बहुत से अर्थं प्रतिपादित हैं। [संख्या के अवसान से] बहुत्व ही अन्त है, षष्ठ दिन भी [पृष्ठचषडह का] अन्त का दिन है, जो षष्ठ दिन में षष्ठ दिन का रूप है।

अच्युतत्वलिङ्गयुक्तामृचं विधत्ते—

'जातवेदसे सुनवाम सोममिति'<sup>3</sup> जातवेदस्याऽच्युता ॥ इति । 'जातवेदसे' इत्यावि जातवेददेवताक ऋचा अच्युत है ।

जातवेदोदेवताकं सूक्तं विधत्ते-

'स प्रत्नथा सहसा जायमान इति' जातवेदस्यं, समानोदकं, षष्ठेऽहिन षष्ठस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'देवा अग्निम्' इत्यस्य चतुर्थंपादस्य सर्वास्वप्यृक्षु पठितत्वात् समानोदकंत्वम् ॥

'स प्रत्नथा' इत्यादि जातवेद देवताक सूक्त [के 'देवा अग्निम्' आदि पाद के सभी ऋचाओं में पुनरावृत्त होने से] समान समाप्ति से युक्त षष्ठ दिन में षष्ठ दिन का रूप है। धारयन्त्रित्येतस्य पुनः पुनः पठितस्यानुवादेन तदिभप्रायं सहधान्तं दशंयित—

धारयन् धारयित्रिति शंसित, प्रस्नंसाद्वा अन्तस्य बिभायः तद्यथा—पुनरा-ग्रन्थं पुर्नितग्रन्थमन्तं बध्नीयान्मयूखं वाऽन्ततो धारणाय निहन्यात् तादृक्त-द्यद्वारयन् धारयित्रिति शंसित, संतत्ये ॥ इति ।

होताऽस्मिन् सूक्ते चतुर्थेषु पादेषु 'धारयन् धारयन्'-इति पुनः पुनः पठित्वा शंसिति; तस्य कोऽभिप्राय ? इति, सोऽभिधीयते,—'अन्तस्य' शस्त्रस्यावसानप्रदेशस्य 'प्रस्नंसात्'

शक्षरैः पुनरावृत्तं पदावृत्या निनृत्तकम् ।
 निविद्वैश्वानरीयात्र परं षष्ठ्या निधीयते ।।—इति षड्गुरुशिष्यः ।

२. ऋ०७.५७। ३. ऋ०१.९९। ४. ऋ०१.९६।

७८८ : ऐतरेयब्राह्मणम्

प्रकर्षण स्रंसनाच्छेथिल्याद् अयं होता 'बिभाय' मीर्ति प्राप्तवान् । स्रंसनपरिहारार्थे दृष्टान्तोऽभिधीयते,—तद्यथा लोके रज्जुं निर्मिमाणः पुरुषः 'पुनराग्रन्थं' पुनः पुनराग्रथ्याऽऽग्रथ्य
'पुनर्निग्रन्थं' पुनः पुनर्निर्गथ्य निर्गथ्य तस्या रज्जोरन्तं बध्नीयात्, दीर्घरज्ज्वा अग्रं सूक्ष्मं
पुनः पृष्ठतः प्रत्याकृष्य वेष्टनं कृत्वा ग्रथनं नाम, तस्य दृढीमावो निर्गन्थनमकरोत् ।
अन्योऽपि दृष्टान्तः, अभिधीयते—यथा वा लोके चर्मकार आर्द्रस्य चर्मणः संकोचनिवारणाय
भूमौ तत्प्रसार्यं दृढमाकृत्य चर्मणोऽन्ते 'मयूखं' शङ्कं, चर्मणो धारणाय 'भूमौ निहन्यात्'
दृढं भूमिप्रविष्टं कुर्यात्; होतुः पुनर्धारयन्निति शंसनं यदस्ति, तदेतत्तादृशं पूर्वोक्तदृष्टान्तसमानं द्रष्टन्यम् । तदेतच्छंसनं यज्ञस्य 'संतत्यै' भवित ।।

[होता इस सूक्त के चौथे पादों में] 'धारयन् धारयन्' आदि पुनः पुनः पाठ करके शंसन करता है, क्योंकि वह शस्त्र के अन्त में शैथिल्य से डरता है; जैसे लोक में कोई रस्ती बनाने वाला पुरुष पुनः पुनः बटकर उस रज्जु के अन्त को बाँधता है उसी प्रकार 'धारयन् धारयन्' आदि पुनः पाठ शस्त्र की मजबूती के लिए रस्ती के निर्मन्य [= आगे के पतले भाग को पिछले मोटे भाग से बाँधना 'ग्रथन' है और उसको दृढ़ करना 'निर्मन्य' है] के समान है अथवा जैसे लोक में चर्मकार चर्म की सिकुड़न हटाने के लिए भूमि में चर्म के कोनों को कील से ठोंक देता है उसी प्रकार होता का 'धारयन्' 'धारयन्' करके शंसन करना शस्त्र के दृढ़ीकरण के लिए होता है। वस्तुतः यह [शंसन मध्यम इयह] की निरन्तरता के लिए ही होता है।

वेदनपूर्वकमनुष्ठानं प्रशंसति-

संततैस्त्र्यहैरव्यविच्छन्नैर्यन्ति य एवं विद्वांसो यन्ति, यन्ति ॥ १५ ॥ इति । पूर्ववद् व्याख्येयम् । अभ्यासोऽध्यायसमाप्त्यर्थः ॥

जो इस प्रकार निरन्तरता को जानते हुए अनुष्ठान करते हैं वे परस्पर सम्बन्धित, अत एव विच्छेदरहित त्र्यह के द्वारा अनुष्ठान करते हैं।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये पश्चम-पश्चिकायां द्वितीयाघ्याये (द्वाविशाध्याये) दशमः खण्डः ।।१०।। (१५) [१६८] वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्दं निवारयन् । पुमर्थाश्चतुरो देयाद् विद्यातीर्थमहेश्वरः ।।

।। इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्गप्रवर्तंकवीरबुक्कभूपाल साम्राज्यधुरंधर-माधवाचार्यादेशतो श्रीमत्सायणाचार्येण विरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाश'

नामभाष्ये ऐतरेयब्राह्मणभाष्यस्य पश्चमपश्चिकायाः

द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

।। इस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण की पाँचवीं पश्चिका के द्वितीय (बाइसवें) अध्याय की सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी पूर्ण हुई ।। २ ।।

# अथ तृतीयोऽध्यायः

प्रथमः खण्डः

-: 0 :--

# [अथ त्रयोविंशोऽध्यायः

प्रथमः खण्डः]

द्वादशाहगते नवरात्रे त्रयस्त्र्यहाः । तत्र प्रथमद्वितीयौ त्र्यहावृक्तौ । तावता पृष्ठयः षडहः समाप्तः । यस्तु तृतीयस्त्र्यहस्तत्र यानि त्रीण्यहानि, तानि च्छन्दोमनामकानि । तत्र प्रथमं नवरात्रापेक्षया सप्तमं यदहरस्ति, तत्र मन्त्रलिङ्गं दर्शयति—

यद्वा एति च प्रेति च तत्सप्तमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

आकारः प्रशब्दश्चेति लिङ्गद्वयं सप्तमस्याह्नो निरूपकम् ॥

['छन्दोम' नामक (७-९) दिन के मन्त्रों के रूप]-

v. १६ [xxiii १] जिस [मन्त्र] में 'आङ्' और 'प्र' उपसर्ग हों, वह मन्त्र [द्वादशाहगत नवरात्र के] सप्तम दिन का निरूपक है।

प्रथमेऽहिन यल्लिङ्गजातमस्ति तदस्मिन्नतिदिशति—

यद्ध्येव प्रथममहस्तदेवैतत् पुनर्यत्सप्तमम् ॥ इति ।

नवरात्रे प्रथममहर्यादृशिलङ्गोपेतं तदेवैतत् पुनरनुसंधीयमानं यत्सप्तममहस्तद्भवित ॥ जो [प्रथम त्र्यह का] प्रथम दिन का रूप कहा गया है, वही पुनः इस [छन्दोम दिन के प्रथम अर्थात्] सप्तम दिन का निरूपक है ।

तान्यतिदिष्टानि लिङ्गानि दर्शयति—

यद्युक्तवद्यद्रथवद्यदाशुमद्यत्पिबवद्, यत्प्रथमे पदे देवता निरुच्यते, यदयं लोकोऽभ्युदितः ॥ इति ।

एतानि प्रथमादह्वोऽत्रातिदिष्टानि लिङ्गानिर ॥

जो बन्त्र 'युक्त' [= 'युजिर्' धातु युक्त], 'रथ' तथा 'आशु' शब्द और पानार्थंक 'पा' धातु से युक्त हो और जिस मन्त्र के प्रथम पद में देवता का निर्देश हो तथा जिसमें यह [भू] लोक उक्त हो [वह सप्तम दिन का रूप हैं]।

१. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ६८९, ३९०। २. द्र० इतः पूर्वम् पृ० ६८९।

नूतनमपि लिङ्गं दर्शयति— यज्जातवद्यदिनरुक्तम् ॥ इति ।

'जातवत्' 'जिन' धातुयुक्तम्: 'अनिरुक्तम्' अस्पष्टदेवताकम् ।।

जो ऋचा [प्रादुर्भावार्थक] 'जनी' धातु युक्त और अस्पष्टदेवताक हो [वह सँसम दिन का रूप है]।

अतिदिष्टेन लिङ्गजातेन सह सर्व लिङ्गजातमुपसंहरति—

यत्करिष्यद्यत्प्रथमस्याह्नो रूपमेतानि वै सप्तमस्याह्नो रूपाणि ॥ इति ।

भविष्यदर्थवाचित्रत्ययान्तं धातुमात्रं 'करिष्यत्' इत्युच्यते । एतच्चान्यच्च यत्त्रथम-स्याह्नो लिङ्गजातमस्ति, तेन सह सर्वाण्येतानि सप्तमस्याह्नो रूपाणि ।।

जिस ऋचा में 'कृ' धातु के भविष्य काल का रूप हो और जो भी प्रथम दिन के रूप [= चिह्न] हैं वे सभी सप्तम दिन के निरूपक हैं।

आज्यशस्त्रं विधत्ते—

'समुद्रादूर्मिर्मधुमाँ उदारदिति' सप्तमस्याह्न आज्यं भवत्यनिरुक्तं, सप्तमेऽहिन सप्तमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

निःशेषेण स्पष्टमुक्तं देवतास्वरूपं 'निरुक्तम्', तद्विपरीतम् 'अनिरुक्तम्'। समुद्रादिति सूक्ते न काचिद्देवता विस्पष्टा। तस्माद् इदं लिङ्गसद्भावात् सप्तमेऽहिन योग्यतया सप्तम-स्याह्नो निरूपकम्।।

[आज्यशस्त्र]—

'समुद्रादूर्मिः' आदि सूक्त सप्तम दिन का आज्यशस्त्र होता है; अस्पष्टदेवताक<sup>२</sup> यह सूक्त सप्तम दिन में सप्तम दिन का रूप है।

तदेतत्सू क्तं प्रशंसति—

वाग्वै समुद्रो; न वै वाक्क्षीयते, न समुद्रः क्षीयते; तद्यदेतत्सप्रमस्याह्न आज्यं भवति, यज्ञादेव तद्यज्ञं तन्वते, वाचमेव तत्युनरुपयन्ति, सन्तत्यै ॥ इति ।

समुद्राद्गिमिरित्यत्र यः समुद्रः प्रोक्तः, सोऽयं वाक्स्वरूप एव; तयोर्वाक्समुद्रयोरक्षय्यत्व-साम्यात् । एकैकस्य वस्तुनः कविभिर्बेहुधा वर्ण्यमानत्वान्नास्ति वाचः क्षयः, समुद्रेऽपि जलं न शुष्यति । तस्मात् समुद्रस्य वाग्रूपत्वाद् यदेतत् समुद्रादिति सूक्तमत्राज्यशस्त्रं भवति, तदानीं वाङ्निष्पाद्यमन्त्रात्मकाद् 'यज्ञादेव' अनुष्ठानरूपं 'यज्ञं' 'तन्वते' विस्तारयन्ति ।

<sup>8. № 8.461</sup> 

२. 'समुद्रादेकादशाग्नेयं जगत्यन्तं सौर्यं वापं वा गव्यं वा घृतस्तुतिर्वा' इति हि ऋक्स-र्वानुक्रमणीति (ऋ० ४.५८) द्वेवतानिर्णयाभावादनिरुक्तत्वम् ।

तृतीयाध्याये प्रथमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ७९१

तिद्वस्तारे च मन्त्राणां बहूनां पिठतव्यत्वात् पुनः पुनर्वाचमेव प्राप्नुवन्ति । तच्च यज्ञ-सन्तत्यै सम्पद्यते ।।

['समुद्रार्द्रामः' इत्यादि ऋचा में जो] समुद्र है वह वाक् स्वरूप ही है; क्योंिक न तो [किवयों द्वारा बहुधा विणत] वाक् का ही क्षय होता है, और न तो समुद्र ही क्षीण होता है। अतः यह जो सप्तम दिन का आज्य [शस्त्र] होता है तो [वाक् के निष्पादक रूप मन्त्रात्मक] यज्ञ से ही उस [अनुष्ठान रूप] यज्ञ का विस्तार करते हैं। [उसके विस्तार से मन्त्र के बारम्बार पाठ से] पुनः पुनः वाणी को ही प्राप्त करते हैं; जो पज्ञ की निरन्तरता के लिए ही होता है।

वेदनपूर्वंकमनुष्ठानं प्रशंसित— सन्ततैस्त्र्यहैरव्यविच्छन्नैर्यन्ति य एवं विद्वांसो यन्ति ॥ इति । पूर्वंवद् व्याख्येयम् ॥

जो इस प्रकार निरन्तरता को जानते हुए अनुष्ठान करते हैं वे परस्पर सम्बन्धित अत एव विच्छेदरहित त्र्यह के द्वारा अनुष्ठान करते हैं।

अस्मिन्नाज्यशस्त्रे 'घृतस्य नाम गुह्यमिति' यो घृतशब्दः श्रुतः, तमिम्रित्य तद्वदृष्टान्त-पूर्वकमाज्यशस्त्रं प्रशंसति—

आप्यन्ते वै स्तोमा, आप्यन्ते छन्दांसि षष्ठेऽहिन, तद्यथैवाद आज्येनावदा-नानि पुनः प्रत्यभिघारयन्त्ययातयामताया, एवमेवैतत् स्तोमांश्च च्छन्दांसि च पुनः प्रत्युपयन्त्ययातयामतायै यदेतत्सप्रमस्याह्न आज्यं भवति ॥ इति ।

त्रिवृत्पश्चदशसप्तदशैकविशित्रणवत्रयिस्त्रशिख्या ये स्तोमाः ते सर्वेऽपि षष्ठेऽहिन 'आप्यन्ते' समाप्ताः । गायत्रीत्रिष्टु जगत्यनुष्टु प्यङ्क्तयि च्छन्दोिसधानि सर्वाणि च्छन्दांसि च समाप्तानि । तथा सित 'यथैवादः' वक्ष्यमाणं निदर्शनम् । तथैव सप्तमस्याहः प्रवृत्ति-द्रष्टव्या । कि निदर्शनमिति ? तदु च्यते—यथा दर्शपूर्णं मासादिषु पुरो डाशादिद्रव्याण्यवदाय पर्यचात्तान्यवदानस्थानान्याज्यस्थाल्या आज्येन पुनः प्रत्यिभघारयन्ति । किमर्थं मिति ? तदु च्यते—'अयातयामताये' गतसारत्वपरिहाराय, पुनरिप हिवष्ट्रयोग्यतार्थम् एतमेवैतस्मिन् सप्तमेऽहिन स्तोमांश्छन्दांसि च पुनरिप 'प्रत्युपयन्ति' प्रतिपद्यानुतिष्ठन्ति । तथा सत्यनुष्ठितस्य पुनरनुष्ठानं चित्वचवणसमानिति 'यातयामत्वं' गतसारत्वं मवेत् । अतो यदेतत् समुद्रा-द्रिमिरत्यादिकं सप्तमस्याह्न आज्यं भवित, तदेतद् 'अयातयामताये' पुनरिप सारत्वसिद्धय्यं मविति । तस्मिञ्छस्त्रे 'घृतस्य नाम गुद्धामिति' घृतशब्दस्य विद्यमानत्वात् प्रत्यिमघारण-साम्यं मवित । यद्यिप त्रिवृदादयः स्तोमाः सप्तमेऽहिन पुनर्नानुष्ठीयन्ते, तथाऽिप चतुर्विशान्यस्यन्ते । तस्मादयातयामत्वं स्तोमत्वसाम्येनामिहितम् ॥

२. इहेवाग्रे क्रमाद् व्यक्तीमविष्यन्ति ।

[ २३.१ पञ्चमपञ्चिकायां

[त्रवृत्, पञ्चदश, सप्तदश, एकविश, त्रिणव, त्रयस्त्रिशत् नामक] सभी स्तोम षष्ठ दिन में समाप्त हो जाते हैं और [गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती, अनुष्टुप्, पिङ्क्त और अतिच्छन्द नामक] सभी छन्द भी समाप्त हो जाते हैं। [जैसे दर्शपूर्णमास आदि में] पुरोडाश [आदि हिवर्डच्यों] का अवदान करके पुनः अवदान स्थलों को [आज्यस्थाली के] आज्य से सार्रावहीन न होने के लिए पुनः प्रत्यक्षिधारण [ = सिचन] करते हैं, इसी प्रकार जो यह ['समुद्रादूर्धि' आदि] सप्तम दिन का आज्यशस्त्र होता है; [उससे] इस [सप्तम दिन] में इन स्तोमों और छन्दों को पुनः हिव के योग्य बनाने के लिए [सारसिद्धचर्थ] पुनः प्रतिपादन करके अनुष्ठान करते हैं।

आज्यशस्त्रगतं छन्दः प्रशंसति-

तदु त्रैष्टुभं त्रिष्दुप्प्रातःसवन एष त्र्यहः ॥ इति ।

'तदु' तदिप 'समुद्रादूर्मिः' इत्यादिकं शस्त्रं त्रिष्टुष्छन्दस्कम्; प्रातःसवने त्रिष्टुष्छन्दो यस्मिस्तृतीये त्र्यहे सोऽयं 'त्रिष्टुष्प्रातःसवनः' । यथा प्रथमस्य त्र्यहस्य प्रातःसवने गायत्री, यथा वा मध्यमस्य त्र्यहस्य प्रातःसवने जगती, एवमुत्तमस्य त्र्यहस्य प्रातःसवने त्रिष्टुष् अवगन्तव्या । एतच्छन्दसां विवादे निर्णीतम् ॥ १

वह ['समुद्राइमि' इत्यादि शस्त्र] भी त्रिष्टुप् छन्दस्क है, और [छन्दोम नामक तृतीय] त्र्यह का प्रातःसवन भी त्रिष्टुप् से सम्बन्धित है।

अथ प्रउगशस्त्रं विधत्ते-

'आ वायो भूष शुचिपा उप नः' 'प्र याभिर्यासि दाश्वांसमच्छा, नो नियुद्धिः शितनीभिरध्वरं' 'प्र सोता जीरो अध्वरेष्वस्थात्', 'ये वायव इन्द्रमादनासो 'या वां शतं नियुतो याः सहस्रं' 'प्र यद्वां मित्रावरुणा स्पूर्धन्ना, गोमता नासत्या रथेनाऽऽ नो देव शवसा याहि शुष्टिमन्' 'प्र वो यज्ञेषु देवयन्तो अर्चन्' 'प्र कोदसा धायसा सस्र एषेति' प्रउगमेति च प्रेति च सप्तमेऽहिन सप्तमस्याह्नो रूपं, तदु त्रष्टुभं त्रिष्टुप्पातःसवन एष त्र्यहः ॥ इति ।

'आ वायो भूष' इति प्रथमं प्रतीकं, तस्मिन्नाकारो लिङ्गम् । 'प्र यामिः' - इति द्वितीयम् । तत्र प्रशब्दो लिङ्गम् । 'आ नो नियुद्धिः' - इति तृतीयम् । तस्मिन्नाकारः । 'प्र सोता' इति चतुर्थे प्रशब्दः । 'ये वायव इन्द्रेति' पञ्चमं, तत्र द्वितीयपादे 'आ देवासः' इत्याकारः । 'या वां शतमिति' षष्ठं, तस्य तृतीयपादादावाकारः श्रुतः । 'प्र यद्वामिति'

१. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ६८०। २. ऋ० ७.९२.१। ३. ऋ० ७.९२.३।

४. ऋ०७.९२.५। ५. ऋ०७.९२.२। ६. ऋ०७.९२.४।

७. ऋ० ७.९१.६। ८. ऋ० ६.६७.९-११।

तृतीयाध्याये प्रथमः खण्डः ] Digitized by भीषांस्तावणां सार्वविशिष्टितभाष्यसहितम् : ७९३

सप्तमे प्रशब्दः । 'आ गोमता'-इत्यष्टमे आकारः । 'आ नो देवेति' नवमेऽप्याकारः । 'प्र वो यज्ञेष्विति' दशमे प्रशब्दः । 'प्र क्षोदसा'-इत्येकादशेऽपि प्रशब्दः । अत्राद्यैः षड्भिद्वौ तृचौ । इतरे पश्च तृचाः । तदेतत् सर्वं प्रउगशस्त्रमुक्ति ज्ञास्त्रमुक्ति प्रयंवद् व्यास्येयम् ॥

[प्रउगशस्त्र]-

'आ वायो', 'प्र याभिः', 'आ नो नियुद्भिः', 'प्र सोता', 'ये वायव', 'या वां शतम्', 'प्र यद्वाम्', 'आ गोमता', 'आ नो देव', 'प्र वो यज्ञेषु', 'प्र क्षोदसा' आदि प्रउग [शस्त्र की ऋचाएँ] हैं, जो 'आङ्' और 'प्र' उपसर्ग से युक्त सप्तम दिन में सप्तम दिन का रूप है। वे [सभी 'आ वायो' आदि ऋचाएँ] भी त्रिष्टुप् छन्दस्क हैं और इस त्र्यह का प्रातः- सवन भी त्रिष्टुप् से सम्बन्धित है।

शस्त्रक्लृप्तिसमत्वलिङ्गकान् मन्त्रान् विधत्ते-

'आ त्वा रथं यथोतय इदं वसो सुतमन्ध इन्द्र नेदीय एदिहि प्रैतु ब्रह्मणस्पतिर गिननेता तथं सोम क्रतुभिः पिन्वन्त्यपः प्रव इन्द्राय बृहत अथमेनाह्ना समान आतानः सप्रमेऽहिन सप्तमस्याह्नो स्त्यम् ॥ इति ।

[मरुत्वतीयशस्त्र]—

'आ त्वा रथम्', 'इदं वसो सुतमन्धः', 'इन्द्रनेदीय', 'प्रैतु ब्रह्मणास्पितः', 'अग्निनेंता', 'त्वं सोम क्रतुभिः', 'पिन्वन्त्यपः', 'प्र व इन्द्राय' आदि प्रथम अहः के ही समान क्रमागत ऋचाएँ सप्तम दिन में सप्तम दिन का रूप हैं।

अथ जागतलिङ्गकं सूक्तं विधत्ते—

'कया शुभा सवयसः सनीळा' इति सूक्तं, न जायमानो न शतेन जात इति जातवत्सप्तमेऽहिन सप्तमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

अस्य सूक्तस्य नवम्यामृचि 'न जायमानः' इत्यादिस्तृतीयः पादः । तत्र जातशब्दो-पेतत्वं लिङ्गम् ॥

| १. ऋ० ७.७२.१-३।<br>३. ऋ० ७.४३.१-३।<br>५. तथा ह्याश्वलायनः—'आ | २. ऋ०७.३०.१-३।<br>४. ऋ०७.९५.१-३।<br>वायो भूष''''सहस्रमित्येकपातिन्यः'—इति आश्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ंश्रौ० ८.९.२।                                                | THE RESIDENCE THE RESIDENCE OF THE PERSON OF |
| ६. 死の ८.६८.१ 1                                               | 0. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0 ET 2 V 2 3 1                                               | १०. ऋ० ३.२०.४। ११. ऋ० १.९२.२।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

'कया शुभा' इत्यादि सूक्त की [नौवीं ऋचा का] 'न जायमानो न शतेन जात' इत्यादि पाद 'जात' शब्द से युक्त सप्तम दिन में सप्तम दिन का रूप है।

एतत्सू क्तं प्रशंसति-

तदु कयाशुभीयम्, एतद्वै संज्ञानं सन्तिन सूक्तं, यत्कयाशुभीयमेतेन ह वा इन्द्रोऽगस्त्यो मरुतस्ते समजानत, तद्यत्कयाशुभीयं शंसित संज्ञात्या एव ॥ इति ।

'तदु' तत्सूक्तं 'कयाशुभ'शब्दोपेतत्वात् कयाशुभीयनामकम् । अस्त्वेवम्, किं तत् ? इति चेत्, उच्यते—एतदेव कयाशुभीयनामकं सूक्तं 'सज्ञानम्' परस्परैकमत्यसाधनम्; किंचैतत्सूक्तं 'संतिन' संतानकरं प्राणानामिवच्छेदेन दोर्घायुष्यकारणम् । यदेतत् कयाशुभीयसूक्तमित, एतदनुष्ठानेनैवेन्द्रागस्त्यमस्तो ये सन्ति, 'ते' सर्वे 'समजानत' संज्ञानं परस्परैकमत्यं प्राप्नुवन् । तथा सत्येतच्छंसनं विप्रतिपन्नानामैकमत्यार्थं संपद्यते ॥

बह सूक्त [कयाशुभ शब्द से युक्त होने से] 'कयाशुभीय' नामक है; यही सूक्त परस्पर एकमत्य का साधन और सन्तानकर [अर्थात् दीर्घायुष्य का कारण रूप] है। यह जो 'कयाशुभीय' सूक्त है इसी के [अनुष्ठान] द्वारा ही जो इन्द्र, अगस्त्य और मरुद्गण हैं; वे परस्पर एकमत्य को प्राप्त हुए । अतः जो 'कयाशुभीय' नामक सूक्त का शंसन करता है; वह [विप्रतिपन्नों के] एकमत्य के लिए [ही सम्पादित होता] है।

प्रकारान्तरेण प्रशंसति—

तद्वायुष्यं तद्योऽस्य प्रियः स्यात् कुर्यादेवास्य कयाशुभीयम् ॥ इति ।

'तदु' वत्तु सूक्तमायुष्करम्, संतनीति पूर्वमुक्तत्वात् । तथा सत्यस्य यजमानस्य यः पुत्रादिः प्रियः स्यात्, तस्याऽऽयुर्वृद्धचर्थं कयाशु भीयसूक्तं कुर्यादेव ॥

वह सूक्त आयुष्यकर है, अतः इस [यजमान] का जो [पुत्रादि] प्रिय होवे उसकी आयु की वृद्धि के लिए इस 'कयाशुभीय' सूक्त का पाठ करे ही।

१. (i) 'संवादहेतु:' इति गोविन्दस्वामी ।

<sup>(</sup>ii) 'ऐकचित्यहेतुभूतं सन्तानस्य च वर्धंनम् ।' जानातेः करणे ल्युट् च णिन्यवृद्धिश्च सन्तनः ॥'—इति षड्गुरुशिष्यः ।

 <sup>&#</sup>x27;तदगस्त्येन्द्रमच्तां सूक्तमाहुमैनीविणः।
 क्याशुभेति संवादं न नूनिमिति तद् द्वयोः।।
 इति ह्यार्षानुक्रमण्यां शौनकः समदीदृशत्।
 अगस्त्य इन्द्राय हिर्विनिरूप्य मच्तः प्रति।।
 तद्दातुमैन्छिदिन्द्रोऽथागस्त्यमेत्य शुशोच ह।
 ततोऽगस्त्योऽपि मच्त इन्द्रेण समजीगमत्।।'—इति षड्गुचिशिष्यः।

तृतीयाध्याये प्रथमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यवरचितभाष्यसहितम् ः ७९५

पुनरपि च्छन्दोद्वारा प्रशंसति-

तदु त्रैष्टुभं तेन प्रतिष्ठितपदेन सवनं दाधाराऽऽयतनादेवैतेन न प्रच्यवते ॥ इति ।

पूर्ववद्वचाख्येयम् ॥

वह सूक्त त्रिष्टुप् छन्दस्क है; प्रतिष्ठित-पद [अर्थात् नियत अक्षर संख्या] से युक्त उस [सूक्त] से [माध्यन्दिन] सवन [गत मरुत्वतीय शस्त्र] धारित होता है। अतः इस [सूक्त] से वह अपने स्थान से कभी भी च्युत नहीं होता है।

रथलिङ्गकं सूक्तं विधत्ते-

'त्यं सु मेषं महया स्वीवदिमिति' सूक्तमत्यं न वाजं हवनस्यदं रथिमिति रथवत् सप्तमेऽहिन सप्तमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'त्यं सु मेषम्'—इति सूक्तस्य 'अत्यं न वाजम्'—इति तृतीयः पादः, तत्र रथशब्दः श्रुयते ॥

'त्यं सु मेषम्' आदि सुक्त का 'अत्यं न वाजम्' आदि द्वितीय पाद 'रथ' शब्द से युक्त है जो सप्तम दिन में सप्तम दिन का रूप है।

तस्मिन् सूक्ते निविद्धानं विधत्ते—

तदु जागतं, जगत्यो वा एतस्य त्र्यहस्य मध्यंदिनं वहन्ति, तद्वैतच्छन्दो वहति, यस्मिन्निविद्धोयते, तस्माज्जगतीषु निविदं दधाति ॥ इति ।

अस्य सूक्तस्य जगतीछन्दस्कत्वाज्जागतत्वम्, तान् च विवादक्रमेणोत्तरे त्र्यहे माघ्यंदिन-सवनिर्वाहकत्वादिसमन् माघ्यंदिनसवनगते शस्त्रे; तत्सवननिर्वाहकतया जगतीछन्दस्कास्वृक्षु निविदं प्रक्षिपेत् ॥

उस सूक्त की ऋचाएँ जगती छन्दस्क हैं और जगती ही इस त्र्यह के मध्यन्दिन [सवन] के वाहक हैं। अतः जिस [छन्द] में निविद् [पद समूह] प्रक्षिप्त होते हैं, वही - छन्द [सवन का] निर्वाहक होता है। इस [निर्वाहकत्व] के कारण जगती ऋचाओं में निविद् प्रक्षिप्त होते हैं।

पूर्वोक्तं त्रिष्टुप्छन्दः, इदानीमुच्यमानं जगतीछन्दश्च मिलित्वा प्रशंसित—

मिथुनानि सूक्तानि शस्यन्ते,—त्रैष्टुभानि च जागतानि च, मिथुनं वै पशवः,
पशवश्छन्दोमाः, पशूनामवरुद्धचै ॥ इति ।

यथा परस्परिवलक्षणयोः स्त्रीपुरुषयोर्मेलने मिथुनं मवति, एवं छन्दोद्वयमेलेन मिथुन नत्वम्, गवाश्वादिपशवश्च मिथुनरूपाः,—चतुर्विशचतुश्चत्वारिशाष्टाचत्वारिशाख्याश्छन्दोमाः,

१. 港०१.4२।

पशुसाधनत्वात् पशुरूपाः । तस्माच्छन्दोमयुक्तेऽस्मिस्त्र्यहे छन्दोद्वयानुष्ठानं पशुप्राप्त्यै मवित । 'छन्दोभिः, गायत्रीत्रिष्टुब्जगतीभिरक्षरसंख्याद्वारेणोपमीयन्त इति चतुर्विशाद-यस्त्रयश्छन्दोमाः ।

तत्र गायत्र्या चतुर्विशत्यक्षरया सहशो यश्चतुर्विशः स्तोमः, तस्य प्रतिपादकमष्टभ्यो हि करोतीत्यादिकं छन्दोगबाह्मणम् । चतुर्विशमेतदहरुपयन्तीत्यारम्भणीयमित्यत्रैवोदाहृतम् ।

यच्च(अथ च)तुश्चत्वारिशस्तोमस्य निरूपकं छन्दोगब्राह्मणमेवमाम्नायते—'पञ्चदशम्यो हिं करोति स एकया स तिसृभिः स एकादशिभः स एकया, चतुर्दशम्यो हिं करोति स एकया स तिसृभिः स दशिभः, पञ्चदशम्यो हिं करोति स एकादशिभः स एकया स तिसृभिः' इति । अस्यायमर्थः—िविभिः पर्यायैस्तृचस्याऽऽवृत्तौ प्रथमे पर्याये—प्रथमाया ऋचिस्त्ररम्यासो मध्यमाया ऋच एकादशकृत्वोऽभ्यासः । उत्तमाया ऋचः सकृत्पाठः । द्वितीये पर्याये—प्रथमायाः सकृत्पाठः । मध्यमायास्त्ररम्यासः । उत्तमाया दशकृत्वोऽभ्यासः । तृतीये पर्याये—प्रथमाया एकादशकृत्वोऽभ्यासः । मध्यमायाः सकृत्पाठः । उत्तमायास्त्ररम्यासः; सोऽयं चतुश्चत्वारिशस्त्रोम इति ।

अथाष्टाचत्वारिशस्तोमस्य बाह्मणमेवमाम्नायते—'षोडशस्यो हिं करोति स तिसृप्तिः स द्वादशिमः स द्वादशिमः स एकया विद्यापिः स द्वादशिमः । षोडशस्यो हिं करोति स एकया स तिसृप्तिः स द्वादशिमः । षोडशस्यो हिं करोति स द्वादशिमः स एकया स तिसृप्तिः । अन्तो वाष्टाचत्वारिशः' इति । अस्यायमर्थः—प्रथमे पर्याये—प्रथमायास्त्रिरभ्यासः, मध्यमाया द्वादशकृत्वोऽभ्यासः, उत्तमायाः सकृत्पाठः । द्वितीयपर्याये—प्रथमायाः सकृत्पाठः, मध्यमायास्त्रिरभ्यासः, उत्तमाया द्वादशकृत्वोऽभ्यासः । तृतीयपर्याये—प्रथमाया द्वादशकृत्वोऽभ्यासः, मध्यमायाः सकृत्पाठः । उत्तमायास्त्रिरभ्यासः इति । एवमष्टाचत्वारिशस्तोम इति ।

एवं त्रयश्छन्दोमा अवगन्तव्याः ॥

मिथुन [जोड़े] सूक्तों का शंसन करते हैं—त्रिष्टुम् और जगती के मिथुन का। [गौ एवं अश्वादि] पशु भी मिथुनरूप हैं और [चतुर्विश, चतुश्चत्वारिश और अष्टाचत्वारिश नामक] छन्दोम [पशु प्राप्ति के साधन होने से] पशु रूप हैं; [अतः छन्दोमयुक्त इस त्र्यह में छन्द-द्वय का शंसन] पशुओं की प्राप्ति के लिए होता है।

अथ वृहत्सामसाध्यपृष्ठस्तोत्रियस्याधारभूतं स्तोत्रियं प्रगायं तदनुरूपं च विधत्ते— त्वामिद्धि हवामहे, त्वं ह्येहि चेरव इति बृहत्पृष्ठं भवति सप्तमेऽहिन ॥ इति ।

१. इ० इतः पूर्वम्, पृ० ६१८। २. ता० ब्रा० ३.९-११ ख०।

३. चतुरचत्वारिशाख्यस्य स्तोमस्य तिस्रो विष्टुतयः; तत्राद्येयम् ।

४. ता० ब्रा० ३.१२, १३।

५. अष्टाचत्वारिशाख्यस्य स्तोमस्य द्वे विष्ठुती; तत्राप्याद्येयम् ।

तृतीयाध्याये प्रथमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ७९७

त्वामिद्धीत्येकः प्रगाथः । त्वं ह्येहीति द्वितीयः । तदुभयं सप्तमेऽहिन निष्केवल्यशस्त्रे शंसनीयम् । नन्वयुग्ममहः सप्तमं, तथा सित रथंतरपृष्ठं परित्यज्य वृह्दपृष्ठं किमित्यु-पादीयते ? इति चेत्, वचनवलादितित्रूमः; 'कि हि वचनं न कुर्याच्चास्ति वचनस्यातिमारः' इति न्यायात् ॥

[निष्केवल्यशस्त्र]—

'त्वामिद्धि' और 'त्वं ह्येहि' आदि [निष्केवल्यशस्त्र में शंसनीय प्रगाथ] सप्तम अहः में बृहत्पृष्ठ होता है ।

वृहत्पृष्टस्वीकारे कांचिद्युक्तिमाह— यदेव षष्ठस्याह्यस्तत् ॥ इति ।

पूर्वस्य षष्ठस्याह्नो यदेव पृष्ठस्तोत्रं, तदेवात्र कृतं मवित । यस्य प्रयोजनं तूपिरिष्टाद् वक्ष्यते । ननु षष्ठेऽप्यहिन रैवतं पृष्ठं, न तु वृहदिति चेत्, नैष दोषः; वृहद्रैवतयोः कार्य-कारणभावेनैकत्वादित्यिभिष्ठेत्य 'वृहच्च वा इदमग्रं रथन्तरं चाऽऽस्ताम्' इत्यत्र प्रतिपादितम् ॥

[प्रक्त है कि अयुग्म सप्तम दिन में रथन्तर पृष्ठ को छोड़कर बृहत्पृष्ठ क्यों ?]— [उत्तर] वस्तुतः जो षष्ठ अहः में [पृष्ठस्तोत्र होता] है वही यहाँ भी होता है ।

कार्यकारणभाविमह स्मारयति—

यहै रथन्तरं, तहैरूपं, यद्बृहत्, तहैराजं; यद्रथंतरं, तच्छाक्वरं; यद्बृहत्, तद्रैवतम् ॥ इति ।

वैरूपशाक्वरयो रथंतरजन्यत्वात् तद्र्पत्वं वैराजरैवतयोवृंहज्जन्यत्वात् तद्र्पत्वम्, एवं च सति पष्ठेऽहिन रैवतस्य बृहत्त्वं व्यवहर्तुं शक्यते ॥

और फिर, जो रथन्तर है वह वैरूप है, जो बृहत् है वह वैराज है, जो रयन्तर है वह शाक्वर है और जो बृहत् है वह रैवत है।

इदानीमत्र सप्तमेऽहिन वृहत्पृष्ठस्वीकारे प्रयोजनमाह—

तद्यद्बृहत्पृष्ठं भवति, बृहतैव तद् बृहत्प्रत्युत्तभ्नुवन्त्यस्तोमकृन्तत्राय ।। इति । 'तत्' तस्मात् षष्ठेऽहिन कृतस्य रैवतस्य बृहद्रूपत्वात् कारणात् 'यद्' यत्र सप्तमेऽहिन बृहत्पृष्ठं क्रियते; तिददानीं षष्ठेऽहन्यनुष्ठितेन बृहतैवास्मिन् सप्तमेऽहिन 'तद्' बृहत्पृष्ठं 'प्रत्युत्तभनुवन्ति' । अतीतत्वेन नष्टस्य पुनरुद्धरणं प्रत्युत्तम्भनम् । एतन्न 'अस्तोमकृन्तत्राय'

१. ऋ० ६.४६.१,२ ।

३. द्र० इतः पूर्वम् पृ० ६८५।

२. ऋ०८.६१.७,८1

४. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ६२४।

संपद्यते । स्तोमानां त्रिवृत्पश्चदशादीनां कृन्तत्रं कृन्तनं छेदः, तद्राहित्यम् 'अस्तोमकृन्तत्रं', तदर्थमत्र स्वीकारः ॥

अतः [षष्ठ अहः में रैवत के बृहद्रूप होने से] सप्तम अहः में जो बृहत्पृष्ठ करते हैं तो [इस षष्ठ अहः में अनुष्ठित] बृहद् से ही [इस सप्तम दिन में] उस बृदद्पृष्ठ का पुनरुद्धार [ = नवीनीकरण] करते हैं, और यह [त्रिवृत्पञ्चदश आदि] स्तोमों के छेदनराहित्य के लिए ही सम्पादित होता है।

विपक्षवाधोपन्यासमुखेनैव तदेव स्पष्टयति— यद्रथंतरं स्यात कृन्तत्रं स्यात ॥ इति ।

षष्ठेऽहन्यनुष्टितस्य बृहतोऽस्मिन् सप्तमेऽहन्यनुवृत्ति परित्यज्य युग्मिदनत्वमाश्रित्य रथंतरं पृष्ठं स्वीक्रियते, तदानीं षष्ठसप्तमयोरनुवृत्त्यमावात् 'क्रन्तत्रं' विच्छेदनं स्यात् । षष्ठे बृहत्कृतं, सप्तमे तन्न कृतम्, किंतु रथंतरं कृतिमिति विच्छेदः ।।

यदि रथन्तर पृष्ठ स्वीकार करे तो [षष्ठ एवं सप्तम के अनुवृत्ति के अभाव से] विच्छे-दन ही होता है [अर्थात् षष्ठ अहः में बृहत् करे और सप्तम में उसे न करके रथन्तर कर लेना विच्छेद है]।

विपक्षबाधमुपन्यस्य स्वपक्षमुपसंहरति—

तस्माद् बृहदेव कर्तव्यम् ॥ इति ।

यस्माद बृहति कृते विच्छेदः परिह्नियते, तस्मादित्यर्थः ॥

अतः बृहद् ही करना चाहिए।

अच्युतत्वलिङ्गयुक्तामृचं विधत्ते—

'यद्वावानेति' धाय्याऽच्युता ।। इति ।

'यद्वावान' इत्यादि धाय्या [प्रथम दिन विहित होने से] अच्युत है।

अथ अयुग्मदिनत्वमुपजीव्य रथंतरसम्बन्धात् तदीयामृचं विधत्ते—

'अभि त्वा शूर नोनुम इति' रथंतरस्य योनिमनु निवर्तयति, राथंतरं ह्येतदहरायतनेन ॥ इति ।

नितरां वर्तनमनुष्ठानं निवर्तनं, न तु परित्यागः। 'आयतनेन' अयुग्मत्वस्थानेन . रथंतरसम्बन्धः।।

'अभि त्वा शूर' आदि ऋचा में रथन्तर साम [उत्पन्न है अतः] योनिभूत इस प्रगाथ का [पूर्वोक्त घाय्या के] बाद में शंसन करता है। [क्योंकि अयुग्मस्वरूप] स्थान के द्वारा यह दिन रथन्तर सम्बन्धी है।

१. ऋ० १०.७४.६।

तृतीयाध्याये द्वितीयः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ७९९

पिवशब्दलिङ्गकं प्रगाथान्तरं विधत्ते—

'पिबा सुतस्य रसिन इति' सामप्रगाथः, पिबवान् सप्तमेऽहिन सप्तमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'पिबा सुतस्य' इत्यादि ऋचा साम प्रगाथ है जो प्रथम दिन के लक्षक] पानार्थक 'पा' धातु से युक्त सप्तम दिन में सप्तम दिन का रूप है।

अच्युतत्वलिङ्गकं सूक्तविशेषं विधत्ते—

'त्य मू षु वाजिनं देवजूतिमिति'<sup>२</sup> ताक्ष्येंऽच्युतः ॥ १६ ॥ इति ।

श्वीमत्सायणाचार्यविरिचते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयत्राह्मणमाष्ये पश्वम-पश्चिकायां तृतीयाच्याये (त्रयोविशाच्याये) प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ (१६) [१६९] 'त्यम् षु वाजिनम्' इत्यादि ताक्ष्यं देवताक सूक्तः [पूर्वं में विहित होने से] अच्युत है।
 श इस प्रकार तेइसवें अध्याय के प्रथम खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ॥ १ ॥

### अथ द्वितीयः खण्डः

प्रशब्दिलङ्गकं सूक्तं विधत्ते— 'इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचिमिति' सूक्तं, प्रेति सप्तमेऽहिन सप्तमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

v. १७ [xxiii. २] 'इन्द्रस्य नु वीर्याणि' इत्यादि 'प्र' उपसर्ग से युक्त सूक्त सप्तम दिन में सप्तम दिन का रूप है।

तत्रत्यं छन्दः प्रशंसति-

तदु त्रैष्टुभं तेन प्रतिष्ठितपदेन सवनं दाधारायतनादेवैतेन न प्रच्य-वते ॥ इति ।

वह सूक्त त्रिष्टुप् छन्दस्क है; प्रतिष्ठित-पद [अर्थात् नियत अक्षर संख्या] से युक्त उस [सूक्त] से [माध्यन्दिन] सवन [गत मरुत्वतीयशस्त्र] धारित होता है अतः इस [सूक्त] से वह अपने स्थान से कभी भी च्युत नहीं होता है।

अभिशब्द-प्रशब्दयोरुपसर्गत्वसाम्येनार्थैकत्वमिप्रेत्य तद्द्वारा शब्दैकत्वमप्यारोप्यामि-

प्रशब्दिलङ्गकं सूक्तं विधत्ते—
'अभि त्यं मेषं पुरुहूतमृग्मियमिति'<sup>४</sup> सूक्तं; यद्वाव प्रेति तदभीति सप्तमेऽहिन सप्तमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

१. 死 ○ ८.३.१,२ 1

<sup>3. % ?. 371</sup> 

२. ऋ० १०.१७८।

४. ऋ० १.५१।

'अभि स्यं मेखं' इत्यादि सुक्त है। जो 'प्र' शब्द है वही 'अभि' शब्द है जो सप्तम दिन में सप्तम दिन का रूप है।

अस्मिन् सूक्ते निविद्धानं विधत्ते—

तदु जागतं, जगत्यो वा एतस्य त्र्यहस्य मध्यंदिनं वहन्ति; तद्वैतच्छन्दो वहति, यस्मिन्निविद्धीयते; तस्माज्जगतील निविदं दधाति ॥ इति ।

उस सूक्त की ऋचाएँ तो जगती छन्दस्क हैं और जगती ही इस त्र्यह के मध्यन्दिन [सबन] के बाहक हैं। अतः जिस [छन्द] में निविद् [पद-समूह] प्रक्षिप्त होते हैं, वही छन्द इस [सबन] का निर्वाहक होता है। इस [निर्वाहकत्व] के कारण जगती ऋचाओं में निविद् प्रक्षिप्त होते हैं।

छन्दोद्वयं मिलित्वा प्रशंसति—

मिथुनानि सूक्तानि शस्यन्ते,—त्रैष्टुभानि च जागतानि चः मिथुनं वै पश्चवः पश्चवश्छन्दोमाः पशूनामवरुद्ध्ये ॥ इति ।

मिथुन [जोड़े] सूक्तों का शंसन करते हैं—जिष्टुभ् और जगती के मिथुन का।
[गौ एवं अश्वादि] पशु भी मिथुनरूप हैं और [चतुर्विश, चतुश्चत्वारिश और अष्टाचत्वारिश नामक स्तोमों के द्वारा] छन्दोम [पशु प्राप्ति के साधन होने से] पशु रूप हैं;
[अतः छन्दोमयुक्त इस त्र्यह में छन्द-द्वय का शंसन] पशुओं की प्राप्ति के लिए होता है।

शास्त्रान्तरस्य प्रतिपदनुचरौ विधत्ते—

'तत्सिवतुवृंणीमहेऽद्या<sup>२</sup> नो देव सवितरिति<sup>3</sup> वैश्वदेवस्य प्रतिपदनुचरौ; राथं-तरेऽहिन सप्तमेऽहिन सप्तमस्याह्नो रूपम् ॥ इति । तत्सिवत्रित्यादेः क्वचिद्रयंतरसामाधारत्वमित्रदेय राथंतरत्वं लिङ्गमृक्तम् ॥

[वैश्वदेवशस्त्र]---

'तत्सिवतुर्वृणीमहे' और 'अद्या नो देव' इत्यादि ः [तृच] वैश्वदेव की प्रतिपद और अनुचर ऋचाएँ रथन्तर सम्बन्धी दिन सप्तम दिन में सप्तम दिन का रूप हैं।

यत्र प्रेत्युच्यते तत्राप्यभिशब्दो जिघृक्षते।
 तुल्यार्थत्वेन तेनेह साक्षादेवाभिरागतः।।
 काकव्यर्थं प्रयातानां कोटिलामोपमोऽह्ययम्।
 अतोऽभिशब्दवत्त्वं हि सुसङ्गतिमतोष्यताम ।।—इति षड्गुरुशिष्यः।
 त्रः ५.८२.१-३।
 ३. ऋ० ५.८२.४-६।

तृतीयाध्याये द्वितीयः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् ः ८०१

अभिशब्द-प्रशब्दयोः पूर्ववदेकत्वमारोप्य प्रशब्दलिङ्गकं तृचात्मकं स्क्तं विषत्ते— 'अभि त्वा देव सवितरिति'' सावित्रं, यद्वाव प्रेति तदभीति, सप्तमेऽहिन सप्तमस्याङ्गो रूपम् ॥ इति ।

'अभि त्वा देव' इत्यादि सवितृदेवताक तृचात्मक सूक्त में जो 'प्र' शब्द है वही 'अभि' शब्द है जो सप्तम दिन में सप्तम दिन का रूप है।

आरोपित-प्रशब्दिलङ्गकपुक्तवा पुरुषप्रशब्दिलङ्गकं तृचात्मकं सूक्तं विधत्ते —
'प्रेतां यज्ञस्य शंभुवेति' यावापृथिवीयं; प्रेति सप्तमेऽहित सप्तमस्याह्नो
रूपम् ॥ इति ।

द्वितीयस्यामृचि 'द्यावा नः पृथिवी'-इत्युक्तत्वात् इदं द्यावापृथिवीदेवताकम् ॥
 'प्रेतां यज्ञस्य' आदि द्यावापृथिवी देवताक [तृचात्मक] सूक्त 'प्र' शब्द से युक्त
सप्तम दिन में सप्तम दिन का रूप है।

जातलिङ्गकं तृचात्मकं सूक्तं विधत्ते—

'अयं देवाय जन्मनः' इत्यार्भवं<sup>3</sup> जातवत्सप्तमेऽहिन सप्तमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

अत्र सूक्ते चतुर्ध्यामृचि 'ऋभवो विष्टचक्रत'-इति श्रुतत्वात् अयमि तृच आर्भवः।

'जन्मनः' इत्युक्तत्वाज्जातविल्लङ्गम् ॥

'अयं देवाय जन्मनः' इत्यादि ऋभुदेवताक [तृचात्मक] सूक्त 'जात' शब्द ['जनी' धातु] से युक्त सप्तम दिन में सप्तम दिन का रूप है।

अथ पादद्वयोपेता ऋचो विधाय प्रशंसति-

'आ याहि वनसा सहेति' द्विपदाः शंसतिः; द्विपाद्वै पुरुषश्चतुष्पादाः पश्चः, पश्चवश्छन्दोसाः, पश्चनामवरुद्धचैः; तद् यद्द्विपदाः शंसति, यजमानमेव तद् द्विप्रतिष्ठं चतुष्पात्सु पशुषु प्रतिष्ठापयति ॥ इति ।

छन्दोमानां पूर्वोक्तचतुर्विशादीनां पशुप्रासिसाधनत्वात् पशुत्वम् ॥

'आ याहि' इत्यादि द्विपदा ऋचाओं का शंसन करता है। पुरुष दो पैर वाला है और पशु चार पैर वाला। छन्दोम पशु रूप हैं, [अतः द्विपदाओं का शंसन पशुओं की प्राप्ति के लिए होता है। इस प्रकार जो द्विपदाओं का शंसन करता है तो दो पैरों वाले उस यजमान को ही चौपाए पशुओं में प्रतिष्ठित करता है।

आकारिलङ्गकं बहुदेवताकं सूक्तं विधत्ते— 'ऐभिरग्ने दुवो गिर इति' वैश्वदेवमेति सप्तमेऽहिन सप्तमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

१. ऋ०१.२४।

२. 艰 ० २.४१।

३. ऋ० १.२० ।

४. ऋ० १०.१७२।

५. ऋ० १.१४।

२३.२ पञ्चमपञ्चिकायां

'ऐभिरग्ने दुवो' इत्यादि वैश्वदेवदेवताक 'आङ्' उपसर्ग युक्त सूक्त सप्तम दिन में सप्तम दिन का रूप है।

उक्तेषु सूक्तेषु च्छन्दः प्रशंसति-

तान्यु गायत्राणि गायत्रतृतीयसवन एष त्र्यहः ॥ इति ।

'तान्यु' तानि तु सूक्तानि 'अद्या नो देव सिवताः' इत्यारभ्य मध्ये द्विपदा वर्जीयत्वा 'ऐमिरग्ने' इत्यन्तानि गायत्रीछन्दस्कानि वैश्वदेवशस्त्रेऽभिहितानि । एषु चोत्तमस्त्र्यहो 'गायत्रतृतीयसवनः' गायत्रीछन्दस्तृतीयसवने यस्य त्र्यहस्य सोऽयं गायत्रतृतीयसवनः । तदेव च्छन्दो विवाहप्रस्तावेऽनुसन्धेयम् ।।

वे ['अद्या नो देव' से लेकर मध्य में द्विपदाओं को छोड़कर 'ऐभिरग्ने' इत्यादि तक] सूक्त गायत्री छन्दस्क हैं, और इस त्र्यह का तृतीय सवन गायत्री से सम्बन्धित है।

शस्त्रान्तरस्य जनिधात्लिङ्गयक्तं प्रतिपदं विधत्ते—

वैश्वानरो अजीजनदित्याग्निमारुतस्य प्रतिपज्जातवत्, सप्तमेऽहनि सप्तम-स्याह्नो रूपम ।। इति ।

[आग्निमारुतशस्त्र]---

'वैश्वानरो अजीजनत्' इत्यादि आग्निमारुत [शस्त्र] की प्रतिपद् ऋचा जात शब्द [जनी' धातु] युक्त सप्तम दिन में सप्तम दिन का रूप है।

प्रशब्दलिङ्गकं मूक्तं विधत्ते—

'प्र यद्वस्त्रिष्टुभिमषमिति' मारुतं, प्रेति सप्तमेऽहिन सप्तमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

द्वितोयपादे 'मरुतो विष्राः' इति श्रुतत्वात् इदं सूक्तं मरुद्देवताकम् ॥

'प्र यद्वस्त्रिष्टुभम्' इत्यादि मरुद्देवताक 'प्र' शब्द से युक्त सूक्त सप्तम दिन में सप्तम दिन का रूप है।

अच्युतत्वलिङ्गयुक्तामृचं विधत्ते—

'जातवेदसे सुनवाम सोमिित' जातवेदस्याऽच्युता ॥ इति ।

'जातवेदसे' इत्यादि जातवेददेवताक ऋचा [पूर्व में विहित होने से] अच्युत है। अस्पष्टदेवताकं सूक्तं विधत्ते—

'दूतं वो विश्ववेदसमिति' जातवेदस्यमनिरुक्तं सप्तमेऽहनि सप्तमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

१. द्र० इतः पूर्वम्, ८०१। २. द्र० इतः पूर्वम् पृ० ६७४, ६८०, ३, ५ ख०।

वैश्वानरीयतृचसूक्तस्याद्या चातुर्मास्येषु कल्पजा, उत्तरे त्वत्रैव पठिते । 'स विश्वम्'-इति, 'वृषा पावक'–इति च । द्र० आश्व० श्रौ० ८.९.७ ।

死○ ८.७ | 4. ऋ० १.९९.१।

तृतीयाध्याये तृतीयः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविर्राचतभाष्यसहितम् : ८०३

जातवेदः शब्दस्याग्नि वाचित्वेऽपि स्पष्टदेवतावाचकत्वस्यामावात् 'अनिरुक्तत्वम्' ।।

'दूतं वो विश्ववेदसम्' इत्यादि जातवेद का [जातवेद शब्द के अग्नि के भी वाचक होने से] अस्पष्ट देवताक मूक्त सप्तम दिन में सप्तम दिन का रूप है।

'वैश्वानरो अजीजनत्' इत्यादिषु 'दूतं वः' इत्येतेषु सूक्तेषु जातवेदस इत्येत**र्द्धाजितेषु** विद्यमानं छन्दः प्रशंसति—

तान्यु गायत्राणि गायत्रतृतीयसवन एष त्र्यहः ॥ १७ ॥ इति ।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाश्चे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये पश्चम-पश्चिकायां तृतीयाच्याये (त्रयोविशाच्याये) द्वितीयः खण्डः ।।२।। (१७) [१७०]

वे [सूक्त] तो गायत्री छन्दस्क हैं और इस [त्र्यह] का तृतीय सवन गायत्री से सम्बन्धित है।

।। इस प्रकार तेइसवें अध्याय के द्वितीय खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ॥ २ ॥

### अथ तृतीयः खण्डः

सप्तममहर्गमधायाष्ट्रमस्याह्नो मन्त्रलिङ्गानि दर्शयति— यह नेति न प्रेति, यित्स्थितं, तदष्टमस्याह्नो रूपम् ॥ इति । आकारस्य च प्रशब्दस्य च अलिङ्गत्वं नकारद्वयेन निषिष्यते । 'यित्स्थितम्' अच्युतत्वेन

आकारस्य च प्रशब्दस्य च अलिङ्गत्व नकारद्वयन निषध्यत । यात्स्यतम् अञ्जुषाय-नियतं तिष्ठतिधातुयुक्तं वा, तदष्टमस्याह्नो निरूपकम् ॥

[द्वितीय छन्दोम अथवा नवरात्र का आठवाँ दिन]-

v. १८ [xxiii. ३] जो [सप्तम दिन के सूचक] 'आङ्' और 'प्र' उपसगं [पहले कहे गए] हैं वे [अष्टम दिन के] रूप नहीं हैं अपितु जो 'स्था' धातु के रूप से युक्त हैं वह अष्टम दिन का रूप है।

द्वितीयस्मिन्नहिन प्रोक्तानि लिङ्गान्यष्टमेऽहन्यतिदिशति—

यद्धचेव द्वितीयमहस्तदेवैतत्पुनर्यदष्टमम् ॥ इति ।

यिल्लङ्गकमेव द्वितीयमहः, तिल्लङ्गकमेवैतत् पुनरिप भवित । यदष्टममहः, तत्पूर्वोक्त-लिङ्गकम् ॥

[नवरात्र का जो आठवां दिन होता है वह पृथक् नहीं होता; अपितु प्रथम त्र्यह के द्वितीय दिन का जो रूप कहा गया है वही पुनः इस [उत्तम त्र्यह के द्वितीय दिन अर्थात्] अष्टम दिन का निरूपक है।

१. 'अस्पष्टार्थपदानां हि बाहुल्यादनिरुक्तता'--इति षड्गुरुशिष्यः ।

तानि लिङ्गान्यपन्यस्यति-

यद्भ्वंवचात्प्रतिवच्चदन्तर्वचद्वृष्य्वचद्वृथन्वचन्मध्यमे पदे देवता निरुच्यते यदन्तरिक्षमभ्युदितम् ॥ इति ।

जो 'अर्घ्व' शब्द से युक्त, जो 'प्रति' शब्द से युक्त, जो 'अन्तः' शब्द से युक्त, जो 'वृषन्', शब्द से युक्त और जो [मन्त्र] 'वृषन्' शब्द से युक्त आम्नात है और जिसके मध्यम पद में देवता का अभिधान किया गया हो और जहाँ अन्तरिक्ष की ओर संकेत हो,—

अथ नूतनानि लिङ्गानि दर्शयति-

यद्वचानि यन्महद्वस्यद्दिह्तवसत्युनर्वसत्कुर्वत् ॥ इति ।

अग्निशब्दद्वयोपेतं द्व्यग्नीत्युच्यते । महच्छब्दोपेतं 'महद्वत्' । द्वयोर्देवतयोर्ह्तं माह्वाः, यस्मिस्तादशं 'द्विहूतवत्' । पुनःशब्दोपेतं 'पुनर्वृत्' । द्वितीयेऽहिन वर्तमानार्थवाचिप्रत्ययान्तं कुर्वच्छब्देनोक्तम् ॥

जो [मन्त्र] 'अग्नि' शब्दद्वय से युक्त हो, जो 'महत्' शब्द से युक्त हो, जिस [यन्त्र] में दो देवताओं का आह्वान हो, जो 'पुनः' शब्द से युक्त हो और जो वर्तमान कालिक किया ये युक्त हो,—

तेन सह सर्वाणि लिङ्गान्युपसंहरति-

यद्द्वितीयस्याह्नो रूपमेतानि वा अष्टमस्याह्नो रूपाणि ॥ इति । जो द्वितीय दिन के निरूपक चिह्न हैं--ये सभी अष्टम दिन के निरूपक हैं।

तत्राज्यशस्त्रं विधत्ते—

अग्नि वो देवमग्निभः सजोषा इत्यष्टमस्याह्न आज्यं भवति; द्वचन्यष्टमेऽ-हन्यष्टमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

द्वाविग्नशब्दौ यस्मिन् सूक्ते विद्येते, तत्सूक्तं 'द्वचिग्न'; अतोऽष्टमेऽहिन योग्यत्वात् एतदष्टमस्याह्नो निरूपकम् ॥

[आज्यशस्त्र]---

'अग्नि वो देवसग्निभिः' आदि सूक्त अष्टम दिन का आज्य [शस्त्र] होता है; जो दो 'अग्नि' शब्दों से युक्त अष्टम दिन में अष्टम दिन का रूप है।

तत्रत्यं छन्दः प्रशंसति-

तदु त्रैष्टुभं त्रिष्टुप्प्रातःसवन एष त्र्यहः ।। इति । वह [सूक्त] तो त्रिष्टुप छन्दस्क है और इस [त्र्यह] का प्रातःसवन त्रिष्टुप् से सम्बन्धित है ।

१. ऋ○ ७.३ 1

तृतीयाध्याये तृतीयः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यं विरचितभाष्यसहितम् : ८०५

अथ प्रअगशस्त्रं विधत्ते—

कुविदङ्गः नमसा ये वृधासः, पीवो अन्नाँ रियवृधः सुमेधाः, उच्छन्नुषसः सुदिना अरिप्रा, उज्ञन्ता दूता न दभाय गोपा, यावत् तरस्तन्वो३ यावदोजः, प्रति वां सूर उदिते सूक्तै, थेंनुः प्रत्नस्य काम्यें दुहाना, ब्रह्मा ण इन्द्रोप याहि विद्वान्, ऊर्ध्वो अग्निः सुमति वस्वो अश्रेत्, उत स्या नः सरस्वती जुषाणेति प्रउगं प्रतिवदन्तर्वद्, द्विहूतवदूर्ध्ववदष्टमेऽहन्यष्टमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'कुविदङ्गेति' प्रथमं प्रतीकम् । 'पीवो अन्नानिति' दितीयम् । 'उच्छन्नुषसः' इति तृतीयम् । 'उरान्ताः' — इति चतुर्थम् । 'यावत् तरः' इति पश्चमम् । 'प्रति वामिति' षष्ठम् । 'घेनुः प्रत्नस्येति' सप्तमम् । 'ब्रह्मा णः' इत्यष्टमम् । 'ऊर्घ्वो अग्निरिति' नवमम् । 'उत्त स्या नः' इति दशमम् । अत्राऽऽद्यैस्त्रिमः प्रतीकैरेकस्तृचः, चतुर्थी चैका, पश्चमे द्वे, तदुमयं मिलित्वा द्वितीयस्तृचः; इतरे पश्च तृचाः, एतत्सवं प्रजगम् । तत्र दशमे प्रतीके 'प्रति स्तोममिति' प्रतिशब्दोपेतं लिङ्गमस्ति, वेनुः प्रत्नस्येत्यस्य द्वितीयपादे 'अन्तः पुत्रः' इत्यन्तःशब्दोपेतं लिङ्गम्, ऊर्घ्वो अग्निरित्यस्मिन्नूर्घ्वशब्दोपेतं लिङ्गम् । अविश्वष्टेषु द्वयोराह्वानं लिङ्गम्, —क्वचिदिन्द्रवाय्वोः क्वचिन्मित्रावरुणयोरिति द्रष्टव्यम् ।।

[प्रउगशस्त्र]---

१. 'कुविवङ्ग नमसा', २. 'पीबो अन्नान्', ३. 'उच्छन्नुषसः', ४. 'उन्नता' ५. 'यावत्तरः', ६. 'प्रति वाम्', ७. धेनुः प्रत्नस्य', ८. 'ब्रह्मा णः', ९. ऊर्घ्वो अग्निः' १०. 'उत स्या नः', इत्यादि [मन्त्र प्रतीकों में प्रथम तीन प्रतीकों के तृच, चौथे प्रतीक की एक ऋचा, पाँचवें प्रतीक के दो मन्त्र, शेष पाँच प्रतीकों के तृच] सभी प्रउग [शस्त्र] हैं; जिनमें [दसवाँ प्रतीक] 'प्रति' शब्द से युक्त, [धेनुः प्रत्नस्य का द्वितीय पाद] 'अन्तः' शब्द से युक्त और शेष सभी दो आह्वानों [इन्द्रवायु या मित्रावरुण] से युक्त ऋचाएँ अष्टम दिन में अष्टम दिन का रूप हैं।

उक्तमन्त्रगतं छन्दः प्रशंसति-

तदु त्रैष्टुभं त्रिष्टुप्प्रातःसवन एष त्र्यहः ।। इति । वे [ऋचाएँ] तो त्रिष्टुप् छन्दस्क हैं, और इस [त्र्यह] का प्रातःसवन त्रिष्टुप् से सम्बन्धित है ।

१. ऋ०७.९१.१। २. ऋ०७.९१.३। ३. ऋ०७.९०.४।

४. ऋ०७.९१.२। ५. ऋ०७.९१.४,५। ६. ऋ०७.६५.१–३।

७. ऋ०३.५८.१-३। ८. ऋ०७.२८.१-३। ९ ऋ०७.३९.१-३।

१०. ऋ० ७.९५.४-६।

अथ मरुत्वतीयशस्त्रे तुल्यशस्त्रक्लृप्त्याख्येन लिङ्गेनोपेतान् मन्त्रान् विधत्ते—

विश्वानरस्य वस्पिति भिन्द्र इत्सोमपा एक इन्द्र नेदीय एदिह्य क्रिस्स क्रुह्मणस्पते इति क्रुह्मिन क्रिस्स क्रुह्मिन क्रिस्स क्रुह्मिन क्र

[मरुत्वतीयशस्त्र]---

'विश्वानरस्य', 'इन्द्र इत्', इन्द्र नेदीयः; उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते, अग्निनेता, 'त्वं सोम', 'पिन्वन्त्यपो' और 'बृहदिन्द्राय' इत्यादि [मरुत्वतीय शस्त्र में] द्वितीय दिन के ही समान क्रमागत ऋचाएँ अष्टम दिन में अष्टम दिन का रूप हैं।

महच्छब्दलिङ्गकं सूक्तं विधत्ते—

शंसा महामिन्द्रं यस्मिन् विश्वा इति सूक्तं महद्वदष्टमेऽहन्यष्टमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

अत्र 'महाम्'-इत्येष महच्छब्दः ॥

'शंसा महाम्' इत्यादि सूक्त [में 'महाम्' यह] 'महत्' शब्द से युक्त अष्टम दिन में अष्टम दिन का रूप है।

पुनरिप महच्छब्दयुक्तं सूक्तान्तरं विधत्ते—

'महश्चित्त्वमिन्द्र यत एतानिति'<sup>१°</sup> सूक्तं, महद्वदष्टमेऽहन्यष्टमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

अत्र 'महः' इत्येष एव महच्छब्दः ॥

'महश्चित् त्वम्' इत्यादि सूक्तः [में 'महः' यह] 'महत्' शब्द से युक्त अष्टम दिन में अष्टम दिन का रूप है।

पुनरपि महच्छब्दयुक्तं सूक्तान्तरं विधत्ते—

'पिबा सोममभि यमुग्र तर्दः १९' इति सूक्तमूर्वं गव्यं महि गृणान इन्द्रेति महद्वदष्टमेऽहन्यष्टमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

पिबा सोममित्यादिसूक्तस्य 'ऊर्वं गव्यम्'—इति द्वितीयः पादः । तत्र 'महि'—इत्येष महच्छब्दः ॥

'पिबा सोमम्' इत्यादि सुक्त [का 'ऊवं गव्यं महि गृणानः इन्द्र'—आदि पाद] 'महत्' शब्द से युक्त अष्टम दिन में अष्टम दिन का रूप है।

- ?. 雅o ८.६८.४ ।
   ?. 雅o ८.२.४ ।
   ३. 雅o ८.५३.५ ।

   ४. 雅o १.४०.१ ।
   ५. 雅o ३.२०.४ ।
   ६. 雅o १.९१.२ ।

   ७. 雅o १.६४.६ ।
   ८. ऋo ८.८९.१ ।
   ९. ऋo ३.४९ ।
- १०. ऋ०१.१६९। ११. ऋ०६.१७।

तृतीयाध्याये तृतीयः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ८०७

पुनरपि महच्छब्दयुक्तं सूक्तं विधत्ते—

'महाँ<sup>9</sup> इन्द्रो नृवदा चर्षणित्रा इति सूक्तं<sup>3</sup>, महद्वदष्टमेऽहन्यष्टमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

अत्र 'महान्'-इत्येष महच्छब्दः ॥

उक्तेषु चतुष्वंपि महच्छब्देष्वन्तस्य वैलक्षण्येऽप्यादिभागस्यैकविधत्वात्<sup>3</sup>, महच्छब्दत्वं . द्रष्टव्यम् ॥

'महाँ इन्द्रः' इत्यादि सूक्तः [में 'महान्'यह] 'महत्' शब्द से युक्त अष्टम दिन में अष्टम दिन का रूप है।

एतत्सूक्तचतुष्टयगतं छन्दः प्रशंसति-

तदु त्रैष्टुभं तेन प्रतिष्ठितपदेन सवनं दाधारायतनादेवैतेन न प्रच्यवते ।। इति । वे [चारों सूक्त] त्रिष्टुप् छन्दस्क हैं; प्रतिष्ठित-पद [अर्थात् नियत अक्षर संख्या] से युक्त उस [सूक्त] से [माध्यन्दिन] सवन [गत मरुत्वतीय शस्त्र] धारित होता है; अतः इस [सूक्त] से वह अपने स्थान से कभी भी च्युत नहीं होता है ।

अथान्यन्महच्छब्दोपेतं सूक्तं विधत्ते-

'तमस्य द्यावापृथिवो सचेतसेति' सूक्तं, यदैत् कृण्वानो महिमानमिन्द्रियमिति, महद्वदष्टमेऽहन्यष्टमस्याङ्गो रूपम् ॥ इति ।

तमस्येति सूक्तस्य 'यदैत् कृण्वानः' इति तृतीयः पादः, तत्र महिमानपदे 'मिह'-इति महच्छब्दः श्रूयते ॥

'तमस्य' इत्यादि सूक्त का 'यदैत्कृण्वानो महिमानिमन्द्रियम्' यह पाद 'महत्' शब्द से यक्त अष्टम दिन में अष्टम दिन का रूप है।

तिसमन् सूक्ते निविद्धानं विधत्ते—

तदु जागतं, जगत्यो वा एतस्य त्र्यहस्य मध्यंदिनं वहन्ति, तद्वैतच्छन्दो वहति, यस्मिन्निविद्धीयते; तस्माज्जगतीषु निविदं दधाति ॥ इति ।

१. 'दीर्घादिट समानपादे'-इति पा॰ सू॰ ८.३.३ रुत्वेऽनुनासिकत्वे पा॰ सू॰ ८.३.२, ४; च रूपम् । तदत्र 'महां'-इति, 'महां'-इति, 'महां'-इति च लिपिप्रकारभेद-मात्रम्; उच्चारणं त्वेकविधमेव व्यविह्रयते ।

२. ऋ० ६.१९।

३. 'महाम्', 'महः', 'महि', 'महान्' इति ऋ० ३.४९, १.१६९, ६.१७, ६.१९।

४. ऋ० १०.११३।

उस सूक्त की ऋचाएँ जगती छन्दस्क हैं, और जगती ही इस त्र्यह के मध्यन्विन [सवन] के वाहक हैं, अतः जिस [छन्द] में निविद् [पद-समूह] प्रक्षिप्त होते हैं, वही छन्द इस [सवन] का निर्वाहक होता है। इस [निर्वाहकत्व] के कारण जगती ऋचाओं में निविद् प्रक्षिप्त होते हैं।

छन्दोद्रयं मिलित्वा प्रशंसति-

मिथुनानि सूक्तानि शस्यन्ते, त्रेष्टुभानि च जागतानि च; मिथुनं वै पशवः, पशवश्चन्दोमाः, पश्चनामवरुद्धचै ॥ इति ।

सिथुन [जोड़े] सुक्तों का शंसन करते हैं—ित्रष्टुष् और जगती के जोड़े का। [गौ एवं अश्वादि] पशु भी मिथुनरूप हैं और चितुर्विश्व, चतुश्चत्वारिश और अष्टाचत्वारिश नामक स्तोमों के द्वारा संपादित] छन्दोम [पशु प्राप्ति के साधन होने से] पशु रूप हैं। [अत: छन्दोम युक्त इस त्र्यह में छन्द-द्वय का शंसन] पशुओं की प्राप्ति के लिए होता है।

उक्तेषु सूक्तेषु महच्छब्दं प्रशंसति-

महद्वन्ति सूक्तानि शस्यन्ते; महद् वा अन्तरिक्षनन्तरिक्षस्याऽऽप्तयै ॥ इति । अन्तरिक्षस्य महत्त्वं विस्तीर्णत्वं प्रसिद्धम् ॥

[वे होता] 'सहत्' शब्द से युक्त सूक्तों का शंसन करते हैं [क्योंकि] अन्तरिक्ष महान् है, [अतः यह शंसन] अन्तरिक्ष की प्राप्ति के लिए होता है।

महच्छव्दयुक्तानां सूक्तानां संख्यां प्रशंसित-

पञ्च सूक्तानि शस्यन्ते; पञ्चपदा पिङ्क्तः, पाङ्क्तो यज्ञः, पाङ्क्ताः पशवः, पशवः, पशवः, पश्वनामवरुद्ध्यै ॥ इति ।

'शंसा महामिति' प्रथमे सूक्ते महच्छव्दो 'महश्चित्त्वमिति' द्वितीये, 'मिह गृणान' इति तृतीये, 'महाँ इन्द्र' इति चतुर्थे, 'मिहमानिमिति' पश्चमे, एवं पश्च सूक्तानि महच्छव्दयुक्तानि शस्यन्ते। पश्चसंख्यायोगात् पश्चपादोपेता 'पिङ्क्तः' छन्दोरूपा मवति। यज्ञश्च हिवष्पङ्क्त्यादिना 'पाङ्क्तः'। पश्चश्च पिङ्क्तमुखेन 'पाङ्क्तः'; छन्दोमानां च पश्चसाधनत्वात् पशुत्वम्। अनेन सम्बन्धेन सूक्तपश्चकं पशुप्राप्त्ये संपद्यते।।

[इस प्रकार 'महत्' शब्द युक्त] पाँच सूक्तों का शंसन करते हैं; [पांच संख्या के योग से] पाँच पादों से युक्त पिङ्क्त [छन्द होता] है और यज्ञ [हिवष्पिङ्क्त आदि भेव से] पाङ्क्त है, पशु [चार पैर और एक मुख से] पाङ्क्त है; और [चतुर्विश, चतुश्चत्वारिश और अष्टाचत्वारिश नामक स्तोमों से संपादित] छन्दोम [पशु प्राप्ति के साधन होने से] पशु

१. 寒のき.89.81 マ. 寒の १.8年9.81

<sup>3. % 6. 8 1. 19.8 1</sup> 

४. 寒 6.89.81 4. 寒 80.883.81

तृतीयाध्याये तृतीयः खण्डः ] Silparus (Albartus) श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ८०९

रूप हैं [अतः छन्दोम युक्त इस त्र्यह में महत् अब्द युक्त पाँच सूक्तों का शंसन] पशुओं की प्राप्ति के लिए होता है।

अथ निष्केवल्यशस्त्रस्य रथंतरसामसाघ्यपृष्ठस्तोत्रस्य आधारभूतं स्तोत्रियमनुरूपं च विधत्ते—

'अभि त्वा शूर नोनुमो'ऽभि त्वा पूर्वपीतय इति' रथंतरं पृष्ठं भवत्यष्टमेऽ-हिन ॥ इति ।

यद्यपि युग्मदिनत्वात् न्यायतो वृहत्पृष्ठं प्राप्तम्, तथाऽपि वचनबलाद्रथंतरपृष्ठत्वं द्रष्टव्यम् ॥

[निष्केवल्यशस्त्र]--

'अभि त्वा शूर' और 'अभि त्वा पूर्वपीतये' आदि ऋचा न्यायतः प्राप्त बृहत् पृष्ठ न होकर अष्टम दिन में रथन्तर पृष्ठ होती है।

अच्युतत्वलिङ्गयुक्तामृचं विधत्ते—

'यद्वावानेति' धाय्याऽच्युता ॥ इति ।

'यद्वावान' इत्यादि धाय्या [पूर्व में विहित होने से] अच्युत है।

तस्या उपरि वृहत्सामयोनेः शंसनं विधत्ते —

'त्वामिद्धि हवामह इति' बृहतो योनिमनु निवर्तयति बार्हतं ह्येतदहराय-तनेन ॥ इति ।

अष्टमस्य युग्मदिनत्वाद् बृहत्संबन्धिस्थानत्वम् ॥

'त्वामिद्धि हवामहे' आदि ऋचा में बृहत्साम [उत्पन्न है अतः] योनिभूत इस प्रगाय का [पूर्वोक्त धाय्या के] बाद में शंसन करता है [क्योंकि युग्न स्वरूप] स्थान के द्वारा यह दिन बृहत्सम्बन्धी है।

तस्यैव बृहत्संबन्धिनं सामप्रगाथं विधत्ते-

'उभयं श्रृणवच्च न इति' सामप्रगाथो यच्चेदमद्य यदु च ह्य आसीदिति बार्हतेऽहन्यष्टमेऽहन्यष्टमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

उभयशब्दतात्पर्यं यच्चेदिमत्यादिनोच्यते । अद्य 'यदिदं' कार्यमासीत् 'ह्यश्च' पूर्वेद्यरिप 'यदु' यदेव कार्यं मासीत्, तदेतदुभयमि श्रुतिमिति तस्य पादस्यार्थः । युग्मरूपे बाहेतेऽहिनि बृहत्सामसंबन्धः प्रगाथो युक्त एव ॥

マ. 雅の १.१९.९ 1 3. 雅の १०.७४.६ 1 १. ऋ० ७.३२.२२,२३।

४. ऋ०६.४६१,२। ५. ऋ०८.६१.१,२।

<sup>&#</sup>x27;उमयं—स्तोत्रात्मकं शस्त्रात्मकं च'-इति संहिताभाष्येऽयमेव सायणः। द्र० इतः पूर्वम्, पृ०-७०३।

'उभयं श्रृणवच्च न' इत्यादि साम प्रगाथ है; 'उभय' शब्द का अर्थ है जो कार्य आज है और जो कार्य कल था—ये दोनों कार्य श्रुत थे, जो बृहत्साम सम्बन्धी दिन अष्टम दिन में अष्टम दिन का रूप है।

अच्युतलिङ्गकं सूक्तविशेषं विधत्ते—

'त्यम् षु वाजिनं देवजूतिमिति'<sup>२</sup> ताक्ष्यींऽच्युतः ॥ १८ ॥ इति ।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये पश्चम-पश्चिकायां तृतीयाध्याये (त्रयोविशाध्याये) तृतीयः खण्डः ।। ३ ।। (१८) [१७१] 'त्यमू षु' इत्यादि ताक्ष्यं देवताक सूक्त [पूर्व में विहित होने से] अच्युत है । ।। इस प्रकार तेइसवें अध्याय के तृतीय खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।।३।।

अथ चतुर्थः खण्डः

महच्छब्दयुक्तसूक्तचतुष्टयं विधत्ते —

अपूर्व्या पुरुतमान्यस्मा इति सूक्तं<sup>3</sup>, महे बीराय तबसे तुरायेति महद्वदष्टमेऽ-हन्यष्टमस्याह्नो रूपं; तां मु ते कीर्ति मघवन् महित्वेति<sup>3</sup> सूक्तं, महद्वदष्टमेऽ-हन्यष्टमस्याह्नो रूपं; त्वं महाँ इन्द्र यो ह शुष्मेरिति<sup>3</sup> सूक्तं, महद्वदष्टमेऽ-हन्यष्टमस्याह्नो रूपं; त्वं महाँ इन्द्र तुभ्यं ह क्षा<sup>5</sup> इति सूक्तं; महद्वदष्टमेऽ-हन्यष्टमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

अपूर्व्योति सूक्तस्य द्वितीयपादे 'महे वीराय'-इति महच्छब्दः श्रुतः । इतरिस्मन् सक्तत्रये प्रथमपाद एव महच्छब्दः स्पष्टः ।।

v. १९ [xxiii. ४] 'अपूर्व्या' इत्यादि सूक्त का 'महे वीराय' आदि [द्वितीय पाद] 'महत्' शब्द से युक्त अष्टम दिन में अष्टम दिन का रूप है। 'तां सुते' इत्यादि सूक्त 'महत्' शब्द से युक्त अष्टम दिन में अष्टम दिन का रूप है। 'त्वं महाँ इन्द्रयो' इत्यादि सूक्त 'महत्' शब्द से युक्त अष्टम दिन में अष्टम दिन का रूप है। 'त्वं महाँ इन्द्र तुभ्यं' इत्यादि सूक्त 'महत्' शब्द से युक्त अष्टम दिन में अष्टम दिन का रूप है।

सूक्तचतुष्टयगतं छन्दः प्रशंसित—
तदु त्रैष्टुभं तेन प्रतिष्ठितपदेन सवनं दाधारायतनादेवैतेन न
प्रच्यवते ॥ इति ।

ह्योऽतीतेऽहिन यच्चासीद् यच्चाद्य तिददं द्वयम् ।
 श्रुणवच्छृणुयादिन्द्रः समृद्ध्या इति कथ्यते ।। इति षड्गुरुशिष्यः ।

२. ऋ० १०.१७८।

३. ऋ०६.३२।

<sup>8. 80.481</sup> 

५. ऋ० १.६३।

६. ऋ०४.१७।

तृतीयाघ्याये चतुर्थः खण्डः ] Digitized by Madhuban Trust, Delhi श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ८११

वह [स्क्त] तो त्रिष्टुप् छन्दस्क है; प्रतिष्ठित-पद [अर्थात् नियत अक्षर संख्या] से युक्त उस [स्क्र] से [माध्यन्दिन] सवन [गत निष्केवल्यशस्त्र] धारित होता है। अतः इस [स्क्र] से वह अपने स्थान से कभी भी च्युत नहीं होता है।

यथा महत्वतीयशस्त्रे महच्छन्दयुक्तं त्रिष्टुप् छन्दस्कं सूक्तचतुष्टयमुक्त्वा पश्चाज्जगतीछन्दस्कं महच्छन्दयुक्तं सूक्तान्तरमुक्तम्, एवमत्र निष्केवल्येऽपि त्रिष्टुप् छन्दस्कं सूक्तचतुष्टयमिषाय जगतीछन्दस्कं सूक्तं विधत्ते—

'दिवश्चिदस्य वरिमा वि पप्रथ इति' सूक्तमिन्द्रं न मह्नेति महद्वदष्टमेऽ-हन्यष्टमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'दिवश्विदस्येति' सूक्तस्येन्द्रमिति द्वितीयपादे 'मह्नेति' महच्छब्दः श्रुतः ॥

'दिवश्चिदस्य' इत्यादि [जगती छन्दस्क] सूक्त का 'इन्द्रं न मह्ना' आदि [द्वितीय पाद में 'मह्ना'-यह] 'महत्' शब्द से युक्त अष्टम दिन में अष्टम दिन का रूप है।

तस्मिन् सूक्ते निविद्धानं विधत्ते-

त्दु जागतं, जगत्यो वा एतस्य त्र्यहस्य मध्यंदिनं वहन्तिः; तद्वैतच्छन्दो वहति, यस्मिन्निविद्धोयतेः; तस्माज्जगतीषु निविदं दधाति ॥ इति ।

उस सूक्त की ऋचाएँ तो जगती छन्दस्क हैं और जगती ही इस त्र्यह के मध्यन्दित [सवन] के वाहक हैं। अतः जिस छन्द में निविद् [पद-समूह] प्रक्षिप्त होते हैं, वहो छन्द इस [सवन] का निर्वाहक होता है। इस [निर्वाहकत्व] के कारण जगती ऋचाओं में निविद् प्रक्षिप्त होते हैं।

छन्दोद्वयं मिलित्वा प्रशंसित-

मिथुनानि सूक्तानि शस्यन्ते,—त्रैष्टुभानि च जागतानि च; मिथुनं वै पशवः, पशवश्खन्दोमाः, पशूनामवरुद्ध्यै ॥ इति ।

मिथुन [अर्थात् जोड़े] सूक्तों का शंसन करते हैं—ित्रष्टुप् और जगती के मिथुन का।
[गौ एवं अश्वादि] पशु भी मिथुनरूप हैं और चितुर्विश, चतुश्चत्वारिश और अष्टाचत्वारिश
नामक स्तोमों के द्वारा सम्पादित] छन्दोम [पशु प्राप्ति के साधन होने से] पशु रूप हैं;
[अतः छन्दोमयुक्त इस त्र्यह में छन्द-द्वय का शंसन] पशुओं की प्राप्ति के लिए होता है।

सूक्तेषु महच्छब्दं पञ्चसंख्यां च पूर्वंवत् प्रशंसति— महद्वन्ति सूक्तानि शस्यन्ते; महद्वा अन्तरिक्षमन्तरिक्षस्याप्त्यै, पञ्च पञ्च सूक्तानि शस्यन्ते; पञ्चपदा पङ्क्तिः, पाङ्क्तो यज्ञः, पाङ्क्ताः पशवः, पशव-इछन्दोमाः, पश्चनामवरुद्ध्यै ॥ इति ।

<sup>8.</sup> 寒の 8.441

[वे होता] 'महत्' शब्द से युक्त सूक्तों का शंसन करते हैं [क्योंकि] अन्तरिक्ष महान् है, [अतः यह शंसन] अन्तरिक्ष की प्राप्ति के लिए होता है। [इस प्रकार 'महत्' शब्द से युक्त] पाँच-पाँच सूक्तों का शंसन करते हैं; पिङ्क छन्द पाँच पादों से युक्त होता है, और यज्ञ [हिविष्पिङ्क्त आदि भेद से] पाङ्क्त है; पशु [चार पैर और एक मुख से] पाङ्क्त है और छन्दोम [पशु प्राप्ति के साधनत्व के कारण] पशु रूप हैं [अतः पाँच-पाँच सूक्तों का शंसन] पशुओं की प्राप्ति के लिए होता है।

शस्त्रद्वयगतानि महच्छब्दयुक्तानि मिलित्वा प्रशंसित-

तानि द्वेघा पञ्चान्यानि पञ्चान्यानि दश संपद्यन्ते; सा दिशनी विराळश्नं विराळश्नं पशवः, पशवश्चन्दोमाः, पश्चनामवश्द्ध्यै ॥ इति ।

पूर्वोक्तानि महच्छब्दयुक्तानि सर्वाणि सूक्तानि द्वेधा विभक्तानि । कथमिति ? तदुच्यते—'पञ्चान्यानि' महत्वतीयशस्त्रगतानि पञ्चसंख्याकानि पृथगेवावस्थितानिः; पुनरिष 'पञ्चान्यानि' निष्केवल्यशस्त्रगतानि पञ्चसंख्याकानि पृथगेवावस्थितानिः; तानि सर्वाणि मिलित्वा दशसंख्याकानि संपद्यन्ते । सा 'दिशनी' दशसंख्यासमूहरूपा विराद्यम्वति । 'दशक्षरा विराळिति'—श्रुतेः । अन्नसाधनत्वाद्विराट्छन्दोऽन्नम् । तच्चान्नं क्षीरादिरूपं पशुपूत्पन्नत्वात् पशव एव । ते च पशवश्चन्दोमैश्रतुर्विशादिभिः स्तोमैस्त-द्युक्तैरहोमिर्वा संपाद्यत्वाच्छन्दोमस्वरूपाः । अनेन सम्बन्धेन तत्पञ्चकद्वयं पशु-प्राप्त्ये भवति ।।

वे [पूर्वोक्त 'महत्' शब्द युक्त सभी सूक्त] दो प्रकार से विभक्त हैं— १. [मल्क्त-तीय शस्त्र गत] पाँच सूक्त अलग हैं और २. [निष्केवल्य शस्त्र गत] पाँच सूक्त अलग हैं; उन सभी को मिलाकर दस हो जाते हैं वह [सूक्तों का] दशक विराड् रूप होता है। [अन्न का साधन होने से] विराट् [छन्द] अन्न है, और [क्षीरादिरूप से पशुओं में उत्पन्न होने से] पशु अन्न हैं और वे पशु [चतुर्विश आदि स्तोमों के द्वारा अथवा उससे युक्त दिनों के द्वारा सम्पादित होने से] छन्दोम स्वरूप हैं [अतः इस सम्बन्ध से ये पज्चक-द्वय] पशुओं की प्राप्ति के लिए होते हैं।

शस्त्रान्तरस्य प्रतिपदनुचरौ विधत्ते-

विश्वो देवस्य नेतुर,तत्सवितुर्वरेण्य,मा विश्वदेवं सत्पतिमिति वैश्वदेवस्य प्रतिपदनुचरौ बार्हतेऽहन्यष्टमेऽहन्यष्टमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'विश्वो देवस्य' – इत्येका 'तत्सिवतुवेरण्यं मिति' दे । एतत्त्रयं बृहत्सामसम्बन्धी तृचः शस्त्रस्य प्रतिपत् । 'आ विश्वदेविमिति' तृचोऽनुचरः । तदुमयं बृहत्सामसम्बन्धात् 'बाहतं' युग्मत्वेन बृहत्सामसम्बन्धिन्यष्टमेऽहिन योग्यम् ।।

तृतीयाघ्याये चतुर्थः खण्डः Digitized by Madhuban Trust, Delhi श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् ः ८१३

[वैश्वदेवशस्त्र]—

'विश्वो देवस्य' इत्यादि [एक ऋचा, 'तत्सिवतुः' आदि दो ऋचा] मिलकर यह तृच शस्त्र का प्रतिपद् हैं] और 'आ विश्वदेवम्' इत्यादि तृच वैश्वदेव [शस्त्र] के प्रतिपद और अनुचर हैं; जो बृहत्साम सम्बन्धी दिन [युग्म] अष्टम दिन में अष्टम दिन का रूप है।

ऊर्व्वालङ्गोपेतं सवितृदेवताकं सूक्तस्थानीयं चतुर्ऋंचं विधत्ते—

'हिरण्यपाणिमूतय इति' सावित्रमूर्ध्ववदष्टमेऽहन्यष्टमस्याह्नो रूपम् ॥ इति । द्वितीयपादे 'सवितारमुपह्नये' इति श्रवणात् सवितृदेवताकं सूक्तम् । ठब्वंशब्दस्या-श्रवणेऽपि सवितृमण्डलस्योपिरदेशवितित्वादर्थंत ऊर्ध्ववत्त्वम् ॥

'हिरण्यपाणिमूत्ये' इत्यादि सविता देवताक सूक्त ऊर्ध्वं अर्थात् सवितृमण्डल के उपरिदेशवर्ती होने के कारण ऊर्ध्व के अर्थ] से युक्त अष्टम दिन में अष्टम दिन का रूप है।

महच्छब्दोपेतं सूक्तस्थानीयं तृचं विधत्ते—

मही द्यौः पृथिवी च न इति द्यावापृथिवीयं, महद्वदष्टमेऽहन्यष्टमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'मही'-इत्येष एव महच्छब्दः ॥

'मही द्यौः' इत्यादि द्यावापृथिवी देवताक सूक्त [में 'मही'-यह] 'महत्' शब्द से युक्त अष्टम दिन में अष्टम दिन का रूप है।

पुनः शब्दोपेतं सूक्तस्थानीयं तृचं विधत्ते —

युवाना पितरा पुनरित्यार्भवं , पुनर्वदष्टमेऽहन्यष्टमस्याह्नो रूपम् ॥ इति । वृतीयपादे 'ऋमवो विष्टचक्रतेति' श्रवणात् ऋभुदेवताकं सूक्तम् ॥

'युवाना पितरा पुनः' इत्याबि ऋभुदेवताक सूक्त 'पुनः' शब्द से युक्त अष्टम दिन में अष्टम दिन का रूप है।

१. प्रातर्युंजेत्यादिकमेकविंशत्यृचं सूक्तम्; तस्यैव पञ्चम्यादीनाञ्चतसृणामिह ग्रहणम् ।

<sup>7. 8.77.4-61</sup> 

३. 'ऊकार ऊष्वंशब्दस्य ह्येकदेशोऽत्र वर्तते'—इति षड्गुषशिष्यः।

४. प्रातयुंजेत्यादिकमेकविंशत्यृचं सूक्तम्; तस्यैव त्रयोदश्यादीनां तिसृणाम् इह ग्रहणम् ।

५. अयं देवायेत्यष्टचं सूक्तम्; तस्यैव चतुर्थ्यादीनां तिसृणामिह ग्रहणम् ।

६. ऋ० १.२०.४-६।

द्विपदा ऋचो विधाय प्रशंसति—

इमा नु कं भुवना सीषधामेति द्विपदाः शंसितः; द्विपाद्वे पुरुषश्चतुष्पादाः पश्चनः, पश्चवश्चन्दोमाः, पश्चनामवरुद्धचै, तद्यद् द्विपदाः शंसित, यजमान-मेव तद् द्विप्रतिष्ठं चतुष्पात्सु पशुषु प्रतिष्ठापयित ॥ इति ।

'इमा नु कम्' इत्यादि द्विपदा ऋचाओं का शंसन करता है, पुरुष दो पैरों वाला है, और पशु चार पैरों वाला है। [क्योंकि पशु प्राप्ति के साधनभूत] छन्दोम पशुरूप हैं, [अतः द्विपदाओं का शंसन] पशुओं की प्राप्ति के लिए ही होता है। इस प्रकार जो द्विपदाओं का शंसन करता है तो दो पैरों वाले उस यजमान को ही चौपाए पशुओं में प्रतिष्ठित करता है।

महच्छब्दोपेतं बहुदेवताकं सूक्तं विधत्ते-

देवानामिदवो महदिति वैश्वदेवं महद्वदण्टमेऽहन्यण्टमस्याह्नो रूपम् ॥ इति । महच्छन्दोऽत्र विस्पष्टः ॥

'देवानामिदवो महद्' आदि वैश्वदेवदेवताक सूक्त 'महत्' शब्द से युक्त अष्टम दिन में अष्टम दिन का रूप है।

द्विपदाव्यतिरिक्तानां तत्सिवतुर्वरेण्यमित्यारभ्य-देवानामिदवो महदित्यन्तानां छन्दः प्रशंसित—

तान्यु गायत्राणि गायत्रतृतोयसवन एष त्र्यहः ॥ इति ।

[द्विपदाओं को छोड़कर] वे ['तत्सिवतुः' से लेकर 'देवानाम्' आदि तक सूक्त] तो गायत्री छन्दस्क हैं, और इस त्र्यह का तृतीयसवन गायत्री से सम्बन्धित है ।

शस्त्रान्तरस्य प्रतिपदं विधत्ते-

ऋतावानं वैश्वानरमित्याग्निमारुतस्य प्रतिपदग्निर्वेश्वानरो महानिति मह-द्वदष्टमेऽहन्यष्टमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

ऋतावानिमत्यादिके सूक्तगते<sup>र</sup> तृचे द्वितीयस्यामृचि अग्निर्वेश्वानरः' इति द्वितीयः पादः । तत्र 'महानिति' महच्छब्दः श्रूयते ॥

<sup>₹.</sup> 港 ○ ८.८३ 1

२. संहितायां किंस्मिश्चिदिष सूक्तेऽस्य तृचस्यादर्शनात् लिपिकरप्रमादप्रवाहजः पाठो दृश्यते; कल्पसूत्रे स्मृतश्चायं शाखान्तरीयस्तृचः—'ऋतावानं ''विराजित'—इति आश्व० श्रौ० ८.१०.३।

तृतीयाध्याये चतुर्थः खण्डः Digitized by Madhuban Trust, Delhi श्रीमत्सायणाचार्यविर्ध्वतभाष्यसहितम् ः ८१५

[आग्निमारुतशस्त्र]---

'ऋतावानम्' इत्यादि आग्निमारुतशस्त्र का प्रतिपद् सूक्त है; उस सूक्त [का द्वितीय ऋचा] का 'अग्निर्वेश्वानरः' आदि [द्वितीय पाद में 'महान्' यह] 'महत्' शब्द से युक्त अष्टम दिन में अष्टम दिन का रूप है।

वृधशब्दोपेतं सूवतं विधत्ते—

क्रीळं वः शर्थो मारुतिमिति मारुतं; जम्भे रसस्य वावृध इति वृधन्वदष्टमेऽ-हन्यष्टमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'क्रीळं वः' इति सूक्तस्य<sup>१</sup> पश्चम्यामृचि 'जम्भे रसस्यवावृधे'—इति पादः श्रूयते । तत्र 'वावृधे' इति वृधिधातुमत्त्वम् ॥

'क्रीळं वः' आदि मरुद्देवताक सूक्त का [पाँचवीं ऋचा का] 'जम्भे रसस्य' इत्यादि पाद 'वृध' शब्द से युक्त अष्टम दिन में अष्टम दिन का रूप है।

अच्युतत्वलिङ्गामृचं विधत्ते—

जातवेदसे सुनवाम सोमिमिति जातवेदस्याऽच्युता ।। इति । 'जातवेदसे' इत्यादि जातवेददेवताक ऋचा [पूर्व में विहित होने से] अच्युत है । महच्छब्दयुक्तं जातवेदोदेवताकं सूक्तं विधत्ते—

'अग्ने मृळ महाँ असीति' जातवेदस्यं महद्वदष्टमेऽहन्यष्टमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'अग्ने मृळ' इत्यादि जातवेद देवताक सूक्त [में 'महान्'-यह] 'महत्' शब्द से युक्त अष्टम दिन में अष्टम दिन का रूप है।

आग्निमारुतशस्त्रगतेषु सूक्तेषु च्छन्दः प्रशंसित---

तान्यु गायत्राणि गायत्रतृतीयसवन एष त्र्यहः, एष त्र्यहः ॥ १९ ॥ इति । अभ्यासोऽन्यायसमाप्त्यर्थः ॥

वे [आग्निमारुत शस्त्रों के सूक्त] तो गायत्री छन्दस्क हैं और इस त्र्यह का तृतीय सवन तो गायत्री से सम्बन्धित है।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यं विरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकार्ये' ऐतरेयज्ञाह्मणमाष्ये पश्चम-पश्चिकायां तृतीयाध्याये (त्रयोविशाध्याये) चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ (१९) [१७२]

१. ऋ० १.३७।

२. ऋ०१.९९।

३. ऋ०४.९।

वेदार्थंस्य प्रकाशेन तमोहार्दं निवारयन् । पुमर्थाश्वतुरो देयाद् विद्यातीर्थंमहेश्वरः ॥

।। इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्गप्रवर्तकवीरवुक्कभूपालसाम्राज्यधुरंधर-माधवाचार्यादेशतो श्रीमत्सायणाचार्थेण विरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाश' नामभाष्ये ऐतरेयब्राह्मणस्य पश्चमपश्चिकायाः तृतीयोऽध्यायः

(त्रयोविशोऽध्यायः) ॥ ३ ॥

।। इस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण के पञ्चम पञ्चिका के तृतीय (तेइसवें) अध्याय की सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी पूर्ण हुई ॥ ३॥

# अथ चतुर्थोऽध्यायः

प्रथम: खण्ड:

-: • :--

# [अथ चतुर्विशोऽध्यायः

प्रथमः खण्डः]

नवमेऽहिन मन्त्रलिङ्गं दर्शयित—

यद् वै समानोदकं तन्नवमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'समानोदकं' तुल्यसमाप्तिकम् ॥

[तृतीय छन्दोम दिन अथवा नवरात्र का नौवां दिन]—

v. २० [xxiv. १] जिस [मन्त्र] में समान समाप्ति है वह नवम दिन का रूप है ।

तृतीयेऽहन्युक्तानि लिङ्गान्यस्मिन्नवमेऽहन्यतिदिशति—

यद्धचेव तृतीयमहस्तदेवैतत् पुनर्यन्नवमम् ॥ इति ।

तृतीयमहर्यादशलिङ्गोपेतं पुनरप्यत्र यन्नवममहस्तदिप तादशलिङ्गोपेतं द्रष्टव्यम् ॥

जो तृतीय दिन के निरूपक चिह्न हैं वही पुनः इस [द्वादशाहगत नवरात्र के] नवम

दिन के रूप हैं।

तानि लिङ्गान्युपन्यस्यति—

यदश्ववद्यदन्तवद्यत् पुनरावृत्तं यत्पुर्नाननृत्तं यद्रतवद्यत्पर्यस्तवद्यत्त्रिवद्यदन्त-रूपं यदुत्तमे पदे देवता निरुच्यते यदसौ लोकोऽभ्युदितः ॥ इति ।

जो [मन्त्र] 'अश्व' शब्द से युक्त, 'अन्त' शब्द से युक्त हो, जिसमें पुनरावृत्ति [=पठित का ही पुनः पाठ] हो और जिसमें स्वरिवशेष के द्वारा बार-बार अक्षरों की आवृत्ति हो, जो सहवास से युक्त हो, जो 'पर्यास' शब्द से युक्त, 'त्रि' शब्द से युक्त और 'अन्त' [= समाप्त्यर्थक] शब्द से युक्त हो और जिसके अन्तिम पाद में देवता का अभिधान किया गया हो, जिसमें यह [स्वर्ग] लोक उक्त हो [वह नवम दिन का रूप है]।

अथ नूतनानि लिङ्गानि दर्शयति— यच्छुचिवद् यत्सत्यवद् यत्क्षेतिवद् यद्गतवद् यदोकवत् ॥ इति । शुचिसत्यक्षेतिगतौकशब्दा नवमेऽहनि लिङ्गरूपाः । भूतार्थवाचिप्रत्ययान्तधातुरूपं यदस्ति, तेन सहितं तृतीयेऽहनि विद्यमानं लिङ्गम् ॥ जो 'शुचि' शब्द से युक्त, जो 'सत्य' शब्द से युक्त, जो 'क्षेति' [ = निवास] शब्द से युक्त, जो 'गम्' धातु के रूप से युक्त और जो 'ओक' [=घर] शब्द से युक्त हो—

अन्यानि च सर्वाणि लिङ्गान्युपसंहरति--

यत्कृतं यत्तृतीयस्याह्नो रूपमेतानि व नवमस्याह्नो रूपाणि ।। इति । जिसमें 'कृ' धातु का भूतकाल का रूप हो तथा जो तृतीय दिन के रूप हैं—वे सभी इस नवम दिन के रूप हैं।

आज्यशस्त्रं विधत्ते—

अगन्म महा नमसा यविष्ठमिति नवमस्याह्न आज्यं भवति; गतवन्नवमेऽहिन नवमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'गतवद्' गमिधातुयुक्तम् । अत्र<sup>२</sup> च 'अगन्म'–इति गमिधातुः श्रूयते ।।

[आज्यशस्त्र]—

'अगन्म' इत्यादि सूक्त नवम दिन का आज्यशस्त्र होता है, जो 'गम्' धातु के ['अगन्म'-इस] रूप से युक्त नवम दिन में नवम दिन का रूप है।

सूक्तगतं छन्दः प्रशंसति-

तदु त्रैष्टुभं त्रिष्टुप्प्रातःसवन एष त्र्यहः ।। इति ।

वह सूक्त त्रिष्टुप् छन्दस्क है और इस त्र्यह का प्रातःसवन त्रिष्टुप् से सम्बन्धित है।

प्रजगशस्त्रं विधत्ते—

प्र वीरया गुचयो दिवरे ते, ते सत्येन मनसा दीध्याना,दिवि क्षयन्ता रजसः पृथिव्या,मा विश्ववाराऽश्विना गतं नो,ऽयं सोम इन्द्र तुभ्यं सुन्व, आ तु, प्र ब्रह्माणो अङ्गिरसो नक्षन्त, सरस्वतीं देवयन्तो हवन्त, आ नो दिवो बृहतः पर्वतादा, सरस्वत्यिभ नो नेषि वस्य इति प्रउगं, गुचिवत्सत्यवत्क्षेतिवद्गत-वदोकवन्नवमेऽहिन नवमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

१. शुचिशब्दः सत्यशब्द ओकशब्दश्च यत्र वै। सलोपः क्षी निवासिति धातुः क्षेतिस्तदन्वितम्।। यत् कृतं गमिनां युक्तं तातींयाश्वादिमच्च यत्। एतानि नवमस्याङ्को योग्यानीत्यवगम्यताम्।।—इति षड्गुरुशिष्यः।

२. ऋ०७.१२।

अत्र 'दद्रिरे ते' इति प्रयोगपाठः । 'प्र वीरयेति' प्रयमं प्रतीकं तत्र शुचय इति शुचिशब्दोपेतं लिङ्गम् । 'ते सत्येनेति' द्वितीयं प्रतीकं तत्र सत्यशब्दो लिङ्गम् । 'दिवि क्षयन्तेति' तृतीयं तत्र क्षेतिधातुर्लिङ्गम् । 'आ विश्ववारेति' चतुर्थम् । तत्र गतशब्दो लिङ्गम् । 'अयं सोम' इति पञ्चमम् । तिस्मन् 'आ तु प्र याहि हरिवस्तदोकाः' इति द्वितीयः पादः, तिसमन्नोकशब्दो लिङ्गम् । 'प्र ब्रह्माणः' इति षष्ठम् । 'सरस्वतीमिति' सप्तमम् । 'आ नो दिवः' इत्यष्टमम् । अत्र द्वितीयपादे 'यजतां गन्तुमिति' गमिधातुः श्रुतः । 'सरस्वत्यिम नः' इति नवमम् । तत्र चतुर्थे पादे 'अरणानि गन्मेति' गमिधातुः श्रुतः । पूर्वोक्तयोः षष्ठसप्तमयोः स्पष्टलिङ्गामावेऽपि च्छित्रणो गच्छन्तीति न्यायेनेतरसाहचर्याल्लिङ्गवत्त्वं द्वष्टव्यम् । अत्रान्तिमैस्त्रिमः प्रतीकैरेकस्तृचः, इतरे षट्तृचाः । तदेतत्सवं प्रउगशस्त्रम् ।।

्र (ऋक्सर्वा० ७.९०)—इति षड्गुरुशिष्यः।

१. संहिता-पाठस्तु 'दद्रिरे वां'-इति । 'वां = ते'-इति माष्यम् । द्र० आख्व० श्रो० ८.११.१ ।

マ. 爽 ゅ.९ 。. १ - ३ 1 ま. 変 ゅ.९ 。. ५ - ७ 1 ४. 変 ゅ.६४.१ - ३ 1

५. ऋ० ७.७०.१-३ । ६. ऋ० ७.२९.१-३ । ७. ऋ० ७.४२.१-३ ।

८. ऋ०१०.१७.७। ९. ऋ०५.४३.११। १०. ऋ०६.६१.१४।

११. ननु 'प्रवीरया श्चयो दिव्ररे वाम्' इत्यस्यां शाकलसंहितायां पाठः । अतो 'वाम्' इति प्रतीकेन मिवतव्यम् । किमिदं दिव्ररे त इति ? अत्राह—स्यादेतदेवं यद्यस्या एव सिंहताया इदं ब्राह्मणम् । एतत्तु वाष्कलसंहिताया अपि समानम् । तथा निवित् प्रैषवालखिल्यकुन्तापानाम् । न केवलमैतरेयब्राह्मणमेव, आश्वलायनसूत्रमिप तथा । अस्य हि ब्राह्मणस्य तत् सूत्रमिति'—इति गोविन्दस्वामी ।

<sup>(</sup>ii) ननु ददिर इत्यस्मात् कुतस्त्य तेवदं परम् । शाकल्यस्य संहितायां वामिति ह्याच्यगोष्मिहि ।। सत्यं प्रयोगपाठोऽयं वामुक्तावंन्द्रवायवः । तृचः स्याद् वायुदेवत्यस्त्वादितस्तृच इष्यते ॥ सर्वानुक्रमणोकारः कात्यायनमहामुनिः । 'ऐन्द्रयञ्च या द्विवदुक्ता' इति स्पष्टं ब्रवीतिह ॥ यद्वा वाष्कलपाठोऽयं ते हि ते इत्यधीयते । इदं च ब्राह्मणं प्राह संहिताद्वयगोचरम् । मा भूच्चंतुद्धुपवते सुन्व आधित्वकग्रहात् (?) ॥

[प्रउगशस्त्र]---

'प्र वीरया' आदि [शुचि शब्द से युक्त], 'ते सत्येन' आदि 'सत्य' शब्द से युक्त, 'दिवि क्षयन्ता' आदि [क्षी धातु युक्त] 'आ विश्ववारा' आदि ['गत' शब्द युक्त], 'अयं सोम' आदि [के द्वितीय पाद 'आ तु प्र याहि हरिवस्तदोकाः' में] ओक शब्द युक्त, 'प्र ब्रह्माणो अङ्गिरसो नक्षन्त' आदि, 'सरस्वतीम' आदि, 'आ नो दिवः' आदि ['गम्' धातु युक्त], और 'सरस्वत्यिभ नः' आदि [का चतुर्थ पाद 'गम्' धातु युक्त] ऋचाएँ प्रजगशस्त्र हैं; जो 'शुचि' शब्द युक्त, सत्य शब्द युक्त, निवासार्थक 'क्षी' धातु युक्त, 'गम्' धातु युक्त और 'ओक' शब्द युक्त नवम दिन में नवम दिन का रूप है।

अत्रत्यं छन्दः प्रशंसति-

तदु त्रैष्टुभं त्रिष्टुप्प्रातःसवन एष त्र्यहः ॥ इति ।

वे [सूक्त] त्रिष्टुप् छन्दस्क हैं, और इस त्र्यह का प्रातःसवन त्रिष्टुप् से सम्बन्धित है।

मरुत्वतीयशस्त्रे क्लृप्तिलिङ्गं दशैयति—

'तं तिमद्राधसे महे', श्रे त्रय इन्द्रस्य सोमा, इन्द्र नेदीय एदिहि, प्र नूनं ब्रह्मणस्पति, रिग्निनेता, त्वं सोम क्रतुभिः, पिन्वन्त्यपो, निकः सुदासो रथिमिति, तृतीयेनाह्ना समान आतानो नवमेऽहिन नवमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

[मरुत्वतीयशस्त्र]---

'तं तिमद्राधसे', 'त्रय इन्द्रस्य सोमा', 'इन्द्र नेदीय', 'प्र नूनं ब्रह्मणस्पितः' 'अग्निनेंता', 'त्वं सोम क्रतुभिः', 'पिन्वन्त्यपो' और 'निकः सुदासो रथम्' इत्यादि तृतीय दिन के ही समान क्रमागत नवम दिन में नवम दिन के रूप हैं।

अन्तलिङ्गोपेतं सूक्तं विधत्ते-

'इन्द्रः स्वाहा पिबतु यस्य सोम इति' सूक्तमन्तो वै स्वाहाकारोऽन्तो नवसमहर्नवमेऽहिन नवसस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

अत्र स्वाहाशब्दो दृश्यते, स च होममन्त्रस्यान्तः, नवममहर्नंवरात्रस्यान्तः, अतो लिङ्गसद्भावात् नवमेऽहन्येतद्युक्तम् ॥

१. % ○ ८.६८.७-९। २. % ○ ८.२.७-९। ३. % ○ ८.५३.५-६।

४. ऋ०१.४०.५-६। ५. ऋ०३.२०.४। ६. ऋ०१.९१.२।

७. ऋ०१.६४.६। ८. ऋ०७.३२.१०। ९. ऋ०३.५०। आश्व०श्रौ०७.७.२३।

चतुर्थाध्याये प्रथमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ८२१

'इन्द्रः स्वाहा पिवतु' आदि सूक्त में 'स्वाहा' शब्द ही [हवन सन्त्र के अन्त में होने से] अन्त है और नौवाँ दिन [द्वादशाहगत नवरात्र का] अन्त है, जो नवम दिन में नौवें दिन का रूप है।

पुनरप्यन्तलिङ्गोपेतं सूक्तं विधत्ते—

ग यत्साम नभन्य यथा वेरिति" सूक्तर्मर्जाम तद्वावृथानं स्ववंदि यन्तो वै स्वरन्तो नवममहर्नवमेऽहनि नवमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

गायदिति सूक्तस्य 'अर्चाम'-इति द्वितीयः पादः । तत्र 'स्वर्वदिति' स्वर्गवाची शब्दः श्रूयते; स्वर्गश्च लोकत्रयस्यान्तः ॥

'गायत्साम नभन्य' इत्यादि सूक्त के 'अर्चाम तद् वावृथानं स्वर्वद्' आदि द्वितीय पाद में [स्वर्गवाची] 'स्वः' शब्द [स्वर्ग के लोकत्रय के अन्त में होने से] अन्त है<sup>3</sup>, जो नौवें दिन में नौवें दिन का रूप है।

प्रकारान्तरेणान्तवत्यूक्तं विधत्ते-

'तिष्ठा हरी रथ आ युज्यमानेति' सूक्तमन्तो वै स्थितमन्तो नवममहर्नवमेऽ-हिन नवमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

तिष्ठेति स्थितिलक्षणो धात्वर्थः श्रूयते; स च गमनस्यान्तः ॥

'तिष्ठा हरी' इत्यादि सूक्त में ['तिष्ठ' शब्द के गमन के अन्त में रुकने का वाचक होने से] स्थित होना ही अन्त है और नौवाँ दिन [नवरात्र का] अन्तिम दिन है, जो नौवें दिन में नौवें दिन का रूप है।

पुनरपि तथाविधं तल्लिङ्गोपेतं स्कतं विधत्ते—

'इसा उ त्वा पुरुतमस्य कारोरिति' सूक्तं ', धियो रथेष्ठामित्यन्तो वै स्थित-यन्तो नवसमहर्नवमेऽहिन नवमस्याह्नो रूपन् ॥ इति ।

'इमा उ त्वा'—इति सूक्तस्य 'धियो रथेष्ठाम्'—इति तृतीयः पादः । तत्र स्थामिति स्थितिधात्वर्थो गमनस्यान्तः श्रूयते ॥

वै स्वाहाकार इत्युच्यते लक्षणया ।'--इति गोविन्दस्वामी।

१. (i) सूत्र्यते हि—'स्वाहाकारान्तैर्मन्त्रेनंचेन्मन्त्रे पठित'—आश्व० श्रौ० १.११.१० ।
 (ii) कथमन्तः स्वाहाकारः । (तया ?) प्रदानार्थतया स्वाहाकारेण वा वषट्कारेण वा देवेभ्यो हिवः प्रदीयते इति श्रुतेः । प्रदानं च प्रक्षेपः । स हि यागस्यान्तः । अन्तो

२. अन्तो वै स्वरिति साधारणानि दिवश्चादित्यस्य च । स्वर्गो हि पुरुषार्थानां परमा काष्ठा, आदित्योऽप्यववर्गहेतुत्रया'—इति गोविन्दस्वामी ।

<sup>3.</sup> 艰 0 8.8 6 3 1 8. 死 0 3.3 4 1 4. 死 0 5. 7 8 1

'इमा उ त्वा' आदि सूक्त के 'धियो रथेष्ठाम्' आदि तृतीय पाद में ['स्याम्' पद गमन के अन्त का वाचक होने से] स्थित होना ही अन्त है और नौवाँ दिन [नवरात्र का] अन्त है। अतः यह नौवें दिन में नौवें दिन का रूप है।

एतेष्वन्तवत्सु सूक्तेषु च्छन्दः प्रशंसति-

तदु त्रैष्टुभं तेन प्रतिष्टितपदेन सवनं दाधारायतनादेवैतेन न प्रच्यवते ॥ इति ।

वे [अन्त के वाचक सूक्त] त्रिष्टुभ् छन्दस्क हैं; प्रतिष्ठित-पद [अर्थात् नियत अक्षर संख्या] से युक्त उस [सूक्त] से [माध्यन्दिन] सवन [गत सख्त्वतीय शस्त्र] धारित होता है। अतः इस [सूक्त] से वह अपने स्थान से कभी भी च्युत नहीं होता है।

तुल्यसमाधिकं सुक्तं विधत्ते-

'प्र मन्दिने पितुमदर्जता वच इति' सूक्तं समानोदर्कं, नवमेऽहिन नवम-स्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

अत्र सर्वास्वृक्षु 'मरुत्वन्तं सस्याय हवामहे' इति चतुर्थंपादस्येकत्वात् समानोदर्कत्वम् ॥

'प्र मन्दिने' इत्यादि सूक्त की सभी ऋचाओं में ['मरुत्वन्तम्' आदि चतुर्थ पाद एक-सा होने से] समान समाप्ति नवम दिन में नवम दिन का रूप है।

तस्मिन् सुवते निविद्धानं विधत्ते—

तदु जागतं, जगत्यो वा एतस्य त्र्यहस्य मध्यंदिनं वहन्ति, तद्वैतच्छन्दो वहति, यस्मिन्निविद्धीयते, तस्माज्जगतीषु निविदं दधाति ॥ इति ।

उस सूक्त की ऋचाएँ जगती छन्दस्क हैं, और जगती ही इस त्र्यह के सध्यन्दिन [सवन] के वाहक हैं, अतः जिस [छन्द] में निविद् [पद-समूह] प्रक्षिप्त होते हैं, वही छन्द इस [सवन] का निर्वाहक होता है। इस [निर्वाहकत्व] के कारण जगती ऋचाओं में निविद् प्रक्षिप्त होते हैं।

छन्दोद्वयं मिलित्वा प्रशंसति-

मिथुनानि सूक्तानि शस्यन्ते, त्रैष्टुभानि च जागतानि च, मिथुनं वै पशवः, पशवश्छन्दोमाः, पश्चनाभवरुद्ध्यै ॥ इति ।

मिथुनस्यैकत्वेऽपि बहुवचनं पूजार्थम् ॥

मिथुन [जोड़े] सूक्तों का शंसन करते हैं—जिब्दुभ् और जगती के जोड़े का।
[गौ एवं अक्वादि] पशु भी सिथुनरूप हैं और चितुर्विश, चतुक्चत्वारिश और अष्टा-

१. ऋ० १.१०१ 1

चतुर्थाध्याये प्रथमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ८२३

चत्वारिश नामक स्तोमों के द्वारा संपादित] छन्दोम [पशु प्राप्ति के साधन होने से] पशु रूप हैं। [अतः छन्दोम युक्त इस त्र्यह में छन्द-द्वय का शंसन] पशुओं की प्राप्ति के लिए होता है।

द्विविधसूक्तगतसंख्यां प्रशंसति--

पञ्च सूक्तानि शस्यन्ते; पञ्चपदा पिंड्क्तः, पाङ्क्तो यज्ञः, पाङ्क्ताः पश्चः, पश्चरुक्ताः पश्चः, पश्चरुक्ताः पश्चरुक्तः पश्चरुक्ते ।।

इस प्रकार [चार त्रिष्टुप् और एक जगती-छन्दस्क कुल] पाँच सूक्तों का शंसन करते हैं, [पाँच संख्या के योग से] पाँच पादों से युक्त पाँड्क्त [छन्द होता] है और यज्ञ [हिविष्पाङ्क्त आदि भेद से] पाङ्क्त है, पशु [चार पैर और एक मुख से] पाङ्क्त है; और [चतुर्विश आदि स्तोमों से संपादित] छन्दोम [पशु प्राप्ति के साधन होने से] पशु रूप है; [अतः छन्दोम युक्त इस त्र्यह में त्रिष्टुप् और जगती छन्दस्क सूक्तों का शंसन] पशुओं की प्राप्ति के लिए होता है।

निष्केवल्यशस्त्रे बृहत्सामसाध्यपृष्ठस्तोत्रस्याधारभूतं स्तोत्रियं तृचं तदनुरूपं च विधत्ते—

'त्वामिद्धि हवामहे'<sup>२</sup> 'त्वं ह्योहि चेरव इति'<sup>3</sup> बृहत्पृष्टं भवति नवमेऽ-हिन ॥ इति ।

अयुग्मस्याह्नो राथंतरत्वेऽपि वृहत्संबन्धस्य वाचिनकत्वान्नवमेऽहिन तद्योग्यता ॥ निष्केवल्य शस्त्र]—

'त्वामिद्धि हवामहे' और 'त्वं ह्योहि चेरवे' इत्यादि ऋचा नवम दिन में बृहत्पृष्ठ होती है।

तृतीयेऽह्नि विहितान्यत्र पुनर्विधोयन्ते-

'यद्वावानेति' धाय्याऽच्युता,ऽभि त्वा शूर नोनुम इति रथंतरस्य योनिमनुः निवर्तयितः; राथंतरं होतदहरायतनेनेन्द्र त्रिधातु शरणमिति सामप्रगाथ-स्त्रिवान्नवमेऽहिन नवमस्याह्नो रूपं; 'त्यमू षु वाजिनं देवजूतमिति' ताक्ष्योऽच्युतः ।। २० ॥ इति ।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यं विरचिते माधवीये 'वेदार्थं प्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये पश्चम-पश्चिकायां चतुर्थाध्याये (चतुर्विशाध्याये) प्रथमः खण्डः ।। १ ।। (२०) [१७३]

१. 'इन्द्र स्वाहा', 'गायत्साम', 'तिष्ठा हरी', 'इमा उ त्वा'-इति चत्वारि त्रैष्टुमानि, 'प्र मन्दिने'-इत्येकं जागतम्; सङ्कलनया पञ्च (८२०-८२२ पृ०)।

२. ऋ०६.४६। ३. ऋ०८.६१.७। ४. ऋ०१०.७४.६।

५. ऋ० ७.३२.२२। ६. ऋ० ६.४६.९,१०। ७. ऋ० १०.१७८।

ि २४.२ पञ्चमपञ्चिकायां

'यद्वावान' इत्यादि धाय्या [पूर्व में विहित होने से] अच्युत है। 'अभि त्वा झूर' इत्यादि ऋचा में रथन्तर साम [उत्पन्त है अतः] योतिभूत इस प्रगाथ का [पूर्वोक्त धाय्या के] बाद में शंसन करता है क्योंकि [अयुग्म स्वरूप] स्थान के द्वारा यह दिन रथन्तर सम्बन्धी है। 'इन्द्र त्रिधातु' इत्यादि साम-प्रगाथ है जो 'त्रि' शब्द से युक्त नवम दिन में नवम दिन का रूप है। 'त्यमू षु' इत्यादि ताक्ष्यं देवताक सूक्त [पूर्व में विहित होने से] अच्युत है।

।। इस प्रकार चौबोसवें अध्याय के प्रथम खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ॥१॥

### अथ द्वितीयः खाडः

अथ गमिधातुयुक्तं सूक्तं विधत्ते—

'सं च त्वे जम्मुर्गिर इन्द्र पूर्वीरिति' सूक्तं, गतवन्नवमेऽहिन नवमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

जग्मुरिति गमिधातुः ॥

प २१ [xxiv. २] 'सं च त्वे जग्मुः' इत्यादि सूक्त गम् धातु के रूप ['जामुः'] से युक्त नवस दिन में नवस दिन का रूप है।

क्षेतिधातुलिङ्गकं सूक्तं विधत्ते—

'कदा भुवन् रथक्षयाणि ब्रह्मोति' सूवतं, क्षेतिवदन्तरूपं, क्षेतीव वा अन्तं गत्वा नवमेऽहनि नवमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

कदा भुवित्तत्यत्र 'क्षयाणीति' क्षेतिधातुरूपं श्रूयते । क्षेतिधातुश्चान्तरूपः । कथमेत-दिति ? तदुच्यते—मार्गस्यान्तं गत्वा 'क्षेतीव वै' क्विचिन्निवसत्येव, अतो निवासार्थवाचिनः क्षेतिधातोरन्तरूपत्वम् ॥

'कदा भुवन् रथक्षयाणि' इत्यादि सूक्त निवासार्थक 'क्षि' धातु के रूप 'क्षयाणि' [ = रहना] से युक्त है, [मार्ग के] अन्त में जाकर कहीं न कहीं निवास ही करता है अतः यह अन्त स्वरूप<sup>3</sup> नवम दिन में नवम दिन का रूप है।

सत्यलिङ्गकं सूक्तं विधत्ते—

आ सत्यो यातु मघवाँ ऋजीषीति स्वतं, सत्यवन्नवमेऽहिन नवमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

सत्यशब्दोऽत्र विस्पष्टः ॥

१. ऋ०६.३४। २. ऋ०६.३५।

३. इव = एवः छन्दोमानामन्तं गत्वा सित्रगणः सुरुं क्षेति निवसति-इति षड्गुरुशिष्यः।

४. ऋ०४.१६।

चतुर्थाच्याये द्वितीयः खण्डः þigitized by Mainte स्वयंगाचार्यस्विरेचितभाष्यसहितम् : ८२५

'आ सत्यो यातु' इत्यादि सूक्त 'सत्य' शब्द से युक्त नवम दिन में नवम दिन का रूप है।

अन्तलिङ्गोपेतं सूक्तं विधत्ते—

तत्त इन्द्रियं परमं पराचैरिति भूक्तमन्तो व परममन्तो नवममहर्नवमेऽहिन नवमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'तत्ते' इति सूक्ते परमशब्द उत्कर्षवाची विद्यते; उत्कर्षादधिकस्य कस्यचिदभावात् परमशब्दस्यान्तवाचित्वम् ॥

'तत्ते इन्द्रियं पर सम्' इत्यादि सूक्त में उत्कर्ष का वाचक 'परम' शब्द ही अन्त है [क्योंकि उससे अधिक कुछ है नहीं]; जो नवम दिन में नवम दिन का रूप है।

'सं च त्वे'इत्यादिसूक्तचतुष्टयगतं छन्दः प्रशंसति—

तडु त्रैष्टुभं, तेन प्रतिष्ठितपदेन सवनं दाधारायतनादेवैतेन न प्रच्यवते ॥ इति ।

वह सूक्त तो त्रिष्टुप् छन्दस्क है; प्रतिष्ठित-पद [अर्थात् नियत अक्षर संख्या से युक्त उस [सूक्त] से माध्यन्दिन] सवन [गत निष्केवल्यशस्त्र] धारित होता है। अतः इस [सूक्त] से वह अपने स्थान से कभी भी च्युत नहीं होता।

अन्तलिङ्गकमन्यत् सूक्तं विधत्ते—

'अहं भुवं वसुनः पूर्व्यस्पितिरिति'<sup>२</sup> सूक्तमहं धनानि संजयामि शश्वत इत्यन्तो वै जितमन्तो नवममहर्नवमेऽहनि नवमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'अहं भुवम्'इति सूक्तस्य अहं धनानि इति द्वितीयः पादः । तत्र 'जयामि'इति श्रूयते; जयश्च युद्धस्यान्तः ॥

'अहं भुवं वसुनः' इत्यादि सूक्त का 'अहं धनानि संजयामि' इत्यादि द्वितीय पाद 'जयाभि' शब्द युक्त है; [वस्तुतः युद्ध का अन्त होने से] 'जितम्' [ = जीतना] ही अन्त है, जो नवम दिन में नवम दिन का रूप है।

तस्मिन् सूक्ते निविद्धानं विधत्ते—

तदु जागतं,-जगत्यो वा एतस्य त्र्यहस्य मध्यंदिनं बहन्तिः; तद्वैतच्छन्दो वहति, यस्मिन्निविद्धोयते, तस्माज्जगतीषु निविदं दधाति ॥ इति ।

उस सूक्त की ऋचाएँ तो जगती छन्दस्क हैं और जगती ही इस त्र्यह के मध्यन्दिन [सबन] के बाहक हैं। अतः जिस [छन्द] में निविद् [पद-समूह] प्रक्षिप्त होते हैं, वही छन्द इस [सबन] का निर्वाहक होता है। इस [निर्वाहकत्व] के कारण जगती ऋचाओं में निविद् प्रक्षिप्त होते हैं।

१. ऋ०१.१०३।

२. ऋ० १०.४८।

सूक्तगतं छन्दोद्वयं सूक्तसख्यां च प्रशंसति-

मिथुनानि सूक्तानि शस्यन्ते;—त्रैष्टुभानि च जागतानि च; मिथुनं वै पशवः, पश्ववश्छन्दोमाः, पश्ननामवरुद्धचै पञ्च पञ्च सूक्तानि शस्यन्ते; पञ्चपदा पिंड्क्तः, पाङ्क्तो यज्ञः, पाङ्काः पशवः, पशवश्चन्दोमाः, पश्ननामवरुद्धचै, तानि द्वेधा पञ्चान्यानि पञ्चान्यानि दश संपद्यन्ते; सा दिशनी विराळन्नं विराळन्नं पशवः, पशवश्चन्दोमाः, पश्ननामवरुद्धचै ॥ इति ।

मरुत्वतीयनिष्केवल्यशस्त्रद्वयगतसूक्तापेक्षया 'पञ्च पञ्चेति' द्विष्ठिक्त: ॥

मिथुन [अर्थात् जोड़े] सूक्तों का शंसन करते हैं—तिष्टुप् और जगती के मिथुन का।
[गौ एवं अश्वादि] पशु भी मिथुन रूप हैं; और [चतुर्विश आदि स्तोमों के द्वारा संपादित]
छन्दोम [पशु प्राप्ति के साधन होने से] पशु रूप है; [अतः छन्दोमयुक्त इस त्र्यह में छन्दद्वय का शंसन] पशुओं की प्राप्ति के लिए होता है। [इस प्रकार महत्वतीय और निष्केबल्यशस्त्रगत] पाँच-पाँच सूक्तों का शंसन करते हैं, पिड्क छन्द पाँच पादों से युक्त होता
है, और यज्ञ [हिब्ह्यिङ्क्त आदि भेद से] पाङ्क्त है; पशु [चार पैर और एक मुख से]
पाङ्क्त है और छन्दोम [पशु प्राप्ति के साधनत्व के कारण] पशु रूप है; [अतः पाँच-पाँच
सूक्तों का शंसन] पशुओं की प्राप्ति के लिए होता है। वे [पूर्वोक्त सूक्त] दो प्रकार से
विभक्त हैं—१. [महत्वतीयशस्त्रगत] पाँच सूक्त अलग हैं, और २. [निष्केवल्यशस्त्रगत]
पाँच सुक्त अलग हैं; उन सभी को मिलाकर दस हो जाते हैं; वह [सूक्तों का] दशक
विराद छन्द रूप होता है। [अञ्च का साधन होने से] विराद् [छन्द] अञ्च है; और
[क्षीरादि रूप में पशुओं में उत्पन्न होने से] पशु अञ्च हैं; और वे पशु [चतुर्विश आदि
स्तोसों से सम्पादित होने से] छन्दोम स्वरूप है। अतः इस सम्बन्ध से ये [पञ्चकद्वय]
पशुओं की प्राप्ति के लिए होता है।

तृतीयेऽहिन विहितौ वैश्वदेवस्य प्रतिपदनुचरावत्रापि विधत्ते—
तत्सिवतुर्वृणीमहे ,ऽद्या नो देव सिवतिरिति वैश्वदेवस्य प्रतिपदनुचरौ राथंतरेऽहिन नवमेऽहिन नवमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।
[वैश्वदेवशस्त्र]—

'तत्सिवितुर्वृणीमहे' और 'अद्या नो देव' आदि तृच वैश्वदेव [शस्त्र] के प्रतिपद और अनुचर हैं जो रथन्तरसाम सम्बन्धी दिन [अयुग्म] नवम दिन में नवम दिन का रूप है। अन्तिलङ्गकं तृचात्मकं सुक्तं विधत्ते—

दोषो आगादिति<sup>3</sup> सावित्रमन्तो वै गतमन्तो नवममहर्नवमेऽहिन नवम-स्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

元の4.८२.१-३।
 元の4.८२.४-६।

३. ७७६ पृ० (२२.८) टिप्पण्यां मन्त्रपाठादिकं द्रष्टव्यम् ।

चतुर्थाध्याये द्वितीयः खण्डः पुैं igitized by Maghiran प्रणाचार्यीवर्राचतभाष्यसहितम् : ८२७

'आगात्'इति गमिधात्वर्थः । गमनं च स्थितेरन्तः; अतोऽन्तत्वं लिङ्गम् ॥

'दोषो आगात्' इत्यादि सिवतृदेवताक तृचात्मक सूक्त में ['आगात्' पद गम् धातु से युक्त होने से] 'गतम्' अर्थात् जो चला गया वही अन्त है, जो नवम दिन में नवम दिन का रूप है।

शुचिलिङ्गकं स्कस्थानीयं तृचं विधत्ते—

प्र वां महि द्यवी अभीति<sup>9</sup>, द्यावापृथिवीयं; शुची उप प्रशस्तय इति शुचि-वन्नवमेऽहिन नवमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'मिह चवी'-इति श्रवणात् इदं द्यावापृथिवीयम् । तस्य तृतीयपादे 'शुची उप'इति शुचिशब्दः श्रूयते ॥

'प्र वां मिहि' इत्यादि द्यावापृथिवी देवताक तृच का 'शुची उप' आदि तृतीय पाद 'शुचि' शब्द से युक्त नवम दिन में नवम दिन का रूप है।

त्रिशब्दोपेतं मूक्तस्थानीय तृचं विधत्ते—

इन्द्र इषे ददातु नस्ते नो रत्नानि धत्तनेत्यार्भषं, त्रिरा साप्नानि सुन्वत इति त्रिवन्नवमेऽहनि नवमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'इन्द्र इषे'<sup>२</sup> इत्यृगेका, 'ते नो रत्नानीति'<sup>3</sup> हे, त्रितयं मिलित्वा ऋमुदेवताकं सूक्तम् । 'ऋभुक्षणमृभुमिति' श्रवणात्<sup>३</sup> । 'त्रिरा साप्तानीति'' पादे त्रिशब्दः श्रुतः ॥

'इन्द्र इषे ददातु' और 'ते नो रत्नानि' इत्यादि ऋभुदेवताक तृच का 'त्रिरा साप्तानि' इत्यादि पाद 'त्रि' शब्द युक्त नवम दिन में नवम दिन का रूप है।

पादद्वयोपेता ऋचो विधाय प्रशंसति-

बभ्रुरेको विषुणः सूनरो युवेति<sup>ः</sup> द्विपदाः शंसतिः, द्विपाद्वै पुरुषश्चतुष्पादाः पशवः, पशवश्छन्दोमाः, पशूनामवरुद्ध्यै, तद्यद्द्विपदाः शंसति, यजमानमेव तद् द्विप्रतिष्ठं चतुष्पात्सु पशुषु प्रतिष्ठापयति ॥ इति ।

'बभ्रुरेको विषु णः' इत्यादि द्विपदा ऋचाओं का शंसन करता है, पुरुष दो पैरों वाला है, और पशु चार पैरों वाला है; [क्योंकि पशु प्राप्ति के साधनभूत] छन्दोंम पशु रूप है; [अतः द्विपदाओं का शंसन] पशुओं की प्राप्ति के लिए ही होता है। इस प्रकार जो द्विपदाओं का शंसन करता है तो दो पैरों वाले उस यजमान को ही चौपाए पशुओं में प्रतिष्ठित करता है।

त्रिशब्दोपेतं बहुदेवताकं सूक्तं विधत्ते-

'ये त्रिशति त्रयस्पर इति' वैश्वदेवं त्रिवस्रवमेऽहिन नवमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'त्रिशति'इति श्रवणाद् बहुदेवताकत्वम् । 'त्रयः' इति त्रिशब्दो विस्पष्टः ॥

'ये त्रिशति' इत्यादि वैश्वदेव देवताक सूक्त 'त्रि' शब्द युक्त नवम दिन में नवम दिन का रूप है।

तत्सूक्तगतं छन्दः प्रशंसति-

तान्यु गायत्राणि गायत्रतृतीयसवन एष त्र्यहः ॥ इति ।

'तान्यु' वैश्वदेवशस्त्रे प्रोक्तानि तान्यपि सुक्तानि ॥

[द्विपदाओं को छोड़कर] वे [तत्सिवतु से लेकर 'ये त्रिशत्' इत्यादि तक सूक्त] तो गायत्री छन्दस्क हैं और इस त्र्यह का तृतीय सवन गायत्री से सम्बन्धित है।

श्चान्तरस्य प्रतिपदं विधत्ते-

वैश्वानरो न अतय इत्याग्निमारुतस्य प्रतिपदा प्रयातु परावत इत्यन्तो व परावतोऽन्तो नवममहर्नवमेऽहनि नवमस्याङ्गो रूपम् ॥ इति ।

अत्र सूत्रपठिते<sup>२</sup> तृचे 'परावतः' इति शब्दो दूरदेशवाची; स च देशो मार्गस्यान्त इत्यन्तवत्त्वं लिङ्गम् ॥

[आग्निमारुतशस्त्र]---

'वैश्वानरो न ऊतय इत्यादि आग्निमास्त [शस्त्र] का प्रतिपद् तृच है उस [तृच] के 'आ प्र यातु परावतः' इत्यादि पाद में दूरदेश का वाची 'परावतः' शब्द [मार्ग के अन्तत्व का सूचक होने से] अन्त ही है, और नवम दिन भी [नवरात्र का] अन्तिम दिन है; अतः यह नवम दिन में नवम दिन का रूप है।

प्रकारान्तरेणान्तलिङ्गकं सूक्तं विधत्ते—

'मरुतो यस्य हि क्षय इति<sup>3</sup>' मारुतं, क्षेतिवदन्तरूपं; क्षेतीव वा अन्तं गत्वा नवमेऽहनि नवमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

'मस्तः'इति श्रवणात् 'मास्तम्'। 'क्षयः' इति श्रवणात् 'क्षेतिवत्' क्षयतिधातुयुक्तम् । स च धात्वर्थोऽत्र स्वरूपम् । कथमेतदिति ? तदुच्यते । सर्वो हि पुरुषो मार्गस्यान्तं गत्वा 'क्षेतीव वै' ववचिन्निवसत्येव; सोऽयमन्तो लिङ्गम् ॥

<sup>₹.</sup> 死 ○ ८.२८ |

शाश्व० श्री० ८.११.४ । तत्र 'वैश्वानरो न ऊतये'-इति प्रथमा, 'वैश्वानरो न आगमत्'-इति द्वितीया, वैश्वानरो अङ्गिरोभ्यः'-इति तृतीया ।

३. ऋ० १.८६।

4

चतुर्थाध्याये द्वितीयः खण्डः Digitized by Ma सिमिस्सामण इसार्ण्याचितभाष्यसहितम् ः ८२९

'यरुतो यस्य हि क्षये' इत्यादि यरुद्देवताक सूक्त 'दूरस्थ' के वाचक 'क्षि' धातु के रूप 'क्षये' से युक्त है [वस्तुतः यार्ग के अन्त में जाकर सभी व्यक्ति कहीं न कहीं निवास ही करते हैं अतः] यह अन्त स्वरूप है; जो नवम दिन में नवम दिन का रूप है।

अच्युतत्वलिङ्गयुक्तामृचं विधत्ते—

'जातवेदसे सुनवाम सोममिति'' जातवेदस्याऽच्युता ॥ इति ।

'जातवेदसे सुनवाम' इत्यादि जातवेद देवताक ऋचा [पूर्व में विहित होने से] अच्युत है।

जातवेदोवाचकाग्निशब्दोपेतं सूक्तं विधत्ते-

'प्राग्नये वास्त्रीरयेति<sup>२</sup>' जातवेदस्यं समानोदर्कः; नवमेऽहिन नवमस्याह्नो रूपम् ॥ इति ।

एतदीयास्वृक्षु 'स नः पर्षदिति द्विषः' इति पादेन समाप्तिदर्शनात् समानोदर्कत्वम् ॥

'प्राग्नये' इत्यादि [में जातवेद का वाचक 'अग्नि' शब्द होने से] जातवेददेवताक सूक्त [की सभी ऋचाओं में 'स नः पर्षदित द्विषः' आदि पाद होने से] समान समाप्ति से युक्त नौंवें दिन में नौंवें दिन का रूप है।

तस्य पादस्य पुनः पुनरावृत्ति दर्शयित-

स नः पर्षदित द्विषः, स नः पर्षदित द्विष इति शंसितः; बहु वा एतिसम्निन्न वरात्रे, किंच किंच वारणं क्रियते, शान्त्या एवः तद्यत्स नः पर्षदित द्विषः, स नः पर्षदित द्विष इति शंसित, सर्वस्मादेवैनांस्तदेनसः प्रमुख्यति ।। इति ।

'स नः' इत्यादिपादस्य सर्वास्त्रृक्षु पठितस्य संग्रहार्थं वीप्सारूपेण द्विरुक्तिः । एतमेव पादं पुनः पुनः शंसतीत्यत्र कोऽभिप्राय ? इति सोऽभिधोयते । एतस्मिन्नवरात्रे तिविध-त्र्यहसमिष्टिक्पे प्रयोगाधिक्यात् तदा तदा विस्मृत्य किमिष 'वारणं' वारणोयं निषिद्धानुष्ठानं 'बहु वै' प्रभूतमेव क्रियते³, अतः स्वशान्त्यर्थमेव पुनः पुनः शस्यते । तेन 'स नः' इत्यादेः पुनः पुनः शंसनेन, तस्मात् सर्वस्मात् निषिद्धाचरणपापाद् एनान् ऋत्विग्यजमानान् प्रमोचयति । तस्य पादस्यायमर्थः—यस्याग्नये स्तुतिक्रपा वागीर्यते, सोऽग्निः पापक्ष्पान् शत्रूनतिक्रम्य 'नः'अस्मान् पर्षद्'विच्नपरिहारेण कर्मपारं नयत्विति ॥

'स नः' इत्यादि, 'स नः' इत्यादि [जिस अग्नि के लिए स्तुति रूपी वाणी उच्चरित होती है, वह अग्नि पापरूपी शत्रुओं का अतिक्रमण कर (विघ्न परिहार द्वारा) हमें कर्म

१. ऋ०१.९९.१। २. ऋ०१०.१८७।

३. 'बहु = विपुलं, वारणं=िनरोधः । किश्वित् किश्विदौपदेशैः प्राकृते निर्वतिते प्रयोगो हस्तरोधोऽनुभूयते वा स्यात् ।' इति षड्गुरुशिष्यः ।

२४.३ पञ्चमपञ्चिकायां

के पार ले जावे। पाद का पुनः पुनः शंसन करता है। [त्रिविध त्र्यह के समष्टि रूप] इस नवरात्र में [प्रयोगाधिक्य के कारण विस्मृतिवशात्] बहुत से निषिद्ध अनुष्ठान किये जाते हैं [अतः पुनः पुनः शंसन उनकी] शान्ति के लिए ही होता है। वह जो 'स नः' इत्यादि, 'स नः' इत्यादि पाद का पुनः पुनः शंसन करता है उससे सभी [निषिद्ध आचरण रूप] पाप से इन [ऋत्विज व यजमानों] को मुक्त करता है ।

एतच्छरत्रगतसूक्तेषु च्छन्दः प्रशंसति-

तान्यु गायत्राणि गायत्रत्तीयसवन एष त्र्यहः ॥ २१ ॥ इति ।

।। इति श्रोमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकारो' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये पञ्चमपञ्चिकायां चतुर्षाध्याये (चतुर्विशाध्याये) द्वितीयः खण्डः ॥२॥ (२१) [१७४]

वे [तीन आग्निमारुत सूक्त] तो गायत्रो छन्दस्क हैं और इस त्र्यह का तृतीयसवन तो गायत्री से सम्बन्धित है।

।। इस प्रकार चौबीसवें अध्याय के द्वितीय खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।। २ ।। अथ तृतीयः खण्डः

द्वादशाहे प्रायणीयोदयनीयरूप आद्यन्ते ये अहनी, तयोर्मंध्ये दशरात्रोऽस्ति, तिंसमञ्च त्रयो मागाः, -- पृष्ठचः षडह एको भागः; छन्दोमनामकास्त्रयोऽर्हावशेषा द्वितीयो भागः, दशममहस्तृतीयो मागः तस्य मागस्य विधेयतया प्रशंसा कर्तव्या । इतरमागयोरप्यत्र या प्रशंसा प्रतीयते, साऽपि विधेयस्य दशमस्याह्नः प्रशंसार्थमेवः तस्मिन्नहिन प्रशंसातिस्यस्य गम्यमानत्वात् । तत्र चत्वारो दृष्टान्ता विवक्षिताः । तेषां मध्ये प्रथमेन दृष्टान्तेन प्रशंसित-

पुष्ठ्यं षळहमुपयन्तिः; यथा वै मुखमेवं पृष्ठ्यः षळहस्तद्यथाऽन्तरं मुखस्य जिह्वा तालु दन्ताः, एवं छन्दोमाः, अथ येनैव वाचं व्याकरोति, येन स्वाद् चास्वादु च विजानाति, तदृशममहः, ॥ इति ।

१. 'नवरात्र' इति प्रोक्तो दुर्जानो दुर्वचस्तथा। रूपशब्दबहुत्वेन रूपवानिति नामवान् ॥ नामोरुवेत्यपभ्रंशः स्वाहा वाळिति वै यथा। संहिता शंकिता गृह्यं किनिह्यं दक्षिणा यथा।। तकणा तवणा मूलं मुतल् मुन्पुं पुनस्तु पिन्। हङ्ङारिक-टिटाटीति प्राहुर्बह् वृचकुञ्बराः ॥ रूपवान् नाम भागोऽयं पञ्चविशति खण्डकः। पूर्वेणैकोनपञ्चाशच्छतेन सह ते गताः॥ खण्डाः शतं सप्ततिश्च चत्वारश्चेति गृह्यतात् ।—इति षड्गुरुशिष्यः ।

चतुर्थाघ्याये तृतीयः खण्डः प्राप्ति Madhuban Trust, Delhi श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् ः ८३१

याज्ञिका दशरात्रे पृष्ठयं षडहमनुतिष्ठन्ति, स मुखस्थानीयः, मुखस्याम्यन्तरे जिह्वा तालु दन्तारुचेति त्रयोऽवयवास्तिष्ठन्ति, तत्स्थानीयास्त्रयरुग्जन्दोमाः । अथ 'तद्' येन विल-क्षणेन येनैव वागिन्द्रियेण 'वाचं व्याकरोति' शब्दमुच्चारयित । येन च रसनेन्द्रियेण स्वाद्वस्वादुविभागं जानाति, तदिन्द्रियद्वयस्थानीयमेतदृश्यममहः ॥

[दशम अहः]—

[द्वादशाह के प्रायणीय और उदयनीय रूप प्रथम और अन्तिम दिन के मध्य दस रात्रियाँ होती हैं। उनके तीन विभाग हैं १. पृष्ठच षडह; २. छन्दोम नामक त्र्यह विशेष और ३. दशम अहः। यहाँ दशम अह: की प्रशंसा करते हैं 1]—

ए. २२ [xxiv. ३] [याज्ञिक जन दशरात्र में] पृष्टच षडह का अनुष्ठान करते हैं; जैसे [शरीर में] मुख है वैसे ही [द्वादशाह में] पृष्टच षडह होता हैं; और [मुख के] भीतर जैसे जिह्वा, तालु एवं दन्त हैं वैसे ही [तीन] छन्दोम हैं; और जिस [वागिन्द्रिय] से शब्द उच्चरित होता है और जिस [रसनेन्द्रिय] से स्वादु [= मीठा] और अस्वादु [=िबना मीठे] के विभाग को जानता है, वह दशम अहः है।

द्वितोयेन दृधान्तेन प्रशंसति--

यथा वै नासिके एवं पृष्ठचः षळहस्तद्यथाऽन्तरं नासिकयोरेवं छन्दोमा, अथ येनैव गन्धान् विजानाति व्तदृशममहः ॥ इति ।

- (ा) उच्चान्तग्रन्थसङ्ख्या षट्सहस्रशतद्वयम् ।
  सहस्र मुख्या द्वे च शते पश्वसहस्रकम् ॥
  विणतो नवरात्रोऽथ दशमं वक्ष्यते त्वहः ।
  द्वादशाहमध्यगन्ता दशरात्रस्त्रिमक्तिकः ॥
  पृष्ठचः षडहः छन्दोमास्त्र्यहश्च दशमं त्विति ।
  अत्राद्यमक्ति दशमं चतुरादौ प्रशंसति ॥—इति षड्गुक्शिष्यः ।
- २. तदिति तत्र लुसोपमा; यथा सिंहो देवदत्तः, व्याघ्रो देवदत्तः, अग्निर्माणवकः इति । तद्वत् दशममहः इति यावत् । दशममहरित्यनुवादः । यथा पृष्ठग्रं षळहमुपयन्ति इति । ननु छन्दोमानां पृष्ठग्रावयवत्वात् तदान्तरसंस्तवो युक्तः । आह च—पूर्वस्त्र्यहः पुनरछन्दोमा इति । दशमस्य पुनरह्नः पृष्ठान्तरत्वं कथम् ? इति, अत्रोच्यते—पाष्ठिकं प्रथममहरिनिष्टोमसंस्थम् । आन्तरं च तत् षडहस्य । आह च—'अग्निष्टोमः प्रथमं षोडशी चतुर्थम् उक्थ्या इतरे'—इति । अविवाक्यम् अप्यहरिनिष्टोमसंस्थमेव, आह च—'दशमेऽहन्यनुष्टुमाम्'-इति प्रक्रम्योपसंहारे 'अग्निष्टोम इदमहः'-इति अतः संस्थासामान्यात् षडहाम्यन्तरत्वया स्तुतिः—इति गोविन्दस्वामी ।

८३२ : ऐतरेयब्राह्मणम्

छिद्रद्वययुक्तत्वेन भागद्वयविक्षया 'नासिके' इति द्विवचनम् । तयोः 'अन्तरं' मध्यवित च्छिद्रं; गन्धग्राहकत्राणेन्द्रियस्थानीयं दशममहः ॥

जैसे नासिका है, वैसे ही 'पृष्टच षडह' है, ओर उस [नासिका] के भीतर जैसे [छिद्र] हैं वैसे ही 'छन्दोम' हैं, और जिस [ब्राणेन्द्रिय] से गन्धों को पहचानता है; वह दशम अहः है।

तृतीयेन दृष्टान्तेन प्रशंसति —

यथा वा अक्ष्येवं पृष्ट्यः षळहस्तद्यथाऽन्तरमक्ष्णः कृष्णमेवं छन्दोमा, अथ यैव कनोनिका, येन पश्यित, तद्दशममहः ॥ इति ।

अक्षिराब्देन शुक्लमण्डलसहितं सर्वं गोलकं विवक्षितम् । तत्र भागत्रयमारण्यकाण्डे वक्ष्यते—'त्रिवृदित्र वै चक्षुः शुक्लं कृष्णं कनीनिका' इति । शुक्लमण्डलमध्ये कृष्णमण्डलं, तस्य मध्ये स्वल्पा वर्तुलाकारा कनीनिका, तत्रावस्थितेन चक्षुरिन्द्रियेण जनो रूपं पश्यति । तत्र शुक्लमण्डलरूपगोलकस्थानीयः पृष्ठचः पडहः, कृष्णमण्डलस्थानीयारच्छन्दोमाः, कनीनिकागतेन्द्रियस्थानीयं दशममहः ॥

जैसे आँख [शुक्ल मण्डलयुक्त सम्पूर्ण गोलक] है, वैसे ही पृष्ठच षडह है, उस [आँख] के भीतर ंसे आँख का काला भाग है वैसे ही छन्दोम हैं, और जो कनीनिका [=काले भाग के मध्य वर्तुलाकार पुतली] है जिस [चक्षुरिन्द्रिय] से व्यक्ति देखता है, वह दशम-अहः है।

चतुर्थंदृष्टान्तेन प्रशंसति-

यथा वै कर्ण, एवं पृष्ट्यः षळहस्तद्यथाऽन्तरं कर्णस्यैवं छन्दोमा, अथ येनैव श्रुणोति, तद्दशममहः ॥ इति ।

कर्णशब्देन शब्कुल्याकारं गोलकमुच्यते । तत्स्थानीयः पृष्ठचः षडहः । तस्य कर्णस्य 'अन्तरं' यन्मध्यर्वीतं च्छिद्रं तत्स्थानीयाश्च्छन्दोमाः । तच्छिद्रावस्थितेनेन्द्रियेण जनः शब्दं 'श्रुणोत्ति', तिविन्द्रियस्थानीयं दशममहः ॥

जैसे कर्ण है वैसे ही पृष्ठचषडह हैं, उस [कर्ण] के भीतर जैसे [छिद्र] हैं वैसे ही छन्दोम हैं; और जिस [कर्णेन्द्रिय] से व्यक्ति [शब्द] सुनता है वह दशम-अहः है ।

अथ तस्मिन् दशमेऽहिन कंचिन्नियमं विधत्ते-

श्रीर्वे दशममहः, —श्रियं वा एत आगच्छन्ति, ये दशममहरागच्छन्ति, तस्मा-दशममहरिववाक्यं भवति, मा श्रियोऽववादिष्मेति दुरववदं हि श्रेयसः ॥इति।

१. ऐ० आ० २. ७. ५. ५।

Digitized by Madhuban Trust, Delhi चतुर्थाघ्याये तृतीयः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् ः ८३३

यदेतद्शममहः, सा 'श्रीवें' भोग्यवस्तुसमृद्धिस्वरूपमेव, 'ऋष्टनीति यो द्वादशाहेन यजते'—इति श्रुत्यन्तरात् । अतो ये दशममहः 'आगच्छिन्ति' अनुतिष्ठन्ति, ते श्रियमेव प्राप्नुवन्ति; यस्माच्छीरूपमेतदहः, तस्माद्विवाक्यरिहतं भवति; यदि प्रमादान्मन्त्रेऽन्यत्र वा किश्चित्किचिद्विष्ठद्धमाचरेत्, तदानीं तद्विष्ठद्धमन्येन 'वाच्यं' वक्तव्यम्,—अत्र त्वया विष्ठद्धमनुष्ठतं; तदेवं सम्यगनुतिष्ठेत्यभिज्ञेन कर्मान्तरे वक्तव्यम्, इह तु तस्य विष्ठ्यमानवचनस्य निषिद्धत्वादिदमहः 'अविवाक्यम्'। तथा च आश्वलायन आह—'नास्मिन्नहिन केनचित् कस्यचिद्विवा च्यमविवाक्यमित्येतदाचक्षते; संश्ये वहिर्वेदि स्वाच्यायप्रयोगोऽन्तर्वेदीत्येके' इति ।

परेण प्रयुज्यमानं विरुद्धं दृष्ट्वाऽिण तन्न ब्रूयादिति नियमस्योपपित्तरुच्यते—'श्रियो माऽववादिष्मेति'—इति । दशमस्याह्नः श्रीरूपत्वात् तस्य यदववदनं तिच्छ्या एव मवित । अवमतस्य विरुद्धस्य वदनम् 'अववदनं' निन्दा । यदि दशममहः 'अववादिष्म' निन्दां कुर्मः, ति श्रिया एव निन्दा संपद्यते । अतो वयं श्रियो 'माऽववादिष्म' निन्दां कुर्म इति विवाच्यं पित्यजतामित्यिभप्रायः । लोकेऽिप श्रेयसो विद्यैश्वयीदिनाऽधिकस्य पुरुषस्याचरणं 'दुरववदं हि' अववादेन निन्दयारिहतम् । अत एव पित्राचार्योदीनां निन्दां न कुर्वन्ति, द्वेषिभिः क्रियामाणा मिन न श्रुण्वन्ति । तदेवमिववाच्यत्वधर्मोऽत्र विहितः । यद्वा, वाक्यद्वयमिदम्,—दशममहरागच्छन्तीत्यन्तो दशमस्याह्नो विधिः, तस्मादित्यादिरिववाक्यत्वनियमविधः । सोऽिप शाखान्तरेऽप्येवमाम्नायते—'तस्माद् दशमेऽहन्यविवाक्ये उपहताय न व्युच्यम्' इति ॥

यह जो दशम-अहः है वह [भोग्य वस्तु-समृद्धिस्वरूप] श्री ही है। अतः जो दशमअहः का अनुष्ठान करते हैं वे श्री को ही प्राप्त करते हैं। [क्योंकि यह अहः समृद्धि रूप
है] इसलिए दशम अहः विवाक्यरहित [अर्थात् मन्त्र में या अन्य कहीं प्रमाद से विरुद्ध
आचरण के सभय या सन्देहस्थल में परस्पर विवेचन करना वर्जित] होता है। [यदि हम
निन्दा करते हैं तो यह श्री की ही निन्दा होती है अतः] हम श्री की निन्दा न करें,
क्योंकि [लोक में भी विद्या एवं ऐश्वर्य आदि से] समृद्ध व्यक्ति का आचरण निन्दनीय

१. द्र॰ द्वादशाहं परिभूय सर्वामृद्धिमृब्नुयामिति'—इति पूर्वपृष्ठे ६६५।

२. आश्व० श्रौ० ८. १२. १०-१२।

३. तै० सं० ७. ३.१-२ ।

४. 'अस्मिन्नहिन केनिचत् कर्त्रा कस्मैचित्कर्त्रे मन्त्रः कर्म वा न विवाच्यं नाऽऽख्यातव्य-मित्यथंः । कुतः ? यस्मादेतदहरविवाक्यमिति श्रुतावेव प्रसिद्धम् । परस्परमिववेच-नोयमेतिस्मन्नहिनोत्यविवाक्यमिदमहर्भविति'—इति तत्र नारायणीयावृत्ति ।

५. 'श्रेयस इति । हेतावियं षष्ठी । निरपवद्यत्वात् श्रेयसः इत्यर्थः ।'-इति गोविन्दस्वामी ।

नहीं होता । [अथवा, यहाँ पर दो वाक्य हैं एक तो 'दशममहरागच्छिन्ति' तक जो दशम अहः का विधिवाक्य है और 'तस्माद' इत्यादि द्वितीय वाक्य अविवाक्यत्व-नियमिविधि है अर्थात् दशम अहः में सन्देह आदि का निवारण छलोक्त्या या संकेतोक्ति के द्वारा करना होता है]।

अथैतिसमन् दशमेऽहिन मानतग्रहाय प्रसर्पणं विघत्ते— ते ततः सर्पन्ति ॥ इति ।

'ते' अनुष्ठातारः 'ततः' पत्नीसंयाजान्तानुष्ठानादूध्वं प्राश्व उदेत्य मानसाय प्रसर्पेयुः । प्रसर्पणं नाम तदर्थः प्रयत्नः । सर्वेष्वहर्गणेषु कर्मस्विन्ति मादल्ल इतराण्यहानि पत्नीसंया-जान्तानिः; अन्तिमं त्वेकमेवोदवसानोयान्तम् । तथा च आश्वलायन आह— 'प्रातरनुवाकाद्यु-दवसानीयान्तान्यन्त्यानिः; पत्नीसंयाजान्तानीतराणि' इति । तथा सत्यपि वालक्ष्येतरत्व-न्यायेन पत्नीसंयाजान्तत्वे प्राप्ते वचनेन तत ऊर्ध्वं मानसग्रहो विधत्ते । तदर्थं 'प्रसर्पन्ति' सदसो विनिर्गत्य यथायथं मार्गेण गच्छेयुः ।।

वे<sup>3</sup> [अनुष्ठाता] उस [पत्नीसंयाजपर्यन्त अनुष्ठान] के बाद [मानसग्रह के लिए] प्रसर्पण करते हैं।

गतानां तेषां तीर्थंदेशे मार्जनं विधत्ते-

ते मार्जयन्ते ॥ इति ।

वे मार्जन करते हैं।

मार्जनादूध्वं होमार्थं स्थानविशेषप्राप्ति विधत्ते—

ते पत्नीशालां संप्रपद्यन्ते ॥ इति ।

पत्नी हि गार्हंपत्यस्य समीपेऽवितष्ठत इति सैव 'पत्नीशाला', तत्र गच्छेयुः ॥ [मार्जन के बाद] वे [गार्हंपत्य अग्नि के समीप अवस्थित] पत्नीशाला को जाते हैं। गतानां तेषां होमं विधत्ते—

तेषां य एतामाहुति विद्यात् स ब्रूयात् समन्वारभध्विमिति, स जुहुयात् ॥ ति। 'तैषां' होमार्थं गार्हपत्यसमीपं गतानां मध्ये 'यः' पुमान् 'एतां' वक्ष्यमाणामाहुति जानाति, 'सः' पुमान् इतरान् प्रति 'समन्वारमध्वं' यूयं सर्वेऽपि मां स्पृशतेर्गत ब्रूयात् । तैः समन्वारब्धः 'सः' पुमान् आहुति जुहुयात् ॥

१. 'We shall not bespeak the goddess of) wealth 'इति हागमहोदयः।

२. आश्व० श्री० ७. १. ४, ५।

३. सृपिणा लक्ष्यते सोमो मृजिना धातुना पशुः । प्रसर्पणं सोमयोगि मार्जनं पशुयोगि यत् ॥ ततस्तेन प्रकारेण द्विस्त इत्यादरादिह ।—इति षड्गुरुशिष्यः ।

चतुर्थाध्याये तृतीयः खण्डी<sup>jgitjzed by Madhyban Trust Delhi</sup>विरचितभाष्यसहितम् ः ८३५

उन [होम के लिए गार्हपत्य के समीप गए हुए लोगों] के मध्य जो पुरुष इस [बक्ष्यमाण आहुति] को जानता है वह अन्य लोगों से कहे कि 'आप सभी मेरा स्पर्शं करें' और [उनसे अनुज्ञापित] वह पुरुष आहुति दे।

तत्र मन्त्रं दर्शयति-

इह रमेह रमध्विमह धृतिरिह स्वधृतिरग्नेऽवाट् स्वाहाऽवाळिति ॥ इति ।

हे यजमानाः, 'इह' अस्मिँ ल्लोके 'रम' रमणं कुन्त । हे पुत्रपौत्रादिकाः प्रजाः, 'इह' एतेषु यजमानेषु 'रमध्वं' क्रीडत, 'इह' यजमानेषु 'धृतिः' अपत्यानां प्रजानां धारणमस्तु । 'इह' यजमानेषु 'स्वधृतिः' वेदशास्त्रादिरूपायाः वाचः स्वाधीनत्वेन धारणमस्तु । हे अग्ने, 'अवाट्' रथंतररूपेण यज्ञस्य वहनं कुन् । हे 'स्वाहा' देवि ! अग्निजाये, 'अवाट्' वृहत्सामरूपेण यज्ञस्य वहनं कुन् । 'इति'शब्दो मन्त्रसमाप्त्यर्थः ॥

हे यजमान, इस [लोक] में रमण करो; [हे पुत्रपौत्र आदि प्रजा] यहाँ [इन यजमानों में] क्रीडा करो; यहाँ [यजमानों में] प्रजा का धारण होवे; यहाँ [यजमानों में वेद-शास्त्रादि रूप वाणी] अपने अधीन होकर धृत होवे। हे अग्नि [रथन्तर रूप से यज्ञ का] वहन करो; हे [अग्नि की पत्नी] स्वाहा, [बृहत्साम रूप से यज्ञ का] वहन करो।'— इन मन्त्रों से आहुति दे।

यथोक्तं मन्त्रार्थमिमप्रेत्य क्रमेण मन्त्रावयवानां सर्वेषां ताःपर्यं दर्शयति-

स यदिह रमेत्याहास्मिन्नेवैनांस्तल्लोके रमयतीह रमध्वमिति यदाह प्रजा-मेवैषु तद्रमयतीह धृतिरिहं स्वधृतिरिति यदाह प्रजां चैव तद्वाचं च यज-मानेषु दधात्यग्नेऽवाळिति रथंतरं स्वाहाऽवाळिति बृहत् ॥ इति ।

'सः' मन्त्र इह रमेति भागमाहेति यदस्ति, तेनास्मिन्नेव लोके 'एनान्' यजमानान् रमयति । एवमुत्तरभागा अपि योज्याः ॥

वह जो 'यहाँ रमण करो' —यह कहता है, उससे इसी लोक में इन [यजमानों] को रमण कराता है। 'यहाँ क्रीडा करो' —यह जो कहता है, उससे इनमें प्रजा को ही रमण

१. (i) 'समन्वारमध्वमिति । अनेनैतद् गम्यते—सर्वमन्त्रार्थानभिज्ञस्यापि कर्मस्विध-कारोऽस्ति।ति । आह च—'यदि नाधीयाद्' इति'—इति गोविन्दस्वामी ।

<sup>(</sup>ii) तेषां तु सित्रणां मध्ये योऽस्य होमस्य वेदिता । स वदेज्जुह्वतं मां हि सर्वे स्पृशत सत्वराः ॥ अज्ञस्यानिधकारत्वाज्ज्ञानप्रौढिस्तु वेदनम् । जैमिनिहि सूत्रयित व्यास शिष्यो महामुनिः ॥ 'ज्ञाते च वाचनं नह्यविद्वान् विहिलोऽस्तीित' क्लृष्ठिवाचने (जै॰ सू॰ ३.८.१८) ।

कराता है। 'यहाँ प्रजा का धारण होवे, यहाँ वाणी स्वाधीन होकर धृत होवे'—यह जो कहता है, उससे प्रजा को और वाणी को ही यजमानों में धारण कराता है। हे अग्नि [यज्ञ का] वहन करो'---यह रथन्तर है और 'हे स्वाहा [यज्ञ का] वहन करो'---यह बृहत् है ।

बृहद्रथंतररूपं मागद्वयं विशेषेण प्रशंसति-

देवानां वा एतन्मिथुनं यद्बृहद्रथंतरे, देवानामेव तन्मिथुनेन सिथुनमव-रुन्धते; देवानां मिथुनेन मिथुनं प्रजायन्ते, प्रजात्ये ॥ इति ।

यदेतद् अन्त्यमन्त्रद्वयं बृहद्रथंतररूपमुक्तम्, तदेतद्देवानां संबन्धि मिथुनम् । अत-स्तद्भागद्वयपाठेन देवसंबद्धेनेव मिथुनेन मानुषं मिथुनं प्राप्नुवन्ति । ततो देवसंबन्धिमिथुना-नुग्रहेण मानुषमिथ्नमुत्पादयन्ति । ततः सोऽयं मन्त्रो यजमानस्य प्रजोत्पादनाय संपद्यते ॥

जो यह बृहद् रथन्तररूप मन्त्र द्वय [अन्त में उक्त] हैं, वह इन देवों का [अग्नि और सूर्य रूप] मिथुन है। अतः उस [भाग के पाठ] से देव सम्बन्धी मिथुन के द्वारा [मनुष्य के] मिथुन को प्राप्त करते हैं। तब देवसम्बन्धी मिथुन [के अनुग्रह] से [मनुष्य के] मिथुन प्रजोत्पादन करते हैं। [अतः यह मन्त्र यजमान के प्रजोत्पादन के लिए होता है]।

वेदनं प्रशंसति-

प्रजायते प्रजया पशुभियं एवं वेद, ॥ इति ।

जो इस प्रकार जानता है वह [पुत्र पौत्रादि] प्रजा से और [गौ, अश्व आदि] पशुओं से वृद्धि को प्राप्त करता है।

गार्ह पत्ये यथा होमो विहितः तथैवाग्नी ध्रीये कंचिद्धोमं विधत्ते—

ते ततः सर्पन्ति, ते मार्जयन्ते, त आग्नीध्रं संप्रपद्यन्ते; तेषां य एतामाहुति विद्यात् स बूयात् समन्वारभध्वमिति स जुहुयात् ॥ इति ।

गार्हपत्यस्थानाद् बिहर्निगरैत्य मार्जनं कृत्वा आग्नीध्रीयं प्राप्य, तत्र पूर्ववज्जुहुयात् ॥ वे तब प्रसर्पण करते हैं; वे मार्जन [शुद्धिं] करते हैं, वे [गाहंपत्य स्थान से बाहर निकलकर मार्जन करके] आग्नीध्र को जाते हैं। उन [होमार्थ आग्नीध्र के समीप गए हुए लोगों] के मध्य जो पुरुष इस [वक्ष्यमाण आहुति] को जानता है वह अन्य लोगों से कहे कि 'आप सभी मेरा स्पर्श करें' — और [उनसे अनुज्ञापित] वह पुरुष आहुति दे।

१. वाळि वृद्धि होता तिषि लोपे तिशि वाळिति (?)। रथन्तराग्नी संहिलध्यौ बृहत्सूयौ च सङ्गतौ॥ वक्ष्यते हि—'अग्निर्वे रथन्तरमादित्यो बृहदिति'—(ऐ० न्ना० २५.५) —इति षड्गृरुशिष्यः ।

चतुर्थाध्याये चतुर्थः खण्डः Digitized by Madhuban Trust, Delhi ऋीमत्सायणाचार्योचरचितभाष्यसहितम् ः ८३७

तिस्मन् होमे मन्त्रमाह—

उपसृजन् धरुणं मातरं धरुणो धयन्, रायस्पोषमिषमूर्जमस्मासु दीधरत् स्वाहेति ॥ इति ।

अत्र देवताया अस्पष्टत्वात् 'अनिक्क्तः प्रजापितर्देवता'—इति श्रुत्यन्तरेण प्रजापित-देवता । तस्य मन्त्रस्यायमर्थः— 'धरुणः' सर्वस्य जगतो धारियता प्रजापितः 'धरुणम्' अस्माकं धर्तारं पितरं मातरं च 'उपसृजन्' अस्माभिः संयोजयन्, अनिष्टाद्वा वियोजयन्न-स्माभिर्हुतमाज्यं 'धयन्' पिवन् 'रायस्पोषं' धनपृष्टिम् 'इषम्' अन्नम् 'ऊर्जं क्षीरादिरसं चास्मासु 'दीधरत्' धारयतु संपादयतु । तस्य प्रजापतेरिदं स्वाहुतमस्तु । 'इति'शब्दो मन्त्रसमाप्त्यर्थः ।।

'उपसृजन् धरुणम्' इत्यादि [(सम्पूर्ण जगत् का) धर्ता (प्रजापित) हमारे धर्ता पिता-माता को हमसे संयोजित करते हुए, (अथवा अनिष्ट से वियुक्त करते हुए), हमारे द्वारा हुत आज्य को पीते हुए, धन एवं पुष्टि, अझ तथा (क्षीरादि) रस को हमारे में सम्यादित करें] मन्त्र से प्रजापित के लिए स्वाहा होवे।

आहुति प्रशंसति-

रायस्पोषमिषमूर्जमवरुन्ध आत्मने च यजमानेभ्यस्ज यत्रैवं विद्वानेता-माहुति जुहोति ॥ २२ ॥ इति ।

'आत्मने' होत्रे ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयक्वाह्मणभाष्ये पञ्चम-पञ्चिकायां चतुर्थाध्याये (चतुर्विशाध्याये) तृतीयः खण्डः ।। ३ ।। (२२) [१७५]

धन, पुष्टि, अन्न और रस को वह अपने लिए और यजमानों के लिए प्राप्त कर लेता है जो इस प्रकार जानकर इस आहुति को देता है।

।। इस प्रकार चौबीसवें अध्याय के तीसरे खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ॥ ३ ॥

## अथ चतुर्थः खण्डः

आग्नीध्रीये होमादूध्वं कर्तव्यानि तानि दर्शयति—

ते ततः सर्पन्तिः; ते सदः संप्रपद्यन्तेः; यथायथमन्य ऋत्विजो व्युत्सर्पन्तिः; संसर्पन्त्युद्गातारस्ते सर्पराज्ञ्या ऋक्षु स्तुवते ॥ इति ।

'ते' कृतहोमाः सर्वे 'ततः' आग्नीध्रोयादग्नेः 'सर्पन्ति' निर्गंच्छन्ति । निर्गंतास्ते सदः प्रविशेयुः । प्रवेशवेलायाम् उद्गातृभ्योऽन्य ऋत्विजो 'यथायथं' स्वमार्गमनतिक्रम्य 'व्य्त्सर्पन्ति' विविधं गच्छन्ति; उद्गातारस्तु 'संसर्पन्ति' संभूय गच्छेयुः । गतास्ते सामगाः सर्पराज्याः

संबन्धिनीष्वृक्ष् 'आयं गौः' इत्यादिषु स्तोत्रं कुर्युः । सर्पराज्ञीति भूमेरवतारस्वरूपा काचिद्देवता; तया दृष्टा मन्त्रा अपि सर्पराजीशब्देनोच्यस्ते । अत्र तु 'ऋक्ष्विति' पृथगुपाः दानात् 'सर्पराज्ञ्याः' इति षष्ठधन्तत्वाच्च देवतावाच्येवायं शब्दः ।।

- १. आर० आ० ५.४-६ ऋक्षु आर० गा० ६.२.८-१० सापराज्ञानि (योनिसामानि); उ० आ० ६.१.११ । तृचे ऊह्म० गा० ५.१.९ (यामं स्तोत्रम्) । 'प्रजापतेस्तिस्रः सर्पराज्ञ्याः सर्पाणां वार्बुदस्य वा सर्पस्य—इति आर्षेय ब्रा० ३.२९। 'तिसृभिः स्तुवन्ति ""सपंराज्ञ्या ऋग्मिः स्तुवन्ति ""स्तुतमनुशंसति "—इति ता० ब्रा० ९.८।
- २. (i) 'सर्पराज्या इति पदे यलोप: छान्दसस्त्विह'—इति पड्गुरुशिष्य: ।
  - (ii) सपर्राज्ञी ब्रह्मवादिनी सा यासामृचामृषिः ताः सप्राज्ञाः सप्राजन्या ऋचः। तारच 'आयं गौः' इति तिस्रः।

ननु सयकारेण प्रयोगेण भवितन्यम्, किमिदं 'सर्पराजा' इति यकारश्न्यः प्रयोगः । स्मरति च शब्दवित् 'आण् नद्या' इति । यणादेशे च यकारो अवस्यं मावी । अथ यकारशून्यं प्रयुञ्जत इति चेद् अन्यथापि प्रयुञ्जत एव । अत उमयोर्लक्षण-युक्तः प्रयोगोऽनुसरणीयः । अत्रोच्यते—यकारशून्योऽपि प्रयोगोऽस्तीति त्वयाभ्युप-गतम् । अस्ति चेत्, स एव नियम्यते ।

ननु सयकारोऽपि प्रयोगोऽस्त्येव । स हि लक्षणयुक्तः । तद्युक्तश्च प्रयोगोऽनुसरणीय इत्युक्तम् । उच्यते—'उक्तस्त्वयेव परिहारो लक्षणयुक्तः प्रयोग इति वदता । कथम् ? सयकारः प्रयोगः उपपद्यत इत्यिमप्रायः साधुः इति । अत्राह —लक्षणं वेन्नाद्रियते किमिति गाव्यादयः शब्दा अपभ्रशाः । लक्षणयुक्तः प्रयोगस्तत्रानादिरिति चेत्, अत्रापि तुल्यं वक्तव्यो वा विशेष:। अयकार: प्रयोगो दुर्हण उच्यते परमार्थस्तत्र प्रयोग: इह त्वक्षरग्रहणार्थः । ततः किं गाव्यादिनापि शब्देन तत्राभिष्रेतार्थसिद्धिः इत्यत्रानादरः प्रयोगे स्यात् । इह तु स्वाध्यायोऽन्यथा न सिद्धचित इत्यिमप्रायः । अनादित्व-स्मरणाच्च तत्र गोशब्दः सास्नादिमति साधुः; इतरेऽप भ्रंशा इति । किञ्च सावकाश-निरवकाशत्वाच्च न केवलभेतद् वाक्यगतसर्पराज्ञीशब्दं प्रत्ययणादेशस्मरणम्—

इकोऽचि परतो यणः स्यूर्लोकवेदप्रयोगयोः। इक्प्रयोगप्रसङ्गे तु यणसाधुरिति स्मृतिः ॥ (?)

किञ्चालाक्षणिकश्च प्रयोगो वेदे विद्यते—-जहाका अणुका इत्येवमादयः । किञ्च प्रयोगमूलं हि लक्षणम् । न लक्षणवशात् प्रयोगः शासितव्यः । अतो विनाशाच्छिन्न-मूलत्वात् कैश्विदेव परिग्रहात् सयकारः प्रयोगस्त्याज्य इति स्थितम्'-इति गोविन्दस्वामी । ३. (i) 'आयं गौरिति .... साप राजीनामिषका, सैव देवता सूर्यो वा' — इति ऋग्माष्ये सायणः (१०.१८९)। 'सर्पराज्ञी नाम ब्रह्मवादिनी'—इति तु ताण्ड्चमाष्ये ( ९. ८. ७ )। (ii) एवं च सायणमते 'सर्पराज्या' इति एव सयकारकः पाठः।

ΙŤ

चतुर्थांच्याये चतुर्थः खण्डः ] Digitized by Madhuban Trust, Delhi श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ८३९

[आग्नीध्र होम के अनन्तर कर्म]—

v. २३ [xxiv. ४] वे तब [आग्नीध्रीय-अग्नि से] निकलते हैं और वे [उत्तर वेदि के दक्षिण-पूर्व के कोने में अवस्थित] सदस् में प्रवेश करते हैं। [प्रदेश के समय उद्गाता आदि से] अन्य ऋत्विज अपने-अपने मार्ग का अतिक्रमण न करते हुए विविध रूप से जाते हैं, और [मानसाख्य स्तुति के लिए] उद्गाता एकत्र होकर जाते हैं। वे [साम गान करने वाले] सर्पराज्ञी सम्बन्धी ऋचाओं ['अयं गौः' इत्यादि] में स्तोत्र करते हैं।

एतदेवाभिप्रेत्य तत्संबद्धा ऋचस्तां च देवतां प्रशंसति-

इयं वै सर्पराज्ञीयं हि सर्पतो राज्ञीयं वा अलोमिकेवाग्र आसीत् सैतं मन्त्रम-पश्यवाऽयं गौः पृश्चिनरक्रसीदितिः; तामयं पृश्चिवर्णं आविश्चनानारूपो यं यं काममकामयत, यदिवं किंचौषधयो वनस्पतयः सर्वाणि रूपाणि ॥ इति ।

या भूमिरस्ति, सेयमेव देवताशरीरं घृत्वा ब्रह्मवादिनी भूत्वा 'सर्पराज्ञी' बब्देनोच्यते । यस्माद् 'इयं' पृथिवी 'सर्वतः' संचरतो जङ्गमस्य मनुष्यादे 'राज्ञी' स्वामिनी; सर्वेषां मनुष्यादीनां तदाश्रयेणावस्थानात्; अतः सर्पराज्ञीत्युच्यते । इयमेव 'अग्ने' वृक्षाद्युत्पत्तेः पूर्वमेव 'अलोमिकेव' रोमर्ग्हितेवासीत् । ततो रोमोत्पत्त्यर्थं सा भूमिः साधनभूतम् 'आयं गौः'-इति 'मन्त्रम्' अपश्यत् । तन्मन्त्रप्रसादेन 'तां' भूमिम् 'अयं' वृश्यमानः 'पृश्तिवंणं आविशत्' । पृश्तिशब्दस्य व्याख्यानं 'नानारूपः' इति, नीलपीतादिरित्यर्थः । 'किच' लोके 'ओषधयो' 'वनस्पत्यः' 'सर्वाणि' अन्यानि 'खपाणि' तृष्णादीनि 'यदिदं' किचित् स्थावररूपमस्ति, तन्मध्ये 'यं यं कामम्' असौ भूमिः 'अकामयतं', स सर्वोऽप्येनां प्राविशत् ।।

यह [भूमि] ही सर्पराज्ञी है क्योंकि यह [मनुष्यादि सभी] जङ्गम की [आश्रयदाता होने से] स्वासिनी है; [वृक्षादि की उत्पत्ति के पूर्व] यह रोमरहित थी। [तब रोम की उत्पत्ति के लिए] उस [भूमि] ने 'आयं गौः' इत्यादि मन्त्र का दर्शन किया। [उस मन्त्र के प्रभाव से] उस [भूमि] में यह [दृश्यनान] पृश्ति अर्थात् चित्र-विचित्र वर्णों ने प्रवेश किया। [पृश्ति अर्थात् नीलपीतादि] नाना रूपों में से जिस किसी की भी कामना की, ओषधियाँ एवं वनस्पतियाँ सभी [अन्य तृणादि] रूप इसमें आ गये।

वेदनं प्रशंसति—

पृक्तिरेनं वर्ण आविकाति, नानारूपो यं यं कामं कामयते य एवं वेद ॥ इति ।

१. 'सर्पसम्बन्धद्वारा एतन्नाम्'—इत्याद्यार्षेयभाष्ये सायणः (३.२९)।

२. तु० 'ओषिवनस्पतयो लोमानि मृत्वेति' ह्यारण्यके वक्ष्यते (ऐ० आ० २.४.२)।

३. द्र० निरु० २. ४. २; १०. ४. २।

८४० : ऐतरेयब्राह्मणम्

वर्णशब्देन नीलपीतादिवाचिना सर्वमिप भोग्यजातमुपलक्ष्यते ॥

जो इस प्रकार जानता है वह जिस-जिस की कामना करता है उन सभी चित्र-विचित्र वर्ण की नाना रूपों की भोग्य-वस्तु-जात को प्राप्त करता है।

स्तोत्रशब्दयोः प्रकारविशेषं विधत्ते—

मनसा प्रस्तौति, मनसोद्गायित, मनसा प्रतिहरित, वाचा शंसित ॥ इति । उद्गातॄणां मध्ये प्रस्तोतुः प्रस्तावभागः 'उद्गातुष्ट्गीथभागः प्रतिहर्तुः प्रतिहार-भागः । तान् भागान् मनसैव तेऽनुतिष्ठेयुः । होता तु वाचा शंसेत् ॥

[उद्गाताओं के मध्य] प्रस्तोता मनसा [मौन होकर] अनुष्ठान करे; उद्गाता सनसा [उद्गीयभाग का] अनुष्ठान करे, प्रतिहर्ता [प्रतिहार भाग का] मौन होकर अनुष्ठान करे; [किन्तु होता] वाणी से शंसन करता है।

द्विविधमपि विधि प्रशंसति-

वाक्च व मनश्च देवानां मिथुनं; देवानामेव तन्मिथुनेन मिथुनमवरुन्धते, देवानां मिथुनेन मिथुनं प्रजायन्ते, प्रजात्वै, प्रजायते प्रजया पशुभिर्य एवं वेद ॥ इति ।

बृहद्रयंतरिमथुनवर् व्याख्येथम् ॥ २

वाक् और मन देवों के मिथुन हैं अतः उस [द्विविध अनुष्ठान] से देवसम्बन्धी मिथुन के द्वारा [मानव के] मिथुन को प्राप्त करते हैं। तब देवसम्बन्धी मिथुन [के अनुग्रह] से [मानव के] मिथुन प्रजोतपादन करते हैं, [अतः यह द्विविध अनुष्ठान यजमान के] प्रजोत्पादन के लिए होता है। जो इस प्रकार जानता है वह [पुत्र पौत्रादि] प्रजा से और [गौ अश्वादि] पशुओं से वृद्धि को प्राप्त करता है।

होतुः सर्पराज्ञ्याः शंसनादूष्वं चतुर्होतृमन्त्रान् विधत्ते —

अथ चतुर्हीतृन् होता व्याचष्टे, तदेव तत् स्तुतमनुशंसति ॥ इति ।

चतुर्होतृमन्त्रास्तद्व्याख्यानप्रकारश्चोपिरष्टात् अभिधास्यते । तेन व्याख्यानेन यदुद्गातृभिः 'स्तुतं', 'तदेव' सर्वमनुशस्तं भवति ॥

अब होता चतुर्हीतृ-मन्त्रों का पाठ करता है। उससे जो [उद्गाताओं के द्वारा] स्तुत होता है वह सभी अनुशस्त [साथ-साथ] पाठ करता है।

१. द्र॰ इत: पूर्वम्, पृ० १४६, टि॰ २। पश्च सू० १.१.१, २। छा०उप० २.१-२१। २. द्र॰ इत: पूर्वम्, पृ० ८३६।

चतुर्थाच्याये चतुर्थः खण्डः ] Digitized by Madhuban Trust Delhi

तमेतं मन्त्रसमूहं प्रशंसति—

देवानां वा एतद् यज्ञियं गुह्यं नाम, यच्चतुर्हीतारस्तद्यच्चतुर्हीतृन् होता व्याचष्टे,—देवानाभेव तद् यज्ञियं गुह्यं नाम प्रकाशं गमयित ॥ इति ।

य एते चतुर्होतृमन्त्राः सन्ति, तदेतन्मन्त्रस्वरूपं देवानां सवन्धि यज्ञयोग्यं नाम; ततो होतृव्याख्याने देवसंबन्धि योग्यं नाम प्रकाशितं करोति ॥

जो ये चतुर्हीतृ मन्त्र हैं वे यज्ञ के योग्य देवताओं के गुप्त नाम हैं; उसमें होता जो चतुर्हीतृ-मन्त्रों का पाठ करता है; वस्तुतः वह इस प्रकार यज्ञ के योग्य देवताओं के गुप्त नाम को ही प्रकाशित करता है।

वेदनं प्रशंसति-

T

तदेनं प्रकाशं गतं प्रकाशं गमयति, गच्छति प्रकाशं य एवं वेद ॥ इति ।

यदुक्तार्थवेदिता होता 'एनं' होतारं 'तद्' देवानां गुह्यं नाम स्वयं 'प्रकाशं' 'गतं' सत् पश्चात् 'प्रकाशं गमयित'। ततो वेदिता 'प्रकाशं गच्छिति' तेन नाम्नाऽनुगृहोतः प्रख्यातो भवतीत्यर्थः। यद्वा, तदेनिमत्यादि पूर्वशेष।। 'तद्' देवानां गुह्यं नाम स्वयं 'प्रकाशं गतं' सत्पश्चाद् 'एनं' होतारं 'प्रकाशं गमयित'। गच्छतीत्यादिकैव विद्वत्प्रशंसा।।

जो इस प्रकार जानता है वह उस प्रकाशित को प्रकाशित करता है और स्वयं प्रकाशित हो जाता है।

तदेवं क्रत्वङ्गेन चतुर्होतृव्याख्यानं विधाय तत्प्रशंसां कर्तुं क्रतुनिरपेक्षलौकिककाम्य-फलसिद्धधर्थं चतुर्होतृव्याख्यानं विधत्ते—

यं ब्राह्मणमनूचानं यशो नर्छेदिति ह स्माऽऽहारण्यं परेत्य दर्भस्तम्बानुद्ग्रथ्य दक्षिणतो ब्रह्माणमुपवेश्य चतुर्होतृन् व्याचक्षीत ॥ इति ।

साङ्गवेदाध्ययन-तदर्थानुष्ठानशीलः 'अनूचानः'। तादृशं कंचिद्त्राह्मणं समामध्ये वाग्मित्वेन रिहतं यदि 'यशो नच्छेंत्' विद्वानयमिति कीर्ति न प्राप्नुयात्, तदानीमयं ब्राह्मणो ग्रामान्निगंत्य विजनमरण्यदेशं प्राप्य तत्र दर्भस्तम्बानामग्रमूर्ध्वं मुखत्वेन ग्रथित्वा स्वस्य दक्षिणपार्श्वे कंचिद्वेदविदं विप्रमुपवेश्य तत्संनिधौ चतुर्होतृनामकान् मन्त्रान् व्याचक्षीत । उच्चैरुच्चारणं 'व्याख्यानम्'। 'इति'एतत्प्रयोगं कश्चिद्बह्मवाद्याह स्मेत्यन्वयः।।

'जिस वेदपाठी ब्राह्मण को यश की प्राप्ति न हो तो वह निर्जन वन में जाकर वर्भ के सिरों को बाँधकर किसी वेदविद् ब्राह्मण के दक्षिण की ओर उसकी सिन्निधि में बैठकर चतुहींतृ-मन्त्रों का जोर-जोर से पाठ करे'—ऐसा ब्रह्मवादियों का कथन है। [क्योंकि]—

तिममं यज्ञसंयुक्तं प्रयोगं पूर्वंवत्प्रशंसित-

देवानां वा एतद् यित्रयं गुह्यं नाम, यच्चतुर्होतारस्तद्यच्चतुर्होतॄन् व्याचक्षीत

Digitized by Madhuban Trust, Delhi

देवानामेव तद् यज्ञियं गुह्यं नाम प्रकाशं गमयति; तदेनं प्रकाशं गतं प्रकाशं गमयति, गच्छति प्रकाशं य एवं वेद ॥ २३ ॥ इति ।

पूर्वंवद् व्याख्येयम् ॥

।। इति श्रोमत्सायणाचार्यविरिचते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये पश्चम-पश्चिकायां चतुर्थाध्याये (चतुर्विशाध्याये) चतुर्थः खण्डः ।। ४ ।। (२३) [ १७६ ]

जो ये चतुर्हीतृ-मन्त्र हैं वे यज्ञ के योग्य, देवताओं के गुप्त नाम हैं; उसमें होता जो चतुर्हीतृ-मन्त्रों का पाठ करता है, वस्तुतः वह इस प्रकार यज्ञ के योग्य देवताओं के गुप्त नाम को ही प्रकाशित करता है। जो इस प्रकार जानता है वह उस प्रकाशित को प्रकाशित करता है और स्वयं प्रकाशित हो जाता है।

।। इस प्रकार चौबीसवें अध्याय के चतुर्थ खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।। ४ ।।

#### अथ पश्चमः खण्डः

अथ चतुर्होतृव्याख्यानस्य प्रकारं यज्ञाङ्गसाकत्येनामिधातुमुपक्रमते— अथौदुम्बरीं समन्वारभन्ते ॥ इति ।

चतुर्होतृ व्याख्यानोद्योगानन्तरं येयमौदुम्बरी शाखा सदस्यन्तिनिहता, तां शाखां सर्वे संमूयोगस्पृशेयुः ॥

v. २४ [xxiv. ५] अब उदुम्बर वृक्ष की शाला का [जो सदस् में स्थित होती है] स्पर्श करते हैं।

तत्र मन्त्रं दर्शयति—

इषमूर्जमन्वारभ इति ॥ इति ।

अन्नरूपां रसरूपां वै तामौदुम्बरीम् 'अन्वारभे' इति हस्तेन स्पृशामि । 'इति' शब्दो मन्त्रसमाप्त्यर्थः ॥

'हम अन्न और रस का स्पर्श करते हैं'—इस मन्त्र से स्पर्श करना चाहिए। मन्त्रार्थमौद्रम्बर्या दर्शयति—

ऊर्ग्वा अन्नाद्यमुदुम्बरः ॥ इति ।

योऽयमुदुम्बरवृक्षः, सोऽयं रसरूपोऽन्नरूपश्च ॥

जो यह उदुम्बर वृक्ष है वह यह रस रूप और अन्न रूप है।

तमेतमर्थमुपपादयति—

यद्वैतद्देवा इषमूजं व्यभजन्त, तत उदुम्बरः समभवत्, तस्मात् स त्रिः संवत्सरस्य पच्यते ॥ इति । चतुर्थाध्याये पञ्चमः खण्डः ] Digitized by Machuban Trust, Delhi श्रीमत्सायणाचार्यीवरचितभाष्यसहितम् ः ८४३

'देवाः' पुरा यदेतदन्नं रसरूपं वस्तु क्वचिद्भूमावुपिवश्य 'व्यमजन्त'एतावदस्यैता-वदस्येति विभागं कृतवन्तः । तदानीं तस्माद् भूमौ पिततादन्नरसभेदाद् बीजभूतादयमौ-दुम्बरवृक्षः समुत्पन्नः तस्मात् संवत्सरस्य मध्ये मोक्तॄणामन्नसिद्धचर्यं 'सः' वृक्षः'त्रिः पच्यते' त्रिरित्युपलक्षणम्, बहुकृत्वः फलं गृह्णाति ॥

जब देवों ने इस अन्न और रस रूप वस्तु को [जहाँ पृथ्वी में बैठकर] बाँटा, वहाँ [भूमि में गिरा हुआ बीजभूत यह] उदुम्बर वृक्ष उत्पन्न हो गया। इसलिए वह [वृक्ष] वर्ष में तीन वार [अर्थात् बहुत अधिक] फलता है।

औदुम्बरोस्पर्शं मुपसंहरति—

तद्यदोदुम्बरीं समन्वारभन्त, इषमेव तदूर्जमन्नाद्यं समन्वारभन्ते ॥ इति । इसलिए जो उदुम्बर की शाखा का स्पर्श करते हैं तो इस प्रकार उससे अन्न और रस का ही स्पर्श करते हैं।

औदुम्बरीस्पर्शादूर्वं मौनं विधत्ते—

बाचं यच्छन्ति, वाग्वै यज्ञो यज्ञमेव तद् यच्छन्ति ॥ इति ।

यज्ञस्योच्चार्यमाणमन्त्रसाध्यत्वाद् वाग्रूपस्वम् । अतो वाङ्नियमेन यज्ञस्यैव नियमो भवति ॥

[उदुम्बर की शाखा के स्पर्श के बाद] मौन रहना चाहिये, क्योंकि वाणी ही यज्ञ है; इस प्रकार उस [मौन] से वे यज्ञ को ही प्राप्त करते हैं।

मौनस्य कालविशेषं विधत्ते-

अर्हानयच्छन्त्यहर्वे स्वर्गी लोकः; स्वर्गमेव तं लोकं नियच्छन्ति ॥ इति ।

सूर्यास्तमयादर्वावस्वर्गवतप्रकाशसद्भावेनाह्नः स्वर्गत्वम् । तस्मिन्नहिन वाङ्नियमेन स्वर्गे एव नियतः स्वाधीनो भवति ॥

दिन में वाणी का नियमन करना चाहिए, क्योंकि [स्वर्ग के समान प्रकाश होने से] दिन ही स्वर्ग लोक है [उस दिन वाणी के उस नियमन से] स्वर्गलोक निश्चित ही अपने अधीन हो जाता है।

विधिसिद्धचर्थंमहिन कितपयेषु क्षणेषु वाचं नियम्य पश्चान्मौनपरित्यागप्राप्तौ निषेधति—

न दिवा वाचं विसृजेरन् यद्दिवा वाचं विसृजेरन्नहर्भातृव्याय परिज्ञिष्युः ॥ इति ।

अहिन वाग्विसर्गे सित यजमानाः सर्वेऽप्यहःसंबन्धं परित्यज्य शत्रवे तदहः 'परिशिष्युः' विद्युरित्यर्थः ॥

१. परिशिषिर्दानार्थः, लिङि यासुट्, इनसोरल्लोपः = दद्युः । इति षड्गुरुशिष्यः ।

अतः दिन में वाणी नहीं बोलना चाहिए। यदि दिन में वाणी बोलेंगे तो [यजमान सभी दिन के सम्बन्ध को छोड़कर] उस दिन को शत्रु को दे देंगे।

अहिन निषिद्धस्य वाग्विसर्गस्य रात्रौ प्राप्तौ सत्यां तदिप निषेधति ---

न नक्तं वाचं विमृजेरन्, यन्नकं वाचं विमृजेरन् रात्रीं भ्रातृव्याय परिशिष्युः ॥ इति ।

पूर्ववद् व्याख्येयम् ॥

और न तो रात्रि में ही वाणी बोलना चाहिए; यदि रात्रि में वाणी बोलेंगे तो [यजमान सब दिन के सम्बन्ध को छोड़कर] उस दिन को शत्रु को दे देंगे।

यद्यहिन रात्री च निषेधः, कदा तिह वाग्विसर्ग इत्याशङ्क्र्याऽऽह-

समयाविषितः सूर्यः स्यादथ वाच विसृजेरंस्तावन्तमेव तद् द्विषते लोकं परिशिषन्ति ॥ इति ।

यदा सूर्यः 'समयाविषितः' अस्तमयसमयं प्राप्तः, अर्धास्तिमितः स्यात्, तदानीं वाग्विसर्गः। तथा सित संपूर्णास्तमयपर्यन्तमल्पमेव कालं 'द्विषते' 'लोकं' शत्रोः स्थानं 'परिशिषन्ति' प्रयच्छन्ति। अहो रात्रिश्चेति कालद्वयं स्वार्थमेव भवति॥

इसलिए जब सूर्य अस्ताचल को हों तब वाणी बोलना चाहिए, इस प्रकार वे शत्रुओं के लिए केवल उतना ही [अस्तमयपर्यन्त अल्पकाल] समय छोड़ते हैं।

पक्षान्तरं विधत्ते-

अथो खल्वस्तिमत एव वाचं विसृजेरंस्तमोभाजमेव तद् द्विषन्तं भ्रातृव्यं कुर्वन्ति ॥ इति ।

'अश्रो खलु' अथवेत्यर्थः । सूर्ये साकल्येनास्तमिते सत्येव पश्चाद्वाग्विसर्गेण शत्रुं 'तमोमाजम्' अन्धकारमग्नं कुर्वन्ति ॥

अथवा, सूर्य के अस्त हो जाने पर ही वाणी बोले, उससे वे द्वेष करने वाले शत्रु को अन्धकारमन्न करते हैं।

सूत्र्यते हि—'मनसात्मानमाप्याय्यौदुम्बरीं समन्वारभ्य वाचं यच्छन्त्या नक्षत्रदर्शनात्' इति आश्व० श्रौ० ८.१३.२३ ।

२. समयाध्युषित-समयाविषितशब्दौ सन्धिकालपरौ । तत्र समयाध्युषितः प्रातः सन्धिकालः, समयाविषितस्तु सायंसन्धिकाल इति विशेषः । द्र० कात्या० श्रौ० ४.१५.१ । आश्व० गृ० १.७३ । म० सं० २.१५ । तै० सं० ६.६.११.६ । व्याख्यानं च तस्य १.४.४५.१५ । अनुपदसूत्र ३.१२ । 'समयास्तिमिषितः' इति तै० आ० ( सा० मा० पू० ४४२ ) । 'समण्डले दिनं सूर्ये नक्तं निर्मण्डले सित । समयाविषितः कालस्त्वर्धमण्डलसंयुते'—इति षड्गुहशिष्यः ।

चतुर्थाध्याये पञ्चमः खण्डः Digitized by Madhuban Trust, Delhi श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् ः ८४५

वाग्विसर्गस्य देशविशेषं विधत्ते-

आहवनीयं परीत्य वाचं विसृजिरन् यज्ञो वा आहवनीयः, स्वर्गो लोक आहवनीयो, यज्ञेनैव तत्स्वर्गेण लोकेन स्वर्गं लोकं यन्ति ॥ इति ।

सदसो निर्गत्य आहवनीयं परितः प्रदक्षिणीकृत्य तत्र वाग्विसगंः कर्तव्यः । आहव-नीयस्य यज्ञनिष्पादकद्वारा स्वर्गहेतुत्वेन तदुमयात्मकत्वे सित यज्ञस्वर्गात्मकेनैवाऽऽहवनीयेन यजमानाः स्वर्गं प्राप्नुवन्ति ॥

[सदस से निकलकर] आहवनीय अग्नि की प्रदक्षिणा करके वाणी बोलना चाहिए, [क्योंकि] आहवनीय [अग्नि] यज्ञ है, और आहवनीय स्वर्गलोक है अतः उससे वे यज्ञ-रूपी स्वर्गलोक के द्वारा स्वर्गलोक को जाते हैं।

वाग्विसर्गे मन्त्रविशेषं विधत्ते —

यदिहोनमकर्म यदत्यरीरिचाम प्रजापति तत्पितरमप्येत्विति वाचं विसृजन्ते ॥ इति ।

'इह' क़तौ 'यत्' अङ्गम् 'ऊनम्' असम्पूर्णं, यदिप 'अकर्म' स्वरूपेणैव तदङ्गं न कृतम्, 'यत्' अप्यङ्गम् 'अत्यरीरिचाम' अतिरिक्तं द्विवारं त्रिवारं वा वयमनुष्ठितवन्तः, 'तत्' सवं दोषकरमङ्गजातं 'पितरम्' अस्माकं पालकं प्रजापितम् 'अप्येतु' प्राप्नोतु । 'इति' अनेन मन्त्रेण वाग्विसर्गः कर्तव्यः ।।

'यदिहोनमकर्म' आदि इस यज्ञ में जो कर्म असम्पूर्ण रह गया हो या स्वरूपतः जिसके अङ्ग को न किया गया हो, अथवा जो कोई कर्म हमसे अतिरिक्त [दो बार या तीन बार] हो गया हो, ऐसे सभी दोष हमारे पालक प्रजापित को पहुँच जायँ—इस मन्त्र के द्वारा वाणी बोलना चाहिए।

उक्तमन्त्रं प्रशंसित-

प्रजापींत वे प्रजा अनु प्रजायन्ते, प्रजापतिरूनातिरिक्तयोः प्रतिष्ठा, नैनानूनं नातिरिक्तं हिनस्ति ॥ इति ।

१. 'यज्ञनिष्पादकत्वद्वारा'-इति वा पाठः ।

२. 'यद् इह कर्मणि ऊनं विकलम् । अकर्म = अकाष्मं, मन्त्रे घसेति (पा०सू० २.४.८०) चिललुक् । यच्चात्यरीरिचाम, णिचो लुङ चङ्, अतिरिक्तं कृतवन्तः स्म । तत् सवं प्रजापित सर्वस्य पितरं पालकम् अपि साधु एतु गच्छतु इत्यर्थं मत्वा व्याचक्षाणः स्तौति-प्रजापितम् । इति षड्गुरुशिष्यः ।

सर्वाः प्रजापितमेवानु प्रजायन्ते; तस्य स्रष्टृत्वात् तदनुरूपैव सर्वोत्पित्तः । अतः स्रष्टा प्रजापितरेव न्यूनातिरिक्तदोषयोः 'प्रतिष्ठा' आश्रयः समाधानहेतुः । तस्मादेतन्मन्त्रपाठेन 'एनान्' यजमानान् ऊनातिरिक्तद्वयदोषो न वाधते ।।

सभी प्रजा प्रजापित के अनुरूप ही उत्पन्न होती हैं। इसलिए [सृष्टि करने वाले] प्रजापित ही कमती अथवा बढ़ती रूप दोष के आश्रय अर्थात् समाधान के हेतु हैं। अतः इस मन्त्र के पाठ से यजमानों को कमती अथवा बढ़ती रूप दोष-द्वय बाधित नहीं करते।

वेदनपूर्वंकमनुष्ठानं प्रशंसति-

प्रजापितमेवोनातिरिक्तान्यभ्यत्यर्जन्ति य एवं विद्वांस एतेन वासं विसृजन्ते ॥ इति ।

मन्त्रेण वाग्विसर्गं कुर्वाणा यजमाना ऊनातिरिक्ताङ्गकृतं दोषमभिलक्ष्य प्रजापितमेव 'अभ्यत्यर्जं न्ति' अतिशयेन प्राप्नुवन्ति , स एव समादधातीत्यर्थं: ।।

जो इस प्रकार जानते हुए इस [मन्त्र] के द्वारा वाणी बोलते हैं वे कमती या बढ़ती रूप दोष को प्रकृष्ट रूप से प्रजापित को ही प्राप्त करा देते हैं।

मन्त्रेण वाग्विसर्गमुपसंहरति—

तस्मादेवं विद्वांस एतेनैव वाचं विसृजेरन् ॥ २४ ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरिचते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये पञ्चम-पश्चिकायां चतुर्थाच्याये (चतुर्विशाध्याये) पञ्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ (२४) [१७७] इसिछए इस प्रकार जानकर इस [मन्त्र] के द्वारा ही वाग्-विसर्ग करना चाहिए ।
 इस प्रकार चौबीसवें अध्याय के पाँचवे खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ॥ ५ ॥

#### अथ जन्नः खण्डः

चतुर्होतृमन्त्रव्याख्यानार्थंमाहावं विधत्ते-

अध्वर्यो इत्याह्वयते चतुर्होतृषु विद्यमाणस्तदाहावस्य रूपम् ॥ इति ।

चतुर्होतृनामकेषु मन्त्रेषूच्चैहच्चारणं कर्तुमुद्युक्तो होता 'हेऽध्वर्यो' इत्याह्वानं कुर्यात् । यथा शस्त्रादौ 'शोंसावोम्'-इत्याह्वानं करोति, तद्वदत्रापि सम्बोधनमेवाहावस्य स्वरूपम् ।।

ए. २५ [xxiv. ६] चतुर्हीतृ नामक मन्त्रों में जोर-जोर से उच्चारण करने के लिए उद्युक्त होता 'हे अध्वर्यु'—इस प्रकार आहाव करे। [जैसे शस्त्र के आदि में 'शोंसावोम्' से आहव करते हैं वैसे ही यहाँ] वह [सम्बोधनमात्र ही] आहव का स्वरूप है।

१. 'मृजन्ति'-इति गोविन्दस्वामी, 'गमयन्ति'—इति षड्गुरुशिष्यः, 'transfer' इति कीथमहोदयः।

Digitized by Madhuban Trust, Delhi

चतुर्याध्याये षष्टः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ८४७

चतुर्होतृव्याख्यानकालेऽध्वयोः प्रतिगरविशेषं विधत्ते—

ओं होतस्तथा होतरित्यध्वर्युः प्रतिगृणात्यवसितेऽवसिते दशसु पदेषु ॥ इति ।

हे होतः ! 'ॐ' त्वदिभल्लितमस्तु । हे होतः तथा क्रियतामित्यव्याहारः । अनेन मन्त्रेणाध्वर्युः प्रतिगरं ब्रूयात् । होतुरुत्साहजनकं प्रतिवचनं 'प्रतिगरः' । वक्ष्यमाणेषु होत्रा प्रयोज्येषु दशसंख्याकेषु पदेषु मध्ये एकैकस्मिन् पदे 'अवसिते' समाप्ते सित तदा तदा पुनः पुनरध्वर्युः 'ओं होतः' इत्यादिमन्त्रेण प्रतिगरं ब्रूयात् । अवसितशब्दस्य वीप्सा प्रतिपदं प्रतिगरप्रयोगार्थम् ॥

'ओं होतः' (हे होता तुम्हारा अभिलंबित होवे), 'तथा होतः' (हे होता वैसा करो) इस मन्त्र से अध्वर्यु [होता के लिए उत्साहकारक वचन] 'प्रतिगर' बोले । दस पदों में प्रत्येक पद के अवसान-अवसान पर [पुनः 'ओं होतः' आदि प्रतिगर बोले] ।

तत्र प्रथमं पदं दर्शयति-

तेषां चित्तिः सुगासी ३त्।। इति।

देवकर्नुंके सत्रे प्रजापितर्गृहपितरन्ये देवा यजमानास्ते च मन्त्रान्तरे वक्ष्यन्ते । त एवात्र तेषामिति तच्छव्देन परामृश्यन्ते । 'तेषां' प्रजापितरूपगृहपितयुक्तानां देवतात्मनां यज-मानानां मानते कर्मणि 'चित्तिः स्नुगासा ३त्'। 'चितो संज्ञाने' इति धातोश्वित्तिशब्द-निष्पित्तः । इदं वस्त्वीहश्चमेव न त्वन्ययेति या सम्यग्ज्ञानरूपा मनोवृत्तिः, सा 'चित्तिः'। सैव एतेषां होमसाधनभूतजुह्स्थानीयाऽऽसीत् । अमूर्तायाश्वित्तेर्जुह्रू पत्वम तश्चर्यमिति द्योतियतु प्लुतिः । एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम् ।।

उन [प्रजापतिरूप गृहर्पात से युक्त देवता रूप यजमानों] का [मानस कर्म में] चित्ति [ = सम्यक ज्ञानरूप मनोवृत्ति, होमसाधनभूत] जुहू [=स्नुवा] स्थानीय थी।

दितीयं पदं दशैयति-

### चित्तमाज्यमासी३त्।। इति।

- (ा) पदं = वाक्यम्; पदं स्थाने शरे त्राणे पदाङ्के पादिचह्नयोः ।
   शब्देंऽश्वस्तुवाक्येषु व्यवसायापदेशयोः ॥ इति निघण्दुः
   (वैजयन्त्यां द्वयक्षरकाण्डे नपुंसकलिङ्गाच्याये) ।
  - (ii) तेषामित्यादिदशकेऽध्वर्युः प्रतिगरं वदेत् । पञ्चस्वादित ओं होतस्तथा होतश्च पञ्चसु ॥ पदेषु वाक्येऽवसिते समासेऽस्तेर्लंङीट्तिपः ।—इति षड्गुरुशिष्यः ।
- २. भ्वादि० ३९।

८४८ । ऐतरेयब्राह्मणम्

पूर्वोक्तायाश्रित्तिरूपाया वृत्तेराधारभूतं यदन्तः करणं 'तत् चित्तम्'। तदेवात्राज्य-स्थानीयमासीत् ॥

[उनका] चित्त [मनोवृत्ति का आधारभूत अन्तःकरण] आज्यस्थानीय था । तृतीयं पदं दर्शयति—

वाग् वेदिरासी३त्।। इति।

यद् 'वाग्' इन्द्रियम्, तद्वेदिस्थानीयमासीत् ॥

[उनको] वाक् [इन्द्रिय] वेदिस्थानीय थी।

चतुर्थं पदं दर्शयति—

आधीतं बहिरासी३त्।। इति।

'आ' समन्ताद् 'घीतं' मनसा व्यातं यद्वस्तु, तदेव वर्हिस्थानीयमासीदिति ।। [उनकी] अधीत विद्या कुशस्थानीय थी ।

पञ्चमं पदं दर्शयति-

केतो अग्निरासी३त् ॥ इति ।

'कित ज्ञाने' इति धातुः । 'चित्तिः' सम्यग्ज्ञानम्, 'केतः' ज्ञानमात्रमिति विशेषः । स च केतोऽग्निस्थानीय आसीदिति ॥

[उनका] ज्ञान अग्नि स्थानीय था।

षष्ठं पदं दशैयति-

विज्ञातमग्नीदासी३त् ॥ इति ।

मनसा 'विज्ञातं' विशेषेण निश्चितं यद्वस्तु, तत् 'अग्नोत्' आग्नीध्रनामक ऋत्विगासीत् ॥

[उनकी] मन से विशेष रूप से ज्ञात [अन्तर्दृष्टि] आग्निध्र नामक ऋत्विज थी। सप्तमं पदं दर्शयति—

प्राणो हविरासी३त् ॥ इति ।

योऽयं प्राणवायुः, स हविस्थानीय आसीत्।।

[उनकी] प्राण-वायु हिवस्थानीय थी।

अष्टमं पदं दशंयति-

सामाध्वर्युरासी३त् ॥ इति ।

१. म्वादि० ९९३।

Digitized by Madhuban Trust, Delhi

चतुर्थाघ्याये षष्टः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसिहतम् : ८४९

यद् गीयमानं 'साम', तद् अन्वर्युंस्थानीयमासीदिति ॥
[उनका गीयमान] साम अध्वर्युं स्थानीय था ।
नवमं पदं दर्शंयति—

वाचस्पतिहींतासी३त् ॥ इति ।

योऽयं 'वाचस्पतिः' वृहस्पतिः, सोऽयं होतृस्थानीय एवाऽऽसीत् ॥
[उनका] वाचस्पति [=बृहस्पति] होता नामक ऋत्विज था।
वशमं पदं दर्शयति—

मन उपवक्तासी३तु ॥ इति।

यद्यप्येकमेवान्तःकरणं चित्तशब्देन मनःशब्देन चामिधीयते, तथाऽप्यवस्थाविशेषो द्रष्टव्यः । चित्तिकेत्वादिवृत्तिजनकत्वाकारेण 'चित्तम्'; वृत्तिरहितस्वरूपावस्थानाकारेण 'मनः'; तच्चात्र 'उपवक्ता' होतुः समीपस्थो वक्ता मैत्रावरुण आसीत् ।

एतेषां दशानां पदानामेकैकस्मिन् पदेऽविसते सत्यघ्वर्युः 'ॐ होतः, तथा होतः' इति प्रतिगरं ब्रूयात् । सोऽयं दश्यपदात्मकश्चतुर्होतृसंज्ञको मन्त्रसंघातः ।।

[उनका] मन [वृत्तिरहित अन्तःकरण] उपवक्ता [होता के समीपस्थ वक्ता मैत्रा-वरुण] नामक ऋत्विज था।

- १. (i) तैत्तिरीयब्राह्मणेऽपि द्वितीयाष्टकीयो द्वितीयः प्रपाठकः समग्र एवैतद्विषयकः। तैत्तिरीयारण्यके किञ्चित्पाठभेदेन इमे दश मन्त्राः समाम्नाताः (३.१)। तद्भाष्ये त्वेषां सायणीयव्याख्यानानि सुष्ठुतराणीव गम्यन्ते। 'चित्त्यादयो दश शरीरगताः पदार्थंविशेषाः, स्नृगादयस्तु दश पदार्था होमनिष्पादकाः'—इत्येव तत्सारमिति सङ्क्षेपः।
  - (ii) इत्यं दशपदो मन्त्रश्चतुर्होत्राख्य ईरितः ।
     चित्तिर्ज्ञानं मनश्चित्तमाधीतं स्मरणं मतम् ॥ १ ॥
     केतो रहस्यं विज्ञातं व्याप्तिर्वाक् च ऋगुच्यते ।
     मुखन्नाणगतो वायुः प्राणो गीतिषु सामनी (? सामाख्या) ॥ २ ॥
     वाचस्पतिर्देवमन्त्री ह्युद्गातर्युपवक्तृगीः ।
     इति यज्ञोपकरणं देवानामिह कीर्तितम् ॥ ३ ॥
     ग्रहाख्यमन्त्रमाहाथ पदषट्कसमन्वितम् ।
     यस्य प्रतिगरोऽध्वर्योनीस्ति ब्राह्मणसूत्रयोः ॥ ४ ॥ इति षड्गुरुशिष्यः ।
  - (iii) चित्तः = Thought, चित्तम् = Intelligence, केतो = Insight, विज्ञा-तम् = Knowledge इति कीथ महोदयः ।

८५० : ऐतरेयब्राह्मणम्

अथ ग्रहसंज्ञकं मन्त्रं दर्शयति—

ते वा एतं ग्रहमगृह्धतः; वाचस्पते विधे नामन्, विधेस ते नाम, विधेस्त्वम-स्माकं नाम्ना द्यां गच्छ, यां देवाः प्रजापतिगृहपतय ऋद्विमराञ्जुवंस्तामृद्धि रात्स्यामः ॥ इति ।

तेषामिति पदेनोक्ताः प्रजापितगृहपितयुक्ता देवरूपा ये यजमानाः सन्ति, त एव 'एतं' मानसं ग्रहमगृह्णत । ग्रहणकाले वाचस्पितं संबोध्य ब्रुवते,—हे 'वाचस्पते' वृहस्पते ! हे 'विधे' जगतो विधातः ? हे 'नामन्' सर्वस्य नमियतः ! सर्ववशीकारयुक्तेत्यर्थः । ताहशस्य ते 'नाम विधेम' ख्याति करवाम । यहा, 'नाम' अन्नं हिवलक्षणं 'विधेम' सम्पादयामः । त्वमप्यस्माकं प्रजापितयुक्तानां देवानां 'विधिः (? धेः') कीक्तिमन्नं च सम्पादय । तेनास्मह्त्तेन 'नाम्ना' हिवर्लक्षणेनान्नेन कीत्या वा युक्तो द्यां स्वर्गं गच्छ । प्रजापितगृहपितर्येषां देवानां ते 'प्रजापितगृहपतयः' ताहशा देवा याम् 'ऋदिम्' ऐश्वर्यम् अराष्ट्रवन् 'तामृद्धि' ताहशमैत्ययं वयमिष यजमाना 'राहस्यामः' इत्येष ग्रहमन्त्रः, तमिष होता पठेन् ।।

[प्रजापित गृहपित युक्त देव रूप] उन [यजमानों] ने इस [मानस] ग्रह को लिया।
[लेने के समय वाचस्पित को इस प्रकार सम्बोधित कर कहते हैं]—'हे वाचस्पते,
[=हे बृहस्पित], हे विधि [=हे जगत् के स्रष्टा] हे नामन् [=हे सबको नमन कराने वाले
अर्थात् सबको वश में करने वाले] हम तुम्हारी ख्याति करते हैं अथवा हिव रूप अझ
को सम्पादित करते हैं। [तुम भी हम प्रजापित युक्त देवों की कीर्ति और अझ को

इत्यध्वर्युर्ग्नहं श्रुत्वा तस्माद्देशादपव्रजेत् ॥ इति षड्गुरुशिष्यः ।

१. तैतिरीयारण्यके तु एष एव ग्रहमन्त्रः कि श्विद्विमिन्नः (३.१) ।

२. (ा) 'ते वा एतिमिति मानसग्रहमाह । नामेत्युदकनाम । इह तद्वान् लक्ष्यते । यथा ते वा एतं ग्रहमगृह्णत हे बृहस्पते अहमपि तथा विधेयत्वान्नाम्नि सिलले मनोग्रहं गृह्णमीति । यथा च मनोग्रहग्रहणमन्त्रः । अनया त्वपात्रेण समुद्रं रसया प्राजापत्य…गृह्णमीति । विधेमेत्यात्मिन बहुवचनम् । नामेत्युदकम् । किश्वास्माकं विधेः क्रियायाः आद्यामृद्धि हे वाचस्पते गच्छेति । तां विधिनिष्टि यां देवा इति । किश्व वयमपि तामृद्धि रात्स्यामः'—इति गोविन्दस्वामी ।

<sup>(</sup>ii) एतं मानसाख्यं ग्रहम् । हे वाचस्पते नामन्, ङिलुक्, नाम्नि सर्ववाङ्मये । हे विधे निर्वाहक, विधेम परिचरेम, ते तव, नाम रूपम् । विधेः; सम्बुद्ध्यलोपः, हे विधे त्वमस्माकं नाम्ना सुपोऽर्थे टा, नामसु; रूपेषु वपुष्षु; आद्याम् आद्ये त्वलोपः उपभोग्यताम् । गच्छ अन्तर्णीतण्यर्थः गमय । गृहपतिर्थेषां ते देवाः समृद्धि प्रापुः; तां वयं रात्स्यामोऽनुभवेमेति—

चतुर्थाच्यांये षष्ठः खण्डः ] Digitized by Madhuban Trust, Delhi श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् ः ८५१

सम्पादित करो]। हमारे द्वारा प्रदत्त हिव रूप अन्न या कीर्ति से युक्त तुम द्यौ [=स्वगं] लोक को जाओ। देव और प्रजापित-गृहपितयों ने जिस ऐश्वर्य को प्राप्त किया उसी ऐश्वर्य को हम [यजवान] भी प्राप्त करें।' [-यह प्रह-मन्त्र है जिसे होता पढ़ें]।

मन्त्रान्तराणि विधत्ते—

अथ प्रजापतेस्तनूरनुद्रवति ब्रह्मोद्यं च ॥ इति ।

चतुर्होतृग्रहमन्त्रपाठानन्तरं होता प्रजापिततन्संज्ञकान् मन्त्रान् ब्रह्मोद्यसंज्ञकं मन्त्रश्व 'अनुद्रवित' अनुक्रमेण ब्रूयात् ।

द्वादशसंख्याकाः प्रजापतितनुसंज्ञका अन्नादा चेति च शब्दान्तानि द्वादश पदानि प्रजापतेस्तन्वः । तत्र द्वे द्वे पदे उपादाय क्रमेण प्रशस्येते ॥

इस [चतुर्होतू-ग्रह सन्त्र पाठ] के अनन्तर [होता] 'प्रजापिततन्' नामक और 'ब्रह्मोख' नामक मन्त्र को अनुक्रवेण बोले। [ये मन्त्र बारह हैं जो दो-दो करके बोले जाते हैं]।

तत्र प्रथमं पदयुग्ममाह—

अञ्चादा चाञ्चपत्नी चाञ्चादा तदग्निरञ्चपत्नी तदादित्यः ॥ इति ।

अन्नादादयः प्रजापतेर्म् तिविशेषस्य वाचकाः शब्दाः । अन्नादेति यदस्ति, तदयमिनः, अन्नपत्नीति यदस्ति, तदसावादित्यः; एतदुमयं प्रजापतितनुरूपम् ॥

(१, २) 'अन्नावा चान्नपत्नी च'—'अन्न खाने वाले और अन्न की पत्नी'—जो अन्न खाने वाले हैं वह अग्नि हैं और जो अन्नपत्नी हैं वह आदित्य हैं [दोनों ही प्रजापित के मूर्ति रूप हैं]।

द्वितीयं युग्ममाह—

भद्रा च कल्याणी च; भद्रा तत्सोमः, कल्याणी तत्पश्चः ॥ इति । पूर्ववद्वचाख्येयम् ॥

(३, ४) 'भद्रा च कल्याणी च' 'भद्र और सुन्दर'—जो भद्र है वह सोम है, जो सुन्दर हैं वे पशु हैं।

वृतीयं युग्ममाह—

अनिलया चापभया चानिलया तद्वायुर्न ह्येष कदा च नेलयत्यपभया तन्मृत्युः सर्वं ह्येतस्माद् बीभाय ॥ इति ।

एष वायुः कदाचिदिप 'नेलयित' न हि। इलयितर्गतिकर्मा । 'नेलयित' न गच्छतीति न हि, किंतु सदा गच्छत्येव। अमुमर्थं अनिलयेति शब्दो ब्रूते। निलयो

१. चुरादि० १२७।

८५२ : ऐतरेयब्राह्मणम्

निवासः, स नास्ति यस्या वायुमूर्त्तः सेयम् 'अनिलया' । अपगतं मयं यस्या मृत्युमूर्त्तः सेयम् 'अपमया' । सर्वमिपि जगत् 'एतस्मात् मृत्योः बीमाय' भीति प्राप्नोति, ताहशो मृत्युः कस्मादस्माद्भीति प्राप्नोति प्राप्नोयात् ।।

अनेन न्यायेन पूर्वोक्तानामिष मूर्तीनां निष्क्तयो द्रष्टव्याः । अञ्चपत्नीत्यत्राञ्चादाऽग्नि-मूक्तिः, अञ्चस्य पत्नी पालियत्री सूर्यमूर्तिः । 'आदित्याज्जायते वृष्टिः' इति न्यायेन पाल-यितृत्वम् । सोममूर्त्तेः शैत्यहेतुत्वात्, दृष्टिप्रियत्वाच्च भद्रत्वम् । पशुमूर्त्तेः क्षीरादिप्रदानेन कल्याणत्विमिति तासां निष्क्तयः ॥

(५, ६) 'अनिलया चापभया च' 'गृहविहीन और भयरहित'—जो गृहविहीन है वह वायु [रूप प्रजापित की मूर्ति] है, क्योंकि यह वायु कभी भी रुकती नहीं है [सदा चलती ही रहती है] और न तो इसका कोई [=िनलय] निवास स्थान ही है। जो भयरहित है वह मृत्यु [रूप मूर्ति] है क्योंकि सभी लोग इससे उरते हैं।

चतुर्थंपदयुग्ममाह—

अनाप्ता चानाप्या चानाप्ता तत्पृथिन्यनाप्या तद् द्यौः ॥ इति ।

दूरस्थस्य ग्रामादेः संयोगे सित प्राप्तिरित्युच्यते; पृथिव्यामेवोत्पन्नस्य मनुष्यादेः दूरवितत्वपूर्वकः पृथिवीसंयोगो नास्ति, तस्मादसंयोगपूर्वस्य संयोगस्य प्राप्तिशब्दार्थस्या-मावात् 'अनाष्ठा' मूमिः । उपरि दूरदेशवितत्वेन प्राप्तुमयोग्यत्वाद् द्यौः 'अनाप्या' ।।

(७, ८) 'अनाप्ता चानाप्या च' 'प्राप्त न की हुई और न की जाने वाली' जो प्राप्त नहीं है वह भूमि [रूप मूर्ति] है और जो प्राप्त न किया जाने वाला है वह हो है। र

पञ्चमं युग्ममाह—

अनाधृष्या चाप्रतिधृष्या चानाधृष्या तदिः नप्रतिधृष्या तदादित्यः ॥ इति । आगत्य समीपं प्राप्य हस्तस्पर्शेन धर्षितुमिममिवतुमशक्योऽग्निः । आदित्यो यथा न प्रकाशते तथा कंचित् प्रतिवन्धं कृत्वा धर्षितुमिममिवतुमशक्य आदित्यः ॥

(९, १०) 'अनाधृष्या चाप्रतिधृष्या च' 'न जीते जाने वाली और न रुकते हुए अभिभवरहित' जो न जीते जाने वाली है वह अग्नि [रूप सूर्ति] है अर्थात् हस्तस्पर्श से जो धर्षण करने योग्य नहीं है, और जो न रुकते हुए अभिभव में अज्ञक्य है वह आदित्य [रूप मूर्ति] है।

षष्ठं युग्ममाह—

अपूर्वा चाभ्रातृव्या चापूर्वा तन्मनोऽभ्रातृव्या तत्संवत्सरः ॥ इति ।

१. मं० सं० ३. ७६।

२. 'नववर्षा दुर्गमा मूर्दुंष्प्रायः स्वर्ग एव च'-इति षड्गुरुशिष्यः।

Digitized by Madhuban Trust, Delhi चतुर्थाच्याये षष्ठः खण्डा ] श्रीमत्सायणाचार्यंविरचितभाष्यसहितम् : ८५३

न विद्यते पुर्वं प्रथमप्रवृत्तिमिन्द्रियं यस्या मनोमूर्ते सेयम् 'अपूर्वा'; सर्वमपोन्द्रियजातं मनसा संकल्पिते विषये पश्चात्प्रवर्तते; अतो नान्यस्य पूर्वंप्रवृत्तिः । 'संवत्सरः' कालात्मा सर्वं जगज्जरयितः, न च तं कालं जरियतुं समर्थः किश्वदन्योऽस्तिः, तस्मात् संवत्सरमूर्तिभ्रातृव्यरिहता ।।

(११, १२) 'अपूर्वा चाभ्रातृथ्या च' 'जो पूर्व में नहीं है और जिसका कोई शत्रु महीं है।' जो पहले नहीं है वह मन [रूप मूित] है [अर्थात् सभी इन्द्रियजात मन से ही सकित्पत होने के बाद प्रवित्त होते हैं] और जो भ्रातृथ्यरहित है वह 'संवत्सर' [रूप अर्थात् कालात्मक मूित] है [अर्थात् काल को कोई नष्ट नहीं कर सकता, अपितु काल ही सबको नष्ट कर देता है]।

द्वादशपदरूपा प्रजापतितन् रूपसंहरति—

एता वाव द्वादश प्रजापतेस्तन्व एष कृत्स्नः प्रजापतिस्तत्कृत्स्नं प्रजापति-माप्नोति दशममहः ॥ इति ।

अन्नादेत्यारभ्य अन्नातृब्येत्यन्ता द्वादशसंख्याका मूर्तयो याः श्रोक्ताः, एता एव प्रजा-पतेर्जगन्निर्वाह(हि)कास्तन्वः । 'एषः' द्वादशिमस्तन् मिर्युक्तः प्रजापितः 'कृत्स्नः' संपूर्णः । तथा सत्येतत्पदपाठेन कृत्सनं प्रजापितरूपं दशममहः प्राप्नोति ।।

ये बारह प्रजापित की [जगिन्नर्वाहक] तनु अर्थात् मूर्ति हैं। इन [बारह मूर्तियों] से युक्त प्रजापित सम्पूर्ण है अतः इस पद के पाठ से सम्पूर्ण प्रजापित रूप दशम अहः को [बह यजभान] प्राप्त करता है।

ब्रह्मोद्यमन्त्रविधिमन् च तन्मन्त्रस्वरूपं दर्शयति—

अथ ब्रह्मोद्यं वदन्त्यिनगृंहपितिरिति हैक आहुः, सोऽस्य लोकस्य गृहपितविषुगृंहपितिरिति हैक आहुः, सोऽन्तिरिक्षलोकस्य गृहपितिरसौ व गृहपितिर्योऽसौ
तपत्येष पितऋंतवो गृहाः । येषां व गृहपिति देवं विद्वान् गृहपितिर्भविति,
राध्नोति स गृहपितो, राध्नुवन्ति ते यजमानाः । येषां वा अपहतपाप्मानं
देवं विद्वान् गृहपितिर्भवत्यप स गृहपितः पाप्मानं हतेऽप ते यजमानाः
पाप्मानं धनतेऽध्वर्यो अरात्स्मारात्स्म ।। २५ ॥ इति ।

'अथ' द्वादशपदानुद्रवणादनन्तरं ब्रह्मोद्यनामकं मन्त्रं वदेयुः । ब्राह्मणानामुद्यं संवादो 'ब्रह्मोद्यम्' । अग्निरित्यादिकस्तन्मन्त्रः । 'एके' ब्राह्मणा अग्निः 'गृहपितः' स्वामीत्यादुः । सोऽस्येत्यादिना तन्मतमन्यैर्ब्राह्मणैद्रंष्यते,—अग्निः 'अस्य' 'लोकस्य' भूलोकमात्रस्य गृहपितः; नृतु सर्वलोकस्येति दूषणवादिनामपरितोषः । तच्छृत्वा परे ब्राह्मणा

मनसः पूर्वत्र नास्ति न द्वेषो वत्सरस्य च ।
 स्वजीवनं प्रार्थयन्ते सर्वे संवत्सरानुगम् ॥ इति षड्गुरुशिष्यः ।

वायुगृहपतिरित्याहुः तदपि मतमन्यैर्काह्मणैदूंष्यते, स वायुरन्तरिक्षलोकमात्रस्य गृहपतिः न तु सर्वस्य । योऽसावादित्यस्तपति सोऽसावेव गृहपतिरिति सर्वेरङ्गीकार्यं मतम् । कथं गृहपितत्विमिति ? तद्रच्यते—'एषः' प्रकाशमान आदित्यः पितः तेन निष्पाद्या वसन्ता-द्युतवो गृहाः । तस्माद्दुलक्षणानां गृहाणां पतिरित्ययमर्थो नाग्निवाय्वोरस्ति, आदित्ये तु विद्यते, तत्संचाराहतुनिष्पत्तेः । किंच 'येषास्' ऋतूनां गृहरूपाणां स्वामिनमादित्यं देवं गृहपतित्वेन विद्वान् पुरुषः स्वयमि गृहपतिर्भवित । स च गृहपितः 'राध्नोति' सर्वे-र्मोगै: समृद्धो भवति । तादृशेन गृहपितना युक्तास्ते यजमानाः सर्वेऽपि 'राव्नुवन्ति' समृद्धि प्राप्नुवन्ति । तेषामृतुगृहाणां स्वामित्वादादित्यस्य गृहपतित्वं युक्तमित्यर्थः । सत्रे दीक्षिताः सर्वेऽपि यजमानाः, तेषु मुख्यो गृहपतिरिति विवेकः । किंच येषामृतूनां स्वामिनमादित्य-देवम् 'अपहतपाप्मानं' सर्वंपापरहितं विद्वान् पुरुषः स्वयं गृहपतिर्भवति, स गृहपतिः पाप्मानमपहते । ये स्वन्ये यजमानास्तेऽपि पाप्मानमपघ्नते । तादृशामृतूनां स्वामिनो गृह-पतित्वं युक्तम् । हेऽध्वयों वयम् 'आरात्स्न' समृद्धा अभूम । अभ्यासोऽध्यायपरिसमाप्स्यर्थः ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये पश्चम-पश्चिकायां चतुर्थाच्याये (चतुर्विशाच्याये) षष्ठः खण्डः ।। ६ ।। (२५) [ १७८ ] वेदार्थंस्य प्रकाशेन तमोहादं निवारयन्। पुमर्यांश्रतुरो देयाद् विद्यातीर्थंमहेश्वरः ॥

।। इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्गप्रवर्तकवीरबुक्कमूपालसाम्राज्यधुरंधर माधवाचार्यादेशतो श्रीमत्सायणाचार्येण विरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाश' नाममाष्ये ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये पञ्चमपञ्चिकायाः चतुर्थोऽध्यायः

( चतुर्विशोऽच्यायः ) समाप्तः ॥ २४ ॥

१. (i) प्रजापतिरकामयत—इत्यारम्य ( पृ० ६६४ ), एतावान् ग्रन्थः सन्नेषु विशेषतो द्वादशाहहोतृप्रयोगविषयः समाम्नातः । कल्पे तु 'सत्राणाम्'—इस्युपक्रम्य (७. १. १.) 'एतावत् सात्रं होतृकर्मान्यत्र महाव्रतात्'—इत्यन्तैः ( ८. १३. ३० ) सूत्रैः सत्रविधय उक्ताः, द्वादशाहप्रयोगा अपि तदन्तर्गता एव । तत्रापि 'गार्हंपत्ये जुह्वति'—इत्यादि ग्रन्थस्तु (८. १३. १–२९), 'ते पत्नीशालां सम्पद्यन्ते'—इत्यादिखण्डश्रयस्य (८३४-८५४ १०) व्याख्यानायानुवाद इवेति । सामन्नाह्मणे तु पृथिव्यौषिभिः'—इत्यादि (१०.१.१), देवतासु वा एष प्रतिष्ठितः'— इत्यन्तरुच (१५. १२.८) विस्तृतग्रन्थो द्वादशाहौद्गात्रविधायक आम्नातः। कात्यायायन श्रोतसूत्रेऽपि द्वादशाव्यायीयसूत्रैरेष एव द्वादशाहो वींणतः । समाम्नातवा तदाघ्वर्यंवं शतपथे सामान्यतः, तैतिरीयसंहितायां च सप्तमे काण्डे द्वितीयप्रपाठकीय-सप्तमाद्यन्वाकेष्विति ।

<sup>(</sup>ii) 'अष्वर्युं' अरात्स्म' इति याज्यात्वेन प्रयुक्तः, तु० आश्व० श्रौ० ८.१२.१५,१६ ।

Digitized by Madhuban Trust, Delhi

चतुर्थाच्याये षष्ठः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यंविरचितभाष्यसिहतम् : ८५५

इस [द्वादश पद के अनुक्रम से पाठ] के अनन्तर 'ब्रह्मोद्य' [अर्थात् ब्राह्मणों का संवादी नामक मन्त्र पढ़ना चाहिए—'अन्नि गृहपित अर्थात् स्वामी है'—ऐसा कुछ ब्राह्मण कहते हैं [इस मत का खण्डन करते हुए अन्य ब्राह्मण कहते हैं कि] वह तो [मात्र] इस लोक का ही गृहपित है [सभी लोकों का स्वामी नहीं है], 'वायु गृहपित है'—ऐसा कुछ ब्राह्मण कहते हैं [तो अन्य के मत से] वह तो यात्र अन्तरिक्ष लोक का ही गृहपित है [सभी लोक का नहीं]। जो यह आदित्य तप रहा है वही गृहपित है [यह मत सभी को स्वीकृत है; क्योंकि] इस [प्रकाशमान आदित्य] से निष्पन्न [वसन्त आदि] ऋतुएँ गृह [निवास] हैं। [अर्थात् आदित्य ऋतुरूप गृह का स्वामी है, वायु आदि स्वामी नहीं हैं] इतना ही नहीं अपितु जिन ऋतु रूप गृहों के स्वामी आदित्य देव को गृहपित रूप से जो पुरुष जानता है वह स्वयं भी गृहपित होता है और वह गृहपित सभी भोगों से समृद्धि को प्राप्त होता है । [उस गृहपित से युक्त] वे यजमान भी समृद्धि को प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं अपितु सब पापों से रिहत करने वाले जिन [ऋतुओं के स्वामी आदित्य देव] को जो जानता है वह स्वयं गृहपित होता है और वह गृहपित पापों को दूर करता है और जो अन्य यजमान हैं वे भी पापों को नष्ट करते हैं [अतः ऋतुओं के स्वामी सूर्य का गृहपितत्व युक्तियुक्त है]। 'हे अध्वर्यु हम समृद्ध हुए।'

।। इस प्रकार पञ्चम पञ्चिका के चतुर्थ (चौबीसवें) अध्याय की सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी पूर्ण हुई ॥ ४ ॥

--: 0 :--

१. तु॰ शत॰ ब्रा॰ ४.६.९.२०, पञ्च॰ ब्रा॰ ४.९.१४; कात्या॰ श्रौ॰ १२४.२१। आप॰ श्रौ॰ २१.१२।

# अथ पञ्चमोऽध्यायः

प्रथमः खण्डः

# [अथ पत्र विंशोऽध्यायः

प्रथमः खण्डः]

दशममहरविवाक्यमभिधाय द्वादशाहः समापितः । अथाग्निहोत्रमभिधीयते । तत्राष्ट्ययुँ प्रति यजमानोऽग्न्युद्धरणकर्तं व्यतां ब्रूयात् । तदाह आपस्तम्बः—'उद्धरेत्येव सायमाह यजमान उद्धरेति प्रातः' इति ।

तत्र सायंकालीनं यजमानकर्तव्यं विधत्ते-

उद्धराहवनीयमित्यपराह्ण आहः; यदेवाह्ना साधु करोति, तदेव तत्प्राङुद्धृत्य तदभये निधत्ते ॥ इति ।

अग्निहोत्रस्याध्वर्युरेक एव ऋित्वग्मवित । तथा च शाखान्तरे श्रूयते—'तस्मादिगिहोत्रस्य यज्ञ क्रतोरेक ऋित्वक्' इति । तमध्वर्युं यजमानः प्रेष्यित । हेऽध्वर्यो, आहवनीयाख्यं विह्नमुद्धरेति । ज्वलन्तमिग्न गार्हुपत्यादुद्धृत्य प्राश्वं प्रणीयाऽऽह्वनीयस्थाने
निभेहीत्यर्थः । तथा च आश्वलायन आह—'गार्हुपत्यादाहवनीयं ज्वलन्तमुद्धरेत्' इति ।
'उद्धर आहवनीयम्'-'इति' अमुं प्रेषम् 'अपराह्ने' सायंकाले सूर्यास्तमयात् प्राग्
यजमानो ब्रूयात् । एवं सित अह्ना सर्वेणापि यदेव पुण्यं यजमानः करोति, तत्सर्वे प्राङ्कृद्वस्य
भयरहिते आहवनीयस्थाने निहितवान् भवित्रि ।।

### [अग्निहोत्र ']---

v. २६ [xxv.१] [अध्वर्यु से अग्निहोत्र करने वाला यजमान] सायंकाल [अर्थात् सूर्यास्त से पहले] कहे कि [हे अध्वर्यु,] आहवनीय नामक अग्नि का उद्धरण करो [अर्थात् प्रज्ज्विलत अग्नि को गार्हपत्याग्नि से आहवनीय स्थान में लाओ]।' इस प्रकार सम्पूर्ण दिन में जो भी पुण्य यजमान करता है उस सभी को सामने लाकर भयरहित [आहवनीय] स्थान में रख देता है।

१. आप० श्रौ० ६.१.४। २. तै० त्रा० २.३.६। ३. आस्व० श्रौ० २.२.१।

४. उद्घरणप्रकारोद्धरणमन्त्रादिकं सर्वम् आश्वलायनीय श्रौतसूत्रेषु ( २.२ ) द्रष्टव्यम् ।

५. ऐ० ब्रा० ५.२६-३१। तु० आस्व० श्रौ० ३.११। कौ० ब्रा० २।

पञ्चमाध्याये प्रथमः लण्डः ] Digitized by Madhuban Trust, Delhi श्रीमत्सायणाचार्यविराचितभाष्यसहितम् : ८५७

प्रातःकालोनं यजमानकर्तंव्यं विधत्ते—

उद्धराहवनीयमिति प्रातराहः यदेव राज्या साधु करोतिः तदेव तत्प्राङुद्धृत्य तदभये निधत्ते ॥ इति ।

पूर्वंवद् व्याख्येयम् ॥

वेदनं प्रशंसति-

[हे अध्वर्यु,] 'आहवनीय नामक अग्नि को लाओ'—इस प्रकार [यजमान]प्रा तःकाल कहे। इस प्रकार सम्पूर्ण रात्रि में जो पुण्य यजमान करता है उन सभी को सामने लाकर भयरहित [आहवनीय] स्थान में रख देता है।

आहवनीयोद्धरणं प्रशंसति—

यज्ञो वा आहवनीयः, स्वर्गो लोक आहवनीयः ।। इति । आहवनीयस्य यज्ञनिष्पादनेन स्वर्गहेतुत्वाद् मयरूपत्वम् ॥ आहवनीय [उद्धरण] यज्ञ है और आहवनीय स्वर्ग लोक है ।

यज्ञ एव तत् स्वर्गे लोके स्वर्गं लोकं निधत्ते य एवं वेद ॥ इति । आहवनीयोद्धरणस्य वेदिता स्वर्गंसाधनयज्ञात्मके स्थाने स्वर्गं लोकं स्थापितवाम् भवति ॥

जो इस प्रकार जानता है वह उससे स्वर्गसाधनभूत यज्ञात्मक स्थान में स्वर्ग लोक को स्थापित करता है।

अथाग्निहोत्रहोमद्रव्यं क्षीरादिरूपं प्रशंसितुमुपक्रमते— यो वा अग्निहोत्रं वैश्वदेवं षोळशकलं पशुषु प्रतिश्वितं वेदः, वैश्वदेवेनाग्नि-होत्रेण षोळशकलेन पशुषु प्रतिष्ठितेन राध्नोति ॥ इति ।

'यः' पुमानग्निहोत्रशब्देन कर्मवाचिनोपलक्षितहोमद्रव्यं वेद, स पुमानग्निहोत्रकर्मणा 'राघ्नोति' समृद्धो मवति । कीदृशमग्निहोत्रद्रव्यं ? 'वैश्वदेवं' वक्ष्यमाणा घद्रादयो विश्वे देवाः, तेषां सम्बन्धि, 'षोळश्चकलं' षोळशावस्थम् । ते चावस्थाविशेषा रौद्रं गवीत्यादिना वक्ष्यन्ते । गवि स्थितत्वादेव पशुषु प्रतिष्ठितम् । अग्निहोत्रेणेत्यत्रापि विशेषणत्रयं द्रव्यद्वारा योजनीयम् ॥

जो [रुद्र आदि] विद्ये देवों से सम्बन्धित षोडरा अवस्था वाले और [गायों में स्थित होने से] पशुओं में प्रतिष्ठित अग्निहोत्र कर्म को जानता है वह विश्वेदेवों से सम्बन्धित षोडरा अवस्था वाले और पशुओं में प्रतिष्ठित अग्निहोत्र [हविर्द्रक्य] के द्वारा समृद्धि को प्राप्त करता है।

होमद्रव्यस्य बहुदेवतासम्बन्धं षोळ्यावस्थोपेतत्वं च दर्शयति— रौद्रं गविसद् वायव्यमुपावसृष्टमाश्विनं दुह्यमानं, सौम्यं दुग्धं, वारुणमधि-श्रितं, पौष्णं समुदयन्तं, मारुतं विष्यन्दमानं, वैश्वदेवं बिन्दुमत्, मैत्रं शरो- ८५८ : ऐतरेयब्राह्मणम्

गृहोतं, द्यावापृथिवीयमुद्वासितं, सावित्रं प्रक्रान्तं, वैष्णवं ह्रियसाणं, बार्हस्प-त्यमुपसन्नमग्नेः, पूर्वाहुतिः, प्रजापतेरुत्तरेन्द्रं हुतम् ॥ इति ।

होमद्रव्यं क्षीरं 'गिव सत्' गो शरीरे यदा तिष्ठति, तदा 'रौद्रं' रुद्रदेवताकं विद-तव्यम् । 'उपावमृष्टं' वत्सेन संमृष्टं प्रस्नुतं यदा भवति, तदा वायुदेवताकं; दुद्धमानत्व-दश्यायामिश्वदेवताकं; दुःधत्वदशायां सोमदेवताकम् 'अधिश्रितं' पाकार्थं मग्नौ स्थापितं वरुणदेवताकम् । 'समुदयन्तं 'पात्रमध्ये स्थित्वा संतापवशेन सम्यगूर्ध्वदशायां पूषदेवताकम् । 'विष्यन्दमानम्' ऊर्ध्वं मुद्रगतस्य पात्राद् बहिविशेषेण स्यन्दनदशापन्नं मरुद्देवताकम् । 'बिन्दुमद्' बुद्बुदविश्वेषां देवानां सम्बन्धि । 'शरोगृहीतं' सारप्रचयमावापन्नं अभित्रदेवताकम् । 'प्रकान्तं' देवताकम् । 'उद्वासितम्' अग्निस्थानाद् बहिरवस्थापितं द्यावापृथिवीदेवताकम् । 'प्रकान्तं' होत्तं हरणायोपक्रान्तं सवितृदेवताकम् । 'ह्रियमाणं' होमस्थाने नीयमानं विष्णुदेवताकम् । 'उपसन्नं' नीत्वा वेद्यामासादितं बृहस्पतिदेवताकम् । तेन द्रव्येण या 'पूर्वाहुतिः', साऽग्निसम्बन्धिनी । उत्तराऽऽहुतिस्तु प्रजापितसम्बन्धिनी । 'हुतं' होमोत्तरकालीनम् इन्द्रदेवता-कम् । एवं हिवषः षोडशावस्थाः तत्तद्देवतासम्बन्धाश्र दिश्वताः ॥

जो [क्षीर रूप हिंबई न्य] गाय में है वह रूद्र देवताक जानना चाहिए, जो बछड़े से संसूष्ट हो चुआ हुआ है वह वायुदेवताक है, जो दुहने की दशा में है वह अश्विनों का है, जो दुहा जा चुका है वह सोमदेवताक है, जो पकाने के लिए अग्नि पर रखा गया है वह बरुणदेवताक है, जो उबाल है वह पूषादेवताक है; जो उबल कर पात्र से बाहर गिरता है वह सरुद्देवताक है जो बुद्बुद् अर्थात् फेन से युक्त है वह विश्वेदेव से सम्बन्धित है, मलाई मित्रदेवताक है, अग्निस्थान से जो बाहर गिरे वह द्यावापृथिवीदेवताक है; जो ह्वनार्थ लेना है वह सिवृदेवताक है, जो होमस्थान में ले जाया जाने बाला है वह विष्णुदेवताक है; जो लाकर वेदि पर रखना है वह बृहस्पति देवताक है, [उस हिवई न्य से]

१. तु० शत० ब्रा० ११.५.३.५।

२. सम्यग् उद्गतोऽन्तो यस्य द्रव्यस्य तत्समुद्गन्तं द्रव्यम् । पर्तिः स्थालीसंबद्धप्रदेशोऽन्त इत्युच्यते । इति नारायणः (आश्व० श्री० २.३.८) । द्र० तै० ब्रा० २.१.७ । कात्या० श्रौ० २५.२.३ ।

३. (i) 'क्षीरमध्ये घनीमूतं यच्छरः सारं तन्मित्रस्य प्रियम्'—इति तै० ब्रा० २.१. ७ सा० मा० ।

<sup>(</sup>ii) 'शरसा करेण पाण्या वा गृहीतं मित्रदैवतम्', उद्वासोऽवरोधः, (प्रकान्तम् = ) न्नीतम्, (उपसन्नम् = ) आहवनीयस्थकुशेषु सादितम्, (पूर्वाहुतिः = ) सायंप्रात-रिनसूर्यदेवत्याग्नेः प्रियाहुतिः – इति षड्गुरुशिष्यः ।

४. तै॰ ब्रांह्मणे (२.१.७) उप्येता एव षोडशावस्थास्तद्तद्देवताश्वाम्नाताः ।

Digitized by Madhuban Trust, Delhi

पञ्चमाध्याये प्रथमः खण्डः ]

श्रीयत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ८५९

जो पूर्व आहुति है वह अग्नि-सम्बन्धी है और पिछलो आहुति प्रजावित-सम्बन्धी है तथा जो आहुति हो चुकी वह इन्द्रदेवताक है। [इस प्रकार होम की सोलह अवस्था उनके देवता के साथ प्रतिपावित हैं]।

तत्सवं मुपसंहरति—

एतद्वा अग्निहोत्रं वैश्वदेवं षोळशकलं पशुषु प्रतिष्ठितम् ॥ इति । 'अग्निहोत्रं' तदर्थं क्षीरम् ॥

इस प्रकार यह अग्निहोत्र विश्वेदेवों से सम्बन्धित, सोलह अवस्था वाला और पशुओं में प्रतिष्ठित है।

तद्वेदनं प्रशंसति-

वैश्ववेवेनाग्निहोत्रेण षोळशकलेन पशुषु प्रतिष्ठितेन राघ्नोति य एवं येव ॥ २६॥ इति ।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरिचते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाध्ये पश्चम-पश्चिकायां पश्चमाध्याये (पश्चिविशाध्याये) प्रथमः खण्डः ।। १ ।। (२६) [१७९]

जो इस प्रकार जानता है वह विक्वेदेवों से सम्बन्धित, सोलह अवस्था वाले और पशुओं में प्रतिष्ठित अग्निहोत्र से समृद्धि को प्राप्त करता है।

।। इस प्रकार पचीसवें अध्याय के प्रथम खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ॥१॥

## अथ द्वितीयः खण्डः

अथाग्निहोत्रे वैकल्यनिमित्तं प्रश्नपूर्वकं प्रायिश्वतं विधीयते—

यस्याग्निहोत्र्युपावसृष्टा दुह्यमानोपविशेत् का तत्र प्रायश्चित्तिरिति

तामभिमन्त्रयेत ॥ इति ।

अग्निहोत्रार्थे मंपादिता गौः 'अग्निहोत्री'। सा च 'उपावसृष्टा' दोहनार्थं वत्सेन संयोजिता, ऊर्ध्वं दुद्धमाना सती, दोहनमध्ये यद्युपविशेत् तदानीं शास्त्रीयस्य दोहनस्य विनष्टत्वाद् 'यस्य' यजमानस्य 'तत्र' अग्निहोत्र्युपवेशने प्रायश्वित्तिरपेक्षिता सा चिनिदृशीति ? प्रश्नः। 'ताम्' अग्निहोत्रीं वक्ष्यमाणेन मन्त्रेणाभिमन्त्रयेतेति प्रायश्वित्तविधः।।

v. २७ [xxv.२] जिस [यजमान] की अग्निहोत्र के लिए सम्पादित गाय यदि दोहन के लिए बछड़े से संयोजित होने के बाद दुहने के मध्य ही बैठ जाय तो उसका क्या प्रायदिचत्त हैं<sup>9</sup> ? उस अग्निहोत्री गाय को तब इस मन्त्र से अभिमन्त्रित करे—

अग्निहोत्रोत्यग्निहोत्रहो मक्षीरप्रदा तु गौः ।
यजमानस्य यस्यैवं स्यात् प्रायश्चित्तिरस्य का ?
प्रायो नाशस्तस्य चित्तिः समाधानं तु कथ्यते ।
'प्रायस्य चित्तिचित्तयोरिति' सुट् गणसूत्रतः ॥ पा. सू. ६.६.१५७। इति षड्गुरुशिष्यः ।

तत्र मन्त्रं दर्शयित— यस्माद् भोषा निषीदसि, ततो नो अभयं कृषि । पश्चनः सर्वान् गोषाय नमो इद्राय मीहळुष इति ॥ इति ।

हे अग्निहोत्रि ! त्वं 'यस्माद्' विरोधिनः शङ्कथमानान्मनसा स्मर्यमाणाद् व्यान्नादेः 'भीषा' भयेन 'निषीदसि' उपविश्वसि, 'ततो' भयहेतोः सकाशात् 'नः' अस्माकम् 'अभयं कृषि' कृष् । तथा 'नः' अस्माकं सर्वान् पशून् 'गोपाय' रक्ष । मिह्ळुषे' सेचनसमर्थाय 'रुद्राय' पशुस्वामिने नमोऽस्तु । 'इति' शब्दो मन्त्रसमाप्त्यर्थः ।।

'हे अग्निहोत्रि गी, जिस [न्याझ आदि] के भय से तुम बैठती हो उससे हमें अभय करो और हमारे सभी पशुओं की रक्षा करो, सेचन-समर्थ [पशुओं के स्वामी पशुपित] इद्ध के लिए नमस्कार होवे ।'

अभिमन्त्रणादूष्वं तस्यां अग्निहोत्र्या मन्त्रान्तरेणोत्थापनं विधत्ते— तासुत्थापयेत् ॥ इति । [अभिमन्त्रण के वाद] उस [मन्त्र] से उठावे ।

तस्मिन्नुत्थापने मन्त्रमाह—

उदस्थाद्देव्यदितिरायुर्यज्ञपतावधात् । इन्द्राय कृष्वती भागं मित्राय वरुणाय चेति ॥ इति ।

'अदितिः' अदीना देनी देवतारूपाऽग्निहोत्री 'उदस्थात्' उत्थितवती । उत्थाय च 'यज्ञपतौ' यजमाने आयुः 'अधात्' संपादितवती । कीदृश्यग्निहोत्री ? इन्द्रमित्रवरुणानाम-पेक्षितं हिवर्भागं 'कृण्वती' संपादयन्ती । 'इति' शब्दो मन्त्रसमाप्त्यर्थः ।।

[तब उठाने के लिए यह मन्त्र कहे]—'इन्द्र, मित्र और वरुण के लिए हिवर्भाग का सम्पादन करती हुई अदिति देवता रूप [अग्निहोत्री गी] उठी और उठकर यज्ञ के पति यजमान में आयु को दिया।'

उत्थापनानन्तरकर्तव्यं दर्शयति—

अथास्या उदपात्रमूधिस च मुखे चोपगृह्णीयादथैनां ब्राह्मणाय दद्यात्, सा तत्र प्रायिश्वित्तः, ॥ इति ।

'अस्याः' अग्निहोत्र्याः, 'ऊधिस' उदकपात्रग्रहणं नाम जलस्योत्क्षेपणं, 'मुखे' गृहीत्वा जलं पायित्वा, तादृश्या 'ब्रोह्मणाय' दानं यदिस्त, 'सा' 'तत्र' वैकल्ये प्रायिश्वत्तिरव-गन्तव्या ॥

तु० आक्व० श्रौ० ३.११.१, अत्रोक्तस्य दानस्य सूत्रोक्तेन अग्निहोत्र्या ऊधिस च मुखे च समीपं उदपात्रम् उद्गृह्य ततस्तां दुग्व्वा तत्पयो ब्राह्मणं पाययेत्—इति विकल्पः।

पञ्चमाध्याये द्वितीयः खण्डः | Madhuban Trust, Delhi भोमत्सायणाचार्येविरचितभाष्यसहितम् ः ८६१

अथवा, [उठने के बाद] इस [अग्निहोत्री गौ] के थन में [छिट्टा देने के लिए गृहीत] जल पात्र को उसके मुख के समीप ले जाकर [जल पिलाकर फिर] उसे ब्राह्मण को दान में दे देवें वहाँ [विकल्प में] वह प्रायश्चित्त है।

अथ दोहनकाले ध्वनिकरणे प्रायश्चित्तं विधत्ते—

यस्याग्निहोत्र्युपावसृष्टा दुह्यमाना वाद्येत, का तत्र प्रायिश्वत्तिरित्यदानायां ह वा एषा यजमानस्य प्रतिष्ट्याय वाद्यते, तामन्नमप्याद्येच्छान्त्ये, द्यान्तिर्वा अन्नं, 'सूयवसाद्भुगवती हि भूया' इति; सा तत्र प्रायिश्वित्तः; ॥इति। 'वाद्येत' हम्मारवं कुर्वीत, तदानीमेवानिग्होत्री स्वकीयाम् 'अद्यानायं' क्षुषां यजमानस्य 'प्रतिष्याय' प्रष्यापनार्थं 'वाद्यते' व्वनि करोति । तस्मात् 'ताम्' अग्निहोत्रीं वाद्यमानाम् अन्नम् 'अप्यादयेत्', अपिदाब्दात्तृणादिकमिष । तच्च मक्षणं क्षुषाद्यान्त्यं संपद्यते । अन्नं शान्तिहेतुरिति प्रसिद्धम् । 'सूयवसाद्' इत्यादि मन्त्रः । हे अग्निहोत्रि ? 'मगवती' पूज्या त्वं 'सूयवसाद् भूयः, सुष्ठु यवसं तृणं सूयवसम्, तदित्तं मक्षयतीति सूयवसात्, तादृशी भवेति मन्त्रार्थः । मन्त्रेणान्नमादयेदिति, यदस्ति सैव 'तत्र' व्वनौ प्रायिश्वित्तर्देष्ट्या ॥

जिस यजमान की अग्निहोत्र के लिए सम्पादित गाय बछड़े के छोड़े जाने पर दुहते समय यदि रम्भावे तो उसका क्या प्रायश्चित्त हैं ? वह अपनी क्षुया को यजमान से ज्ञापन के लिए रंम्भाती है अतः उस [क्षुयार्त अग्निहोत्री-गौ] को अन्न और तृणादिक भी खिलावे। [इस प्रकार यह भक्षण क्षुया की] ज्ञान्ति के लिए ही होता है; [क्योंकि] अन्न ज्ञान्ति [के हेतु रूप में प्रसिद्ध ही] है। 'सूयवसाद' आदि मन्त्र से अन्न देवे 'हे अग्निहोत्रि, पूज्य तुम सुन्दर जौ के तृण को खाती हो'। इस प्रकार वह [अन्न भक्षण ही] वहाँ प्रायश्चित्त है।

दोह्यमानस्य क्षीरस्याग्निहोत्र्याः स्थानचलनेन भूमौ पतने प्रायश्चित्तं विधत्ते— यस्याग्निहोत्र्युपावसृष्टा दुह्यमाना स्पन्देत, का तत्र प्रायश्चित्तिरितिः, सा यत्तत्र स्कन्दयेत्तदिभमृज्य जपेत्, ॥ इति ।

'स्पन्देत' किंचिच्चलेत्, 'सा' चलन्ती यदि 'तत्र' भूमौ 'स्कन्दयेत्' ईषत् क्षीरं पात-येत्, 'तत्' क्षीरं हस्तेन स्पृष्ट्वा मन्त्रं 'जपेत्' ॥

जिस यजमान की अग्निहोत्री-गौ बछड़े के छोड़े जाने पर दुहते समय यि कुछ विचलित हो अर्थात् छटक जाय तो उसका क्या प्रायश्चित्त है ? वह चलती हुई यि भूमि पर दूध छलका दे तो उस [दूध] को हाथ से स्पर्श करके मन्त्र जपे।

१. 'वाश्यमानाय यवसं प्रयच्छेत्'—इति आख्व० श्रौ० ३.११.४१।

क्रोधान्धकारित मुखोऽप्यन्तं दृष्ट्वा प्रसीदित ।
 पापशान्तिश्चान्नदस्य सर्वे चास्य मुहुत्तमाः ।।इति षड्गुरुशिष्यः ।

३. स्पन्दनम् = पादिवक्षेपः, स्कन्दनम्=भूम्यां सेकः । इति षड्गुरु० ।

तं मन्त्रं दर्शयति —

यदद्य दुग्धं पृथिवीमसृप्त, यदोषधीरत्यसृपद्यदापः । पयो गृहेषु अध्न्यायां, पयो बत्सेषु पयो अस्तु तन्मयोति, ॥ इति ।

अथेदानीं 'यद्दुग्धं' क्षीरं पृथिवीम् 'असृप्त' प्राप्नोत् । 'यच्च ओषधीः' पतितं तृण-जातम् 'अत्यसृपत्' अतिशयेन प्राप्नोत् । यदिप 'तत्' क्षीरं बिन्दुरूपम् 'आपः' भूमिष्ठं जलं प्राप्नोत् । आप इति द्वितीयार्थे प्रथमा । तत्सर्वमस्मदीयेषु गृहेषु 'अष्टन्यायाम्' अस्मदीयायां घेन्वां, वत्सेष्वस्मदीयेषु, 'मिय' मदुदरे वा 'अस्तु' तिष्ठतु । पृथगन्वयार्थं 'पयः' शब्दावृत्तिः । 'इति' शब्दो मन्त्रसमाप्यर्थः ॥

'दुग्ध जो पृथ्वी पर फैल गया या जो [तृगादि] वनस्पति में मिल गया अथवा जो जल में मिल गया वह सब दूध हमारे गृहों में, वह दूध हमारी गायों में, वह दूध हमारे बछड़ों में या मेरे [उवर] में होवे।'

उक्तप्रायश्चित्तादूष्वं होमं विधत्ते-

तत्र यत्परिशिष्टं स्यात्' तेन जुहुयाद् यद्यलं होमाय स्यात्, ।। इति ।

'तत्र' दोहनपात्रे 'यत्' क्षीरं भूमौ पितश्वा परिशिष्टं स्यात्, तद् 'यदि' होमाय 'अलं' पर्याप्तं भवेत्, तदानीं तेन जुहुयात् ॥

उस [बोहन पात्र] में [भूमि से गिरने के बाद] यदि शेष दूध होम के लिए पर्याप्त होवे तो उससे आहुति देवे।

अपर्यासावुपायान्तरमाह—

यद्यु वै सर्वं सिक्तं स्यादथान्यामाहूय तां दुग्ध्वा तेन जुहुयादा त्वेव श्रद्धायै होतव्यं; सा तत्र प्रायश्चित्तिः, ॥ इति ।

'यद्यु वै'यदि च 'सवैं' दुह्ममानं क्षीरं 'सिक्तं' मूमौ पतितं स्यात्, तदानीम् अन्यां' कांचिद् गाम् 'आहूया' आनीय, तां दुग्ध्वा तदीयेन क्षीरेण जुहुयात् । यद्यन्याऽिप न लभेत, तदानीमप्यग्निहोत्रं न परित्याज्यम् । किन्तु 'श्रद्धायै होतव्यम्' । आङोऽत्राभिविधिर्थः,— आ श्रद्धायाः भें श्रद्धासहितं सर्ववस्तुजातं 'होतव्यं' होमयोग्यम् । अयमर्थः—दिधयवाग्वा-दीनां मध्ये येन केनािप द्रव्येण होतव्यम् । सर्वालाभे स्वन्ततः श्रद्धामिप जुहुयात् । 'अहं

 <sup>&#</sup>x27;टार्थें ङे'—इति षड्गुरु०, 'षष्ठचर्थे चतुर्थी' इति गोविन्दस्वामी ।

२. 'पयसा नित्यहोमः । यवागूरोदनो दिध सिंपर्ग्रामकामान्नाद्यकामेद्वियकामतेजस्कामानाम्' इत्यादि कल्पसूत्राणीहालोच्यानि ( आश्व० श्रौ० २.३.१,२ ) । द्र० 'द्वयोः पयसा जुहुयात् पश्कामस्य'''आज्येन जुहुयात् तेजस्कामस्य'''दिनेन्द्विय कामस्य'''यवाग्वा ग्रामकामस्य''''—इति तै० ब्रा० २.१.५ । तु० पयसा पश्कामस्य'''याज्येन तेजस्कामस्य'—इत्यादि आप० श्रौ० ६.१५.१ ।

पञ्चमाघ्याये तृतीयः लण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् ः ८६३

श्रद्धां जुहोमि' इति संकल्प्य श्रद्धाहोमः । अग्निहोत्रस्य नित्यत्वात् सर्वात्मना परित्यागो न युक्त इति ।।

और यदि सभी दूध [भूमि पर गिरकर] सिक्त हो गया हो तो दूसरी गाय बुलाकर एवं उसे दुह कर तब उससे आहुति देवे। [यदि दूसरी गाय न प्राप्त हो तो भी अग्नि-होत्र को न छोड़े, किन्तु] श्रद्धा से ही हवन करना चाहिए। वहाँ यही प्रायश्चित्त है।

वेदनपूर्वंकमनुष्ठानं प्रशंसति—

सर्वं वा अस्य र्बाहरूपं, सर्वं परिगृहीतं य एवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति ॥ इति । विदित्वाऽनुष्ठातुः 'अस्य' पुरुषस्य 'सर्वंम्' अपि द्रव्यं 'वर्िहरूयं' यज्ञयोग्यम् । अतः सर्वं द्रव्यमनेन होमार्थं परिगृहीतं भवति ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाध्ये पश्चम-पश्चिकायां पश्चमाच्याये (पश्चिविज्ञाध्याये) द्वितीयः खण्डः ॥२॥ (२७) [९८०]

इस प्रकार जानते हुए जो अग्निहोत्र करता है तो इस [अनुष्टानकर्ता] की सभी यज्ञ योग्य सामग्री उसे प्राप्त हो जाती है, अतः सभी [होज के लिए द्रव्य] सामग्री इससे परिणृहीत होती है।

॥ इस प्रकार पचीसर्वे अध्याय के द्वितीय खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ॥२॥

# अथ तृतीयः खण्डः

यथा श्रद्धाहोमः पूर्वमुक्तः, तथा मावनारूपो होमोऽग्निहोत्रप्रशंसार्थमेव प्रदश्यंते— असौ वा अस्यादित्यो यूपः, पृथिवी वेदिरोषधयो बर्हिवनस्पतय इध्मा, आपः प्रोक्षण्यो, दिशः परिधयः ॥ इति ।

'अस्य' भावनारूपं यज्ञं कुर्वतः पुरुषस्यासौ वा आदित्यो यूपस्थानीयः' 'पृथिवी वेदि'- स्थानीया 'ओषधयो' 'बिहः' स्थानीयाः, 'वनस्पतयः' 'इष्म' स्थानीयाः, भूमौ विद्यमाना 'आपः' सर्वा अपि संस्कृतप्रोक्षणीस्थानीयाः, प्राच्यादिदिशः परिधिस्थानीयाः। ईहशी मावनैवाग्निहोत्रहोमः। इतरसंपत्त्यभावेऽप्येतादृशो वा होमः कर्त्वयः।।

### [भावना रूप होम]-

v. २८ [xxv.३] [श्रद्धा होम की ही भाँति भावना रूप होम अग्निहोत्र के प्रशंसार्थ प्रतिपादित है]—[भावना रूप से यज्ञ करने वाले] इस [पुरुष] का यह आदित्य ही यूपस्थानीय है, पृथ्वी वेदिस्थानीय, ओषधियाँ र्बाहस्थानीय, वनस्पतियाँ समिधास्थानीय [भूमि में विद्यमान] जल [सभी को संस्कृत करने वाली] प्रोक्षणीस्थानीय और प्राची आदि विशाएँ परिधिस्थानीय हैं [अतः अन्य वस्तुओं के अभाव में इस प्रकार भावना होम करना चाहिए]।

८६४ : ऐतरेयब्राह्मणम्

ईदुग्मावनायां फलं दर्शयति—

यद्ध वा अस्य किंच नश्यति, यन्म्प्रियते, यदपाजन्ति, सर्वं हैवैनं तदमुष्मिंहलोके यथा बहिषि दत्तमागच्छेदेवमागच्छति य एवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति, ॥ इति ।

यः पुमानादित्यो यूप इत्यादिकं विद्वान् भावयन्निग्निहोत्रं जुहोति । 'एनं' पुरुषम् 'अमुिष्मन्' स्वर्गं लोके तत्सर्वमागच्छित । कि किमिति, तदुच्यते—'अस्य' पुरुषस्य 'यद्ध वै किच' अस्मिंहलोके यितकमिप वस्तु नश्यित, यच्च पुत्रादिकं स्त्रियते, यदप्यन्यद् 'अपाजिन्त' अपगच्छिति, स्वस्माद् वियुक्तं भवित, तत्सर्वं प्राप्यते । तत्र दृष्टान्तः,—यथा 'बिहिषि' यज्ञे दक्तं वस्तु स्वर्गं यज्ञमानमागच्छेत्, एवं नष्टं मृतमपगतं च सर्वमागच्छित ।

जो इस प्रकार जानते हुए [भावना से ही] अग्निहोत्र करता है, तो इस [पुरुष] को उस स्वर्ग लोक में वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है, जो कुछ भी इस [पुरुष] की वस्तु [इस लोक में] नष्ट होती है, था जो भी [पुत्रादिक] मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं अथवा जो अन्य वस्तु भी चली जाती है। [यह सब उसके पास वैसे ही आ जाते हैं] जैसे यज्ञ में प्रदत्त वस्तु स्वर्ग में यजमान के पास आ हो जाती है।

योऽयं श्रद्धाहोमः पूर्वं मुक्तस्तस्यैव पुनरिप यूपवेद्यादिमावनारूपमनुष्ठानमुक्तम् ॥ इदानीं मावनारूपां दक्षिणामाह—

उभयान् वा एष देवमनुष्यान् विषयसिं दक्षिणा नयति, सर्वं चेदं यदिवं किंच, ॥ इति ।

'एषः' श्रद्धाहोमस्य कर्ता, 'देवान् मनुष्यांश्र उभयविधान् 'विपर्यासं' विपर्यस्य दक्षिणाः कृत्वा 'नयित' ऋत्विग्भ्यः समर्पयति । यत्र देवानां दक्षिणारूपत्वं, न तत्र मनुष्याणां तद्भूपत्वम् । यत्र तु मनुष्याणां दक्षिणात्वं, न तत्र देवानामित्येवं विपर्यासः । अनेन विपर्यासेन देवेषु मनुष्येषु च दक्षिणात्वसंकल्पः कर्तव्यः । न केवलं देवमनुष्याणामेव दक्षिणात्वं, कि तिह् ? 'यित्कचेदं' जगदस्ति, तत्सर्वमिदं श्रद्धाहोमीय दक्षिणा नयित, सर्वस्मिञ्जगित दक्षिणयमिति संकल्पः कर्तव्यः ॥

यह [श्रद्धा होम का कर्ता] देवों और मनुष्यों दोनों में उलट-फेर कर [अर्थात् जहाँ देवताओं की दक्षिणा है, वहाँ मनुष्यों की नहीं और जहाँ मनुष्यों की दक्षिणा है वहाँ देवताओं की नहीं] दक्षिणा देकर ऋत्विजों को समिपत करता है। [न केवल देव और मनुष्यों की ही दक्षिणा अपितु] जो कुछ भी इस संसार में है वह सब कुछ इस [श्रद्धा-होम] की [दक्षिणा समिपत करता है]।

मनुष्याणां कुत्र दक्षिणात्वीमत्याशङ्क्ष्य तद्शीयति—

मनुष्यान् वा एष सायमाहृत्या देवेभ्यो दक्षिणा नयति सर्वं चेदं यदिदं किंच त एते प्रलीना न्योकस इव शेरे, मनुष्या देवेभ्यो दक्षिणा नीताः, ॥ इति ।

१. द्र० 'ब्रह्मवादिनो वदन्ति' वर्ति दत्तं भवति'—इति तै० ब्रा० २.१.५.१,२।

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

Digitized by Madhuban Trust, Delhi पञ्चमाध्याये तृतीयः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् ः ८६५

येयं श्रद्धाहोमे सायमाहृतिः, तया 'आहृत्या' तदाहृतिनिमित्तं 'देवेम्यः' ऋित्वक्स्थानीयेभ्यो 'मनुष्यान्' गोसुवर्णं स्थानीयान् दक्षिणाः कृत्वा 'नयित' समर्पयित । न केवलं मनुष्यान्
किंतु 'यित्किचिदिदं' जगदिस्त, तत्सवं दक्षिणाः कृत्वा समर्पयित । कथं मनुष्याणां रात्रौ
दक्षिणात्विमिति ? तदुच्यते—'एते' मनुष्या यस्मात् सायं देवेम्यो दक्षिणा नीताः तस्मात्
रात्रौ 'प्रलीनाः' स्वस्वव्यापाररिहता 'न्योकस इव' निवृत्तमोकः स्थानं गृहरूपं येषां ते
न्योकसः, 'मदीयं गृहमित्यिममानरिहता एव सन्तः 'दोरे' दोरते, 'सुषुप्ति गच्छन्तीत्यर्थः ।
यथा—ऋत्विग्भ्यः समर्पितं गवादिकं दक्षिणाद्रव्यं पराधीनं भवित, एवं रात्रौ मनुष्या
देवाधीनत्वात् स्वव्यापाराक्षमाः, तदिदं पारवश्यं दक्षिणात्वे लिङ्गम् ।।

[इस श्रद्धा होम में] सायंकालीन आहृति के निमित्त [ऋत्विक् स्थानीय] देवों के लिए मनुष्यों की [गो, सुवर्ण स्थानीय] दक्षिणा सर्मापत करता है। [मात्र मनुष्यों की हो नहीं अपितु] जो कुछ भी इस जगत में है वह सब कुछ दक्षिणा रूप में समीपत करता है [ रात्रि में मनुष्यों की वस्तु दक्षिणा रूप में इसिलए दो जाती है,] क्योंकि [ सायंकाल ] देवों के लिए दक्षिणा रूप में समीपत हुए वे ये [मनुष्य रात्रि में] अपने-अपने कार्य-कलापों से रहित हो 'बेरा गृह है'—इस प्रकार अभिमान से रहित होकर ही सोते हैं [ अर्थात् जैसे ऋत्विजों के लिए समीपत गो आदि दक्षिणा-द्रव्य पराधीन होता है वैसे ही रात्रि में मनुष्य भी देवों के अधीन होने से पराधीन ही होते हैं]।

अथ देवानां दक्षिणात्वं दशंयति—

देवान् वा एष प्रातराहुत्या मनुष्येभ्यो दक्षिणा नयित सर्वं वेदं यदिदं किंच, त एते विविदाना इवोत्पतन्त्यदोऽहं करिष्येऽदोऽहं गिमष्यामिति वदन्तः ॥इति। 'एषः' श्रद्धाहोमोऽयं 'प्रातराहुत्या' निमित्तभूतया 'मनुष्येभ्यः' ऋत्विक्स्थानीयेभ्यो 'देवान्' गवादिद्रव्यस्थानीयान् दक्षिणाः कृत्वा समर्पयति । यित्किचिदिदं जगदिस्त, तदिप सर्वं दक्षिणात्वेन समर्पयति । अतः 'ते एते' देवाः दक्षिणारूपेण मनुष्यपारवश्यंगताः 'विविदाना इवोत्पतन्ति' स्वस्वामिभूतानां मनुष्याणामिमप्रायं विशेषेण जानन्त एवोद्योगं कुर्वन्ति । कि कुर्वन्तः ? 'अस्य' मनुष्यस्य 'अदः' कार्यमहं करिष्ये, इत्यस्माद् 'अदः' मनुष्यस्य समीपमहं गमिष्यामीति वदन्तः । अहिन देवा मनुष्येः पूज्यमानास्तत्समीपं

१. (i) ओक: स्थानं न्योकसः स्थानशून्याः । यद्वा, ओक इति निवासनाम । ओचते-र्निवासकर्मणः, न्योकस आश्रितौकसः'— इति गोविन्दस्वामी ।

<sup>(</sup>ii) नियता ओकसि स्थान इति न्योकस ईरिताः।
(लि ? ली) ङ् क्लेष (सो ? णे) कर्तरि क्तो नत्वं स्वादय ओदितः॥
(पा० ग० सू० ८.२.४५) इति षड्गुरुशिष्यः।

शीङो हट् शेरते झस्या'ल्लोपस्तः' शेर ए टितः । (पा० सू० ३.२.१०६)—इति षड्गुरुशिष्यः ।

गत्वा तदीयमिदमायुरारोग्यादिरूपं कार्यं करिष्याम इति वदन्तो मनुष्याधीना अवितष्ठन्ते; तदिदं देवानां दक्षिणात्वम् । अथवा ते एते' इति वाच्यं मनुष्यपरत्वेन योजनीयम् । 'ते एते' मनुष्याः प्रातःकाले निद्रापारवश्यं परित्यज्य देवतानुग्रहरूपां दक्षिणां गृहीत्वा 'विविदाना इव' विशेषेण स्वस्वकायं जानन्त एव 'उत्पवन्ति' शयनादुत्तिष्ठन्तिः; उत्थाय चाहमिदं संघ्यावन्दनं करिष्येऽहमिदं राजगृहं गमिष्यामीत्येवं वदन्तो वर्तन्ते । तदेव मनुष्याणां स्वातन्त्रयं देवतारूपदक्षिणाप्रतिग्रहस्य लिङ्गम् ।।

[इस श्रद्धाहोम में जो प्रातःकालीन आहृति है] उस आहृति के निमित्त [ऋित्वज स्थानीय] मनुष्यों के लिए देवताओं की [गौ आदि द्रव्य स्थानीय] दक्षिणा सर्पापत करता है। [मात्र मनुष्यों की ही नहीं वरन्] जो कुछ भी इस जगत् में है वह सब कुछ दक्षिणा रूप में सम्पित करता है। इसलिए वे [यह देव दक्षिणा रूप से मनुष्यों के वश में होकर अपने-अपने मनुष्यों के अभिप्राय को विशेषतः जानते हुए] 'इस [मनुष्य] का कार्यं में करूँगा'—'इस [मनुष्य] के सभीप मैं जाऊँगा'—यह कहते हुए ही उद्योग करते हैं।

उक्तार्थवेदनपूर्वंकमग्निहोत्रानुष्ठानं प्रशंसति—

यावन्तं ह वै सर्विभिदं दत्त्वा लोकं जयित, तावन्तं ह लोकं जयित य एवं विद्वानिग्नहोत्रं जुहोति ॥ इति ।

'इदं सर्वं' स्वकीयं धनं दत्त्वा तद्दानफलरूपं यावन्तं लोकं पुरुषः प्राप्नोति, तावन्त-मेव लोकं श्रद्धाहोमवेदनपूर्वकाग्निहोत्रानुष्ठायी प्राप्नोति ।।

यह सब कुछ [अपना धन] देकर पुरुष [दान के फल के रूप में] जिस लोक को जीतता है, जो पुरुष इस प्रकार जानते हुए [श्रद्धाहोम रूप] अग्निहोत्र करता है वह भी उतने ही लोक को जीतता है।

तदेवं श्रद्धाहोमादिरूपेणाग्निहोत्रं प्रशस्याय गवामयनसंपादनेन प्रशंसति-

अग्नये वा एष सायमाहुत्याऽऽिहवनसुपाकरोति, तद्वाक् प्रतिगृणाति वाग्वागिति ॥ इति ।

येयमग्निहोत्रस्य सायमाहुतिरग्निदेवतार्था, तयाऽग्निहोत्री गवामयनसंबद्धमाश्विनशस्त्रमुपाकरोति; सायंहोमः शस्त्रोपक्रम इत्यर्थः । अस्याः सायमाहुतेरग्निदेवता, आश्विनशस्त्रस्याऽऽदाविप 'अग्निहीता गृहपितिरिति' मन्त्रेऽग्निः श्रुतः । तदिदं सादृश्यम्, तच्चाऽऽहुतिरूपं शस्त्रं 'वाक्प्रतिगृणाति'; यथा शस्त्रस्य प्रतिगरः, एवमत्र वाक्शब्दः प्रयुज्यते ।
तथाऽग्निहोत्रोद्धरणमन्त्रे 'वाचा त्वा होत्रा'-इति वाक्शब्दः प्रयुज्यते, तदिदं प्रतिगरसदृशम् । 'वाग्वागिति' वीप्सा प्रयोगबाहुल्यापेक्षा । गवामयनस्य प्रायणीयमहरतिरात्र-

१. द्र० 'यत् सायं जुहोति" हुतमेव तत्'-इति तै० ब्रा॰ २.१.५.२, ३।

२. ऋ० ६.१५.१३।

पञ्चमाध्याये तृतीयः खभुत्रं होत्रं हो by Madhul श्रीमालसाध्यपाञ्जायं विरचितभाष्यसहितम् ः ८६७ संस्थम् । अतिरात्रि चात्र्यनं शस्त्रं शस्यते; तेन सायं हो मस्य गवामयनप्रारम्मसाहरुयं प्रतिपादितं मवति ।।

जो यह अग्नि देव के लिए [अग्निहोत्र की] सायं-आहुति है उससे [अग्निहोत्री गवा-मयन से सम्बद्ध] आश्विनशस्त्र का प्रारम्भ करता है। उस [आहुति रूप आश्विनशस्त्र] से [अग्निहोत्र के उद्धरण मन्त्र 'वाचा त्वा होत्रा' में] 'वाक्' 'वाक्' कहकर बाणी का प्रतिगर ही करता है [गवासयन सत्र का प्रायणीय-अहः 'अतिरात्रसंस्था' है। अतिरात्र में आश्विनशस्त्र का शंसन होता है। उस शंसन से 'गवासयन' के प्रारम्भ के सवृश सायं होम का सम्पादन होता है]।

उक्ताथंवेदनपूर्वंकमनुष्ठानं प्रशंसति—

अग्निना हास्य रात्र्याश्विनं शस्तं भवित य एवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति ॥इति । 'अस्य' विदित्वाऽनुष्ठातुः सायमाहृतिः देवेनाग्निना रात्रौ विहितमाश्विनं शस्त्रं 'शस्तं भवित' ॥

जो इस प्रकार जानते हुए अग्निहोत्र करता है, उसका रात्रि में विहित आश्विन शस्त्र [सायं आहुति के देव] अग्नि के द्वारा शंसित होता है।

सायमाहुति प्रायणीयातिरात्ररूपेण प्रशस्य प्रातराहुति गवामयनगतमहान्नतरूपेण प्रशंसति—

आदित्याय वा एष प्रातराहुत्या महाव्रतमुपाकरोति, तत्प्राणः प्रतिगृणा-त्यन्नमन्निमिति ॥ इति ।

आदित्यार्थं हूयमाना येयं प्रातराहुतिः, तया 'एषः' अग्निहोत्री महाव्रताख्यं गवा-मयनस्योपान्तिममहः प्रारमते; 'तदिदास' इत्यादित्यदेवताकेन मन्त्रेण³ तिस्मिष्नहिन निष्केवत्यशस्त्रप्रारम्मात् । तच्चाऽऽहुतिरूपं शस्त्रं प्राणः प्रतिगृणाति । कथमेवदिति ? तदुच्यते,—'अन्नं पयो रेतो अस्मासु' इत्यग्निहोत्रमक्षणमन्त्रः । तेन 'अन्नमिति' प्रतिगृणातीत्युच्यते । अन्नं च प्राणत्वेन संस्तुतम् 'अन्नं प्राणमन्नमपानम्'–इति श्रुतेः । अन्नमन्नमिति वीप्सा प्रयोगबाहुल्यापेक्षा । तस्मादिस्त महाव्रतस्य प्रातराहुतिगता-दित्यसंबन्धः ।

आदित्य के लिए जो यह प्रातः आहुति है उससे यह [अग्निहोत्री] महावत नामक [गवाययन के अन्तिम अहः से पहले] अहः का प्रारम्भ करता है। उस [आहुति रूप निश्केवल्यशस्त्र के प्रारम्भ] से ['अन्नं पयो रेतो अस्मासु'' आदि अग्निहोत्र भक्षण मन्त्र में] 'अन्नम्' 'अन्नम्' कहकर वह प्राण का ही प्रतिगर करता है।

१. द्र० इतः पूर्वम्; पृ० ५९७-६००। २. द्र० आप० श्री० ६.१.२।

३. ऋ० १०.१२०.१। ४. द्र० इतः पूर्वम्; पृ० ६२७-६२९।

५. द्र० आप० श्रो० ६.११.५, शाङ्घा० श्रौ० ४.१३.१।

90

उक्तार्थवेदनपूर्वकमनुष्ठानं प्रशंसति—

आदित्येन हास्याह्ना महाव्रतं शस्तं भवति य एवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति ॥ इति ।

पूर्वंवद् व्याख्येयम् ॥

जो इस प्रकार जानते हुए अग्निहोत्र करता है उसका प्रातःकाल में विहित महावत आदित्य देव के द्वारा शंसित होता है।

प्रकारान्तरेण गवामयनसाम्यं संपाद्य प्रशंसति-

तस्य वा एतस्याग्निहोत्रस्य सप्त च शतानि विश्वतिश्च संवत्सरे साय-माहुतयः; सप्त चो एव शतानि विश्वतिश्च संवत्सरे प्रातराहुतयस्तावत्योऽ-ग्नेर्यजुष्मत्य इष्टकाः ॥ इति ।

एकैकस्यां रात्रौ द्वे द्वे आहुतो; तथा सित षष्टचिधकशतत्रयसंख्याकासु संवत्सरस्य रात्रिषु, तत्संख्याद्वेगुण्येन विशत्यधिकसप्तशतसंख्याकाः सायमाहुतयः संपद्यन्ते । प्रातराहुत-योऽपि संवत्सरस्यैतावत्य एव । 'सप्त चो'—इत्युकारो निपातो वाक्योपन्यासार्थः । मिलित्वा सर्वाहुतीनां चत्वारिशदधिकेन शतचतुष्टयेन युक्ता सहस्रसंख्या संपद्यते । गवामयने चित्यस्याग्नेर्यंजुष्मत्यो मन्त्रयुक्ता इष्टका अपि तावत्यः । अतोऽग्निहोत्रस्येष्टकासंख्याद्वारा गवामयनसादृश्यम् ॥

उस इस अग्निहोत्र को वर्ष भर में सात सौ बीस सायंकालीन आहुतियाँ होती हैं और सात सौ बीस ही वर्ष भर में प्रातःकालीन आहुतियाँ भी होती हैं [सभी मिलकर चौदह सौ चालिस आहुतियाँ होती हैं, जो गवासयन में चित्य के] अग्नि के यजुष् मन्त्रों से युक्त ईटें भी उतनी ही होती हैं<sup>3</sup> [अतः ईटों के संख्या-साम्य से गवामयन का सादृश्य है]।

एतद्वेदनपूर्वंकमनुष्ठानं प्रशंसति-

संवत्सरेण हास्याग्निना चित्येनेष्टं भवति य एवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोतिः॥ २८॥ इति ।

च उ पुनः । ओदिति (पा० सू० १.१.१५) प्रगृह्यत्वम् । इति षड्गुरुशिष्यः ।

२. (i) अथ यजुष्मत्यः "दर्भस्तम्बो लोगेष्टकाः पुष्करपर्णं क्षमपुरुषौ स्नुचौ स्वयमातृणा दुर्वेष्टका द्वियजू रेतः सिचौ विश्वज्योतिर्ऋतन्ये अषाढा' – इत्यादयः शत० न्ना० १०.४.३. १४ – २०। 'पयो यजुष्मत्' – इति निरु० ११.४.९। (ii) यजुष्मत्यः ३६० एवञ्च परिश्रित-इष्टकाः ३६०, द्व० शत०न्ना० १०.४.२.२।

इयत्यश्चेष्टका अग्निचयनस्था यजुर्युंताः ।
 तेम्यः स चाग्निविज्ञेयो ये यजुर्वेदपारगाः ।। इति पड्गृष्विष्यः ।

पञ्चमाध्याये चतुर्थः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ८६९

अस्य विदित्वाऽनुष्टातुः संवत्सरसत्रेण चित्याग्नियुक्तेनेष्टं भवति ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकारों ' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये पञ्चम-पञ्चिकायां पञ्चमाध्याये (पञ्चविंशाध्याये) तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ (२८) [१८१]

जो इस प्रकार जानते हुए अग्निहोत्र करता है उस [अनुष्टाता] का यज्ञ संवत्सर [सत्र] और चित्याग्नि युक्त इष्ट होता है।

।। इस प्रकार पाँचवें (पचीसवें) अध्याय के तृतीय खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।। ३ ।।

## अथ चतुर्थः खण्डः

अथानुदितहोमनिन्दोदितहोमस्तुतिश्र प्रारम्यते—

वृषशुष्मो ह वातावत उवाच जातूकर्ण्यो वक्तास्मो वा इदं देवोभ्यो यद्वैत-दग्निहोत्रमुभयेद्युरहूयतान्येद्युर्वाव तदेर्तीह हूयत इति ॥ इति ।

वतावन्नाम्नो महर्षेरपत्यं 'वातावतः'; जतूकर्णस्य गौत्रो 'जातूकर्ण्यः', स च 'वृषशुष्मः' वृषभस्येव शुष्मो बलं यस्य महर्षेः सोऽयं वृषशुष्मः । तादृशो महर्षिः कदाचिदिग्निहोत्रिणामग्रे प्रसङ्गादिदमुवाच—हे अग्निहोत्रिणः ! सवदीयम् 'इदम्' आचरणं देवेभ्यो 'वक्तास्मः' वयं वक्ष्यामः । कि तदाचरणिमति ? तदुच्यते—'एतद्' अग्निहोत्रं पुरातनैर्मेहिषिः 'उमयेद्युरहूयत' दिनद्वये हृतमासीत् । पूर्वेदिनस्य रात्राविग्नमृद्दिश्य होमः, परिवनस्य प्रातः सूर्यमृद्दिश्य होमः, इत्येवं दिनद्वयानुष्ठानं पूर्वेः कृतम् । तदुल्ल-ङ्घ्येदानीमेतदिग्नहोत्रं मनुष्येः 'अन्यद्युः' अन्यतरिम्मन्नेव दिवसे हूयते;—अस्तमयाद्दिश्य होमः, पुनरिष सूर्योदयात् प्रागेव सूर्याय होमः, इत्येवमेकस्यामेव रात्रौ होमद्वयमनुचितं क्रियते । 'इति' एतदाचरणं शास्त्रविषद्धं देवतानामग्रे कथियष्यामीति वृद्धस्य महर्षेवांक्यम् ।।

[अनुदित होम-निन्दा और उदित-होम-स्तुति]-

v. २९ [xxv. ४] वृषशुष्म [वृषभ के समान बलशाली] वातावत [वतावत नामक महर्षि के पुत्र] जातूकर्ण्य [जतूकर्ण के पौत्र] ने [प्रसङ्गतः अग्निहोत्रियों के मध्य]

विदुषा जुह्वतानेन त्विग्निचित्याब्दतः कृता ।
 चित्यास्थितेन चित्येन वृद्धिरादावणीह न ॥ इति षड्गृरुशिष्यः ।

२. 'एक एकस्मै प्रब्रूयादिति ह स्माह जातूकर्ण्यः'-इति आर० ५.३.३.६ । 'जातूकर्ण्यो मारद्वाजात्'-इति शत० ब्रा० १४.५.५.२१; ७.३.२७ । कातीयश्रौतसूत्रेऽपि जातू-कर्ण्यंस्य मतपार्थंक्यानि उल्लिखितानि ४.१.२७; १०.३.१७; २५.७.३४ ।

८७० : ऐतरेयब्राह्मणम्

कहा—'इस [आचरण] को हम देवों से कहेंगे कि जो अग्निहोत्र [पुरातन ऋषियों द्वारा] दोनों दिन हुत हुआ था [अर्थात् जिसे पूर्वाचार्यों ने पूर्व दिन के रात्रि में अग्नि को उिदृष्ट करके होम किया था और दूसरे दिन प्रातः सूर्य को उिदृष्ट करके होम किया था] उसका उल्लङ्घन करके इस अग्निहोत्र को मनुष्यों ने दूसरे दिन किया [वस्तुतः सूर्यास्त के बाद अग्नि के लिए होम और पुनः सूर्योदय के पहले ही जो सूर्य के लिए होम किया गया अर्थात् दोनों होम जो एक ही रात्रि में सम्पादित हुआ वह अनुचित है]।

अस्मिन्नेवार्थे कुमारीवाक्यमप्युदाहरति—

एतदु हैवोवाच कुमारी गन्धर्वगृहीता वक्तास्मो वा इदं पितृभ्यो यद्वैतदिन-होत्रमुभयेद्युरहूयतान्येद्युर्वाव तदेर्तीह हूयत इति ॥ इति ।

ऋषेः पुत्री काचिद् बाला<sup>२</sup>, तद् गृहस्वामिना गन्धर्वेण कदाचिद् गृहीता सती, प्रसङ्गा-देतदेव वाक्यमग्निहोत्रिणामग्र उवाच । 'वक्तास्मः'-इत्यादिकमेतद्वाक्यम्, पितृभ्य इत्येता-वानेव विशेषः ॥

[इसी सन्दर्भ में कुमारी के वाक्य का उद्धरण देते हैं]-

[किसी ऋषि की पुत्री कोई] कुमारी उसके गृहस्वाभी गन्धर्व से गृहीत होकर प्रसङ्गतः इस प्रकार अग्निहोत्रियों से कहा—'हे अग्निहोत्रियों ! इस [आचरण] को हम पितरों से कहेंगे कि जो अग्निहोत्र [पुरातन ऋषियों द्वारा] दोनों दिन हुत हुआ था, उसका उल्लङ्घन करके इस [अग्निहोत्र] को मनुष्यों ने दूसरे दिन किया।'

ऋषेः कुमार्याश्च वाक्यतात्पर्यं दर्शयति—

एतद्वा अग्निहोत्रमन्येद्युर्द्भयते यदस्तमिते सायं जुहोत्यनुदिते प्रातरथैतदग्नि-होत्रमुभयेद्युर्द्भयते, यदस्तमिते सायं जुहोत्युदिते प्रातः ॥ इति ।

१. (i) 'यद् वा एतद्' इति सायणाभिमतः पाठः; (ii) 'यद् वा तद्' इति षड्गुरु-शिष्याभिमतः पाठः । तथा च तद्व्याख्या—'वक्तास्मो लुड् लडर्थे तत्तत्र वै चार्थ एव तु ।' (iii) 'तद् इति वाक्यनिर्देशः'—इति गोविन्दस्वामी ।

२. कुमारी नाम विदुषी सर्वलोकगितक्षमा।
दिवि दृष्ट्वोदिते सूर्ये जुह्नतां वै मह्न् फलम्।।
पुनर्मूमि गन्तुकामा रूपसौन्दर्यमोहितैः।
गन्धर्वैः पूजिता पृष्ट त्वया कुत्र हि गम्यते।।
सात्रवीन्मम पित्रादेः सकाशमहमेत्य वै।
वाच वक्ष्याम्यग्निहोत्रमहूयत कथं हि वः।।
उभयेद्युः किमन्येद्युर्मया दृष्टं मह्त् फलम्।
उदिते जुह्नतां तस्माद् धूयतामुदिते त्विति।।
गन्धर्वमुक्ता सा गत्वा पितृनुदितहोमिनः।
अकाशयत्ततो होमः कर्तंच्य उदिते त्विति।।—

पञ्चमाघ्याये चतुर्थः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ८७१

इदानींतनो यदिग्नहोत्रं सूर्येऽस्तिमते सायं जुहोति, पुनः सूर्येऽनुदिते प्रातर्जुहोति, एवं सित एतदेवाग्निहोत्रहोमद्वयम् 'अन्येद्युः'' त्वेकस्मिन्नेव दिने ह्यते; रात्रिमध्ये एव द्विविधहोमनिष्पत्तेः । अर्थेतद्वैपरीत्येन पुरातनानां शास्त्रज्ञानां यदिग्निहोत्रं सूर्येऽस्तिमिते-ऽघ्वर्युः सायं जुहोति, परेद्युः प्रातष्टिते सूर्ये पश्चाज्जुहोति; एतदिग्नहोत्रं 'उभयेद्युः' दिनद्वय एव हूयते ।।

इस [अग्निहोत्र] को जो सूर्य के अस्त होने पर सायंकाल करता है और पुनः सूर्य के उदित होने के पहले ही प्रातःकाल अग्निहोत्र करता है तो वह इस अग्निहोत्र होम-द्वय को एक ही दिन करता है [अर्थात् रात्रि में ही दोनों होम होने से एक ही दिन करता है]। किन्तु इसके विपरीत इसी अग्निहोत्र को सूर्यास्त के बाद अध्वर्यु सायंकाल जब करता है और दूसरे दिन प्रातः सूर्योदय के बाद जब [अग्निहोत्र] करता है तो वह दोनों दिन में ही इसे करता है।

एविमदानींतनानामेकिदनानुष्ठानरूपां निन्दाम्, पुरातनानां दिनद्वयानुष्ठानरूपां स्तुर्ति च प्रदर्श्य, उदिते होमं प्रातःकाले विधत्ते—

तस्माद् उदिते होतव्यम् ॥ इति । इसलिए सूर्योदय के बाद [अग्निहोत्र] होम करना चाहिए । प्रकारान्तरेणोदितहोमं प्रशंसित—

चतुर्विशे ह वे संवत्सरेऽनुदितहोमी गायत्रोलोकमाप्नोति; द्वादश उदितहोमी; स यदा द्वौ संवत्सरावनुदिते जुहोत्यथ हास्यैको हुतो भवत्यथ य उदिते जुहोति, संवत्सरेणैव संवत्सरमाप्नोति, य एवं विद्वानुदिते जुहोति, तस्मा-दृदिते होतव्यम ॥ इति ।

यः पुरुषोऽनिभन्न इदानीतनोऽनुदितहोमी, स पुरुषश्चतृिव्यत्तिसंख्यापूरके 'संवत्सरे' 'गायत्री' देवताया 'लोकं' आप्नोति; ताविद्धः संवत्सरेगीयत्र्यक्षरसंख्यानिष्पत्तेः । उदितहोमी तु द्वादशसंख्यापूरक एव संवत्सरे तं गायत्रीलोकं प्राप्नोति; तावतेवोक्तसंख्यानिष्पत्तेः । कथमेतिदिति ? तदुच्यते—'सः' अनुदितहोमी यदा द्वौ संवत्सरावनुिदते सूर्ये प्रातर्जुहोति, 'अथ' तदानी तस्यानुदितहोमिन एक एव संवत्सरो हुतो भवित । अस्तमयादूष्ट्वं पुनरुदयात् पूर्वं च कालैक्येन होमद्वयनिष्पत्त्यभावात् । अथ तद्वैलक्षण्येन 'यः' शास्त्राभिज्ञ उदयादूष्ट्वं प्रातर्जुहोति, तस्य कालद्वयानुष्ठानिसद्धेः संवत्सरद्वयमितरेणानुिष्ठतं फलमेकेनैव संवत्सरेणास्य सिष्ट्यति । तस्माद् द्वादशे संवत्सरे द्विगुणसंख्यया गायत्रीलोक-प्राप्तिष्ठपद्वते । 'संवत्सरेण'-इत्यादिकं वाक्य विद्वत्रशंसार्थं पुनरप्यावर्तनीयम् । यो

अन्येद्युरेककालं स्यादुमयेद्युद्धिकालकम् ।
 वृषशुष्मकुमार्युक्तवाक्यद्वन्द्वात् प्रमाणतः ॥ इति षड्गुरशिष्यः ।

८७२ : ऐतरेयब्राह्मणम्

[ २५.४ पञ्चमपञ्चिकायां

विद्वाञ्जुहोति, स कालद्वयानुष्ठानात् संवत्सरमात्रेण संवत्सरद्वयफलं लभते । तस्मादुदिते सूर्ये सित पश्चादेव होतन्यम् ॥

सूर्योदय के पहले होम करने वाला चौबीस वर्षों में गायत्री लोक को प्राप्त करता है, और सूर्योदय के बाद होम करने वाला [उस गायत्री लोक को] बारह वर्षों में ही [प्राप्त कर लेता है क्योंकि सूर्योदय से पहले होम करने वाला] वह जब दो वर्ष तक सूर्योदय से पहले [प्रातःकाल] होम करता है तब इस [अनुदित होमी] का [सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले रात्रि काल के ऐक्य से दो होम न होकर] एक ही वर्ष होम करता है और जो सूर्योदय के बाद [प्रातः] होम करता है [उसका अनुष्टान कालद्वय में होने से] वह एक संवत्सर से ही [दो] संवत्सर [के फल] को प्राप्त कर लेता है; जो इस प्रकार जानते हुए सूर्योदय के बाद अग्निहोत्र करता है वह एक संवत्सर से ही दो संवत्सर के फल को प्राप्त कर लेता है। इसलिए उदित होम ही करना चाहिए।

पुनरपि प्रकारान्तरेणोदितहोमं प्रशंसति—

एष ह वा अहोरात्रयोस्तेजिस जुहोति, योऽस्तिमिते सायं जुहोत्युदिते प्रातरिग्नना व तेजसा रात्रिस्तेजस्वत्यादित्येन तेजसाऽहस्तेजस्वत् ॥ इति । 'यः' सायंप्रातर्होंमौ कालभेदेन जुहोति, 'एषः' पुमान् अहोरात्रयोः सम्बन्धिनि विविधे तेजिस जुहोति । कथमेतिदिति ? तदुच्यते—येयं रात्रिः, सेयमग्निनैव तेजसा युक्ता सित तेजिस्वनी भवति । यदिदमहस्तदेतदादित्येन तेजसा तेजस्वद् भवति । तस्मात् सायंप्रातः कालद्वये जुह्नतस्तेजोद्वये होमसिद्धः ॥

जो सायंकाल सूर्यास्त के बाद और प्रातः सूर्योदय के बाद होम [कालभेद से] करता है तो यह पुरुष दिन और रात्रि सम्बन्धी विविध तेज में होश करता है। [क्योंकि] जो यह रात्रि है वह अग्नि से ही तेज युक्त होकर तेजस्विनी होती है और जो यह दिन है वह आदित्य के तेज से ही तेजवान् होता है।

वेदनपूर्वकमनुष्ठानं होमं प्रशंसति-

अहोरात्रयोहिंस्य तेजिस हुतं भवित य एवं विद्वानुदिते जुहोति ।। इति । जो इस प्रकार जानते हुए सूर्योदय के बाद होम करता है उसका होम दिन और रात्रि दोनों के ही तेज में हुत होता है ।

उपपादितमर्थं निगमयित— तस्मादुदिते होतन्यम् ॥ २९ ॥ इति ।

१. द्र० 'अग्नये सायं ह्यते, सूर्याय प्रातः । आग्नेयी वै रात्रिः, ऐन्द्रमहः । यदनुितते सूर्ये प्रातर्जुंहुयात्, उमयमेवाग्नेयं स्यात् । उदिते सूर्ये प्रातर्जुंहोति'—इत्यादि चैतत्-खण्डान्तम्—ता० ब्रा० २.१.३ ।

पञ्चमाध्याये पञ्चमः लण्ड Digitized by Mac**म्रोक्सलायण्डान्त्रार्थवि**रचितभाष्यसहितम् : ८७३

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये पश्चम पश्चिकायां पश्चमाध्याये (पश्चिविशाध्याये) चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ (२९) [१८२] इसलिए उदित-होम ही करना चाहिए ।

।। इस प्रकार पचोसर्वे अध्याय के चतुर्थ खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।। ४ ।।

#### अय पञ्चमः खण्डः

दृष्टान्तपूर्वकमुदितहोमं पुनः प्रशंसित—

एते ह वै संवत्सरस्य चक्रे यदहोरात्रे, ताभ्यामेव तत् संवत्सरमेति; स योऽनुदिते जुहोति, यथैकतश्चक्रेण यायात्तादृक्तदथ य उदिते जुहोति, यथो-भयतश्चक्रेण यान् क्षिप्रमध्वानं समदन्वीत तादृक्तत् ॥ इति ।

ये एवाहोरात्रे विद्येते, एते एव रथस्थानीयस्य संवत्सरस्य चक्रस्थानीये। एवं सित् स पुरुषो लौकिकस्ताभ्यामेवाहोरात्रचक्राभ्यां संवत्सर्थं प्राप्नोति। एवमहोरात्रयोः संवत्सरप्राधिसाधनत्वे स्थिते सित्, यः पुमान् उदयात् प्रागेव प्रातर्जुहोति, तस्य दृष्टान्तोऽ-भिधीयते—यथा लोके रथस्य 'एकतः' एकिस्मिन्नेव पार्श्वे स्थितेन चक्रेण 'यायात्' मार्गं गच्छेत्, तादृक् 'तत्' अनुष्ठानं स्यात्। एकं चक्रं यथा गमनक्षमं न भवित, तथैवानुदितहोमः, एककालमात्रवित्वादित्यर्थः। अथोक्तवैलक्षण्येन यः पुमानुदिते जुहोति, तस्य दृष्टान्तोऽभिधीयते—यथा पार्श्वद्वये चक्रयुक्तेन रथेन 'यान्' गच्छन् पुरुषः 'क्षिप्रं' शीघ्रं मार्गं प्राप्नोति, तादृक् 'तत्' कालद्वयानुष्ठानमविघ्नेन फलप्रदिमित्यर्थः।।

v. ३० [xxv. ५] यह जो अहोरात्र है ये दो संवत्सर [क्ष्पी रथ] के दो पहिए हैं। इस प्रकार वह [लौकिक पुरुष] उस [अहोरात्र रूपी पहियों] से संवत्सर [रूपी रथ] को प्राप्त करता है। इस प्रकार वह जो अनुदित होम करता है उसका अनुष्ठान मार्ग में जाने वाले एक पहिए वाले रथ के समान ही है [अर्थात् एक काल में ही होने से अनुदित होम चलने में असमर्थ एक पहिए वाले रथ के समान ही होता है] और जो सूर्योदय के बाद अग्निहोत्र करता है उसका अनुष्ठान वैसे ही फलप्रद होता है जैसे दोनों पहियों वाले रथ से जाता हुआ पुरुष शीघ्र गन्तव्य स्थान को पहुँच जाता है [अर्थात् काल-द्वय के अनुष्ठान से वह निर्विद्य फल को शीघ्र हो प्राप्त कर लेता है]।

१. एते ह वै संवत्सरस्येति । संवत्सरः प्राप्यः, तं प्राप्तुं यो रथस्तस्य रथस्य चक्रमूते अहोरात्रे । किमथंमेवं व्यवहितान्वयः षष्ठचाः कल्प्यते, 'ताभ्यां संवत्सरमेति'—इति श्रवणात् । किश्व सम्बन्धमात्रे हि षष्ठीं स्मरित पाणिनिः । व्यवहिताव्यवहितत्वं तु पदान्तरवशाद् भवति । तस्माद् व्यवधानम् अदोषः । संवत्सरशब्देनात्र पुरुषार्थं उपलक्ष्यते । तदवाष्ठावुपायमूतावहोरात्रावित्यर्थः'—इति गोविन्दस्वामी ।

उक्तार्थंदाढर्चाय गाथामुदाहरति— तदेषाऽभि यज्ञगाथा गीयते ॥ इति ।

'तत्' तस्मिन् कालद्वयहोमविषये काचिद् यज्ञप्रतिपादिका गाथा सर्वेरिमतो गीयते । सुमाषितत्वेन सर्वेर्गीयमाना 'गाथा' ॥

उस [काल-द्वय में होम के सम्बन्ध] में एक यज्ञ प्रतिपादिका गाथा इस प्रकार गायी जाती है—

तां गाथानुदाहरति— बृहद्रथन्तराभ्यामिदमेति युक्तं, यद्भूतं भविष्यच्चापि सर्वम् । ताभ्यामियादग्नीनाधाय धोरो दिवैवान्यज्जुहुयान्नक्तमन्यदिति ॥ इति ।

'यद्भूतं' जगदस्ति, यच्च 'मविष्यत्' इदं सर्वमिषि वृहद्रथन्तराभ्यां' सामभ्यां 'युक्तं' सत् 'एति' प्रवर्तते । तस्माद् 'धीरः' बुद्धिमानग्नोनाधाय पश्चात् 'ताभ्यां' वृहद्रथन्तराभ्यां पृष्ठस्तोत्रनिष्पादकाभ्याम् 'इयात्' सोमयागमनुतिष्ठेत् । प्रतिदिनं च 'दिवैव', 'अन्यत्' सूर्यदेवताकमग्निहोत्रं जुहुयात्, 'नक्तं' रात्रौ 'अन्यत्' अग्निदेवताकमग्निहोत्रं जुहुयात् । 'इति' शब्दो गाथासमाप्त्यर्थः ॥

यह जो कुछ जगत् है और जो कुछ होगा वह सभी बृहद् और रथन्तर साम से युक्त होकर ही प्रवर्तित है। इसिलए घीर पुरुष अग्नि का आधान करके उन [पृष्ठ स्तोत्र निष्पादक बृहद् और रथन्तर] दोनों से [सोम याग का अनुष्ठान करता] चले और प्रतिदिन दिन में अलग [अर्थात् सूर्य देवताक] अग्निहोत्र करे और रात्रि में अलग [अर्थात् अग्नि-देवताक] अग्निहोत्र करे।

दिवाहोमं रात्रिहोमं च वृहद्रथन्तरसम्बन्धेन प्रशंसत्रुदितहोमं निगमयित— राथंतरी वै रात्र्यहर्बार्हतमिन्नर्वे रथंतरमादित्यो बृहदेते ह वा एनं देवते ब्रध्नस्य विष्टपं स्वर्गं लोकं गमयतो य एवं विद्वानुदिते जुहोति, तस्मादुदिते होतन्यम् ॥ इति ।

सर्वस्य जगतो बृहद्रथंतराधीनत्वात् अहोरात्रयोरिष तत्संबन्धोऽस्ति । तत्र रात्री रथंतरसामसंबन्धिनी, अहस्तु बृहत्सामसंबन्धि, तयोः कालयोरिममानिन्यौ ये उभे 'देवते' अग्न्यादित्यक्त्रो, तयोः रथंतरबृहद्रूपत्वं, तत्सामामिमानित्वादवगन्तव्यम् । एवं सित 'यः' पुमाञ्चास्त्ररहस्यं विद्वान् सायमिग्नहोत्रं हुत्वा पश्चात् प्रातरुदिते जुहोति । एवमुदितहोमिनं बृहद्रश्यंतरामिमानिन्यौ देवते 'ब्रध्नस्य' आदित्यस्य 'विष्टपं' स्थानं 'स्वर्गं लोकं' प्रापयतः । तस्मात् कारणात् प्रातरुदिते होतव्यम् ॥

रात्रि रथन्तर साम सम्बन्धी है और दिन बृहत् साम सम्बन्धी है। [दोनों कालों के अभिमानी देव] अग्नि रथन्तर सम्बन्धी हैं और आदित्य बृहत् साम सम्बन्धी है। जो [पुरुष] इस प्रकार [शास्त्र के रहस्य को] जानते हुए [सायं अग्निहोत्र करके प्रातः सूर्यो-

पञ्चमाध्याये पञ्चमः खण्डिंशंग्रेटिंव by Madh श्रीमात्साधणि विधिविर्दाचतभाष्यसहितम् ः ८७५ वय के बाद होम करता है] उस [उदित होमी] को बृहद्रथन्तर के अभिमानी दोनों देव आदित्य के स्थान स्वगं लोक को प्राप्त कराते हैं। इसलिए उदित होम हो करना चाहिए।

उदितहोमं प्रशस्यानुदितहोमं निन्दितुं गाथामुदाहरति तदेषाऽभि यज्ञगाथा गीयते ॥ इति ।

'तत्' तस्मिन्ननुदितहोमिनिन्दारूपेऽयें 'एषा' वक्ष्यमाणा गाथा याज्ञिकैः सर्वेर्गीयमाना सुमाषितरूपाऽभितः सर्वेतो 'गीयते' वक्ष्यते ॥

इस [अनुदित होम की निन्दा] के सम्बन्ध में एक यज्ञप्रतिपादिका [सुभाषित रूप] गाथा इस प्रकार गायी जाती है—

तां गाथामुदाहरति—

यथा ह वाऽस्थूरिणैकेन यायादकृत्वाऽन्यदुपयोजनाय। एवं यन्ति ते बहवो जनासः, पुरोदयाज्जुह्वति येऽग्निहोत्रमिति॥ इति ।

'अस्यूरि'नामाऽश्वो रथवाजी। यथा लोके कश्चिन्मन्दबुद्धिः 'उपयोजनाय' रथे योजियतुम् 'अन्यदकृत्वा' अश्वान्तरमसंपाद्यैकेनैव 'अस्यूरिणा' अश्वेन रथिनयुक्तेन 'यायात्' मागं गच्छेत्, एवमेव 'ये' शास्त्ररहस्यानिमज्ञाः सूर्योदयात् पुराऽग्निहोत्रं जुह्वित, 'ते वहवो' 'जनासः' पुरुषा 'यन्ति' गच्छन्ति । एकाश्वयुक्तो रथो यथा मागंपारं नेतुमसमर्थः, एवं रात्रिरूपे एकस्मिन्नेव काले कृतमग्निहोत्रं फलप्रदं न भवतीत्यर्थः । 'इति' शब्दो गाथासमाप्त्यर्थः ॥

जैसे लोक में मन्दबृद्धि मनुष्य रथ में दूसरा अश्व न जोतकर एक हो अश्व से नियो-जित रथ से मार्ग में जाता है; उसी तरह वे बहुत से पुरुष जाते हैं जो [ज्ञास्त्र से अन-भिज्ञ] सूर्योदय से पहले अग्निहोत्र करते हैं [अर्थात् जिस प्रकार एक अश्व मार्ग को पार करने में असमर्थ होता है उसी प्रकार रात्रिरूप एक ही काल में किया गया अग्निहोत्र फलप्रद नहीं होता]।

उदितहोमोत्कर्षार्थंमादित्यदेवतां प्रशंसित-

तां वा एतां देवतां प्रयतीं सर्वमिदमनुप्रैति यदिदं किचैतस्यै हीदं देवताया अनुचरं सर्वं यदिदं किंच, सैषाऽनुचरवती देवता ॥ इति ।

 <sup>(ं) &#</sup>x27;अस्थूरिर्नाम रथस्याश्वः पृष्ठवाही । अन्यदिति लिङ्गमिवविक्षतम् । अन्यमस्थूरि-मुपयोगायाकृत्वा एकेन अस्थूरिणा युक्तेन रथेन'—इति गोविन्दस्वामी ।

<sup>(</sup>ii) स्थूर्याख्यपार्श्वग-हयद्वयरिहतेनैकेनाश्वाख्याप्रग-हयद्वयेन युक्तः । अन्यत् पार्श्ववाहि-युगलम् । उपयोजनाय, उपयोगाय कार्यार्थम् अकृत्वा यायात् स्खलन् गच्छेत् । इति षड्गुकशिष्यः ।

यिंकचिदिदं स्थावरजङ्गमरूपं जगदिस्त, तिददं सवं, 'तामेताम्' आदित्यदेवतां 'प्रयतीम्' उदयास्तमयौ गच्छन्तीम् 'अनु' पश्चात् 'प्रेति' प्रवर्तते । तथा च शाखान्तरे श्रूयते—'योऽसौ तपन्नुदेति, स सर्वेषां भूतानां प्राणानादायोदेति । असौ योऽस्तमेति, स सर्वेषां भूतानां प्राणानादायोदेति । असौ योऽस्तमेति, स सर्वेषां भूतानां प्राणानादायास्तमेति' इति । सूर्योदयमनु सर्वेषामिन्द्रियोद्द्याद्द्वा सर्वे चेष्टन्ते । सूर्यास्तमयमनु सर्वेषामिन्द्रियाणामस्तमयाद् रात्रौ सर्वे निद्रां कुर्वेन्ति । अनेन प्रकारेण यिंकचिज्जगदिस्त, तत्सर्वमेतस्या आदित्यदेवतायाः 'अनुचरं' भृत्यस्थानीयम् । अतः 'सैषा' आदित्यदेवता 'अनुचरवती' बहुभृत्योपेता ।।

जो कुछ भी स्थावर-जङ्गम रूप यह जगत् है, वह सभी उस इस उदय एवं अस्त में जाते हुए [आदित्य] देवता के पीछे ही चलते हैं, क्योंकि जो कुछ भी जगत् है वह सभी इस देवता के [दिन में सभी इन्द्रियों के जग जाने से] अनुचर [अर्थात् भृत्य के समान] हैं। अतः वह यह आदित्य देवता बहुत से अनुचरों से युक्त हैं।

वेदनं प्रशंसति-

विन्दते ह वा अनुचरं भवत्यस्यानुचरो य एवं वेद ॥ इति ।

वेदिता स्वयं धनिको भूत्वा जीवितप्रदानेन 'अनुचरं' लभते। अतोऽस्य सर्वदा 'अनुचरः' भृत्यवर्गो भवत्येव।।

जो इस प्रकार जानता है वह स्वयं धनी होकर अनुचर प्राप्त करता है । अतः सर्वदा इसके भृत्यवर्ग होते ही हैं ।

प्रकारान्तरेणादित्यदेवतां प्रशंसति--

स वा एष एकातिथिः, स एष जुह्वत्सु वसित ।। इति ।

'एषः' आदित्यः स्वयम् 'एकातिथिः' । यथा लोके कश्चिद्वैदेशिको बन्धुरहितः स्वयमेक एवातिथिर्मूत्वा गृहेषु गच्छति, एवं 'स एषः' आदित्यो 'जुह्वत्सु' अग्निहोत्रिषु प्रातः समागत्य तिष्ठति ॥

यह आदित्य वस्तुतः एकमात्र अतिथि है [जैसे लोक में कोई बन्धुविहीन विदेशी स्वयं एक ही अतिथि होकर गृहों में जाता है, वैसे ही] वह यह आदित्य अग्निहोत्रियों के घर प्रातः आकर ठहरता है।

अस्मिन्नर्थे कांचिद् गाथामुदाहरति—

तद्यददो गाथा भवति ॥ इति ।

यदिदमादित्यस्यैकातिथित्वं 'तत्' तस्मिन्नर्थं काचिद् 'गाथा' सर्वेर्गातुं योग्या गीतिविद्यते ॥

[जो यह आदित्य का एकातिथ्य है] उस सम्बन्ध में [सभी के गान योग्य] गाथा इस प्रकार है— पञ्चमाच्याये पञ्चमः खण्डः <sup>Djgitized by Madhuban Trust, Delbi</sup> श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् ः ८७७

तां गाथामुदाहरति—
अनेनसमेनसा सोऽभिश्चस्तादेनस्वतो वाऽपहरादेनः ।
एकातिथिमप सायं रुणद्धि, बिसानि स्तेनो अप सो जहारेति ।। इति ।

पुरा कद्याचित् सप्तर्षाणां संवादप्रसङ्गे कश्चित्पुरुषो विसस्तैन्यलक्षणमपवादं प्राप्य तत्परिहारार्थमृषीणामग्रे शपथं चकार । तदीयशपथोक्तिरूपेयं गाथा । 'विसानि' पद्ममूलानि तेषामपहर्ता, प्रत्यवायपरम्परां प्राप्नोतु;—पापरिहते पुरुषे विसस्तैन्यमपवादं कृतवतो यः प्रत्यवायः, पापिनः पुरुषस्य सम्बन्धो पापं स्वीकृवंतो यः प्रत्यवायः, सायंकाले गृहे समागच्छत एकातिथेवेंदेशिकस्यापरोधने यः प्रत्यवायः; सेयं प्रत्यवायपरम्परा विसस्तैन्ये सित मम भूयादित्येवं शपथः । अक्षरार्थंस्तु प्रसिद्धः —मादृशः पुरुषः 'स्तेनः' चोरो भूत्वा विसान्यपज्ञहार चेत्, 'स' पुमान् 'अनेनसं' पापरिहतं पुरुषं श्रोत्रियम् 'एनसाऽ-भिशस्तात्' पापेनाभिशंसनमपवादं कुर्यात् । तथैष 'सः' विसापहारी, 'एनस्वतः' पापयुक्तस्य पुरुषस्य यत् 'एनः' पापमस्ति, तत् 'अपहणद्धि' सोजनमदत्त्वा निःसारयेत्; यद्धा, अग्निहोत्रार्थं सायं समागतमेकातिथिम् 'अपरुणद्धि' सोजनमदत्त्वा निःसारयेत्; यद्धा, अग्निहोत्रार्थं सायं समागतम् 'एकातिथि' देवम् 'अपरुणद्धि' होमराहित्येन निराकुर्यात् । 'इति' शब्दो गाथासमाप्त्यर्थंः ।।

[पहले कभी सप्तिथियों के संवाद के प्रसंग में कोई पुरुष मृणाल तन्तु के चोरी रूप कलङ्क को प्राप्त करके उसके परिहारार्थ ऋषियों के सामने शपथ लेते हुए कहता है]—मेरे जैसा पुरुष यि चोर होवे और मृणाल-तन्तु का अपहरण किया होवे तो वह मानो पापरिहत [श्रोत्रिय] को पाप से अभिश्रप्त [= कलङ्कित] करे तथा यह मृणाल-तन्तु का अपहर्ता मानो पापयुक्त पुरुष के पाप को अपहृत कर लेवे और वह मृणाल-तन्तु का अपहर्ता मानो सार्यकाल गृह में समागत अतिथि को भोजन न देकर उसे निराकृत करे अथवा अग्निहोत्र के लिए सार्यकाल समागत अतिथि देव को होम न करके मानो निराहत करे।

अस्यां गाथायामेकातिथिमप सायं रुणद्धीत्यस्य भागस्य प्रकृतोपयुक्तत्वात् तस्य तात्पर्यं दर्शयति—

एष ह वै स एकातिथिः, स एष जुह्वत्सु वसत्येतां वाव स देवतामपरुणिद्ध, योऽलमन्तिहोत्राय सन्नान्तिहोत्रं जुहोतिः, तमेषा देवताऽपरुद्धाऽपरुणद्धच-

१. 'अप्रसिद्धः' इति आन० मुद्रितपाठः।

२. पुरा सप्तर्षयो भूम्यां दुर्भिक्षे द्वादशाब्दिके। क्षुत्क्षामदेहाः सरसो बिसान्युद्घृत्य कानिचित्।। तेषु नष्टेषु तेऽन्योन्यं शुद्धये शापमन्नुवन्। इति षड्गुक्शिष्यः।

३. द्रष्टव्या चेयं कथा महामारते अनु० पर्वणि १४२ तमाध्याये।

स्माच्च लोकादमुष्माच्चोभाभ्यां योऽलमग्निहोत्राय सन्नाग्निहोत्रं जहोति ॥ इति ।

'एषः' दृश्यमान आदित्य एव गाथायामुक्तः 'एकातिथिः'। 'स एष' देवः प्रातःकाले समागत्य 'जुह्नत्सु' अग्निहोत्रिषु तिष्ठति । एवं सित 'यः' पुमानग्निहोत्राय 'अलं' समर्थः सन्नग्निहोत्रं न जुहोति, 'सः' पुमान् 'एताम्' अग्निहोत्रहोमार्थमागतां देवतां 'अप्रणिद्ध' निराकरोति । 'एषा' व देवता तेनाप्रद्धा सती 'तं' 'नास्तिकं भूलोकस्वर्गलोकाभ्यामुमाभ्याम् 'अप्रणिद्धि' निःसारयित । योऽलिमित्यादेः पुनरुक्तिरुपसंहारार्थाः —यो न जुहोति, तस्यायं देवताद्रोहः ॥

[गाथा में उक्त] यह [दृश्यमान आदित्य] ही एक अतिथि हैं। वह यह [देव प्रातः-काल आकर अनुष्ठाता] अग्निहोत्रियों में वास करते हैं। इस प्रकार जो पुरुष अग्निहोत्र के लिए समर्थ होकर भी अग्निहोत्र नहीं करता है; वह इन [अग्निहोत्रहोम के लिए आए हुए] देवताओं का निराकरण करता है। इस तरह जो पुरुष अग्निहोत्र के लिए समर्थ होकर भी अग्निहोत्र नहीं करता है तो यह देवता उनसे उपरुद्ध होकर उस [नास्तिक्] को इस [भू] लोक से और उस [स्वर्ग] लोक दोनों से निराकृत कर देते हैं।

विपक्षे बाधकमुक्त्वा स्वपक्षं दर्शयति—

तस्माद्योऽलमग्निहोत्राय स्याज्जुहुयात् ॥ इति ।

अग्निहोत्राय 'अलम्' आहिताग्नित्वेन समर्थो भवेत्, सोऽवश्यं जुहुयात् ॥ इसलिए जो अग्निहोत्र के लिए समर्थं हो वह अवश्य ही अग्निहोत्र करे । अग्निहोत्रस्यावश्यकत्वे दृष्टान्तरूपविवक्षायां स्मातं शास्त्रार्थं दर्शयति—

तस्मादाहुर्न सायमितिथिरपरुघ्य इति ॥ इति ।

यस्माद्देवस्य मनुष्यस्य चातिथेरपरोधे प्रत्यवायोऽस्ति, तस्माच्छास्त्रज्ञा एवमाहुः,— सायंकाले समागतोऽतिथिः 'नापरुघ्यः 'न निकारणीय इति । अतो लौकिकातिथिवत् देवतातिथये होतव्यमित्यर्थः ॥

[इसीलिए शास्त्रज्ञ कहते हैं कि] सार्यकाल समागत अतिथि का निराकरण नहीं करना चाहिए। [अर्थात् लोक के ही अतिथि के समान देवता रूप अतिथि के लिए होम करना चाहिए]।

अग्निहोत्रस्यावश्यक-कर्तव्यतामुक्त्वा पुनरपि प्रकारान्तरेणोदितहोमं प्रशंसति-

एतद्ध स्म वै तद् विद्वान् नगरी जानश्रुतेय उदितहोमिनमैकादशाक्षं मानु-तन्तव्यमुवाच,—प्रजायामेनं विज्ञातास्मो यदि विद्वान् वा जुहोत्यविद्वान् वेति; तस्यो हैकादशाक्षे राष्ट्रमिव प्रजा बभूव; राष्ट्रमिव ह वा अस्य प्रजा भवति, य एवं विद्वानुदिते जुहोति; तस्मादुदिते होतव्यम् ॥ ३० ॥ इति ।

१. 'इति ह स्माहतुः सोमापौ मानुतन्तव्यौ'—इति शत० ब्रा० १३.५.३.२ । चिकित-गालवकालववमन्तन्तुकृशिकानाम्—इति आश्व० श्रौ० १२.१४.२ ।

9

पञ्चमाध्याये पञ्चमः खण्डःDigitized by Mad Milos तसायका कार्यां वित्तभाष्यसहितम् ः ८७९

जनश्रुताख्यस्य कस्यचिन्महर्षेः पुत्रो 'जानश्रुतेयः '। स च राजपुरोहितत्वात् नित्यं नगरे वसतीति 'नगरी'। स महर्षिः तदेतदुदितमाहात्म्यं विद्वान् राजपुत्रं कंचिद् 'उदित-होमिनम्' उद्दिश्य स्वमनस्येवमुवाच । कीदृशमुदितहोमिनम् ? 'ऐकादशाक्षम्' एकादशाक्ष-नामकस्य राज्ञः पुत्रं 'मानुतन्तव्यं' मनुतन्तुनामकस्य राज्ञः पौत्रम् । तमुद्दिश्य मनिस किमुवाचेति, तदिमिधोयते — अयमेकादशाक्षा राजपुत्रो यदि विद्वाञ्जुहोति, यदि वा शास्त्रार्थमविद्वानिति मम संश्यो जायते । तथा सित 'प्रजायाम्' एतदीयपुत्रपौत्रादिसंततो पर्यालोच्य 'एनम्' एकादशाक्षां 'विज्ञातास्मः' विशेषेण ज्ञास्यामः । यदि प्रजा वर्धते तदानीमयं विद्वान्, अन्यथा त्वविद्वानिति । एवं निश्चित्य, यदा तदीयां प्रजामपश्यत्, तदानीं तस्यापि राजपुत्रस्य 'प्रजा' पुत्रपौत्रादिक्त्या 'राष्ट्रमिव वभूव' यथा राष्ट्रं बहुजना-कीणं तद्वदितसमृद्धा प्रजासीत् । एकादशाक्षस्यापत्यमैकादशाक्षिरिकारान्तः शब्दस्तस्य पष्टीयम् 'ऐकादशाक्षेः'—इति । 'यः' पुमानेवं विद्वान् प्रातस्विते जुहोति, अस्य राष्ट्रमिव वहुला प्रजा भवित्वे । तस्मादुदिते होतव्यमिति ।।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये पश्चम-पश्चिकायां पश्चमाध्याये (पश्चिवशाष्याये) पश्चमः खण्डः ॥ ५॥ (३०) [१८३]

एक बार उदित होम की महिमा को जानने वाले नगरी जानश्रुतेय [राजपुरोहित होने से सर्वदा नगर में रहने वाले जनश्रुत नामक किसी महिष के पुत्र] ने उदितहोम करने वाले [मनुतन्तु नामक राजा के पौत्र] मानुतन्तव्य एवं [ऐकादशाक्ष नामक राजा के पुत्र] ऐकादशाक्ष से [मन में हो] कहा—'मैं इसके पुत्र-पौत्र आदि सन्तानों से ही जान लूँगा कि यह [राज पुत्र] बिना जाने हुए अग्निहोत्र करता है या जानकर ? [अर्थात् यदि सन्तान बढ़ती है तो यह ज्ञाता है और उनकी वृद्धि नहीं होती है तो अज्ञाता है]। वस्तुतः उस ऐकादशाक्ष को राष्ट्र के समान [बहुजनाकीण] सन्तान हुई। अतः इस प्रकार जानते हुए जो उदित होम करता है उसकी सन्तान राष्ट्र के समान बहुजनाकीण एवं अत्यन्त समृद्ध होती हैं। इसलिए उदित होम करना चाहिए।

।। इस प्रकार पचीसवें अध्याय के पाँचवें खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ॥ ५ ॥

१. अपरोधः परित्यागो रुघेः क्यप् छान्दसस्त्विह । इति षड्गुरुशिष्यः ।

२. 'उपाविर्जानश्रुतेयः'—इति १५२ पृष्टे । 'जानश्रुतिर्ह पौत्रायणः'—इति छा० उप० ४.१.१ । 'औपाविनैव जानश्रुतेयेन'—इति श्रतः ब्रा० ५.१.१.५,७ ।

३. द्र० शत० ब्रा० २.२.४.१८।

४. गर्गादेर्मनुतन्तोर्यञ् ढक् शुभ्रादेर्जनश्रुतात् । ब्रह्मिषनंगरी नाम ह्येतज्जानन्तुवाच हः\*\*\*\*।। विद्वान् जुहोति किं नेति ज्ञास्यामः खलु सन्ततौ । सन्तिवर्यदि वृद्धास्ति जानन्नोचेन्न खित्विति ।। इति षड्गुरुशिष्यः ।

## अथ षष्ठः खण्डः

प्रकारान्तरेणानुदितहोमनिन्दामुदितहोमप्रशंसां चाह—

उद्यन्तु खलु वा आदित्य आहवनीयेन रदमीन् संदधाति; स योऽनुदिते जुहोति, यथा कुमाराय वा वत्साय वाऽजाताय स्तनं प्रतिदध्यात्तादृक्तदथ य उदिते जुहोति, यथा कुमाराय वा वत्साय वा जाताय स्तनं प्रतिदध्यात् तादृक्तत्, तमस्मै प्रतिधीयमानमुभयोर्लोकयोरन्नाद्यमनु प्रतिधीयतेऽस्माच्य लोकादमुष्माच्योभाभ्याम् ॥ इति ।

'आदित्यः' स्वयमुद्यन्तेत्र ह्व्यार्थी सन्नाह्वनीयेन सह स्वकीयान् 'रइमीन् संदधाति' संयोजयित । एवं सित 'यः' पुमान् सूर्योदयात् पूर्वं जुहोति, स मूढ इति शेषः । तत्र दृष्टान्तः—यथा लोके कस्मैचित् 'अजाताय' अनुत्पन्नाय 'स्तनं प्रतिदध्यात्' पातुं समपंयेत्, ताहगेव तद्द्रष्टव्यम् । अथ तद्वेलक्षण्येन 'यः' पुमानुदयादूष्ट्वं जुहोति, स विवेकी । तत्रायं दृष्टान्तः—उत्पन्नाय स्तनप्रदानं थाहशं मवित, ताहगेव तदिति । एवं सित 'अस्मै' सूर्याय 'प्रतिधीयमानं' हिवः समपंयेत् 'तम्' अग्निहोत्रिणम् 'अनु' लोकद्वयेऽप्यन्नाद्यं संपद्यते । लोकयोरित्यस्यैव व्याख्यानम् 'अस्माच्च' इत्यादि; सप्तम्यर्थे पञ्चमी । अस्मिन्नमुिष्मश्चोमयो-लोकयोरित्यर्थः ।।

ए. ३१ [xxv. ६] भगवान् आदित्य स्वयं उदित होते ही [हव्यार्थी होकर] आहवनीय के साथ अपनी रिंमयों को संयोजित करते हैं। अतः जो सूर्योदय से पूर्व अग्निहोत्र
करता है वह मूढ मानो वैसा ही करता है जैसे लोक में कोई स्त्री उत्पन्न न हुए कुमार
को स्तनपान कराए अथवा [कोई गाय] उत्पन्न न हुए बछड़े को यन देवे, और जो
सूर्योदय के बाद अग्निहोत्र करता है, वह उसी तरह है जैसे कोई स्त्री उत्पन्न हुए बच्चे
को स्तनपान कराए, अथवा कोई गाय उत्पन्न हुए बछड़े को यन देवे। इस प्रकार इस
[सूर्य] के लिए जो हिव सर्मापत करता है, वह [हिव] उस अग्निहोत्री को दोनों ही लोकों
में अन्न सम्पादित करती है; इस [भू] लोक में भी, उस स्वर्ग लोक में भो, दोनों ही
[लोकों] में।

पुनरप्यन्येन दृष्टान्तेनानुदितहोमिनन्दामुदितहोमप्रशंसां च दर्शयित—
स योऽनुदिते जुहोति, यथा पुरुषाय वा हस्तिने वाऽप्रयते हस्त आदृष्यात्
तादृक्तदथ य उदिते जुहोति, यथा पुरुषाय वा हस्तिने वा प्रयते हस्त
आदृष्यात् तादृक्तत्, तमेष एतेनैव हस्तेनोध्व ह्रत्वा स्वर्गे लोक आद्याति,
य एवं विद्वानुदिते जुहोति, तस्मादुदिते होतव्यम् ॥ इति ।

'यः' अनुदितहोमी, स मूढः । यथा लोके पुन्यस्य हस्तिनो वा ग्रासार्थम् 'अप्रयते' अप्रसारितहस्ते ग्रासं प्रक्षिपेत्, तादृगेव तत् । उदितहोमस्तु प्रसारितहस्ते ग्रासप्रक्षेपसमानः । यः पुमान् विदित्वोदितहोमी स्यात्, 'तं' पुमांसम् 'एषः' आदित्यः 'एतेनैव' हविः-

पञ्चमाध्याये षष्टः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ८८१

स्वीकारार्थं प्रसारितेन हस्तेनोर्ध्वं 'हृत्वा' नीत्वा स्वर्गे लोके स्थापयति । 'तस्माद्' उदयादूर्ध्वं 'होतव्यम्' ।।

वह जो अनुदित होम करता है वह उसी प्रकार है जैसे किसी पुरुष या हाथी के अप्रसारित हाथों में अथवा आगे न बढ़ाए गए सूड़ में ग्रास फेंका जाय। वह जो उदित होम करता है वह उसी प्रकार है जैसे किसी पुरुष या हाथी के फैलाए हुए हाथों में या प्रसारित सूड़ में ग्रास फेंका जाय। इस प्रकार जानते हुए जो उदित होम करता है उस [पुरुष] को यह [आदित्य] इसी [हिब स्वीकार करने वाले प्रसारित] हाथ से ऊपर खींच-कर स्वर्गलोक में स्थापित करता है। इसलिए सूर्योदय के बाद ही होम करना चाहिए।

प्रकारान्तरेणोदितहोमं प्रशंसति—

उद्यन्तु खलु वा आदित्यः सर्वाणि भूतानि प्रणयति, तस्मादेनं प्राण इत्या-चक्षते; प्राणे हास्य सम्प्रति हुतं भवति य एवं विद्वानुदिते जुहोति; तस्मा-दुदिते होतन्यम् ॥ इति ।

'आदित्यः' स्वयमुद्यन्नेव सर्वप्राणिनः 'प्रणयित' चेष्टयित, तस्मान् प्रणयितीति व्युत्पत्त्या-दित्यस्य 'प्राण' इति नाम । र एवं सत्युदितहोमी योऽस्ति, तस्य प्राणरूप आदित्ये 'सम्प्रति' सम्यद्भव्यं हुतं भवित । तस्मादुदयादुद्यं होतव्यम् ॥

आदित्य उदित होते ही सभी प्राणियों को चेष्टा प्रदान करते हैं। इसलिए ['प्रणयित इति प्राणः'-इस व्युत्पत्ति के कारण] उन [आदित्य] को 'प्राण' कहते हैं। जो इस प्रकार जानते हुए सूर्योदय के बाद होम करता है उसकी आहुतियाँ प्राणरूप आदित्य में सम्यक् रूप से हुत होती हैं। इसलिए सूर्योदय के बाद ही होम करना चाहिए।

पूनरपि युक्त्यन्तरेणोदितहोमं प्रशंसति—

एष ह वै सत्यं वदन् सत्ये जुहोति, योऽस्तिमते सायं जुहोत्युदिते प्रात-र्भूर्भवः स्वरो३मिन्निज्योतिज्योतिरिन्निरिति सायं जुहोति; भूर्भुवः स्वरो३ सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूर्य इति प्रातः; सत्यं हास्य वदतः सत्ये हुतं भवति य एवं विद्वानुदिते जुहोति; तस्मादुदिते होतन्यम् ॥ इति ।

१. वा० सं० ३.९-११ अग्निहोत्रहोममन्त्राः; तत्राद्याविमौ । 'प्रदीप्तामिमजुहोत्यग्नि-ज्योतिरिति'—इति कात्या० श्रौ० ४.१३.१४ । तै० ब्रा० २.१.९ अनु० होममन्त्रौ, तथैतत्पूर्वमेव (२ अनु०) तयोर्व्याख्यानानि द्रष्टव्यानि ।

२. () वक्ष्यते ह्यारण्यके (ऐ० आ० २.२.१)- 'प्राणो ह्येष य एष तपित'।

<sup>(</sup>ii) 'नयत्यिनत्योधित्वोरन्यत्वेऽप्यक्षरवर्णसामान्यात् प्राण इत्याचक्षते आदित्यम्'-इति गोविन्दस्वामी ।

३. (i) सम्प्रति = सुयुक्तम् — इति षड्गुरुशिष्यः ।

<sup>(</sup>ii) 'सम्प्रति अञ्जसा तस्मिन् वा काले'—इति गोविन्दस्वामी।

८८२ : ऐतरेयब्राह्मणम्

सायंकालीनमग्निहोत्रमस्तमयादूष्वं, प्रातःकालीनं च सूर्योदयादूष्वं जुहोति, 'एषः' पुमान् वाचा 'सत्यं' यथार्थवादिनमेव मन्त्रं बुवन् 'सत्ये' परमार्थे देवे 'जुहोति'। कथिमिति ? तदुच्यते—'भूर्युवः स्वः' इत्यादिकः सायंकालीनो मन्त्रः । तस्यायमर्थः—भूराद्यस्त्रयो लोका मदीयं होमम् ॐत्रङ्गीकुर्वन्तु । यो 'अग्नः' देवः, स एव 'ज्योतिः' दीपादिरूपः प्रकाशः, स एव 'अग्नः' देवः, तस्मै देवाय स्वाहुतिमदमस्तु इति । एवं प्रातःकालीनमन्त्रेऽपि द्रष्टव्यम् । भूरादयो लोका मदीयं होमं स्वीकुर्वन्तु; यः 'सूर्यः' देवः, स एव 'ज्योतिः' दिवसगतं प्रभारूपं; यच्चेदं प्रभारूपं 'ज्योतिः' स एव 'सूर्यः' देवः, तस्मै स्वाहुतिमदमस्तु । तत्र यो विद्वानेवं जुहोति, तस्य सार्यकालीनं ज्योतिः स्वरं परमार्थं 'वदतः' परमार्थं 'वदतः' पुरुषस्य 'सत्ये' परमार्थं 'वदतः' पुरुषस्य 'सत्ये' परमार्थं क्वेतः सूर्यं च हुतं भवति । तस्मान् प्रातरुदयादूष्ट्वं होतव्यम् ॥

जो सायंकालीन अग्निहोत्र सूर्यास्त के बाद और प्रातःकालीन अग्निहोत्र सूर्योदय के बाद करता है तो यह व्यक्ति सत्य मन्त्र को कहते हुए सत्य-देव में होम करता है। 'भूर्भुवः स्वः' अर्थात् 'भूः', 'भुवः' एवं 'स्वः' आदि तीनों लोक मेरी आहुतियाँ स्वीकार करें। जो अग्निदेव हैं वही दीपादि रूप प्रकाश हैं और जो दीपादि रूप प्रकाश है वही अग्निदेव हैं। उन अग्निदेव के लिए यह आहुति होवे'—इस मन्त्र से सायंकाल आहुति दे। भूः, भुवः एवं स्वः आदि तीनों लोक मेरी आहुति स्वीकार करें जो सूर्यदेव हैं वह दिन के प्रभा रूप प्रकाश हैं और जो प्रभा रूप प्रकाश है वही सूर्यदेव हैं, उनके लिए यह आहुति होवे' इस मन्त्र से प्रातःकाल होम करे। जो इस प्रकार जानते हुए अग्निहोत्र करता है उसकी सायंकालीन ज्योति-अग्नि और प्रातःकालीन ज्योति-सूर्य दोनों ही सत्य बोलने वाले पुरुष के परमार्थ रूप अग्नि और सूर्य में हुत होती है। इसलिए प्रातः सूर्योदय के बाद ही अग्निहोत्र करना चाहिए।

उदितहोमं प्रशस्यानुदितहोमं निन्दितुं गाथामुदाहरित— तदेषाऽभि यज्ञगाथा गीयते ॥ इति । इस सम्बन्ध में एक गाथा इस प्रकार गायी जाती है ।

तां गाथामाह—

प्रातः प्रातरनृतं ते वदन्ति, पुरोदयाज्जुह्वति येऽग्निहोत्रम् । दिवाकीर्त्यमदिवा कीर्तयन्तः सूर्यो ज्योतिर्नं तदा ज्योतिरेषामिति ॥३१॥इति।

'ये' अग्निहोत्रिण उदयात् पूर्वमग्निहोत्रं जुह्वति, 'ते' पुरुषाः 'दिवाकीर्त्यम्' अहिन कीर्तनीयं सूर्यम् 'अदिवा' रात्रौ कीर्त्यन्तः 'प्रातः प्रातः' प्रतिदिनं प्रातःकाले 'अनृतम्' असत्यं वदन्ति । कथमसत्यत्विमिति ? तदृच्यते,—'सूर्यो ज्योतिः' इति हि मन्त्रपाठः । Digitized by Madhuban Trust, Delhi पञ्चमाध्याये सप्तमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ८८३

'तदा' तदानीमुदयात् पुरा 'एषाम्' अग्निहोत्रिणां सूर्यंरूपं ज्योतिर्नास्तिः, तस्माद-सत्यवादिनः । 'इति' शब्दो गाथासमाप्त्यर्थः ।।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये पञ्चम-पञ्चिकायां पञ्चमाध्याये (पञ्चविशाध्याये) षष्ठः खण्डः ।। ६ ॥ (३१) [१८४]

जो [अग्निहोत्री] उदय से पूर्व अग्निहोत्र करते हैं वे प्रतिदिन प्रातःकाल असत्य ही बोलते हैं क्योंकि वे दिन में कीर्तनीय नूर्य का रात्रि में कीर्तन करते हुए ['सूर्यों ज्योतिः''' अर्थात् 'सूर्य का प्रकाश'—इस मन्त्र का जब पाठ करते हैं] तब इन [अग्नि-होत्रियों] के सामने सूर्य रूप प्रकाश नहीं होता है।

।। इस प्रकार पचीसर्वे अध्याय के षष्ठ खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।। ६ ॥

## अथ सप्तमः खण्ड

अथाग्निहोत्रमन्त्रप्रसङ्गाद् बुद्धिस्थस्य सर्वप्रायश्चित्तसंपादकस्य व्याहृतित्रयस्य सृष्टिं वक्तुमुपक्रमते—

प्रजापितरकामयत प्रजायेय भूयान् स्यामिति, स तपोऽतप्यत, स तपस्तप्त्वे-माँल्लोकानसृजत—पृथिवोमन्तिरक्षं दिवं, ताँल्लोकानभ्यतपत्, तेभ्योऽभि-तप्तेभ्यस्त्रीणि ज्योतींष्यज्ञायन्ताग्निरेव पृथिव्या अजायत, वायुरन्तिरक्षादा-दित्यो दिवस्तानि ज्योतींष्यभ्यतपत्, तेभ्योऽभितप्तेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्त,— ऋग्वेद एवाग्नेरजायत, यजुर्वेदो वायोः, सामवेद आदित्यात्; तान् वेदा-नभ्यतपत् तेभ्योऽभितप्तेभ्यस्त्रीणि शुक्राण्यजायन्त,—भूरित्येव ऋग्वेदाद-जायत, भुव इति यजुर्वेदात्, स्वरिति सामवेदात् ॥ इति ।

पुरा प्रजापितरेको भूत्वा प्रजोत्पादनेन बहुविधः स्यामिति कामियत्वा तिसद्ध्यथं 'तपः' पर्यालोचनम् 'अकरोत्' । इदं वस्त्वीदृशमिति पर्यालोचनरूपं तपः कृत्वा, पर्यालोचितप्रकारेणोत्पद्यतामिति संकल्प्य, तेन संकल्पेन लोकत्रयमसृजत । ताँल्लोकान् पुनरप्य-मितः पर्यालोचितवान् किमेषु लोकेषु सारभूतं संपादनीयमिति ? पर्यालोचनम् । तथा पर्यालोचितभ्यो लोकेभ्यः प्रजापितः संकल्पानुसारेणाग्निवाय्वादित्यरूपाणि 'ज्योतींष्य-जायन्त' । तत्रापि सारं पर्यालोच्य त्रिभ्यो ज्योतिभ्यों वेदत्रयमुत्पादितवान् । तेभ्यश्च वेदेभ्यो व्याहृतित्रयरूपाणि 'शुक्राणि' ज्योतींषि पापार्थ्यतमोनिवारणसमर्थान्यजायन्त ।।

v. ३२ [xxv. ७] प्रजापित ने कामना की कि मैं प्रजोत्पादन के द्वारा बहुत हो जाऊँ। उन्होंने तप किया। उन्होंने तप करके इन लोकों को उत्पन्न किया—१. पृथ्वी

 <sup>&#</sup>x27;यद्नुदिते सूर्यं प्रातर्जुहुयात्, उभयमेवाग्नेयं स्यात्'—इति तै० ब्रा० २.१.२.७ ।
 अत एवानुदितहोमिनामनृतवादित्वं बोध्यम् । द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ८६९ ।

२. द्र० म० सं० १.२३।

को, २. अन्तरिक्ष को और ३. स्वर्ग को। पुनः उन तीनों लोकों की पर्यालोचना की [अर्थात् इन लोकों में क्या सारभूत सम्पादनीय है ?]। उन पर्यालोचित लोकों से [प्रजापित के संकल्प के अनुसार अग्नि, वायु और आदित्य रूप] तीन ज्योतियाँ उत्पन्न हुई। पृथ्वी से अग्नि, अन्तरिक्ष से वायु और द्यौ से सूर्य उत्पन्न हुए। उन तीनों ज्योतियों की पुनः पर्यालोचना की। उन पर्यालोचित ज्योतियों से तीन वेद उत्पन्न हुए। अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और आदित्य से सामवेद उत्पन्न हुए। उन तीनों वेदों की पुनः पर्यालोचना की। उन पर्यालोचित वेदों से [ज्याहृति त्रय रूप में पापरूप तम के निवार-पार्थ] तीन ज्योतियाँ उत्पन्न हुई। ऋग्वेद से 'भूः', यजुर्वेद से 'भुवः' और सामवेद से 'स्वः' [नामक व्याहृति] उत्पन्न हुई।

एवं व्याहृतित्रयस्योत्पत्तिमुक्तवा प्रणवस्योत्पत्तिमाह—
तानि शुक्राण्यभ्यतपत्; तेभ्योऽभितप्तेभ्यस्त्रयो वर्णा अजायन्ताकार उकारो
मकार इति; तानेकधा समभरत् तदेतदो३िमिति, तस्मादोमोिमिति प्रणौत्योमिति वै स्वर्गो लोक ओमित्यसौ योऽसौ तपति ॥ इति ।

'तानि' 'शुक्राणि' व्याहृतित्रयरूपाणि ज्योतींषि सारोत्पादनाय पर्यालीचितवान् । 'तेभ्यः' पर्यालोचितेभ्यः प्रजापितसंकल्पाद् वर्णत्रयमजायत । तच्च त्रयम् 'एकधा' संयोजित-वान् । 'तदेतद्' एकोभूतं वर्णत्रयम् 'ओम्' इत्येवं संपन्नम् । तस्मात् सर्वसारत्वाद्धोता यः प्रयोगमध्ये 'ओमिति' प्रणवं करोति । सर्वप्रयोगसंग्रहार्था वीष्सा । सोऽयमोंकारः स्वर्ग-प्राप्तिहेतुत्वात् तदात्मकः । तथा यः 'असौ' आदित्यस्तपित असावप्योंकारस्वरूपः । आदित्यप्राप्तेरप्योंकारसाधनत्वात् । ओंकारस्य सर्वफलहेतुत्वं कठा आमनन्ति— 'एतद्वचे-वाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छिति तस्य तत्' इति ।।

[उन्होंने] उन [व्याहृति त्रय रूप] ज्योतियों का पुनः पर्यालोचन किया। उन पर्या-लोचित ज्योतियों से तीन वर्ण उत्पन्न हुए—अकार, उकार और मकार<sup>४</sup>। उन्होंने उन

पुनः स एव तत्रत्यं जिघृद्धः सारवस्तु वै।। इति षड्गुरुशिष्यः।

तपसा योजयल्लोकांस्तत्स्थसारोद्गमाय वै ।
 स्वर्णकारो यथा सारं जिघ्युर्मावयेद्धि तम् ॥ इति षड्गुरुशिष्य: ।

२. वेदोऽत्र विनियोक्तव्यो मन्त्रः कर्मणि घज्विदेः । ऋग्यजु सामरूपो हि त्रिविधो मन्त्र उच्यते ॥ ऋक् पादबद्धा गीतिस्तु साम गद्यं यजुर्मतम् । चतुर्ष्वेपि हि वेदेषु मन्त्रोऽयं वर्तते त्रिधा ॥ ऋचां बहुत्वाद् 'ऋग्वेदः' इत्याद्याख्योक्तिरिष्यताम् ।

३. कठ० उप० १.२.१६।

४. तथा च मनुः—अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापितः। वेदत्रयान्निरबृहद् भूर्मुवः स्वरितीति च ॥ (२ ७६)

पञ्चमाध्याये सप्तमः खण्डः ] Digitized by Materocasवणाक्तायंग्विकचितभाष्यसहितम् ः ८८५

तीनों को एक साथ संयोजित कर दिया। वह एकीभूत वर्ण त्रय ही 'ओम्' हुआ। इसीलिए होता सभी के सार स्वरूप 'ओम्'-इस प्रणव को प्रयोग के मध्य कहता है। वस्तुतः यह सभी प्रयोग के संग्रहार्थ होता है। वह यह 'ओम्' [स्वर्ग प्राप्ति का कारण होने से] स्वर्ग लोक है<sup>२</sup>, तथा जो यह आदित्य तप रहा है वह भी ओंकार स्वरूप ही है [क्योंकि प्रणव आदित्य की प्राप्ति में साधन रूप है]।

अय प्रायश्चित्तं विधातुमुपयुक्तमुपाख्यानमाह-

स प्रजापतिर्यज्ञमतनुतः, तमाहरतः, तेनायजतः, स ऋचैव होत्रमकरोदः, यजुषाऽऽध्वर्यवं, समनोद्गीथं यदेतत्त्रय्यै विद्यायै शुक्रं, तेन ब्रह्मत्वम-करोत्।। इति।

पुरा 'प्रजापितः' स्वेच्छया 'यज्ञमतनुत' विस्तारितवान् । केन प्रकारेणेति ? सोऽभि-धीयते,—'तं' यज्ञसाधनसमूहमाहृत्य तेन साधनेन यागं कृतवान् । वेदत्रयगतैर्मन्त्रैः क्रमेण होत्राध्वर्यवौद्गात्राणि निष्पाद्य<sup>६</sup>, ततः 'त्रय्ये विद्याये' वेदत्रयरूपायां विद्यायां यदेतत् 'शुक्रं' सारं व्याहृतित्रयादिरूपम्, तेन सारेण ब्रह्मत्वं कृतवान् ।।

- १. वाच्यमस्य परं ब्रह्म शब्दब्रह्मोत्तमं त्विदम्।
   'तस्य वाचकः प्रणवः'—इति योगानुशासनम्।। इति षड्गुरुशिष्यः।
   तु० पात० योग० १.२७।
- २. 'ओंकारः' स्वर्गद्वारम्'—इति आपस्तम्बः (आप० धर्म० १.१३.६)।
- ३. एतिन्नियममूलकान्येवेदमाश्वलायनसूत्रम्—'तद् ये केचन छान्दोग्ये वाघ्वयंवे वा हौत्रा-मर्शाः समाम्नाता न तान् कुर्यादकृत्स्नत्वाद्धौत्रस्य'—इति आश्व० श्रौ० ८.१३.३२।
- ४. 'अध्वर्यंप्रत्ययं तु व्याख्यानं कामकालदेशदक्षिणानां दीक्षोपसत् प्रसवसंस्थोत्थानानामे-तावत्वं हिवषामुच्चैरुपांशुतायां हिवषा चानुपूर्वम्'-इति आश्व० श्रौ० ८.१३.३४।
- ५. छन्दोगप्रत्ययं स्तोमः स्तोत्रियः पृष्ठं संस्थेति'-इति आश्व० श्रौ० ८.१३.३३।
- ६. 'हौत्रं होतृवर्गकृत्यम्; उद्गात्राद्यञ् । अध्वर्युवर्गकृत्यम्, उद्गातृवर्गकृत्यम् । इसर्थे हेद्वयम् । अध्वर्यक्तियम् । इसर्थे
- ७. अत्र गोविन्दस्वामी—अत्र ऋगादयः शब्दा वेदोपलक्षणार्थाः । वाक्योपक्रमणे वेदशब्दश्रवणात् त्रयो वेदा अजायन्त इति । अनुपजातिवरोधित्वात् तदनुवशेनोपसंहारो
  वर्णनीयः । होत्रादयश्रत्वारो महित्वजः । तदीया अधिनो मैत्रावरुणादयः । तृतीयिनश्राच्छावाकादयः । वादिनश्र ग्रावस्तोत्रादयः । आह च—तस्यित्वजश्रत्वारिस्त्रपुरुषा
  इति । होत्रमिति होत्रादीनां चतुर्णां पदार्थंजातं लक्षितम् । तहग्वेदेनाकरोत् । अकरोदित्यत्र णिलोपो द्रष्टव्यः । अकारयदिति यावत् । एवं यजुषाव्वयंवं साम्नोदगीयमिति
  च । यद्यप्युदगीयशब्दो भिक्तविशेषवचनस्त्यापीह सामवेदिविहितपदार्थमात्रोपलक्ष-

प्रजापित ने यज्ञ का विस्तार किया। उन्होंने उस [यज्ञ के साधन] को प्राप्त किया और उससे यजन किया। उन्होंने ऋक् [मन्त्रों] से होता का काम किया। यजुः [मन्त्रों] से अध्वर्यु का, और साम से उद्गाता का। [वेद त्रय रूप] इन तीन विद्याओं में जो व्याहृतित्रय रूप शुक्र [=सारतत्त्व] था उससे ब्रह्मत्व [ब्रह्मा] का कार्य किया।

अथ ब्रह्मयज्ञवद्देवतायज्ञं दशंयति—

स प्रजापतिर्यज्ञं देवेभ्यः संप्रायच्छत्, ते देवा यज्ञमतन्वत, तमाहरन्त, तेनायजन्त, त ऋखैव हौत्रमकुर्वन् यजुषाऽऽध्वर्यवं, साम्नोद्गीथं, यदेवैतत् त्रध्यै विद्यायै शुक्रं, तेन ब्रह्मत्वमकुर्वन् ॥ इति ।

पूर्ववाक्यवद् व्याख्येयम् ॥

उन प्रजापित ने देवों को यज्ञ दिया। उन देवों ने यज्ञ का विस्तार किया। उन्होंने उस [यज्ञ के साधन] को प्राप्त किया और उससे यजन किया। उन्होंने ऋक् [मन्त्रों] से होता का काम किया। यजुः [मन्त्रों] से अध्वर्यु का और साम से उद्गाता का। [देद त्रय रूप] इन तीन विद्याओं में जो [न्याहृति त्रय रूप] शुक्र [= सारतत्त्व] था उससे ब्रह्मा का कार्य किया।

अथ प्रश्नोत्तराभ्यां प्रायश्चित्तं विधत्ते-

ते देवा अबुवन् प्रजापित,-यदि नो यज्ञ ऋक्त आर्तिः स्यात्, यदि यजुष्टो यदि सामतो यद्यविज्ञाता सर्वव्यापद्वा का प्रायद्विचित्तिः स प्रजापितर-

णार्थः । एवमुत्तरेष्वप्युद्गीयशब्दप्रयोगेषु वेदितब्यम् । त्रयाणां वेदानां समाहारस्त्रयो । षष्ठयर्थे चतुर्थी, त्रय्याः शुक्रेण व्याहृतिर्वह्मत्वमकरोत् ।

ननु अथवंवेदेन ब्रह्मत्वं कस्मान्न क्रियते । ऋिवदं ऋग्वेदपारगमेव होतारं वृणीष्व । यजुवंदमध्वयुंम् । सामिवदमुद्गातारम् । अथवािङ्गरोविदं ब्रह्माणम् इत्यथवं-श्रुतिरप्यस्ति । उच्यते—सत्यमस्ति यतः श्रुतिः । यदेतत् त्रय्यं विद्यायं इत्यपि च श्रुतिरस्त्येव । किञ्च वेदेषु तत्र तत्र लोकाग्निव्याहृतिसवनसंस्तुतास्त्रय एव वेदाः । आथवंणे तु आहवनीयादिसम्बद्धयज्ञकर्मव्यापारो नास्ति । तत्र हि शान्तिक-पौष्टिक-पुण्याह-स्वस्त्यना-युष्य-मङ्गलादिषु प्रायशो व्यापारः । तथा हि न्यायविदः—श्रुति-विरुद्धस्मृत्युदाहरणवेलायामग्नीषोमीयसंस्थावधि मोजनप्रतिषेधप्रतिपादकश्रुतिविरोधि-त्वेनाथवंवेदपिठतक्रीतराजकमोज्याच्चवचनं स्मृतिपदे चोदाहरन्ति । तदुपपादियषुर्मद्द्रान्वायं आह—'क्रीतराजकमोज्याच्चवचनं स्मृतिपदे चोदाहरन्ति । तदुपपादियपुर्मद्द्रान्वायं आह—'क्रीतराजकमोज्याच्चवचनं स्मृतिपदे चोदाहरन्ति । तद्यपादिवनीय-सम्बद्धयज्ञकमोधिकारामावादं — इति । अतस्वद्धेदविहितब्रह्मत्वं तन्त्रे मन्तव्यम् । तस्माद् यज्ञेषु त्रय्या विद्याया ब्रह्मत्वम् इति स्थितम् । वक्ष्यति 'त्रय्या विद्ययेति वूयादिति'—इति ।

पद्ममाध्याये सप्तमः खण्डः ने igitized by Maghuban Trust, Dollhi वित्तभाष्यसहितम् ः ८८७

ब्रवीद्देवान्, प्यित वो यज्ञ ऋक्त आर्तिर्भवित, भूरिति गार्हपत्ये जुहवाथः यदि यजुष्टो, भुव इत्याग्नीघ्रोयेऽन्वाहार्यपचने वा हिवर्यज्ञेषु, यदि सामतः, स्विरित्याहवनीये; यद्यविज्ञाता सर्वव्यापद्वा भूर्भुवः स्वरिति सर्वा अनुद्रुत्याऽऽ-हवनीय एव जुहवाथेति ॥ इति ।

'ते देवाः प्रजापति' प्रत्येवमपृच्छन्,—'नः' अस्मदीये 'यज्ञे यदि' कदाचिद् 'ऋक्तः' ऋङ्मन्त्रात् 'आर्तः' नाशो भवेत्; तथा यजुमंन्त्रात् साममन्त्राद्वा कदाचिद् आर्तिः स्यात् । एताः सर्वा आर्त्योऽस्मामिविज्ञाताः, यदि कदाचिदिवज्ञाता काचिदाितमंवेत् । यदि वा सर्वथा यद्वेदत्रयमन्त्रनिमित्ताऽस्मामिविज्ञाताऽस्मामिरज्ञाता च सर्वाऽप्याितमंवेत् । इदानीं प्रायिश्वित्तर्वक्तव्येति देवप्रश्नः । ऋङ्मन्त्रवैकल्ये गाहंपत्ये भूरिति होमः । यजुर्मन्त्रवैकल्ये सत्याग्नीध्रीये धिष्णिये भुव इति होमः । सोऽयं सोमयागे द्रष्टव्यः । हवियांगे आग्नीध्रीयामावात् । अग्न्याधेयमग्निहोत्रं दर्शपूणंमासावाग्रयणं चातुर्मास्यानि दाक्षायणयज्ञः, कौण्ड-पायिनामयनं सौत्रामणी वा सप्तमी; त एते हविर्यज्ञाः तेष्वाग्नीध्रीयामावात् 'अन्वाहार्यप्चने' दक्षिणाग्नौ 'जुहवाथ' हे देवा यूयं जुहुत । सामभ्रेषे स्वरित्याहवनीये होमः । यद्यविज्ञातो भ्रेषः यदि वा वेदत्रयभ्रेषसमुच्चयः तत्रोमयत्रापि भूर्भुवः स्वरित्येतास्तिस्रो व्याहृतीः सर्वा 'अनुद्वत्य, उच्चार्याऽऽहवनीय एव 'जुहुत' ।

[प्रक्त] उन देवों ने प्रजापित से पूछा यि हमसे ऋग्वेद के मन्त्र में कोई भूछ चूक हो जाय अथवा यजुर्वेद के मन्त्र में या सामवेद के मन्त्र में भूछ हो जाय; या अज्ञान में किंवा वेद त्रय के मन्त्रों में सर्वथा भूछ हो जाय तो क्या प्रायश्चित्त है ? [उत्तर] उन प्रजापित ने देवों से कहा—'यि तुम्हारे यज्ञ में ऋग्वेद से कोई भूछ हो जाय तो 'भूः' से गार्हपत्य अग्नि में आहुति देनी चाहिए। यि यजुः से कोई भूछ हो तो 'भुवः' से आग्नीध्रीय [वेदी पर] अग्नि में आहुति देनी चाहिए अथवा [अग्न्याधेय, दर्शपूर्ण-

१. छान्दोग्येऽप्येवमेव द्रष्टव्यम् (छा० उप० ४.१७.३)।

२. अन्त्याधेयम् अग्निहोत्रं दर्शपूर्णमासावाग्रयणं चातुर्मास्यानि निरूढपशुबन्धः सौत्रा-मणीति सप्त हविर्यज्ञसंस्थाः—इति गौ० धर्मसूत्र ८.१९।

३. 'एतां दर्शपूर्णमासयोर्दक्षिणामकल्पयन् यदन्वाहार्यम्'—इति शत० न्ना० १.२.३ ५ । 'अन्वाहरित यज्ञसम्बन्धि दोषजातं परिहरत्यनेनेति अन्वाहार्यो नाम ऋत्विगम्यो देय ओदनः—इति च तत्र सा० मा० । 'अन्वाहार्यं दक्षिणाग्नाविधश्रयित'—इति कात्या० श्री० २.५.२७ ।

४. 'मूर्भुवः सुवरिति सर्वप्रायश्चित्तानि'-इति तै० आ० ४.२०.१ सा० मा०।

५. अविज्ञाता कुत इदिमिति विज्ञानहीना । सर्वेव्यापत्=सर्वतोभ्रेषः । इति षड्गुरुशिष्यः।

सोमेष्वार्तियं जुष्टक्चेद् भवेज्जुहुत वै भुवः ।
 इत्याग्नीध्रीयवह्नौ तु शान्त्यर्थं भूत्र्यते खलु ।।
 —(आश्व० श्रौ० १.१२.३२) इति षड्गुक्शिष्यः ।

मासादिक सात] हिवं यशों में [जहां आग्नीध्रीयाभाव होता है वहां दक्षिणाग्नि रूप] अन्वाहार्यपचन में आहुति दे। यदि साम से कोई भूल हो जाय तो 'स्वः' से आहवनीय अग्नि में आहुति दे। यदि अनजाने में अथवा वेद त्रय के मन्त्रों में सर्वथा भूल हो जाय तो आहवनीयाग्नि में ही 'भूः, भुवः, स्वः' तीनों का एक साथ उच्चारण करके आहुति दे।

अनेनार्थवादेन प्रायिक्तिविधिमुन्नीय व्याहृतिप्रशंसापूर्वकं तं विधिमुपसंहरित— एतानि ह वै वेदानामन्तः इलेषणानि यदेता व्याहृतयस्तद् यथाऽऽत्मनाऽऽत्मानं संदध्याद् यथा पर्वणा पर्व, यथा इलेष्मणा चर्मण्यं वाऽन्यद्वा विदिलष्टं संइलेष-येदेवभेवैताभिर्यंज्ञस्य विदिलष्टं संदधाति; सैषा सर्वप्रायिश्वित्तर्यदेता व्याहृत-यस्तस्मादेषेव यज्ञे प्रायदिचत्तिः कर्तव्या ॥ ३२ ॥ इति ।

या एता व्याहृतयः सन्ति, 'एतानि ह वै' त्रीण्येव व्याहृतिरूपाणि, वेदानां सम्बन्धीनि 'अन्तःश्लेषणानि' अन्तवंन्धनसाधनानि । तत्र दृष्टान्तोऽिमधीयते, यथा लोके 'आत्मनाऽऽत्मानं संद्रध्यात्' आत्मशब्दः स्वरूपमात्रवाचित्वात् सर्वद्रव्यपरः । एकेन द्रव्येण द्रव्यान्तरं संधीयते । एतच्च छन्दोगैविस्पष्टमाम्नातम्—''तद् यथा लवणेन सुवर्णं संद्रध्यात्, सुवर्णेन रजतम्, रजतेन त्रपु, त्रपुणा सीसम्, सीसेन लोहम्, लोहेन दारु, दारुणा चर्मेति' । क्षारादिना सुवर्णादीनां संधानं सुवर्णंकारादिषु प्रसिद्धम् । तदेतदिमग्रेत्याऽऽत्मानाऽऽत्मानं संद्रध्यादित्युक्तम् । यथा च हस्तपादादिष्वेकेन पर्वणा पर्वान्तरं संश्लिष्टं यथा च 'श्लेष्मणा' धात्वन्तरं संश्लिष्टं, चर्मणा च 'चर्मण्यं' पादत्राणादिकम्, 'अन्यद्वा' शकटादिषु किचिद्वि-शिल्ष्टमङ्गं, चर्ममय्या रज्ज्वा संश्लेषयेत् । अनेनैव प्रकारेण' 'एतामिर्व्याहृतिमिर्यंज्ञस्य विश्लिष्टमङ्गं संश्लिष्टं मवति । या एता व्याहृतयः, सैषा सर्वस्य वैकल्यस्य प्रायश्वित्तः । तस्माद् यज्ञे वैकल्यपरिहारार्थमेषैव प्रायश्वितः कर्तव्या ।।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये पञ्चम-पञ्चिकायां पञ्चमाध्याये (पञ्चिवशाध्याये) सप्तमः खण्डः ।।७।। (३२) [१८५]

जो ये तीन व्याहृतियाँ हैं वे वेदों के आन्तरिक निबन्ध [के साधन] हैं; जैसे किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से जोड़ें अथवा जैसे [हाथ-पैर आदि में] एक सन्धि से दूसरी

१. सूत्रयित ह्यापस्तम्बः—'दिक्षणाग्नावन्वाहार्यं महान्तमपरिमित्तमोदनं पचित । क्षीरे मवतीत्येके'—इति (आप० श्रौ० ३.३.१२,१३) । सूत्र्यते च—'यजुष्टो भुव इति दिक्षण'—इति (आश्व० श्रौ० १.१२.३२) ।

२. छा० उप० ४.१७.७।

३. 'सूच्या वासः सन्दिदयात्'—इति, इतः पूर्वम्, पृ० ४४१।

पद्ममाध्याये सप्तमः खंग्डः Digitized by Mबीमास्सवपणाकार्यविकितिनाष्यसहितम् ः ८८९

सिन्ध को संदिलप्ट करे या किसी [लोहा आदि] धातु को किसी चर्म से जोड़ें या किसी अन्य [उपानह या गाड़ी आदि में] विदिलप्ट अङ्ग को [चमड़े की रस्सी से] संदिलप्ट करें। इसी प्रकार इन [ब्याहृतियों] से यज्ञ के विदिलप्ट अङ्ग को संदिलप्ट करता है। जो ये ब्याहृतियाँ हैं, वे सभी वैकल्य के लिए प्रायश्चित्त हैं। इसलिए यज्ञ में वैकल्य परिहार के लिए इन्हों से प्रायश्चित्त करना चाहिए?।

।। इस प्रकार पचीसर्वे अध्याय के सातर्वे खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।। ७ ।।

#### अय अष्टमः खण्डः

व्याह्तिहोमप्रसङ्गिन् ब्रह्मा बुद्धिस्थस्तस्य तत्कर्तृत्वात्<sup>3</sup> । तथा च आख्वलायन आह— 'जुहोति जपतीति प्रायिथन्ते ब्रह्मणाम्' इति<sup>४</sup> ।

अतः प्रश्नोत्तराभ्यां ब्रह्मत्वं निर्णेतुमुपक्रमते-

तदाहुर्महावदा२ः, यदृचैव होत्रं क्रियते, यजुषाऽऽध्वर्यवं, साम्नोद्गीथं, व्यारब्धा त्रयी विद्या भवत्यथ केन ब्रह्मत्वं क्रियत इति त्रय्या विद्ययेति ब्रूयात् ॥ इति ।

'तत्' तत्र प्रायश्चित्तप्रसङ्गे 'महावदाः'' ब्रह्मवादिनः 'आहुः' चोदयन्ति । महान्तं प्रौढं वेदं वदन्तीति महावदाः । प्लुतिस्तेषां प्रशंसार्था । 'यद्' यस्मात् कारणादृग्यजुः सामेति हौत्राध्वर्यवौद्गात्राणां करणात् 'त्रयी' वेदत्रयरूपा विद्या 'व्यारब्धा' विविच्य होत्रादिभिः

२. भरद्वाजो ह्येतमर्थं स्वसूत्रान्ते ह्यसूत्रयत् । 'सर्वेषामन्ततो व्याहृतिरिति सिद्धम्, नम आचार्येभ्यो नम आचार्येभ्य इति'।

३. व्याहृतिहोमकतृंत्वादिति यावत् ।

४. आश्व० श्री० १.१.१६।

 ५. (i) 'महच्छब्देन ब्रह्मोच्यते। ब्रह्म च वेदः। तं ये वदन्ति (अिमधीय)ते महा-वदाः'—इति गोविन्दस्वामी।

(ii) घज् कमंणि वदेर्वृद्धिनं वदो वेद उच्यते। स वेदस्तु महान् येषां ते तथोक्ता महावदाः।। ते चोद्यं ब्रह्मविषयमाहुरेतत् कथं श्रुणु । इति षड्गुरुशिष्यः।

(iii) 'Important sages'—इति कीथ महोदयः।

 <sup>(</sup>i) 'आत्मशब्देन द्रव्यमात्रं लक्ष्यते'-इति गोविन्दस्वामी। (ii) आत्मा = देहः, पर्वं = सिन्धः, इलेष्मा = आद्रं मांसम्। चर्मण्यं चर्मणि साघुः। अयः शरत्वादिना विलिष्टं (?) विश्लिष्टम्। इति षड्गुरुशिष्यः।

स्वीकृता मवित । अथर्ववेदश्च नात्र मिश्रयितुं शक्यते । आहवनीयादिकर्तव्यस्य तत्रा-भावात् । अथ तस्मात् कारणात् केन साधनेन ब्रह्मत्वं क्रियते ? इति चोद्यम् । तस्य 'त्रय्या' वेदत्रयरूपया 'विद्यया' ब्रह्मत्वं कर्तव्यमित्युत्तरं प्रतिब्रूयात् । अत एव संप्रदायविद आहुः—

''अथर्वक्षेत्रवान् ब्रह्मा वेदेष्वन्येषु मागवान् । तस्माद् ब्रह्माणं ब्रह्मिष्ठिमिति ह्यारण्यके श्रुतम्'' ॥ इति ॥

v. ३३ [xxv. ८] उस [प्रायिश्चत्त] के प्रसङ्ग में ब्रह्मवादी कहते हैं जबिक श्रम्वेद के मन्त्रों से होता का कार्य किया जाता है, यजुर्वेद के मन्त्रों से अध्वर्यु का और सामवेद से उद्गाता का तो [वेद त्रय रूप] त्रयी विद्या [होता आदि के द्वारा] जब विवेचित हो जाती है तब [आहवनीयादि कर्तव्य का अभाव होने से अथवंवेद का इसमें मिश्रण न हो सकने के कारण] किसके द्वारा ब्रह्मा का कार्य करते हैं ? [उत्तर] इस प्रकार कहना चाहिए कि—उस वेद त्रय रूप त्रयी विद्या से ही ब्रह्मा का कार्य करना चाहिए।

ब्रह्मणो मनसा वैकल्यराहित्यानुसंधानं विधत्ते—

अयं वै यज्ञो योऽयं पवते, तस्य वाक् च मनश्च वर्तन्यौ; वाचा च हि मनसा च यज्ञो वर्तत, इयं वै वागदो मनस्तद्वाचा त्रय्या विद्ययैकं पक्षं संस्कुर्वन्ति, मनसैव ब्रह्मा संस्करोति ॥ इति ।

'यः' 'अयं' वायुः 'पवते' अन्तरिक्षे संचरितः; अयमेव यज्ञस्वरूपो वायुसदृशो यज्ञः । यथा वायोः संचारमार्गाः तथा 'तस्य' यज्ञस्य 'वाक् च मनश्य' 'वर्तन्यौ' प्रवृत्तिमार्गौ । यस्माद् 'वाचा' मन्त्ररूपया 'मनसा' च प्रयोगानुसंधात्रा 'यज्ञो वर्तते' तस्मादुभौ मार्गौ । तत्र वाग् 'इयं वै' भूमिस्वरूपैव, मनस्तु 'अदः' स्वर्गरूपम् । 'तत्' तथा सित वायूपया 'त्रय्या विद्यया' होत्रादयो रथस्थानीयस्य यज्ञस्यैकं 'पक्षं' मार्ग 'संस्कुर्वन्ति' सम्यवसंपाद-यन्ति । ब्रह्मा मनसैव 'संस्करोति' सम्यवसंपादयितः; अन्यं भागमिति शेषः । होत्रादिमि-विचाऽनुष्ठीयमानेष्वङ्गेषु वैकल्यराहित्यं ब्रह्माऽनुसंदध्यादित्यर्थः । छन्दोगाश्चैतमर्थमामनन्ति—'एष एव यज्ञस्तस्य मनश्च वाक्च वर्तनी तयोरन्यतरां मनसा संस्करोति ब्रह्माः, वाचा होताऽष्वर्युं हद्गाताऽन्यतराम्' इति ।

१. 'धर्मिष्ठमिति'–इति वा पाठः । तु० ऐ० आ० ३.२.३ । 'यस्माद् वेदत्रयामिज्ञान-रूपस्य वेदपुरुषस्य हिरण्यगर्मोपासको ब्रह्मा रसस्तस्माद् ब्रह्मनामसाम्याद् यागेऽपि ब्रह्माणमृत्विजं ब्रह्मिष्ठमेतिशयेन वेदत्रयगतं कुर्वीत ।' इति तत्र सायणः ।

२. छा० उप० ४.१६ । 'स यत्रोपाकृते प्रावरनुवाके पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा व्यव-वदति, अन्यतरामेव वत्तेंनि संस्करोति, हीयतेऽन्यतरा'—इत्यादिस्तत्खण्डशेषः समग्र एवैतदर्थंकः।

पञ्चमाध्याये अष्टमः खण्डः þigitized by Mæ्षीम्ब्रक्सयणम्यार्थेकिरचितभाष्यसहितम् ः ८९१

जो यह [अन्तरिक्ष में वायु] वह रही है वह यज्ञ ही है [जैसे वायु का संचरण करने का मार्ग होता है वैसे ही] उस [यज्ञ] के वाणी और मन प्रवृत्ति के मार्ग हैं; क्योंकि मन्त्ररूप वाणी और मन से प्रयोगानुसन्धान करने वाले के द्वारा यज्ञ होता है। वहां यह वाणी ही [भूमि स्वरूप] है और मन [स्वर्ग स्वरूप] है। इस प्रकार उस वाक् रूपी [वेद] त्रयी विद्या के द्वारा [होता आदि ऋित्वज रथ स्थानीय यज्ञ के] एक भाग का सम्यक् रूप से संपादन करते हैं, और ब्रह्मा मन से ही [अन्य भाग का] संस्कार करता है ध्वर्थात् होता आदि के द्वारा अनुष्टीयमान अङ्गों में वैकल्यराहित्य के लिए ब्रह्मा अनुसन्धान करें]।

अथ ब्रह्मणो मौनं विधातुं वाग्व्यवहारे वाधां दर्शंयति---

ते हैके ब्रह्माण उपाकृते प्रातरनुवाके स्तोमभागाञ्जिपत्वा भाषमाणा उपासते तद्धैतदुवाच ब्राह्मण उपाकृते प्रातरनुवाके ब्रह्माणं भाषमाणं दृष्ट्वाऽर्धमस्य यज्ञस्यान्तरगुरिति; तद्यथैकपात्पुरुषो यन्नेकतश्चक्रो वा रथो वर्तमानो भ्रेषं न्येत्येवमेव स यज्ञो भ्रेषं न्येति,—यज्ञस्य भ्रेषमनु यजमानो भ्रेषं न्येति।। इति।

केषुचिद् यज्ञप्रयोगेषु वर्तमानाः 'ते' वेदत्रयामिज्ञत्वेन प्रसिद्धा 'एके ब्रह्माणः' केचिद्-ब्रह्मसंज्ञका ऋित्वजो होत्रा पठितव्ये प्रातरनुवाकेऽध्वर्युणा 'उपाकृते' अनुज्ञाते सित, तत ऊध्वं 'रिश्मरिस क्षयाय त्वा'²—इत्यादीन् स्तोमभागसंज्ञकान् मन्त्रान्³ जिपत्वा मौनमकृत्वा 'माषमाणाः' वाग्व्यवहारं कुर्वन्तः 'उपासते' समीपे तिष्ठन्ति । तदानीं किथच्छास्त्रामिज्ञो ब्राह्मण आगत्य किस्मिश्चिद् यज्ञे प्रातरनुवाकोपाकरणाद् ऊध्वं 'भाषमाणं' वाग्व्यवहारं कुर्वन्तं ब्रह्माणं हृष्ट्वा वाक्यमेतदुवाच—'अस्य यज्ञस्यार्धमन्तरगुः'—इति । ऋित्वग्यजमाना एकं यज्ञमागमन्तरितं कृतवन्त इति । तथा सित यथा लोके किथ्वदेकपात्पुरुषो द्वितीयं पादं संकुचितं कृत्वा प्रसारितेनंकेनेव पादेन 'यन्' मार्गे गच्छन् 'भ्रेषं' भूमौ पातं 'न्येति' नितरामिति; यथा वा किथ्वद्रथ एकचक्रो भूमौ प्रवर्तमानो भ्रेषं प्राप्नोति; एवमेव मौन-रिहतेन ब्रह्मणा युक्तः स यज्ञो भ्रेषं न्येति । तं च यज्ञभ्रेषम् 'अनु' पश्चाद् यजमानो भ्रेषं न्येति

सूत्र्यते हि—'अबहुमाधी यज्ञमना'—इति (आश्व श्रौ० १.१२.३०)। वक्ष्यते चारण्यके—'ब्रह्माणं ब्रह्मिष्ठं कुर्वीत यो यज्ञस्योल्वणं पश्येत्'—इति (ऐ०आ०३.२.३)।

२. ता० ब्रा० १.९.१।

३. स्तोमभागमन्त्रास्तु तै० सं० ४.४.१.१ आम्नाताः; 'तस्मात् वासिष्ठो ब्रह्मा कार्यः, प्रव जायते; रिक्मिरसि क्षयाय त्वा क्षयं जिन्वेत्याह'—इत्यादिभिर्व्याख्याताः तै० सं० ३.५.२.१ । पुनः पञ्चमेऽस्य रिक्मिरसिमन्त्रस्य 'रिक्मिरित्येवादित्यम् असृजत्'— इत्यादित्यमृष्टिपरतया व्याख्यानं च आम्नातम् (५.३.६.१) । द्र० वाज० सं० १५.६ ।

४. द्र॰ 'इन्द्रो हः अब्ह्या वाचयंमो बुभूषेति' - इति षड्० ब्रा० १.५।

[कुछ यज्ञ प्रयोगों में] वे कुछ ब्रह्मा नामक ऋित्वज [होता द्वारा पिठत] प्रातरनुवाक में [अध्वर्यु द्वारा अनुज्ञात होने पर 'रिहमरिस क्षयाय' इत्यादि] स्तोम भाग संज्ञक मन्त्रों का जप करके [मौन धारण न करके] बातचीत करते हुए समीप ही बैठते हैं । तब [िकसी अन्य यज्ञ में किसी शास्त्राभिज्ञ] ब्राह्मण ने प्रातरनुवाक के उपाकरण के बाद ब्रह्मा को बातचीत करते हुए देखकर कहा—इस यज्ञ के आधे भाग को [ऋित्वज और यजमान ने] निगूढ़ कर दिया। वस्तुतः जैसे लोक में एक पैर से चलने वाला मनुष्य अथवा एक पहिए से चलने वाला रथ गिर पड़ता है वैसे ही [मौन रहित ब्रह्मा से युक्त] वह यज्ञ भी भ्रष्ट हो जाता है और यज्ञ के वैकल्य के अनन्तर यजमान भी असफल हो जाता है।

इत्थं वाग्व्यवहारे बाधमुक्तवा मौनं विधत्ते—

तस्माद ब्रह्मोपाकृते प्रातरनुवाके वाचंयमः स्यादोपांश्वन्तर्यामयोहींमादु-पाकृतेषु पवमानेष्वोदृचोऽथं यानि स्तोत्राणि सशस्त्राण्या तेषां वषट्काराद् वाचंयम एव स्यात्; तद्यथोभयतःपात् पुरुषो यन्नुभयतश्चक्रो वा रथो वर्तमानो न रिष्यत्येवमेव स यज्ञो न रिष्यति,—यज्ञस्यारिष्टिमनु यजमानो न रिष्यति ॥ ३३ ॥ इति ।

यस्माद् भाषणं बाधोऽस्ति, 'तस्माद्' ब्रह्मा. प्रातरनुवाकोपाकरणादू हवं 'वाचंयमः' मौनी स्यात् । कियन्तं कालमिति ? तदुच्यते—'उपाश्वन्तर्यामयोः' 'ग्रह्योः आहोमाद्' होमसमासिपर्यन्तं; तथा पवमानस्तोत्रेषु 'त्रिष्वप्यध्वर्युणा 'उपाकृतेषु' अनुज्ञातेषु सत्यु 'ओद्दचः' उत्तमा समासिकालीना येयमृगस्ति, तत्समासिपर्यन्तम्, वाचंयमः स्यादित्यन्तुवर्तते । 'अथ' अनन्तरं यान्यन्यान्याज्यादिस्तोत्राणि शस्त्रसहितानि सन्ति, तेषाम् 'आवषट्काराद्' वौषित्रितमन्त्रोच्चारणपर्यन्तं; तत्तत्स्तोत्रप्रारम्भादू ध्वं तदा तदा वाचंयम एव स्थात् । तथा सित लोके 'यथोभयतः पात्' पादद्वयोपेतः पुरुषो 'यन्' मार्गे गच्छन् 'न रिष्यित' न विनश्यितः; तथा च 'उभयतश्रकः' चक्रद्वयोपेतो रथो मार्गे वर्तंमानो न

१. तु० पञ्च० ब्रा० १.८,९ । तै० सं० ३.५.२; ४.४.१; ५.३.६ । काठ० सं० १७.७; ३७.७; मै० सं० २.८ । वाज० सं० १५.६ ।

२. द्र० गो० ब्रा० ३.२, ३।

३. (i) यज्ञस्यार्धं नश्यतीह ब्रह्मबह्विममाषणात् । इति पड्गुरुशिष्यः ।

<sup>(</sup>ii) अगुरिति बहुवचनमेकस्मिन्नर्थे यद्वा, अन्तर्णीतण्यर्थः । ब्रह्मणो यज्ञस्याधं विनाशयितवन्त इति'—इति गोविन्दस्वामी ।

४. अर्थात् आ + उत् + ऋचः = ओद्चः ।

५. बहिष्पवमानम्, माघ्यन्दिनपवमानम्, आर्मवपवमानमिति त्रीणि पवमानस्तोत्राणि ।

पञ्चमाध्याये नवमः खण्डः Djgitized by Mackahatee निवास विवास विवास करें

विनश्यति; एवमेव मौनिना ब्रह्मणा युक्तः स यज्ञो न विनश्यति । यज्ञस्य 'अरिष्टि' विनाशाभावमनु यजमानोऽपि 'न रिष्यति' न विनश्यति ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये पश्चम-पश्चिकायां पश्चमाव्याये (पश्चविंशाव्याये) अष्टमः खण्डः ।।८॥ (३३) [१८६]

[क्योंकि बोलने में बाधा है] अतः ब्रह्मा को प्रातरनुवाक के उपाकरण के बाद मौत रहना चाहिए। [इस प्रकार उसे] उपांजु और अन्तर्याम-ग्रह के होम की समाप्ति पर्यन्त तथा पवमान स्तोत्रों में तीनों के ही अध्वर्यु द्वारा अनुज्ञात होने पर एवं अन्तिम ऋचा के पाठ की समाप्ति पर्यन्त मौन रहना चाहिए। इसके बाद जो-जो शस्त्रों के सिहत [याज्यादि] स्तोत्र हैं, उन स्तोत्रों के आरम्भ से लेकर उनके वषट्कार पर्यन्त मौन ही रहना चाहिए। इस प्रकार लोक में जैसे दोनों पैरों से चलने वाला पुरुष अथवा दोनों पहियों से चलने वाला रथ गिरता नहीं है उसी प्रकार [मौनी ब्रह्मा से युक्त] वह यज्ञ भी असफल नहीं होता है और यज्ञ के विनष्ट न होने से यजमान भी स्खलित नहीं होता।

।। इस प्रकार पचीसवें (पञ्चम) अध्याय के आठवें खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ॥ ८ ॥

#### अथ नवमः खण्डः

अथ ब्रह्मणः कांश्वित् कर्तव्यविशेषान् विधातुं चोद्यम् उद्भावयति—

तदाहुर्यद् ग्रहान्मेऽग्रहीत् प्राचारीन्म आहुतीमेंऽहौषीदित्यध्वयंवे दक्षिणा नीयन्त उदगासीन्म इत्युद्गात्रेऽन्ववोचन् मेऽशंसीन्मेऽयाक्षीन् म इति होत्रे, किस्विदेव चक्रुषे ब्रह्मणे दक्षिणा नीयन्तेऽकृत्वाऽऽहोस्विदेव हरता इति ॥ इति ।

'तत्' तस्मिन् ब्रह्मणि चोद्यमाहुः । कि चोद्यमिति ? तदुच्यते—यजमानेन 'अघ्वयंवे' यदा 'दक्षिणा' 'नीयन्ते' प्रदीयन्ते, तदानीं यजमानस्यायमिष्प्रायः— असावध्वर्युः 'मे' मदर्थं 'प्रहान्' ऐन्द्रवायवादीनप्रहीत्, तथा 'मे' मदर्थं 'प्राचारीत्' ग्रहप्रचारं कृतवान् । तथा 'मे' मदर्थंमाहुतीः 'अहौषीत्' हुतवानिति । यदोद्गात्रे दक्षिणा नीयन्ते तदानी-मयमिष्प्रायः— असावृद्गाता 'मे' मदर्थंम् 'उदगासीत्' औद्गात्रं कृतवानिति । यदा होत्रे दिक्षणा नीयन्ते, तदानीमयमिष्प्रायः— अयं होता 'मे' मदर्थंम् 'अन्ववोचत्' पुरोनुवाक्या-दिनामनुवचनं कृतवान्, तथा 'मे' मदर्थम् 'अशंसीत्' शंसनं कृतवान्, तथा 'मे' मदर्थम् 'अयाक्षीत्' याज्यां पठितवानिति । एवं तेन तेन कृतं कार्यं स्मृत्वा यस्माद् दिक्षणां ददाति,

१. (i) 'आ उद्वः । उद्दक् समाप्तिः । बहिष्पवमानमाध्यन्दिनाभवेष्वेव वान्तम्'—इति षड्गुरुशिष्यः । (ii) तथा च आश्वलायनः—प्रातरनुवाकाद्यान्तर्यामहोमात् । स्तोत्रेष्वित सर्जनाद्या वषट्कारात् । ओद्वः पवमानेषु'—इति १.१२.१९, २१,२२। 'उद्दिगिति समाप्तिरुच्यते'—इति नारायणः ।

तस्माद् ब्रह्मणेऽपि तत्कृतं कार्यं स्मृत्वा दक्षिणा दातव्या । तथा सित 'किस्विदेव' कि नाम कार्यं 'चक्रुषे' कृतवते 'ब्रह्मणे' यजमानेन दक्षिणा नीयन्ते, 'आहोस्विदकृत्वेव' अथवा किमिप कार्यंम् 'अकृत्वा' 'हरता' 'एव' ब्रह्मा दक्षिणां हरेत् ? एतच्चायुक्तमिति चोद्यम् ॥

v. ३४ [xxv. ९] उस [ब्रह्मा] के विषय में कुछ याज्ञिक इस प्रकार प्रश्न करते हैं—जब यजमान अध्वर्यु को दक्षिणा देता है तो वह यह सोचता है कि इस [अध्वर्यु] ने मेरे लिए [ऐन्द्रवायवादिक] ग्रहों को ग्रहण किया, इसने मेरे लिए गमन कार्य [=प्रचरण] किया ने तथा मेरे लिए [अर्थात् मेरे बदले] आहुति दी; और जब उद्गाता को दक्षिणा देता है तब यह सोचता है कि इस उद्गाता ने मेरे लिए साम-गान किया; और जब होता को दक्षिणा देता है तो यह सोचता है कि इस होता ने मेरे लिए [पुरोनु-वाक्या आदि का] अनुवचन किया, तथा मेरे लिए [अनुवाक का] शंसन किया और मेरे लिए [याज्या का] पाठ किया। [इसी प्रकार ब्रह्मा के कार्य का भी स्मरण करके दक्षिणा देनी चाहिए] किन्तु उस ब्रह्मा के किस कार्य के लिए दक्षिणा दी जाती है; अथवा कोई भी कार्य न करने के लिए ही वह दक्षिणा लेता है?

तस्योत्तरमाह—

यज्ञस्य हैष भिषग् यद् ब्रह्मा; यज्ञायैव तद्भेषजं कृत्वा हरति ॥ इति ।

यो ब्रह्माऽस्ति, एष यज्ञस्य 'मिषक्' चिकित्सकः । 'तत्' तस्मात् कारणाद् 'यज्ञायैव' 'मषेजं कृत्वा' यज्ञस्याङ्गवैकल्यरोगं शमयित्वा, दक्षिणां हरति; तस्माद्धोत्रादिवदुपकारि-त्वादयं दक्षिणाया योग्य एव ॥

जो ब्रह्मा है वह इस यज्ञ का चिकित्सक है। इसलिए यज्ञ के अङ्ग वैकल्य रूप रोग का शमन करके ही वह दक्षिणा लेता है।

पक्षान्तररूपेण ब्रह्मणो दक्षिणाधिक्यं दशैयति—

अथो यद् भूयिष्ठेनैव ब्रह्मणा छन्दसां रसेनाऽऽित्वज्यं करोति यद् ब्रह्मा; तस्माद् ब्रह्माऽर्धभाग्घ वा एष इतरेषामृत्विजामग्र आस यद् ब्रह्माऽर्धमेव ब्रह्मण आसार्धमितरेषामृत्विजाम् ॥ इति ।

अपि यो ब्रह्माऽस्ति, 'भूयिष्ठेनैव' अतिबहुलेनैव 'च्छन्दसां रसेन' वेदसारभूतेन व्याहृतिप्रणवरूपेण 'ब्रह्मणा' मन्त्रेणैव 'यद्' यस्मात् कारणादान्विज्यं करोति, तस्मात् कारणादुपकारबाहुल्यादयं ब्रह्मोतिविशिष्टेन नाम्ना व्यवह्रियत इति शेषः । किंच यो ब्रह्माऽस्ति, एषः 'अग्ने' प्रथममेवेतरेषामृत्विजाम् 'अर्धंभाग्घ वै' अर्धंप्रयोगं मजत्येव—

१. प्रचारो गमनम् । नीयन्ते दातुं काल्यन्ते । उद्गानं साम्न उच्चारणम् । चक्रुषे कृत-वते । लिटः क्वसुः । आहोस्वित्, अकृत्वा किश्विदिप हरतै सम्मावने लिङ्थें लेट्, एत ऐ (पा॰ सू॰ ३.४.९३) । 'वैतोऽन्यत्र' (पा॰ सू॰ ३.४.९६) । इति षड्गुरुशिष्यः ।

पञ्चमाध्याये नवमः खण्डः Digitized by Madhibukhuvi चार्मित्ररचितभाष्यसहितम् ः ८९५

वेदत्रये यावान् प्रयोगो विततोऽस्ति; स च सर्वोऽपीतरै ऋं िविग्मर्वाचाऽनुष्ठीयते, ब्रह्मणा तु मनसे त्येतावानेव विशेषः, प्रयोगस्तूमयत्र समान एव । अयमेवार्थोऽधं मेवेत्यादिना स्पष्टी-क्रियते । ब्रह्मणो यज्ञस्यार्थं मेव मनसाऽनुष्ठीयमानम्, 'इतरेषामृ िवजां' होत्रादीनां वाचाऽनुष्ठीयमानम्भं; तस्मादुपकारवाहुल्यं सिद्धम् ॥

और जो ब्रह्मा है वह क्योंकि वेद के सारभूत [क्याहृति एवं प्रणव रूप] मन्त्र से अधिकतर कित्वज-कमं करता है। इस [उपकार बाहुल्य के] लिए यह 'ब्रह्मा'—इस [विशिष्ट] नाम से अभिहित होता है; और फिर जो ब्रह्मा है वह आरम्भ में हो अन्य ऋत्विजों के साथ आधे [प्रयोग] का भागीदार हो जाता है क्योंकि ब्रह्मा कि मन] से यज्ञ का आधा भाग अनुष्ठित है वहीं यज्ञ का दूसरा आधा भाग [होता आदि] अन्य ऋत्विजों [की वाणी] से अनुष्ठित है। [वस्तुतः वेद त्रय में जो भी प्रयोग बिखरे हैं उन सभी का अनुष्ठान अन्य ऋत्विजों को वाणी से होता है; जबिक उन सभी का अनुष्ठान ब्रह्मा मन से ही करता है। अतः दोनों ही प्रयोग समान ही हैं]।

पूर्ववद्व्याहृतिप्रायश्चित्तमुक्तं तत्कर्तृत्वं ब्रह्मणो विधत्ते—

तस्माद् यदि यज्ञ ऋक्त आर्तिः स्याद्, यदि यजुष्टो यदि सामतो यद्यविज्ञाता सर्वव्यापद्वा, ब्रह्मण एव निवेदयन्ते, तस्माद् यदि यज्ञ ऋक्त आर्तिभैवति, भूरिति ब्रह्मा गार्हपत्ये जुहुयाद्; यदि यजुष्टो भुव इत्याग्नीध्रीयेऽन्वाहायं-पचने वा हिवर्यज्ञेषु; यदि सामतः स्वरित्याहवनीये; यद्यविज्ञाता सर्वव्यापद्वा भूभुवः स्वरिति सर्वा अनुद्रुत्याऽऽहवनीय एव जुहुयात् ॥ इति ।

तस्माद् ब्रह्मा यज्ञमारमधं वहित । भिषक्तवेन यज्ञवैकल्यं परिहर्तुं च शक्नोति, तस्माद्यदृगादिभ्यः किंचिद्वैकल्यं मवेत्, तदानीमितरे सर्वे ते तस्मै ब्रह्मण एव तद्वैकल्यं निवेदयन्ते । 'तस्माद्' इतरैनिवेदितत्वात् स ब्रह्मा पूर्वोक्तप्रकारेण तत्तत्प्रायश्चित्तं जुहुयात् ।।

इसलिए यदि यज्ञ में ऋग्वेद से कोई भूल हो जाय या यदि यजुर्वेद से अथवा यि साम से, किंवा अज्ञानवश अथवा सभी वेद के मन्त्रों में सर्वथा भूल हो जाय तो सभी ऋत्विज 'ब्रह्मा' से ही निवेदन करते हैं। इसलिए यदि यज्ञ में ऋक् [मन्त्रों] से कोई भूल हो जाती है तो ब्रह्मा को 'भूः' कहकर गार्ह पत्य अग्नि में आहुति देनी चाहिए। यदि यजुः से कोई भूल हो जाय तो 'भुवः' से आग्नीध्रीय विदो पर] अग्नि में आहुति देनी चाहिए; अथवा [अग्न्याधेय, दर्शपूर्णमासादिक सात] हिवः यज्ञों में [जहाँ आग्नीध्रीयाभाव होता है वहाँ] अन्वाहार्यपचन [दक्षिणाग्नि] में आहुति देनी चाहिए। यि

अथो अपि च । यद् यः । करोति यत् तद् भूयिष्ठेन बहुतमेन इष्टन यिट् । छन्दसां रसेन प्रणवन्याहृतिरूपेण ब्रह्मणा वेदेन । तस्माद् ब्रह्मा—अयं हीति शेषः । इति षड्गुरुशिष्यः ।

साम से कोई भूल हो जाय तो 'स्वः' से आहवनीय अग्नि में आहुति देनी चाहिए। यि अनजाने में अथवा वेदत्रय के मन्त्रों में सर्वथा भूल हो जाय तो आहवनीयाग्नि में ही 'भू:', 'भुवः', 'स्वः' तीनों का एक साथ उच्चारण करके आहुति देनी चाहिए।

ब्रह्मणः कर्तव्यान्तरं दर्शयति—

स प्रस्तोतोपाकृते स्तोत्र आह ब्रह्मन्स्तोष्यामः प्रशास्तरिति, स भूरिति ब्रह्मा प्रातःसवने ब्र्यादिन्द्रवन्तः स्तुध्विमिति भुव इति माध्यंदिने सवने ब्र्याद् इन्द्रवन्तः स्तुध्विमितिः, स्विरिति तृतीयसवने ब्र्याद् इन्द्रवन्तः स्तुध्विमितिः; भूभुवः स्वरित्युक्थ्ये वाऽतिरात्रे वा ब्र्याद् इन्द्रवन्तः स्तुध्विमिति ॥ इति ।

अध्वर्युंणा स्तोत्रे 'उपाकृते' प्रारब्धमनुज्ञाते सित 'प्रस्तोता' स्तोत्रसाधने साम्नि प्रथमस्य प्रस्तावमागस्य गाता प्रस्तोतृनामक ऋत्विक्, ब्रह्माणं प्रत्यनुज्ञामनेन मन्त्रेण प्रार्थयेत् । 'ब्रह्मन्'—इत्यादिर्मन्त्रः । हे 'प्रशास्तः' अस्माकं प्रशासनस्याऽऽज्ञापनस्य कर्त्तः ? हे ब्रह्मांस्त्वदनुज्ञया वयं स्तोष्याम इति । ततस्तेन प्रार्थितो ब्रह्मा 'भूः'—इत्येतां प्रथमां व्याहृतिमुक्त्वा, हे उद्गातारः ! 'इन्द्रवन्तः' इन्द्रविषयस्तुतिपराः सन्तः 'स्तुध्वं' स्तोत्रं कुरुतेति ब्रूयात् । एविमतरत्रापि योज्यम् ।।

[अध्वर्यु द्वारा] स्तोत्र-पाठ की अनुज्ञा प्राप्त होने पर [स्तोत्र के साधन साम में प्रथम प्रस्तावभाग का गान करने वाला] वह 'प्रस्तोतृ' नामक ऋत्विज ब्रह्मा से कहता है— 'ब्रह्मन् स्तोष्यामः प्रशास्तः'—हमें अनुज्ञा प्रदान करने वाले हे ब्रह्मन्, हम [आपकी अनुज्ञा से] स्तोत्र-पाठ करेंगे।' [उसके बाद उस प्रस्तोता से प्राधित वह ब्रह्मा प्रातःसवन में 'भूः' [इस प्रथम व्याहृति को] कहकर 'हे उद्गाता! इन्द्रविषयक स्तुतिवरक स्तोत्र का पाठ करों' ऐसा कहे। साध्यन्विन सवन में [द्वितीय व्याहृति] 'भुवः' कहकर—'हे उद्गाता! इन्द्रविषयक स्तुतिपरक स्तोत्र का पाठ करों'—ऐसा कहे। सायंसवन में [तृतीय व्याहृति] 'स्वः' कहकर 'हे उद्गाता! इन्द्रविषयक स्तुतिपरक स्तोत्र का पाठ करों' ऐसा कहे; और उद्याता! इन्द्रविषयक स्तुतिपरक स्तोत्र का पाठ करों'—ऐसा कहे। सायंसवन में स्त्रीय क्याहृति] 'कहकर 'हे उद्गाता! इन्द्रविषयक स्तुतिपरक स्तोत्र का पाठ करों'—ऐसा कहे।

ब्रह्मणा प्रयुक्तस्यानुज्ञानमन्त्रस्यामिप्रायं दर्शयति—

स यदाहेन्द्रवन्तः स्तुध्विमत्यैन्द्रो वै यज्ञ, इन्द्रो यज्ञस्य देवता, सेन्द्र-मेव तदुद्गीथं करोतीन्द्रान्मागात्, इन्द्रवन्तः स्तुध्विमत्येवैनांस्तदाह तदाह ॥ ३४ ॥ इति ।

॥ इति 'ऐतरेय ब्राह्मणे' पञ्चमपञ्चिकायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

'सः' ब्रह्मा 'इन्द्रवन्तः स्तुध्विमिति' यद्वाक्यमाह, तस्याभिप्राय उच्यते,—'यजः' सोमयागः 'ऐन्द्रो वै' इन्द्रसम्बन्ध एव । इन्द्रो हि तस्य यज्ञस्य देवता; अतः 'तदुद्गीथं'

पञ्चमाध्याये नवमः खण्ड:Digitized by Madश्लोकक्तायाबाचार्यावितभाष्यसहितम् : ८९७

सामगै: क्रियमाणमुद्गानं 'सेन्द्रम्' इन्द्रसिहतमेव करोति । इन्द्रमुद्गीथमिन्द्रात् 'मागात्' माऽपगच्छतु । तस्माद् हे उद्गातारो यूयम् 'इन्द्रवन्तः' इन्द्रविषयतां पर्यवेक्षन्तः, एवं भूत्वा स्तुष्ट्यम् । 'इति' अनेनैव प्रकारेण 'एनान्' उद्गातॄन् प्रति ब्रह्मा 'तद्' वाक्य-माह । अभ्यासोऽष्ट्यायपरिसमाप्त्यर्थः ।।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविराचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाध्ये पश्चम-पश्चिकायां पश्चमाध्याये (पश्चिविशाच्याये) नवमः खण्डः ।। ९ ।। (३४) [१८७]

> वेदार्थंस्य प्रकाशेन तमाहार्दं निवारयन्। पुमर्थांश्वतुरो देयाद् विद्यातीर्थंमहेश्वरः॥

।। इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्गप्रवर्तंकवीरवुक्कभूपालसाम्राज्यधुरंधरमाधवा-चार्यादेशतो सायणाचार्येण विरिचते माधवीये 'वेदार्थप्रकाश'-नाम भाष्ये ऐतरेयब्राह्मणमाष्यस्य कृतौ पश्चमपश्चिकायाः पश्चमोऽव्यायः

(पञ्चिवंशोऽध्यायः) समाप्तः ॥ ५॥

वह [ब्रह्मा] 'इन्द्रविषयक स्तुतिपरक स्तीत्र का पाठ करो'—जो यह वाक्य कहता है उसका अभिप्राय यह है कि [सोम] याग इन्द्र सम्बन्धी ही है, क्योंकि इन्द्र ही उस यज्ञ के देवता हैं। [अतः उद्गाता का 'इन्द्रवन्त' रूप] साम-गान उसे इन्द्र सहित ही करता है अर्थात् 'इन्द्र से अलग मत होओ' अतः 'हे उद्गाता ! आप इन्द्र के अपने होकर स्तुति करें र'—इस प्रकार से इन [उद्गाताओं] के प्रति ब्रह्मा उस [वाक्य] को कहता है।

।। इस प्रकार पाँचवें (पचीसवें) अध्याय के नौवें खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ॥ ९ ॥ विश्वे वै पञ्च(१) । गौर्वें दश(२) । यद्वा एति च प्रेति च चत्वारि(३) । यद्वै समानोदकें षट्(४) । उद्धराहवनीयं नव(५) ॥ ५ ॥

१. अस्मिन्नच्याये नव खण्डाः सन्तिः तत्राद्येषु षट्सु अग्निहोत्रमाम्नातम्ः तत उत्तर-मृत्विक्तार्योपदेशप्रकरणमारब्धमिति सप्तमाष्ट्रमयोः खण्डयोः ब्रह्मीत्वक्तार्योपदेशा उक्ताः; ग्रावस्तुदादीनां कार्याण्यपि परस्ताद् वक्ष्यन्ति । आश्वलायनीयद्वितीयाघ्यायस्य प्रथमकण्डिकायामग्न्याधानमुक्ता द्वितीयादिषु चतसृष्क्तमग्निहोत्रम् । ब्रह्मकर्तव्योपदे-श्रस्तु 'अथ ब्रह्मणः' (आश्व० श्रौ० १.१२.१)-इत्याद्युपक्रम्येतः पुरस्तादेवोक्तः ।

२. 'इन्द्रविषयतात्पर्यंवन्तः'—इति आन० मुद्रितपाठः ।

३. ७११, ७४६, ७८९, ८१७, ८५६ त्यु० (५ + १० + ४ + ६ + ९ = ३४ ख०) ।

# विश्वे वै देवा, देवासुरा वै, सं च त्वे जम्मु,रुद्यन्नु खलु वा चत्वारि ॥ ५ ॥ ।। इति 'ऐतरेयब्राह्मणे' पञ्चमप ज्ञिका समाप्ता ॥ ५ ॥

(पश्चिकाङ्काः-५ । अध्यायाङ्काः-२५ । खण्डाङ्काः-१८७)

[पांचवी पञ्चिका में 'विश्वे वै' इत्यादि पांच खण्डों का प्रथम (इक्कोसवां) अध्याय है। 'गोवें' इत्यादि दस खण्डों का द्वितीय (बाइसवां) अध्याय है। 'यद्वा एति च प्रेति च' इत्यादि चार खण्डों का तृतीय (तेइसवां) अध्याय है। 'यद्वे समानोदकं' इत्यादि छः खण्डों का चतुर्थ (चौबीसवां) अध्याय है और 'उद्धराहवनीयं' इत्यादि नौ खण्डों का पांचवां (पचीसवां) अध्याय है।

इस प्रकार 'विश्वे वै देवा' इत्यादि खण्डों का प्रथम दशक है। 'देवासुरा वै' इत्यादि खण्डों का द्वितीय दशक है। 'सं च त्वे जग्मुः' इत्यादि खण्डों का तृतीय दशक है और 'उद्यन्तु खलु वा' इत्यादि खण्डों का चतुर्थ चतुर्थक है, अर्थात् पाँचवीं पश्चिका में कुल चौतीस खण्डं हैं।]

इस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण की सुधाकर मालवीय कृत
 पाँचवी पिञ्चका की हिन्दी पूर्ण हुई ॥ ५ ॥

१. ७११, ७६६, ८२४, ८८० पृ० (१०+१०+४०+४ = ३४ ख०)। द्र० प्र० मा० पृ० १९०।

### अथ पष्ठपश्चिका

तत्र

प्रथमाध्यायस्य प्रथमः खण्डः

-101-

## [अथ षड्विंशोऽध्यायः

प्रथमः खण्डः]

अथाग्निहोत्रं पयसः प्रशंसा
तद्दोहनापत्तिविनिष्कृतिश्व ।
तस्य प्रशंसाऽप्युदिते च होमो
ब्रह्मात्विजो व्याहृतयोऽप्यधीताः ॥ १ ॥

ब्रह्मणः कर्तं व्यविधानेन ग्रावस्तुदबुद्धिस्थः तस्याग्निष्टोमे कर्तं व्यं विधातुमुपास्यानमाह ने देवा ह वै सर्वचरौ सत्रं निषेदुस्ते ह पाप्मानं नापजिष्टिनरे; तान् होवाचार्बुदः काद्रवेयः सर्प ऋषिमंन्त्रकृदेका वै वो होत्राऽकृता, तां वोऽहं करवाण्यथ पाप्मानमपहनिष्यध्व इति; ते ह तथेत्यूचुस्तेषां ह स्म स मध्यंदिने मध्यंदिन एवोपोदासपंद ग्राव्णोऽभिष्टौति ॥ इति ।

पुरा कदाचिद् देवाः 'सर्वचरु'नामके देशविशेषे<sup>3</sup> 'सत्रं' किंचिद् अनुष्ठितवन्तः । 'ते' देवास्तेन सत्रेण स्वकीयं 'पाप्मानं' दारिद्रयहेतुं 'नापजिन्नरे' न नाशितवन्तः । 'ताम्' पापक्षयरिहतान् देवान् 'अर्बुदः' तन्नामकः कश्चिदृषिरागत्योवाच । कीटशोऽर्बुदः ?

१. द्र० 'एतस्मिन् काले ग्रावस्तुत प्रपद्यते'-इत्यादि आश्व० श्रौ० ५.१२ ।

२. वर्णितं त्वादितो होत्रं दीक्षणीयादिकमंसु । अविवाक्यान्तिमेष्वत्र प्रसङ्गादिग्नहोत्रकम् ।। तत्र प्रसङ्गाद् ब्रह्मत्वं सकलं खलु वर्णितम् । कार्यं ग्रावस्तुतो वक्तुमितिहासं ब्रवीत्यथ ।।—इति षड्गुरुशिष्यः ।

३. द्व० शाङ्घा० बा० २९.१।

'काद्रवेयः' कद्रुनामधारिण्याः स्त्रियाः पुत्रः 'सर्पः' सर्पंजातीयदेहधारी, 'ऋषिः' अवीन्द्रि-यार्थंद्रष्टा 'मन्त्रकृत्' करोतिधातुस्त्वत्र दर्शनार्थः । मन्त्रस्य 'प्रैते वदन्तु प्र वयं वदाम'— इत्यादिसूक्तस्य द्रष्टा । तेनार्वृदेन किमुक्तमिति ? तदुच्यते—हे देवाः 'एका वै वो होत्रा' एकैव होतृवेदोत्पन्ना क्रिया 'वः' युष्माकम् 'अकृता' नानुष्ठिता, तद्वैकल्येन पापक्षयो नासीत् । 'तां' क्रियां 'वः' युष्मदर्थमहं करवाणि, अनन्तरं पाप्मानं यूयमपहनिष्यच्वे । 'इति' एतद्दष्विवाक्यं देवा अङ्गीचक्रुः । ततः 'सः' अर्बुदः 'तेषां' देवानां सत्रे प्रतिदिनं मध्यंदिनसमय एव 'उप' समीपम् उत्सुकः सन्नागच्छत् । आगत्य च ये सोमामिषवार्थाः 'ग्रावाणः' पाषाणाः सन्ति, तान् पूर्वोक्तेन सूक्तेन 'अभिष्टौति' अमितः स्तुर्ति कृतवान् ॥

#### सोम-याग [क्रमागत]—

[अग्निष्टोम में ग्रावस्तुत के कार्यविधान का इतिहास]—

vi. १ [xxvi. १] [पहले कभी] देवताओं ने 'सर्वचर' नामक स्थान पर किसी सत्र का अनुष्ठान किया"। वे [देव उस सत्र के द्वारा अपने दारिद्रच रूप] पाप का नाश न कर सके। उन [देवों] से [कद्रु नामक स्त्रों के पुत्र] काद्रवेय सर्प [जातीय किन्तु शरीरधारी] ऋषि [अतिन्द्रिय द्रष्टा] एवं मन्त्रों के द्रष्टा अर्बुद ने कहा—'हे देव! होता से की जाने वाली एक क्रिया आप द्वारा नहीं की गई है [इसी से पापक्षय नहीं हुआ]। उसे आप लोगों के लिए मैं कर दूँ। इसके बाद आप सब पाप का क्षय कर देंगे। उन्होंने कहा—'ठीक है।' उसके बाद वे [अर्बुद ऋषि] उन [देवों] के सत्र में प्रतिदिन मध्यन्दिन

इति षड्गुरुशिष्यः।

इति षड्गु रुशिष्य।।

 <sup>&#</sup>x27;अर्बुद: काद्रवेयो राजेत्याह तस्य सर्पा विशः'—इति शत०ब्रा० १३.४.३.९ । 'अर्बुद: काद्रवेयस्तस्य सर्पा विशः '''विषविद्यां निगदेत्'—इति च आश्व० श्रौ० १०.७.५ ।

२. ऋ० १०.९४.१।

३. 'ह = तदा । ते = देवाः । तेषां देवानां सोऽर्बुदः प्रत्यहं मध्यंदिने उद् = बिलाद् उद्गम्य, उप = समीपे, असर्पत् = अगच्छत् ।' इति षड्गुरुशिष्यः ।

४. द्र० निम० ९.१.८,९।

५. देशः सर्वंचरुनीम तत्र सत्रं चिकीर्षंवः। देवा निषेदुर्जिट् द्वित्वं षत्वं च 'सदिरप्रतेः'।। (पा० सू० ८.३ ६६)।

६. होत्रा ग्रावस्तुदाख्या वो युष्माकं न कृता त्विह । तां वोऽहं करवाण्येव निरघास्तु मिवष्यथ ॥ होत्राश्च होत्रकाः प्रोक्ता अमुख्या द्वादशत्विजः । सूत्र्यते हि—'मुख्यान् वा पृथग्घोत्रका उपह्लयघ्वमितीतरान्'—इति ।

प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ९०१

सवन के समय ही समृत्सुक होकर आए; [और आकर] जो [सोमाभिषव के योग्य] पत्थर हैं उनकी [पूर्वोक्त सुक्त से] स्तुति की ।

इदानीं ग्रावस्तुत ऋत्विजः त्वेतत्मृक्तेन ग्रान्णामिष्टवं विधत्ते— तस्मान्मध्यन्दिने मध्यन्दिन एव ग्रान्णोऽभिष्दुवन्ति तदनुकृति ॥ इति ।

यस्मादर्बुदेनाभिष्ट्र्तिः कृता, तस्मात् सोमप्रयोगेषु सत्रेषु तत्तन्मध्यन्दिने काले एव 'प्रैते वदन्तु'—इति सूक्तेन ग्राव्णामिष्टवमृत्विजः कुर्युः । 'तदनुकृति'—इति क्रियाविशेषणम् । 'तस्य' अर्बुदस्य 'अनुकृति' अनुरूपं यथा मवति तथेत्यर्थः ॥

[क्योंकि अर्बुद ने स्तुति की] इसिलए [सोम प्रयोग वाले यज्ञों में] प्रतिदिन मध्यन्दिन सवन के समय ही [प्रैते वदन्तु आदि सुक्त से ऋत्विज] उसी की अनुकृति स्वरूप ग्रावा [=सोम कूटने के पत्थर] की स्तुति करते हैं।

अर्बुदस्य वृत्तान्तं लोकप्रसिद्धचा द्रढयति—

स ह स्म येनोपोदासर्पत्तद्धाप्येतर्ह्यर्बदोदासर्पणी नाम प्रपदस्ति ॥ इति ।

'स ह' स तु अर्बुदाख्यः सर्पदेहो महर्षिः, येन मार्गेण 'उपोदासर्पत्' तत्समीपं प्रति विलादुद्गम्याऽऽगच्छत् । 'तद्ध' तस्मिन्नेव देशे '६तर्हि' इदानीमपि 'अर्बुदोदासर्पणी'— इत्यनेन नामधेयेन यक्ता 'प्रपत्' मार्गोऽस्ति । प्रपद्यते गम्यतेऽनयेति 'प्रपत्' ॥

वह [सर्प देहवाले अर्बुद नामक महािंज] जिस [विल के] मार्ग से सर्पण करते हुए आए उसी स्थान को यहाँ भी 'अर्बुदोदासर्पणी' अर्थात् अर्बुद के उपसर्पण का मार्ग कहते हैं।

अथामिष्टवकाले ग्रावस्तुत उष्णीषेण नेत्रवेष्टनं विधत्ते—

तान् ह राजा मदयाञ्चकार ते होचुराशिविषो वै नो राजानमवेक्षते, हन्तास्योष्णीषेणाक्ष्याविषनह्याभेतिः; तथेतिः; तस्य होष्णीषेणाक्ष्याविषनह्यु-स्तस्मादुष्णीषमेव पर्यस्य ग्राच्णोऽभिष्टुवन्ति तदनुकृति ॥ इति ।

ग्राव्णामभिषवार्थमर्बुदाल्ये सर्परूपे महवौं समागते सित तदीयविषदृष्टघाऽवलोकितः सोमो 'राजा' वल्लचात्मकः; स्वयमि विषयुक्तः सन्, 'तान्' समीपवर्तिनो देवान्

१. अग्निष्टोमे ग्रावस्तुतकार्यविधानार्थे द्र० कौ० ब्रा० २९.१: आञ्च० श्रौ० ५.१२; शां० श्रौ० ७.१५; अर्बुद सूक्तस्तु—ऋ० १०.९४, (सहैव १० ७६, १०.१७५ सुक्तस्य अन्तिममन्त्रात् पूर्वंम्)।

२. 'तस्यित्विजः । चत्वारिहत्रपुरुषाः । तस्य तस्योत्तरे त्रयः । होता मैत्रावरुणोऽच्छावाको ग्रावस्तुदध्वर्युः प्रतिप्रस्थाता नेष्टोन्नेता ब्रह्मा ब्राह्मणाच्छस्याग्नीध्रः पोतोद्गाता प्रस्तोता प्रतिहर्त्ता सुब्रह्मण्य इति । एतेऽहोनैकाहैर्याजयन्ति । एत एवाहिताग्नथ इष्टप्रथमयज्ञा गृहपतिसप्तदशाः'—इति आश्व० श्रौ० ४.१.३-८ ।

'मदयाश्वकार' उन्मत्तान् परवज्ञान् कृतवान् । तदानीं 'ते' देवाः परस्परमिदमूचुः,— 'आज्ञीविषः' सर्पं रूपोऽयमर्बुदो 'नः' अस्माकं राजानं विषदृष्ट्या 'अवेक्षते' 'हन्त' कष्ट-मेतत्सम्पन्नम्, अतस्तस्परिहाराय केनचित् 'उष्णीषेण' शिरोवेष्टनसाधनेनाल्पवस्त्रेणास्या-र्बुदस्य 'अक्ष्याविपनह्याम' चक्षुषोर्बन्धनं करवाम इति विचार्यं त्रिः प्रदक्षिणं तस्य मुख-मुष्णीषेण वेष्टयित्वा तदीयचक्षुषोर्बन्धनं कृतवन्तः । यस्माद्देवैरेवं कृतम्, 'तस्मात्' ऋत्विजोऽपि 'उष्णीषमेव' 'पर्यस्य' परितो मुखं वेष्टयित्वा 'ग्राव्णः' सोमाभिषवार्यान् पाषाणानिमष्ट्ववन्ति । 'तस्य' अर्बुदस्य 'अनुकृतिः सादृश्यं यथा भवति तथेत्यनेना-मिप्रायेण वेष्टनम् ॥

[अभिषवार्थ सर्प रूप में अर्जुद महींब के आने पर उनकी विष दृष्टि से देखे गए विल्ली रूप] सोम राजा ने [स्वयं भी विष्युक्त होकर] समीपवर्ती उन [सभी देवों] को मदयुक्त किया। तब उन देवों ने [आपस में] कहा—'विष वाले [सर्प रूप अर्जुद] हमारे सोम राजा को विष दृष्टि से देखते हैं। यह कष्टकर है। अतः उसके परिहार के लिए हम लोग किसी पगड़ी [या अन्य वस्त्र] से इस [अर्जुद] की आँख बाँध दें।' उन्होंने कहा - ठीक है।' तब उनके मुख को [तीन बार धेरा करके] पगड़ी से आँखों को बाँध दिया। [क्योंकि देवों ने इस प्रकार किया] इसलिए उसी के अनुकरण स्वरूप ऋत्विज पगड़ी से चारो और से मुख को बाँध कर सोम के अभिषवार्थ पाषाण की स्तुति करते हैं।

अथ ग्रावस्तुतः पूर्वोक्तसूक्ताद् अन्या अप्यूचो विधत्ते— तान् ऽह राजा मदयामेव चकार, ते होचुः,—स्वेन वे नो मन्त्रेण ग्राव्णोऽ-भिष्टोति, हन्तास्यान्याभिर्ऋिभमन्त्रमापृणचामेति; तथेति; तस्य हन्याभिर्ऋ-

- 'आशीविषेण तान् देवान् मत्तान् भ्रान्तानथा करोत् ।
   वृद्धचमावो णिचि मदेः छान्दसो लिट्परोऽनुकृत् ॥'—इति षड्गुरुशिष्यः ।
- २. 'आशीर्दंष्ट्रा तत्र विषं यस्यास्तयाशीविषः स तु ।'—इति षड्गुहशिष्यः । अत्युग्रो दृष्टिविषयवद्राहोः सोमो विभेतिहि । अतोऽस्य पट्टेन मुखं छादयाम दुतं त्विह ।। अक्ष्यौ = अक्षिणी । 'ई च द्विचने' (पा० सू० ७.१.७७) ।
- ३. (i) अथास्मा अध्वर्युरुष्णीषं प्रयच्छति । तदञ्जलिना प्रतिगृह्य, त्रिः प्रदक्षिणं शिरः समुखं वेष्टियत्वा, यदा सोमांशूनिभववाय व्यापोहःत्यथ प्राव्णोऽिमष्टुयात्'—इति आश्व० श्रौ० ५.१२.६,७ ।
  - (ii) 'अपिनेहुरिति प्राप्तेऽपिनह्युक्छान्दसस्त्विह'—इति षड्गुरु शिष्यः ।
  - (iii) 'अपिनह्य,' Is a wholly anomalous and incorrect form; probably merely a blunder'—इति कीथ महोदयः । किन्तु छान्दसोऽयं प्रयोगः ।

प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ९०३

ग्भिर्मन्त्रमापपृचुस्ततो हैनान्न मदयांचकारः तद्यदस्यान्याभिर्ऋग्भिर्मन्त्र-भाषृष्ठ्यन्ति शान्त्या एव ॥ इति ।

पुनरिप सोमो 'राजा' 'तान्' देवान् पूर्ववत् 'भदयांचकारैव'; ततस्ते देवाः परस्परमूचुः,—हिं विषपिरहारेऽप्ययं सपंदेह ऋषिः स्वकीयेनैव सूक्तरूपेण मन्त्रेण ग्रावणोऽभिष्टौति । अतो मन्त्रसम्बद्धेन विषणास्माकमुन्मादो जायते 'हन्त' कष्टमेतत् । अतो
मन्त्रगतविषपिरहाराय 'अस्य' अर्बुदस्य 'मन्त्र' सूक्तम् 'अन्याभिः' 'आप्यायस्व समेतु ते'
इत्यादिभिर्ऋिष्मः ' 'आपृणचाम' 'पृची सम्पर्के'—इति धातुः सर्वतः संपृक्तं करवाम ।
तदेतत् सर्वे देवा, अङ्गीकृत्य तथैव चक्रुः । 'ततः' ऋगन्तरसंपर्कात् तत्सूक्तगतोग्रत्वे
सित 'एतान्' देवान् सोमो राजा 'न मदयांचकार' उन्मादं नाकरोत् । तस्माद् कारणाद्
अर्बुदस्य 'मन्त्रं' सूक्तम् 'अन्याभिः' 'आप्यायस्व'—इत्यादिभिः' अभिष्टवकाले संपृक्तं कुर्युः ।
तच्च शान्त्यर्थमेव भवति ।।

उन देवों को पुनः सोम राजा ने मद युक्त ही किया। तब उन्होंने आपस में कहा—
'[दृष्टि ढँक जाने पर भी यह सपंदेह ऋषि] अपने ही [सूक्त रूप] सन्त्रों से ग्रावा की स्तुति करते हैं [अतः सन्त्र संबद्ध विष के द्वारा हमें उन्माद हो जाता है] यह कष्टकर है। [अतः सन्त्रगत विष के परिहार के लिए] इन [ऋषि] के मन्त्रों के साथ अन्य ['आप्या-यस्व समेतु ते' आदि] ऋचाओं को हम सम्पृक्त कर दें।' उन्होंने कहा—'ठीक है।' और उनके मन्त्रों के साथ अन्य ऋचाओं को भी मिला दिया। तब इन देवों को [सोम राजा ने] मदमत्त नहीं किया। इसीलिए जो इन [अर्बुद] के मन्त्र के साथ ['आप्यायस्व' आदि] अन्य ऋचाओं को [अभिषव काल में] सम्पृक्त करते हैं वह [सूक्तगत उग्रता की] ज्ञान्ति के लिए ही होता है।

देवानामिष्टवकृतां पापशान्ति दर्शयति—

ते ह पाप्मानमपजध्निरे, तेषामन्वपहाँत सर्पाः पाप्मानमपजध्निरे, त एतेऽ-पहतपाप्मानो हित्वा पूर्वा जीर्णां त्वचं नवयैव प्रयन्ति ॥ इति ।

'ते' देवाः, अर्बुदानुष्टितेनाभिष्टवेन दारिद्रचादिहेतुं 'पाप्मानं' नाशितवन्तः । तेषां देवानाम् 'अपहर्ति' पापिवनाद्यम् 'अनु' पश्चाद् अर्बुद्सम्बन्धिनः सर्पाः सर्वऽपि स्वकीयं पाप्मानं नाशितवन्तः । 'ते' सर्पाः स्वरारीरगतां पूर्वसिद्धां 'जीर्णां त्वचं हित्वा' 'नवयेव' नूतनयैव त्वचा युक्ताः 'प्रयन्ति' सर्वतः प्रसर्पन्ति । 'एते' नूतनत्वग्युक्ताः सर्पा अपहत-पाप्मान इत्युच्यन्ते ।

उन [देवों] ने [इस प्रकार अर्बुद से अनुष्टित अभिषव द्वारा दारिद्रच रूप] पाप का नाश किया। उन [देवों] केपाप के विनष्ट होने केबाद ही [अर्बुद के सम्बन्धी] सभी सर्पों

१. 'आप्यायस्व समेतु त इति तिस्रः'-इति आश्व० श्री० ५.१२.१५ ।

२. रुधादिगणीय २५ । ३. ऋ० १.९१.१६-१८ ।

९०४ : ऐतरेयबाह्मणम्

[ २६.२ षष्ठपञ्चिकायां

ने अपने पापों का नाश किया। जो वे सर्प पहले की जीर्ण त्वचा [केचुल] को छोड़कर नूतन त्वचा से युक्त होकर सभी ओर प्रसर्पण करते हैं तो नूतन त्वचा से युक्त ये सर्प पापविहीन कहे जाते हैं।

वेदनं प्रशंसति-

अप पाप्सानं हते य एवं वेद ॥ १ ॥ इति ।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये षष्ठ-पश्चिकायां पश्चमाध्याये (पड्विशाध्याये) प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ [१८८]

जो इस प्रकार जानता है वह पाप से रहित हो जाता है।

।। इस प्रकार छब्बीसवें (प्रथम) अध्याय के प्रथम खण्ड को हिन्दी पूर्ण हुई ।। १ ।।

#### अथ द्वितीयः खण्डः

अथ प्रश्नोत्तराभ्यामिष्टवगतानामृचां संख्यां विधत्ते-

तदाहुः कियतीभिरभिष्टुयादिति, शतेनेत्याहुः; शतायुर्वे पुरुषः शतवीयंः शतेन्द्रिय आयुष्येवैनं तद्वीयं इन्द्रिये दधाति ॥ इति ।

शतसंख्याकासु नाडीषु संचारादिन्द्रियाणां तदीयवीर्यंस्य च श्रतसंख्यात्वम् । तत्संख्या-कानामृचां पाठेन 'एनं' यजमानं दीर्घायुष्यादिगुणयुक्तं करोति ।।

vi. २ [xxvi. २] इस सम्बन्ध में कुछ लोगों का प्रश्न है कि कितनी ऋचाओं से प्रावस्तुति की जाय ? कुछ का कहना है कि सौ ऋचाओं से; क्योंकि मनुष्य की [धर्म-सम्पादित] आयु सौ वर्ष की है। यनुष्य [दस इन्द्रियों वाला है; प्रत्येक इन्द्रिय में दस-दस नाड़ी हैं इस प्रकार वह] सौ इन्द्रियों वाला है और [उन सौ इन्द्रियों के कार्य भी सौ ही हैं अतः] वह सौ-वीर्य अर्थात् पराक्रम वाला है। इसलिए [सौ ऋचा के अनुवचन सो] उतनी ही आयु, उतना ही वीर्य और उतनी ही इन्द्रियाँ इस [यजमान] में स्थापित करता है।

पक्षान्तरं विधत्ते-

त्रयस्त्रिशत्या वेत्याहुस्त्रयस्त्रिशतो वै स देवानां पाप्मनोऽपाहंस्त्रयस्त्रिशहै तस्य देवा इति ॥ इति ।

अथवा 'त्रयस्त्रिशत्या' ऋचां त्रयस्त्रिशत्संख्यया अभिष्टव इत्याहुः । तत्र हेतुरुच्यते— देवानां सम्बन्धिनी या त्रिशदस्ति, अस्याः सकाशात् 'सः' अर्बुदः 'पाप्मनः' पापानि

१. तु० **इतः पूर्वम्, पृ० २७४ ।** CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

प्रथमाध्याये द्वितीयः खण्डः Digitized by Madamanan प्राचित्राचित्रभाष्यसहितम् ः ९०५

अपाहन् विनाशितवान् । 'तस्यार्बुदस्य' समीपस्था देवाः, 'त्रयस्त्रिश्चाद्वै' अधौ वसवः, एकादश मद्रा, द्वादशाऽऽदित्याः, प्रजापतिश्च, वषट्कारश्चेत्येवं देवसंख्या।द्वष्टव्या ।।

अथवा, कुछ का कहना है कि 'तेंतिस<sup>२</sup> ऋचाओं से [ग्रावस्तुति करे], क्योंकि देवों के सम्बन्धी जो तैंतिस हैं उन्हीं के साथ अर्बुद महींब ने पापों को नष्ट किया और इस प्रकार उन [अर्बुद] के समीपस्थ देव तैंतिस [८ वसु, ११ छद्र, १२ आदित्य, प्रजापित और वषट्कार] ही हैं।

पक्षान्तरं विधत्ते—

अपरिमिताभिरभिष्दुयादपरिमितो वै प्रजापितः; प्रजापतेर्वा एषा होत्रा यद् ग्रावस्तोत्रीया, तस्यां सर्वे कामा अवरुघ्यन्ते; स यदपरिमिताभिर-भिष्टौति, सर्वेषां कामानामवरुद्ध्यै ॥ इति ।

एतावत्येवेति संख्यानिबंन्धरिहता 'अपिरिमिताः' । प्रजापतेरपिरिमितमिहमत्वात् ग्रावस्तोत्रसम्बन्धिन्या होतृवेदोत्पन्नायाः क्रियायाः प्रजापितसम्बद्धत्वाद् अपिरिमितत्वं युक्तम् । तस्यां च क्रियायां सर्वे कामाः स्वाधीना मव्नित । अतोऽपिरिमितामिरिमष्टवः सर्वेकामप्राप्त्यै संपद्यते ॥

अथवा, अपरिमित ऋचाओं से [ग्राव] स्तुति करे; क्योंकि [जगत् के कारणभूत] प्रजापित [की महिमा] अपरिमित है और प्रजापित से सम्बन्धित होने से जो ग्रावस्तोत्र सम्बन्धी होता के वेद से उत्पन्न यह [किया] है वह अपरिमित है। अतः उस [किया] में सभी कामनाएँ अन्तिहित हो जाती हैं। इस प्रकार जो वह अपरिमित ऋचाओं से ग्रावस्तुति करता है वह सभी कामनाओं की प्राप्ति के लिए होता है ।

वेदनं प्रशंसति-

सर्वान् कामानवरूक्षे य एवं वेद ॥ इति । जो इस प्रकार जानता है वह [षट्कल्पोक्त] सभी कामनाओं को प्राप्त करता है ।

१. द्र॰ इतः पूर्वम्, पृ॰ २८३। 'तिस्र एव देवता इति नैहक्ता अग्निः पृथिवीस्थानो वायुर्वेन्द्रो वान्तरिक्षस्थानः सूर्यो द्युस्थानस्तासां महामाग्याद् एकैकस्या अपि बहूनि नामधेयानि'—इति निह० ७.२.१।

२. त्रयस्त्रिशता त्रयश्च त्रिशच्च । 'त्रेस्त्रयः' (पा०सू० ६.३.४८) । टा यकार उपजनः । इति षड्गुरुशिष्यः ।

३. अपरिच्छिन्नमाहात्म्यो भगवान् हि प्रजापितः । ....... यद् या । ग्रावस्तुतो 'होत्राभ्यरछः' (पा० सू० ५.१.१३५) । तस्य सर्वेश्वरत्वादिति भावः । इति षड्गुरुशिष्यः ।

४. तु० इतः पूर्वम्, पृ० २७७।

तृतीयस्य पक्षस्य मुख्यत्वं दर्शयति—

तस्मादपरिमिताभिरेवाभिष्दुयात् ॥ इति ।

इसिल्ए अपरिमित ऋचाओं से ग्रावस्तुति करनी चाहिए ।

प्रश्नोत्तराभ्यामभिष्टवे प्रकारविशेषं विधत्ते—

तदाहुः कथमभिष्दुयादित्यक्षरशारः, चतुरक्षरशारः, पच्छारः, अर्धचंशारः, ऋक्शारः, इति तद्यदृक्शो न तदवकल्पतेऽथ यत्पच्छो नो एव तदवकल्पतेऽथ यदक्षरशस्त्रत्रुत्रक्षरशो वि तथा छन्दांसि लुप्येरन्, बहूनि तथाऽक्षराणि हीयेरसर्धचंश एवाभिष्टुयात् प्रतिष्ठाया एव ॥ इति ।

'तत्' तत्रामिष्टवे ब्रह्मवादिनः प्रश्तमाहः—केन प्रकारेणासिष्ट्रुयादिति ? कियन्तः प्रकाराः संभाव्यन्त इति चाकाङ्क्षायां ते प्रकारा उपन्यस्यन्ते,—अक्षरशोऽिमष्ट्रुयादित्येकः प्रकारः; प्रत्यक्षरमवसायावसायामिष्ट्रुयादित्ययः । अक्षरचतुष्टयेऽवसानं द्वितोयः प्रकारः । पादेऽवसानं तृतीयः प्रकारः । अधंर्चेऽत्रसानं चतुर्यः । ऋचि समाप्तायावसानं पञ्चमः । प्रकृतयः सर्वा विचारार्थाः । कि प्रत्यक्षरमवसानम्, उताक्षरचतुष्टयेऽवसानम्, उत पादेऽवसानम्, आहोस्विदधंर्चेऽवसानम्, अथवा कृत्स्नायामृच्यवसानिमिति संशयः ? तत्र पक्षान्तराणि दूषियत्वाऽधंर्चंपक्ष एव स्वीकार्यः । कथमिति ? तदुच्यते—यदि 'ऋक्श' इति पक्षः स्यात् ? तत् 'नावकल्पते' न संभवति । अध्ययनवैपरीत्यप्रसङ्गात्,—अध्ययनकालेऽधंर्चेऽवसानं कृवंन्ति, न तु कृत्स्नामृचं मध्येऽवसानरिहतां पठिन्ति । पादावसानपक्षेऽिष स एव दोषः । एकैकाक्षर-चतुरक्षर-पक्षयोदींषान्तरमप्यस्ति,—तथा पक्षद्वयाङ्गीकारे छन्दांसि विलुप्येरन् । कथं विलोप इति ? तदुच्यते—तथा सत्यक्षरावसानपक्षे बहून्यक्षराणि 'हीयेरन्' विनश्येयुः । संहिताकालोनस्य द्वित्वादेरमावात् । सतश्चन्दोमङ्गः । अर्धर्चंपक्षे तु यथाध्ययनमेवाभिष्टवात्र कोऽपि दोषः । तस्मादयमेव पक्षः सिद्धान्तः । अर्धर्चंयोः द्वित्वात् पक्षद्वयसादृश्येन प्रविष्ठार्थमेतत् संपद्यते ।।

इस सम्बन्ध में ब्रह्मवादियों का प्रश्न है कि किस प्रकार ग्रावस्तुति करनी चाहिए? एक-एक अक्षर के अवसान पर स्तुति करे; या चार-चार अक्षर के अवसान पर, या पाद-पाद के अवसान पर, अथवा अर्धर्च के अवसान पर, किवा सम्पूर्ण ऋचा की समाप्ति पर अवसान करके स्तुति करे? यदि ऋचा के अवसान का पक्ष होवे तो वह सम्भव नहीं

 <sup>(</sup>i) विचारेऽत्र प्लुताः पच्छ ऋगर्धर्चपदाक्षरम् ।
 आरण्यके श्रुतं छन्दः सबँ च चतुरुत्तरम् ॥ इति षड्गुरुशिष्यः ।

<sup>(</sup>ii) 'सप्तिमश्छन्दोभिश्चतुरुत्तरै:'—ऐ० आ० ५.१.४; 'गायत्र्युष्णिग्''''जगत्यः सप्त छन्दांसि । विराड्द्विपदाऽतिच्छन्दः किञ्चिदन्यच्छन्दोन्तरमित्येतानि चत्वार्युत्तराणि च्छन्दांसि ।' इति तत्र सायणः ।

प्रथमाध्याये द्वितीयः खण्डः ] Digitized by श्रीक्षात्राष्ट्रामानार्यं निर्वानतभाष्यसहितम् : ९०७

है [क्योंकि अध्ययन काल में अर्धर्च पर ही अवसान करते हैं; अवसान-रहित सम्पूर्ण ऋचा का पाठ अध्ययन के विपरीत हैं], और यदि पाद-पाद के अवसान का पक्ष होवे तो वह भी [अध्ययन विपरीत होने से] सम्भव नहीं है। यदि अक्षर-अक्षर के अवसान पर या चार चार अक्षर के अवसान पर ऋचा पढ़ें तो छन्द ही लुप्त हो जाता है; क्योंकि वैसे अक्षरावसान से बहुत से अक्षर [संहिताकालीन मन्त्र को द्वित्व आदि न करने से] कम हो जाते हैं। अतः अर्धर्च के अवसान पर ही प्रायस्तुति करे जो [द्वित्व यजमान की] प्रतिष्ठा के लिए ही होता है।

इममधंर्चपक्षं प्रशंसति-

DI

द्विप्रतिष्ठो वै पुरुषश्चतुष्पादाः पश्चवो यजमानमेव तद्द्विप्रतिष्ठं चतुष्पात्सु पशुषु प्रतिष्ठापयतिः; तस्मादर्थचंश एवाभिष्टुयात् ॥ इति ।

अर्धचैयोद्धित्वाद् यजमानसाम्यम्, ऋचां पादचतुष्टयोपेतत्वात् पशुसाम्यम् ।।

वर्षों कि पुरुष दो पैरों वाले हैं और पशुओं को चार पैर हैं। इन प्रकार [अर्घर्च के अवसान पर पाठ] करके उस दो पैरों वाले यजमान को ही चार पैरों वाले पशुओं में स्थापित करता है। इसलिए अर्धर्च के अवसान पर ही ग्रावस्तुति करनी चाहिए।

अध मध्यंदिनकालीनमभिष्टवं प्रश्नोत्तराभ्यां प्रशंसति —

तदाहुर्यन्मध्यंदिने मध्यंदिन एव ग्रान्णोऽभिष्टौति, कथमस्येतरयोः सवन-योरभिष्दुतं भवतीतिः, यदेव गायत्रीभिरभिष्टौति, गायत्रं व प्रातःसवनं तेन प्रातःसवने,ऽथ यज्जगतीभिरभिष्टौति जागतं व तृतीयसवनं तेन ततीयसवने ।। इति ।

'तत्' तत्राभिष्टवे चोद्यमाहुः । यस्मात्कारणादयं ग्रावस्तुत् तत्प्रयोगसंबन्धिनि 'माध्यं-दिने' एव सवने ग्राव्णामभिष्टवं करोति । एवं सित केन प्रकारेण 'अस्य' ग्रावस्तः प्रातःसवनतृतीयसवनयोरभिष्टवः सिध्यतीति प्रश्नः ? ऋक्षु यद्गायत्रीजगतीछन्दोद्वयं तद्द्वाराऽन्ययोरिप सवनयोरभिष्टवसिद्धिरित्युत्तरम् ॥

उस अभिष्टवन के सम्बन्ध में कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि जब प्रतिदिन सध्यन्दिन सवन में ही ग्रावस्तुति की जाती है तो इसके अन्य दो सवनों में ग्रावस्तुति कैसे होती है ? उत्तर है कि जो गायत्री ऋचाओं द्वारा अभिष्टवन किया जाता हैं तो क्योंकि प्रातः-सवन गायत्री से सम्बन्धित है अतः उस [गायत्री छन्द] से प्रातःसवन अभिष्टुत हो जाता है और जो जगती ऋचाओं द्वारा अभिष्टवन किया जाता है तो, क्योंकि सायंसवन जगती से सम्बन्धित है अतः उस [जगती छन्द] से सायंसवन अभिष्टुत हो जाता है।

१. तु० पूर्व पृ० २८०, ४९२।

वेदनं प्रशंसति-

एवमु हास्य मध्यंदिने मध्यंदिन एव ग्राव्णोऽभिष्दुवतः सर्वेषु सवनेष्वभिष्दुतं भवति य एवं वेद ॥ इति ।

'एवमु ह' अनेनैव गायत्रीजगतीछन्दोद्वारेण ॥

इस प्रकार इन दोनों [गायत्री और जगती छन्दों] के द्वारा ही प्रतिदिन मध्यन्दिन सदन में ही ग्रावस्तुति करते हुए इसके सभी सबन अभिष्टुत हो जाते हैं, जो इस प्रकार जानता है।

अथ ग्रावस्तुतः संप्रैषनिरपेक्षत्वं प्रश्नोत्तराभ्यां दर्शयति—

तदाहुर्यदध्वर्युरेवान्यानृत्विजः संप्रेष्यत्यथ कस्मादेष एतामसंप्रेषितः प्रति-पद्यत इति; मनो वे ग्रावस्तोत्रीयाऽसंप्रेषितं वा इदं मनस्तस्मादेष एताम-संप्रेषितः प्रतिपद्यते ॥ २ ॥ इति ।

'तत्' तत्र ग्रावस्तुद्विषये प्रवनमाहुः। यस्मात्कारणादघ्वर्युः सर्वानन्यानृत्विजः संप्रेष्यत्येव, न तूदास्ते, तथा सत्यृत्विगन्तरवद् ग्रावस्तुदघ्वर्युणा संप्रेषणोयः? तच्च नास्ति। कस्मात् कारणात् असंप्रेषित 'एषः' ग्रावस्तुत् 'एताम्' ऋच प्रारमत इति प्रष्टृणामिष्रप्रायः। तत्रेदमुत्तरम्—येयमृग्ग्रावस्तोत्रसंवन्धिनी विद्यते, सेयं भनःस्वरूपा। मनश्चेदमिन्द्रियान्तरेण केनचिदिष असंप्रेषितमेव प्रवर्तते। तस्मात् 'एषः' ग्रावस्तुत् संप्रैषितरपेक्ष एव 'एतां' स्तोत्रीयामृचं प्रतिपद्यते।।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यं विरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये षष्ठपश्चिकायां प्रथमाध्याये (षड्विशाध्याये) द्वितीयः खण्डः ।। र।। [१८९]

उस [प्रावस्तुति] के सम्बन्ध में प्रश्न करते हैं कि जब अध्वर्ध ही अन्य ऋत्विजों को आदेश [= प्रैष] करता है तो किस कारण यह [प्रावस्तुत नामक ऋत्विज] इन [ऋचाओं] के प्रारम्भ में [अध्वर्ध द्वारा] संप्रेषित न होकर ही प्रतिपादन करता है? उत्तर—जो यह प्रावस्तोत्र सम्बन्धी ऋचाएँ हैं वह मनःस्वरूप ही हैं और यह मन क्योंकि [अन्य इन्द्रियों से] संप्रेषित नहीं होता; इसलिए यह [प्रावस्तुत नामक ऋत्विज] इन ऋचाओं के प्रारम्भ में बिना प्रैष के ही प्रतिपादन करता है।

।। इस प्रकार छब्बीसर्वे (प्रथम) अध्याय के द्वितीय खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।। २ ।।

### अथ तृतीयः खण्डः

ग्रावस्तुत ऋत्विजः कर्तव्यमिभाय सुब्रह्मण्याख्यस्य ऋत्विजः कर्तव्यं निरूपयिति— वाग्वै सुब्रह्मण्या, तस्यै सोमो राजा वत्सः; सोमे राजिन क्रोते सुब्रह्मण्या-माह्वयन्ति, यथा धेनुमुपह्वयेत् तेन वत्सेन; यजमानाय सर्वान् कामान् दुहे ॥ इति । प्रथमाच्याये तृतीयः खण्डः Dagitized by Mathtestary प्रकार्धिकरचितभाष्यसहितम् ः ९०९

'सुब्रह्मण्या'-शब्देन 'इन्द्रागच्छ हरिव आगच्छ'-इत्यादिनिगद ' उच्यते । सा च सुब्रह्मण्या वागेव, शब्दरूपैव सती धेनुसहशो । तस्याः सुब्रह्मण्यायाः घेनोः सोमो राजा वत्सस्थानीयः । तस्मात् सोमक्रयाद्द्र्यम् ऋित्वजः तत्तत्प्रयोगेषु सुब्रह्मण्यामाह्नयेयुः, उक्त-निगदं पठेयुरित्यर्थः । यथा लोके दोहनार्थं कांचिद्धेनुं तदीयवत्सप्रदर्शनेन समीपं प्रत्याह्नयते, तद्वदेतद् द्रष्टव्यम् । एतेनाह्नानेन यजमानार्थं सर्वान् कामान् 'दुहे' संपादयित ।।

गं. ३ [xxvi. ३] ['इन्द्रागच्छ हरिव आगच्छ' आदि निगद ही जुब्रह्मण्या है] वाक् ही 'सुब्रह्मण्या' है [क्योंकि वह शब्दरूपी थेनु के सदृश है] । उस [सुब्रह्मण्या रूप धेनु] का सोम राजा वत्स है । इसलिए सोम राजा के क्रय के बाद ऋतिवज [उन-उन प्रयोगों में] सुब्रह्मण्या [रूप धेनु] का आह्वान करते हैं, जैसे लोक में गाय उसके बछड़े द्वारा [दोहनार्थ] बुलाई जाती है । अतः इस आह्वान के द्वारा यजमान के लिए सभी कामनाएँ सम्पादित की जाती हैं ।

वेदनं प्रशंसति-

सर्वान् हास्मै कामान् वाग्दुहे य एवं वेद ॥ इति ।

जो इस प्रकार जानता है वाणी उसकी सभी कामनाओं को सम्पादित करती है। प्रश्नोत्तराभ्यां सुब्रह्मण्यां प्रशंसित—

तदाहुः कि सुब्रह्मण्यायै सुब्रह्मण्यात्विमितिः वागेवेति ब्याद्,-वाग्वे ब्रह्म च सुब्रह्म चेति ॥ इति ।

'तत्' तत्र सुब्रह्मण्याख्ये निगदरूपे मन्त्रे नामनिभित्तं पृच्छन्ति । वागेवेति तदुत्तरम् । 'वाग्वै' इत्यादि तदुपपादनम् । 'ब्रह्म' वेदो 'वाग्वै' वागात्मक एव । तस्मिन्निप वेदे सुष्ठु ब्रह्म सारभूतं वेदवाक्यं, तद्भेयं वाग्देवता । तस्मात्सारभूतस्य निगदस्य सुब्रह्मण्येति नामवयम् । पुंलिङ्गचाब्दाभिधेयस्य निगदस्य सुब्रह्मण्येति स्त्रीलिङ्गचाब्देनाभिधानं वागूपत्विववक्षयेति ॥

१,२. 'सुब्रह्मण्या'—नाम निगदोऽयं यजुन्धिष एव; मीमांसादर्शने तथैव सिद्धान्तितत्वात् (जै० सू० २.१.३८-४५)। श्वतपथब्राह्मणे (३.३.४.१७) पठितः; सामान्यतो व्याख्यातश्च (२.३४.२८)। सामवेदीयण्ड्विश्वाह्मणे त्वयं समग्रः पठितोऽक्षरशो व्याख्यातः, सामेति च निर्द्धः (१.१.२); तथा सामकल्पेषु लाट्यायनकेऽप्ययं प्रपठ्य विह्तः (१.३), सुब्रह्मण्य-नाम-सामवेदीयित्वजा गीयतेऽिपः; तस्माद् याज्ञिकः सामेति च व्यपदिश्यते। तस्य पाठस्त्वेवस्— 'सुब्रह्मण्यो३स्। सुब्रह्मण्यो३स्। सुब्रह्मण्यो३स्। सुब्रह्मण्यो३स्। सुब्रह्मण्यो३स्। इन्द्रागच्छ हरिव आ गच्छ मेधातिथेर्मेष वृषणश्चस्य मेने। गौरा-वस्कन्दिन्नहल्यायं जार कौशिक ब्राह्मण गौतमब्रुवाण। अहे सुत्यामगच्छ मधवन् देवा ब्रह्मण आगच्छतागच्छतागच्छतं — इति। तैत्तिरीयारण्यकेऽप्ययं 'ब्रुवाणः'—इत्यन्तो-धीयते (१.१२.३,४) अस्य च व्याख्यानान्तरं मीमासाभाष्यवित्तकयोः द्रष्टव्यम् (जै० सू० ९.१.१५ ४२-४४)।

उस [सुब्रह्मण्या] के विषय में कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि सुब्रह्मण्या का सुब्रह्मण्यात्व क्या है । उत्तर—कहना चाहिए कि 'वाक् ही सुब्रह्मण्या है।' ब्रह्म अर्थात् वेद वागात्मक होने से] वाक् ही है। उस ब्रह्म अर्थात् वेद में भी सारभूत जो वेद वाक्य है तद्रूप यह वाग्देवता है [इसलिए सारभूत निगद का नाम 'सुब्रह्मण्या' है]।

एतमर्थं प्रश्नोत्तराभ्यां दर्शयति—

तदाहुरथ कस्मादेनं पुमांसं सन्तं स्त्रोमिश्राऽऽचक्षत इति ? वाग्वि सुब्रह्मण्येति ब्रूयात्, तेनेति ॥ इति ।

इस पर अन्न करते हैं कि [सुब्रह्मण्या नामक इस ऋत्विज के] पुरुष होते हुए इसको क्यों स्त्री के समान बुलाते हैं ? उत्तर—कहना चाहिए कि क्योंकि वाक् ही सुब्रह्मण्या है। इसीलिए [इसे सुब्रह्मण्या कहते हैं]।

पुनरिप प्रश्नोत्तराभ्यां सुब्रह्मण्याह्वानस्य देशविशेषं निरूपयति—

तदाहुर्यदन्तर्वेदोतर ऋत्विज आर्त्विज्यं कुर्वन्ति, बहिर्वेदि सुब्रह्मण्याः; कथ-मस्यान्तर्वेद्यात्विज्यं कृतं भवतीति ? वेदेवा उत्करमुक्तिरन्ति, यदेवोत्करे तिष्ठक्राह्मयतीति बूयात्, तेनेति ॥ इति ।

अध्वयुँहोतृप्रभृतयः सर्वेऽप्यृत्विजो वेदिमध्ये एवाऽऽर्त्विज्यं कुर्वंन्ति, 'सुब्रह्मण्या' वेदेर्बहिर्मागे सुब्रह्मण्याख्येन ऋत्विजाऽऽह्यते । तथा सति केन प्रकारेण 'अस्य' सुब्रह्मण्य नाम्न ऋत्विजो वेदिमध्ये आर्त्विज्यं कृतं स्यादिति प्रश्नः तस्येदमुत्तरं, —वेदेः सकाशात् 'उत्करम्' उद्धर्तंव्यं पांसुम् 'उत्करन्ति' उद्धृत्य बहिर्देशे वेदेश्त्तरमागे प्रक्षिपन्ति । तत्र कृतं सुब्रह्मण्याह्मानं वेदिमध्य एव कृतं भवेत् । यस्मादेव कारणाद् अयं सुब्रह्मण्या उत्करदेशे तिष्ठन् सुब्रह्मण्यामाह्मयति, 'ठेन' कारणेनेत्युत्त रवादिनो वचनम् ।।

अब उस [सुब्रह्मण्याह्वान के देश] के विषय में कुछ लोग प्रश्त करते हैं कि जब [अध्वर्यु प्रभृति सभी] अन्य ऋत्विज वेदी के सध्य ही अपना ऋत्विज हत्य करते हैं तो सुब्रह्मण्या नामक ऋत्विज के द्वारा वेदी के बहिर्भाग में आह्वान किया जाता है; इस

 'ब्रह्मा रुद्रेन्द्रभृग्वादिविप्रित्विग्यज्ञ धातृषु । अर्केऽग्नौ क्ली तु वेदेऽन्ने स्वाध्यात्मात्मतपस्सु च ॥'

—(वैज० को० द्वयक्षरकाण्डे नानालिङ्गाव्याये क्लो० ५३) इति बह्वर्थे ब्रह्मणि शोमने साधुत्वं हि प्रवृत्तिनिमित्तम् । तदत्र निगदे किमित्यर्थः ।

२. 'सुब्रह्मण्या' इति सुपां सुलुक् (पा० सू० ७.३.३९) इत्यात्वे रूपम् । अपि वा आवन्तोऽप्ययं दृश्यते,—'सुब्रह्मण्ये सुब्रह्मण्यामाह्नय'—इति कात्या० श्रौ० ८.२.१४ ।

३. 'शालायाः पुरस्तादन्तर्वेदिदेशे पत्नीयजमानयोरन्वारब्धयोर्भवति'—इति लाटघा० श्री० १.३.१। प्रथमाध्याये तृतीयः खण्डः Digitized by Madiniesikमाध्याः र्विताचितभाष्यसहितम् ः ९१२

प्रकार इस [मुब्रह्मण्याख्य ऋित्वज] का ऋित्वज-कृत्य कैसे वेदी के मच्य किया हुआ समझा जाता है ? उत्तर देना चाहिए कि वेदी से अनावश्यक धूल-गर्दे [ = उत्कर] को निकालकर वेदी के वाहर किन्तु वेदी के उत्तर भाग में फॅकते हैं। अतः जो वेदी के उत्तर भाग में प्रकार उत्कर पर खड़े होकर सुब्रह्मण्याह्वान करता है वह वेदी के मध्य ही किया हुआ हो जाता है। इसलिए [इसको वेदी के मध्य किया हुआ मानते हैं]।

सुब्रह्मण्याह्वानस्योत्करदेशं विधाय पुनः प्रश्नोत्तराम्यां प्रशंसति —
तदाहुरथ कस्माद् उत्करे तिष्ठन् सुब्रह्मण्यामाह्वयतीत्यृष्यो वै सत्रमासत,
तेषां यो विषष्ठ आसीत् तमबुवन् सुब्रह्मण्यामाह्वयत्वं नो नेदिष्ठाद् देवान्
ह्विष्ठिष्यसीतिः; विषष्ठभेवैनं तत्कुर्वन्त्यथो वेदिमेव तत्सर्वा प्रीणाति ॥ इति ।
आह्वनीयदेशान् परित्यज्य सुब्रह्मण्याह्वानस्योत्करदेशस्वीकारे कि कारणम् ? इति
प्रश्नः । तस्येदमुत्तरम्—ऋषयो हि पुरा सत्रमासत्, 'तेषाम्' ऋषीणां मध्ये यो 'विषष्ठः' अतिशयेन वृद्ध आसीत्, तं प्रत्येवमब्रुवन्—हे महर्षे ! सुब्रह्मण्यामाह्वय, 'नः' अस्माकं
मध्ये त्वमेव 'नेदिष्ठाद् वयोवृद्धत्वेन देवलोकप्राप्तेः प्रत्यासन्नत्वे सत्यन्तिकतमत्वात् देवात् 'ह्विष्ठयसि' आह्वानुं समर्थोऽसि । एवमृषिमिष्ठक्तत्वादत्राप्युत्करदेशे तिष्ठन्तं सुब्रह्मण्याह्वानकर्तारमेनं 'विषष्ठमेव' अतिशयेन वृद्धमेव कुर्वन्ति । उत्करस्य वेदिगतपांसुरूपत्वात्
तत्सामीप्ये सित वेदि 'सर्वां' निरवशेषां 'प्रीणाति' तोषयिति ॥

उस [उत्कर देश में सुब्रह्मण्याह्वान] के सम्बन्ध में प्रक्ष्त करते हैं कि [आहबतीय देश को छोड़कर] सुब्रह्मण्याह्वान क्यों उत्कर में खड़े होकर करते हैं ? उत्तर—प्राचीन काल में ऋषियों ने सत्र किया। उनके मध्य कोई अत्यन्त वृद्ध था। उनसे वे बोले 'सुब्रह्मण्याह्वान करें। हम लोगों के बीच आप ही [वयोवृद्धत्वेन देवलोक के] पास होने से देवों के आह्वान में समर्थ हैं। इस प्रकार ऋषियों के कहने के कारण यहाँ भी उत्कर देश में [सुब्रह्मण्याह्वान-कर्ता] खड़े होकर इसे अत्यन्त वृद्ध ही करते हैं। इस प्रकार [उत्कर के वेदि-गत धूलि रूप के समीप होने से] वेदी को ही वह निरविच्छन्न रूप से तुष्ट करता है।

अय सुब्रह्मण्याख्यस्यित्वनः समीपे दक्षिणात्वेन वृषमानयनं प्रश्नोत्तराभ्यां निरूपयिति— तदाहुः कस्मादस्मा ऋषभं दक्षिणासभ्याजन्तीतिः; वृषा वा ऋषभो योषा सुब्रह्मण्या, तन्मिथुनं, तस्म भियुनस्य प्रजात्या इति ॥ इति ।

'तत्' तस्मिन् सुब्रह्मण्यस्य विषये प्रश्नमाहुः । अस्मै सुब्रह्मण्याय 'ऋषभ' पुंगवं दक्षिणां कृत्वा 'अभ्याजन्ति' समीपमानयन्ति । तत्र कि कारणिमिति प्रश्नाभिप्रायः । तस्येदमुत्तरं — योऽयं दक्षिणात्वेन नीयमानः ऋषभः, सोऽयं 'वृषा वै' सेचनसमर्थः पुरुषस्वरूप एवः सुब्रह्मण्या तु स्त्रोलिङ्गशब्दाभियेयत्वात् योषिद्रूपाः, तदुभयं मिलित्वा मिथुनं भवति । तस्य मिथुनस्य 'प्रजाल्यै' प्रजोत्पादनार्थम् ऋषभानयनिमत्युत्तरवादिनोऽभिप्रायः ॥

उस [मुब्बह्मण्या] के विषय में प्रश्न पूँछते हैं कि उन सुब्बह्मण्या के लिए दक्षिणा में वृषभ क्यों समीप में लाते हैं ? उत्तर—जो यह दक्षिणात्वेन लाया गया वृषभ है वह यह सेचन में समर्थ होने से पुरुष स्वरूप ही है और सुब्बह्मण्या [स्त्रीलिङ्गशब्दाभिधे-यत्वेन] स्त्री स्वरूप है। वे दोनों मिलकर मिथुन [जोड़े] हो जाते हैं। उस मिथुन के प्रजीत्यादनार्थ ही वृषभ लाते हैं।

सुब्रह्मण्यस्य कर्तव्यमुक्तवा आग्नीध्रस्यत्विजः कर्तव्यं विधत्ते—

उपांञु पात्नीवतस्याऽऽग्नीध्रो यजति, रेतो वै पात्नीवत उपाश्विव वै रेतसः सिक्तिः ॥ इति ।

पात्नीवताख्यो यो ग्रहविशेषः, तस्य मन्त्रे 'उपांशु' शनैष्ट्चार्या आग्नीध्रो यजेत्। योऽयं 'पात्नीवतः' ग्रहः स रेतसः स्वरूपम् । लोकेऽपि रेतसः 'सिक्तिः' सेचनम् 'उपांश्विव वै' ध्वनिमन्तरेण रहस्येव क्रियते । अतस्तत्साम्यार्थमुपांशुत्वं युक्तम् ॥

[आग्नीध्र नामक ऋत्विज के कार्य]—

आग्नीध्र पात्नीवत ग्रह के लिए [याज्या] मन्त्र को उपांशु [धीरे-धीरे] बोलकर यजन करता है। [वस्तुतः] यह पात्नीवत ग्रह वीर्य स्वरूप है और लोक में भी वीर्य का सेक एकान्त में ही विना ध्विन के किया जाता है।

अत्र पारनीवतग्रहे 'सोमस्याग्ने वीहि'-इत्येतमनुवषट्कारं निषेधित-

नानुवषट्करोतिः; संस्था वा एषा यदनुवषट्कारो नेद्रेतः संस्थापयानीत्य-संस्थितं वै रेतसः समृद्धः; तस्मान्नानुवषट्करोति ॥ इति ।

सर्वत्र ग्रहेषु वषट्कारानुवषट्काराभ्यां हूयते । अत्र तु पात्नीवतग्रहे वषट्कारहोम एक एव, न त्वितरः । तत्र हेतुः 'संस्था वै' इत्यादिः । योऽयमनुवषट्कारोऽस्ति, सोऽयं 'संस्था वै' ग्रहस्य समाप्तिरेव । तथा सति स पात्नीवतग्रहरूपं रेतो 'नेत् संस्थापयानि' सर्वथा समाप्ति न करवाणीत्यभिन्नेत्य तत्समाप्तेर्मीतो भवेत् । 'असंस्थितम्' असमाप्तमनु-परतं रेतसः सेचनमपत्योत्पत्त्या समृद्धं भवितः; तस्मादेव नानुवषट्कुर्यात् । तथा च यज्ञगाथां पठन्ति—

"ऋतुयाजान् द्विदेवत्यान् यश्च पात्नीवतो ग्रहः । आदित्यग्रहसावित्रौ तान् स्म माऽनुवषट्कृथाः"—इति ।।

द्र० इतः पूर्वम्, पृ० १३३; पृ० ४८३ । तु आश्व० ५. ५. १९ ।

२. द्र० आश्व० श्रौ० ५. ५. २१।

प्रथमाध्याये तृतीयः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ९१३

[सभी ग्रहों में वषट्कार और अनुवषट्कार करते हैं। किन्तु इस पात्नीवतग्रह में वषट्कार होम एक ही होता है, अन्य नहीं। अतः] वह अनुवषट्कार नहीं करता है वियोक्ति यह जो अनुवषट्कार है यह संस्था [= विराम] है अर्थात् ग्रह की समाप्ति का द्योतक है। पात्नीवत ग्रह रूप वीर्य-सेक में सर्वथा विराम न हो जाय [इसलिए अनुवषट्कार नहीं करते हैं]। वस्तुतः अनुपरत [न रुका हुआ] वीर्य सिचन हो सन्तानो-रपत्ति से समृद्ध होता है। इसलिए वह अनुवषट्कार नहीं करता है।

अथ पात्नीवतग्रहभक्षणे देशं विधत्ते—

नेष्टुरुपस्थ आसीनो भक्षयति, पत्नीभाजनं वै नेष्टाऽग्निः पत्नीषु रेतो दधाति प्रजात्या अग्निनैव तत्पत्नीषु रेतो दधाति प्रजात्यै ॥ इति ।

योऽयमाग्नीघ्रः पात्नीवतं यजित, सोऽयं नेष्टुः 'उपस्थे' समीप आसीनः शेषं मक्षयेत् । नेष्टृनामक ऋत्विक् 'पत्नीभाजनं वै' पत्नीस्थानीयः, 'नेष्टः पत्नीमुदानय'— इत्येवं नेष्टृपत्न्योरानयनद्वारा सम्बन्धश्रवणात् । अतस्वत्समीपे भक्षणं सत्यग्निरूप आग्नीघ्रः पत्नीषु रेतः स्थापयितः, तच्च प्रजननाय संपद्यते । 'तत्' ते नानुष्ठानेन यजमानोऽपि 'अग्निनैव' अग्न्यनुग्रहेणैव पत्नीषु रेतोऽवस्थापयित । तदिप 'प्रजात्ये' संपद्यते ।।

नेष्टा के समीप वेठकर [आग्नीध्र पात्नीवतग्रहशेष का] भक्षण करता है। नेष्टा नामक ऋत्विज पत्नीस्थानीय है। [अतः समीप में भक्षण करके] अग्न [रूप आग्नीध्र] पत्नियों में वीर्य का स्थापन करता है, जो प्रजनन के लिए सम्पादित होता है। उस [अनुष्ठान] के द्वारा इस प्रकार वह यजमान भी अग्नि के द्वारा हो पत्नियों में वीर्य का स्थापन करता है। वह भी प्रजोत्पादन के लिए ही होता है।

१. आश्व० श्रौतसूत्रे (५.५.२१) अत्र नारायणः—'एतद् यज्ञगायात्मको वेदो यष्टारं शास्ति । गायाशब्देन ब्राह्मणगता ऋच उच्यन्ते । यज्ञार्था गाया यज्ञगाया, सैषा तदनुवषट्कारिवधानं प्रत्युच्यत इत्यर्थः । कोटिद्वयसंकीर्तंनं सानुवषट्कारा अननुवषट्-काराश्चैतावन्त एवेति ज्ञापनार्थम् ।'

२. 'असंस्थितमनुपरतं रेतः समृद्धं मवति । सकारवछान्दसः'-इति गोविन्दस्वामी ।

३. तै० सं ६.५.८.६। 'अथ संग्रेष्यित-अग्नीन्नेष्टुष्ठपस्यमापीद्, नेष्टः पत्नी मुदानय, उद्गात्रा संख्यापय'''वृषा वा अग्नीद्, योषा नेष्टा, मिथुनमेवैतत् प्रजननं क्रियते; उदानयित नेष्टा पत्नीं, तामुद्गात्रा संख्यापयित'—इति शत० ब्रा० ४.४.२.१७, १८ । द्र० शाङ्खा० श्रौ० ८.५.३, ४ ।

४. (i) तथा च आश्वलायनः—नेष्टारं विसंस्थितसंचरेणानुप्रपद्य तस्योपस्थ उपविष्य भक्षयेत्'—इति ५.१९.८ ।

<sup>(</sup>ii) 'उपस्थे = अङ्के'—इति षड्गुरुशिष्यः ।

९१४ : ऐतरेयबाह्मणम्

वेदनं प्रशंसति-

प्र जायते प्रजया पशुभियं एवं वेद ॥ इति ।

जो इस प्रकार जानता है पुत्र-पौत्रादि प्रजा और अश्वादि पशुओं से समृद्धि को प्राप्त करता है।

अथ सुब्रह्मण्याविषये कंचिद्विशेषं विधत्ते—

दक्षिणा अनु सुब्रह्मण्या संतिष्ठते; वाग्वै सुब्रह्मण्याऽत्रं दक्षिणाऽन्नाद्य एव तद्वाचि यज्ञमन्ततः प्रतिष्ठापयन्ति, प्रतिष्ठापयन्ति ॥ ३ ॥ इति ।

दक्षिणासु नीतासु ता दक्षिणाः 'अनु' पश्चात्सुत्रह्मण्या 'संतिष्ठते' समाप्यते । सुत्रह्मण्याया वाग्रूपत्वात् दक्षिणायाश्चान्नरूपत्वात् 'अन्ततः' समाप्तिवेलायामिमं यज्ञं 'अन्नाद्ये वाचि' द्वयोरेवैतयोः 'प्रतिष्ठापयन्ति' प्रतिष्ठितं कुर्वेन्ति । अभ्यासोऽध्याय-समाप्त्यर्थः ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरिचते माधवीये वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयबाह्मणभाष्ये षष्ठपिच-कायां प्रथमाध्याये (षड्विंशाध्याये) तृतीयः खण्डः ।। ३ ।। [ १०९ ]

> वेदार्थस्य प्रकाशेन तमोहार्दं निवारयन्। पुमर्थाश्रतुरो देयाद् विद्यातीर्थमहेश्वरः॥

।। इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्गप्रवर्तकवीरबुक्कभूपालसाम्राज्यधुरंधरं माधवा-चार्यादेशतो सायणाचार्येण विरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाश'-नाम भाष्ये ऐतरेयब्राह्मण-भाष्यस्य कृतौ षष्ठपश्चिकायाः प्रथमोऽध्यायः (षड्विशाऽध्यायः) समाप्तः ॥१॥

दक्षिणा के बाद सुब्रह्मण्या पूर्ण हो जाती है। वाक् ही सुब्रह्मण्या है। दक्षिणा अन्न है। [इस प्रकार सुब्रह्मण्या की समाप्ति के समय] अन्ततः इस यक्ष को उपयुक्त अन्न और वाणी में वे प्रतिष्ठित करते हैं।

।। इस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण की छठवीं पश्चिका के प्रथम (छब्बीसवें) अध्याय की सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी पूर्ण हुई ।। १ ।।

### अथ द्वितीयोऽध्यायः

प्रथमः लग्डः

-: 0 !-

### [अथ सप्तविंशोऽध्यायः

प्रथमः लण्डः

यावस्तोतोष्णीषसमावेष्टितमूर्घा मन्त्रैरन्यैरर्वुदसूक्तं विपृणक्ति ॥ कियन्त्यो वाऽभिष्टवनीयाः कथमेताः

सुब्रह्मण्याह्वानिमतीह प्रवदन्ति ॥ १ ॥

ग्रावस्तुत्सुब्रह्मण्याख्ययोर्ऋत्विजोः कर्तव्यमुक्त्वा मैत्रावरुणब्राह्मणाः च्छंस्यच्छावाकनाम्नां होत्रकाणां शस्त्राणि विधातुमाख्यायिकामाह—

देवा व यज्ञमतन्वतः तांस्तन्वानानसुरा अभ्यायन् यज्ञवेज्ञसमेषां करिष्याम् इतिः तान् दक्षिणतः उपायन्, यत एषां यज्ञस्य तिनष्टममन्यन्तः ते देवाः प्रतिबुध्य मित्रावरुणौ दक्षिणतः पर्योहंस्ते मित्रावरुणाभ्यामेव दक्षिणतः प्रातःसवनेऽसुररक्षांस्यपाद्यतः तथैवैतद् यज्ञमाना मित्रावरुणाभ्यामेव दक्षिणतः प्रातःसवनेऽसुररक्षांस्यपध्नतेः तस्मान् मैत्रावरुणं मैत्रावरुणः प्रातःसवने शंसतिः सित्रावरुणाभ्यां हि देवा दक्षिणतः प्रातःसवनेऽसुर-रक्षांस्यपादनते ॥ इति ।

यदा देवा यज्ञमकुर्वेत, तदा 'तान्' कुर्वाणान् देवान् असुरा अभित आगच्छन् । असुरशब्देन रक्षांस्यप्युपलक्ष्यन्ते । 'एषां' देवानां 'यज्ञवेशसं' यज्ञविधातं करिष्याम इत्यसुराणामिश्रायः । 'एषां' देवानां संबन्धिनो यज्ञोपलिक्षितस्य देवयजनदेशस्य 'यतः' यिस्मिन्
दक्षिणदेशमागे 'तिनिष्ठम्' अतिशयेन तनुरूपमत्यन्तदुर्बलं स्थानिपदिमित्यसुरा 'अमन्यन्त' ।
सर्वेषामृत्विजामाहवनीयादिदेशेष्ववस्थितत्वेन सदसो दक्षिणभागे रक्षकामावाद् दुर्बलस्थानमित्यसुराणां बुद्धिरासीत् । 'दक्षिणतः' तिस्मिन् सदसो दक्षिणभागे, 'तान्' देवान् असुरा
'अपायन्' प्राप्तवन्तः । 'ते' देवाः तस्कररूपेण समागतान् असुरान् प्रतिबुध्य तिस्मिन्
दक्षिणतः 'मित्रावरुणो' द्वौ देवौ 'पयौहन्' रक्षकत्वेनावस्थापितवन्तः । ततः 'ते' देवाः
मित्रावरुणाभ्यामेव धानुष्काभ्यामत्यन्तशूराभ्यां दक्षिणदेशे प्रातःसवनकाले तानसुरान्
रक्षांसि चापाष्टनतापसारितवन्तः । तथैवेदानीतना अपि यजमानः प्रातःसवनकाले दक्षिण-

देशे मित्रावरुणाभ्यामेव देवाभ्यामसुरान् रक्षांसि चापसारयन्ति । तस्मादपसारणार्थं मित्रावरुणदेवताकं शस्त्रम् 'आ नो मित्रावरुणा'-इत्यादिकं मैत्रावरुणाख्य ऋत्विक्प्रात:सवने शंसेत् । यस्माद्देवा मित्रावरुणाभ्यामपसारितवन्तः, तस्मात् मैत्रावरुणं शस्त्रं युक्तम् ॥ [सत्रों और अहीनों में अन्य होत्रकों के शस्त्र]—

vi. ४ [xxvii. १] प्राचीन काल में देवताओं ने यज्ञ का विस्तार किया। उन यज्ञ के विस्तार करने वाले देवों की ओर असुर आये। 'इन [देवों] के यज्ञ में हमलीग विघ्न डालेंगे—ऐसा कहते हुए वे दक्षिण की ओर से उनके पास पहुँचे; जहाँ उन्होंने सोचा कि यज्ञ का यही दुर्वल स्थान है [क्योंकि सभी ऋत्विज आहवनीय-देश में रहते हैं]। उन देवों ने [तस्कर रूप उन] असुरों को आया जानकर [दो देव] मित्र और अरुण को दक्षिण की ओर [रक्षक] नियुक्त कर दिया। इन दो मित्र और वरुण के द्वारा ही उन्होंने दक्षिण से प्रातःसवन में असुरों और राक्षसों को निकाल दिया। उसी प्रकार यहाँ भी यज्ञमान प्रातःसवन में दक्षिण-देश से मित्र और वरुण देवों के द्वारा ही असुर एवं राक्षसों को निकालते हैं। इसी [अपसरण] के कारण मित्रावरुणदेवताक शस्त्र ['आ नो-मित्रावरुण।' आदि] का मित्रावरुण नामक ऋत्विज प्रातःसवन में शंसन करता है। क्योंकि मित्र एवं वरुण के द्वारा ही देवों ने दक्षिण भाग से प्रातःसवन में असुरों और राक्षसों को निकाला।

उपाख्यानमुखेन मैत्रावरुणस्य शस्त्रं विधाय तथैव ब्राह्मणाच्छसिनः शस्त्रं विधत्ते —
ते व बिक्षणतोऽपहृता असुरा मध्यतो यज्ञं प्राविशंस्ते देवाः प्रतिबुध्येन्द्रं
मध्यतोऽद्यस्त इन्द्रेणेव मध्यतः प्रातःसवनेऽसुररक्षांस्यपाध्नतः, तथैवैतद्
यजमाना इन्द्रेणेव मध्यतः प्रातःसवनेऽसुररक्षांस्यपद्यतः, तस्मादैन्द्रं
बाह्मणाच्छंसी प्रातःसवने शंसतीन्द्रेण हि देवा मध्यतः प्रातःसवनेऽसुररक्षांस्यपाद्यतः ॥ इति ।

'ते' दक्षिणदेशादणसारिता अंसुराः; प्राचीनवंशस्य सदसश्च मध्ये यज्ञभूमि प्राविशत् । 'आ याहि सुषुमा हि ते'—इत्यादिकम् इन्द्रदेवताकं शस्त्रम् । अन्यत् पूर्ववद् व्याख्येयम् ॥ दक्षिण की ओर से अपसारित उन असुरों ने यज्ञ में [प्राचीन वंश और सदस के] मध्य से प्रवेश किया । उन देवों ने असुरों को आया जानकर इन्द्र को मध्य में अवस्थित

१. ऋ० ३.६२.१६-१८।

२. द्र० आस्व० श्री० ५.१० २८।

पर्युहे: स्थापनार्थाल्लङा 'डाटश्व' हि 'झोऽन्त' यण् ।
 (पा० सू० ६.१.९०; पा० सू० ७ १.३)—इति षड्गुरुशिष्यः ।

४. 雅 ८.१७.१-३।

५. द्र० आश्व० श्रौ० ५.१०.२८।

द्विर्पे प्रथमः खण्डः 1 श्रीमत्सायणाचार्यविर्घितभाष्यसहितम् ः ९१७ Digitized by Madhuban Trust, Delhi

किया। उन्होंने इन्द्र के द्वारा ही [यज्ञ के] मध्य से प्रातःसवन में असुरों एवं राक्षसों को निकाल दिया। उसी प्रकार यहाँ भी यजमान प्रातःसवन में मध्यभाग से इन्द्र के द्वारा ही असुर एवं राक्षसों को निकालते हैं। इसी [अपसरण] के कारण इन्द्र देवताक शस्त्र ['आ याहि सुषुमा हि ते' आदि] का ब्राह्मणाच्छंसी नामक ऋत्विज प्रातःसवन में शंसन करता है। वयों कि इन्द्र के द्वारा ही देवों ने [यज्ञ के] मध्यभाग से प्रातःसवन में असुरों और राक्षसों को निकाला।

इदानीमच्छावाकस्य शस्त्रं विधत्ते-

ते वै मध्यतोऽपहता असुरा उत्तरतो यज्ञं प्राविशंस्ते देवाः प्रतिबुध्येन्द्राग्नी उत्तरतः पर्योहंस्त इन्द्रिगिनभ्यामेवोत्तरतः प्रातःसवनेऽसुररक्षांस्यपाद्यतः, तथैवैतद् यजमाना इन्द्राग्निभ्यामेवोत्तरतः प्रातःसवनेऽसुररक्षांस्यपद्यते; तस्मादैन्द्राग्नमच्छावाकः प्रातःसवने शंसतीन्द्राग्निभ्यां हि देवा उत्तरतः प्रातःसवनेऽसुररक्षांस्यपाद्यतः।। इति ।

'इन्द्राग्नी आ गतं सुतम्' इत्यादिवम् 'ऐन्द्राग्नं' शस्त्रम् । अन्यत् पूर्ववद् व्याख्येयम् ॥ [यज्ञ के] यध्य से निकाले गए उन असुरों ने यज्ञ में उत्तर की ओर से प्रवेश किया। उन देवों ने असुरों को आया जानकर इन्द्र एवं अग्नि को उत्तर में [रक्षक] नियत किया। उन्होंने इन्द्र एवं अग्नि देवों के द्वारा ही उत्तर से प्रातःसवन में असुरों एवं राक्षसों को निकाल दिया। उसी प्रकार यहाँ भी यजमान प्रातःसवन में उत्तर की ओर से इन्द्र एवं अग्नि के द्वारा ही असुरों और राक्षसों को निकालते हैं। इसी [अपसरण] के कारण इन्द्र एवं अग्नि देवताक शस्त्र ['इन्द्राग्नी आ गतं सुतम्' आदि] का अच्छावाक नामक ऋत्विज प्रातःसवन में शंसन करता है। न्योंकि इन्द्र एवं अग्नि के द्वारा ही देवों ने उत्तर से प्रातःसवन में असुरों और राक्षसों को निकाला।

प्रातः सवनाभिमानी देवोऽग्निरित्येतमर्थं दर्शयति—

ते वा उत्तरतोऽपहता असुराः पुरस्तात् पर्यद्रवन्समनीकतस्ते देवाः प्रति-बुध्याग्नि पुरस्तात् प्रातःसवने पर्योहंस्तेऽग्निनैव पुरस्तात् प्रातःसवनेऽसुर-रक्षांस्यपाघ्नतः, तथैवैतद् यजमाना अग्निनैव पुरस्तात् प्रातःसवनेऽसुर-रक्षांस्यपघ्नते, तस्मादाग्नेयं प्रातःसवनम् ॥ इति ।

'ते' इन्द्राग्निभ्यामुत्तरतोऽपसारिता असुराः 'समनीकतः' सङ्ग्रामार्थं समीचीन-सैन्यैर्युक्ताः, 'पुरस्तात्' यज्ञभूमेः पूर्वस्यां दिशि 'पर्यद्रवन्' परितः प्राप्ताः । 'ते' देवाः, प्रतिबुद्ध्येत्यादि पूर्ववत् । यस्मात् पूर्वस्यां दिशि रक्षकोऽग्निस्तस्मादिदं प्रातःसवनमग्नि-संबद्धं द्रष्टव्यम् ॥

१. ऋ० ३.१२.१-३। २. द्र० आश्व० श्रौ० ५.१०.२८।

वे उत्तर से निकाले गए असुर यज्ञ में पूर्व की ओर से संग्राम के लिए समीचीन सेना से युक्त होकर पहुँचे। उन देवों ने असुरों को आया जानकर अग्नि को पूर्व में [रक्षक] नियुक्त किया। उन्होंने अग्नि से ही पूर्व से प्रातःसवन में असुरों एवं राक्षसों को निकाल दिया। उसी प्रकार यहाँ भी यजमान अग्नि के द्वारा ही पूर्व से प्रातःसवन में असुरों एवं राक्षसों को निकालते हैं। [नयोंकि पूर्व दिशा का रक्षक अग्नि है] इसलिए प्रातःसवन अग्नि से सम्बद्ध है ।

वेदनं प्रशंसति-

अप पाप्मानं हते य एवं वेद ॥ इति । जो इस प्रकार जानता है वह पाप को विनष्ट करता है।

प्रातःसवनाभिमानिनमानि प्रशस्य तृतीयसवनाभिमानिनो विश्वान् देवान् प्रशंसित— ते वै पुरस्तादपहता असुराः पश्चात् परीत्य प्राविशंस्ते देवाः प्रतिबुध्य विश्वान् देवानात्मानं पश्चात् तृतीयसवने पर्यौहंस्ते विश्वेरेव देवेरात्मिभः पश्चात् तृतीयसवनऽसुररक्षांस्यपाध्नतः; तथैवैतद् यजमाना विश्वेरेव देवेरात्मिभः पश्चात् तृतीयसवनेऽसुररक्षांस्यपध्नतेः; तस्माद् वैश्वदेवं तृतीयसवनम् ॥ इति ।

अग्निना प्राच्या दिशोऽपसारिता असुरा रक्षांसि च प्रतीच्यां दिश्चि परितो गत्वा यज्ञभूमि प्राविशन् । देवाश्च प्रतिबुध्य विश्वान् देवांस्तृतीयसवनवेलायां प्रतीच्यां दिशि रक्षार्थं प्रेषितवन्तः । आत्मानिमिति विश्वेषां देवानां विशेषणम्; ये प्रेरका देवाः तेषामात्म-भूतान् स्वशरीरवदत्यन्तमाप्तान् विश्वान् देवानित्यर्थः । तैविश्वेदेवेरितरदेवात्मभूतेरसुराणां तृतीयसवने अपहतत्वाद् इदं तृतीयसवनं वैश्वदेवम् ॥

वे पूर्व दिशा से अपसारित असुर पोछे जाकर पश्चिम दिशा से [यज्ञ में] प्रविष्ट हुए। उन देवों ने असुरों को आया जानकर पश्चिम दिशा में अपने ही शरीर रूप विश्वदेवों को तृतीय सबन में नियुक्त किया। उन्होंने देवों के आत्मभूत विश्वदेवों के द्वारा ही पश्चिम दिशा से तृतीय सबन में असुर और राक्षसों को निकाला। उसी प्रकार यहाँ भी यजमान तृतीय सबन में पश्चिम को ओर से आत्मभूत विश्वदेवों के द्वारा असुरों और राक्षसों को निकालते हैं। [क्योंकि आत्मभूत विश्वदेवों के द्वारा तृतीयसबन में पश्चिम से असुरों को निकाला] इसलिए तृतीय सबन विश्वदेवों से सम्बद्ध है।

 <sup>(</sup>i) अनीकं = सेना, तया सङ्गताः । इति षड्गुरुशिष्यः । (ii) समनीक इति सङ्ग्रामनाम । हेतोः परितः आगच्छिन्नत्यर्थः'-इति गोविन्दस्वामी ।

२. तु० ऐ० ब्रा० १२.२ 'सं गायत्रीमेवाग्नये' इति ।

३. द्र० पा० सू० ७.३.३९ 'आत्मानम्'-इति पदे शस: सु:।

द्वितीयाध्याये प्रथमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविर्वितभाष्यसिंहतम् : ९१९

वेदनं प्रशंसति-

अप पाष्मानं हते य एवं वेद ।। इति । जो इस प्रकार जानता है वह पाप को विनष्ट करता है । पुनरिप प्रदेशान्तर प्रवेशशङ्कां वारियतुमसुराणां सर्वात्मना विनाशं दर्शयति— ते वै देवा असुरानेवमपाष्ट्रनतः सर्वस्मादेव यज्ञात्, ततो वै देवा अभवन् पराऽसुराः ।। इति ।

उक्तक्रमेण सर्वतोऽपसारितेष्वसुरेषु देवाः शत्रुरिहता अमवन् । असुराश्र पराभृताः ॥ इस प्रकार देवों ने असुरों को यज्ञ से सर्वात्मना ही निकाल दिया । उसके बाद से देव उत्कर्ष को प्राप्त हुए और असुर पराभव को प्राप्त हुए ।

वेदनं प्रशंसति—

भवत्यात्मना पराऽस्य द्विषन् पाप्मा भ्रातृब्यो भवति य एवं वेद ॥ इति । 'आत्मना' स्वेनैव रूपेण शत्रुरहितेन सुखी मवित । द्वेषी तु पाप्मा पराभवित ॥ जो इस प्रकार जानता है वह स्वयं उन्नति को प्राप्त होता है और उससे द्वेष करने वाले पापात्मा शत्रु भी पराभव को प्राप्त होते हैं ।

उपाख्यानमूपसंहरति-

ते देवा एवं क्लप्तेन यज्ञेनापासुरान् पाप्मानमघ्नताजयन् स्वर्ग लोकम् ॥ इति ।

'एवं' पूर्वोक्तप्रकारेण क्लृप्तेन मित्रावरुणादिभिदंक्षिणादिदेशविशेषेषु रक्षितो यो यज्ञस्तेन पापरूपानसुरानपहत्य देवाः स्वर्गं लोकं प्राप्नुवन् ॥

उन देवों ने इस प्रकार [िमत्रावरुणादि देवों के द्वारा दक्षिण आदि देशों में] रिक्षत यज्ञ के द्वारा पाप रूपी असुरों को हरा कर स्वर्ग को प्राप्त किया।

वेदनं तत्पूर्वंकमनुष्ठानं च प्रशंसति---

अप ह वै हिषन्तं पाष्मानं भ्रातृब्यं हते; जयित स्वर्गं लोकं य एवं वेद, यञ्चैवं विद्वान् सवनानि कल्पयित ॥ ४ ॥ इति ।

सवनगतानां होत्रकाणां मैत्रावरुणादिशस्त्रसंपादनमेव सवनकल्पनम् ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये षष्ठ-पश्चिकायां द्वितीयाध्याये (सप्तविशाध्याये) प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ (४) [१९१]

जो इस प्रकार जानता है और जो इस प्रकार जानते हुए [सवनगत होत्रकों का एवं मित्रावदण आदि शस्त्रों से] सवनों का सम्पादन करता है वह अपने द्वेष करने वालों को, शत्रुओं को और पापों को विनष्ट करता है और स्वर्ण लोक को प्राप्त करता है।

।। इस प्रकार सत्ताइसवें (द्वितीय) अध्याय के प्रथम खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई।। १।।

१. क्लृप्तेन = सुसम्पूर्णेन । इति षड्गुरुशिष्यः ।

#### अथ द्वितीयः खण्डः

अथ तेषां होत्रकाणामहर्गणेषु शस्त्रेषु प्रकारविशेषं विधत्ते—

स्तोत्रियं स्तोत्रियस्यानुरूपं कुर्वन्ति प्रातःसवने,ऽहरेवं तदह्नोऽनुरूपं कुर्वन्त्य-वरेणैव तदह्ना परमहरभ्यारभन्ते ॥ इति ।

पृष्ठचषडहादिष्वहर्गंणेषु बहून्यहानि विद्यन्ते । तेषु प्रातःसवने द्वितीयस्याह्नो यः स्तोत्रियस्तृचः, तं तृचं प्रथमेऽहिन स्तोत्रियस्य तृचस्यानुरूपं कुर्युः । सामगा यस्मिस्तृचे स्तोत्रं कुर्वन्ति, स तृचः 'स्तोत्रियः', तस्य स्तोत्रियस्य च्छन्दोदेवतादिना सहशोऽन्यो यस्तृचः, सः 'अनुरूपः' । तथा सित सर्वेष्वहःस्वेकैकिस्मिस्तृचे सामगाः स्तोत्रं कुर्वन्ति । ते सर्वे तृचाः स्तोत्रियाः । तत्र सर्वत्रोत्तरिदनगतं स्तोत्रियं पूर्वदिने स्तोत्रियस्यानन्तरमाविनमनुरूपं कुर्यात् । अयं च नियमो होत्रकाणां शस्त्रेषु प्रातःसवने द्रष्टव्यः । एवं सत्युत्तरमहरेव पूर्वस्याह्नोऽनुरूपं कुर्वन्ति । 'तत्' तथा सित 'अवरेणैव' अतीतेनैव पूर्वेणाह्ना 'परम्' उत्तरमहरिममुखीकृत्या 'आरमन्ते' उपक्रमन्ते ।।

vi. ५ [xxvii. २] [पृष्ठचषडह आदि अहः समूहों के] प्रातःसवन के [द्वितीय दिन के] स्तोत्रिय-तृच को प्रथम दिन में स्तोत्रिय तृच के अनुरूप करते हैं [सामगान करने वाले जिस तृच में स्तोत्र करते हैं वह तृच 'स्तोत्रिय' कहलाता है। उस स्तोत्रिय-तृच के छन्द और देवता आदि के सदृश अन्य तृच 'अनुरूप' कहलाते हैं। इस प्रकार सभी दिनों में एक-एक तृच में सामगायक जो स्तोत्र करते हैं, वे सभी तृच 'स्तोत्रिय' हैं। वहां सवंत्र अगले दिन के स्तोत्रिय को पूर्व दिन में प्रयुक्त स्तोत्रिय के अनन्तरभावि करके अनुरूप करना चाहिए। वस्तुतः यह नियम होत्रकों के शस्त्रों में प्रातःसवन में ही द्रष्ट्य है] इस प्रकार उत्तर दिन को ही वे पूर्व दिन के अनुरूप करते हैं। बीते हुए ही [पूर्व] दिन के बाद उत्तर दिन को अभिमुख करके आरम्भ करते हैं।

माध्यंदिनसवनेऽप्यस्य न्यायस्य प्रसक्तौ तं निषेधति— अथ तथा न मध्यंदिने, श्रीवं पृष्ठानिः; तानि तस्मै न तत्स्थानानि, यत्स्तोत्रियं स्तोत्रियस्यानुरूपं कुर्युः ॥ इति ।

'अय' प्रातःसवनानन्तरं माध्यंदिने 'तथा न' तेन पूर्वोक्तप्रकारेण न कुर्यादिति शेषः । तत्र हेतुः—श्रीर्वे पृष्ठानीति । यानि मध्यंदिनसवने पृष्ठस्तोत्राणि, तानि 'श्रीर्वे' संप-

१. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ३९४, ४६६-६७, ५०७।

२. (i) 'श्वः' इति शेषः । सूत्र्यते (आश्व० श्रौ० ७.२.७, ६) हि—'तेषां यस्मिन् स्तुवीरन् स स्तोत्रियः । यस्मिञ्छवस्सोऽनुरूप'—इति । स्तोत्राद् घः छान्दसः । (ii) अपरेण = नज्पूर्वभूतेन । परम् = उत्तरम्; अभ्यारभन्ते = सम्बद्धनित ।

इति षड्गुरुशिष्यः । 'अपरेण' इति षड्गुरुशिष्यसम्मतोऽयं पाठः ।

दिन् र - दें वितीयाच्याये तृतीयः खण्डः विigitized by Madmanamणात्वार्थिकावितभाष्यसहितम् ः ९२१

द्रूपाण्येव; श्रीरूपत्वेन सामगैः स्तुतत्वात् । न हि श्रीरूपाणां स्वतन्त्राणामन्यानुवृत्तित्व-लक्षणमनुरूपत्वं युक्तम् । तस्मात् 'तानि' पृष्ठस्तोत्राणि 'तस्मै' तस्मिन् मार्घ्यदिने सवने 'तत्स्थानानि' प्रातःसवनस्थानानि न मवन्ति, तत्सदृशानि न मवन्तीत्यर्थः । प्रातःसवने ह्युत्तरिदनगतं स्तोत्रियं पूर्वंदिनगतस्तोत्रियस्यानुरूपं कुर्वंन्ति । 'यत्' यस्मात्कारणादत्रापि तथा कुर्युः, तादृशं कारणं नास्तिः, तुल्थच्छन्दस्त्वादीनाममावात् । 'तस्मात्' पृष्ठस्तोत्राणां पूर्वोत्तरिदनेषु सादृश्यामावात् प्रातःसवनन्यायोऽत्र न घटते ॥

इस [प्रातःसवन] के बाद मध्यन्दिनसवन में वैसा नहीं करना चाहिए। [क्योंकि मध्यन्दिनसवन के] पृष्ठस्तोत्र [श्री रूप में सामगायकों के द्वारा स्तुत होने से] समृद्धि रूप ही हैं। इसलिए उन [पृष्ठ स्तोत्रों] का उस मध्यन्दिनसवन में [तुल्य छन्द आदि के अभाव के कारण] वह स्थान नहीं है जो कि [प्रातःसवन में दूसरे दिन के] स्तोत्रिय को पूर्व दिन के स्तोत्रिय के अनुरूप करते हैं।

माध्यंदिनसवनन्यायं तृतीयसवनेऽतिदिशति—

तयैव विभक्त्या तृतीयसवने न स्तोत्रियं स्तोत्रियस्यानुरूपं कुर्वन्ति ॥५॥ इति। विमक्तिशब्दः प्रकारवाची । तेनैव माध्यंदिनोक्तप्रकारेण तृतीयसवनेऽप्युत्तरदिनगतं स्तोत्रियं पूर्वदिनगतस्य स्तोत्रियस्यानुरूपं न कुर्वन्ति ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरिचते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये षष्ठ-पश्चिकायां द्वितीयाच्याये (सप्तर्विशाष्याये) द्वितीयः खण्डः ।। २ ।। (५) [१९२]

मध्यन्दिन सवन में उक्त प्रकार द्वारा तृतीय सवन में भी उसी प्रकार दूसरे दिन के स्तोत्रिय को पूर्व दिन के स्तोत्रिय के अनुरूप नहीं करते हैं।

॥ इस प्रकार सत्ताइसवें (द्वितीय) अध्याय के द्वितीय खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ॥२॥

### अथ तृतीयः खण्डः

होत्रकाणां स्तोत्रियानुरूपमुक्त्वा आरम्मणीया ऋचो विधत्ते— अथात आरम्भणीया एव ॥ इति ।

'अथ' स्तोत्रियानुरूपानन्तरम्, यस्माच्छस्त्रस्योत्तरमाविन आरम्भो युक्तः, 'अतः' अस्मात्कारणाद् 'आरम्भणीयाः' ऋचो विधीयन्ते । 'एव' कारोऽहर्गणेषु चोदकप्राप्ताया ऋचो व्यावृत्त्यर्थः ॥

vi. ६ [xxvii. ३] इस [होत्रकों के स्तोत्रिय व अनुरूप को कहने] के बाद [क्योंकि शस्त्र के बाद उनका आरम्भ युक्ति-युक्त है] इसलिए आरम्भणीय ऋचाओं का ही विधान करते हैं।

१. (i) एवेति पुनरर्थकः —इति षड्गुरुशिष्यः । (ii) तु० आश्व० श्रौ० ७.२.१० ।

९२२ : ऐतरेयब्राह्मणम्

तत्र मैत्रावरुणाख्यस्य होत्रकस्य आरम्भणीयां दर्शंयति—

ऋजुनीति नो वरुण इति मैत्रावरुणस्य, मित्रो नयतु विद्वानिति, प्रणेता वा एष होत्रकाणां यन्मैत्रावरुणस्तस्मादेषा प्रणेतृमती भवति ॥ इति ।

'ऋजुनीती'-इत्यस्यामृचि भित्रो नयत्विति द्वितीयः पादः । तत्र नयत्विति प्रणेतृ-वाचकं पदं दृश्यते । मैत्रावरुणश्च होत्रकाणां प्रणेता 'प्रवर्तकः' तस्माहगेषा प्रणेतृवाचक-शब्दवती भवतिः, तच्च युक्तमित्यर्थः ॥

'ऋजुनीती' (विद्वान् मित्र और वरुण हमें सरल मार्ग से पहुँचावें) आदि मैत्रावरुण शस्त्र की आरम्भणीय ऋचा है। इसके 'मित्रो नयतु विद्वान्' आदि [द्वितीय पाद] में प्रणेतृ [=ले जाना] वाचक पद होने से जो मित्र और वरुण हैं वह यह होत्रकों के प्रणेता हैं। अतः यह ऋचा प्रणेतृ वाचक पद से युक्त होती है [वह युक्ति युक्त है]।

अन्यस्या आरम्भणीयां विधत्ते-

'इन्द्रं वो विश्वतस्परीति' ब्रह्मणाच्छंसिनो हवामहे जनेभ्य इतोन्द्रमेवैतयाऽ-हरहर्निह्नयन्ते ॥ इति ।

'इन्द्रं वः' इत्यस्यामृचि<sup>२</sup> हवामह इति द्वितीयः पादः । तत्राह्वानवाचिनः शब्दस्य विद्यमानत्वात् 'एतया' ऋचा प्रतिदिनमिन्द्रं नितरामाह्वयन्ते ॥

'इन्द्रं वो विश्व०' (हम सर्वश्रेष्ठ इन्द्र का आह्वान तुम लोगों के कल्याण के लिए करते हैं) आदि ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र की आरम्भणीय ऋचा है। इसके 'हवासहे' आदि [द्वितीय पाद] में आह्वान का वाचक शब्द होने से इस ऋचा से प्रतिदिन इन्द्र को निरन्तर बुलाते हैं 3।

वेदनं प्रशंसति-

न हैषां विहवेऽन्य इन्द्रं वृङ्क्ते, यत्रैवं विद्वान् ब्राह्मणाच्छंस्येतामहरहः शंसति ॥ इति ।

'एवं विद्वान्' इन्द्राह्वानप्रतिपादिकेयमृगिति विद्वान्, यत्र शंसति, तस्मिन् 'एषां' यजमानानां संबन्धिनि 'विहवे' विशेषेणाह्वानयुक्ते यज्ञे 'अन्यः' कश्चिच्छत्रुरिन्द्रं 'न ह' नैव वृङ्क्ते' वर्जयित, एतदीये यज्ञे इन्द्रागमनं निराकतुँ न शक्नोतीत्यर्थः ॥

इस प्रकार [इन्द्र की प्रतिपादिका यह ऋचा है ऐसा] जानते हुए ब्राह्मणाच्छंसी प्रतिदिन इस ऋचा का जहाँ शंसन करता है; उन यजमानों के विशेषतः इन्द्र के आह्वान युक्त यज्ञ में कोई अन्य [शत्रु] इन्द्र के आगमन का निराकरण नहीं कर सकता है।

३. 'निह्वयङ् प्रार्थनार्थः'—इति पड्गुरुशिष्यः।

४. (1) 'वृजि स्वीकरणार्थो रुधादिः । 'ह्वः संप्रसारणं च न्यभ्युपविषु' (पा० सू० ३.३.७२) इत्यप्'—इति षड्गुरुशिष्यः । (11) वस्तुतः धातुपाठे वर्जनार्थं एव रुधादिः परस्मैपदी । 'वृणिक्ति' इत्येव रुधादिःवे रूपम्; वृङ्क्ते इत्यपि वर्जनार्थंकस्यैव वृजादेरादादिकस्य रूपम् ।

8.8-6

द्वितीयाध्याये चतुर्थः खण्डः ] Digitized by Madhuban Trust, Delhi श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् ः ९२३

अन्यस्यारम्भणीयां विधत्ते—

यत्सोम आ सुते नर इत्यच्छावाकस्येन्द्राग्नी अजोहवुरितोन्द्राग्नी एवैतयाऽह-रहिनह्वयन्ते; न हैषां विहवेऽन्य इद्राग्नी वृङ्क्ते, यत्रैवं विद्वानच्छावाक एतामहरहः शंसति ॥ इति ।

'यत्सोमः' इत्यास्यामृचि श्रह्माग्नी इति द्वितीयः पादः । अजोहवुरिति होमार्थं आह्वानार्थो वा धातुः । अन्यत् पूर्वंवद् व्याख्येयम् ॥

'यत् सोम' (सोमरस के निचोड़े जाने पर यज्ञ कर्म के नेता उत्तम घोड़ों वाले इन्द्र एवं अग्नि को बुलाते हैं) आदि अच्छावाक शस्त्र की आरम्भणीय ऋचा है। इसके 'इन्द्राग्नी' आदि [द्वितीय पाद] में 'अजोहवुः' शब्द [होम के लिए अथवा आह्वान के लिए प्रयुक्त] होने से इस ऋचा से प्रतिदिन इन्द्र को हम निरन्तर बुलाते हैं। इस प्रकार [इन्द्र की प्रतिपादिका यह ऋचा है—ऐसा] जानते हुए अच्छावाक प्रतिदिन इस ऋचा का जहाँ शंसन करता है उन यजमानों के विशेषतः इन्द्र के आह्वानयुक्त यज्ञ में कोई अन्य [शत्रु] इन्द्र के आगमन का निराकरण नहीं कर सकता।

उक्तानामारम्भणीयानामृचां त्रयं प्रशंसित-

ता व एता स्वर्गस्य लोकस्य नावः संपारिण्यः स्वर्गमेवैताभिर्लोकमभि-संतरन्ति ॥ ६ ॥ इति ।

'ताः' पूर्वोक्ता 'ऋजुनीती' 'इन्द्रं वो' 'यत्सोम' इत्येतास्तिस्नः स्वर्गप्राप्तये नौस्थानीयाः सम्यक्पारं नयन्तीति 'संपारिण्यः' । यथा नावा नदीं तरित तथा 'एताभिः' ऋग्मिः स्वर्गं लोकमिमलक्ष्य नदीस्थानीयं प्रौढं मार्गं सम्यक् तरिन्त ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यं विरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये षष्ठ-पश्चिकायां द्वितीयाध्याये (सष्ठविंशाध्याये) तृतीयः खण्डः ।। ३ ।। (६) [१९३]

वे [तीनों पूर्वोक्त] ऋचाएँ स्वर्ग की प्राप्ति के लिए सम्यक् रूप से पार लगाने वाली नावों के समान हैं। इन [ऋचाओं] से [जैसे नाव से नदी पार करते हैं वैसे ही नदी स्थानीय] स्वर्ग लोक के प्रौढ़ मार्ग को सम्यक् रूप से पार करते हैं।

।। इस प्रकार सत्ताइसर्वे (द्वितीय) अध्याय के तृतीय खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ॥ ३ ॥

### अथ चतुर्थः खण्डः

होत्रकाणां शस्त्रारम्मणसाधनभूता ऋचो विधाय समाप्तिसाधनभूता ऋचो विधत्ते— अथातः परिधानीया एव ॥ इति ।

१. 雅の ७.९४.१01

२. 'हेल् स्पर्धायां शब्दे च'-इति म्वा॰ १००८, 'हु दानादानयोः'-इति जु॰ १।

'अथ' शस्त्रप्रारम्भानन्तरं यस्मात् 'परिधानं' समापनमपेक्षितम्, तस्मात् परिधानीया ऋचो विधीयन्ते । एवकारः प्रकृतव्यावृत्त्यर्थः ॥

vi. ७ [xxvii. ४] शस्त्र के प्रारम्भ के अनन्तर [समाप्ति अपेक्षित है] इसलिए परिधानीया [ = उपसंह्रियमाण] ऋचाओं का ही विधान करते हैं।

एकस्य होत्रकस्य परिधानीयां विधत्ते-

ते स्याम देव वरुणेति मैत्रावरुणस्येषं स्वरुच घीमहीत्ययं वै लोक हुछ-मित्यसौ लोकः स्वरित्युभावेवैतया लोकावारभन्ते ॥ इति ।

'ते स्याम' इत्यस्यामृचि 'इषं स्वश्चेति' तृतीयः पादः । तत्र इपमित्यनेन पदेनाभीष्ट-त्वादयं लोको विवक्षितः, स्वरित्यनेन पदेन 'असौ' स्वर्गलोकः । तथा सित लोकद्वयं 'घीमहि' घ्यायेमेति मन्त्रेऽभिधानात् 'एताया' ऋचा द्वाविष लोकौ 'आरभन्ते' प्राप्नुवन्ति ॥

'ते स्याम' (हे वरुण एवं मित्र देव हम लोग तुम्हारे होवें आदि मैत्रावरुण की परिधानीया ऋचा है। इसके 'इषं स्वश्च धीमहि' (हम अन्न और प्रकाश धारण करें) आदि पाद में उक्त 'इषं' (= अन्न) पद से यह (भू) लोक ही निविक्षत है, और 'स्वः' (=प्रकाश) पद से वह स्वर्गलोक । इस प्रकार [मन्त्र में अभिषान के कारण] इस ऋचा से दोनों लोकों को प्राप्त करते हैं?।

अन्यस्य परिधानीयां विधत्ते—

व्यन्तरिक्षमितरदिति ब्राह्मणाच्छंसिनो विवन्नचं स्वर्गमेवैभ्य एतया लोकं विवणोति ॥ इति ।

'यिस्मस्तृचे 'व्यन्तरिक्षम्' इत्यृगेषा<sup>3</sup> श्रूयते, सोयं विशब्दत्वात् 'विवत्त्च'शब्देनामि-धीयते । तेन तृचेन असाध्यो यः स्वर्गो लोकः, तम् 'एतया' व्यन्तरिक्षमित्यृचा यजमानेभ्यो 'विवृणोति' विवृतद्वारं करोति ॥

जिस तूच में 'व्यन्तरिक्षमितरत्' (इन्द्र ने अन्तरिक्ष को बढ़ाया) आदि 'वि' शब्द से युक्त 'विवित्-तूच' है वह ब्राह्मणाच्छंसी की परिधानीया ऋचा है। उस तुच से [साध्य] स्वर्ग लोक के द्वार को वह इस ऋचा से यजमानों के लिए खोलता है।

ऋ. ७.६६.९। 8.

इडन्नं तद्वती पृथ्वी स्वः सूर्यो द्यौश्र तद्वती। …आरम्भः=स्पर्शः । सित्रणः ऋत्विजो वा स्पृशन्ति । इति षड्गुरुशिष्यः ।

<sup>₹0</sup> ८.१४.७1 ₹.

४. पर्यास तृचोऽयम् । सूत्र्यते हि—'प्रति वां सूर उदिते व्यन्तरिक्षमितरच्छयावाश्वस्य सुवन्त इति तृचाः पर्यासाः' इति । सांहितिकः कम्प ऐकश्रुत्ये हि नास्ति । इति षड्गुरुशिष्य: ।

द्वितीयाध्याये चतुर्थः खण्डः पण्डः पण्डः अवविभाष्ट्रितियाध्याचित्रिविराचितभाष्यसहितम् ः ९२५

तस्यामृचि द्वितीयतृतीयपादौ पठित -मदे सोमस्य रोचना, इन्द्रो यदभिनद्वलमिति ॥ इति ।

तस्या ऋचोऽयमर्थः-इन्द्रो देवः सोमस्य 'रोचना' रुचि प्राप्येति शेषः । ततो 'मदे' हर्षे सत्यन्तरिक्षं 'व्यतिरत्' विशेषेण यजमानानां गमनयोग्यमकरोत् । 'यद्' यस्मात्कारणाद वलनामानमसुरम् 'अभिनत्' विदारितवान् तस्माद् अन्तरिक्षमार्गः सुगमः ॥

'इन्द्र देव ने सोम के स्वाद को पाकर मद में अन्तरिक्ष को विशेष रूप से यजमानों के गमन योग्य किया। क्योंकि इन्द्र ने वल नामक असुर को विदीर्ण किया इसलिए अन्तरिक्ष का मार्ग सुगम हो सका।'

अत्र वलनभेदनमभिप्रेत्य तामृचं प्रशंसित-

सिषासवो वा एते यद्दीक्षितास्तस्मादेषा वलवती भवति ॥ इति ।

ये दीक्षिताः सन्ति, ते 'सिषासवः' लुब्धकामाः फलार्थिनः । तस्मात्कारणादृगेषा 'वलवती' वलनामकासुरभेदप्रतिपादिका कर्तंव्या मवति ॥

जो दीक्षित होते हैं वे फल प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं अतः यह ऋचा वल नामक असुर के विदारण के लिए होती है।

यद्यपीयम् ऋक परिधानीया न भवति, तथाऽप्येतदादिके तृचेऽन्तिमाया ऋचः परिधानीयात्वात् तत्प्रदर्शनाय तृच उपक्रान्तः ॥

तस्मिन् प्रथमामृचमन् च व्याख्याय द्वितीयामृचमन् च व्याचष्टे—

'उद्गा आजदङ्गरोभ्य आविष्कृण्वन् गुहा सतीः, अर्वाऋं नुनुदे वलमिति' सनिमेवैभ्य एतयाऽवरुन्धे ।। इति ।

'अङ्गिरोभ्यः' महिष्म्यः 'सतीः' विद्यमानाः गाः 'उदाजत्' ऊष्वं प्रेरितवान् । कि कुर्वन् ? 'गुहा' वलस्यासुरस्य सम्बन्धि गूढं स्थानम् 'आविष्कृण्वन्' प्रकटीकुर्वन् । 'अर्वाश्वम्' अतिनीचं वलनामकमसुरं 'नुनुदे' विनाशितवान् । अयमर्थः —वलनामाख्यः कश्चिदसुरो महर्षीणां गा अपहृत्य कस्मिश्चिद् विलेऽवस्थाप्य पाषाणेन विलद्वारमाच्छाद्यवस्थितः। तं वृत्तान्तिमिन्द्रोऽवगत्य गुहाद्वारमुद्घाटच, वलनामानमसुरमपनुद्य, तत्रावस्थित महर्षीणी गा बिलादुद्धृत्य, महर्षिभ्यो दत्तवानिति । अयमर्थः शाखान्तरे विस्पष्टमाम्नायते—'इन्द्रो वलस्य बिलमपौर्णीत् । स य उत्तमः पशुरासीत् । तं पृष्ठं प्रतिसंगृह्योदिक्खदत्, तं सहस्रं पशवोऽनूदायन् स उन्नतोऽभवत्'<sup>२</sup> इति । 'एतया' तृचगतया द्वितीययर्चा 'सनिमे<mark>व' लाम-</mark> मेवैभ्यः 'अवरुन्धे' संपादयति<sup>3</sup> ॥

<sup>₹0</sup> ८.१४.८1

२. तै० सं० २.१.५.१। 'असुराणां वै वलस्तमसा प्रावृतोऽक्ष्मापिधान आसीत्'— इति ता० बा० १९.७.१।

इह वलिबलशब्दावुमावेवान्त्यस्थादिः (°वर्ग्यादिभिः) अधिकोऽयं पाठः ।

९२६ : ऐतरैयब्राह्मणम्

[यद्यपि यह ऋचा परिधानीया नहीं है फिर भी इस तृच की अन्तिम ऋचा के परि-धानीया ऋचा होने से इस तृच की प्रथम ऋचा के उपक्रमण के बाद द्वितीय ऋचा की न्याख्या करते हैं]—

'इन्द्र ने गुहा में छिपाई हुई गायों को बाहर निकाल कर महिं अङ्गिराओं को दिया एवं [गाय का अवहरण करने वाले] अत्यन्त निकृष्ट वल नामक असुर को नष्ट कर दिया ।' [वस्तुतः वल नामक असुर ने महिंषयों की गायों का अपहरण करके उन्हें किसी गुफा में छिपा कर उसके द्वार को पाषाण से ढक दिया । इन्द्र ने यह जान लिया और गुफा के द्वार को खोलकर उस वल नामक असुर को मारकर वहाँ अवस्थित उन गायों को महिंषयों को दे दिया]। इस प्रकार इस [तृच की द्वितीय] ऋचा से वह लाभ का ही सम्पादन करता है।

अथ तृतीयामृचं परिधानीयां विवक्षुः प्रथमपादमनूद्य व्याच्छे—

इन्द्रेण रोचना दिव इति , स्वर्गी वै लोक इन्द्रेण रोचना दिव: ॥ इति ।

'दिवः' स्वर्गविशेषाः 'इन्द्रेण' देवेन 'रोचना' रोचमाना दीप्तियुक्ताः, कृता इति शेषः । अनेन पादेन स्वर्गलोकवर्णनं विवक्षितम् । इन्द्रेणेत्यादिकस्यार्थस्य तत्र विद्यमानत्वात् ॥

'इन्द्रेण' (स्वर्ग विशेष इन्द्र द्वारा दीप्ति युक्त किया गया) आदि (तृतीय परिधानीय) ऋचा के [प्रथम पाद में] स्वर्गलोक विवक्षित है अतः 'इन्द्र ने स्वर्गलोक को ही दीप्तियुक्त किया।'

द्वितीयतृतीयपादावनुवदति—

दृळ्हानि दृंहितानि च, स्थिराणि न पराणुद इति ॥ इति ।

तिसम् स्वर्गे यानि 'दृह्ळानि' प्रकाशरूपाणि नक्षत्राणि, यानि च पूर्वमदृढा-न्यिप 'दृहितानि' इन्द्रेण दृढीकृतानि, तानि सर्वाण्यिप स्थिराणि कृत्वा 'न पराणुदे' इन्द्रो न विनाशितवान् ॥

'उस स्वर्ग में जो प्रकाशरूप नक्षत्र हैं, जो पहले अस्थिर थें उन्हें इन्द्र ने स्थिर किया और उन सभी को स्थिर करके इन्द्र ने विनष्ट नहीं किया।'

स्वर्ग एवतया लोकेऽहरहः प्रतितिष्ठन्तो यन्ति ॥ इति ।

अस्यामृचि स्थिराणां स्वर्गस्थानानां नक्षत्रादिशरीराणां श्रूयमाणत्वात् 'एतया' ऋचा परिधाने सित प्रतिदिनं 'स्वर्गं एव लोके' प्रतिष्ठां प्राप्तवन्तो 'यन्ति' वर्तन्ते ॥

[इस ऋचा में नक्षत्र आदि स्थिर स्वर्ग के स्थानों का उल्लेख होने से] इस ऋचा से उपसंहार करने से प्रतिदिन यजमान स्वर्ग लोक में ही प्रतिष्ठा प्राप्त करते हुए रहते हैं।

१. 'अर्वाञ्चं = अधोमुखं; नुनुदे = प्रेरितवान्'—इति संहितायां सायणः।

र. ऋ०८.१४.९।

Digitized by Madhuban Trust, Delhi

द्वितीयाध्याये पञ्चमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यंविरचितभाष्यसहितम् ः ९२७

अन्यस्य परिधानीयां विधत्ते—

आऽहं सरस्वतीवतोरित्यच्छावाकस्य; वाग्वै सरस्वती, वाग्वतोरिति हैत-दाहेन्द्राग्न्योरवो वृणं इत्यैतद्ध वा इन्द्राग्न्योः प्रियं घाम यद्वागिति, प्रियेणै-वैनौ तद्धाम्ना समर्थयति ॥ इति ।

आऽहमित्यादि प्रथमः पादः, इन्द्राग्न्योरित्यादिः द्वितीयः पादः। तस्याधंचं-स्यायमर्थः—'अहम्' अनुष्ठाता 'सरस्वतीवतोः' सरस्वतीयुक्तयोरित्द्राग्न्योर्देवयोः सम्बन्धि यत् 'अवः' सुरक्षितं स्थानमस्ति, तत् 'आवृणे' सर्वतः प्रार्थयति । अत्र प्रथम-पादे सरस्वतीशब्देन वेदशास्त्रस्वरूपा वागेव विवक्षिताः अतः 'सरस्वतीवतोरिति' एवंरूपो मन्त्रो 'वाग्वतोरिति' एतमेवार्थमाह । द्वितीयपादे त्ववःशब्देन सुरक्षित-मिन्द्राग्निदेवतयोः यत् प्रियं धाम विवक्षितं, तद्वाग्रूपमेवः वाग्व्यवहारे तयोरत्यन्तप्रीति-मत्त्वात् । तस्मादेतामृचं पठन्नेव त्विन्द्राग्नी प्रियेणव 'धाम्ना' स्थानेनैव 'समधंयित' समृद्धौ करोति ।।

'आहं सरस्वतीवतोः' (हम अनुष्ठान करने वाले सरस्वती युक्त इन्द्र और अग्नि देव सम्बन्धो जो सुरक्षित स्थान हैं उनकी चारों ओर से प्रार्थना करते हैं) आदि अच्छावाक की परिधानीया ऋचा है। विदशास्त्र स्वरूप] वाक् ही सरस्वती है, क्योंकि इस प्रकार 'सरस्वती से युक्त उन दोनों का'—यह कहना है। 'हम इन्द्र और अग्नि के सुरक्षित स्थान की सर्वतः प्रार्थना करते हैं।' [इस द्वितीय पाद में 'अवः' शब्द से विवक्षित] यह जो वाक् है वह इन्द्र और अग्नि का प्रिय धाम है। [इसलिए इस ऋचा के पढ़ते ही] वह उन [इन्द्र और अग्नि] के ही प्रिय धाम से यजमान को समृद्ध करता है।

वेदनं प्रशंसित — प्रियेण धाम्ना समृध्यते य एवं वेद ॥ ७ ॥ इति ।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरिचते माघवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये षष्ठ-पश्चिकायां द्वितीयाच्याये (सप्तिविशाध्याये) चतुर्थः खण्डः ।। ४ ।। (७) [१९४] जो इस प्रकार जानता है वह प्रिय घाम से समृद्धि को प्राप्त करता है । ॥ इस प्रकार सत्ताइसर्वे अध्याय के चतुर्थ खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।। ४ ॥

#### अथ पञ्चमः खण्डः

अथ परिधानीयां स्तोतुमुपक्रमते—
उभय्यः परिधानीया भवन्ति होत्रकाणां,-प्रातःसवने च माध्यंदिने चाहीनाइचैकाहिकाइच ॥ इति ।

१. 'आहं सरस्वतीवतोरिन्द्राग्न्योरवो वृणे। याभ्यां गायत्रमृच्यते॥-इति ऋ० ८.३८.१०।

'होत्रकाणां' मैत्रावरुणब्राह्मणाच्छंस्यच्छावाकानां सवनद्वये परिधानीया द्विविधा मवन्ति । कथम् ? तदुच्यते — 'अहीनाः' अहर्गंणेषु विहिताः, 'ऐकाहिकाः' एकाहे प्रकृति-रूपे विहिताः, इत्येवं द्वैविध्यम् ।।

vi. ८ [xxvii. ५] [मैत्रावरुण, ब्राह्मणाच्छंसी और अच्छावाक आिंदि] होत्रकों के प्रातःसवन और मध्यन्दिनसवन के परिधानीय मन्त्र दो प्रकार के होते हैं—१. [अहर्गणों में विहित] अहीन और २. [प्रकृतिरूप एकाह में विहित] एकाहिक।

तत्र होत्रकविशेषस्य परिधानोयाविशेषं दर्शयति-

तत ऐकाहिकाभिरेव मैत्रावरुणः परिद्धातिः तेनास्माल्लोकान्न प्रच्यवते ॥ इति ।

ततस्तासूमयिवधासु मैत्रावरुणार्ब्यात्वगैकाहिकाभिरेव परिद्यात्। 'ते स्याम देव वरुणेति' प्रकृतौ प्रातःसवने मैत्रावरुणस्य परिधानीया विहिता । मार्घ्यदिनसवने 'नू ष्टुत-इन्द्र नू गृणानः' इत्येषा विहिता । अहीने विकृतिरूपेऽपि सवनद्वये तदेव परिधानीयाद्वयं मैत्रावरुणस्य द्रष्टव्यम् । कथिमिति ? तदुच्यते—अहर्गणस्य प्रातःसवने हि मैत्रावरुणस्य 'प्रति वां सूर उदिते'—इत्यस्य पर्यायतृचस्यान्त्या, 'ते स्याम देव वरुणेत्येषा' परिधानीया । ऐकाहिकाऽपि सैव परिधानीया भवित । तथा हि प्रकृतौ मैत्रावरुणस्य 'प्र मित्रयोवंरुणयोरिति नवाऽऽयातं मित्रावरुणेति 'याज्येति' सूत्रकारवचनात् नवानामन्त्या सैवेत्यंकाहिकामिरेव मैत्रावरुणः परिद्धातीत्येतदुपपन्नं भवित । तथा माध्यंदिनसवनेऽपि 'या सत्यो यातु'—इत्यहीनसूक्तमिति विश्व विश्वयिति । याऽहीनसूक्तान्त्या साऽहीनस्य तत्र

१. 'अस्मिन् शास्त्रे मुख्यवर्जिता द्वादर्शात्वजो होत्रका इत्युच्यन्ते' इति आश्व० श्रौ० १.२.२६ वृ० । मुख्यास्तु चत्वारः—होता, अध्वर्युः, ब्रह्मा, उद्गाता चेति (आश्व० श्रौ० ४.१.४) । द्व० आश्व० श्रौ० ५.६.१७ । तत्र च होत्रेकेषु त्रयः शस्त्रिणः । द्व० इतः पूर्वम्, पृ० ३५३ पं० ११; पृ० ५७० पं० १२ । द्व० आश्व० श्रौ० ५.१०.१० ।

२. यस्मिन्त्स्तुवीरन् स स्तोत्रियः । .यस्मिञ्च्छ्वः सोनुरूपः । एकस्तोत्रियेष्वहःसु योऽन्योऽन्तरः सोऽनुरूपो न चेत् सर्वोऽहर्गणः षडहो वा । ऐकाहिकस्तथा सित'-इति आश्व० श्रौ० ६.२.५-८ ।

३. ऋ० ७.६६.९।

४. आश्व० श्रौ० ७.२.१२ । द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ९२४ पं० ५ ।

५. ऋ०४.१६.२१। ६. आश्व० श्रौ० ७.२.९।

७. 艰。७.६६.७-९। ८. 艰。७.६६.९।

९. आश्व० श्रौ० ५.१०.२८। १०. ऋ० ४.१६.१।

११. द्र० इतः परस्तात् ४ अ० २ खं० (आश्व० श्री० ७.४.९)।

द्वितीयाच्याये पञ्चमः खण्डे igitired by Madh श्री अस्ति श्रिण श्रिण विरामित स्वर्धा विरामित स्वर्धि । १२९

परिधानीया । अहीनसूक्तान्तं हि माध्यंदिनसवने मैत्रावरुणशस्त्रम् । तस्य 'नू ष्टुत इन्द्र नू गृणानः' इत्येषाऽन्त्या । तथा प्रकृताविप सैव परिधानीया । तथा हि—कया निश्वत्र आभुवत्, कया त्वं न ऊत्या, कस्तिमन्द्र त्वा वसुं, सद्यो ह जात, एवा त्वामिन्द्रोशन्तु षु णः सुमना उपाक इति 'याज्या'—इति सूत्रकारवचनात् 'एवा त्वामिन्द्र विज्ञन्नत्र' इत्येतस्यैकाद-श्चंस्य अन्त्या 'नू ष्टुत इन्द्र नू गृणानः' इत्येपैवेति मैत्रावरुणस्य प्रातःसवने माध्यंदिन-सवने चैकाहिकािमः परिधानमुपपन्नं भवित । ऐकाहिकािमरेवेत्येवकारोऽन्यशङ्काव्या-वृत्त्यश्चः । या ऐकाहिकाः परिधानीयास्ता एव चाहगंणे मैत्रावरुणस्य परिधानीया, न त्वन्या इत्यर्थः । यद्यपि मैत्रावरुणस्य प्रकृती सवनयोद्यमयोद्धं एव परिधानीये, तथािप प्रयोगबहुत्वापेक्षमैकाहिकािमरिति बहुवचनम् । तेन मैत्रावरुणस्य प्रकृतिविकृत्योः परिधानीयासेवराहित्वेनायं मैत्रावरुणोऽस्माल्छोकात् कदािचदिप न प्रच्यवते ॥

उन दोनों में से मैत्रावरुण 'एकाहिक' से उपसंहार करता है  $^{\epsilon}$ । इसिलिए वह इस लोक से च्युत नहीं होता है  $^{\circ}$ ।

मैत्रावरुणस्य प्रकृतिविकृत्योः परिधानीयामेकामुक्तवा, अच्छावाकस्य प्रकृतिविलक्षणं सवनद्वये परिधानीयाद्वयं दर्शयति—

अहोनाभिरच्छावाकः स्वर्गस्य लोकस्याऽऽप्त्यै ॥ इति ।

योऽयमच्छावाकः, सोऽयमहीनगताभिऋंग्भिः परिदघ्यात्, न त्वैकाहिकाभिः । तथा हि— 'आऽहं सरस्वतीवतोरित्यच्छावाकस्य'—इति पूर्वस्मिन्' खण्डे विहितत्वात् प्रातःसवने एषाऽहर्गंणसम्बन्धिनी परिधानीया । ऐकाहिके तु 'गोमद्धिरण्यवद्'—इत्येषेव° परि-धानीया । माघ्यंदिनेऽच्छावाकस्य 'नूनं सा ते' इत्यहर्गणगता ११ परिधानीया । एकाहे

१. ऋ०४.१९.११। २. आध्व० श्रौ०५.१६.१। ३. ऋ०४.१९.१-११।

४. ऋगेषा बहुषु सूक्तेषु श्रुतेति घ्येयम् । ५. नास्ति सामा॰ संपा॰ पुस्तके ।

६. 'ततः तत्र तेषु मध्ये कथम् ? एकाहे 'प्र मित्रयो' नैवर्चान्त्या अहीने 'प्रित वां सूर' तृचान्त्या चैका 'ते स्यामे'ति प्रातः सवने । माध्यिन्दनेऽिप एकाहे 'एवा त्वामिन्द्रे' त्यस्यान्त्या चौका 'नू ष्टुत' इति ।' इति षड्गुरुशिष्यः ।

प्रकृतेरपिरत्यागाद् मूमिलोकं न मुश्वित ।
 प्रकृत्या हि समा मूमिक्त्पत्त्याधारयोगतः ।। इति षड्गुकिशिष्यः ।

८. द्र॰इतः पूर्वम्, पृ० ९२७। ९. ऋ० ७.९४.९।

१०. 'इयं वामस्य मन्मन इति नव (ऋ० ७.९४.१-९)'—इति आश्व० श्रौ० ५.१०.२८। ११. ऋ० २.११.२१।

१२. 'नूनं सा त इत्यन्तमुत्तमम्'-इति आख्व० श्री० ७ ४.१० ।

तु 'शुनं हुवेमेति' मध्यंदिने परिधानीया । एवं सित अच्छावाकस्यैकाहिकपरिधानीया-परित्यागेनोपरितनस्याहगंणस्य सम्बन्धिन्याः परिधानीयायाः स्वीकारः, उपरि च स्वर्गं-लोकप्राप्त्ये संपद्यते ॥

जो अच्छावाक है वह अहीनगत ऋचाओं से उपसंहार करता है जो स्वगंलोक की प्राप्ति के लिए होता है।

अथ ब्राह्मणाच्छंसिनः परिधानीया दर्शयति-

उभयीभिर्बाह्मणाच्छंसी; तेनो स उभौ व्यन्वारभमाण एतीमं चामं च लोकमथो मैत्रावरुणं चाच्छावाकं चाथो अहीनं चैकाहं खाथो संवत्सरं चाग्निष्टोमं चैवमु स उभौ व्यन्वारभमाण एति ॥ इति ।

योऽयं ब्राह्मणाच्छंसी, सोऽयमुभयविधामिरैकाहिकाभिरहीनगताभिश्व ऋग्मिः परि-दध्यात् । प्रातःसवने प्रकृतौ 'स न इन्द्रः शिवः सखेति' परिधानीया । विकृतौ तू 'इन्द्रेण रोचना दिवः' इति पूर्वखण्डेऽभिहिता । माध्यंदिनसवने प्रकृतौ विकृतौ च 'एवेदिन्द्रं वृषणं वज्जबाहुम्'-इत्येकैव<sup>६</sup> परिधानीया<sup>७</sup>। एवं च सत्यस्य बाह्मणाच्छंसिनः प्रातःसवनेऽच्छावाकसाम्यं माध्यंदिने सवने मैत्रावरुणसाम्यं सम्पन्नम् । 'तेनो', तेनैव ऐकाहिकाहीनगतोभयविधशंसनेनैव 'सः' ब्राह्मणाच्छंसी भूलोकः स्वर्गंलोकः 'उभी' अपि 'व्यन्वारममाणः' विविधं स्पृशन् 'एति' गच्छति, वर्तत इत्यर्थः। प्रातःसवने प्रकृति-विकृत्योः परिधानीयाविलक्षणत्वाल्लोकद्वयस्य पृथगेव स्पर्शः। माध्यंदिनसवने प्रकृति-विकृत्योः परिधानीयैक्याल्लोकद्वयस्य सहस्पर्शः, इत्येवं विविधस्पर्शो 'व्यन्वारम्मण' शब्देन विवक्षितः ।

'अथो' अपि चायं ब्राह्मणाच्छंसी मैत्रावरुणं चाच्छावाकं च 'उमौ' ऋत्विजौ 'व्यन्वा-रभमाण एति' विविधमुपस्पृशन् वर्तते । कथमिति ? तदुच्यते—यथा मैत्रावरुणस्य प्रकृतिविकृत्योः परिधानीयैक्यं, तथा ब्राह्मणाच्छंसिनोऽपि माध्यंदिनसवने तदैक्यम्। यथाऽच्छावाकस्य प्रकृतिविकृत्योः परिधानीया-वैलक्षण्यम्, एवं ब्राह्मणाच्छंसिनः प्रातःसवने तद्वेलक्षण्यमिति । मैत्रावरुणाच्छावाकविषयोऽयं विविधस्पर्शः, तथैवाहीनैकाहविषयेऽपि विविधस्पर्शे ऊहनीय: । कथमिति ? तदुच्यते—प्रातःसवनेऽहीनैकाहयोर्वेलक्षण्येन स्पर्शः ।

<sup>8.</sup> 死の 3.30.77 Ⅰ

२. 'इच्छन्ति त्वा' (ऋ० ३.३०.१–२२)–इति आश्व० श्रौ० ७.५.२०।

<sup>3,</sup> 雅0 ८.९३.३ 1

४. 'उद्धेदमीति तिस्रः (ऋ० ८.९३-१-३)'—इति आश्व० श्रौ० ५.१०.२८।

६. 港० ७.२३.६। ५. द्र० इतः पूर्वम्, ५० ९२६।

७. 'उदु ब्रह्माणि (ऋ० ७.२३.१-६)'—इति आश्व० श्री० ७.४.९।

6.-2

माघ्यंदिने सवने साहरथेन स्पर्शः, इत्युभयविधत्वम् । तथा संवत्सरं गवामयनमूळप्रकृतिपूर्वं-मग्निष्टोमं च विविधं स्पृशित । अहीनैकाहस्पर्शवदेतदुभयस्पर्शस्य योजनीयत्वात् ॥

और जो ब्राह्मणाच्छंसी है वह दोनों प्रकार की ऋचाओं से उपसंहार करता है। उस उभयविध ऋचाओं के शंसन से वह [ब्रह्मणाच्छंसी] इस [भू लोक] और उस [स्वगं लोक] दोनों ही लोकों को विविध प्रकार से स्पर्श करते हुए जाता हैं। और भी, यह [ब्रह्मणाच्छंसी] मैत्रावरुण और अच्छाबाक नामक इन दोनों ऋत्विजों को भी विविध प्रकार से स्पर्श करते हुए जाता है। और भी, यह [ब्रह्मणाच्छंसी] अहीन और एकाह दोनों को [विविध प्रकार से स्पर्श करते हुए जाता है]। और भी, इस प्रकार वह [गवामयन सत्र रूप] संवत्सर को और अग्निष्टोम दोनों को विविध प्रकार से स्पर्श करते हुए जाता है।

इत्थं होत्रकाणां सवनद्वयगताः परिधानीयाः प्रशस्य तृतीयसवनगताः परिधानी<mark>याः</mark> प्रशंसित—

अथ तत ऐकाहिका एव तृतीयसवने होत्रकाणां परिधानीया भवन्ति, प्रतिष्ठा वा एकाहः, प्रतिष्ठायामेव तद्यज्ञमन्ततः प्रतिष्ठापयन्ति ॥ इति ।

एकाहे मूलप्रकृतौ ज्योतिष्टोमे होत्रकाणां या एव परिधानीयाः ता एवाह-गंणे तृतीयसवने द्रष्टव्याः । तथा हि—'आवां राजानाविति' नित्यमैकाहिकम्' इति वचनात् मैत्रावरुणस्य 'आ वां राजानौ'-इति सूक्तास्यान्त्या परिधानीया मवित । तथा ब्राह्मणाच्छंसिनोऽपि 'अच्छाम इन्द्रमिति नित्यमैकाहिकमिति' वचनात् 'अच्छा म इन्द्रम्'-इति सूक्तस्यान्त्या परिधानीया मवित । तथाऽच्छावाकस्य 'ऋतुर्जंनित्रीति नित्यान्यैकाहिकानि'-इति वचनात् 'सं वां कमंणा'-इति सूक्तस्यान्त्या परिधानीया मवित । योऽयमेकाहः, स मूलप्रकृतित्वात् 'प्रतिष्ठा' सर्वाषां विकृतीनामाधारः । अतस्तेनैकाहिक परिधानीयाशंसनेन यज्ञम् 'अन्ततः' अवसानकाले 'प्रतिष्ठायां' सर्वाधारे प्रतिष्ठापयन्ति ॥

[एकाह के मूल प्रकृति ज्योतिष्टोम में होत्रकों की जो परिधानीया ऋचाएँ होती हैं] वही एकाहिक ऋचाएँ [अहर्गण के] तृतीय सवन में भी होत्रकों की परिधानीया होती हैं । जो यह 'एकाह' है [प्रकृति का मूलभूत होने से] वह [सभी विकृतियों का आधारभूत] प्रतिष्टा है । इस प्रकार प्रतिष्टा में ही उस यज्ञ को अन्ततः प्रतिष्टित करते हैं ।

१. तेन = व्यन्वयेन । उ = पुनः । अन्वारम्भः = स्पर्शः । वि एति = अनुसरित । इति षड्गुरुशिष्यः ।

२. ऋ० ७.८४१। ३. आश्व० श्रौ० ८.३.३४।

४. ऋ०१०.४३.१। ५. आश्व० श्री०८.४.३। ६. ऋ०६.६९.१।

७. यथा—ऋ० ७.८४.१, १०.४३.१; ६.६९.१; द्र० आश्व० श्रौ० ८.**२.१६**; ३.३४; ४.३ ।

इत्थं परिधानीयाः प्रश्यस्य प्रातःसवनगतानां याज्यादीनां मध्येऽवसानाभावं विधत्ते— अनवानं प्रातःसवने यजेत् ॥ इति ।

'अनवानम्' अनुच्छ्वासम्, उच्छ्वासो मध्ये यथा न मवित तथा याज्यां पठेत् ।। प्रातःसवन में याज्यादि का पाठ मध्य में अवसान बिना किये हुए ही [लगातार] करना चाहिए।

स्तोमवृद्धौ नियमविशेषं विधत्ते—

एकां द्वे न स्तोममितशंसेत्, तद्यथाऽभिहेषते विवासते क्षिप्रं प्रयच्छेत् तादृक्तदथो क्षिप्रं देवेभ्योऽन्नाद्यं सोमपीथं प्रयच्छानीति, क्षिप्रं हास्मिल्लोके प्रतितिष्ठति ॥ इति ।

त्रिवृत्-पश्चदशसप्तदशैकिविशित्रणवत्रयिस्तिशादयः स्तोमा विहिताः । विहितस्य सप्तदश्स्तोमस्य विवृद्धश्चा द्वानिस्य विवृद्धश्चा द्वानिस्य विवृद्धश्चा द्वानिशादयः स्तोमाः संपाद्यन्ते । अनेनैव दृष्टान्तेन शंसनेऽप्याधिवयं प्रसक्तं, 'यथा वाव स्तोत्रमेवं शस्त्रमिति' न्यायात् । सन्ति तत्र प्राकृताः स्तोमाः, स्तोमे वर्धमाने सित तां स्तोमगतामृवसंख्यामितिक्रम्य शंसनं तदितिशंसनं यदा क्रियते, तदानीमेकस्या द्वयोवी ऋचो-रम्यनुज्ञानेन त्वधिकानामृचां । न शंसेत् । किं त्वेकयैव वा द्वाभ्यामेव वाऽतिशंसेत् । अक्षरार्थस्तु—यदा 'स्तोममित्रशंसेत् स्तोमसंख्यामितक्रम्य शंसनं कुर्यात्, तदानीमेकां द्वे वाऽतिक्रम्य न शंसेत् । तथा च सूत्रकार आह—'अतिशंसनमेकया द्वाभ्यां वा प्रातःसवने' इति³ । ततोऽधिकानां शंसनामावे युक्तिर्दृधान्तमुखेनोच्यते, तत्रायं दृधान्तोऽवगन्तव्यः । यथा लोके 'अभिहेषते' घासार्थमामिमुख्येन 'हेषा' शब्दं कुर्वतेऽश्वाय 'पिपासते' अत्यन्तं तृषार्वाय पुरुषोऽन्नार्यं पानोयं क्षिप्रं प्रयच्छेत्, तादृगेव 'तत् ऋग्वाहुल्यामावेनातिशंसनम् । 'अयो' अपि च क्षिप्रमेव देवेम्यः सोमपानरूपमन्नाद्यं प्रयच्छतीत्यिमप्रत्य ऋग्वाहुल्येन विलम्बमकृत्वैकया द्वाभ्यां वाऽतिशंसनं कुर्यात् । तथा सित 'क्षिप्रं' शीन्नमेवास्मिंल्लोके प्रतिष्ठितो मवित ॥

[जब स्तोमों की संख्या का अतिक्रमण करके शंसन करना हो तब] एक या दो स्तोम का अतिक्रमण न करके ही शंसन करें। यह उसी प्रकार है जैसे लोक में घास के

१. इ० इतः पूर्वम्, पृ० २८८;५०५ । आश्व० श्री० ५.१.४,५ ।

२. द्र॰ इतः पूर्वम्, पृ॰ ३५६। 'यद्वाव स्तोत्रं तच्छस्त्रं, यासु ह्येव, स्तुवते ता एवानुशंसित'—इति शत॰ ब्रा॰ ८.१.३.४। 'स्तोत्रमग्रे शस्त्रात्'—इति च आश्व॰ श्रौ॰ ५.१०.१।

आश्व० श्रौ० ७.१२.४ । 'अपरिमितामिस्त्तरयोः सवनयोः'—इति च तदुत्तरसूत्रम्
 (शाङ्का० श्रौ० १२.२.१६) । तु० ऐ० ब्रा० vi.२३.१० ।

द्वितीयाध्याये पञ्चमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्थविरचितभाष्यसहितम् : ९३३

लिए अभिमृख 'हैष' शब्द करने वाले किसो भूखे अश्व के लिए अथवा किसी अत्यन्त तृषार्त पुरुष को शीघ्र ही भोजन-पानी दे देवें। वैसे ही [अतिशंसन बहुत न करें]। और फिर वह शीघ्र ही देवों के लिए सोमपान रूप भोजन देता है—ऐसा सोचकर ऋक् बाहुल्य न करके बिना विलम्ब किये ही एक या दो ऋचा से ही अतिशंसन करे। इस प्रकार वह शीघ्र ही इस लोक में प्रतिष्ठित होता है।

सवनान्तरयोरुक्तवैपरीत्यं विधत्ते—

अपरिभिताभिरुत्तरयोः सवनयोरपरिमितो वै स्वर्गो लोकः स्वर्गस्य लोक-स्याप्त्यै ॥ इति ।

इयत्य एवेत्येवं नियमरिहताभिवंह्वीभिर्ऋग्मिरितशंसनं सवनद्वये कुर्यात् । स्वर्गस्य लोकस्येयत्तारिहतत्वात् । स्वर्गप्राप्त्यर्थमिदमितशंसनं संपद्यते । यत्रातिशंसनं कर्तव्यं भवित, तत्र तदर्थमृचामागमनं कर्तव्यम् ॥

बाद में दोनों सवनों में बहुत सी ऋचाओं के द्वारा अतिशंसन करना चाहिए। क्योंकि स्वर्ग लोक अपरिमित है<sup>२</sup>। वस्तुतः यह अतिशंसन स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए ही होता है।

तासामृचां देशविशेषं दर्शयति-

कामं तद्धोता शंसेद्यद्धोत्रकाः पूर्वेद्यः शंसेयुर्यद्वा होता तद्धोत्रकाः, प्राणो वै होताऽङ्गानि होत्रकाः, समानो वा अयं प्राणोऽङ्गान्यनुसंचरितः, तस्मात् तत्कामं होता शंसेद्यद्वोत्रकाः पूर्वेद्यः शंसेयुर्यद्वा होता तद्धोत्रकाः ॥ इति ।

अहर्गणेषु वर्तमानिदनात् 'पूर्वेद्युः' मैत्रावरुणादयो 'होत्रकाः' 'यत्' सूक्तं शंसेयुः, तदेव सूक्तं परेद्युर्होता 'कामम्' अविशङ्क्षयेष शंसेत् । यदि होतुरितशंसनं प्रसक्तं, तदानीं पूर्वेद्युर्होत्तकैः शस्तात् सूक्तादृच आनेतव्याः । यदि तु होत्रकाणामितशंसनं प्रसक्तं, तदानीं पूर्वेद्युर्होता यत्सूक्तं शंसित, तस्मात् सूक्ताद्वोत्रकरेपेक्षिता ऋच आनेतव्याः । होतुः प्राणस्यानीयत्वाद्वोत्रकाणां हस्तपादाद्यवयवस्थानीयत्वात् परस्परसूक्तादृगानयने सत्ययं प्राणः सर्वेष्ववयवेषु पक्षपातमन्तरेण तृत्य एवानुसंचरित । 'तस्माक्तकामम्'-इत्युक्तार्थोपसंहारः ।।

[अहर्गणों में वर्तमान दिन से] पूर्व के दिन जो सूक्त मैत्रावरुण आदि होत्रकों से शंसित हुए थे उन्हीं सूक्तों का होता यदि चाहे तो पाठ करे, अथवा जिनको होता ने पढ़ा उन्हीं हो होत्रक पढ़ें। वस्तुतः होता प्राण है और होत्रक अङ्ग [हस्तपादादिक

१. () 'अभिहेषते=अभितष्ठाय'-इति गोविन्दस्वामी । (ii) अभिहेषत् याचमानः पिपासंस्तु तृडन्वितः तस्मै क्षिप्रं जलं वान्तं प्रदद्यात्तादृशं ततः ।। इति षड्गुरुशिष्यः।

२. 'अपरिन्छिन्नसमृद्धित्वात्'--इति षड्गुरुशिष्यः।

९३४ : ऐतरेयब्राह्मणम्

अवयवस्थानीय] हैं । यह प्राण ही सभी अङ्गों में [पक्षपात रहित होकर] समान रूप से संचरित होता है। इसलिए होता यदि चाहे तो वही यन्त्र पढ़ें जिन्हें होत्रकों ने पहले दिन पढ़ा था, अथवा जिनको होता ने पढ़ा था उन्हें ही होत्रक पढ़ें।

इत्थं परिधानीयाप्रसङ्गेन बुद्धिस्थयाज्याया अनवानत्वमितशंसनं च निर्णीय, अथ प्रकृतामेव परिधानीयास्त्रतिमन्सरति—

सूक्तान्तैर्होता परिदधदेत्यथ समान्य एव तृतीयसवने होत्रकाणां परिधानीया भवन्त्यात्मा व होताऽङ्गानि होत्रकाः समाना वा इमेऽङ्गानामन्तास्तस्मात् समान्य एव तृतीयसवने होत्रकाणां परिधानीया भवन्ति, भवन्ति ॥८॥ इति। सूक्तानामन्तिमा ऋचः 'सूक्तान्ताः' ताभिऋंग्मिहोता 'परिदधत्' शस्त्रसमापनं दुर्वन्नतिवर्तते । 'अथ' होतुरनन्तरं होत्रकाणामुच्यते,—तेषां तृतीयसवने परिधानीयाः 'समान्यः' तुल्या एव भवन्ति । एकाहे याः परिधानीयाः, ता एवाहर्गणेषु भवन्ति । तथा च पूर्वमुक्तम्—'ऐकाहिका एव तृतीयसवने' इति । तदेवात्र होत्रा सह प्रशंसार्थमन् चते । योऽयं होता, सोऽयम् 'आत्मा वै' देह एव; होत्रकास्तु हस्तपादाद्यवयवा: । तेषां च हस्ता-दीनामन्ताः 'समानाः' तुल्या एव दृश्यन्ते । दक्षिणहस्तस्यान्तो यादृशः पञ्चाङ्गल्युपेतः, ताहरा एव वामहस्तस्यान्तोऽपि । एवं पादयोः, स्तनकर्णादियुग्मयोस्त्रत्यान्तत्वं द्रष्टव्यम् । 'तस्मात् समान्य एव'--इत्यपसंहारः । पदाभ्यासोऽध्यायसमाप्त्यर्थः ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये पष्ट-पश्चिकायां द्वितीयाध्याये (सप्तविंजाध्याये) पश्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ (८) १९५] वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हादं निवारयन्। पुमर्थाश्चत्रो देयाद् विद्यातीर्थमहेरवर: ।।

।। इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्गप्रवर्तकवीरवृक्कभूपालसाम्राज्यधुरंधरमाधवा-चार्यादेशतो भगवत्सायणाचार्यण विरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाश'नामभाष्ये ऐतरेय-ब्राह्मणस्य षष्ठपश्चिकायाः द्वितीयोऽध्यायः (सप्तविद्योऽध्यायः) ॥२॥ [२७]

सूक्त की अन्तिम ऋचा के द्वारा होता को शस्त्र समापन करना चाहिए। तृतीयसवन में होता के बाद होत्रकों की परिधानीया ऋचाएँ भी वही होती हैं। वस्तुतः होता आत्मा है और होत्रक अङ्ग हैं। इन अङ्गों के अन्त समान हैं। इसलिए तृतीय सवन में होत्रकों की परिधानीया ऋचाएँ भी समान होती हैं।

।। इस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण के षष्ठ पश्चिका के द्वितीय (सत्ताइसवें) अध्याय की सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी पूर्ण हुई ॥ ५ ॥

-: 0 :--

द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ९३१।

# अथ तृतीयोऽध्यायः

प्रथम: खण्ड:

-: 0 :--

# [अय अष्टाविंशोऽध्यायः

प्रथम: लण्ड: ]

प्रातःसवने होत्रकशस्त्राण्यनुरूपो यस्मिन्नेव स्तुवते (?) स्तोत्रिय एव ॥ आरम्भाद्या आहवनःयाः परिधायावृद्धे स्तोमे स्यादतिशंसार्थंतृचश्र ॥ १ ॥

अथोन्नीयमानसूक्तानि विधानुमुपक्रमते—

'आ त्वा वहन्तु हरय इति प्रातःसवन उन्नीयमानेश्योऽन्वाह; वृषण्वतीः पोतवतीः सुतवतीर्मद्वती रूपसमृद्धाः ।। इति ।

यदा चमसा 'उन्नीयन्ते' सोमेन पूर्यन्ते, तदानीमध्वर्युणा प्रेषितो मैत्रावरुणः 'आ त्वा वहन्तु,—इति सूक्तमनुत्रूयान् । तस्मिन् सूक्ते स्थिता ऋषो वृषशब्देन पोतशब्देन मृतशब्देन मदशब्देन पदशब्देन पतशब्देन मदशब्देन च यक्ताः । तत्र द्वितीयपादे 'वृषणं सोमपीतये'—इति वृषशब्दपीतशब्दौ विद्येते । चतुर्थ्यामृचि 'सृते हि त्वा हवामहे' इति श्रवणान् सुतशब्दो विद्येते । अष्टमायामृचि 'इन्द्रो मदाय गच्छिति'—इति मदशब्दो विद्येते । यद्यप्येते शब्दाः सर्वास्वृक्षु न सन्ति, तथाऽपि ववचिच्छ्वणात् सर्वा अपि च्छित्रन्यायेन तै: शब्दैर्युक्ता भवन्ति । वर्षणक्षम इन्द्रः सोमं पीत्वा माद्यतीत्यस्यार्थस्योक्तशब्दचनुष्टयेन प्रतीयमानत्वात् विदिश्वतार्थानुकूत्येन रूपसमृद्धत्वम् ॥

[होत्रकों के शहन और अन्य अनुवचन]

vi. ९ [xxviii. १] 'आ त्वा वहन्तु हरयः' (हे कामनाओं की वर्षा करने वाले इन्द्र ! तुम्हारे हरि नामक अश्व सोमपान के लिए तुम्हें यहाँ लावें) आदि सूक्त का प्रातः-सवन में सोमसे पूर्ण किये जाने वाले चनसों के प्रति [अव्वर्यु के प्रैष पर मैत्रावरण] पाठ करे । उस सुक्त की ऋचाएँ 'वृष' शब्द से युक्त, 'पीत' शब्द से युक्त, 'सुत' शब्द से युक्त और 'मद' शब्द से युक्त होने ने [अर्थात् 'वर्षणक्षम इन्द्र सोम पीकर मद युक्त होते हैं' इस प्रकार विवक्षित अर्थ की अनुकूलता है] रूप समृद्ध हैं।

१. 'उन्नोपमानेभ्योऽन्वाहा त्वा वहन्त्वसावि देविमहोपयातेस्यनुसवनम्'-इति आश्व० श्रौ०
 ५.५.१ । तानि च स्कानीह प्रथमतृतीयचतुर्थखण्डैिवधोयन्ते ।

२. ऋ०१.१६.१-९।

९३६ : ऐतरेयब्राह्मणम्

देवताद्वारा ता ऋचः प्रशंसति—

ऐन्द्रीरन्वाहैन्द्रो वै यज्ञः ॥ इति ।

'इन्द्र त्वा सूरचक्षसः' 'इन्द्रं सुखतमे रथे'–इति श्रवणात्<sup>९</sup> इन्द्रदेवताका ऋचः सोमयागश्चेन्द्रदेवताकः, <sup>२</sup> अतस्तत्र ता युज्यन्ते ॥

वह इन्द्र देवताक ऋचाओं को ही बोलता है; और [सोम] याग इन्द्र देवताक है। छन्दोद्वारा प्रशंसित—

गायत्रीरन्वाहः गायत्रं वै प्रातःसवनम् ।। इति ।

प्रातः सवनस्य गायत्रीछन्दस्कत्वात् तच्छन्दस्का ऋचस्तत्र योग्याः ॥

वह गायत्री छन्दस्क ऋचाओं को ही बोलता है और प्रातःसवन गायत्री से सम्बन्धित है।

ऋवसंख्याद्वारा प्रशंसति-

नव न्यूनाः प्रातःसवनेऽन्वाह, न्यूने वै रेतः सिच्यते ॥ इति ।

माध्यंदिनसवने दशसंख्याका वक्ष्यन्ते, तां संख्यामपेक्ष्यात्र या नवसंख्याकास्ता एकचर्या न्यूनाः । लोकेऽपि 'न्यूने' स्वल्पे गर्भधारणस्थाने रेतः सिच्यते । अतो न्यूनत्वमत्र युक्तम् ॥

[माध्यन्दिन सवन में दस संख्या कहेंगे, उससे] न्यून नव संख्याक ऋचाओं का पाठ प्रातःसवन में करता है और [लोक में भी] न्यून अर्थात् संकुचित [गर्भ धारण स्थान] में वीर्य का सिचन किया जाता है।

अथ माध्यंदिने सवने 'असावि देवं गोऋजीकमन्धः' इत्येतत्सूक्तगता दशसंख्याका प्रसची विधत्ते—

दश मध्यंदिनेऽन्वाह; न्यूने वै रेतः सिक्तं मध्यं स्त्रियै प्राप्य स्थिवष्टं भवति ॥ इति ।

लोके स्वल्पे गर्भस्थाने सिक्तं रेतः स्त्रीशरीरस्य<sup>६</sup> मध्यस्थानं प्राप्य गर्भंक्ष्पेण 'स्थविष्ठम्' अतिस्थूलं भवति । अतो रेतःसेकस्थानीयाया ऋचो गर्भस्थानीयायाः संख्याधिक्यं युक्तम्<sup>७</sup> ॥

१. ऋ० १.१६.१.२ । द्र० 'द्विदेवत्यैश्वरन्ति'—इत्यादि आश्व० श्रो० ५.५.१ ।

२. 'इन्द्रः सोमस्य काणुका' — इति ऋ० ८.७७.४ । निरु० ५.२.६ ।

३. प्र॰ इतः परस्वात् पृ॰ ९४१ (तृतीयखण्डे)।

४ न्यूने सङ्कृचिते योनौ रेतः खलु निधीयते । अतो नवत्वं यष्ट्णां भवेद् जन्मप्रसिद्धये ।। इति षड्गुरुशिष्यः ।

५. 寒 ७.२१.१-१०।

६. मूले 'स्त्रिये'-इति पदमस्ति, तस्यैवार्थोऽयम् । षष्ठचर्थे चतुर्थी (पा. सू. २.३.६२वा.)।

७. द्वितीयतृतीययोः खण्डयोः द्रष्टव्यम् (आश्व० श्रौ० ५.५.१४) ।

तृतीयाध्याये प्रथमः लण्डः ]Digitized by Mathuban Trust Delhi

मध्यन्दिन सवन में दस ऋचाएँ बोलते हैं। और [लोक में भी] स्वत्प [गर्भस्थान] में सिक्त वीर्य स्त्री झरीर के मध्यभाग में आकर गर्भ रूप से अति स्थूल हो जाता है। [अतः वीर्यसेकस्थानीय ऋचाओं का गर्भस्यानीय संख्याधिक्य युक्तियुक्त है]।

तृतीयसवने 'इहोप यात शवसो नपातः' इत्येतत्सूक्तगता नवसंख्याका ऋचो विधत्ते— नव न्यूनास्तृतीयसवनेऽन्वाह; न्यूनाहे प्रजाः प्रजायन्ते ॥ इति ।

पूर्ववद्शसंख्यापेक्षयाऽत्र न्यूनत्वम् । लोके हि 'न्यूनाद्' अल्पाद् योनिद्वारात् प्रौढाः प्रजा उत्पद्यन्ते । अतो गर्भोत्पादनार्थम् अत्र मन्त्रन्यूनत्वं युक्तम् ।।

[दस से एक] न्यून नव ऋचाओं का पाठ तृतीयसवन में करता है। क्योंकि संकुचित योनि स्थान से ही सन्तान पैदा होती है।

एतेषु सूक्तेषु मतद्वयमस्ति संपूर्णसूक्तानुवचनिमत्येकं मतम् । प्रतिसूक्तं सप्तानामेवची-मनुवचनिमति द्वितीयं मतम् । तत्र प्रथमं मतं प्रशंसित—

तद् यदेतानि केवलसूक्तान्यन्वाह, यजमानमेव तद्गभँ भूतं प्रजनयति यज्ञाद् देवयोन्ये ॥ इति ।

'केवल'शब्द: सम्पूर्णवाची । तदनुवचनेन सम्पूर्णगर्म प्राप्तं यजमानमेव यज्ञरूपाद् 'देवयोन्यं' देवसम्बन्धियोनिस्थानाद् उत्पादयति । अतः सम्पूर्णानुवचनं युक्तम् ॥

जब वह इन सम्पूर्ण सूक्तों का अनुवचन करता है तो मानो वह उस अनुवचन द्वारा [सम्पूर्ण गर्भ को प्राप्त] यजमान को ही यज्ञ रूप देवसम्बन्धी योनि द्वार से उत्पन्न करता है।

द्वितीयं मतं दर्शयति—

9.05

ते हैके सप्त सप्तान्वाहुः,—सप्त प्रातःसवने, सप्त माध्यंदिने, सप्त तृतीयसवने, यावत्यो व पुरोनुवाक्यास्तावत्यो याज्याः, सप्त व प्राश्चो यजन्ति, सप्त वषट्कुर्वन्ति, तासामेताः पुरोनुवाक्या इति वदन्तः ॥ इति ।

'ते' प्रसिद्धा ऋत्विज 'एके' केचित् तत्तद् यज्ञेषु यथोक्तसूक्तगता ऋचः प्रतिसूक्तं सस-संख्याका एवान्वाहुः, न तु सम्पूर्णंसूक्तानि । तस्येव व्याख्यानं 'सप्त प्रातःसवने' इत्यादि । 'यावत्यः' इत्यादिना तदीया युक्तिरुच्यते । पुरोनुवाक्यानां याज्यानां च संख्या प्रायेण समानेव दृश्यते । तथा सत्यत्र 'सप्त' संख्याका ऋत्विजः—होता, मैत्रावरुणः, ब्राह्मणाच्छंसी नेष्टा, पोता, आग्नीध्रः, अच्छावाकश्चेत्येते प्राङ्मुखा 'यजन्ति' याज्याः पठन्ति । तस्य व

१. 涯0 ४.३५.१−९ 1

२. द्वितीयचतुर्थयोः खण्डयोः द्रष्टव्यम् (आश्व० श्रो० ५.५.१४) ।

३. आग्नीध्रीयं पूर्वम् । सिकताश्चोपरि रौद्रेणेति (५.३४) सर्वत्र । षट् सदिस । प्रत्यङ्मुखो द्वारमपरेण होतुः । दक्षिणपूर्वेणौदुम्बरीं मैत्रावरुणस्य । होतृधिष्णामुत्तरेण चतुरः समान्तरान् ब्राह्मणाछंसि-पोतृ-नेष्ट्रच्छावाकानाम्-इति कात्या० श्रौ० ८.६.१६-२१ ।

व्याख्यानं—'सप्त वषट्कुर्वन्तीति'। 'तासां' सप्तिः पठ्यमानानां याज्यानाम् 'एताः' सूक्त-गताः सप्तसंख्याका ऋचः पुरोनुवाक्या भवन्तीत्येके ताहशीं युक्ति वदन्तः सप्त सप्तान्वाहु-रित्यन्वयः ॥

कुछ [याजिकों] के मत से वे [ऋतिवज उन यज्ञों में यथोक्त सूक्त से प्रतिसूक्त] सात-सात ऋचाओं का ही अनुवचन करते हैं। सात प्रातःसवन में, सात माध्यन्दिन [सवन] में, सात सायंसवन में। 'जितनी पुरोनुवावया ऋचाएँ होती हैं उतनी ही याज्या होती हैं। इस प्रकार सात ही ऋतिवज [होता, मैत्रावरुण, ब्राह्मणाच्छंसी, नेष्टा, पोता, आग्नीध्र और अच्छावाक] प्राङ्मुख होकर याज्या-पाठ करते हैं; और सात ही ऋतिवज वषट्कार करते हैं; उन [सातों से पढ़ी जाने वाली प्रस्थित याज्या ऋचाओं] की ये [सूक्तगत सात संख्याक ऋचाएँ] ही पुरोनुवाक्या होती हैं'—इस प्रकार कहते हुए वे [सात-सात का मत प्रतिपादित करते हैं]।

तदिदं मतं दूषयतिं--

तत्तथा न कुर्याद्, यजमानस्य ह ते रेतो विलुम्पन्यथो यजमानमेव; यज-मानो हि सूक्तम् ।। इति ।

सप्त सप्तेति यन्मतं, तत्तथा न कुर्यात् । 'ते' सप्तसंख्यावादिनः सम्पूर्णसूक्ताभावाद् यजमानस्य प्रजोत्पादकं 'रेतः' विनाशयन्ति । 'अथो' अपि च यजमानमेव विनाशयन्ति । सूक्तस्य यजमानरूपत्वेन सम्पूर्णसूक्तविलोप एव यजमानविलोपः ॥

किन्तु वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे [सात संख्या के घत वाले सम्पूर्ण सूक्त के अभाव में] यजमान के बीर्य को ही अति पहुँचाते हैं, और स्वयं यजमान की भी हानि करते हैं], क्योंकि यजमान सूक्त रूप है | [अतः सम्पूर्ण सूक्त का लोग यजमान का लोग है |

परमते दोषं दर्शयत्वा स्वमते गुणं दशंयति-

नवभिर्वा एतं मैत्रावरुणोऽस्माल्लोकावन्तरिक्षलोकमभिप्रवहति; दश-भिरन्तरिक्षलोकादमुं लोकसम्यन्तरिक्षलोको हि ज्येष्ठो नवभिरमुष्मा-लोकात् स्वर्गं लोकमभि ॥ इति ।

प्रथमसूक्तगताभिः 'नवभिः' ऋग्मिः 'एतं' यजमानं भूलोकादन्तरिक्षलोकम् 'अभि'-लक्ष्य नयति । द्वितीयसूक्तगताभिः 'दशभिः' ऋग्मिरन्तरिक्षलोकाद् 'अमुं लोकं' नाक-

- यजमानः पुण्यकारी सक्तं सूक्तोक्तिभाजनम् ।
   मनुना स्मर्यते चेदमत एव महात्मना ।।
   'न वाच्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानिप यो भवेत् ।' तु० मनु० २.१२८ । इति
   पड्गुरुशिष्यः ।
- २. प्रातःसवने---'आ त्वा वहन्तु'-इति नवर्चं सूक्तं प्रथमखण्डे (९३५ पृ०) विहितम् ।
- माध्यन्दिने सवने—'असावि देवम्'—इति दशर्चं यूक्तं तृतीयखण्डे (९४३) विधास्यते ।

Digitized by Madhuban Trust, Delhi

तृतीयाघ्याये प्रथमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् ः १

पृष्ठाख्यं लोकम् 'अभि'लक्ष्य नयति । अन्तरिक्षस्य यः समीपवर्ती स्वगंभागः, स नाकपृष्ठाख्यो लोकः; स च प्रवृद्धादन्तरिक्षाद् 'ज्येष्ठः' अतिप्रवृद्धः, तं दश्यभिः प्राप्य तस्मान्नाकपृष्ठाख्याद् 'अमुब्मात्' स्वर्गाल्लोकादुपरितनं बहुभोगयुक्तं 'स्वर्गं लोकं' तृतीयसूक्तगताभिः 'नविभः '' ऋग्मिर्यंजमानमभिवहति ।।

[नौ-संख्या के स्वमत का गुण यह है कि प्रथम सूक्त की] नौ ऋचाओं से मैत्रावरण इस [यजमान] को इस [भू] लोक से अन्तरिक्ष लोक को लक्ष्य करके ले जाता है, और [द्वितीय-सूक्तगत] वस ऋचाओं के द्वारा उस यजमान को अन्तरिक्ष लोक से [नाक-पृष्ठ नामक] उस [स्वर्ग लोक के आभासक व उसके समीयवर्ती] लोक को अभिलक्ष्य करके ले जाता है वियोधिक अन्तरिक्ष लोक [अत्यन्त प्रवृद्ध होने से] ज्येष्ठ है; [इसलिए उसे दस ऋचाओं से प्राप्त करके तृतीय सूक्तगत] नौ ऋचाओं से वह उस [नाकपृष्ठ नामक स्वर्ग] लोक से [अपर बहुओग युक्त] स्वर्ग लोक को यजमान को ले जाता है।

स्वमते गुणान् दर्शयित्वा तद्राहित्यं परमते दर्शयति—

न ह वै ते यजमानं स्वर्गं लोकमभि बोह् ळुमईन्ति, ये सप्त-सप्तान्वाहुः।। इति।
'ये' पूर्वपक्षिणः प्रतिसूक्तं सप्तसंख्याका एवान्वाहुः, 'ते' संख्यान्यूनत्वात् पूर्वोक्तरीत्या
स्वर्गं प्रति यजमानं 'वोह्ळुं' 'वोढुं' नाहंन्ति ।।

जो [पूर्वपक्षी प्रतिस्का] सात-सात संख्याक ऋचाओं के अनुवचन की बात कहते हैं, वे संख्या के न्यून होने से पूर्वोक्त रीति से स्वगं के प्रति यजमान को नहीं ढो सकते।

स्वमतं निगमयति—

तस्मात् केवलञ्च एव सूक्तान्यनुब्र्यात् ॥ ९ ॥ इति । 'केवलञ्चः' प्रतिसूक्तं सम्पूणंमेवेत्यर्थः ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यं विरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयन्नाह्मणभाष्ये षष्ठ-पश्चिकायां नृतीयाध्याये (अष्टाविद्याध्याये) प्रथमः खण्डः ।। १ ।। (९) [१९६]

इसलिए सम्पूर्ण सूक्त का ही अनुवचन करना चाहिए।

।। इस प्रकार अट्टाइसर्वे (तृतीय) अध्याय के प्रथम खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ॥ १ ॥

४. तृतीयसवने 'इहोप यात'—इति नवचं सूक्तं चतुर्थखण्डे (९४७ पृष्टे) विधास्यते ।

५. अमुं लोकं नाकपृष्ठसंज्ञं खस्वर्गमध्यगम् । खलोकोध्वाँशभूतोऽसौ नाकपृष्ठोऽति शोभनः ॥ इति षड्गुरुशिष्यः ।

९४० : ऐतरेयब्राह्मणम्

## अथ द्वितीयः वण्डः

अथ प्रस्थितयाज्याविषयं चोद्यमुद्भावयति—

अथाह यदैन्द्रो वै यज्ञोऽथ कस्माद् द्वावेव प्रातःसवने प्रस्थितानां प्रत्यक्षा-दैन्द्रोभ्यां यजतो होता चैव ब्राह्मणाच्छंसी चेदं ते सोम्यं सध्विति होता यजतीन्द्र त्वा वृषभं वयमिति ब्राह्मणाच्छंसी, नानादेवत्याभिरितरे; कथं तेषासैन्द्रचो भवन्तीति ॥ इति ।

'अथ' उन्नीयमानसूक्तिनिर्णयानन्तरं किश्वद्ब्रह्मवादी चोद्यमाह । यस्मात्कारणान् यज्ञ 'ऐन्द्रो वै' इन्द्रदेवताक एव । तथैवं सित सर्वेषामृत्विजामिन्द्रदेवताका एव याज्या अपेक्षिताः । अत्र तु प्रस्थितसोमानां यागे प्रातःसवनकालीने होनृब्राह्मणाच्छंसिनौ द्वावेव 'प्रत्यक्षात्' श्रोत्रप्रत्यक्षेण वा श्रूयमाणाभ्यामिन्द्रदेवताकाभ्यामृग्भ्यां यजतः, न त्वितरे । 'इदं ते सोम्यमिति' होतुर्याज्या । तस्यास्तृतीयपादे 'जुषाण इन्द्रेति' प्रत्यक्ष एवेन्द्रशब्दः । श्रूयते । 'इन्द्र त्वा वृषमं वयमिति' ब्राह्मणाच्छंसिनो याज्या । तत्र स्पष्ट एवेन्द्रशब्दः । 'इतरे' पश्चित्वजो 'नानादेवत्याभिः' ऋग्निर्यंजन्ति । तेषामृत्विजां ता ऋचः कथमिन्द्र-देवताका मवन्ति ? इति चोद्यम् । तत्र पश्चानामृत्विजां याज्यास्विन्द्रदेवताकत्वं संपादनीयम् ॥

vi. १० [xxviii. २] इस [उन्नीयमान सूक्त के निर्णय] के बाद कोई ब्रह्मवादी प्रश्न करते हैं कि जब यज्ञ इन्द्रदेवताक है तो कैसे [सभी ऋत्विजों को छोड़कर] प्रातः-सवन में दो ऋत्विज ही होता और ब्रह्मणाच्छंसी प्रस्थितयाज्याहुितयों के लिए प्रत्यक्षतः इन्द्र को सम्बोधित याज्याओं का प्रयोग करते हैं। 'इदं ते सोम्यं' (यह मधुर सोमरस तुम्हारे लिए है) आदि ऋचा होता की याज्या है [इसके तृतीय पाद में प्रत्यक्षतः 'इन्द्र' शब्द है], और 'इन्द्रं त्वा वृषभं वयम्' (हे कामवर्षक इन्द्र! निचोड़े हुए सोम को पोने के लिए हम तुम्हें बुलाते हैं) आदि ऋचा ब्राह्मणाच्छंसी की याज्या है [इसमें स्पष्टतः 'इन्द्र' शब्द आया है]। अन्य [पाँच] ऋत्विज नानादेवताक ऋचाओं से [यजन करते हैं] तो प्रश्न है कि उन [ऋत्विजों] की वे ऋचाएं कैसे इन्द्र-देवताक होती हैं ?

तत्रैकस्यां याज्यायां तत्संपादयति—

'मित्रं वयं हवामह इति मैत्रावरुणो यजितः; वरुणं सोमपोतय इति, यद्वै किंच पीतवत् पदं, तदैन्द्रं रूपं, तेनेन्द्रं प्रीणाति ॥ इति ।

१. ऋ० ८.६५.८। आश्व० श्रौ० ५.५.१८; शाङ्खा० श्रौ० ७.४.३; तु० कौ० त्रा० २८.३; गो० ब्रा० ७.२०।

२. ऋ० ३.४०.१। आश्व० श्रौ० ५.५.१८; शाङ्घा० श्रौ० ७.४.७।

Digitized by Madhuban Trust, Delhi तृतीयाध्याये द्वितीयः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यंविरचितभाष्यसहितम् ः ९४१

मैत्रावरुणस्य 'मित्रं वयमिति' येयं याज्या, तस्यां वरुणमित्यादिकं द्वितीयपादे 'पीतवत्' पिवितिधातुयुक्तं यित्कचित्पदमस्ति, तदिन्द्रसम्बन्धि रूपम्, इन्द्रस्य सोमपान-प्रियत्वात् । 'तेन' हि पीतवत्पदेनेन्द्रं परितोषयित ॥

[उत्तर] 'भित्रं वयस्' (भित्र और वरुण को हम सोम पान के लिए बुलाते हैं) आदि ऋचा मैत्रावरुण की जो याज्या है उसमें 'वरुणं सोम पीतये' आदि द्वितीय पाद में 'पिव्' धातु से युक्त जो कुछ भी जब्द है वह [इन्द्र के सोम-प्रिय होने के कारण] इन्द्र से सम्बन्धित है। इस प्रकार वह उस [पिव् धातु युक्त पद] से इन्द्र को ही प्रसन्न करता है।

पोतुर्याज्याया ऐन्द्रत्वं दर्शयति-

'मरुतो यस्य हि क्षय इति पोता यजितः; स सुगोपातमो जन इतीन्द्रो वै गोपास्तदैन्द्रं रूपं, तेनेन्द्रं प्रीणाति ॥ इति ।

'मरुतः' इत्यस्यां<sup>२</sup> याज्यायां तृतीयपादे 'गोपा'शब्देनेन्द्रोऽिमधीयते । गोप्तृत्वं रक्षकत्विमन्द्रसम्बन्धि रूपम्, तेनेन्द्रस्य प्रीतिः ॥

'मरुतो यस्य हि क्षये' (हे मरुतो, तुम जिस यजमान के यज्ञगृह में सोमपान करते हो, वह शोभन रक्षकों वाला हो जाता है) आदि ऋचा पोता की जो याज्या है उसके 'स सुगोपातभो जनः' आदि द्वितीय पाद में उक्त 'गोपाः' [=रक्षक] इन्द्र ही है। अतः यहाँ गोप्तृत्व³ अर्थात् रक्षकत्व इन्द्र से सम्बन्धित है। इस प्रकार वह उस [रक्षकत्व अर्थ वाले गोप शब्द] से इन्द्र को प्रसन्न करता है।

नेष्द्रयाज्याया ऐन्द्रत्वं संपादयति-

'अपने पत्नीरिहा वहेति नेष्टा यजितः; त्वष्टारं सोमपीतय इतीन्द्रो वै त्वष्टा, तदैन्द्रं रूपं, तनेन्द्रं प्रीणाति ॥ इति ।

'अग्ने पत्नीः' इत्यस्या<sup>४</sup> याज्यायाः तृतीयपादे यस्त्वष्टा, स एवेन्द्रः; शत्रूणां तन्करणाद् इन्द्रस्य त्वष्टृत्वम् ॥

'अन्ते पत्तीः' (हे अग्ति ! देवों की कामना करने वाली पत्तियों को इस यज्ञ में ले आओ, और सोमपान के लिए त्वष्टा को यहाँ ले आओ) आदि ऋचा नेष्टा की जो याज्या है, उसके 'त्वष्टारं सोमपीतये' आदि पाद में उक्त 'त्वष्टा' ही इन्द्र है। [शत्रुओं को कम करने के कारण] वह इन्द्र से सम्बन्धित है। अतः उस [त्वष्टृत्व] से वह इन्द्र को ही प्रसन्न करता है।

१. ऋ० १.२३.४। शाङ्घा० श्रौ० ७.४.६।

२. ऋ० १.८६.१। शाङ्खा ० श्रौ० ७.४.८।

३. गुपे: पचाद्यचो दीर्घं: सम्यगिन्द्रोऽभिरक्षकः । इति षड्गुरुशिष्यः ।

४. ऋ० १.२२.९ । शाङ्खा० श्रौ० ७.४.९।

आग्नीध्रस्य याज्याया ऐन्द्रत्वं संपादयति—

'उक्षान्नाय वशान्नायेत्याग्नीध्रो' यजति, सोमपृक्षाय वेधस इतीन्द्रो वे वेधा-स्तदैन्द्रं रूपं, तेनेन्द्रं प्रीणाति ॥ इति ।

'उक्षान्नायेति' याज्यायाः द्वितीयपादे यो वेधाः, स एवेन्द्रः, इन्द्रस्य जगद्व्यवस्था-विधायकत्वेन वेधःशब्दवाच्यत्वात् ॥

'उक्षान्नाय बन्नान्नाय' (मोजन करने योग्य हिंब बाले, अभिलाला करने योग्य अन्न बाले, सोम युक्त पीठ वाले अभिलालाओं के विधाता) आदि ऋचा आग्नीध्र की जो याज्या है, उसके 'सोमपृष्ठाय वेधसे' आदि द्वितीय धाद में उक्त 'वेधाः' ही इन्द्र है<sup>2</sup>। [इन्द्र के जगत् की व्यवस्था के विधायक होने से] वह इन्द्र से सम्बन्धित है। अतः उस ['वेधः' इाद्य के वाच्य] से इन्द्र को हो प्रसन्न करता है।

अच्छावाकस्य याज्याया ऐन्द्रत्वं संपादयति—

'प्रातयिविभरा गतं देवेभिर्जेन्यावसू, इन्द्राग्नी सोमपीतय इति स्वयं समृद्धाऽ-च्छावाकस्य ॥ इति ।

हे इन्द्राग्नी 'जेन्यावसू' जेन्यं जेतव्यं वसु धनं ययोस्तौ ताहशौ भृत्वा 'प्रातर्याविभिः' प्रातःसवनगामिभिः देवेभिः देवेः सह 'सोमपीतये' सोमपानार्थम् 'आगतम्' आगच्छतम् । अस्यामृचि 'इन्द्राग्नी' श्रवणेऽपि इन्द्रशब्दस्य प्रत्यक्षस्य विद्यमानत्वात् स्वयमेवेन्द्रत्वाय 'समृद्धा' संपूर्णा न त्वेन्द्रत्वं संपादनीयमस्ति ।।

'प्रातयांविभरा गतम्' (हे इन्द्र और अग्नि ! क्षत्रु का धन जीतकर आप दोनों प्रातः-सवन में आने वाले देवों के साथ सोमरस का पान करने के लिए आवें) आदि [में इन्द्र शब्द ही प्रत्यक्षतः होने से] स्वयं समृद्ध ऋचा आच्छावाक [की घाज्या है]।

ऋचां संपादितमैनद्रत्वं निगमयति--

एवमु हैता ऐन्द्रची भवन्ति ।। इति । इस प्रकार ये सब मन्त्र इन्द्र-देवताक ही होते हैं।

तास्वृक्षु देवतान्तरप्रीति दर्शयति—

यन्नानादेवत्यास्तेनान्या देवताः त्रोणाति ॥ इति ।

मित्रावरुणौ मरुतोऽग्निर्वेधा इन्द्राग्नी इत्येताभि: 'नानादेवताभि:' युक्ता ऋच इति यदस्ति, तेनेन्द्रव्यतिरिक्ता देवतास्तोषयित ॥

१. ऋ० ८.४३.११। आश्व० श्वौ० ५.५.१८; बाह्वा० श्रौ० ७ ४.१०।

२. वेधा निर्वाहको हि स्याद विधेरिन्द्रो हि सर्वेष्ठत । इति षड्गुरुशिष्यः ।

३. ऋ०८.३८.७। आश्व० थौ० ५.७.६; बाङ्खा० श्रौ० ७.७.२।

Digitized by Madhuban Trust, Delhi तृतीयाध्याये तृतीयः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यंविरचितभाष्यसहितम् : ९४३

[मित्र एवं बरुण, मरुत और अग्नि-वेद्या, इन्द्र और अग्नि आदि] नाना देवों से युक्त ऋचाएँ जो हैं उनते [इन्द्र को छोड़कर] अन्य देवों को सन्तुष्ट करता है।

तत्रत्यं छन्दः प्रशंसति-

यदु गायत्र्यस्तेनाग्नेध्यः ॥ इति ।

अग्निगायत्र्योः प्रजापितमुखजत्वसम्बन्धाद् गायत्रीछन्दसां तासामग्निदेवताकत्वं संपद्यते ॥

जो गायत्री छन्दस्क ऋचाएँ हैं उनसे [प्रजापित के मुख से उत्पन्न होने के कारण] अग्निदेवताकृत्व सम्पादित है।

उक्तां प्रशंसां निगमयति-

एतबु हैताभिस्त्रयमुपाप्नोति ॥ १० ॥ इति ।

'एतामिऋंग्मिरेतदु ह' पूर्वोक्तमेव 'त्रयं' त्रिविधदेवतासंबन्धत्वं प्राप्नोति । तत्र तत्र प्रतीयमाननानाविधदेवताकत्वं, पूर्वोक्तरीत्या संपादितमैन्द्रत्वं, गायत्रीद्वारेणाग्नेयत्वं चेति त्रयं वेदितव्यम् ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये पष्ठ-पश्चिकायां तृतीयाध्याये (अष्टाविशाध्याये) द्वितीयः खण्डः ॥२॥ (१०) [१९७]

इस प्रकार इन [ऋचाओं] से पूर्वोक्त तीन देवों के सम्बन्ध को प्राप्त करता है [अर्थात् पूर्वोक्त रीति से सम्पादित 'इन्द्रत्व' को एवं गायत्री छन्द द्वारा 'अग्नि देवताकत्व' को और उन-उन प्रतीयमान अर्थों से नाना देवताकत्व को प्राप्त करता है]।

।। इस प्रकार अट्ठाइसवें (तृतीय) अध्याय के द्वितीय खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ॥२॥

### अय तृतायः खण्डः

अथ माध्यंदिन उन्नीयमानसूक्तं विधत्ते —

'असावि देवं गोऋजीकमन्ध' इति मध्यंदिन उन्नीयमानेभ्योऽन्वाह; वृषण्वतीः पीतवतीः सुतवतीर्मद्वती रूपसमृद्धाः ॥ इति ।

मार्च्यंदिने सबने अध्वर्युणा प्रेषितो 'असाबि देवम्' इत्यादिकं सूक्तमनुबूयात् । तत्रत्या ऋचः वृष-पीत-सुत-मद-शब्दोपेताः । पूर्वंच 'दश मध्यंदिनेऽन्वाहेति' संख्येवोक्ता, न तु सूक्तं दिशतम् । अत्र तु 'असाबि देविमिति' सूक्तं प्रदश्यंते । अस्य सूक्तस्य द्वितीय-स्यामृचि 'वृषणो नृषाचः' इति वृषण्वच्छब्दः श्रुतः तृतीयस्यामृचि 'रथ्यो न घेना' इति घेनाशब्दः पिवतिधात्वर्थः । तेन पीतवत्त्वम् । धेट्पाने' इति हि धातुः । 'असावीति'

१. तै० सं० ७.१.१.४, द्र० १ मा० पृ० १७ । २. ऋ० ७.२१.१।

३. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ९३६। ४. भ्वा० ९०२।

सुनोतिघातोः १ श्रूयमाणत्वात् सुतवत्त्वम् । प्रथमाया ऋचोऽवसाने 'अन्धसो मदेषु'-इति मद्दत्वं श्रुतम् । रूपसमृद्धत्वं पूर्ववद् भोज्यम् ॥

मध्यन्दिनसवन के उन्नीयमान सूक्त --

vi. ११ [xxviii. ३] 'असाबि देवं' (दिन्य एवं गव्य मिश्रित सोमरस निचोड़ा गया) आदि सूक्त [की दस ऋचा] का सोम से पूर्ण किये जाने वाले चमसों के प्रति माध्यन्दिन [सवन] में [अध्वर्ष के प्रैष पर सैत्रावरूण] पाठ करे। उस सूक्त की ऋचाएँ 'वृष' शब्द से युक्त, 'पीत' शब्द से युक्त, 'सुत' शब्द से युक्त और 'मद्' शब्द से युक्त होने से [अर्थात् दर्षणक्षम इन्द्र सोम पीकर मदयुक्त होते हैं—इस प्रकार विवक्षित अर्थ की अनुकूलता से] रूप समृद्ध हैं।

देवताद्वारा छन्दोद्वारा च ता ऋचः प्रशंसति-

ऐन्द्रीरन्वाहैन्द्रो वे यज्ञस्त्रिष्दुभोऽन्वाह, त्रैष्टुभं वे माध्यंदिनं सवनम् । इति । द्वितीयपादे 'अन्यस्मिन्निन्द' इति श्रवणादैन्द्रत्वम् । एवमृगन्तरेष्वप्युदाहरणीयम् । माघ्यंदिनसवनस्य त्रैष्टुमत्वं प्रसिद्धम् ॥

वह इन्द्र-देवताक ऋचाओं को ही बोलता है; क्योंकि [सोम] याग इन्द्र-देवताक है। वह त्रिष्टुप् छन्दस्क ऋचाओं को ही बोलता है क्योंकि माध्यन्दिन सवन त्रिष्टुप् से सम्बन्धित है।

मद्वतीरिति यदुक्तं, तस्याक्षेपमुद्भावयति—

तदाहुर्यत्तृतीयसवनस्यैव रूपं मद्ददथ कस्मान्मध्यंदिने मद्दतीरनु चाह यजन्ति चाभिरिति ॥ इति ।

तृतीयसवने सर्वेषां देवानां सोमपानादूर्ध्वं हर्षसंभवात् मद्वत्त्वं तृतीयसवनस्यैव रूपम् । तथा सित मध्यंदिने सवने मद्वतीनामृचामनुवचनम् 'आभिः' मद्वतीमिर्यंजनं च कस्मात् कारणात्' ? इति चोद्यम् ॥

उस सम्बन्ध में कुछ याज्ञिक प्रश्न करते हैं कि [तृतीयसवन में सभी देवों के सोम-पान के अनन्तर मदयुक्त होने से] जब 'मद्' शब्द युक्तत्व तृतीयसवन का ही रूप है तो कैसे मध्यन्दिनसवन में 'मद्' शब्द युक्त ऋचाओं का अनुवचन होता है ? और किस कारण 'मद्' शब्द युक्त ऋचाओं से वे यजन करते हैं ?

तस्योत्तरमाह—

माद्यन्तीव वै मध्यंदिने देवताः, समेव तृतीयसवने मादयन्ते, तस्मान्मध्यन्दिने मद्वतीरनु चाह यजन्ति चाभिः ॥ इति ।

१. स्वा० १।

तृतीयाध्याये तृतीयः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ९४५

माध्यंदिने सवनेऽिप देवानां सोमपानसद्भावात्ताः माद्यन्त्येवः, तृतीयसवने तु निरव-शेषाणां देवानां सोमपानसंपत्त्या 'संमादयन्ते' संभूय हृष्यन्तीत्येतावानेव विशेषः । तस्मात् मोदस्य हर्षस्य मध्यंदिनसवनेऽिप सद्भावात्, तत्र 'मद्वतीः' ऋचो मैत्रावरुणोऽन्वाह । होत्रादयश्च सप्तित्वजः 'आभिः' मद्वतीभियंजन्ति ।।

माध्यिन्दिनसवन में देवताओं के सोमपान में सद्भाव के कारण ही वे ऋचाएँ 'मद्' शब्द युक्त ही हैं। [विशेषता इतनी ही हैं कि] तृतीयसवन में भी सभी [देवताओं के सोमपान रूप सम्पत्ति से वे सभी इकट्टे होकर] मद युक्त होते हैं। इसलिए मध्यिन्दिन [सवन] में [भी 'मोद' के सद्भाव के कारण] 'यद्' शब्द युक्त ऋचा का ही वह [मैत्रा-वरुण] अनुवचन करता है और इस प्रकार वे [होता आदि सात ऋत्विज] इन ['मद्' शब्द युक्त ऋचाओं] से ही यजन भी करते हैं।

अय ताः प्रस्थितयाज्या विधत्ते —

ते व खलु सर्व एव साध्यन्दिने प्रस्थितानां प्रत्यक्षादैन्द्रोभिर्यजन्ति ।। इति । 'ते' होत्रादयः सप्तित्वजः सर्वेऽपि 'माद्यंदिने' सवने प्रस्थितसोमानां सम्बन्धिनीिमः 'प्रत्यक्षात्' प्रत्यक्षेण पठचमानेनैवेन्द्रशब्देन प्रयुक्ताभिरिन्द्रदेवताकािमर्ऋग्मिर्यजेयुः ॥

वे [होता आदि सात ऋित्वज] सभी माध्यन्दिन [सवन] में प्रस्थितसोमों से सम्बन्धित आहुतियों के लिए प्रत्यक्ष रूप से पठचमान [इन्द्र' शब्द युक्त एवं] इन्द्र-देवताक ऋचाओं से यजन करते हैं।

तेषु सप्तस्वृक्षु मध्ये होतृ-मैत्रावरुण-ब्राह्मणाच्छंसिनां त्रयाणां संविन्धनीषु याज्यासु न केवलमैन्द्रत्वं किंतु 'अभितृण्णवत्त्वम्' अपि, इति—अपरं विशेषं दर्शयति—

अभितृष्णवतीभिरेके ॥ इति ।

अभिपूर्वस्य तृदिधातो रूपं यास्वस्ति, ता. 'अभितृण्णवत्यः' ।।

कुछ याज्ञिक 'अभि' उपसर्ग पूर्वक 'तृद्' धातु युक्त ऋचाओं द्वारा यजन करते हैं। तत्र होतुर्याज्यां दर्शयति—

'पिबा सोममि यमुग्र तर्द इति होता यजित ।। इति । तत्रामिशब्दस्य तर्दशब्दस्य च विद्यमानत्वादिमतृण्णवत्त्वम् ।।

(i) होता 'पिबा सोममिभ' (हे उग्न इन्द्र ! जिसका तुमने भेदन किया है, तुम उस सोमरस को पीओ) आदि ऋचा से यजन करता है।

१. ऋ० ६.१७.१। आख्व० श्री० ५ ५.१९। शाङ्खा० श्री० ७.१७.५। तु० गो० ब्रा० ७.२१।

मैत्रावरुणस्य याज्यो दर्शयति-

'स इं पाहि य ऋजीषी तस्त्र<sup>9</sup> इति मैत्रावरुणो यजति ।। इति । 'स ई पाहि' इत्यस्या ऋचश्रवुर्थे पादे 'अभितृन्धि वाजानिति' श्रवणादिभितृण वत्त्वम् ॥

(ii) सैत्रावरण 'स ई पाहि' (हे सोमलता को धारण करने वाले एवं शत्रुओं का छेदन करने वाले इन्द्र ! तुम इसे पीओ) आदि ऋजा से यजन करता है।

ब्राह्मणाच्छंसिनो याज्यां दर्शयति-

'एवा पाहि प्रत्नथा मन्दत् त्वेति'<sup>२</sup> बाह्मणाच्छंसी यजित ॥ इति ।

'एवा पाहि' इत्यस्यामृचि चतुर्थंपादे 'अभि गा इन्द्र तृन्धीति' श्रवणादिमतृण्णवत्त्वम् । एतांस्त्रीनृत्विजोऽभिष्रेत्य 'अभितृण्णवतीभिरेके' इत्युक्तम् ।।

(iii) ब्रह्मणाच्छंसी 'एवा पाहि' (हे इन्द्र ! प्राचीन समय के समान ही यह हमारा सोम पीओ, यह सोम तुम्हें प्रसन्न करे) आदि ऋचा से यजन करता है [इस प्रकार कुछ याजिक इन तीन ऋत्विजों से 'अभि-तर्व' युक्त ऋचा से यजन करने को कहते हैं]।

पोतूर्याज्यां दर्शयति-

'अवङिहि सोमकामं त्वाहरिति' पोता यजित ।। इति ।

(iv) पोता 'अर्बाङेहि सोमकामं' (हे इन्द्र ! हमारे सम्मुख आओ, क्योंकि प्राचीन लोगों ने तुम्हें सोम विय कहा है) आदि ऋचा से यजन करता है।

नेष्ट्रयाज्यां दशैयति-

'तवायं सोमस्त्वमेह्यवाङिति'' नेष्टा यजित ॥ इति ।

(प) नेष्टा 'तवायं सोमः' (यह सोम तुम्हारा है; तुम इसके सामने आओ) आहि ऋचा से यजन करता है।

अच्छावाकस्य याज्यां दर्शयति --

'इन्द्राय सोमाः प्रदिवो विदाना'<sup>६</sup> इत्यच्छावाको यजति ॥ इति ।

(vi) अच्छावाक 'इन्द्राय सोमाः' (प्राचीन काल में इन्द्र के लिए सोमरस दिया गया था) आदि ऋचा से यजन करता है।

आग्नीध्रस्य याज्यां दर्शयति-

'अापूर्णो अस्य कलदाः स्वाहेत्याग्नोध्रो° यजति ॥ इति ।

७. ऋ० ३.३२.१५ ।

ऋ० ६.१७.२ । आश्व० श्रौ० ५.५.१८ । शाङ्खा० श्रौ० ७.१७.६ ।

२. ऋ०६.१७.३। ३. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ९४५। ४. ऋ० १.१०४.९। ५. ऋ० ३.३५.६। ६ ऋ० ३.३६.२।

तृतीयाध्याये चतुर्थः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ९४७

(vii) आग्नोध्र 'आपूर्णो अस्य कलकाः' (हे इन्द्र ! तुम्हारा घड़ा सोम रस से परिपूर्ण है और तुम्हारे पीने के लिए 'स्वाहा' शब्द भी कहा जा चुका है) आदि ऋचा से यजन करता है।

उक्तानां सप्तानां याज्यानां मध्ये 'पित्रा सोमं' 'स इं पाहि', 'एवा पाहि'-इति तिस्र ऋचोऽभितृण्णवस्त्रेन प्रशंसित—

तासामेता अभितृष्णवत्यो भवन्तीन्द्रो वै प्रातःसवने न व्यजयतः स एताभिरेव माध्यंदिनं सवनसभ्यतृणद्यदभ्यतृणत्, तस्मादेता अभितृष्णवत्यो भवन्ति ॥ ११ ॥ इति ।

अभिपूर्व तृदिधातुयुक्तत्वादिभितृण्णवत्त्वं यथा भवति तथैव धात्वर्थसंभवादप्य-भितृण्णवत्त्वं द्रष्टव्यम् । कथभेतिदिति ? तदुच्यते इन्द्रः पुरा प्रातःसवने समाप्ते सित तावता 'न व्यजयत' विजयं न प्राप्तवान् । मध्यन्दिनसवनस्य गुरुत्वेन गिळतत्वात् । तदानीभिन्द्रस्तस्य माध्यंदिनसवनस्य स्थितिसिद्ध्यर्थं 'पिवा सोमम्'-इत्यादिभिस्तिमृभि-ऋंग्भिमिध्यंदिनसवनम् 'अभितः' प्रथमतृतीययोर्भध्ये 'अतृणत्' तर्दनमकरोत्, दृढवन्धेन स्थिति कृतवानित्यर्थः । 'तस्मात्' तर्दनस्यार्थस्य युक्तत्वादेतासां तिमृणामभितृण्णवत्त्वम् ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये षष्ठ-पश्चिकायां तृतीयाध्याये (अष्टाविशाध्याये) तृतीयः खण्डः ।। ३ ।। (११) [१९८]

उन [सातों याज्याओं] के यध्य 'अभि-तर्व' शब्द युक्त ये ['पिबा सोमं', 'स इं पाहि' और 'एवा पाहि' आदि तीन] ऋचाएँ होती हैं; क्योंकि प्राचीन काल में एक बार इन्द्र प्रातःसबन की समाप्ति पर विजय को प्राप्तन हुए। किन्तु उन्होंने इन [तीन] ऋचाओं से मध्यन्दिनसबन को दृढ़ बन्धन युक्त किया। जो दृढबन्धन से युक्त किया इसलिए [अनु-प्राणित करने के कारण] ये ऋचाएँ 'अभि-तृणवती' होती हैं।

।। इस प्रकार अट्ठाइसवें (तृतीय) अध्याय के तृतीय खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।। ३ ॥

## अथ चतुर्थः खण्डः

अथ तृतीयसवन उन्नीयमानसूक्तं विधत्ते-

'इहोप यात शवसो नपात' इति तृतीयसवन उन्नीयमानेभ्योऽन्वाह; वृष्ण्वतीः पीतवतीः सुतवतीर्मद्वती रूपसमृद्धास्ता ऐन्द्रार्थव्यो भवन्ति ॥ इति ।

अध्वर्युंणा चमसोन्नयनकाले प्रेषितो मैत्रावरुणः 'इहोप यातेति' सूक्तमनुब्रूयात् । तत्रत्या ऋचो वृष-पीत-सुत-मद-शब्दोपेताः । 'आ तक्षत वृषणः' इति वृष**ञ्रब्दः 'सु** षुतस्य पीतिरित्ति' सुनोतिधातुना पिबतिधातुना च योगः । 'अनु वो मदासः' इति

१. ५० ४.३५.१-९। आश्व० श्रौ० ५.५.१४। कौ० ब्रा० ३०.१।

९४८ : ऐतरेयब्राह्मणम्

मदिधातुयोगः । तत्रत्या ऋचः 'ऐन्द्राभँव्यः' । इन्द्रश्च ऋभवश्च तासां देवताः, 'सौधन्वना ऋभवः' 'गमन्त्विन्द्र मिति' तत्र श्रवणात् ॥

vi. १२ [xxviii. ४] 'इहोप यात' (हे बल के पुत्र ऋभुओं ! तुम इस यज्ञ में आओ) आदि सूक्त [की नौ ऋचा] का सोम से पूर्ण किये जाने वाले चमसों के प्रति तृतीय सवन में [अघ्वर्यु के प्रष पर मैत्रावरुण] पाठ करे। उस सूक्त की ऋचाएँ 'वृष' शब्द से युक्त, 'पीत' शब्द से युक्त, 'सुत' शब्द से युक्त और 'मद्' शब्द से युक्त होने से रूप समृद्ध हैं। वे ऋचाएँ इन्द्र और ऋभु-देवताक हैं।

ऋभुदेवताप्रसङ्गेन तृतीयसवनगते पवमानस्तोत्रे किचिच्चोद्यमुद्भावयति—

तदाहुर्यन्नार्भवीषु स्तुवतेऽथ कस्मादार्भवः पवमान इत्याचक्षत इति ॥ इति । 'तत्' तिस्मन्नृभुसंबन्धविषये चोद्यमाहुः । यस्मात्कारणादृभुदेवतास्वृक्षु सामगास्तृतीय-सवने पवमानस्तोत्रेण न स्तुवते, किंतु 'स्वादिष्ठया मदिष्ठया'—इत्यन्यदेवताकास्वेव स्तुवते । अर्थेवं सित कस्मात् कारणात् पवमानस्तोत्रस्यार्भवत्वमाचक्षते ? इति चोद्यम् ॥

उस [ऋभु देवता के प्रसङ्ग से तृतीयसवनगत पवमान स्तोत्र] में प्रश्न करते हैं कि— जब [साम गायक तृतीयसवन में] ऋभु-देवताक ऋचाओं में स्तुति नहीं करते हैं; तो क्यों इसे 'आर्भव-पवमान' कहते हैं ?

तस्योत्तरमाह-

प्रजापितर्वे पित ऋभून् मर्त्यान् सतोऽमर्त्यान् कृत्वा तृतीयसवन आभजत्, तस्मान्नार्भवीषु स्तुवतेऽथार्भवः पवमान इत्याचक्षते ॥ इति ।

पुरा प्रजापितः पिता भूत्वा 'मर्त्यान्' मनुष्यान् सतः 'ऋभून्' 'अमर्त्यान्' देवान् कृत्वा तृतीयसवने 'आभजत्' मागिनोऽकरोत् । तदिदमुपाख्यानम् 'आर्भवं शंसित' इत्यत्र प्रदिश्चितम् । एवं च सत्यृभूणां स्तोत्रदेवतात्वाभावाद् 'आर्भवीषु' ऋक्षूद्गातारो न स्नुवते । 'अथ' अप्यृभूणां तृतीयसवनसम्बन्धसद्भावात् तृतीयसवनगतस्य पवमानस्तोत्रस्या-प्यार्भवत्वं व्यवहरन्ति ।।

प्राचीन काल में पिता होकर प्रजापित ने मर्त्य [= मरणशील] ऋभुओं को भी अमर्त्य [देव] करके तृतीय सबन में भागीदार बनाया। इस [प्रकार ऋभुओं के स्तोत्र-देवतात्व अभाव के] कारण [उद्गाता] ऋभु-देवताक ऋचाओं में स्तुति नहीं करते। फिर भी [ऋभुओं के तृतीय सबन से सम्बन्धित होने के कारण तृतीयसबनगत पवमान स्तोत्र को भी] 'आर्भव-पवमान' कहते हैं।

१. उ॰ आ॰ १.१.१५; ता॰ ब्रा॰ ८.४.५ (द्र॰ इतः पूर्वम्, पृ० ४३०)।

२. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ४८५ ।

तृतीयाध्याये चतुर्थः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसिहतम् : ९४९

प्रासिङ्गकं परिसमाप्य प्रकृत एव सूक्ते चोद्यमुद्भावयित—

अथाह यद्यथाछन्दसं पूर्वयोः सवनयोरन्वाह,-गायत्रीः प्रातःसवने, त्रिष्टुभो माध्यंदिने,ऽथ कस्मान्जागते सति तृतीयसवने, त्रिष्टुभोऽन्वाहेति ॥ इति ।

'अथ' उन्नीयमानसूक्तिविधानानन्तरं तत्र किथिद् ब्रह्मवादी चोद्यमाह । 'यद्' यस्मात् कारणाद् 'यथाछन्दसं' तत्र-तत्रोचितं छन्दोऽनितक्रम्य सवनद्वये गायत्रोस्त्रिष्टुमश्च क्रमे-णान्वाह, तृतीयसवनं तु जागतम् । तथा सित जगतीमितिक्रम्य 'इहोप यात'—इत्याद्या-स्त्रिष्टुमः कस्मादनुब्रूते ? इति चोद्यम् ॥

इस [उन्नीयमान सूक्त के विधान] के बाद ब्रह्मवादी [छन्द के विषय में] प्रश्न करते हैं कि जब पहले दो सबनों में छन्दों के अनुसार वह प्रातःसवन में गायत्री छन्द बाली ऋचाओं का और मध्यन्दिन सबन में त्रिष्टुप् छन्द वाली ऋचाओं का पाठ करता है तो वह क्यों तृतीय सबन में भी त्रिष्टुप् छन्द वाली ही ['इहोप यातः' आदि] ऋचाओं का पाठ करता है जबिक वह [तृतीय सबन] तो जगती से सम्बन्धित है ?

तत्रोत्तरं दर्शयति— धीतरसं व तृतीयसवनमथैतदधीतरसं शुक्रियं छन्दो यत्त्रिष्टुण्, सवनस्य सरसताया इति ब्रूयादथो इन्द्रमेवैतत्सवनेऽन्वाभजतीति ॥ इति ।

यदेतत् तृतीयसवनं, तदेतद् 'धीतरसं' तदीयो रसो गायत्र्या पीतः सोमाहरणकाले पद्भ्यां सवनद्वयं मुखेन तृतीयसवनं च गृहीत्वा तत्रत्यं रसं गायत्री पीतवती । तथा चान्यत्र श्रूयते—'पद्भ्यां द्वे सवने समगृह्णात् मुखेनेकम्; यत् मुखेन समगृह्णात्, तदधयत्, तस्माद् द्वे सवने शुक्रवती प्रातःसवनं माध्यंदिनं च, तस्मात् तृतीयसवन ऋजीषमिम-षुण्वन्ति; धीतिमव हि मन्यन्ते' इति । तथैव त्रिष्टुप्छन्दो यदस्ति, एतद् 'अधीतरसम्' अपीतरसं; माध्यंदिनसवनसम्बन्धित्वात् । अत एतच्छुक्रियं रसस्तदुपेतं 'शुक्रियम्' अतोऽस्य तृतीयसवनस्य सरसत्वार्थं त्रिष्टुमोऽन्वाहेत्युत्तरं ब्रूयात् । 'अयो' अपि च तेन सरसत्वेनेन्द्रमेव तृतीयसवने मागवन्तं करोति, त्रिष्टुप्छन्दस ऐन्द्रत्वात् । तेनेन्द्रभागत्वं युक्तम् ।।

[वस्तुतः सोमाहरण काल में गायत्री द्वारा तृतीय सवन के रस को पी लेने के कारण] तृतीय सवन पीए हुए रस वाला है और जो त्रिष्टुप् छन्द है वह [माध्यन्दिन सवन से सम्बन्धित होने के कारण] पीए हुए रस वाला नहीं है; अपितु यह शुद्ध रस से पिरपूर्ण है। इसिलए [तृतीय] सवन की सरसता के लिए ही त्रिष्टुप् छन्द का पाठ करे—यह उत्तर देना चाहिए। और फिर [उस सरसता से] वह इन्द्र को ही इस तृतीय सवन में भागीदार बनाता है [क्योंकि त्रिष्टुप् छन्द इन्द्र देवता से सम्बन्धित है। अतः उनका भागत्व युक्तियुक्त है]।

१. तै० सं० ६.१.७.४।

२. तेनैन्द्रार्भवत्वं युक्तम्-इति साम० संपा० ऐशि० पाठः।

उक्तं चोद्यं समाधाय प्रस्थितयाज्याविषये चोद्यमुद्भावयति—

अथाह यदैन्द्रार्भवं वै तृतीयसवनमथ कस्मादेष एव तृतीयसवने प्रस्थितानां प्रत्यक्षादैन्द्रार्भव्या यजतीन्द्र ऋभुभिर्वाजविद्भः समुक्षितिमिति होतैव; नाना-देवत्याभिरितरे; क्षथं तेषामैन्द्रार्भव्यो भवन्तीति ॥ इति ।

'अथ' उन्नीयमानसूक्तकथनानन्तरं किथ्वद् ब्रह्मवादी चोद्यमाह । 'यद्' यस्मात् कारणात् तृतीयसवनम् 'ऐन्द्रार्मवम्', तच्च पूर्वमुपपादितम् । एवं सत्येक एव होता प्रस्थित-सोमानां 'प्रत्यक्षात्' प्रत्यक्षेण मुख्येनैवेन्द्रशब्देन ऋभुशब्देन च युक्तयर्चा यजित । 'इन्द्रऋभुमिः'—इत्याद्या सेयमृगवगन्तव्या । होतैव तया यजितः न त्वितरे षड्ऋत्विजः; ते तु नानाविधदेवताकाभिर्वक्ष्यमाणाभिर्ऋगिमर्यजन्ति । तस्मात्कारणादेतत् कथं सम्पन्नम् ? किंच तेषां षण्णामृत्विजां सम्बन्धिन्यो याज्याः कथमैन्द्रार्भव्यो द्विविधदेवताका भवन्ति ? इति चोद्यम् ॥

अब इस [जन्नीयमान सूक्त कथन] के बाद कोई ब्रह्मवादी [प्रस्थित याज्या के विषय में] प्रश्न करते हैं कि जब तृतीय सवन इन्द्र और ऋभु देवता से सम्बन्धित है, तब वह होता ही अकेले क्यों तृतीयसवन में प्रस्थित याज्याहुतियों के लिए प्रत्यक्ष रूप से इन्द्र एवं ऋभु को सम्बोधित 'इन्द्र ऋभुमिः' (हे इन्द्र ! तुम अन्न वाले ऋभुओं के साथ मिलकर जल द्वारा अच्छी तरह से सिंचित) आदि ऋचा का पाठ करता है ? जब कि अन्य छः ऋत्विज नाना देवताओं से सम्बन्धित याज्याओं को बोलते हैं और फिर, उन छः ऋत्विजों की याज्या कैसे इन्द्र और ऋभु देवता-द्वय से सम्बन्धित होती हैं ?

तत्र होतुर्याज्याया ऐन्द्रार्भवत्वेन परितोषात्तां तथैवाङ्गीकृत्येतरेषां याज्यासु क्रमेणैन्द्रा-र्भवत्वं दर्शयितुकामः प्रथमतो मैत्रावरुणस्य याज्यायां तहर्शयति—

इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुतमिति मैत्रावरुणो यजितः; युवो रथो अध्वरं देववीतय इति बहूनि वाऽह तदृभूणां रूपम् ॥ इति ।

'इन्द्रावरुणा' इत्यस्यां याज्यायां<sup>3</sup> 'युवो रथो' इत्यस्मिन् पादे 'देववीतये' इति पदं विद्यते । देवानां वीतिः प्राप्तिर्देववीतिरिति तस्य समासः<sup>४</sup> । तस्य समासे षष्टीबहुवचनान्तेन

१. द्र० इतः पूर्वम्, ९४७ पृ०।

२. 雅0 3.4041

<sup>3.</sup> 雅 6. 年 6. 年 6. 9 0 1

४. (i) देवानां वीतये=मक्षणायेति । बहुवचनान्तस्य समासः । ततः किम् बहुन्वाह= इव=एव—इति षड्गुरुशिष्यः । किन्तु सायणमते 'बहूनि' इति छेदः । (ii) देवपीतये= देवान्तर पुत्राय (?, इत्यत्र देवत्वं गम्यते । ननु द्विवचनबहुवचनान्तानां वृत्तिप्रति-षेधादेक एव देवो गम्यते, सत्यम्; 'इह तु बहवः एव इत्याप्तोपदेशः' मारुतं वैश्वदेव-मिति । तस्माद् देवपीतय इति बहूनाह । इवेत्यवधारणां द्योतयित । तच्च बहुत्व-मृभूणां रूपं बह्वोऽभिमता ऋभव इति । एवमुत्तरेष्वित द्वष्टव्यम्—इति गोविन्दस्वामी ।

तृतीयाध्याये चतुर्थः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्थविरचितभाष्यसहितम् : ९५१

शब्देन बहून्येव रूपाणि प्रतीयन्ते । तत्र बहुत्वमृभूणां स्वरूपम्, मनुष्यरूपाणामृभुशब्द-वाच्यानां महर्षीणां बहुत्वात् । तस्मादर्थंत ऋभुसद्भावाद् इन्द्रशब्दस्य च साक्षाच्छ्रवणाद् इयमेन्द्रार्भवी ।।

[वहाँ होता की याज्या तो इन्द्र एवं ऋभु से सम्बन्धित है। अब अन्य ऋत्विजों की याज्या कैसे इन्द्र और ऋभु से सम्बन्धित है? यह बताने के लिए प्रथमतः मैत्रावरुण की याज्या के बारे में उत्तर देते हैं]—'इन्द्रावरुणा' (हे सोमकर्ता इन्द्र एवं वरुण! इस मदयुक्त एवं निचोड़े हुए सोमरस को पीओ) आदि ऋचा से मैत्रावरुण यजन करता है। इस ऋचा के 'युवो रथो' (तुम्हारा रथ देवों के साथ सोमपान के लिए यज्ञ को) आदि तृतीय पाद का 'देववीतये' पद बहुवचनान्त है; और जो यह बहुत्व इसमें उक्त है; वही ऋभुओं का स्वरूप है इस प्रकार अर्थतः ऋभुओं के सद्भाव के कारण और प्रत्यक्षतः 'इन्द्र' शब्द श्रवण के कारण यह ऋचा 'इन्द्र और ऋभु' से सम्बन्धित है]।

ब्राह्मणाच्छंसिनो याज्यायामाभैवत्वं संपादयति—

इन्द्रइच सोमं पिबतं बृहस्पत इति ब्राह्मणाच्छंसी यजत्या वां विशन्त्वन्दवः स्वाभुव इति बहूनि वाह तदृभूणां रूपम् ॥ इति ।

इन्द्रश्चेत्यादियाज्यायाम् 'आ वां विशन्तु'-इत्यस्मिन् पादे 'विशन्तु'-इत्यादीनि बहुवचनान्तानि पदानि श्रूयन्ते, तैरिभधेयं बहुत्वमृभूणां स्वरूपम् ॥

'इन्द्रश्च सोमं' (हे बृहस्पित ! तुम और इन्द्र सोमरस पीओ ) आदि ऋचा से ब्रह्मणाच्छंसी यजन करता है। इस ऋचा के 'आ वां विश्वन्तु' (सोम तुम्हारे शरीर में प्रवेश करें ) आदि पाद में 'विश्वन्तु' पद बहुवचनान्त है। अतः जो बहुत्व इसमें उक्त है, वही ऋभुओं का स्वरूप है।

पोतुर्याज्यायामार्भवत्वं दशैयति

आ वो वहन्तु सप्तयो रघुष्यद इति पोता यजितः; रघुपत्वानः प्र जिगात बाहुभिरिति बहूनि वाह तदृभूणां रूपम् ॥ इति ।

'आ वो वहन्तु' इति याज्यायां<sup>२</sup> 'रघुपत्वानः' इत्यस्मिन् पादे बहुवचनान्तैः पदैरिभधेयं बहुत्वमृभूणां स्वरूपम् ।।

'आ वो वहन्तु' (हे मरुद्गण ! शीघ्र चलने वाले एवं गितशील घोड़े तुम्हें हमारे यज्ञ में लावें ) आदि ऋचा से पोता यजन करता है । इस ऋचा के 'रघुपत्वानः' ( शीघ्र चलने वाले आपलोग भी हाथों में धन लेकर हमें देने के लिए आवें ) आदि पाद में बहुवचनान्त पद हैं । अतः जो इसमें बहुत्व उक्त है, वही ऋभुओं का स्वरूप है ।

<sup>₹.</sup> ऋο ४.५०.१०। ₹. ऋ० १.८५.६।

नेष्ट्रयाज्यायामार्भवत्वं दश्यति—

अभेव नः सुहबा आ हि गन्तनेति नेष्टा यजितः; गन्तनेति वाह तदृभूणां रूपम् ॥ इति ।

'अमेव नः' इति याज्यायां विस्मन्नेव पादे 'गन्तनेति' पदस्य गच्छतेत्यर्थे सित लोण्मध्यमपुरुषवहुवचनान्तेन प्रतीतं बहुत्वमृभूणां स्वरूपम् ॥

'अमेव नः सुहवा' (हे सुन्दर आह्वान वाले त्वष्टा ! तुम हमारे साथ आओ ) आदि ऋचा से नेष्टा यजन करता है। इस ऋचा के उसी पाद में 'गन्तन' शब्द ['गच्छत' (जाएँ) अर्थं में लोट लकार के मध्यम पुरुष का] बहुदचनान्त है। अतः जो इसमें बहुत्व उक्त है वही ऋभुओं का स्वरूप है।

अच्छावाकस्य याज्यायामार्भवत्वं दश्यति—

इन्द्राविष्णू पिबतं मध्वो अस्येत्यच्छावाको यजत्या वामन्धांसि मदिराण्यग्म-स्निति बहूनि बाह तदृभूणां रूपम् ॥ इति ।

'इन्द्राविष्णू' इत्यस्यां याज्यायाम्<sup>२</sup> 'आ वाम्' इत्यस्मिन् पादे बहुवचनान्तैः 'अन्धांसि' इत्यादिभिः पदैः प्रतीतं बहुत्वमृभूणां स्वरूपम् ॥

'इन्द्राविष्णू' (हे इन्द्र और विष्णु ! तुम इस मक्युक्त सोमरस को पीओ) आदि ऋचा से अच्छावाक यजन करता है। इस ऋचा के 'आ वामन्धांसि' (मदयुक्त सोम अन्न के रूप में तुम्हें प्राप्त होवे ) आदि पाद में 'अन्धांसि' इत्यादि बहुवचनान्त पद हैं। अतः जो इसमें बहुत्व उक्त है, वही ऋभुओं का स्वरूप है!

आग्नीध्रस्य याज्यायामार्भवत्वं दर्शयति—

इमं स्तोममहंते जातवेदस इत्याग्नीध्रो यजितः; रथिमव सं महेमा मनीष-येति बहुनि वा ह तदृभूणां रूपम् ॥ इति ।

'इमं स्तोमम्' इत्यस्यां याज्यायां<sup>3</sup> 'रथमिव' इत्यस्मिन् पादे 'महेम' इत्युत्तमपुरुष-बहुवचनान्तेन पदेन प्रतीयमानं बहुत्वमृभूणां स्वरूपम् ॥

'इमं स्तोममहंते' (हम पूज्य एवं सभी प्राणियों को जानने वाले अग्नि के प्रति बुद्धि-पूर्वक की गई यह स्तुति सर्मापत करते हैं) आदि ऋचा से आग्नीध्र यजन करता है। इस ऋचा के 'रथिमव सं' (जैसे रथकार रथ का निर्माण करता है वैसे ही हम बुद्धि से स्तुति बनाते हैं) आदि पाद में 'महेम' शब्द उत्तम पुरुष का बहुवचनान्त रूप है। अतः जो इसमें बहुत्व उक्त है, वही ऋभुओं का स्वरूप है।

<sup>₹.</sup> ऋ० २.३६.३।

Digitized by Madhuban Trust, Delhi

तृतीयाध्याये चतुर्थः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यंविरचितभाष्यसहितम् : ९५३

उक्तमर्थं मुपसंहरति—

एवमु हैता ऐन्द्राभंग्यो भवन्ति ।। इति ।

उक्तेन प्रकारेण याज्यास्वृभुसम्बन्धसम्पादनादिन्द्रसम्बन्धस्य च साक्षादेव श्रूयमाणत्वाद्रे एता ऋच ऐन्द्रार्भव्यः संपद्यन्ते ॥

इस प्रकार ये याज्या ऋचाएँ [ऋभु शंपादन से और साक्षात् रूप से सम्बन्ति होने से] इन्द्र और ऋभु देवताक होती हैं।

इन्द्रस्यर्भूणां चोक्तसंबन्धेन प्रोतेः सिद्धत्वाद् इतरदेवतानामपि तामिर्याज्याभिः प्रीति दर्शयति—

यन्नानादेवत्यास्तेनान्या देवताः प्रोणाति ।। इति ।

इन्द्रवरुणबृहस्पत्यादिनानाविधदेवतायुक्ता ऋच इति यदस्ति, 'तेन' कारणेन 'अन्याः' इन्द्रादृभुभ्यश्च व्यतिरिक्ता देवतास्तोषयति ॥

जो वे ऋचाएँ नाना देवताक हैं, उससे दूसरे देवता भी प्रसन्न होते हैं। याज्यास्ववस्थितं छन्दः प्रशंसति—

यदु जगत्प्रासाहा जागतं वै तृतीयसवनं तृतीयसवनस्यैव समृद्ध्यै ॥१२॥ इति । जगच्छब्देन जगतीछन्दोऽभिधीयते । प्रासाहशब्दो बाहुल्यवाची । जगत्यः प्रासाहा बहुला यासूक्तासु प्रस्थितयाज्यासु ता 'जगत्प्रासाहाः' तृतीयसवनं च जागतिमिति प्रसिद्धम् । अतो 'यदु' यदेव जगतीबाहुल्यं, तेन तृतीयसवनस्य समृद्धिभंवति ।।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यं विरचिते माधवीये 'वेदार्थं प्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये षष्ठ-पश्चिकायां तृतीयाध्याये (अष्टाविज्ञाध्याये) चतुर्थः खण्डः ।।४।। (१२) [१९९]

इन याज्याओं में मुख्य रूप से जगती छन्द का बाहुत्य है और तृतीय सवन जगती से सम्बन्धित है। अतः जो जगती का बाहुत्य है, वह तृतीयसवन की समृद्धि के छिए ही है।

।। इस प्रकार अट्टाइसवें (तृतीय) अध्याय के चतुर्थ खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।।४।।

१. (i) 'श्रृतत्वात्'—इति साम० संपा० ऐशि० पाठः । (ii) 'एकशतं वसिष्ठप्रासाहा' इति ऐ० आ० ५.२.२ ।

२. 'इदं ते सौम्यं '''उक्षान्नाय वसान्नायेति प्रातस्सविनक्यः प्रस्थितयाज्या (२ ख०), पिवा सोममिनः ''''' आ पूर्णो अस्य कलशः स्वाहेति माघ्यिन्दन्यः (३ ख०), इन्द्र ऋभुमिः ''' ''इमं स्तोममहंते जातवेदस इति तार्त्तीयसविनक्यः (४ ख०)'—इति आश्व० श्रौ० ५.५.१८–१९ । इह चैताः ९४०–९५३ पृष्ठेषु विहिता द्रष्टव्याः । ता एवेताः 'प्रस्थितयाज्याः'—इत्युच्यन्ते । 'होता यक्षत्' '''ं इति प्रेषितः प्रेषितो होतानुसवनं प्रस्थितयाज्यामिर्यंजित, नामादेशिमतरे, प्रशास्ता ब्राह्मणाच्छंसी पोता नेष्टाऽऽग्नीझोऽच्छावाकश्व' - - इति आश्व० श्रौ० ५.५.१५–१७ ।

९५४ : ऐतरेयब्राह्मणम्

#### अथ पञ्चमः खण्डः

होत्रकाणां प्रस्थितयाज्याः सवनत्रयेऽभिधाय परस्परं साम्यं वैषम्यं च विवेक्तुं प्रश्नमुद्भावयित—

अथाऽऽह यदुविथन्योऽन्या होत्रा, अनुक्था अन्याः, कथमस्यैता उक्थिन्यः सर्वाः समाः समृद्धा भवन्तीति ॥ इति ।

होत्रकाणां प्राज्याकथनानन्तरं किश्चद्बह्मवादी चोद्यमाह । होत्रकाणां क्रियाः 'होत्र'-शब्देन विविक्षिताः । तासु 'अन्याः' काश्चित्कियाः 'उिन्यन्यः' शस्त्रयुक्ताः । 'अन्याः' इतराः क्रियाः 'अनुक्याः' शस्त्ररहिताः । मैत्रावरुणो ब्राह्मणाच्छंस्यच्छावाक इत्येतेषां त्रयाणां शस्त्रसद्भावादेतदीयाः क्रियाः 'उिन्थन्यः'; नेष्टृणोत्रादीनां शस्त्रराहित्यात्तदीयाः क्रियाः 'अनुक्याः' । एवं वैषम्ये स्पष्टे सिति 'अस्य' यज्ञस्य यज्ञमानस्य वा सम्बन्धिन्यः 'एताः' होत्राः सर्वाः 'उिन्थन्यः' शस्त्रयुक्ता भूत्वा 'समाः' वैषम्यरहिताः', अत एव 'समृद्धाः' सम्पूर्णाः कथं भवन्ति ? इति चोद्यम् ।।

पां. १३ [xxviii. ५] [होत्रकों के याज्या कथन के बाद] अब [परस्पर साम्य और वैषम्य के विषय में] ब्रह्मवादी प्रश्न करते हैं कि कुछ होत्र [अर्थात् होता आदि के द्वारा विवक्षित क्रियाएँ] उक्थ्ययुक्त [=शस्त्रयुक्त] होते हैं, किन्तु कुछ बिना उक्थ्य के हो [शस्त्ररहित] क्रियाएँ होती हैं [मैत्रावरुण, ब्राह्मणाच्छंसी और अच्छावाक—इन तीन की क्रिया शस्त्रसद्भाव के कारण उक्थयुक्त होती हैं; जब कि नेष्टा, पोता आदि नौ ऋत्विजों की क्रिया शस्त्ररहित होने से अनुक्य होती हैं] इस प्रकार के स्पष्टतः वैषम्य से इस [यज्ञ अथवा यजमान] के ये सभी होत्र शस्त्रयुक्त होकर कैसे बरावर और परिपूर्ण होते हैं ?

तस्योत्तरमाह—

यदेवैनाः संप्रगीर्यं होत्रा इत्याचक्षते, तेन समाः ॥ इति ।

'यदेव' यस्मादेव कारणाद् 'एनाः' मैत्रावरुणादिक्रियाः पोतृनेष्ट्रादिक्रियाश्च संप्रगीर्यं संभूय प्रकर्षेणोक्त्वा 'होत्रा'—इतिशब्देन याज्ञिका आचक्षते, तेन समाः । यथा लोके छत्र-युक्तान् तद्रहितांश्च संभूय च्छत्रिण इत्येकेनैव शब्देन व्यवह्रियन्ते । एवमत्रापि शस्त्रयुक्ता मैत्रावरुणादयः शस्त्ररहिताः पोतृनेष्ट्रादयश्च संभूयैकेनैव 'होत्रा'—शब्देन व्यवह्रियन्ते । अतः शस्त्रिमः समिष्याहारादशस्त्रिणामप्युपचरितं शस्त्रित्वम्, तेन होत्रकशब्दव्यवहारैक्येन समा भवन्ति, न चैतावता स्वामाविकं शस्त्रित्वशस्त्रत्ववैषम्यमपगच्छति ।।

१. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ३५३ । आश्व० श्री० ५.१०.१० । 'होत्रकाणां मध्य एते शस्त्रवन्तः । एतेषां शस्त्राणि मवन्तीत्यथः'—इति तत्र नारायणः । मैत्रावरुणः= प्रशास्ता ।

२. उक्थिन्यः = शस्त्रिण्यः । अत्र स्त्रीलिङ्गमविवक्षितम् । यद्वा, तदीयक्रियापरोऽयं निर्देशः, उक्थिन्य इति । होत्रिया पोत्रियेति — इति गोविन्दस्वामी ।

त्तीयाध्याये पञ्चमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यंविरचितभाष्यसिंहतम् : ९५५

उत्तर है कि जिस कारण [मैत्रावरुणादि क्रिया और पोतृनेष्ट्रादि क्रिया] दोनों ही याज्ञिकों द्वारा एक साथ 'होत्र' शब्द से अभिहित होती है। उसी [होत्रक शब्द व्यवहार] के कारण वे [क्रियाएँ] समान होती हैं; [जैसे लोक में छाते से युक्त और दिना छाते के भी एक साथ जाने वाले लोगों के प्रति 'छत्रिन्' शब्द से व्यवहार होता है] उसी प्रकार यहाँ भी दोनों को 'होत्र' शब्द से कहने के कारण वरावरी की क्रियाएँ हैं; अर्थात् इनमें वैषम्य नहीं है]।

तदेतद्वैषम्यं दर्शयति --

यदुविथन्योऽन्या होत्रा अनुक्था अन्यास्तेनो विषमाः ॥ इति ।
'उ' शब्दोऽपिशब्दार्थः । 'तेन' उक्थित्वानुक्थित्वधर्मद्वयेन विषमा अपि मवन्ति ॥
कुछ होत्रकों की क्रियाएँ उक्थ युक्त होती है और कुछ की उक्थरहित होती हैं।
इसी कारण वे विषम भी होती हैं।

सत्यिप वैषम्य औपचारिकोक्थित्वेन साम्यं यदुपपादितं तदुपसंहरति— एवमु हास्येता उक्थिन्यः सर्वाः समाः समृद्धा भवन्ति ॥ इति । इस प्रकार वे सभी क्रियाएँ उनके लिए उक्थ युक्त, समान और समृद्धि वाली होती हैं।

होत्रकेषु चोद्यान्तरमुद्भावयति—

अथाऽऽह शंसन्ति प्रातःसवने, शंसन्ति माध्यंदिने होत्रकाः, कथमेषां तृतीय-सवने शस्तं भवतीति ॥ इति ।

अग्निष्टोमे मैत्रावरुणब्राह्मणाच्छंस्यच्छावाकानां सवनद्वये शंसनं विह्तिम्; तदृष्टान्तेन तृतीयसवनेऽपि शंसनमपेक्षितम्, तच्च न विह्तिम्। तथा सित कथमेषां तृतीयसवने 'शस्तं मवति' शंसनं सिष्ट्यति ? इति चोद्यम् ॥

अब प्रश्न है कि [अग्निष्टोम में मैत्रावरुण, ब्राह्मणाच्छंसी और अच्छावाक आदि] होत्रक प्रातः सवन में शंसन करते हैं और [शंसन विहित होने से] मध्यन्दिनसवन में भी शंसन करते हैं तो [शंसन विहित न होने से] कैसे इनका शंसन तृतीयसवन में सिद्ध होता है ?

तस्योत्तरं दर्शयति-

यदेव माध्यंदिने द्वे द्वे सुक्ते शंसन्तीति बूयात् तेनेति ॥ इति ।

मैत्रावरुणस्य 'सद्यो ह जातो वृषभः कनीनः' इत्येकं सूक्तम् । 'एवा त्वामिन्द्र विज्ञन्'-इति द्वितीयम् । ब्राह्मणाच्छंसिनः 'इन्द्रः पूभिद्'-इत्येकं सूक्तम्, 'उदु ब्रह्मा-णीति' द्वितीयम् । अच्छावाकस्य 'भूयः इत्' इत्येकम्, 'इमामूब्विति' द्वितीयम् । एवमेते

१. ऋ० ३.४८।

२. ऋ० ४.१९।

**३. ऋ० ३.३४ ।** 

४. ऋ० ७.२३।

५. ऋ०६.३०।

६. ऋ० ३.३६।

९५६ : ऐतरेयब्राह्मणम्

ि २८.५ षष्टपञ्चिकायां

त्रयो माध्यंदिने सवने प्रत्येकं द्वे द्वे सूक्ते शंसन्ति । तत्रैकं माध्यंदिनसवनार्थम् । द्वितीयं तु तृतीयसवनार्थमित्युपचारेण तत्रापि शंसनं सिध्यतीत्युत्तरं ब्रूयात् ॥

जिस कारण से माध्यन्दिनसवन में [मैत्रावरण, ब्राह्मणाच्छंसी और अच्छावाक] दो-दो सूक्त का शंसन करते हैं, उसी [में एक माध्यन्दिन सवन के लिए और एक तृतीय सवन के लिए विहित होने] से [तृतीय सवन की सिद्धि हो जाती है]—इस प्रकार उत्तर देना चाहिए।

तेष्वेव चोद्यान्तरमुद्भावयति--

अथाऽऽह यद्द्वजुक्थो होता, कथं होत्रका द्वजुक्था भवन्तीति ॥ इति ।

'अथ' तृतीयसवने शंसनसंपादनानन्तरं पुनरिप ब्रह्मवादी चोद्यान्तरमाह । 'यद्' यस्मात्कारणाद्धोता 'द्वचुक्थः' द्वे उक्थे शस्त्रे यस्यासौ 'द्व्युक्थः' । प्रातःसवने आज्यप्रजे द्वे, माध्यंदिनसवने मरुत्वतीय-निष्केवल्ये द्वे, तृतीयसवने वैश्वदेवाग्निमारुते द्वे । एवं स्थिते होतृहद्यान्तेन होत्रकाणामप्युक्थद्वयोपतत्वमपेक्षितम् । न चोक्थद्वयं विहितमस्ति; अतस्तत् केन प्रकारेण सिध्यति ? इति चोद्यम् ॥

अब प्रश्न है कि जब होता का हो उक्थ [(i) प्रातःसवन में आज्य एवं प्रउग शस्त्र, (ii) मध्यन्दिनसबन में मरुत्वतीय एवं निष्केवल्य शस्त्र और (iii) तृतीय-सवन में वैश्वदेव एवं आग्निमारतशस्त्र] होता है तो [उक्य-द्वय विहित न होने के कारण] होत्रकों का उक्थ-द्वय कैसे सिद्ध होता है ?

तत्रोत्तरमाह—

यदेव द्विदेवत्याभियंजन्तीति ब्रूयात् तेनेति ॥ १३ ॥ इति ।

प्रस्थितयाज्यानां श्रूयमाणदेवतया संपाद्यमानदेवतया च 'द्विदेवत्यत्वम्'<sup>3</sup> । तादृशी-भिऋंग्मियंस्माद् यजन्ति । तेन द्विशस्त्रत्वम्, तत्रैका देवता याज्यार्था, इतरा द्वितीया शस्त्रार्थेत्येवमुक्तरं ब्रूयात् ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यं विरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये षष्ठ-पश्चिकायां तृतीयाध्याये (अष्टाविद्याध्याये) पश्चमः खण्डः ।। ५ ।। (१३) [१००]

जिस कारण से वे [प्रस्थित याज्याहुतियों में श्रूयमाण देवता इन्द्र से और संपाद्य-मान देवता ऋभु से समन्वित] देव-द्वय देवताक याज्या ऋचाओं से यजन करते हैं; उसी कारण [वे दो शस्त्रयुक्त अर्थात् एक ऋचा याज्या के लिए और दूसरी शस्त्र के लिए होती है]—इस प्रकार उत्तर देना चाहिए।

- ।। इस प्रकार अट्टाइसवें (तृतीय) अध्याय के पाँचवें खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ॥५॥
- १. सूचितञ्चेतत् सर्वमाश्वलायनेन 'होत्रकाणाम्'-इति कण्डिकायाम् । (द्र० आश्व० श्रौ० ५.१६)।
- २. आज्यप्रजगादीनि षट् शस्त्राणि इतः पूर्वम् ३५१-४९३ पृष्ठेषु द्रष्टव्याणि—(i) २.५.४, (ii) ३.१.१, (iii) ३.२.३, (iv) ३.२.१०, (v) ३.३.७, (vi) ३.३.४।
- ३. इन्द्रः श्रूयमाणदेवता, ऋमवश्र सम्पाद्यमानाः, द्र० इतः पूर्वम्, ९५०-९५३ पृ०।

तृतीयाध्याये षष्टः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविराचितभाष्यसहितम् : ९५७

### अथ घट्टः खण्डः

सर्वत्र होत्रकशब्दव्यवहारसाम्येन शस्त्ररहितानामप्युपचरितमुक्थित्वमित्युक्तम् । इदानीं प्रकारान्तरेण तेषामुक्थित्वं संपादयितुं प्रश्नमुद्भावयित—

अथाऽऽह यदेतास्तिल उक्यिन्यो होत्राः, कथमितरा उक्यिन्यो भवन्तीति ॥ इति ।

'अथ' मैत्रावरुणादीनां त्रयाणामुपचरितं द्वितीयग्रस्त्रसंपादनानन्तरं ब्रह्मवादी चोद्य माह । 'यद्' यस्मात्कारणाद् 'एताः' पूर्वोक्ताः 'होत्राः' मैत्रावरुणादीनां क्रियास्तिस्रः 'उक्थिन्यः' शस्त्रोपेताःः, तद्दृष्टान्तेन 'इतराः' पोत्रादीनां क्रिया अपि शस्त्रयुक्ता इति वक्तव्यम् । न चात्रशस्त्रं विहितस् । अतः कथमेता उक्थिन्यः ? इति प्रश्नः ।।

vi. १४ [xxviii. ६] [सर्वत्र 'होत्रक' शब्द व्यवहार साम्य से शस्त्ररिहत भी होत्रक उक्य युक्त कहे जाते हैं। इसी उत्तर को प्रकारान्तर से प्रश्न द्वारा संपादित करते हैं] अब ब्रह्मवादी प्रश्न करते हैं कि जिस कारण से इन [पूर्वोक्त मैत्रावरण आदि] तीन होत्रकों की क्रियाएँ शस्त्रयुक्त होती हैं; उसी प्रकार [पोता आदि] अन्य ऋत्विजों की [क्रियाएँ भी शस्त्र विहित न होने पर] कैसे उक्थयुक्त होती हैं?

तत्रोत्तरमाह—

आज्यमेवाऽऽग्नीध्रीयाया उनथं, मरुत्वतीयं पौत्रीयायै, वैश्वदेवं नेष्ट्रीयायै; ता वा एता होत्रा एवं न्यङ्गा एव भवन्ति ॥ इति ।

होतुः प्रातःसवने यत्प्रथमम् 'आज्यं' शस्त्रं तदेव 'आग्नीध्रीयायं', आग्नीध्रेण क्रिय-माणायाः क्रियायाः 'उनथं' शस्त्रम् । एवं मरुत्वतीयवैश्वदेवयोरिष योज्यम् । तथा सित ता एवताः 'होत्राः' होत्रकाणां क्रियाः 'एवम्' उक्तेन प्रकारेण 'न्यङ्गाः' तत्तिच्चह्ना एव मवन्ति । अग्निमाग्नीध्रो यजिति । आज्यशस्त्रं चाग्नेयम् । पोता मरुतो यजिति । मरुत्वतीये च मारुतानि सूक्तानि शंसित । 'अग्ने पत्नीरिहाऽऽवहेति' नेष्टा यजिति । तत्र 'देवानामुश्रतीः' इत्यत्र देवानामिति श्रवणमस्ति । एवं त्रयाणामप्याग्नीध्र-पोतृ-नेष्टृणा-माग्नेयत्व-मारुतत्व-वैश्वदेवत्व-चिह्नानि विद्यन्ते। तस्मादाज्यादिभिरुक्यैरितरेषामुन्यित्वम् ।।

[होता के प्रातःसवन में प्रथम] आज्यशस्त्र ही आग्नीध्र द्वारा की जाने वाली किया का शस्त्र है, मरुत्वतीयशस्त्र पोता द्वारा की जाने वाली किया का शस्त्र है और वैश्वदेवशस्त्र नेष्टा द्वारा की जाने वाली किया का शस्त्र है। इस प्रकार वही होत्रकों की कियाएँ उन-उन चिह्नों से युक्त ही होती हैं।

१-२,४. द्र॰ इतः पूर्वंम्, ९४०-९४१पृ० । ३. ऋ० १. २२. ९।

तेषामेव होत्रकाणामृतुयाजेषु कस्यचिद्विशेषस्य प्रश्नमवतारयति—— अथाऽऽह यदेकप्रैषा अन्ये होत्रका अथ कस्माद् द्विप्रैषः पोता, द्विप्रैषो

अथाऽऽह यदेकप्रेषा अन्ये होत्रका अथ कस्माद् द्विप्रषः पाता, द्विप्रष नेष्टेति ॥ इति ।

प्रैषसूक्तं ये ये प्रैषा उक्ताः, तेषु प्रैषेषु एकंक एव प्रेषो नेष्टृ पोतृ-व्यतिरिक्तानां होत्रकाणाम्, पोतुर्नेष्टुश्च द्वौ द्वौ प्रैषौ । तथा च यज्ञसंप्रदायिदः पठिन्त — 'हो-पो-नेऽग्नीद्-ब्रा-प्र-हो-पो-ने-ऽच्छा-ऽघ्वर्यु-गृहपतीति च' इति । अस्यायमर्थः — तत्र नाम्नामाद्याक्षरेणैते क्रतुपुरुषा निर्दिश्यन्ते । तथा च होता, पोता, नेष्टा, आग्नीध्रः, ब्राह्मणाच्छंसी, प्रशास्ता, होता, पोता, नेष्टा,ऽच्छावाकः, अघ्वर्युंगृंहपतिश्च क्रमेणोक्ताः । एतेषां प्रैषसूक्ते द्वादश प्रैषाः क्रमेण सन्ति । तथा सित पोतुर्द्वितीयोऽष्टमश्च द्वौ प्रैषौ; नेष्टुस्तृतीयो नवमश्च द्वौ प्रैषौ । 'होता यक्षन्त्वे द्विणोदां पोत्रादृतुभिरिति' दितीयः, एतौ द्वौ पोतुः प्रैषौ । 'होता यक्षद्वे द्विणोदां पोत्रादृतुभिरिति' द्वितीयः, एतौ द्वौ पोतुः प्रैषौ । 'होता यक्षद् ग्रावो नेष्टा' इत्येकः । 'होता यक्षद्वे द्विणोदां नेष्ट्रात् द्वितियः । एतौ द्वौ नेष्टुः प्रैषौ । इतरेषामाग्रीध्राच्छावाकादी-नामेकंक एवं प्रैषः । तथा सित पोतृ-नेष्ट्रोः द्विः प्रैषत्वे कि कारणम् ? इति प्रकाः ।

अब ब्रह्मवादी [उन्हीं होत्रकों के ऋतुयाज के विषय में] प्रश्न करते हैं कि जब अन्य होत्रकों के लिए एक बार प्रैष किया जाता है, तो पोता एवं नेष्टा के लिए क्यों दो बार प्रैष [आदेश] किया जाता है ? [यस्तुतः प्रैष सूक्त में क्रमशः बारह प्रैष होते हैं—१. होता, २. पोता, ३. नेष्टा, ४. आग्नोध्न, ५. बाह्मणाच्छंसी, ६. प्रशास्ता, ७. होता, ८. पोता, ९. नेष्टा, १०. अच्छावाक, ११. अध्वर्यु और १२ गृहपित । इन द्वादश प्रैषों में पोता और नेष्टा के लिए दो बार प्रैष क्यों किया गया ? यही प्रश्न हैं]।

तस्योत्तरमाह—

यत्रादो गायत्री सुपर्णो भूत्वा सोममाहरत्, तदेतासां होत्राणामिन्द्र उक्थानि परिलुप्य होत्रे प्रददौ; यूयं माऽभ्यह्वयध्वं, यूयमस्यावेदिष्टेति, ते होचुर्देवा

१. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ५७० 'ऋतुयाजाः षळृचः'-इति ।

२. अस्ति पश्चाब्यायात्मक ऋक्परिशिष्टः । तत्र पश्चमः प्रैषाध्यायः । स एव 'प्रैष-सामाम्नायः'-इति, प्रैषग्रन्थः-इति चोच्यते । तिस्मिश्च पश्च सूक्तानि । तदीय-पश्चमे सूक्ते सुत्यायां सवनीय प्रैषा उक्ताः । तत्रैवेत्यर्थः । आश्वलायनेनाष्युक्तम्— 'ऋतु-याजैश्वरन्ति, तेषां प्रैषाः, पश्चमं प्रैषसूक्तम्'— इति आश्व० श्रौ० ५.१०.१-३ । प्रैषसमाम्नाये यत् पश्चमं प्रैषसूक्तं तदेषां प्रैषा भवन्ति'-इति तद्वृक्तिः ।

३. प० ५. ५. १०। ४. प० ५. ५. १६। ५. प० ५. ५. ११।

६. प० ५. ५. १७।

Digitized by Madhuban Trust, Delhi

तृतीयाध्याये षष्टः खण्डः ] श्रीयत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ९५९

वाचेमे होत्रे प्रभावयामेति, तस्मात्ते द्विप्रैषे भवत ऋचाऽन्नीध्रीयां प्रभाव-यांचक्रुस्तस्मात् तस्यैकयर्चा भूयस्यो याज्या भवन्ति ॥ इति ।

'यत्र' यस्मिन् काले 'अदो' गायत्री त्रिष्वपि च्छन्दः सु या शौर्ययुक्ताऽभूत् । असौ गायत्री सुपर्णो भूत्वा चूलोकात् सोममाहरत्'—सोऽयं वृत्तान्तः पूर्वमेवमाम्नातः । 'तत्' तस्मिन् काले केनापि निमित्तेन क्रुद्ध इन्द्र 'एतासां' होत्राणाम् 'उक्थानि' शस्त्राणि परिलुप्य होत्रे प्रददौ । होत्राशब्द: स्त्रीलिङ्गोऽपि पुरुषान् होत्रकानिमधत्ते । पोतृ-नेष्टाग्नी-श्राणां होत्रकाणामाज्य-मरुत्वतीय-वैश्वदेव-शस्त्राणि पूर्वमासन्, तानि क्रद्ध इन्द्रस्तेभ्यो निवार्यं दत्तवान् । ततो होता प्रतिसवनं शस्त्रद्वययुक्तो वभूव । गायत्र्या सोमेऽपहृते सति शोकामिभूतमिन्द्रं सान्त्वयितुमृत्विजामिमानिन्यो देवताः सर्वा उपतस्थिरे । पोतनेष्टाग्नी-ध्रदेवतास्तु नाऽऽगताः। तदिदं कोपकारणम्। स च कुपित इन्द्रः शस्त्राणि निवार्य पुनरप्येवमुवाच, —हे गर्वाधिकाः पोत्रादयो यूयं 'माऽभ्यह्वयव्यम्' 'शोंसावोम्' इत्याह्वान-मिप मा कुरुत, दूरे युष्माकं शस्त्राणि; यतो यूयम् 'अस्य' भम सान्त्वनं 'मा अवेदिष्ट' न ज्ञातवन्तः । निषेधार्थो मा-शब्दोऽत्रानुवर्तनीयः । 'इति'-एविमन्द्रेणोक्ते सित तत्समीप-वर्तिनः' 'ते' देवा इन्द्रं संप्रार्थ्यवमूचः, — 'इमे होत्रे' एती पोतृनेष्टारौ शस्त्रश्चन्यावितभीतौ येनकेनापि प्रकारेणानुग्रहणीयौ । तस्माच्छस्त्राभावेऽपि 'वाचा' अधिकप्रैषरूपया 'प्रभावयाम' प्रकर्षण भावितौ तोषितौ करवामेति । 'तस्मात्' कारणात् 'ते' होत्रे 'द्विप्रैषे भवतः' तौ होत्रकौ पोतृनेष्टारौ प्रैषद्वययुक्तो भवतः । तथैव 'आग्नीध्रीयाम्' अग्नीध्रक्रियाम् 'ऋचा' कयाचिदधिकया 'प्रभावयांचक्रुः' प्रभूतां कृतवन्तः । यस्मादेवं 'तस्मात्', 'तस्या' आग्नीघ्र-स्यैकयची याज्या 'भूयस्योः' अत्यन्तमधिका भवन्ति । सप्तानामपि होत्रकाणां प्रस्थित-याज्यास्तिस्न एव भवन्ति । आग्नीध्रस्य 'ऐभिरग्ने सरथम्'-इत्येषा<sup>२</sup> अधिका । सा च पाल्नीवतग्रहवर्तिनी<sup>3</sup>। तथा च संप्रदायविद आह:—

"तिस्रः प्रस्थितयाज्यास्तु सप्तानामभवन् खलु । आग्नीध्रस्तिमृभिः सार्धमैभिरग्ने चतुर्थ्यभूत् ॥" इति ।

यद्यप्याग्नीध्रविषये ब्रह्मवादिना प्रश्नो न कृतः, तथाऽपि पोतृ-नेष्टृभ्यां समानयोगक्षेम-त्वेन तद्वृत्तान्तोऽप्यभिहितः ॥

१. द्र० इतः पूर्वम्, ३.३.१, २ (४७१-४७६ पृ०)

マ. 雅の 3.年.91

३. 'पात्नीवतस्य यजत्यैभिरग्ने सरथं याह्यर्वाङित्युपांश्वेव —आश्व० श्रौ० ५.१९.१७ उपांश्वेत्यवधारणं तेषामुच्चैः संप्रैषेऽप्युपांश्वेव यष्टव्यमित्येवमर्थम् – इति तद्वृत्तिः ।

४. कारिकेयं षड्गुरुशिष्यस्य।

९६० : ऐतरेयब्राह्मणम्

जब गायत्री ने वहां सुपणं होकर सोम का [स्वगंलोक से] आहरण किया तब इन्द्र ने [कुद्ध होकर] इन दोनों होत्रकों के शस्त्र काट कर होता को दे दिए। [वस्तुतः सोम के अपहरण के बाद जब इन्द्र शोकाभिभूत हुए तब सभी ऋित्वजों के अभिमानिनी देव उन्हें सान्त्वना देने आए। किन्तु पोता, नेष्टा एवं आग्नीध्र के अभिमानी देव नहीं आए। इसीलिए कुद्ध होकर इन्द्र ने उनके शस्त्र काट कर होता को दे दिए। उन कुपित इन्द्र ने पुनः कहा —हे गर्वाधिक पोता आदि] तुम सब ['शोंसावोम्' से] आह्वान भी न करो। [शस्त्र तुमसे दूर रहें क्योंकि] तुम सब मेरी इस [सान्त्वना] को नहीं जानते हो। तब उन देवों ने कहा—'इन दोनों [पोता एवं नेष्टा] को [किसी प्रकार अनुग्रह करके शस्त्राभाव में भी प्रेष रूप अधिक] वाणी से प्रकृष्ट रूप से सन्तुष्ट करें।' इसलिए वे दोनों होत्रक प्रेष-द्वय युक्त हुए। उसी प्रकार आग्नीध्र की किया में भी एक ऋचा बढ़ा दी। क्योंकि ऐसा है इसीलिए उस आग्नीध्र की याज्या ऋचाएँ एक ऋचा बढ़ा दी। क्योंकि ऐसा है इसीलिए उस आग्नीध्र की याज्या ऋचाएँ एक ऋचा से ही बहुत अधिक हो जाती हैं।

होत्रकविषये प्रश्नान्तरमुद्भावयति—

अथाऽऽह यद्धोता यक्षद्धोता यक्षदिति मैत्रावरुणो होत्रे प्रेष्यत्यथ कस्माद-होतृभ्यः सद्भ्यो होत्राशंसिभ्यो होता यक्षद्धोता यक्षदिति प्रेष्यतीति ॥ इति । अथ द्विप्रैषत्वनिमित्तकथनानन्तरं ब्रह्मवादिनां प्रश्नमाह । 'मैत्रावरुणः' सर्वेषां होत्रादीनां प्रेषकर्ता । स च प्रैषसूक्तगतेषु सर्वेष्विप मन्त्रेष्वादौ 'होता यक्षद्' इत्येव तत्र तत्र पठित । तत्र 'होत्रे' होतृकार्यार्थं तेन मन्त्रेण यत् प्रेष्यित, तद्युक्तं मन्त्रादाववस्थितस्य होतृशब्दस्य तद्वाचकत्वात्; ये तु 'अहोतारः' होतृब्यितिरिक्ताः सन्तो 'होत्राशंसिनः' होत्रार्थ होमस्तमाशंसिन्त, तेषां 'होतृ'नामरिहतानां प्रेषेषु तत्र तत्र 'होता यक्षद्'—इति 'कस्माद्' कारणाद्धोतृशब्दं प्रयुङ्क्ते ? इति प्रश्नः ॥

१. 'You have called to me; You have Known this.'—इति कीथमहोदयः।

२. 'तेन तेनैव प्रेषितः प्रेषितः स स यथाप्रैपं यजति'-इति आश्व० श्रौ० ५.८.४।

३. तद्यथा—१. होता यक्षद्'''होतर्यंज। २. होता यक्षद्'''पोतर्यंज। ३. होता यक्षद्'''नेष्टर्यंज। ४. होता यक्षद्'''अग्नीद् यज। ५. होता यक्षद्'''प्रहात्यंज। होता यक्षद्'''प्रशास्तर्यंज। ६. होता यक्षद्''''प्रशास्तर्यंज। ६. होता यक्षद्''''अच्छावाक् यज। पोतर्यंज। ८. होता यक्षद्''''अच्छावाक् यज। १०. होता यक्षद्''''अच्चर्यं यजतम्। ११. होता यक्षद्'''''गृहपते यज।'—इति प० ५.५.९-२०।

४. 'होम:-इति आ० मुद्रितपाठ:।

Digitized by Madhuban Trust, Delhi तृतीयाच्याये षष्टः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ९६१

अब ब्रह्मवादी [उन्हीं होत्रकों के विषय में पुनः] प्रश्न करते हैं—जब मैत्रावहण होता को प्रेष करता है कि 'होता यक्षत्' 'होता यक्षत्' (होता याज्या पाठ करे, होता याज्या का पाठ करे), तो वह जो होता नाम वाले नहीं है उनको 'होता यक्षत्' 'होता यक्षत्' (होता याज्या का पाठ करे, होता याज्या का पाठ करे)—इस प्रकार होताशिसयों [=होस की आशंसा करने वाले] को क्यों प्रेष करता है ?

तस्योत्तरमाह—

प्राणो व होता, प्राणः सर्व ऋत्विजः, प्राणो यक्षत्, प्राणो यक्षदित्येव तदाह ॥ इति ।

योऽयं मुख्यो होता, स प्राणस्वरूप एव; मृतदेहस्य होतृत्वामावात् । तथाऽन्येषामिष सर्वेषामृत्विजां प्राणस्वरूप एव । तथा सित प्राणिविवक्षया प्रयुक्तो होतृश्वव्दः सर्वेषूपपद्यते । 'होता यक्षद्धोता यक्षद्'—इत्युक्ते 'प्राणो यक्षत् प्राणो यक्षद्' इत्येव मैत्रावरुणो बूते । तस्माद् युक्तः सर्वेषु होतृशब्दप्रयोगः ॥

[उत्तर] जो [वस्तुतः मुख्य] होता है वह [मृत देह के होतृत्वाभाव के कारण] प्राण स्वरूप है, और सभी ऋत्विज भी प्राण स्वरूप हैं। इस प्रकार ['प्राण' की ही विवक्षा से 'होतृ' शब्द का प्रयोग होने से मैत्रावरुण] वस्तुतः उत ['होता यक्षत्', 'होता यक्षत्'] से 'प्राणो यक्षत्', 'प्राणो यक्षत्' (प्राण याज्या का पाठ करें, प्राण याज्या का पाठ करें) ही कहता है। [अतः 'होतृ' शब्द का प्रयोग युक्तियुक्त है]।

उद्गातृविषये प्रश्नोत्तरे दशंयति —

अथाहास्त्युद्गातॄणां प्रैषा३ः, नाँ३ इति । अस्तीति बूयाद्; यदेवैतत्प्रशास्ता जपं जित्वा स्तुध्विमत्याह, स एषां प्रैषः ॥ इति ।

होत्रादयो मैत्रावरुणेन प्रेषिताः स्वस्वन्यापारं कुर्वन्तीति तद्दृष्टान्तेनोद्गातृणामिप प्रेषितत्वं युक्तम्, न चोद्गातृप्रेषाः प्रेषस्के समाम्नाताः, तस्मादेषां प्रेषोऽस्ति न वेति संशयः। प्लृतिद्वयं विचारार्थम् । नकारस्य सानुनासिकत्वं छान्दसम् । अत्र प्रेषोऽस्तीत्येवमुत्तरं त्रूयात् । प्रकर्षण सर्वानृत्विजः 'शास्ति' प्रेषमन्त्रेण तत्तद्व्यापारे प्रवर्तयतीति 'प्रशास्ता' मैत्रावरुणः । स च 'स्तुतदेवेन सवित्रा' इत्यादिमन्त्रज्ञणं जिपत्वा, अनन्तरं 'स्तुव्विमिति' यदेवैतद्वचनं प्राह, स एव 'एषाम्' उद्गातॄणां प्रेषः ।।

१. 'अणोऽप्रगृह्यस्यानुनासिकः'—इति पा० सू० ८.४.५७।

२. 'मित्रावरुणो प्रशास्तारो प्राशस्त्रात्'—इति कात्या० श्रो० ९.८.१० । अत एव ऋत्विङ्नामपरिगणनसूत्रेषु प्रशास्तेति न दृश्यते, दृश्यते मैत्रावरुण इति—आश्व० श्रो० ४.१.६; कात्या० श्रो० ७.१.६; आप० श्रो० १०.१.९ ।

३. 'मन्त्रं जपन्'—इति वा पाठः।

अब ब्रह्मवादी [उद्गाता के विषय में] प्रश्न करते हैं—[प्रैषसूक्त में उद्गाता के लिए प्रेष समाम्नात नहीं हैं तो] क्या [मैत्रावरण द्वारा प्रेषित] प्रेष उद्गाता के लिए भी हैं; अथवा नहीं ? हाँ, हैं—ऐसा उत्तर देना चाहिए। क्योंकि यह [सभी ऋत्विजों को अपने-अपने व्यापार में प्रेष मन्त्र से प्रवर्तन करने वाला प्रशास्ता अर्थात्] मैत्रावरण ['स्तुत देवेन सिवत्रा' आदि] मन्त्र को जप करके कहता है 'स्तुष्वम्' (तुम स्तुति करो) [इस प्रकार यह जो वचन कहता है] वही इन [उद्गाताओं] के लिए प्रेष है।

अच्छावाकविषये प्रश्नोत्तरे दर्शयति-

अथाहास्त्यच्छावाकस्य प्रवरा३ः, नाँ३ इति । अस्तीति जूयाद्, यदेवैन-मध्वर्युराहाच्छावाक वदस्य यत्ते वाद्यमित्येषोऽस्य प्रवरः ।। इति ।

अच्छावाकव्यतिरिक्तानां वषट्कतृ णां 'प्रवरः' प्रकर्षण वरणमस्ति । तथा च सूत्रकार आह— 'प्रवृत्ताहुतीर्जुह्वित वषट्कर्तारोऽन्येऽच्छावाकात्' इति । सूत्रान्तरेऽप्येव-मुक्तम्— 'यथा प्रवृतं प्रवृतहोमो जुहोति' इति । अतोऽन्येषां प्रवरसद्भावोऽवगतः, अच्छावाकस्य नावगतः, न्यायेन त्वितरदृष्टान्तेन प्रवरोऽपेक्षितः, अतोऽस्ति न वेति संशयः । तत्रास्तीत्युत्तरं ब्रूयात् । यद्यप्यन्येषामिव स्पष्टः प्रवरो नास्ति, यथाऽपि पुरोडाशशकलं प्रत्तिमलामिवोद्यम्याऽऽसीनमच्छावाकम्, अच्छावाक ! यत्ते तव 'वाद्यं' वक्तव्यमस्ति तद् वदस्वेति, सोऽयमच्छावाकसंबोधनेन प्रवरसमानत्वात् प्रवर इत्युच्यते ।।

अब ब्रह्मवादी [अच्छावाक के विषय में] प्रक्त करते हैं—क्या अच्छावाक का कोई चयन [= प्रवर, प्रकृष्ट रूप से वरण] है, अथवा नहीं ? 'हाँ है।'—ऐसा उत्तर देना चाहिए। क्योंकि अध्वर्यु उससे कहता है—'हे अच्छावाक! जो कुछ तुम्हारा वरणीय हो उसे कहो।' यही इस [अच्छावाक] का प्रवर है।

इत्थमग्निष्टोमसंस्थे होत्रकविषयव्यापारं परिसमाप्याधुनोक्थसंस्थेष्वहःसु प्रश्नोत्तरे दर्शयति—

अथाह यदैन्द्रावरुणं सेत्रावरुणस्तृतीयसवने शंसत्यथ कस्मादस्याऽऽग्नेयौ स्तोत्रियानुरूपौ भवत इत्यग्निना वै मुखेन देवा असुरानुक्थेभ्यो निर्जघ्नु-स्तस्मादस्याऽऽग्नेयौ स्तोत्रियानुरूपौ भवतः ॥ इति ।

१. आश्व० श्रौ० ५.३.१२।

२. (i) 'प्रवृतः प्रवृतः'—इति आ० मुद्रितपाठः । किन्तु सूत्रे तु न दृश्यते । (ii) यथा प्रवृतमिति । प्रथमं होता १, ततोऽव्वर्युः २, ततः प्रतिप्रस्थाता ३, प्रशास्ता ४, ब्राह्मणाच्छंसी ५, पोता ६, नेष्टा ७, आग्नीझः ८ यजमान इति' च तट्टीकायां याज्ञिकदेवः । ३. कात्या० श्रौ० ९.८.१६ ।

४. तथाहि सूत्रम्—'पुरोडाशहगलं प्रत्तमिडामिवोद्यम्याच्छावाक वदस्वेत्युक्तोऽच्छा वो अग्निमवस इति तृचमन्वाह'—इति आश्व० श्रौ० ५.७.२ ।

तृतीयाध्याये षष्टः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यंविरचितभाष्यसहितम् : ९६३

'अथ' अच्छावाकप्रवरसंपादनानन्तरं ब्रह्मवादी प्रश्नमाह । मैत्रावरुणस्तृतीयसवने 'इन्द्रावरुणा युवम्'—इत्यादिकमैन्द्रावरुणं सूक्तं शंसित । तस्य शस्त्रादौ 'एह्यू —इत्याग्नेयः' स्तोत्रियः, 'आग्निरगामीत्याग्नेयोऽनुरूपः³, तदेतद् व्यधिकरणत्वाद् अयुक्तम् । ऐन्द्रा-वरुणाभ्यां स्तोत्रियानुरूपाभ्यां भवितव्यम् ? इति प्रश्नः । अग्निनेत्यादिना तस्योत्तरम् । यदा देवा असुरानुक्येभ्यो 'निर्जवनुः' निःशेषेण हतवन्तः, दूरेऽपसारितवन्तः, तदानीमग्निः 'मुखं' प्रधानभूतं कृत्वा तन्मुखेन निःसारितवन्तः । एतच्च 'अग्निष्टोमं वै देवा अश्रयन्त' इत्यादौ विस्पष्टमुदीरितम् । 'तस्मात्' असुरिनःसारणेऽग्नेर्मुख्यत्वादाग्नेयौ स्तोत्रियानुरूपौ युक्तो ।।

[इस प्रकार 'अग्निष्टोम संस्था' में होत्रकों के विषयों का कथन करके अब 'उक्थ-संस्था के अहः' के विषय में प्रश्त-उत्तर करते हैं]—अब ब्रह्मवादी प्रश्त करते हैं— मैत्रावरण तीसरे सवन में जब इन्द्र और वरुण के सूक्त का शंसन करता है तब अग्नि-देवताक स्तोत्रिय और अनुरूप क्यों पढ़े जाते हैं? [उत्तर] वस्तुतः देवों ने अग्नि को ही मुख्य बनाकर असुरों को उक्थों से निकाल दिया। तब इसी [असुर निःसारण में अग्नि के मुख्यत्व] के कारण अग्नि-देवताक स्तोत्रिय और अनुरूप पढ़े जाते हैं।

ब्राह्मणाच्छंस्थच्छावाकविषये प्रश्नोत्तरे दर्शयति--

अथाऽऽह यदैन्द्राबार्हस्पत्यं बाह्मणाच्छंसी तृतीयसवने शंसत्यैन्द्रावैष्णव-मच्छावाकः, कथमेनयोरैन्द्राः स्तोत्रियानुरूपा भवन्तीतीन्द्रो ह स्म वा असुरानुक्थेभ्यः प्रजिगायः सोऽब्रवीत् कश्चाहं चेत्यहं चाहं चेति ह स्म देवता अन्ववयन्तिः, स यदिन्द्रः पूर्वः प्रजिगाय, तस्मादेनयोरैन्द्राः स्तोत्रियानुरूपा भवन्तिः, यद्वहं चाहं चेति ह स्म देवता अन्ववयुस्तस्मान्नानादेवत्यानि शंसतः ॥ १४ ॥ इति ।

तृतीयसवने ब्राह्मणाच्छंसिनः 'प्र मंहिष्ठाय' – इत्येन्द्रावार्हस्पत्यं श्वास्त्रम् । तस्यादौ स्तोत्रियानुरूपावेन्द्रौ — 'वयमु त्वेति' स्तोत्रियः, 'यो न इदम्' इत्यनुरूपः । तथाऽच्छा-वाकस्य 'ऋतुर्जनित्री' इत्यादिकमेन्द्रावेष्णवं शस्त्रम् । तस्यादावेन्द्रौ स्तोत्रियानुरूपौ, — 'अधा हीन्द्र गिवंणः' इति स्तोत्रियः 'इयन्त इन्द्र गिवंणः' इत्यनुरूपः । तदेतद् वे वैयधिकरण्यमुपजीव्य पूर्ववत्प्रश्नः । इन्द्रो हेत्यादिकमुत्तरम् । इन्द्रः स्वयम् 'उन्वेभ्यः' शस्त्रेभ्यः सकाशाद् असुरान् 'प्रजिगाय' प्रकर्षण जितवान् 'प्राद्रावयदित्यर्थः । तदानीमिन्द्र इतरान्

१. 短の ७.८२ । २. 短の ६.१६.१६-१८ । ३. 死の ६.१६.१९-२१ ।

४. द्र० इतः पूर्वम्, ५६५ पृ०। ५. ऋ०१.५७।

<sup>€、</sup> 雅○ ८.२.१६-१८। 6、 雅○ ८.२१.९-१०। ८. 雅○ २.१३।

९. ऋ०८.९८.७-९। १०. ऋ०८.१३.४-६।

देवान् प्रति सहायमपेक्षमाणो युष्माकं मध्ये कश्चाहं चोभौ युद्धार्थं गच्छाव इत्यव्रवीत् । तदानीं देवानां मध्य एकैकोऽहं चाहं च तव सहायभूत इत्युक्तवा देवतास्तिमिन्द्रम् 'अन्वव-यन्ति' तस्य पृष्टतो गच्छन्ति । यस्मात् स इन्द्रः सर्वेषां देवानां मध्ये स्वयं पूर्वगामी सन्नस्रान् प्रजिगाय 'तस्मात्' 'एनयोः' ब्राह्मणाच्छंस्यच्छावाकशस्त्रयोरप्यैन्द्राः स्तोत्रियानु-रूपा युज्यन्ते । 'यद्' यदप्येतदस्ति, अहं चाहं च तव सहायभूत इति ब्रुवत्यो देवता इन्द्रम् 'अन्ववयुः' अन्वगच्छन् । 'तस्मात्' कारणाद्देवतान्तराणामपीन्द्रवत् पूज्यत्वात् नाना-देवताकानि सुक्तानि ब्राह्मणाच्छंस्यच्छावाकौ शंसतः ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते साधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये षष्ठ-पश्चिकायां तृतीयाध्याये (अष्टाविशाध्याये) षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ (१४) [१०१]

अब ब्रह्मवादी ब्राह्मणाच्छंसी और अच्छाबाक के विषय में प्रश्न करते हैं कि जब ब्राह्मणाच्छंसी तृतीय सवन में इन्द्र और बृहस्पति देवताक शस्त्र का शंसन करता है और अच्छाबाक इन्द्र और विष्णु देवताक तो इन दोनों के लिए [ततीय सवन में] स्तोत्रिय और अनुरूप इन्द्र-देवताक कैसे होते हैं ? [उत्तर] इन्द्र ने असुरों को उक्थ्यों से निकाल दिया । उन्होंने देवों से कहा—कीन हमारे साथ [युद्ध के लिए चलेगा] ? देवों ने 'मैं' और 'मैं' [आपका सहायक होऊँगा—ऐसा कहते हुए] उन इन्द्र का अनुसरण किया। उन इन्द्र ने क्योंकि देवों के मध्य प्रथमतः पूर्वगामी होकर असुरों को प्रकृष्ट रूप से जीता इसलिए इन दोनों के स्तोत्रिय और अनुरूप इन्द्र-देवताक होते हैं, और वहाँ क्योंकि 'मैं' [साथ चलूँगा] और 'मैं' [साथ चलूँगा] ऐसा कहते हुए देवताओं ने उनका अनुसरण किया, इसलिए वे ऋत्विज नानादेवताक शंसन करते हैं।

।। इस प्रकार अट्टाइसर्वे (तृतीय) अध्याय के षष्ठ खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ॥६॥

### अथ सप्तमः खण्डः

अथ तेषामेव शस्त्राणां छन्दोदैवतविषये प्रश्नोत्तरे दशैयति—

अथाह यद्दैश्वदेवं वै तृतीयसवनमथ कस्मादेतान्येन्द्राणि जागतानि सूक्तानि त्तीयसवन आरम्भणीयानि शस्यन्त इतीन्द्रभेवैतैरार्ध्य यन्तीति ब्यादथो यज्जागतं वै तृतीयसवनं तज्जगत्काम्यैव; यद्यात्क चात अध्वं छन्दः शस्यते, तद्ध सर्वं जागतं भवत्येतानि चेदैन्द्राणि जागतानि सुक्तानि त्तीय-सवन आरम्भणीयानि शस्यन्ते ॥ इति ।

'अथ' इन्द्रावरुणादिशस्त्रेष्वेन्द्रस्तोत्रियानुरूपवर्णनानन्तरं ब्रह्मवादी प्रश्नमाह। तृतीयसवनं वैश्वदेवं बहुदेवताकं यस्मात्तस्माद्वैश्वदेवान्येव सूक्तानि तत्रोचितानि । अथैवं सित तानि परित्यज्य कस्मात् कारणादेतान्यारम्भणीयानि सुक्तान्यैन्द्राणि शस्यन्ते ? सित चैन्द्रस्वे त्रिष्टुमो युक्तत्वात् तत्पिरित्यागेन जागतानि कस्माच्छस्यन्ते ? 'चर्षणीधृतिमिति' मैत्रावरणस्य सूक्तम् । 'प्र मंहिष्टायेति' ब्राह्मणाच्छंसिनः सूक्तम् । 'ऋतुर्जनित्री' इत्यच्छा-वाकस्य सूक्तम् । एतेषु सूक्तेष्वेन्द्रप्रश्नोत्तरमुच्यते । ऐन्द्रत्वे सत्येतैः सूक्तेरिन्द्रमेवारम्य प्रवृत्ता मवन्ति । इन्द्रो हि प्रारव्धस्याविष्नेन समाप्तिकारीत्युक्तरं ब्रूयात् । 'अयो' अपि च् त्रिष्टुप्परित्यागेन जागतसूक्तमिति यदस्ति, तत् नृतीयसवनस्य जागतत्वात् 'जगत्कामयैव' जगत्कामनयैव प्रवृत्तिः कृता मवति । अपि च तथा सत्यत अर्ध्वमन्यदपि यिक्तिचच्छन्दः शस्यते. तत्सवं जगतीछन्दस्कमेव संपद्यते ।।

vi. १५ [xxviii. ७] अब [उन्हों शस्त्रों के छन्द और देवता के विषय में] बह्मवादी प्रश्न करते हैं—जब तृतीय सदन वैश्वदेव-देवताक है तो [वैश्वदेव से सम्बन्धित सक्तों को छोड़कर] क्यों तृतीय सदन के आरम्म में इन्द्र-देवताक एवं [इन्द्र के योग्य त्रिष्टुप् छन्द को छोड़कर] जगती छन्दस्क सक्तों का शंसन करते हैं ? उत्तर—वस्तुतः वे इसका आरम्भ इन्द्र से ही करके आगे बढ़ते हैं [क्योंकि इन्द्र सभी विघ्नों को हटाकर कार्य को पूर्ण करने वाले हैं]—ऐसा कहना चाहिए; और फिर [जो त्रिष्टुप् छन्द को छोड़कर जगती छन्दस्क सूक्त कहा है वह तृतीय सदन के जगती से सम्बन्धित होने के कारण जगत् की कामना से ही प्रवृत्ति की गई है और इस प्रकार इसके बाद दूसरे भी जो कुछ छन्द शंसित होते हैं वह सभी जगती छन्दस्क ही हो जाते हैं।

आरम्भणीयानामैन्द्राणां सूक्तानां जागतत्वाद् यस्य च्छन्दोन्तरस्य जागतत्वं संपद्यते, तच्छन्दोन्तरं दर्शयति —

अथैतत् त्रेष्टुभमच्छावाकोऽन्ततः शंसति, सं वां कर्मणेति; यदेव पनाय्यं, कर्म, तदेतदभिवदति ॥ इति ।

आरम्भणीयशंसनादूद्वंमच्छावाकः 'अन्ततः' शस्त्रस्यान्ते 'सं वां कर्मणा' इत्येतत् सूक्तं ' त्रिष्टुष्छन्दस्कं शंसेत् । अत्रेन्द्राविष्णू संबोध्य 'वां' युवामनेन कर्मणा 'संहिनोमि' सम्यक् प्रीणयामि, इत्येतदुच्यते । तस्य च कर्मशब्दस्यार्थो यदेवेत्यादिनाऽभिधीयते । पनितधातुः

 <sup>₹.</sup> ऋ○ ३.५१ ।
 ₹. ऋ○ १.५७ ।
 ३. ऋ. २.१३ ।

४. (1) 'जगत् = जगती, तत् = सा, काम्या = श्रद्धेया; कामेः कर्मणि यत्रष्टाप्, एव = स्फुटम्'-इति षड्गुरुशिष्यः। (ii) तु० कौ० ब्रा० ३०.२,३; द्र० वैता० ३२.३५। (iii) The form 'jagatkāmyā' is very abnormal; mitrakṛtyā in AB. iii. 4.6 is not probably a parallel, but bhūyaskāmyā occurs in a kaṇva passage of the ŚB, cited by Eggeling, SBE. xxvi. 42, n.2. इति कीथमहोदयः।

५. ऋ०६.६९।

स्तुत्यर्थे वर्तते । 'पण व्यवहारे स्तुती च, पन चेति' वैयाकरणैर्धातुषु पठचमानत्वात् । तथा सति 'पनाय्यं' स्तुत्यं सोमपानास्यं कर्मं; तदयं मन्त्रोऽभिवदति ।।

इस [आरम्भणीय शंसन] के बाद [शस्त्र के] अन्त में अच्छावाक 'सं वां कर्मणा' आदि त्रिष्टुप् छः दस्क सूक्त का शंसन करता है। [यहाँ इन्द्र और विष्णु को संबोधित करके 'तुम दोनों को इस कर्म से सम्यक् रूप से प्रसन्न करता हूँ'—यह] जो कहा है वहाँ 'कर्म' से ताल्पर्य 'सोमपान की प्रशंसा' से है।

सं वां कर्मणेत्येतत्प्रथमपादस्य पूर्वभागं व्याख्यायोत्तरमागमनूद्य व्याचष्टे— समिषेत्यन्नं वा इषोऽन्नाद्यस्यावरुद्धचे ॥ इति ।

'इषा' अन्नेन 'युवाम्' इन्द्राविष्णू 'संहिनोमि' इत्यन्वयः । अत्रान्नमेवेषेत्यस्य शब्द-स्यार्थः । इष्, शब्दस्य 'इषः' इति प्रथमाबहुवचनम् । तस्मादन्नवाचित्वे सति एतच्छंसन-मन्नाद्यस्य प्राप्तये भवति ॥

इस मन्त्र में 'सिमिषः' (सम्यक् रूप से अन्न से प्रसन्न करता हूँ) पद है। यहाँ 'इषः' का अर्थं है 'अन्न'। अतः [अन्न का वाचक होने से यह शंसन] अन्न की प्राप्ति के लिए ही होता है।

अस्या ऋचश्रतुर्थंपादमनूद्य व्याचष्टे-

अरिष्टेर्नः पथिभिः पारयन्तेति स्वस्तिताया एवैतदहरहः शंसित ॥ इति ।

सोऽस्मान् 'अरिष्टैः' हिंसारिहतैः 'पथिभिः' स्वर्गमार्गेः 'पारयन्ता' कर्मणः पारं फलरूपं नयन्ती, इन्द्राविष्णू इत्यर्थः । एतस्य पादस्य शंसनं 'स्वस्तिताया एव' क्षेमार्थंमेव भवति । तस्भादच्छावाकः 'एतद्' वचनमहर्गणेषु प्रतिदिनं शंसित ।।

इस ऋचा के चतुर्थ पाद 'अरिष्टैर्नः' (हम लोगों को हिसारहित स्वर्ग मार्गों के द्वारा कर्म से पार लगाओ) आदि का शंसन कल्याण के लिए ही होता है। अतः [अच्छावाक यह बचन अहर्गणों में] प्रतिदिन शंसन [कल्याण के लिए ही] करता है।

परिधानीयानां छन्दसि प्रश्नोत्तरे दर्शयति-

अथाह यज्जागतं वै तृतीयसवनमथ कस्मादेषां त्रिष्टुभः परिधानीया भवन्तीतिः; नीर्यं वै त्रिष्टुब्वीर्यं एव तदन्ततः प्रतितिष्ठन्तो यन्ति ॥ इति ।

तृतीयसवनस्य जागतत्वेन परिधानीया अपि जगत्य एव युक्ताः । एतत्परित्यागेन त्रिष्टुमां स्वीकारे प्रतिदिनं किं कारणम् ? इति प्रश्नः । वीर्यमित्याद्युत्तरम् । त्रिष्टुमो वीर्यस्वरूपत्वात् तया परिधाने सित शस्त्रस्यान्ते वीर्यं एव प्रतिष्ठिताः सन्तो 'यन्ति' वर्तन्ते ॥

१. भ्वा० ४३९, ४४०। 'पणिपनिभ्य आयः' (पा० सू० ३.१.१८)। कर्मण 'अचो यत्' (पा० सू० ३.१.९७)। २. ऋ० ६. ६९. १।

तृतीयाध्याये सप्तमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ९६७

अब प्रश्न यह है कि जब तृतीय सबन जगतो से सम्बन्धित है तो क्यों इस [सबन] की परिधानीया [अन्त की] ऋ वाएँ त्रिष्टुप् छन्दस्क होती हैं? वस्तुतः न्निष्टुप् छन्द बीर्य है। अतः उस [शंसन] से [शस्त्र के] अन्त में बीर्य को ही प्रतिष्ठित करके अनुष्ठान करते हैं।

होत्रकाणां त्रयाणामुक्तास्त्रिष्टुमः परिधानीया उदाहृत्य प्रदशंयित—

'इयमिन्द्रं वरुणमष्टमे गीरिति' मैत्रावरुणस्य, 'बृहस्पतिर्नः परिपातु पश्चा-दिति' बाह्मणाच्छंसिन, 'उभा जिग्यथुरित्यच्छावाकस्य' ॥ इति ।

[उन होत्रकों की त्रिष्टुप् छन्दस्क परिधानीया ऋचाएँ इस प्रकार हैं]—'इयिमन्द्रं' (मेरी यह स्तुति इन्द्र एवं वरुण के पास पहुँचे) आदि ऋचा मैत्रावरुण की है। 'वृहस्पितनः' (वृहस्पित हमें पापी शत्रु से पिश्चम से बचावें) आदि ऋचा ब्राह्मणाच्छंसी की है। 'उभा जिग्यथुः' (इन्द्र एवं विष्णु तुम दोनों ही जीतने वाले हो) आदि ऋचा अच्छावाक की है।

तदिदमन्तिमोदाहरणं व्याचष्टे-

उभौ हि तौ जिग्यतुः ॥ इति ।

याविन्द्राविष्णू 'तावुभौ' 'जिग्यतुः' युद्धे जयं प्रापतुरिति प्रसिद्धम् ॥

क्योंकि [जो इन्द्र और विष्णु हैं] वे दोनों युद्ध में विजय पावें।

ऋचः पूर्वार्धे 'उमा जिग्यथुः' इत्यमुमंशं व्याख्यायांशान्तरव्याख्यानं पठित-

न पराजयेथे न पराजिग्य इति ।। इति ।

तस्यार्धस्य 'कतरश्वनेनोः' इत्ययं घेषो ब्राह्मणेनानुदाहृतोऽप्यर्थावबोधाय द्रष्टव्यः । तस्य च सर्वस्यायमर्थः—हे 'इन्द्राविष्णू' युवां 'न पराजयेथे' कदाचिदिष पराजयं न प्राप्तवन्तौ । 'एनोः' एनयोरिन्द्राविष्ण्योर्मेच्ये 'कतरश्वन' एकोऽिष 'न पराजिग्ये' पराजयं न प्राप । एकैकस्यापि यदा पराजयो नास्ति, तदानीमुभयोमिलितयोः पराजयो नास्तिति किमु वक्तव्यमिति ॥

'हे इन्द्र और विष्णु तुम दोनों कभी भी पराजित नहीं हुए हो' [इन दोनों इन्द्र एवं विष्णु में से] एक भी पराजित नहीं हुआ है—

उक्तस्यार्धस्य तात्पयं दर्शेयति—

न हि तयोः कतरक्चन पराजिग्ये ।। इति । इसलिए उन दोनों में से एक भी पराजित नहीं हुआ है ।

१. ऋ० ७. ८४. ५। २. ऋ० १०. ४२, ११। ३. ऋ० ६. ६९. ८।

४. 'उमा जिग्यथुर्न पराजयेथे न पराजिग्ये कतरव्यनैनोः' इति ऋक्पूर्वाधः ।

उत्तराधं पठति-

इन्द्रक्च विष्णो यदपस्पृधेथां त्रेघा सहस्रं वि तदैरयेथामिति ॥ इति ।

'यद्' यदा हे विष्णो त्वं चेन्द्रश्च युवामुभौ 'अपस्पृधेथां' स्पर्धामसुरैः सह युद्धं कृतवन्तौ, 'तत्' तदानीं सहस्रं 'त्रेधा' विभज्य 'ऐरयेथां' तं तं भागं तस्मै तस्मै स्वामिने समर्पि-तवन्तौ ॥

हे इन्द्र एवं विष्णु ! जब तुम दोनों ने असुरों के साथ युद्ध किया, तब हजार को तीन भागों में बांटकर उन [भागों] को उनके स्वामियों को दे दिया।

तस्य तात्पर्यं दर्शयितुमितिहासमाह—

इन्द्रश्च ह वे विष्णुश्चासुरैर्युयुधाते; तान् ह स्म जित्वोचतुः, कल्पामहा इति; ते ह तथेत्यसुरा ऊचुः; सोऽब्रवीदिन्द्रो यावदेवायं विष्णुस्त्रिविक्रमते तावद-स्माकमथ युष्माकमितरदिति; स इमाँक्लोकान् विचक्रमेऽथो वेदान्थो वाचं; तदाहुः कि तत्सहस्रमितीमे लोका इमे वेदा अथो वागिति ब्रूयात् ॥ इति ।

योऽयिमन्द्रो यथ विष्णुस्तावुभावसुरैः सह 'युयुधाते' युद्धं कृतवन्तौ । ततस्तावसुराव्जित्ता तैः सहेदमूचतुः । हे असुराः, वयं सर्वे 'कल्पामहै' विभागं करवामहा इति ।
असुरास्तयेङ्गीचकुः । तदानीमसुरैः सहेन्द्र एवमब्रवीत्,—'अयं' विष्णुः 'यावद्' वस्तू ह्रिय
'त्रिविक्रमते' वस्तुजाते पादत्रयं प्रक्षिपति, 'तावद्' वस्तु सर्वमस्माकं मवतु । अथ 'इतरत्'
अविष्ठ्यं युष्माकमस्त्वित । एवमसुरैः सह समयं कृत्वा स विष्णुः 'इमांल्लोकान्' त्रीनप्येकेन पादेन 'विचक्रमे' विक्रान्तवान् । लोकत्रयस्योपर्येकमेव पादं प्रक्षिष्ठवान् । 'अथो'
तदनन्तरं 'वेदान् विचक्रमे' सर्वेषां वेदानामुपर्येकं पादं प्रक्षिष्ठवान् । 'अथो' तदनन्तरं 'वाचं
विचक्रमे' सर्वस्या वाच उपरि तृतीयं पादं प्रक्षिष्ठवान् । एवं पादत्रयेणाऽऽक्रान्तं सर्वमिनद्राविष्ण्वोमीग आसीत् । एवं विभागे व्यवस्थिते सित 'तन्' तन्मन्त्रार्थे ब्रह्मवादिनः प्रश्नमाहुः । त्रेधा सहस्रमिति मन्त्रे यदुक्तं, तत्र सहस्रशब्देन किमुच्यते ? इति । 'इमे' इत्यादिकं तदुक्तरम् । य इमे त्रयो लोकाः, ये चेमे वेदाः, या चेयंवाक्, तदेतदपरिमितत्वस्योपलक्षकेण सहस्रशब्देन विवक्षितमित्नुक्तरं ब्रूयात् । यद्यप्यं मन्त्रः तैतिरीयाणां सप्तमे काण्डेऽतिरात्रस्य यागे दक्षिणारूपगोसहस्रविषयत्वेनोदाहृतः, तथाऽप्यत्र सहस्रशब्दः सर्वजगद्वि-

१. 'त्रेघा विभक्तं वै त्रिरात्रे'-इति (तै० सं० ७. १. ६. ७) श्रवणात् 'त्रिरात्रयागे'-इत्यवगम्यते; तदिह लेखकप्रमादप्रवाहेन मिवतन्यम्, अपि वात्रातिरात्रप्रक्रम इति अतिरात्रस्येत्येवागमल्लेखन्यग्रे सायणस्येति ।

२. 'सोमो वै सहस्रमिवन्दत्'' 'उमा जिग्यथुनं पराजयेथे''' सहस्रं वि तदैरयेथाम्''' सहस्रं वि तदैरयेथाम् ''' सहस्रं वि तदैरयेथाम् ''' सहस्रं वि तदैरयेथाम् ''' सहस्रतम्या वै यजमानः सुवर्गं लोकमेति'''तामग्नीधे वा ब्रह्मणे वा होत्रे वोद्गात्रे वाध्वयंवे वा दद्यात्, सहस्रमस्य सा दत्ता भवति'''देवान् गच्छति'—इति तै॰ सं॰ ७. १. ६, ७ अनु०।

तृतीयाच्याये ससमः खण्डेः प्रोवां zed by Madhusan Trust Della विराचितभाष्यसहितम् ः ९६९

षयत्वेन श्रुत्येव व्याख्यायत इत्युभयार्थत्वमस्तु । यदुक्तम् आश्वलायनेन—'उक्तमे शस्त्रे परि-धानीयाया उक्तमे वचन उक्तमं चतुरक्षरं द्विष्कत्वा प्रणुयात्' इति ।

[व ब्रह्मवादी कहते हैं कि] इन्द्र एवं विष्णु ने असुरों के साथ युद्ध किया। उसके बाद उन असुरों को जीतकर उनसे इस प्रकार कहा—'हम लोग विभाग कर लें।' उन असुरों ने कहा 'अच्छा।' उन इन्द्र ने कहा—'यह विष्णु तीन पैर में जितना नाप लें, वह हमारा और शेष तुम्हारा होवे ।' इस प्रकार असुरों के साथ शर्त बांधकर उन विष्णु ने इन लोकों को एक पैर से नाप डाला [अर्थात् तीनों लोकों के ऊपर एक ही पाद का प्रक्षेप किया]। तदनन्तर एक पैर सभी वेदों के ऊपर प्रकाश किया। तदनन्तर तीसरा पैर सभी वाणी के ऊपर फेंका। [इस प्रकार पादन्य से आकानत होने से सभी भाग इन्द्र और विष्णु के हुए। इस प्रकार का विभाग हो जाने पर] उस [क्न्नार्थ] के विषय में ब्रह्मवादी प्रश्न करते हैं कि [मन्त्र में जो 'श्रेधा सहस्रम्' कहा है] वहां 'सहस्र' शब्द से क्या अभिहित है ? इसका उत्तर देना चाहिए कि 'सहस्त्र शब्द से ये लोक, ये वेद और यह वाणी विवक्षित है'।3

--इति पड्गुहशिष्य: । द्र० नामलिङ्गानुशासनम्, नानार्थवर्ग० रलो० २४७ ।

३. सहस्त्रमित्येव [योज्यम्]।

सहस्रेति ह्यनन्ताख्यानन्ता वै लोकवाक्श्रुतिः ।

यजुषि हि भवित—'अनन्ता वै वेदाः' इति (तै० बा० ३.१०.११.४) । 'न वै वाक् क्षीयते' इति च प्रागुक्तम् (ऐ० ब्रा०, इतः पूर्वम, पृ० ७९०) । सूत्र्यते हि—'यथा हि परिमिता वर्णा अपरिमितां वाचो गितम्' इति (आश्व० श्री० १०.५.१६) वक्ष्यते च—'अपरिमितो वै स्वर्गोलोक' इति (ऐ० ब्रा० २९.८) । सूत्रे चास्ति मन्त्रः—'गोस्तु मात्रा न विद्यते' इति (आश्व० श्री० १०.९.२) । गौर्वाग् द्यौर्म् मिश्च । मात्रा=परिच्छेदः ।

अहर्गणेऽन्तिमे शस्त्रे त्रिवंक्तव्या तु यान्तिमा । तस्यास्तृतीयवचन उत्तमं चतुरक्षरम् ॥ द्विक्त्वत्वा प्रणुयान्नाऽन्त्येहनीत्येतद् ब्रवीत्यथ ।

—इति षड्गुर्वशिष्यः।

१. 'उत्तमान्युत्तमे, चतुरक्षराणि त्वच्छावाक:-इति आश्व० श्री० ६. ४ ५, ६ ।

 <sup>&#</sup>x27;मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकात्स्र्येष्वथो अथ ।' इति नैघण्टुकैष्ट्कै: कात्स्र्येनेत्यथ गृह्यताम् । युष्माकमितरत् कृत्स्नं स्थान्नास्माकमथ त्विति ।।

तमेव चतुरक्षराभ्यासं विधत्ते-

ऐरयेथामैरयेथामित्यच्छावाक उक्थ्येऽभ्यस्यति; स हि तत्रान्त्यो भवति ॥ इति जक्थ्यनामके क्रतावच्छावाकः 'ऐरयेथाम्' इति चतुरक्षरभागं द्विरभ्यस्येत् । 'स हि' मागः 'तत्र' अच्छावाक शस्त्रेऽन्त्यो भवति ॥

उक्थ्य [नामक क्रतु] में अच्छावाक 'ऐरवेथाम्' (तुम दोनों ने विभाजन किया) आदि चार अक्षर के इस भाग को दो बार कहता है; क्योंकि वह भाग उस [अच्छावाक शस्त्र] के अन्त में होता है।

अच्छावाकस्याभ्यासं विधाय होतुरभ्यासं विधते-

अग्निष्टोमे होताऽतिरात्रे च; स हि तत्रान्त्यो भवति ॥ इति ।

अहर्गंणेषूवथ्यसंस्थायां यथाऽच्छावाकस्यान्तिमे शस्त्रेऽभ्यासः, तथाऽग्निष्टोमसंस्थाया-मितरात्रसंस्थायां होताऽन्तिमे शस्त्रेऽन्तिमं चतुरक्षरभागमभ्यस्येत् । 'स हि' होता 'तत्र' उभयत्र 'अन्त्यः' शंसिता भवति । अग्निष्टोमे 'यज्जरित्रे—यज्जरित्रोम्'—इति चतुरक्षरा-भ्यासः' । अतिरात्रे तु 'धेहि चित्रं—धेहि चित्रोम्'—इति चतुरक्षराभ्यासः' ।।

[अहर्गणों को उक्थ्य संस्था में जैसे अच्छावाक के अन्तिय शस्त्र में अभ्यास कहा गया है वैसे ही] अग्निष्टोम संस्था में और अतिरात्र संस्था में होता [शस्त्र के अन्त में 'यज्जरित्रे, यज्जरित्रोमिति'—इस चतुरक्षर भाग का अग्निष्टोम में और अतिरात्र में 'धेहि चित्रं—धेहि चित्रोमिति' आदि चतुरक्षर भाग का] अभ्यास करे। क्योंकि वह [भाग] उस [होता के शस्त्र] के अन्त में होता है।

षोडिशसंस्थायां विचारपूर्वं कं चतुरक्षराभ्यासं विधत्ते—

अभ्यस्येत् षोळिशिनीँ३ नाभ्यस्ये३त्, इति ? अभ्यस्येदित्याहुः; कथमन्ये-ष्वहःस्वभ्यस्यति, कथमत्र नाभ्यस्येदिति, तस्मादभ्यस्येत् ॥ १५ ॥ इति ।

१. 'एवा न इन्द्रो मघवा'''माहिनं यज्जिरित्रे' (ऋ० ४. १७. २०)-इत्येषैव ३ अग्नि-ष्टोमीयशस्त्रपरिधानीया । अतोऽस्या अन्त्याक्षरचतुष्टयस्याम्यासः । 'एवा न इन्द्रो मघवा विरप्शीत्युत्तमया परिदधाति'-इत्याम्नातम्, इतः पूर्वम्, पृ० ५१९ 'एवा न इन्द्रो मघवा विरप्शीति परिदघ्यात्'-इति च आश्व० श्री० ५. २०. ६ ।

२. 'बृहस्पते अति....द्रविणं धेहि चित्रम्'-इति ऋ०२.२३.१५। 'बृहस्पते अति यदर्यो अहिंद् इत्येतया परिदच्यात्'—द्र० इतः पूर्वम्, पृ०६१४ । 'बृहस्पते....इति परिधानीया'—इति च आश्व० श्रौ०६.५.१९।

तृतीयाच्याये अष्टमः खण्डभृष्वीtized by Madan भारतिविधिविरचितभाष्यसहितम् : ९७१

विचारार्थं प्लुतिद्वंयम् । तत्राभ्यस्येदिति निर्णयमाहुः । तत्रेयमुपपत्तिः—इतरेष्वहःसु चतुरक्षरभागमभ्यस्यात्रैव परिस्यागे कारणं नास्तीति । तस्मादित्युपसंहारः । 'सख्युः पदे सख्युः पदो३मिति'—चतुरक्षराभ्यासो द्रष्टव्यः ।।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाप्ये षष्टपश्चि-कायां तृतीयाच्याये (अष्टाविशाच्याये) सप्तमः खण्डः ।। ७ ।। ( १५ ) [ १०२ ]

षोडशी संस्था में [शस्त्र के अन्त में चार अक्षर का] अभ्यास करना चाहिए या उसे अभ्यास नहीं करना चाहिए ? कुछ ब्रह्मवादी कहते हैं कि 'अभ्यास करना चाहिए।' [युक्ति यह है कि] जब अन्य दिनों में चार अक्षर के इस भाग का अभ्यास उसे करना चाहिए तो क्यों इस [षोडशी-संस्था] में न अभ्यास किया जाय ? अतः उसे [सल्युः पदे-सल्युः पदो ३मिति इस चतुरक्षरभाग का] अभ्यास करना चाहिए।

।। इस प्रकार अट्टाइसर्वे अध्याय के सातवें खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।। ७ ।।

#### अथ अष्टमः खण्डः

अच्छावाकविषये पुनरपि प्रश्नमुत्थापयति—

अथाह यन्नाराशंसं वै तृतीयसवनमथ कस्मादच्छावाकोऽन्ततः शिल्पेष्व-नाराशंसीः शंसतीति ॥ इति ।

'अथ' चतुरक्षराभ्यासकथनानन्तरं ब्रह्मवादी प्रश्तमाह । 'यद्' यस्मात्कारणातृतीय-सवनं 'नाराशंसं वै' नरा मनुष्या ऋभवोऽङ्गिरसो वा यत्र शस्यन्ते, तन्नाराशंसम्, तत्संबन्धिन तृतीयसवने सित कस्मात्कारणादच्छावाकोऽन्ततः तृतीयसवनस्यान्ते शिल्पा-स्येषु शस्त्रेषु नाराशंससंबन्धिरहिता ऋचः शंसित,—'ऋतुर्जनित्री'–इत्यादिकम्, अच्छा-वाकः शंसिति न च तत्र नराः शस्यन्ते, तत्कथमुपपादितम् ? इति प्रश्नः ॥

१. 'उद्यद् ब्रध्नस्य'' सप्त सख्युः पदे'—इति ऋ०८. ६९. ७। 'उद्यद् ब्रध्नस्य विष्टपिमत्युत्तमया परिदशाति'—द्र० इतः पूर्वम्, पृ०५८५। 'उद्यद्''इति परिधानीया'—इति च आश्व० श्रौ० ६. २. १२।

२. 'अत ऊर्ध्वममुरूपेम्यो विकृतानि शिल्पानि शंसेयुः'-इति आश्व० श्रौ० ८. २. २ । 'वालखिल्यादीनि शिल्पसंज्ञकानि'-इति तद्वृत्तौ नारायणः । तानि च शिल्पानि द्विविधानि—१. विकृतानि, २. अविकृतानीति । विहरणन्यूङ्ख-निनर्दादीनि विकृतानिः; बालखिल्यादीन्यविकृतानि । एतत् सूत्रे विकृतानामेव ग्रहणमः; विकृतानीतिवचनात् । आश्व० श्रौ० इतः परम् 'ऊर्ध्वमारम्भणीयाभ्यः प्रकृत्या शिल्पानि शंसेयुः' (४. ७)-इति सूत्रेऽविकृतानामेवः; प्रकृत्येतिवचनात् । 'नित्यशिल्पं त्विदमहः' (४-५)-इत्यादौ तूमयविधशिल्पानां ग्रहणं भवतिः; विशेषतो निर्देशामावात् ।

३. ऋ० २. १३. १-१३।

४. 'ऋतुर्जनित्रीति नित्यान्यैकाहिकानि'-इति आश्व० श्री० ८. ४. ३।

्रिट.ट षष्टपञ्चिकायां

vi.१६ [xxiii.८] इस [चार अक्षर के अभ्यास] के बाद ब्रह्मवादी अच्छावाक के विषय में प्रश्न करते हैं जब तृतीय सवन नराशंस देवताक ['नराः' अर्थात् मनुष्य अर्थात् ऋभु या अङ्गिरस] है तो क्यों अच्छावाक [तृतीय सवन के] अन्त में शिल्प नामक शस्त्रों में नाराशंस से असंबद्ध ऋचाओं का शंसन करता है ?

तस्योत्तरमाह—

विकृतिर्वे नाराशंसं, किमिव च वै किमिव च रेतो विक्रियते, तत्तदा विकृतं प्रजातं भवत्यथैतन्मृद्विवच्छन्दः शिथिरं यन्नाराशंसमथैषोऽन्त्यो यवच्छा-वाकस्तद्दृळहतायै दृळहे प्रतिष्ठास्याम इति ॥ इति ।

गर्भाशये निषिक्तस्य रेतसो 'विकृतिवैं' विकारपरिणामैव 'नाराशंसं' सवनम्, अहः परिणामक्रमेणैव भवित । टोकेऽपि निषिक्तं रेतः 'किमिव च वै किमिव च' क्रमेण किचित्किचिदेव विक्रियते । तथा च गर्भोपनिषदि— 'एकरात्रोषितं कळळं भवित, ससरात्रोषितं बुद्बुदं भवित, अर्धमासाभ्यन्तरेण पिण्डो भवितं इत्यादि । 'तत्' तादृशं क्रमेण विक्रियमाणं रेतो यदा साकत्येन 'विकृतं' विवृद्धं भवित, तदा 'प्रजातं भवितं' पुत्रादिरूपेणोत्पद्यते । तस्मान्नाराशंसे तृतीयसवने विकारस्थानीयोऽन्तिमो मागः । तत्र संपूर्णतयोत्पत्त्यर्थंमनाराशंसीनामृचां शंसनिमत्यिमप्रायः । अथान्यदिप कारणमस्ति— 'यन्नाराशंसं छन्दः' मनुष्यशंसनसंविष्वच्छन्दोऽस्ति, तत् 'मृद्धिव' मार्ववोपतमेव । तस्यैव व्याख्यानं 'शिथिरमिति', शिथिलमद्दढमित्यर्थः । अस्यापि च-योऽच्छावाकोऽस्ति, 'एषोऽन्त्यः' ऋतिक् । न ह्येतदीयशंसनस्योपिर किचिदन्यच्छंसनमस्ति । अतोऽन्तिमत्वाद् दृढः । तस्मात् 'दृळहताये' दाढचिर्थं 'दृळहे' स्थाने प्रतिष्टास्यामः 'इति' अनेनािमप्रायेण तासामनारा-शंसीनामृचां शंसनिमत्यर्थः ।।

[उत्तर—गर्भाशय में निश्चिक्त वीर्य जैसे विकृत होते हुए अर्थात् बदलकर बढ़ता है वैसे ही यह] नाराशंस [सवन अहः परिणाम के क्रम से वदलकर] विकृति [=विकास] ही है। [लोक में भी] वीर्य [दिन-प्रतिदिन] कुछ-कुछ विकृत अर्थात् क्रम से विकसित होता जाता है। [जैसा कि गर्भोपनिषद् में कहा है कि एक रात में वह वीर्य कलल, सात रात में बुद्बुद् और अर्थमास में विण्ड बन जाता है] उसी क्रम से विकृत अर्थात् विकसित होता हुआ वीर्य जब सम्पूर्ण रूप से बढ़ जाता है तब [पुत्रादि रूप से] उत्पत्ति होती है [इसलिए नाराशंस सम्बन्धी तृतीय सवन विकार रूप से बढ़कर विकसित रूप अन्तिम भाग है। उसकी सम्पूर्ण रूप से उत्पत्ति के लिए नाराशंस विहीन ऋचा का शंसन किया जाता है। दूसरा कारण यह है कि] जो यह नाराशंस सम्बन्धी छन्द मनुष्य

Digitized by Madhuban Trust, Delhi तृतीयाच्याये अष्टमः खंण्डः ] श्रीमःसायगाचार्यविरचितमाज्यसहितम् ः ९७३

के शंसन से सम्बन्धित छन्द है वह मानो मृदु और शिथिल है अर्थात् दृढ़ नहीं है और इसका भी जो यह अच्छावाक है वह अन्तिम [ऋत्विज] है [अतः इसके बाद किसी और का शंसन न होने से यह दृढ़तारहित है] इसलिए 'इसे किसी दृढ़ स्थान पर दृढ़ता के लिए हमें स्थापित करना चाहिए'—इस अभिप्राय से [नाराशंस विहीन ऋचा का शंसन होता] है।

उपपादितमर्थं मुपसंहरति—

तस्मादच्छावाकोऽन्ततः शिल्पेष्वनाराशंसीः शंसति दृळ्हतायै, दृळ्हे प्रतिष्ठा-स्याम इति दृळ्हे प्रतिष्ठास्याम इति ॥ १६॥ इति । अभ्यासोऽध्यायसमाप्त्यर्थः ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये षष्ठ-पश्चिकायां तृतीयाध्याये (अष्टाविद्याध्याये) अष्टमः खण्डः ।। ८ ।। (१६) [१०३]

> वेदार्थंस्य प्रकाशेन तमोहादं निवारयन् । पुमर्थाश्चतुरो देयाद् विद्यातीर्थंमहेश्वरः ॥

 शिमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्गप्रवर्तकवीरवुक्कभूपालसाम्राज्यधुरंधर-माधवाचार्यादेशतो सायणाचार्येण विरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाश'नाम माध्ये ऐतरेयब्राह्मणभाष्यस्य कृतौ षष्ठपश्चिकायां तृतीयोऽज्यायः

(अष्टाविशोऽध्यायः) ॥ ३ ॥

इसलिए अच्छावाक शिल्प नामक शस्त्रों में नाराशंस रहित ऋचाओं का शंसन करता है जो इस अभिश्राय से होता है कि 'इसे हमें किसी दृढ़ स्थान पर दृढ़ता के लिए स्थापित करना चाहिए।'

> ।। इस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण के तृतीय (अट्ठाइसर्वे) अध्याय की डाँ० सुधाकर मालबीय कृत हिन्दी पूर्ण हुई ।। ३ ।।

> > --: 0 :--

१. अथैतन्त्राराशंसो नाम छन्दो मृदु शिथिलिमव भवित । योऽयं होत्रकाणामन्त्योऽच्छावाको ""मन्त्ये शिथिल इव । तदुक्तं तासां वै होत्राणामायतीनामाजयन्तीनामच्छावाकीयाहियतेति । अयं चेदच्छावाको नाराशंसीः शंसेत् सर्वमेतत् कर्मं शिथिलिमव भवेत् तस्मादप्यन्ततः शिल्पेष्वनाराशंसीः शंसेत् तस्य कर्मणो दाढर्चार्थम् — इति गोविन्दस्वामी ।

# अथ चतुर्थोऽध्यायः

प्रथमः खण्डः

-: 0 :-

# [अथ एकोनत्रिंशोऽध्यायः

प्रथमः खण्डः ]

उन्नीयमानसूक्तानि तथा प्रस्थितयाज्यकाः । प्रक्नोक्तराभ्यां संप्रोक्ताः प्रयोगस्य च निर्णयः ॥ १ ॥

अधाहर्गणेषु होत्रकाणां माध्यंदिनीयशस्त्रक्लृधिर्वक्तव्याः; तत्र प्रथमं तावत् सर्वत्र विहित-मर्थमनूद्य प्रशंसति—

यः श्वः स्तोत्रियस्तमनुरूपं कुर्वन्ति, प्रातःसवनेऽहीनसंतत्यै ॥ इति ।

अहर्गणेषु 'श्वः' परेद्युर्यास्मस्तृचे सामगाः स्तोत्रं युर्वेन्ति, तं स्तीत्रियं पूर्वेद्युर्होतारः शस्त्रेष्वनुरूपं कुर्वन्ति । एतच्च प्रातःसवन एव । तच्चानुरूपकरणमहीनस्य संतर्ये संपद्यते । अह्नां समूहरूपः क्रतुरहीनः । स चैकैकिस्मिन्नहिन विच्छिन्नो मा भूदित्यहर्द्धय-संधानार्थं मिव्ध्यत्यहिन स्तोत्रियस्य भूतेऽहन्यनुरूपत्वकरणम्, अह्नां भेरेऽपि फलैक्यात् समूहप्रयोग एक एवः ततः संतितरपेक्षिता । अयमर्थः सप्तिवशाध्याये व्यास्यातः— 'स्तोत्रियं स्तोत्रियस्यानुरूपं कुर्वन्ति प्रातःसवनेऽहरेव तदह्नोऽनुरूपं कुर्वन्तीति । तस्य व्याख्यानिमदं 'श्वः स्तोत्रियः' इति ॥

[संवात सूक्त और अन्य सूक्त]--

vi.१७ [xx x.१] [अहर्गणों के] अगले दिन जिस तृच में सामगायक स्तोत्र करते हैं। उस [स्तोत्रिय तृच] को पूर्व दिन में होत्रक मात्र प्रातःसवन में ही शस्त्रों के अनुरूप करते हैं जो अहीन यज्ञ की संतित [िनरन्तरता] के लिए ही होता है। [पृथक पृथक अह्नों का समूह रूप क्रतु 'अहीन' कहलाता है। एक-एक दिन विच्छिन्न न होवे पावे

१. 'होत्रकाणाम्'—इत्युपक्रम्याद्वलायनीये श्रौते स्तोत्रियानुरूपाणां दशयुगलानि
प्रदद्धर्योक्तम्—'स्तोत्रियानुरूपाणां यद्यनुरूपे स्तुवीरन् स्तोत्रियोऽनुरूपः'—इति ७.४.५ ।
इतः पूर्वमिपि (९२८ पृ०) स्तोत्रियादिकथा द्रष्टव्या ।

२. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ९२० (२७.२)।

चतुर्थां प्राये प्रथमः खंग्डी grijzed by Madhuki मत्सीर्यणि विरिचितभाष्यसहितम् ः ९७५

इसलिए वह अनुरूपकरण दो अहः के मध्य सिलसिला बनाए रखने के लिए होता है। वस्तुतः यह निरन्तरता इसलिए बनाना अपेक्षित है क्योंकि अलग-अलग दिन होने पर भी फल की एकता के कारण समूह-प्रयोग एक ही है]।

अभिन्नेतिविशेषस्य विधानात् अहर्मेदेऽपि प्रयोगैक्येन सांतत्यं दृशन्तेनोपपादयति— यथा वा एकाहः सुत एवमहीनस्तद्यथैकाहस्य सुतस्य सवनानि संतिष्ठमानानि यन्त्येवमेवाहीनस्याहानि संतिष्ठमानानि यन्तिः, तद्यच्छ्वःस्तोत्रियमनुरूपं कुर्वन्ति प्रातःसवनेऽहीनसंतत्या, अहीनमेव तत् संतन्वन्ति ॥ इति ।

एकस्मिन्नेवाहिन निष्पन्नो ज्योतिष्टोम 'एकाहः'। स यथा 'सुतः' सोमाभिषवेण कृत्स्नो निष्पादितः, एवम् 'अहीनः' अहर्गणोऽपि सोमाभिषवेण निष्पाद्यते। तावेव दृष्टान्तदार्ष्टीन्तिकौ तद्यथेत्यादिना स्पष्टीक्रयते। 'तत्' तस्यैकाहस्य 'सुतस्य' सोमाभिषवयुक्तस्यैव सतः क्रतोरवयवभूतानि प्रातमीद्यंदिनतृतीयसवनानि 'संतिष्ठमानानि' पृथक् पृथक्समासियुक्तानि 'यन्ति' यजमाना अनुतिष्ठन्ति। एवमेवाहीनस्याहर्गणस्यैकस्यैव सतः क्रतोरवयवभूतान्यहानि पृथक्तृथवसमासियुक्तानि यजमाना अनुतिष्ठन्ति। तथा सति यद्युक्तरदिनसंवन्धिनं 'स्तोन्नियं' तृचं पूर्वदिने प्रातःसवने 'अनुरूपं' तृचं कुर्वन्ति, तदानीमहर्गणस्यैकस्य क्रतोः 'संतितः' मध्ये विच्छेदराहित्यं मवति। तस्मादन्यदिने गतस्यान्यदिने प्रयोगेण 'अहीनं' क्रतुं संततं कुर्वन्ति।।

[एक ही दिन में निष्पन्न ज्योतिष्टोम 'एकाह' है। वह] एकाह जैसे सोमाभिषव से सम्पूर्ण रूप से सम्पादित होता है, उसी प्रकार अहीन [अहर्गण] भी [सोमाभिषव से निष्पादित होता है]। सोमाभिषव से युक्त होकर भी उस एकाह कर्नु के अवयवभूत [प्रातः, माध्यिन्दन एवं सायं] सवनों को पृथक्-पृथक समाप्ति से युक्त करके यजमान अनुष्टान करते हैं। उसी प्रकार अहीन [अहर्गण] क्रतु के [अवयवभूत] अहः का एक होकर भी पृथक्-पृथक् उपसंहार करके यजमान अनुष्टान करते हैं। उसी प्रकार दूसरे दिन से सम्बन्धित स्तोन्निय-तृच को भी पूर्व दिन के प्रातःसवन में वे जब अनुष्टप-तृच करते हैं, तब अहर्गण रूप एक क्रतु के सांतत्य के मध्य विच्छेश्राहित्य ही होता है। वस्तुतः वे इस प्रकार [दूसरे दिन में और बीते हुए अन्य दिन में प्रयोग के द्वारा] वे उस अहीन क्रतु को संतत [लगातार] करते हैं।

अथ माध्यंदिनीयशस्त्रवलृप्ति विधातुमाख्यायिकामाह-

ते वै देवाश्च ऋषयश्चाद्रियन्त समानेन यज्ञं संतनवामेति त एतत् समानं यज्ञस्यापश्यन्, समानान् प्रगाथान्, समानीः प्रतिपदः, समानानि सूक्तानि ॥इति।

१. 'सन्ति' इति आन० मुद्रित पाठः ।

'ते वै' प्रसिद्धाः, वस्वादयो 'देवाश्च', विश्वामित्रप्रभृतयः 'ऋषयश्च' 'आद्रियन्त' मनस्ये-वमादरमकुर्वन्त । कीहश आदरः ? सोऽिमधीयते—'समानेन' सर्वेष्वेकविधानेन प्रयोगेण 'यज्ञम्' अहीनं 'सतनवाम' संततं करवाम 'इति' मनिस विचार्य 'ते' द्विविधा देवा ऋष-यश्च 'एतद्' वक्ष्यमाणं मन्त्रजातं 'यज्ञस्य' अहीनस्य 'समानं' सर्वेष्त्रहःसु सदृशमपश्यन् । कि कि सदृशमिति, उच्यते—ये कद्वत्संज्ञकाः प्रगाथाः, याश्च 'प्रतिपदः' आरम्मणीया ऋचः, यानि चाहीनसूक्तानि तेषां सर्वेषामहःसु सर्वेषु समानत्वमपश्यन् ॥

ये ही [प्रसिद्ध वसु आदि] देव और [विश्वामित्र आदि] ऋषियों ने दिचार किया कि—'सभी दिनों में समान प्रयोग के द्वारा [अहीन] यज्ञ को हम संतत [=: निरन्तर] करें।' [इस प्रकार विचार करके] उन [देव एवं ऋषियों] ने इन [वक्ष्यमाण मन्त्र समूह] को [अहीन] यज्ञ के सभी अहः में समान रूप से देखा: समान [कद्वत्-संज्ञक] प्रगायों को, समान प्रतिपद् अर्थात् आरम्भणीया ऋचाओं को और समान [अहीन] सूक्तों को [देखा]।

साम्ये तत्त्रयोजनं दृष्टान्तेन दर्शयत्-

ओकःसारी वा इन्द्रो यत्र वा इन्द्रः पूर्वं गच्छत्यैव तत्रापरं गच्छति, यज्ञस्यैव सेन्द्रतायै ॥ १७ ॥ इति ।

'ओकांसि' स्थानानि गृहाणि, तेषु सरित सर्वदा संचरतीति 'ओकःसारी' मार्जारः । वैशब्द उपमार्थः । यथा मार्जारः पूर्वस्मिन् दिने येषु गृहेषु संचरित, तेष्वेव गृहेषु परे-द्युरित सचरित, एवमयिमन्द्रोऽप्यवगन्तव्यः । स चेन्द्रो 'यत्र वै' येषु स्थानेषु 'पूर्वम्' अहः गच्छिति, 'तत्र' तेष्वेव स्थानेषु 'अपरम्' अहरागच्छत्येव । अतोऽहीनस्य 'यज्ञस्य' सर्वस्यापि सेन्द्रत्वार्थं पूर्वोक्तं समानत्वमादरणीयम् ॥

॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यविरिचते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये षष्ठ-पिचकायां चतुर्थाध्याये (एकोनिविशाध्याये) प्रथमः खण्डः ॥१॥ (१७) [१०४]

[साम्य में प्रयोजन यह है कि] इन्द्र घर की बिल्ली के समान [व्यापक] हैं [अर्थात् घर-घर में संचरण करने वाली बिल्ली, जिन घरों में पहले दिन जाती है, उन्हीं घरों में दूसरे दिन भी विचरण करती है उसी प्रकार वह] इन्द्र भी जिन स्थानों पर पहले दिन

१. 'ऊर्ब्वः स्तोत्रियानुरूपेभ्यः'''कद्वन्तः प्रगाथाः ।'''कद्वद्भ्यः आरम्भणीयाः । ऊर्ब्वमारम्भणीयाभ्यः'''अहीनसूक्तानि षडहस्तोत्रियानावपत्सु'—इति आश्व० श्रौ० ७.४. ६-११ । द्र० इतः परम्, (vi. २१) (vi. २२) ।

२. 'अहरहः शस्याहीन सूक्तानि'—इति पड्गुरुशिष्यः।

३. ओक:सारी तु मार्जारो गृहं नैव विमुश्वति । एवमिन्द्र परिचितं यज्ञं नैव विमुश्वति ।। इति षड्गुरुशिष्यः ।

चतुर्याच्याये द्वितीयः खण्डः ]

शोमत्सायणाचार्यंबिर्याचतभाष्यसहितम् : ९७७

जाते हैं; उन्हीं स्थानों पर दूसरे दिन भी जाते ही हैं। वस्तुतः [अहीन] यज्ञ के [सभी दिनों] को इन्द्र से युक्त करने के लिए ही [पूर्वोक्त समानता का भाव उन देवों और ऋषियों के मन में आया]।

॥ इस प्रकार उन्तीसवें (चतुर्थ) अध्याय के प्रथम खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ॥ १ ॥ अथ द्वितीय: खण्ड:

अथ संपातनामकानि सूक्तान्याख्यायिकया दर्शयति---

तान् वा एतान् संपातान् विश्वािमत्रः प्रथममपद्यत्, तान् विश्वािमत्रेण दृष्टान् वामदेवोऽसृजतैवा त्वािमन्द्र विद्यान्त्रत्र, यन्न इन्द्रो जुजुषे यच्च विष्ठ, कथा महामवृधत् कस्य होतुरितिः; तान् क्षिप्रं समपतदः; यत् क्षिप्रं समपतत्, तत् संपातानां संपातत्वम् ॥ इति ।

'तान् वै' शास्त्रप्रसिद्धानेव 'एतान्' अत्रैवोदाहरिष्यमाणान् संपातनामकान् सूक्तविशे-पान् 'विश्वामित्रः' महर्षिः 'प्रथमं' सृष्टचादावीश्वरानुप्रहेण 'अपस्यत्' मनसा वेदमध्ये ज्ञातवान् । विश्वामित्रेण सृष्टा ये सूक्तविशेषाः, तानधीत्य 'वामदेवः' महर्षिः 'असृजत' स्वकीयत्वेन लोके प्रकटीकृतवान् । ते सूक्तविशेषा उदाह्नियन्ते—'एवा त्वाम्' इत्येकं सूक्तं 'यन्न इन्द्रः' इति द्वितीयं, 'कथा महामिति' तृतीयं, 'तान्' त्रीन् सूक्तविशेषान् वामदेवः 'क्षिप्रं समपतत्' कालविलम्बे सित विश्वामित्र आगत्य स्वकीयत्वं प्रवटीकरिष्यतीति मीत्या स्वयं शीद्यमेव 'समपतत्' सम्यगध्येतृ व्लिष्टप्यान् प्राप्तवान्, स्वकीयत्वप्रसिद्धधर्थं बहूव्लिष्यान् सहसाऽध्यापयामासेत्यर्थः । 'तत्' तेषु सूक्तेषु यद्' यस्मात्कारणात् क्षिप्रं समपतत्, 'तत्' तस्मात्कारणात् सम्यक्पतनं प्रकटीकरणमेषां सूक्तानामिति व्युत्पत्त्या संपातं नाम संपन्नम् ।।

पां १८ [xxix.२] उन [शास्त्र प्रसिद्ध] इन [आगे उद्धृत किए जाने वाले] संपात नामक सूक्त विशेषों का प्रथमतः [सृष्टि के आदि में ईश्वर के अनुग्रह से] महर्षि विश्वामित्र ने दर्शन किया। विश्वामित्र के द्वारा दृष्ट उन [सूक्त विशेषों] को महर्षि वामदेव ने लोक में प्रकट किया, जो इस प्रकार हैं—'एवा त्वाम्' (हे वज्जवान् इन्द्र ! इस यज्ञ में शोभन आह्वान से युक्त तुम) आदि प्रथम सुक्त, 'यन्त इन्द्रों' (महान्, बलवान् इन्द्र हम लोगों के जिस हिव रूप अन्न का सेवन करते हैं) आदि द्वितीय सुक्त और 'कथा महाम्' (महान् इन्द्र को हमारी स्तुति किस प्रकार बढ़ाए ?) आदि तृतीय सुक्त हैं। उन [तीन सूक्तों] को [वामदेव ने यह सोचकर कि 'विश्वामित्र बाद में आकर इन्हें अपना कहकर प्रकट कर देंगे'—इस भय से स्वयं] शीघ्र ही सम्यक् रूप से [अपने अध्येता शिष्यों को]

१. ऋ०४.१९। २. ऋ०४.२२। ३. ऋ०४.२३।

प्राप्त कराया [अर्थात् अपने द्वारा दृष्ट संपात सूक्तों की प्रसिद्धि के लिए बहुत से शिष्यों को पढ़ा दिया]। [उन सूक्तों को] जो क्षिप्रता से सम्यक् रूप से [शिष्यों को] प्राप्त कराया, उसी सम्यक् रूप से प्रकटीकरण रूप पतन के कारण इन सूक्तों का 'संपात' नाम पड़ा।

अय सूक्तान्तराणां सृष्टि दर्शयति —

स हेक्षांचक्रे विश्वामित्रो यान्वा अहं संपातानपश्यं, तान् वामदेवोऽसृष्ट, कानि न्वहं सूक्तानि संपातांस्तत्प्रतिमान् मुजेयेति; स एतानि सूक्तानि संपातांस्तत्प्रतिमानमुजत; सद्यो ह जातो वृषभः कनीन, इन्द्रः पूर्भिदातिर-द्दासमर्केरिमामू षु प्रभृति सातये था, इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सखायः, शासद्विह्निर्दृहितुर्नप्त्यङ्गाद,भि तष्टेव दीधया मनीषाणिति ॥ इति ।

वामदेववृत्तान्तमवगत्य 'सः' विश्वामित्रः ईक्षांचक्रे' मनस्येवं विचारितवान् । 'यान्' संपातानहमीश्वरानुग्रहेण दृष्टवानिस्मि, तानयं वामदेवः 'असृष्ट' गुरुद्रोहभीतिरहितः सन् स्वकीयत्वेन लोके प्रकटीकृतवान् । इतःपरं केपांचित्सूक्तानां मदीयत्वप्रसिद्धिरपेक्षिताः, अतोऽहं कानि नाम सूक्तानि 'तत्प्रतिमान्' पूर्वसूक्तसदृशान् संपातान् 'सृजेय' लोके प्रकटीकरवाणि ? 'इति' विचार्य विश्वामित्रः 'एतानि' वक्ष्यमाणानि सूक्तानि पूर्वसूक्तसदृशान् संपातान् कृत्वा 'असृजत' प्रकटीकृतवान् । तेषु 'सद्यो ह जातः' इत्येकं सूत्तम् । 'इन्द्रः पूर्मिदिति' दित्रीयम् । 'इमामू विवित' वृत्तीयम् । 'इच्छिन्त त्वेति' चत्रुर्थम् । 'शासद्वित्ति' पञ्चमम् । 'अमि तष्टेवेति' षष्टम् । एतानि सूक्तानि विश्वामित्रसम्बन्धित्वेन प्रसिद्धान्यभवन् ।।

[वामदेव के विचारों को जानकर] उन [विश्वामित्र ऋषि] ने मन में विचार किया कि जिन संपात सुक्तों का हमने [ईश्वर के अनुग्रह से] दर्शन किया था उनको [इस] वामदेव ने [गुरुद्रोह की आशङ्का से रहित होकर] अपना बनाकर प्रकट किया है [इसलिए इसके बाद मेरे भी कुछ सुक्तों की प्रसिद्धि आवश्यक है]। अतः मैं उन पूर्व-संपात सुक्तों के सदृश किन सुक्तों को लोक में प्रकट कहाँ?—इस प्रकार विचार करके उन [विश्वा-मित्र] ने इन [वक्ष्यमाण] सुक्तों को पूर्व सुक्तों के सदृश 'संपात' करके प्रकट किया।

१. № ₹.४८।

२. ऋ० ३.३४।

३. ऋ० ३.३६।

४. 雅0 3.301

५. ऋ० ३.३१।

६. ऋ० ३.३८।

७. द्र० आश्व० श्री० ७.५.२०।

चतुर्थाध्याये हितोयः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचित्रभाष्यसहितम् : ९७९

उनमें 'सखो ह' (जलवर्षक, तुरन्त उत्पन्न एवं कमनीय इन्द्र) आदि प्रथम सुक्त, 'इन्द्रः पूर्भित्' (पुरों का भेदन करने वाले, मिहमावान, धनों से युक्त इन्द्र) आदि द्वितीय सुक्त, 'इमामू षु' (हे इन्द्र ! मरुतों के साथ सदा सर्वदा संगित की याचना करते हुए इस सोम या स्तुति को हमारे धन लाभ के लिए संपादित करों) आदि तृतीय सुक्त, 'इच्छन्ति त्वा' (हे इन्द्र ! सोमरस के योग्य ब्राह्मण तुम्हारी स्तुति करना चाहते हैं) आदि चतुर्थं सुक्त, 'शासद् विद्वाः' (बिना पुत्र वाला पिता, पुत्र उत्पन्न करने में समर्थं अपने दामाद को सेवा करता हुआ यह समझते हुए शास्त्र के अनुसार उसके पास गया कि इस कन्या का पुत्र घेरा पुत्र होगा) आदि पाँचत्रों सुक्त और 'अभि तष्टेव' (हे स्तोता ! बढ़ई जैसे लकड़ी का काट-छाँट कर संस्कार करता है वैसे ही तुम इन्द्र विषयक स्तुति को सर्वतः दीस करों) आदि छठवाँ सुक्त है।

अथ मरद्वाजवसिष्ठनोधसां त्रयाणामृषीणां संबन्धीनि सूक्तानि दर्शयति—

य एक इद्धव्यश्चर्षणीनामिति भरद्वाजो, यस्तिग्मशृङ्को वृषभो न भीम, उद्ध ब्रह्माण्यैरत श्रवस्येति वसिष्ठो, ऽस्मा इदु प्र तवसे तुरायेति नोधाः ॥ इति । भरद्वाजो 'य एक इद्'-इत्येकं सूक्तममृजत । विसिष्ठो 'यस्तिग्मशृङ्कः' 'उदु ब्रह्माणि' इति सूक्तद्वयम् अमृजत । नोधाः 'अस्मा इदु प्र तवसे'-इत्येकं ' स्क्तममृजत । एतेषां सर्वेषां सूक्तानां तत्र तत्र विनियोगो वक्ष्यते ॥

१. अग्निष्टोमे माध्यन्दिनसवने मैत्रावरुणशस्त्रे 'सद्यो ह जातः' इत्येतत्सूक्तम् । सूत्रितं च 'सद्यो ह जात एवा त्वामिन्द्रः' (आक्व० श्रौ० ५.१६) इति । चातुर्विशिकेऽप्यहिन मैत्रावरुणशस्त्रेऽहरहःशस्यसंज्ञकमेतत्सूक्तम् । सूचितं च—'सद्यो ह जात इत्यहरहःशस्यं मैत्रावरुणः' (आक्व० श्रौ० ७.४) इति । अहर्गणे द्वितीयादिष्वहःसु माध्यन्दिन-सवनेऽस्मिन् शस्त्रे एतत्सूक्तम् । 'अहरहःशस्यानीति होत्रका द्वितीयादिष्वेव' (आक्व० श्रौ० ७.१) इति सूत्रितम् । साद्यस्के एकाहे मरुत्वतीये शस्त्रे 'सद्यो ह जातः' इत्याद्या सूक्तमुखीया । सूत्रितं च—'सद्यो ह जातो वपमः कनीनस्त्वं सद्यो अपिबो जात इन्द्रः' (आक्व० श्रौ० ९.५) इति । किन्तु आक्वलायनेन संपातसूक्तष्टपेण नोद्धृतम् (तृ० आक्व० श्रौ० ७.५.२०) ।

२. चातुर्विशिकेऽहिन मार्घ्यदिने सवनेऽच्छावाकशस्त्रे 'अभि तष्टेव' इत्यहरहःशस्यसंज्ञक-मेतत्सूक्तम् । सूत्रितं च— 'उदु ब्रह्माण्यमि तष्टेवेतीतरावहरहःशस्ये' (आश्व० श्रौ० ७.४) इति । एवं सर्वत्राहर्गणेषु द्वितीयादिष्वहःसु माध्यन्दिने सवनेच्छावाकशस्त्र एतत्सूक्तम् । किन्तु आश्वल।यनेन एतदिप सूक्तं संपातसूक्तरूपेण नोद्धृतम् (तु० आश्व० श्रौ० ७.५.२०) ।

३. ऋ०६.२२। ४. ऋ०७.१९,२३। ५. ऋ०१.६१।

इसके बाद 'य एक इत्' (जो एकमात्र इन्द्र प्रजाओं द्वारा विपित्तयों में बुलाने योग्य हैं) आदि एक सूक्त को भरद्वाज ऋषि ने प्रकट किया। 'यिस्तामश्रु क्लि' (जो इन्द्र तीक्ष्ण सींगों वाले एवं भयंकर वृषभ के समान) आदि और 'उदु ब्रह्माण्येरत' (ऋषियों ने सब स्तुतियाँ अन्न पाने को अभिलाषा से कही हैं) आदि दो सूक्त विसष्ट ऋषि ने प्रकट किया। 'अस्मा इदु' (जैसे भूखे को अन्न देते हैं वैसे हो मैं शक्तिसम्पन्न, शीष्ट्राता करने वाले इन्द्र को) आदि सूक्त नोधा ऋषि ने प्रकट किया।

इदानीमहीनसूक्तानि विधत्ते—

त एते प्रातःसवने षळहस्तोत्रियाञ्छस्त्वा माध्यदिनेऽहीनसूक्तानि शंसन्ति ॥ इति ।

'ते' प्रसिद्धाः 'एते' प्रयोगकाले संनिहिता होत्रकाः, अहर्गणेषु प्रातःसवने पळ्ह-सम्बन्धिनः 'स्तोत्रियान्' तृचान् 'आ नो मित्रावरुणा'–'मित्रं वयम्'–इत्यादीन् सूत्रकार-पठितान् तृचान्<sup>र</sup> शस्त्वा, 'माध्यंदिने' सवने त्वहीनसूक्तानि शंसेयुः ॥

वे ये [यज्ञ प्रयोग में सिन्निहित होत्रक अहर्गणों के] प्रातः सवन में षडह सम्बन्धी स्तोत्रियों ['आ नो मित्रावरुणा' और 'मित्रं वयम्' आदि सूत्रकार पठित तृचों] का शंसन करके मध्यन्दिन सवन में अहीन सूक्तों का शंसन करते हैं।

कान्यहीनसूक्तानीत्याशङ्कचोदाहरति —

तान्येतान्यहोनसूक्तान्या सत्यो यातु मघवाँ ऋजीषीति सत्यवन् मैत्रावरणो, ऽस्मा इदु प्र तवसे तुरायेन्द्राय ब्रह्माणि राततमा । इन्द्रब्रह्माणि गोतमासो अक्रन्निति ब्रह्मण्वद् ब्राह्मणाच्छंसी, शासदृह्मिर्जनयन्त वह्मिमिति वह्मि-वदच्छावाकः ॥ इति ।

'तानि' पूर्ववाक्ये विहितान्यहीनसूक्तान्येतान्युदाह्रियन्ते,—'आ सत्यो यातु'-इति अ 'सत्यवत् सत्यशब्दोपेतं सूक्तं मैत्रावरुणः शंसेत् । 'अस्मा इदिति' सूक्तम् । तस्य 'इन्द्राय

१. षळहस्तोत्रियावापवत्सु चतुर्विश्महाव्रतादिष्वहःसु माध्यन्दिने सवने ब्राह्मणाच्छंसिशस्त्रे 'ब्रह्मणा ते ब्रह्मयुजा' इत्यस्या आरम्मणयीया ऊर्ध्वमहीनसूक्तसंज्ञमेतच्छंसनीयम् । तथा च सूत्रितम्—'अस्मा इदु प्र तवसे शासद्विह्विरितीतरावहीनसूक्तु' (आश्व० श्रौ० ७.४) इति ।

२. 'आ नो मित्रावरुणा, मित्रं वयं हवामहे, मित्रं हुवे पूतदक्षम्, अयं वां मित्रावरुणा, पुरूरुणा चिद्ध्यस्ति, प्रति वां सूर उदित इति षडहस्तोत्रिया मैत्रावरुणस्य'— इति आश्व श्री ७ ७.२.२। 'षडहराब्देन पृष्ठचामिष्लवौ उच्यते'—इति तत्र नारायणः।

३. ऋ०४.१६। ४. ऋ०१.६१।

चतुर्थाध्याये द्वितीयः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ९८१

ब्रह्माणीति' चतुर्थः पादः । तत्र 'ब्रह्माणीति' श्रुतत्वात् इदं सूक्तं 'ब्रह्मण्वत्' ब्रह्मञ्शब्दो-पेतम् । तथा तत्रैव सूक्ते 'इन्द्र ब्रह्माणीति' श्रुत्वादिन्द्रब्रह्मण्वत्, तदेतदुमयं ब्राह्मणाच्छंसी शंसेत् । 'शासद् विह्निरिति' सूक्तं 'विह्निवद्' विह्निश्वदोपेतं, तस्मिन् सूक्ते 'जनयन्त विह्निमिति' श्रुतत्वात् । तदेतदच्छावाकः शंसेत् ।।

वे अहीनसूक्त इस प्रकार हैं—-१. 'आ सत्यो यातु' (सोम एवं सत्य को धारण करने वाले इन्द्र हमारे पास आवं) आदि 'सत्य' शब्द से युक्त सूक्त का मैत्रावरण [शंसन करता है], २. 'अस्मा इत्' (जैसे भूंखे को अन्न देते हैं वैसे ही मैं शक्तिसम्पन्न, शोझता करने वाले इन्द्र को) आदि सूक्त के 'इन्द्राय ब्रह्माणि' आदि चतुर्थ पाद में ['ब्रह्माणि' शब्द होने से] 'ब्रह्मन्' शब्द से युक्त [तथा उसी सूक्त के] 'इन्द्र ब्रह्माणि गोतमासो' (हे इन्द्र तुम्हें अपने यज्ञ में बुलाने के लिए गोतम गोत्र वाले ऋषियों ने तुम्हारे प्रति स्तुति रूपी मन्त्र कहे हैं) आदि 'इन्द्र' एवं 'ब्रह्मन्' शब्द युक्त दोनों ही सूक्तों का ब्राह्मणाच्छंसी [शंसन करता है] । ३. 'शासद्वित्तः' (बिना पुत्र वाला पिता, पुत्रं उत्पन्न करने में समयं अपने दामाद को सेवा करता हुआ यह समझते हुए शास्त्र के अनुसार उसके पास गया कि इस कन्या का पुत्र मेरा पुत्र होगा) आदि 'बह्नि' शब्द से युक्त सूक्त का अच्छावाक [शंसन करता है] ।

अथाच्छावाकविषयं प्रश्नमुद्भावयति—

तदाहुः कस्मादच्छावाको वह्निवदेतत् सूक्तमुभयत्र शंसति—पराख्चिषु चैवाहःस्वभ्यार्वातषु चेति ॥ इति ।

गवामयने हि द्विविधान्यहानि,—आवृत्तिरिहतानि तत्सिहतानि च । तत्र वक्ष्यमाणानि चतुर्विद्यादीन्य।वृत्तिरिहतानि, अभिष्ठवषडहगतानि पृष्ठचषडहगतानि चावृत्तिसिहतानि, तयोः षडहयोरसकृदनुष्ठानस्य विहितत्वात् । एवं स्रात 'पराश्विषु' आवृत्तिरिहतेषु चतु-विद्यादिष्वहःसु 'विह्नवत्' सूक्तमच्छावाकः शंसित । तथैव 'आम्यावर्तिषु' षडहगतेष्वहःसु च तत्सुक्तं शंसित । तत्रोमयत्र शंसने कि कारणम् ? इति प्रश्नः ॥

उस [अच्छावाक] के विषय में ब्रह्मवादी प्रश्न करते हैं कि—क्यों अच्छावाक 'विह्न' शब्द से युक्त इस सूक्त का ही दोनों [चर्जुविंशादि] बीते हुए अहर्गणों में तथा पुनः आने वाले [षडहगत] अहर्गणों में भी शंसन करता है? [बस्तुतः गवामयन में दो प्रकार के अहः होते हैं—7. आवृत्तिरहित और २. आवृत्तिसहित । उनमें आगे कहे जाने वाले चतु-विंशादि अहर्गण आवृत्तिरहित हैं और बारबार अनुष्ठान विहित होने से आभिष्लव-षडहगत और प्रचषडगत अहर्गण आवृत्तिसहित हैं]।

१. ऋ० ३.३१।

तस्योत्तरमाह—

वीर्यवान् वा एष बह्वृचो विह्नवदेतत् सूक्तं वहित ह वै विह्निर्धुरो यासु युज्यते; तस्मादच्छावाको विह्नवदेतत् सूक्तमुभयत्र शंसित, पराञ्चिषु चैवाहःस्वभ्या-वित्रषु च ॥ इति ।

'एषः' अच्छावाको 'बह्वृचः' बहूनामृचामनेनाधीतत्वात् तादृशः । अच्छावाकत्वं पूर्वत्रैवमाम्नातम्—'तस्माद्यो ब्राह्मणो बह्वृचो वीर्यवान् स्यात्, 'सोऽस्याच्छावाकीयां कुर्यात्' इति । बह्वृचत्वादेवायं 'वीर्यवान्' शक्तिमान् यज्ञभारं वोढुं शक्तः । सूक्तं चैतद्विह्मशब्दो-पेतत्वात्तस्य योग्यम् । लोकेऽपि 'विह्नः' वोढाऽश्वो बलीवदों वा 'यासु' रथशकटसम्बन्धिनीषु धूर्षु 'युज्यते' वध्यते, ता धुरो वहत्येव । 'तस्माद्' यज्ञभारं वोढुं समर्थत्वादच्छावाक 'उमयत्र' द्विविधेष्वप्यहःसु विह्नवत्सूक्तं शंसित ।।

[उत्तर] यह [बहुत ऋचाओं का अध्येता अच्छावाक] बह्वृच ऋत्विज [यज्ञ का भार बहन करने में] शक्ति सम्पन्न है। 'वह्नि' शब्द से युक्त होने से यह सूक्त उसके योग्य है। [लोक में भी] भार ढोने वाला अश्व या बैल जिस रथ की धुरियों में योजित किया जाता है वही रथ ढोने में समर्थ होता है। इसिलए [यज्ञ के भार को ढोने में समर्थ होने के कारण] अच्छावाक दोनों हो अहर्गणों में 'वह्नि' शब्द युक्त सूक्त का शंसन करता है—पराश्चि अर्थात् आवृत्तरहित अहर्गण में भी और अभ्यार्वीत अर्थात् आवृत्ति-सहित दिनों में भी।

तत्रावृत्तिरहितेष्वहःसु पूर्वोक्तसूक्तानां शंसनं प्रशंसति—

तानि पञ्चस्वहःसु भवन्ति,—चतुर्विशेऽभिजिति विधुवति विश्वजिति महात्रतेऽहोनानि ह वा एतान्यहानि, न ह्येषु किंचन होयते; पराञ्चीनि ह वा एतान्यहान्यनभ्यावर्तीनि; तस्मादेनान्येतेऽवहःसु शंसन्ति ॥ इति ।

गवामयने चतुर्विशाख्यमारम्भणीयं द्वितीयमहः, महाव्रताख्यमुपान्त्यमहः, विषुवदाख्यं मध्यवित प्रधानमहः, अभिजिद्धिश्वजिदाख्ये विषुवत उभयभागवितनी द्वे अहनी । एतेषु 'पश्चस्वहःसु' 'तानि' पूर्वोक्तान्यहीनसूक्तानि होत्रकाः शंसन्ति । एतेषामह्नामहीनत्वाक्तानि सूक्तानि तत्र योग्यानि । यस्मादेतेष्वहःसु किमप्यङ्गं न हीयते, तस्मादेतान्यहीनानि<sup>२</sup>,

छन्दोगा बह् वृचाश्चैव तथा वाजसनेयिनः। उच्चनीचस्वरं प्राहुः स वै भाषिक उच्यते।। इति गोविन्दस्वामी।

१. द्र० इतः पूर्वम्, ३५४ पृ०।

२. ननु न हीयत इत्यहीन इति न्यायो नोपपद्यते इति न्यायिवदः । इतरया 'द्वादशा-हीनस्य' इत्यत्र द्वादशाहोपसत्ता ज्योतिष्टोम एव निचिशेत । अतः कथमयं समासः ? इति जच्यते—मध्योदात्तत्वादहीनशब्दस्य समासानुपपत्तिस्तत्रोक्ता । इह पुनर्माषिक-त्वादुपपद्यत एव न हीयते—इत्यहीन इति समासः । अथ कोऽयं भाषिकस्वरो नाम ?

चतुर्याच्याये द्वितीयः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ९८३

किंचैतान्यहीनानि 'पराश्वीनि' सक्नदेव प्रयोज्यानि, न त्वावृत्तियुक्तानि । तस्यैव पद-व्याख्यानमनभ्यावर्तीनीति । तस्मात् सक्नदेव प्रयोज्यत्वात्तेष्वहःसु सामर्थ्यातिशयाय तानि सूक्तानि शंसेयुः ॥

उन [पूर्वोक्त अहीन सूक्तों] का पाँच दिनों में [होत्रक] शंसन करते हैं—१. चतुर्विश नामक [अरम्भणीय] अहः में; २. अभिजित, ३. [मध्य के प्रधान अहः] विषुवत् अहः में, ४. विश्वजित् और ५. [अन्तिम से पहले के दिन] महावत अहः में। ये दिन अहीन हैं, क्योंकि इन दिनों में [यज्ञ का] कोई भी अङ्ग क्षीण नहीं होता [अतः वे सूक्त वहां युक्तियुक्त हैं। ये अहर्गण परांचि अर्थात् एक वार में ही प्रयोग में आने वाले हैं; ये अभ्यार्वीत अर्थात् आवृत्ति युक्त नहीं है। इसिल्ए [वार-बार प्रयोग होने के कारण] इन दिनों में [अहोन सूक्त का] शंसन करते हैं।

प्रकारान्तरेण सूक्तानि प्रशंसति—

यदेनानि शंसन्त्यहीनान् स्वर्गांत्लोकान् सर्वरूपान् सर्वसमृद्धानवाप्न-वामेति ॥ इति ।

'ये' स्वर्गलोकाः 'अहीनाः' मोग्यैर्वंस्तुमिर्हीना न मवन्ति, अत एव 'सर्वंसमृद्धाः' उत्तममध्यमाधमकर्मफलरूपत्वात् 'सर्वंरूपाः' बहुविधा मवन्ति; ताँल्लोकान् प्राप्नवामेत्यने-नामिप्रायेण तानि स्कानि शंसेयुः ॥

जब वे इन [सूक्तों] का शंसन करते हैं [तो यह समझते हैं कि]—'जो स्वगं लोक [भोग्य वस्तु से] हीन नहीं है किन्तु वे सभी प्रकार के [उत्तम, मध्यम एवं अधम कर्म-फल रूप होने से] बहुविध रूपों से सर्व समृद्ध हैं, उन लोकों को हम प्राप्त करें।'

पुनरपि प्रकारान्तरेण प्रशंसति-

यदेवैनानि शंसन्तीन्द्रमेवैतैनिह्वयन्ते यथ ऋषभं दाशितायै ॥ इति । 'एनानि' सूक्तानि यदा शंसन्ति, तदानीमेर्तिरन्द्रमेव 'निह्वयन्ते' नितरामाह्वयन्ति, गर्मग्रहणिमच्छन्ती धेनुः 'वाश्चिताः', तदर्थमृषभं पुंगवं यथाऽऽह्वयित यद्वदिन्द्राह्वानं द्रष्टव्यम् ॥

जब वे इन [सूक्तों] का शंसन करते हैं तब इनसे वे इन्द्र का ही निरन्तर आह्वान करते हैं; जैसे गर्भ की इच्छा वाली रेंभाती हुई गाय वृषभ का आह्वान करती है।

१. द्र० इतः पूर्वम् ९८१ पृ०।

२ प्रयोज्यानि ... ... तस्मात् सकृदेव' - इति साम । संपा । मु । पुस्तके नास्ति ।

३. द्र० इतः पूर्वम्, ९८० पृ०।

४. 'निसमुपविम्यः' इति तङ् (पा० सू० १.३.३०) । नियमेन आह्वयन्ति ।
—इति षड्गुरुशिष्यः ।

९८४ : ऐतरेयब्राह्मणम्

पुनरपि प्रकारान्तरेण सूक्तानि प्रशंसित-

यद्वेवनानि शंसन्त्यहोनस्य संतत्या, अहीनमेव तत् संतन्वन्ति ॥ १८ ॥ इति । 'यद्वेव' यस्मादेव कारणात् 'एनानि' सूक्तानि सर्वेष्वहःसु शंसन्ति, तस्मादेव कारणा-देतच्छंसनम् 'अहीनस्य' अहगंणस्य संतत्यर्थं संपद्यते । 'तत्' तेन शंसनेन अहीनमेवाहगंण-मेव 'संतन्वन्ति' संततं कुर्वन्ति ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यं विरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये षष्ठ-पश्चिकायां चतुर्थाघ्याये (एकोनिश्वशाध्याये) द्वितीयः खण्डः ।।२।। (१८) [१०५]

जिस कारण इन [सूक्तों] का सभी अहर्गणों में शंसन करते हैं उसी कारण यह शंसन अहीन अहर्गण की निरन्तरता के लिए संपादित होता है। उस [शंसन] से अहीन अहर्गणों को ही वे संतत [= लगातार] करते हैं।

।। इस प्रकार उन्तीसर्वे (चतुर्थ) अध्याय के द्वितीय खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।। २ ।।

## अथ तृतीय: खण्डः

अथ पूर्वोक्तानां संपातसूक्तानां विनियोगं दर्शंयति—

ततो वा एतांस्त्रीन् संपातान् मैत्रावरुणो विपर्यासमेकैकमहरहः शंसित ।। इति । 'ततो वै' तस्मादेव पूर्वोक्ताच्चतुर्विशादेरहः पञ्चकादन्यत्र षडहेष्विति शेषः । तेषु मैत्रावरुणः त्रीन् संपाताख्यान् सूक्तविशेषान् 'विपर्यासं' विपर्यंस्य शंसेत् । स एव विपर्यास एकैकमहरह इत्यनेन स्पष्टीक्रियते । प्रतिदिनमेकैकसूक्तमित्यर्थः ॥

### [संपात सूक्तों का विनियोग]-

vi.१९ [xxix.३] उन [पूर्वोक्त चतुर्विशादि अहः पञ्चों] से अन्य [षडह के पहले तीन] दिनों में इन तीन संपात सूक्तों का मैत्रावरुण एक-एक करके दित-प्रतिदिन विपर्यास करके [उलटे क्रम से] शंसन करता है।

तदेवोदाहृत्य प्रदर्शयति-

'एवा त्वामिन्द्र विज्ञित्रत्रेति' प्रथमेऽहित, 'यन्न इन्द्रो जुजुषे यच्च वष्टीति' द्वितीये, 'कथा महामवृधत् कस्य होतुरिति' तृतीये।। इति ।

[वह मैत्रावरुण] 'एवा त्वाम्' (हे वज्रवान् इन्द्र ! इस यज्ञ में शोभन आह्वान से युक्त तुम) आदि सूक्त का प्रथम दिन, 'यन्त इन्द्रों' (महान् बलवान् इन्द्र हम लोगों के जिस हिव रूप अन्न का सेवन करते हैं) आदि सूक्त का द्वितीय दिन और 'कथा महाम्' (महान् इन्द्र को हमारी स्तुति किस प्रकार बढाएँ?) आदि सूक्त का तृतीय दिन [शंसन करता है]।

<sup>₹.</sup> 涯0 ४.१९ 1

२. ऋ०४.२२।

चतुर्याघ्याये तृतीयः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यंविराचितभाष्यसहितम् । ९८५

मैत्रावरुणवद् ब्राह्मणाच्छंसिनोऽपि सूक्तत्रयस्य विपर्यासेन शंसनं दर्शयति-

त्रीनेव संपातान् ब्राह्मणाच्छंसी विपर्यासमेकैकमहरहः शंसतीन्द्रः पूर्भिदा-तिरद्दासमर्केरिति प्रथमेऽहनि, 'य एक इद्धव्यश्चर्षणीनामिति' दितीये, 'यस्तिग्मशृङ्गो वृषभो न भीम इति' तृतीये।। इति।

[वैसे ही] तीन ही संपात सूक्तों का ब्राह्मणाच्छंसी एक-एक करके दिन-प्रतिदिन विपर्यास करके [उलटे कम से] शंसन करता है। वह 'इन्द्र पूर्मित्' (पुरों का भेदन करने वाले, मिहमावान्, धनों से युक्त इन्द्र) आदि सूक्त का प्रथम दिन, 'य एक इत्' (जो एकमात्र इन्द्र प्रजाओं द्वारा विपत्तियों में बुलाने योग्य हैं) आदि सूक्त का द्वितीय दिन और 'यस्तिगमश्रुङ्गः' (जो इन्द्र तीक्ष्ण सींगों वाले भयङ्कर वृष्म के समान) आदि सूक्त का तृतीय दिन [शंसन करता है]।

तथाऽच्छावाकस्यापि सूक्तत्रयस्य विपर्यासेन शंसनं दर्शयति— त्रीनेव संपातानच्छावाको विपर्यासमेकैकमहरहः शंसतीमामू षु प्रभृति सातये धा इति प्रथमेऽहनीच्छन्ति त्वा सोम्यासः सखाय इति दितीये, 'शासदृद्धितुर्नप्यङ्गादिति' तृतीये ॥ इति ।

[बैसे ही] तीन ही संपात सूक्तों का अच्छावाक भी एक-एक करके दिन-प्रतिदिन विपर्यास करके [उलटे क्रम से] शंसन करता है। वह 'इमामू षु' (हे इन्द्र ! इस सोम को या स्तुति को हमारे धन लाभ के लिए संपादित करो) आदि सूक्त का प्रथम दिन, 'इच्छन्ति त्वा' (हे इन्द्र ! सोम रस के योग्य बाह्मण तुम्हारी स्तुति करना चाहते हैं), आदि सूक्त का द्वितीय दिन और 'शासद् बह्हिः' (बिना पुत्र वाला पिता, पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ अपने दामाद की सेवा करता हुआ यह समझते हुए शास्त्र के अनुसार उसके पास गया कि इस कन्या का पुत्र मेरा पुत्र होगा) आदि सूक्त का तृतीय दिन शंसन करता है।

४. 漲0 ३.३६ । ५. 漲0 ३.३० । ६. 笼0 ३.३१ ।

७. अच्छावाकः शंसति ।

उपान्त्यास्मे प्रयन्धीति यज्ञेष्वेषा न शस्यते । अतः एकादशर्चं सत् सूक्तमासीद्शचंकम् ॥

'इमामू षूपान्त्यां घोरोऽपश्यत् सा निर्दहेच्छस्यमानेति (आख्व० श्रौ० ५.१६.२) श्रूयते' इति हि ऋक्सर्वानुक्रमणी (३.३६)।

'उपान्त्यास्मे प्रयन्धीति घोर आङ्गिरसो जगौ । निर्देहेच्छस्यमानेति श्रूयते सा न शस्यते ॥' इति चार्षानुक्रमणी (म०३ वलो०८)—इति षड्गुविषयः । उक्तानां सूक्तानां मिलित्वा संख्यां दर्शयति— तानि वा एतानि नव।। इति। वे [सभी कुल मिलाकर] ये [सूक्त] नौ हो जाते हैं।

दिनविशेषेण सूक्तविशेषान् विधाय प्रतिदिनं शंसनीयानि सूक्तानि विधते—

त्रीणि चाहरहः शस्यानि ॥ इति ।

यानि प्रतिदिनं शंसनीयानि त्रीणि सूक्तानि, तान्युपरितनखण्डे 'सद्यो ह जातः' इत्यादिना स्पष्टीकरिष्यन्ते ॥

दिन-प्रतिदिन तीन-तीन सूक्तों का शंसन होना चाहिए [उन शंसनीय सूक्तों का आगे के 'सद्यो ह जातः' आदि खण्ड में वर्णन करेंगे]।

दिनविशेषगतानि प्रतिदिनगतानि च मिलित्वा प्रशंसित-

तानि द्वादश संपद्यन्ते, द्वादश वै मासाः संवत्सरः, संवत्सरः प्रजापित-र्यज्ञस्तत्संवत्सरं प्रजापित यज्ञमाप्नुवन्ति, तत्संवत्सरे प्रजापतौ यज्ञेऽहरहः प्रतितिष्ठन्तो यन्ति ॥ इति ।

'तानि' पूर्वोक्तानि नव त्रीणि च मिलित्वा द्वादश संपद्यन्ते । अतो माससंवत्सर— तिन्नर्मातृप्रजापितद्वारा प्रजापितसृष्टत्वेन प्रजापितरूपो यो यज्ञस्तादृशं संवत्सरात्मकं प्रजापितरूपं यज्ञमनुष्ठातारः प्राप्नुवन्ति । 'तत्' तेन शंसनेन संवत्सरात्मकप्रजापितरूपे यज्ञे प्रतिदिनं प्रतिष्ठिताः सन्तोऽनुतिष्ठन्ति ।।

[दिन विशेषगत-सूक्त और प्रतिदिनगत एक-एक सूक्त मिलकर] इस प्रकार वे [सूक्त] बारह हो जाते हैं। संवत्सर में बारह महीने होते हैं। संवत्सर प्रजापित है। प्रजापित यज्ञ है। अतः उस [शंसन] से संवत्सरात्मक प्रजापित रूप यज्ञ को [अनुष्ठाता] प्राप्त करते हैं। इस प्रकार उस [शंसन] से संवत्सरात्मक प्रजापित रूप यज्ञ में [अपने कर्म को] प्रतिदिन प्रतिष्ठित करते हुए वे अनुष्ठान करते हैं।

अथ पृष्ठचषडहस्योत्तरस्मिस्त्र्यहं कासांचिद्दचामावापं विधत्ते—

## तान्यन्तरेणाऽऽवापमावपेरन् ॥ इति ।

यानि विषयिसेन शंसनीयानि नवसंख्याकानि सूक्तान्युक्तानि, यानि च प्रतिदिनं शंसनीयानि त्रीण्युक्तानि, 'तान्यन्तरेण' तेषामुमयविधानामन्तराले स्थाने किंचिदावपनीय-मृक्समूहमावपेरन् ।।

[जो विपर्यास करके शंसनीय नौ सूक्त कहे गए हैं और जो प्रतिबिन शंसनीय तीन अन्य सूक्त हैं] उन दोनों के बीच से आवपनीय ऋक् समूह का आवाप [पृष्ठचषडह के बाब के तीन दिनों में] करना चाहिए।

१. द्र॰ इतः परम्, (२९.४) पृ० ९८९।

चतुर्थाघ्याये तृतीयः खण्डः ]

श्रोमत्सायणाचार्यंविरचितभाष्यसहितम् : ९८७

कस्मिन् दिने का ऋच आवपनीया इत्याशङ्कच तत्सवं विविच्य दशंयति-

अन्यूङ्ख्या विराजो वैमदीश्च चतुर्थेऽहिन, पङ्क्तीः पञ्चमे, पारुच्छेपीः षष्ठे ॥ इति ।

उच्चारणिवशेषोपेता ओंकारा 'न्यूङ्खाः', ते च पूर्वमेव 'मुखतो मध्यंदिने न्यूङ्खयित'— इत्यत्रामिहिताः । तानहंन्तीति न्यूङ्ख्याः । तिद्विपरीता 'अन्यूङ्ख्याः' । 'विराजः' विराट्छन्दस्का ऋचः । ताः पृष्ठचषडहस्य चतुर्थेऽहन्यावपनीयाः । 'न ते गिरो अपि मृष्ये'—इत्याद्याक्षतस्र ऋचः । 'प्र वो महे मिहवृत्ये मरष्वम्'—इत्याद्यास्तिसः । एताः सप्त विराजः । त्रयाणां होत्रकाणां त्रयस्तृचा मवन्ति । प्रथममारम्यैकस्तृचो मैत्रावरुणस्य, तृतीयमारम्यैकस्तृचो ब्राह्मणाच्छंसिनः । पश्चमीमारम्यैकस्तृचोऽच्छावाकस्य । तदेवं सष्ठ-स्वृक्षु त्रयस्तृचा विभज्य प्रक्षेपणीयाः । सोऽयं विराजां प्रक्षेप एकः पक्षः । वैमदीरावपेरिन्निति पक्षान्तरम् । विमदाख्येन महिष्णा दृष्टा वैमद्यः । ताश्च 'यजामह इन्द्रम्'— इत्याद्याः सप्तचंः । ता अपि पूर्ववत् त्रयस्तृचाः कर्तव्याः । पश्चमेऽहिन 'यच्चिद्ध सत्य सोमपाः'—इत्याद्याः पिक्तच्छन्दस्काः सप्तचंः पूर्ववदावपनीयाः । तथा पष्ठेऽहिन परच्छे-पेन दृष्टा 'इन्द्राय हि द्यौः'—इत्याद्याः सप्तचंः पूर्ववदावपनीयाः ।

[पृष्ठचडह के] चतुर्थ दिन [आवपनीय] विराद् छन्दस्क और विमद ऋषि द्वारा दृष्ट ऋचाओं का पाठ बिना न्यूङ्घ [अर्थात् ओंकार के विशेष उच्चारण के बिना] करना चाहिए। ['न ते गिरो अपि' आदि चार ऋचाएँ और 'प्र बो महें आदि तीन ऋचाएँ मिलकर सात विराद् छन्दस्क ऋचाएँ हैं। तीन होत्रकों के तीन तृच होते हैं। प्रथम से आरम्भ करके एक तृच मैत्रावषण का, तृतीय से आरम्भ करके एक तृच बाह्मणाच्छंसी का, पञ्चम ते आरम्भ करके एक तृच अच्छावाक का होता है। इस प्रकार सात ऋचाओं में विभाजित करके तीन तृच प्रक्षेपित करना चाहिए। वह विराद् छन्दस्क ऋचाओं के प्रक्षेप का एक पक्ष है और द्वितीय पक्ष विमद ऋषि द्वारा दृष्ट ऋचा का है, और वह 'यजामह इन्द्रम्' आदि सात ऋचाएँ हैं। उन्हें भो पहले को मांति विभाजित करके तीन तृच बना लेना चाहिए]। पञ्चम दिन ['यिचविद्ध सत्य' बादि] पंक्ति छन्दस्क ऋचाओं का [पहले की भाति आवपन करना चाहिए, और] छठवें दिन पष्ठच्छेप ऋषि द्वारा दृष्ट ['इन्द्राय हि ह्योः' आदि सात] ऋचाओं का [भी पूर्व को हो तरह आवपन करना चाहिए]।

१. द्र० इतः पूर्वम्, ७३१ पृष्ठे ।

२. 艰 0. २२. ५-८ 1

<sup>€.</sup> 雅 ○ १.१३१.१-७ 1

स्तोमवृद्धावतिशंसनाथंमावपनीयानि सूक्तानि दशंयति—

अथ यान्यहानि महास्तोमानि स्युः, को अद्य नर्यो देवकाम इति मैत्रावरुण आवपेत; वने न वायो न्यधायि चाकन्निति ब्राह्मणाच्छंस्या याह्मर्वाङ्कप बन्धुरेष्ठा इत्यच्छावाकः ॥ इति ।

'अथ' पूर्वोक्तिविराडाद्यावापकथनानन्तरम् । अन्य आवाप उच्यत इति शेषः । यान्य-हानि 'महास्तोमानि' सष्ठदशैकिविशादिस्तोमेम्योऽधिकैश्वतुर्विशादिस्तोमैयुंक्तानि स्युः, तेष्वहःसु स्तोमसंख्यामितक्रम्याधिकानामृचां शंसनं कर्तव्यम् । तत्र मैत्रावरुणः 'को अद्येति रे' सूक्तमावपेत । ब्राह्मणाच्छंसी 'वने नेति अस्तमावपेत । अच्छावाक 'आ याहीति रे' सूक्तमावपेत ।।

इस [विराट् आदि के आवपन के कथन] के बाद [स्तोम की वृद्धि होने पर अन्य आवाप को कहते हैं]—जो दिन महास्तोम [अर्थात् सप्तदश, एकविंश आदि स्तोम से अधिक चतुर्विशादि स्तोमों से युक्त] हों [तो स्तोम संख्या से अधिक ऋचा का शंसन करना चाहिए]। मैत्रावरण 'को अद्य' (आज कौन मानवहितैषी, देवाभिलाषी मनुष्य) आदि सूक्त का, ब्राह्मणाच्छंसी 'वने न वायो' (पक्षी जिस प्रकार भय से चारों ओर देखता हुआ पेड़ पर बने घोसले में अपने बच्चे रखता है) आदि सूक्त का, और अच्छावाक 'आ याहि' (हे जुए वाले रथ पर बैठे हुए इन्द्र! तुम शीझ हमारे पास आओ) आदि सूक्त का अवपन करे।

तेषां सूक्तानां प्रशंसां दर्शयति-

एतानि वा आवपनान्येतैर्वा आवपनैर्देवाः स्वर्गं लोकमजयन्नेतैर्ऋषयस्तथैवै-तद्यजमाना एतैरावपनैः स्वर्गं लोकं जयन्ति ॥ १९ ॥ इति ।

को अद्येत्यादीनि सूक्तानि 'आवपनानि' आवापयोग्यानि, एतैर्देवानां स्वर्गजयाद्यजमा-नानामपि तैः स्वर्गजयो भवति ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यं विरिचते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये षष्ठ-पश्चिकायां चतुर्थाच्याये (एकोनित्रशाच्याये) तृतीयः खण्डः ।। ३ ।। (१९) [१०६]

ये ही सूक्त आवपन के योग्य हैं। इन्हीं आवपनों के द्वारा देवों ने स्वर्गलोक को जीता और इन्हीं से ऋषियों ने भी [जय की प्राप्ति की]। उसी प्रकार इन्हीं अवपनों के द्वारा ये यजमान भी स्वर्गलोक को जीतते हैं।

।। इस प्रकार उन्तीसर्वे (चतुर्थ) अध्याय के तृतीय खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।। ३ ।।

१. वायः≔वेः पुत्रः । ं वित च य इति च चकार शाकल्यः, उदात्तं त्वेवमाख्यातम-मविष्यदसुसमाप्तश्चार्थः —इति निरु० ६.५.५ ।

Digitized by Madhuban Trust, Delhi चतुर्याच्याये चतुर्यः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ९८९

## अथ चतुर्थः खण्डः

एवं तावत्त्रसक्तानुत्रसक्तं परिसमाप्याधुना प्रस्तुतमारमते—

'सद्यो ह जातो वृषभः कनीन इति' मैत्रावरुणः पुरस्तात् सूक्तानामहरहः शंसति ॥ इति ।

पूर्वत्र<sup>२</sup> त्रीणि चाहरहः शस्यानीति यदुक्तं, तस्यैवैतद् व्याख्यानं 'सद्यो ह जात' इत्यादिकं मैत्रावरुणः स्वकीयस्य सूक्तस्य पुरस्तात् प्रतिदिनं शंसेत्। सूक्तानामिति बहुवचनं व्यत्ययेन द्रष्टव्यम्<sup>3</sup>।।

vi.२० [xxix.४] मैत्रावरुण अपने स्वकीय सूक्तों के पहले दिन-प्रितिदिन 'सद्यो ह जातः' (जलवर्षक, तुरन्त उत्पन्न एवं कमनीय इन्द्र) आदि सूक्त का शंसन करता है। उक्तमुक्तं प्रशंसित—

तदेतत्सूक्तं स्वर्ग्यमेतेन वै सूक्तेन देवाः स्वर्गं लोकमजयन्नेतेन ऋषयस्तथैवै-तद्यजमाना एतेन सुक्तेन स्वर्गं लोकं जयन्ति ॥ इति ।

'स्वग्वं' स्वर्गाय हितम् । अन्यत् पूर्वंवद् व्याख्येयम् ॥

वह यह सूक्त स्वर्ग से सम्बन्धित है। इसी सूक्त से देवों ने स्वर्गलोक को जीता और इसी से ऋषियों ने भी [जय की प्राप्ति की ]। उसी प्रकार इस सूक्त के द्वारा ये यज-मान भी स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं।

ऋषिसम्बन्धेन पुनः प्रशंसति—

तदु वैश्वामित्रं विश्वस्य ह वै मित्रं विश्वामित्र आस ॥ इति ।

'तदु' तत्तु सूक्तं विश्वामित्रेण दृष्टत्वात् 'वैश्वामित्रम्' । विश्वस्य भित्रमिति निष्कत्या विश्वामित्रशब्दोऽभूत्' ॥

वह सूक्त तो विश्वामित्र ऋषि द्वारा दृष्ट है। विश्वामित्र सम्पूर्ण विश्व के मित्र थे।

१. ऋ० ३.४८। २. द्र० इतः पूर्वम्, ९८४ पृ० (२९.३)।

३. (i) 'ङसर्थे आम्'-इति षड्गुरुशिष्यः । (ii) कथमिदं सूक्तानामिति बहुवचनम् ? ननु मैत्रावरुणस्याहरहःशस्यादुर्घ्वंमहीनसूक्तमेवावशिष्यते । आह च—'आसत्यो यात्वित्यहीनसूक्तं द्वितीयं मैत्रावरुण' इति । अतः कथं बहुवचनमिति न विद्यः । अत्रोच्यते — सत्यम् । एकमेव सूक्तम् । वाक्यानि तु बहूनि विद्यन्ते । तान्येव सुष्ठ विक्तं इति योगात् सूक्तानि । अतः पुरस्तात् सूक्तानामित्युपपन्नं भवित'-इति गोविन्दस्वामी ।

४. (i) 'उ-खलु' इति षड्गुरुशिष्यः । (ii) 'उ इत्यनर्थंकः'-इति गोविन्दस्वामी ।

५. विश्वामित्र ऋषिः सुदासः पैजवनस्य पुरोहितो बभूवः 'विश्वामित्रः सर्वमित्रः'-इति निरु० २.७.२ । 'मित्रे वर्षौ'-इति पा० सू० ६.३.१३०-इति दीर्घः ।

वेदनं तत्पूर्वंमनुष्ठानं च प्रशंसित-

विश्वं हास्मै मित्रं भवति य एवं वेद, येषां चैवं विद्वानेतन् मैत्रावरुणः पुरस्तात् सूक्तानामहरहः शंसति ॥ इति ।

इसलिए जो इस प्रकार जानता है उसका सम्पूर्ण विश्व मित्र बन जाता है और उनका भी [मित्र बन जाता है] जिनके लिए यह मैत्रावरुण इस प्रकार जानते हुए अपने स्वकीय सूक्तों के पहले दिन-प्रतिदिन शंसन करता है।

वृषभः कनीन इति योऽयं वृषभश्चब्दस्तदन्तर्गतं वकारव्यतिरिक्तमृषभशब्दमुपजीव्य प्रशंसति —

तदृषभवत् पशुमद्भवति, पशूनामव हद्ध्यै ॥ इति ।

'तत्' सूक्तमृषभशब्दोपेतम्, वृषभस्य च पशुत्वात् सूक्तं पशुमद्भवित । अतः पशूनां प्राप्त्यै संपद्यते ॥

वह सूक्त 'ऋषभ' शब्द से युक्त और 'पशु' शब्द से युक्त है जो पशुओं की प्राप्ति के लिए ही सम्पादित होता है।

ऋक्संख्यामुपजीव्य प्रशंसति ---

तत्पञ्चर्यं भवति, पञ्चपदा पङ्क्तिः, पङ्क्तिर्वा अन्नमन्नाद्यस्या-वरुद्ध्ये ॥ इति ।

ऋग्गतया पञ्चसंख्यया पादपञ्चकोपेतपङ्क्तिच्छन्दःस्वरूपत्वम् । अन्नं च पञ्चसंख्योपेत-त्वात् पङ्क्तिरेव,—प्रारुयं, पेयं, खाद्यं, लेह्यं, निगीर्यमिति, एवमन्नस्य<sup>र</sup> पञ्चसंख्या । तस्मादिदमन्नप्राप्त्ये संपद्यते ॥

वह सूक्त पाँच ऋचाओं का है। पंक्ति छन्द भी पाँच पादों से युक्त होता है। पंक्ति अन्न है [क्योंकि प्राश्य, पेय, खाद्य, लेह्य और निगीर्य भेद से अन्न भी पाँच प्रकार का होता है] इसलिए यह अन्न की प्राप्ति के लिए ही सम्पादित होता है।

बाह्मणाच्छंसिनः सूक्तं विधत्ते-

'उदु ब्रह्माण्यैरत श्रवस्येति<sup>3</sup> ब्राह्मणाच्छंसी ब्रह्मण्वत् समृद्धं सूक्तमहरहः शंसित ॥ इति ।

ब्रह्माणीति ब्रह्मशब्दयोगादिदं सूक्तं ब्रह्मण्वत् । 'समृद्धं' समृद्धिकारणम् ॥

बाह्मणाच्छंसी [अपने स्वकीय स्वतों के पहले] दिन-प्रतिदिन 'उबु ब्रह्माणि' (ऋषियों ने सब स्तुतियाँ अन्न पाने की अभिलाषा से कही हैं) आदि समृद्धि के कारणभूत 'ब्रह्मन्' शब्द से युक्त सूक्त का शंसन करता है।

१. 'अन्नस्य''''तस्मादिदम्' इति साम० संपा० मुद्रित पुस्तके नास्ति ।

२. ऋ०७.२३।

Digitized by Madhuban Trust, Delhi

चतुर्थाच्याये चतुर्थंः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् ः ९९१

तस्य प्रशंसां दर्शयति-

तदेतत् सूक्तं स्वर्ग्धमेतेन वै सूक्तेन देवाः स्वर्गं लोकमजयन्नेतेन ऋषय-स्तथैवैतद्यजमाना एतेन सूक्तेन स्वर्गं लोकं जयन्ति ॥ इति ।

बह यह सूक्त स्वर्ग से सम्बन्धित है। इसी सूक्त से देवों ने स्वर्गलोक को जीता और इसी से ऋषियों ने भी [जय की प्राप्ति की] उसी प्रकार इस सूक्त के द्वारा ये यजमान भी स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं।

पुनरप्यृषिसम्बन्धेन प्रशंसति-

तदु वासिष्ठमेतेन वै वसिष्ठ इन्द्रस्य प्रियं धामोपागच्छत्, स परमं लोकमजयत् ॥ इति ।

वह सूक्त विसष्ठ ऋषि द्वारा दृष्ट है। इसी सूक्त के द्वारा विसष्ठ ऋषि इन्द्र के प्रिय धाम को गए। उन्होंने [उस] श्रेष्ठ लोक को जीता।

वेदनं प्रशंसति-

उपेन्द्रस्य प्रियं धाम गच्छिति, जयित परमं लोकं य एवं वेद ॥ इति । जो इस प्रकार जानता है वह उपेन्द्र के प्रिय धाम को जाता है और श्रेष्ठ लोक को जीतता है।

ऋवसंख्यामुपजीव्य प्रशंसति-

तहै षळ्चं षड् वा ऋतव ऋतुनामाप्त्यै ॥ इति ।

वह सूक्त छः ऋचाओं का है। ऋतुएँ छः होतो हैं। अतः यह शंसन ऋतुओं की प्राप्ति के लिए होता है।

तस्य सूक्तस्य स्थानं विधत्ते-

तदुपरिष्टात् संपातानां शंसत्याप्त्वैव तत्स्वर्गं लोकं यजमाना अस्मिँल्लोके प्रतितिष्ठन्ति ॥ इति ।

संपातसूक्तस्योपरिष्टात् तत् सूक्तं शंसेत् । तेन शंसनेन 'स्वर्गं लोकमाप्त्वैव' देहपाता-दूर्व्वमाविनीं स्वर्गप्राप्ति संपाद्यैवेदानीमिस्मिल्लोके यजमानाः प्रतिष्ठिता मवन्ति ॥

वह संपात सूक्तों के बाद उस [सूक्त] का शंसन करता है। उस [शंसन] से [शरीरान्त के बाद होने वाले] स्वर्ग के प्राप्ति का संपादन करके यहाँ इस लोक में यजमान प्रतिष्ठित होते हैं।

अच्छावाकस्य सूक्तं विधत्ते —

अभितष्टेव दोधया मनोषामित्यच्छावाकोऽहरहः शंसत्यभिवत् तत्यै रूपम् ॥ इति । 'अभि तष्टेत्यादिकं भूक्तमच्छावाकः प्रतिदिनं शंसेत् । तच्च 'अभिवत्' अभिशब्दो-पेतम् । अभिशब्दस्य चाभितः सर्वत इत्यस्मिन्नर्थे वर्तमानत्वात् सूक्तं 'तत्यै' संतत्यै, विच्छेदराहित्यस्वरूपं भवति ॥

'अभि तब्देव' (हे स्तोता ! बढ़ई जिस प्रकार लकड़ी को काँद-छाँट कर सुधार करता है उसी प्रकार इन्द्र विषयक स्तुति को सर्वतः दीप्त करो ) आदि 'अभि' शब्द युक्त सूक्त का अच्छावाक प्रतिदिन शंसन करता है। ['अभि' शब्द चारों ओर के अर्थ में प्रयुक्त होने से ] यह शंसन निरंतरता के लिए विच्छेदराहित्य स्वरूप ही होता है [इस प्रकार इहलोक और परलोक के सिलसिले के लिए यह उपयुक्त है ]।

तस्या ऋचस्तृतीयपादमनूद्य व्याचष्टे-

अभि प्रियाणि मर्मृशत् पराणीतिः; यान्येव पराण्यहानि, तानि प्रियाणि, तान्येव तदिभमर्मृशतो यन्त्यभ्यारभभाणाः; परो वा अस्माल्लोकात् स्वर्गो लोकस्तमेव तदिभवदिति ॥ इति ।

अनयर्ना<sup>२</sup> विश्वामित्रः प्रजापित तुष्टाव । तथा सत्यस्य पादस्यायमर्थः—'पराणि' उत्तराणि कर्माणि प्रजापतेः त्रियाणि 'अभिमर्मृश्चत्' सर्वतः पुनः पुनः स्पृश्चल्लहं वर्तं इति । यान्येवेत्यादिकं तद् व्याख्यानम् । वर्तमानादल्लः 'पराणि' उत्तराणि यान्येवाहानि सन्ति, तानि देवस्य प्रियाणि; अतस्तेन पादपाठेन तान्येव 'अभिमर्मृशतः ' अभितः पुनः स्पृशन्तः । तस्यैव व्याख्यानमभ्यारममाणा इति । ताहशा यजमाना 'यन्ति' वर्तन्ते । कि चास्मा- ल्लोकात् परः स्वर्गो लोकः; तमेव लोकं 'तत्' तेन परशब्देनाभिवदित ।।

[इस ऋचा से विश्वामित्र ने प्रजापित को प्रसन्न किया। इसका तृतीयपाद] 'अभि प्रियाणि' (इन्द्र के अतिशय प्रिय कमों का पुनः पुनः स्पर्श करते हुए में) आदि पाद में 'पराणि' अर्थात् आज के दिन से बाद के जो दिन हैं वे 'प्रियाणि' अर्थात् प्रजापित के प्रिय हैं। अतः उस [पाद के पाठ] से बाद के अहः में क्रियमाण प्रजापित के प्रिय कमों का पुनः पुनः स्पर्श करते हुए ही यजमान अनुष्ठान करते हैं। इहलोक से 'पर' लोक स्वगंलोक है उसी [लोक] को उस [पर]शब्द से कहा गया है।

चतुर्थंपादमनुवदति-

कवीँरिच्छामि संदृशे सुमेधा इति ॥ इति ।

'सुमेघाः' शोभनया मेधया युक्तोऽहं 'संहशे' सम्यादर्शनाय 'कवीन्' महर्षीन् इच्छामि ॥

१. ऋ० ३.३८।

२. ऋ० ३.३८.१।

३. 'पुंखानुपुंखं स्पृशन्तः'--इति षड्गुरुशिष्यः ।

चतुर्याच्याये चतुर्थः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ९९३

इस ऋचा के चतुर्थ पाद 'कवींरिच्छामि' (शोभन मेघा से युक्त हम महर्षियों के सम्यक् दर्शन की इच्छा करते हैं) आदि से तात्पर्य यह है कि—

तमेव पादं व्याचष्टे-

ये वै ते न ऋषयः पूर्वे प्रेतास्ते वै कवयस्तानेव तदभ्यति वदति ॥ इति ।

'नः' अस्माकं सम्बन्धिनः पूर्वं ऋषयः ये, 'ते' प्रसिद्धाः 'प्रेताः' परलोकं गताः, त एवात्र 'कवयः' कविश्वब्देन विवक्षिताः । अतस्तानेव 'अमि' लक्ष्य 'तत्' तेन पादेन 'अतिवदिति' अतिशयेन ब्रूते ॥

हमारे सम्बन्धी जो पूर्व ऋषि थे वे परलोक को चले गए। वे ही यहाँ 'कवि' शब्ब से विवक्षित हैं। अतः उन्हीं कवियों को अभिलक्षित करके उस पाव से अतिशय रूप से [प्रशंसापरक वचन] कहा गया है।

ऋषिसम्बन्धेन प्रशंसति--

तदु वैश्वामित्रं, विश्वस्य ह वै मित्रं विश्वामित्र आस; विश्वं हास्मै मित्रं भवति य एवं वेद ॥ इति ।

पूर्ववद् व्याख्येयम् ॥

वह सूक्त विश्वासित्र ऋषि द्वारा दृष्ट है। विश्वासित्र सम्पूर्ण विश्व के मित्र थे। अतः जो इस प्रकार जानता है, उसका सम्पूर्ण विश्व मित्र बन जाता है।

अस्पष्टदेवताकमुपजीव्य प्रशंसति-

तदनिरुक्तं प्राजायत्यं शंसत्यनिरुक्तो व प्रजापितः, प्रजापितराप्त्ये ॥ इति । 'तत्' सूक्तम् 'अनिरुक्तं' न हि तत्र काचिद्देवता विस्पष्टं निरूप्यते । अतः प्रजापित-देवताकं, तच्छंसेत् । अजापितश्च सृष्टेः पूर्वं मूर्तिराहित्यात् 'अनिरुक्तः', अतः सुक्तं प्रजापितप्राप्त्ये संपद्यते ॥

वह [सूक्त ] अस्पष्ट देवताक है । अतः प्रजापित देवताक उस सूक्त का वह शंसन करता है । [वस्तुतः सृष्टि के पूर्व मूर्ति न होने के कारण ] प्रजापित अनिरुक्त अर्थात् अस्पष्ट हैं । अतः यह सूक्त प्रजापित की प्राप्ति के लिए सम्पादित है ।

सूक्तस्य प्राजापत्यत्वे सत्यैन्द्रत्वं प्रच्यवतेत्याशङ्कचाह— सकृदिन्द्रं निराह तेनैन्द्राद्रूपान्न प्रच्यवते ॥ इति ।

१. 'वैद्यमैतिह्ये'—इति षड्गुरुशिष्यः।

अनिकक्तमप्रकाशदेवतम्, अत एव प्राजापत्यम् । कथम् ?
 न शक्यते हि निवंक्तुं माहात्म्येन प्रजापितः—इति षड्गुकशिष्यः ।

९९४ : ऐतरेयब्राह्मणम्

कस्यांचिदृचि 'शुनं हुवेम मघवानिमन्द्रम्' इति सकृद् इन्दं निर्श्रूते, तेन कारणेनेन्द्र-सम्बन्धिस्वरूपादिप प्रच्युतिनास्ति ।।

[इस सूक्त की एक ऋचा 'शुनं हुवेम मघवानिमन्द्रम्' आदि में ] एक बार 'इन्द्र' शब्द कहा गया है। अतः [सूक्त के प्रजापित देवताक होने पर भी ] यह इन्द्र के स्वरूप से भी च्युत नहीं होता है।

ऋक्संख्यामुपजीव्य प्रशंसति —

तद्वै दशर्चं, दशाक्षरा विराळ्नः विराळ्नाद्यस्यावरुद्ध्ये ॥ इति ।

इस [सूक्त] में दस ऋचाएँ हैं। विराट् छन्द में दस अक्षर होते हैं। विराट् अन्न [रूप] है। अतः यह [सूक्त] अन्न की प्राप्ति के लिए [भी संपादित है]।

पुनरप्यृवसंख्यामुपजीव्य प्रशंसति-

यदेव दशर्चा३म्, दश वै प्राणाः, प्राणानेव तदाष्नुवन्ति, प्राणानात्मन् दधते ॥ इति ।

'यदेव' यस्मादेव कारणादिवं सूक्तं 'दशर्चा ३म्'। प्लुतिः प्राणसादृश्येनाऽऽश्वर्यार्था। उ पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, इन्द्रियरूपाः प्राणा दशैव। यद्वा, प्राणापानादयः पञ्च वायवो नागकूर्मादयश्च पञ्च वायव इति दश प्राणाः। अतस्तच्छंसनेन प्राणानेव प्राप्य, तान् प्राणान् स्वात्मन्येव स्थापयन्ति।।

जिस कारण यह सूक्त दस ऋचाओं से युक्त है। [इसीलिए] प्राण [पाँच ज्ञानेन्द्रिय एवं पाँच कर्मेन्द्रिय रूप से] दस ही हैं। अतः वे उस [शंसन] से प्राणों को प्राप्त करते हैं और उन प्राणों को अपनी आत्मा में ही स्थापित करते हैं।

दशर्चे ह्यमितिष्टीये नूनं सा तेऽिधकोदिता । इति षड्गुरुशिष्यः । (ii) एतेषां सूक्तानां यदुक्तमं सूक्तमितिष्टीयं तन्तूनं सात इत्यन्तं भवित । ऋगागमेऽ-प्युद्धाराभावादिधकेयं भवित, तेन शुनं हुवीयाया उद्धाराभावे सित 'सकृदिन्द्रं निराह'—इति ब्राह्मणवचनमूपपन्नं भवित । इति आश्व० श्रौ० ७.४.१०

सूत्रे नारायणः।

१. ऋ० ३.३८.१०।

२. शुनं हुवेम मघवानिमन्द्रिमिति वै स्कृत्।

न चास्यास्त्रित्वमन्त्यात्वं नूनं सा ते कथं त्विदम् ।।

सूत्र्यते हि 'नूनं सा त इत्यन्तमुत्तमिति' (आश्व० श्री० ७,४.१०)। ननु नूनं

त्रिष्क्तयैन्द्रं निष्कतः सकृत् कथमित्याह—तद्वै दर्श्यर्म् ।। वै तावत् ।

३. 'प्लुतोऽभिपूजिते ह्येतद्वश्चत्वं ह्यभिपूजितम्'—इति षड्गुरुशिष्यः।

चतुर्थाध्याये पञ्चमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ९९५

तस्य सूक्तस्य स्थानं विधत्ते—

तदुपरिष्टात् संपातानां शंसत्याप्त्वैव तत्स्वर्गं लोकं यजमाना अस्मिँल्लोके प्रतितिष्ठन्ति ॥ २०॥ इति ।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये पष्ठ-पश्चिकार्यां चतुर्थाव्याये (एकोनिविशाव्याये) चतुर्थः खण्डः ।। ४ ।। (२०) [१०७]

वह [उस सुक्त] का शंसन संपात सुक्तों के बाद करता है। उस [शंसन] से [शरीरान्त के बाद] स्वर्ग लोक की प्राप्ति का सम्पादन करके यहाँ इस लोक में यजमान प्रतिष्टित होते हैं।

।। इस प्रकार उन्तीसवें (चतुर्थ) अध्याय के चतुर्थ खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।। ४ ।।

#### अथ पञ्चमः खण्डः

अथ त्रीन् प्रगाथान् विधत्ते—
कस्तमिन्द्र त्वा वसुं, कन्नव्यो अतसीनां, कदू न्वस्याकृतिमिति कद्वन्तः प्रगाथा
आरम्भणीया अहरहः शस्यन्ते ॥ इति ।

'कस्तम्'—इत्यादिरेकः प्रगाथः, 'कन्नव्यः' इति द्वितीयः, 'कद्विति' तृतीयः । यद्यपि प्रथमे कच्छव्दो नास्ति, तथापि च्छित्रन्यायेन साहचर्याद्वा सर्वे कद्वन्तः 'प्रगाथा।' ऋग्द्वयात्मकाः: ते च वैकृतारम्महेतुत्वात् 'आरम्मणीयाः' ते च प्रतिदिनं शंसनीयाः ।।

vi २१ [xxix.५] 'कस्तम्' आबि, 'कक्षव्यः' आबि और 'कद्' आदि तीन प्रगाय [= दो ऋचाओं के जोड़े] 'कद्' (कौन) शब्द से युक्त हैं जिनका प्रतिदिन आरम्भ में शंसन करना चाहिए [यहाँ यद्यपि प्रथम प्रगाथ में 'कद्' शब्द नहीं है फिर भी छित्र-न्याय से एक साथ होने से सभी 'कद्' शब्द युक्त कहे गए हैं]।

प्रथमं प्रगाथं प्रशंसति-

को वै प्रजापतिः, प्रजापतेराप्त्यै ॥ इति ।

प्रथमस्याऽऽदौ श्रूयमाणस्य कराब्दस्य प्रजापतिरर्थः। अतोऽयं प्रजापितप्राप्त्यै संपद्यते ॥

१. ऋ० ७.३२.१४, १५ ।

२. ऋ०८.३.१३, १४।

<sup>3.</sup> 雅0 ८. 44.9, 901

४. माध्यन्दिने होत्रकैरिति शेषः — इति षड्गुरुशिष्यः।

९९६ : ऐतरेयब्राह्मणम्

[प्रथम प्रगाथ में आए हुए] 'कः' शब्द का अर्थ 'प्रजापति' है। [अतः यह शंसन] प्रजापित की प्राप्ति के लिए सम्पादित है।

२९.५ षष्ठपश्चिकायां

सर्वान् प्रगाथान् प्रशंसति—

यदेव कद्वन्ता ३:, अन्नं वै कमन्नाद्यस्याव रुद्ध्यै ।। इति ।

'यदेव' यस्मादेव कारणादेते प्रगाथाः कद्वन्ताः । प्लुतिः प्रशंसार्था । कच्छब्दैकदेशरूपं यत्कं, तदन्नमेव, कशब्दस्य सुखवाचित्वादन्नस्यापि सुखहेतुत्वात् । अतोऽन्नप्राप्त्यै तत्संपद्यते ॥ क्योंकि ये 'कद' शब्द से युक्त प्रगाथ [शंसित होते] हैं। अतः 'कद' शब्द का [एकदेश रूप] जो 'कम्' है वह अन्न ही है3 [क्योंकि 'क' शब्द सुख का वाचक है और अन्न सुख का हेतु है] । अतः यह अन्न की प्राप्ति के लिए सम्पादित है ।

पुनरपि प्रकारांन्तरेण प्रशंसति-

यद्वेव कद्वन्ता ३:, अहरहर्वा एते शान्तान्यहीनसूक्तान्युपयुञ्जाना यन्ति; तानि कद्वद्भिः प्रगार्थः शमयन्तिः तान्येभ्यः शान्तानि कं भवन्तिः तान्येनाञ्छा-न्तानि स्वर्गं लोकमभिवहन्ति ॥ इति ।

'यद्वेव' पुनरपि यस्मादेव कारणादेते प्रगाथाः कद्वन्तः शस्यन्ते । प्लुतिः पूर्ववत् । तस्मादेव कारणात् प्रतिदिनम् 'एते' यजमानाः 'शान्तानि' सर्वोपद्रवशमकारणान्यहीन-सूक्तान्युपयुञ्जानाः यन्ति'वर्तन्ते । कथं सूक्तानां शान्तत्विमति, तदुच्यते,—'तानि' सूक्तानि 'कद्वद्भिः' सुखवाचकशब्दोपेतैः प्रगायैर्यजमानाः 'शमयन्ति' शान्तानि कुर्वन्ति । 'तानि' च सूक्तानि शान्तानि भूत्वा 'एभ्यः' यजमानेभ्यः<sup>४</sup> 'कं भवन्ति' सुखकारणानि

पुनः स्तौति—'अन्नं वै कम'—

'कं सुखेऽम्मिस मूर्व्नी'ति निवण्टोः कं सुखं मतम् । (वैज० कोष नाना० इलोक ३६) पचाद्यच् तत् करोतीति णिचोऽन्नं सुलकारि हि ।। इति षड्गुरुशिष्यः।

४. मिसो म्यस् । एमिः कद्वद्भिः । इति षड्गुरुशिष्यः ।

१. तु० इतः पूर्वम्, पृ० ४५४।

२. अस्मिन् खण्डे शस्त्राणामयं क्रम आश्वलायनश्रीतसूत्रानुसारेण (७.४) वर्णित:। किन्तु इदंप्रथमतया आंग्लच्याख्याकारै: हागमहोदयै: टिप्पण्यां सम्यक् क्रमः न वर्णितः (ii. Vol. p. 412, п. 3)। यथा—(i) प्रथमतः प्रगाथाः शस्यन्ते, (ii) तदनु त्रिष्टुप् मन्त्रा:, (iii) तदनु ऋ० ३.४८; १.६१; ३.३१; तदनु ऋ० ४.१६; ७.२३; ३.३८; तदनु परिधानीयमन्त्राः, (ऐ० ब्रा० vi. १८) । एवं क्रमस्तु-१. स्तोत्रियानुरूपौ, २. कद्वन्त-प्रगाथाः, ३. आरम्भणीय-मन्त्राः, ४. अहरहःशस्य-मन्त्राः ५. अहीनमन्त्राः (मैत्रावरुणस्य), तदनु (४) अथ च (५) इत्यस्य विपर्यस्त-मन्त्राः (द्र० आश्व० श्रौ० ७.४)।

३. प्लुतोऽमिपूजिते यद्ये कद्वन्तो ये शुमा हि ते।

चतुर्थाध्याये पञ्चमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसिहतम् : ९९७

भवन्ति । 'तानि' सूक्तानि शान्तानि भृत्वा 'एनान्' यजमानान् स्वगं लोकम् 'अभिवहन्ति' प्रापयन्ति ।।

क्योंकि ये 'कद्' शब्द से युक्त प्रगाथ [शंसित होते] हैं; अतः प्रतिदिन ये [यजभान] सभी उपद्रवों का उपशमन करने वाले अहीन सूक्तों से जुड़े रहते हैं। वस्तुतः उनकी यजमान [सुख के वाचक] 'कद्' शब्द से युक्त प्रगायों के द्वारा शान्त करते हैं और दे [सूक्त] शान्त होकर इन [यजमानों] के लिए सुखकर होते हैं। इस प्रकार वे [अहीन सूक्त] शान्त होकर इन [यजमानों] को स्वर्गलोक को प्राप्त कराते हैं।

कद्वत्प्रगाथेम्य ऊर्ध्वम् 'अप प्राच इन्द्र'-इत्याद्यास्त्रिष्टुप्छन्दस्का ऋचः प्रितिदिनं शंसनीयसूक्तादित्वेन विधक्ते---

त्रिष्टुभः सूक्तप्रतिपदः शंसेयुः ॥ इति ।

[कद्वत् प्रगाथों के बाद 'अप प्राच इन्द्र' आदि] त्रिष्टुप् छन्दस्क ऋचाओं का [प्रतिदिन शंसनीय अहीन] सुक्तों के प्रारम्भ में शंसन करना चाहिए।

अत्र कंचित्पूवंपक्षमुद्भावयति-

ता हैके पुरस्तात् प्रगाथानां शंसन्ति, धाय्या इति वदन्तः ॥ इति ।

यथा होतुर्निष्केवल्यशस्त्रे प्रगाथात् पुरस्ताद्धाय्या मवन्ति, तद्वत् 'अप प्राचः' इत्या-द्यास्त्रिष्टुभोऽपि धाय्यास्तस्मात् पूर्वोक्तानां कद्वत्प्रगाथानां पुरस्ताच्छंसितुं योग्या इति वदन्तः केचिद्याज्ञिकाः 'ताः' ऋचः तेषां पुरस्ताच्छंसन्ति ।।

जैसे निष्केवल्यशस्त्र में प्रगाथ के पहले होता की घाय्या होती हैं; वैसे ही 'अप प्राचः' आबि [त्रिष्टुप् भी] घाय्या हैं [अतः कद्भत् प्रगाथों के पहले ये शंसन के योग्य हैं]—ऐसा कहते हुए कुछ याज्ञिक उन [ऋचाओं] का शंसन उन [प्रगाथों] के पहले करते हैं।

तं पूर्वपक्षं निराचष्टे-

तत् तथा न कूर्यात् ॥ इति ।

किन्तु ऐसा नहीं करना चाहिए।

तस्मिन् पक्षे दोषं दर्शंयति-

क्षत्त्रं वै होता, विशो होत्राशंसिनः, क्षत्त्रायैव तद्विशं प्रत्युद्यामिनीं कुर्युः पापवस्यसम् ॥ इति ।

निष्केवल्यस्य शंसको यो होताऽस्ति, असौ 'क्षत्त्रं वै' क्षत्त्रियो राजैव । होतृत्वे समुत्पन्नाः क्रिया होत्राः, ताः शंसन्तीति मैत्रावरुणादयो 'होत्राशंसिनः' । ते च 'विशः' राष्ट्रवितिन्यः प्रजाः । 'तत्' तथा सित, होतृदृष्टान्तेन प्रगाथेम्यः पूर्वं त्रिष्टुमः शंसने सित,

१. द्र० इतः परम्, १००१ पृ०।

<sup>89</sup> 

तां 'विशं' प्रजां 'क्षत्त्रायेव' राज्ञ एव 'प्रत्युद्यामिनीं' प्रतिकूलोद्योगयुक्तां कुर्युः । तैच्च 'पापवस्यसम्' अतिशयेन पापरूपं स्वामिना राज्ञा सह मात्सर्यस्य स्वामिद्रोहरूपत्वात् ॥

[क्योंकि इस पक्ष में वोष यह है कि वस्तुतः निष्केवल्यक्षस्त्र का शंक्षक] होता क्षत्त्रिय [राजा] ही होता है, और होत्र [= होम में समुत्पक्ष क्रियाओं] का शंसन करने वाले [मैत्रावरण आवि होत्रक राष्ट्रवर्ती] प्रजा हैं। [इस प्रकार प्रगाथ से पूर्व त्रिष्टुप् का शंसन करने पर मानो वह] उस प्रजा को [राजा के] प्रतिकूलगाभी बनाता है, जो [स्वामी राजा के साथ राजदोह रूप मात्सर्य के कारण] अत्यन्त पाप रूप है।

परपक्षं दूषयित्वा स्वपक्षं निगमयति—

त्रिष्टुभो म इमाः सूक्तप्रतिपद इत्येव विद्यात् ।। इति ।

'इमाः' 'अप प्राचः' इत्याद्याः त्रिष्ट्रुम ऋचः 'मे' मम शंसितुः 'सूक्तप्रतिपदः' अहरहःशंसनीयसूक्तप्रारम्मरूपा इत्येव निश्चिनुयात् । न पुनः प्रगाथेम्यः पुरस्तात् त्रिष्टुमामवस्थानं युक्तम् ॥

'ये ['अप प्राचः' आदि] त्रिष्टुप् छन्दस्क ऋचाएँ सुझ [शंसन करने वाले] के प्रतिदिन शंसनीय सूक्तों की प्रारम्भिक ऋचाएँ हैं'—उसे यही जानना चाहिए। [अतः प्रगाथों के पहले त्रिष्टुप् का अवस्थान युक्त नहीं है]।

सूक्तप्रतिपत्यक्षे गुणं दश्यवि-

तद्यथा समुद्रं प्रप्लवेरन्नेवं हैव ते प्रप्लवन्ते, ये संवत्सरं वा द्वावशाहं वा-ऽऽसते; तद्यथा सैरावतीं नावं पारकामाः समारोहेयुरेवनेवैतास्त्रिष्टुभः समारोहन्ति ॥ इति ।

'तत्' तस्मिन्नभिहितेऽर्थे दृष्टान्तोऽभिधीयते,—यथा लोके समुद्रं प्रप्लवेरन् । 'प्रप्लवः' परतीरगमनम् । स्वल्पेषु नदीतडागादिषु परतीरगमनं सुशकं भवति, समुद्रस्य तु तद्दुःशकम्; तथा संवत्सरसत्रस्य द्वादशाहस्य वाऽनुष्ठातृणां 'प्रप्लवः' पारगमनं समापन-

१. तत् = तथा सित । विद्यं राष्ट्रवित जनताम् । प्रत्युद्यमः प्रतिक्षुलाचरणम् ।
राज्ञा राष्ट्रं विरुद्धं ते कुर्युर्ये प्राक्तववादिन: ।
प्रकृतौ होत्रकाणां हि नैव धाय्या भवन्ति यत् ।।
एवं च पापवस्यसम्, कूर्यंरित्येव ।

उपद्रवस्य महतो नामाहुः पापवस्यसम्। —िति षड्गुरुिषध्यः।

- २. द्र० इतः परम्, १००१ प्र०।
- मे = मम, इस्याः सुक्तानां प्रतिपदः आदिभूताः । इत्येव होत्रकगणो जानीयात् ।
   इति षड्गुक्शिष्यः ।
- ४. 'प्रप्लवते' इति हाग सम्पादित पुस्तके एवं साम० सम्पादित पुस्तकेऽपि पाठः।

t

₹

चतुर्घाध्याये पञ्चमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ९९९

मत्यन्तदुःशकम्, प्रयोगस्यातिबहुल्रत्वात् । 'तत्' तथा सित, यथा लोके समुद्रस्य परतीर-गमनकामाः पुरुषाः 'सैरावतीं नावं समारोहेयुः', इराऽत्रं तत्समूह ऐरं, तेन सह वर्तंत इति 'सैरं' नौस्थं वस्तुजातं, तादृशं सैरं यस्यां नाव्यस्ति, सेथं नौः सैरावती । समुद्रपार-गमनस्य चिरकालसाध्यत्वात् तावतः कालस्य पर्याप्तेनान्नेन सह सर्वमपेक्षितं वस्नुजातं तस्यां नावि संपाद्य पश्चान्नाविकास्तां नावमारोहेयुः, एवमेवानुष्ठातारः तथाविध-नौसदृशा एतास्त्रिष्टुभः समारोहन्ति । सर्ववस्तुसमृद्धा नौरिवैतास्त्रिष्टुभः पारं नेतुं समर्था इत्यर्थः ॥

बह [अहरहः शस्य सूक्तों की त्रिष्टुप् छन्दस्क प्रारम्भिक ऋचाएँ] उसी प्रकार हैं जैसे लोक में हम समुद्र को पार करें, वैसे ही वे अनुष्ठाता पार कर लेते हैं जो संवत्सर सत्र [= गवामयन] अथवा द्वावशाह यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं और वह [त्रिष्टुप्] उसी प्रकार हैं जैसे लोक में पार जाने के इच्छुक ध्यक्ति नाव पर अन्न आदि [समस्त वस्तुजात] को रखने के बाद नाव पर बैठते हैं। उसी प्रकार [अनुष्ठाता भी उस नाव के सदृश] इन त्रिष्टुपों पर आल्ढ़ होते हैं [अर्थात् समस्त वस्तुओं से समृद्ध नाव के समान ये त्रिष्टुपें ही पार लगाने में समर्थ हैं]।

तदेव सामध्यं स्पष्टीकरोति-

न ह बा एतच्छन्दो गर्मायत्वा स्वर्गं लोकयुपावर्तते, वीर्यवत्तमं हि ॥ इति ।
समुद्रे बाहुभ्यामुडुपेन चाऽऽप्लवनं पारगमनक्षमं न भवति । सैरावत्या तु नावा
पारमवश्यं प्राप्यते । एवमेवित्रिष्टुप्छन्दो यजमानान् स्वर्गं लोकं गमियत्वा नैवोपावतंते ।
किंतु सर्वंषा स्वर्गं गमयत्येव । यस्मादेतच्छंसनमितिशयेन वीर्यंवत्, तस्माद्युक्त पारगमः

१. इरान्नं तत्समूहः स्यादैरस्तेन समन्विता।
 सैराद् ङीप् मनुषो दीर्घः शरादित्वादतः परोऽम् ॥
 (पा० सू० ६.३.१२०; किन्तु शरादिषु नास्य पाठो दृश्यते)।—इति पड्गुरुशिष्यः।

२. (i) एतच्छन्दस्त्रिष्ट्वाख्यं कर्तृयष्टॄन् दिवं प्रति । अप्रापस्य निवर्तेन नैव वीरान्वितं हि यत् ।। — ६ति षड्गुरुशिष्यः

<sup>(</sup>ii) एतच्च त्रिष्टुप्छन्दः स्वगं लोकं यजमानान् अगमयित्वा नोपावतंते। कृतो वीयंवत्तमं हि वीयंवत्तममेतच्छन्दः। नन्वासां प्रगाथप्राग्मावित्वेऽप्येतत् सर्वमुपपद्यत एव। न सूक्तप्रतिपत्त्व एव। उच्यते—त्रिष्टुप्त्वं ह्यासां स्वगंयानहेतुत्वे कारण-मुक्तं, सूक्तानि त्रैष्टुमानि। ततः किं, सूक्तैः कृतसाहाय्या एता यजमानान् स्वगं गमयेयुः। प्रगाथानां पुरस्ताच्छस्यमाना नैतच्छक्तुपुः कतुं, सहायासम्मवात्। प्रगाथाः सहाया मविष्यन्ति शति चेन्न ते शक्नुवन्ति साहाय्यं कर्तुंमत्रेष्टुमत्वात् तेषाम्। अतः सूक्तप्रतिपत्त्व एषां पारगमनहेतुत्विमिति स्थितम् — इति गोविन्द्रवामो। (ii) तु० ऐ० न्ना० vii. १३।

यितृत्वम् । एवंविधास्त्रिष्टुमो यदि सूक्तप्रतिपदः स्युः, तदानी सूक्तच्छन्दसोऽपि त्रिष्टुप्त्वात् तत्साहाय्येन वीर्यवत्तमत्वमुपपद्यते । प्रगाथानां तु त्रिष्टुप्त्वामावात् तेम्यः पुरस्ताच्छंसने वीर्यवत्तमत्वं न सिच्येदित्यिमिप्रायः ॥

[जैसे समृद्र को हाथ-पैर से या छोटी नाव से नहीं पार किया जा सकता। उसे अन्न आदि सभी सामग्री से भरी नाव से ही पार करते हैं उसी प्रकार] इस [त्रिष्टुप्] छन्द से [यजमान] स्वर्गलोक जाकर नहीं लौटता; क्योंकि यह [शंसन] अत्यन्त वीर्यवान् है।

एताभ्यस्त्रिष्टुब्भ्यः पूर्वं शोंसावोमिति व्याहाविमतरदृष्टान्तेन प्रसक्तं प्रतिषेधिति— ताभ्यो न व्याह्वयोतः; समानं हि च्छन्दोऽथो नेद्धाय्याः करवाणीति ॥ इति । ताभ्यस्त्रिष्टुब्भ्यः पूर्वं शोंसावोमिति व्याहावं न कुर्यात् । यस्मात् सूर्कः सहैतासां छन्दः समानम् तस्मात् सूक्तान्तर्भूतानामृगन्तराणामिवैतासां व्याहावो नास्ति । यदि धाय्यादृष्टान्तेन व्याहावः क्रियेत, तदानीमेता अपि धाय्याः क्रियेरन्, अहं तु तासां धाय्यात्वं 'नेत् करवाणि' सर्वथा न करवाणीत्यसिष्ठेत्य धाय्यारूपाद्भीतः सन् व्याहावं न कुर्यात् ॥

उन [त्रिष्टुप् ऋचाओं] के पूर्व ['शोंसाबोम्'—यह] विशेष आहाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि [सुक्तों के साथ इन] छन्दों की समानता है। [अतः सूक्त के अन्तर्भूत अन्य ऋचाओं की तरह इनका आहाव नहीं करना चाहिए। यदि धाय्या के समान आहाव करते हैं तब इन्हें भी धाय्या ही करे।] किन्तु हमें उनको धाय्या [ऋचा भी] नहीं ही करना चाहिए।

उक्तास्त्रिष्ट्रप्छन्दस्का ऋचः प्रशंसति—

यदेनाः शंसन्ति, प्रज्ञाताभिः सूक्तप्रतिपिद्भः सूक्तानि समारोहामेति ॥ इति । 'एनाः' ऋचो यदा शंसन्ति, तदानीं महानौस्थानीयानां त्रिष्टुष्छन्दस्कानां समारोहणम् 'एताभिः' सूक्तप्रतिपिद्भः प्रज्ञाताभिर्माविष्यतीति शंसितॄणामिश्रायः। यथा प्रौढायाः नावः समारोहणं यत्र क्वापि कर्तुं न शक्यते, किन्तु निःश्रेण्यादिसाधनेनैव कर्तुं शक्यते, तद्वदत्रापि द्रष्टव्यम् ॥

जब इन [ त्रिष्टुप् छन्दस्क ऋचाओं ] का [होता] शंसन करते हैं तो वे यह सोचते हैं कि 'सूक्तों के प्रज्ञात [ जाने-पहचाने ] आरम्भों के द्वारा हम [ बड़ी नाव रूपी ] सूक्तों पर चढ़ें। [अर्थात् बड़ी नाव पर जैसे बिना सीढ़ी की सहायता से जहाँ कहीं भी नहीं चढ़ा जा सकता है उसी प्रकार यहाँ भी सीढ़ी रूपी सूक्त प्रतिपदों के द्वारा बड़ी नाव रूपी सूक्तों पर होता मानो चढ़ते हैं]।

पुनरपि प्रकारद्वयेन प्रशंसति-

यदेवैनाः शंसन्तीन्द्रमेवैताभिनिह्वयन्ते यथऋषभं वाशितायै, यद्वेवैनाः शंसन्त्यहीनस्य संतत्या अहीनमेव तत् संतन्विन्त ॥ २१ ॥ इति ।

१. 🗷 व्याहावव्याख्यानम्, इतः पूर्वम्, ४४८ पृ०।

चतुर्थाध्याये षष्टः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यंविरचितभाष्यसहितम् : १००१

'अप प्राच इन्द्रेति' श्रुतत्वादिन्द्राह्वानं मवित । अन्यत् पूर्वंवद् व्याख्येयम् ॥ ॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यं विरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये षष्ट-पश्चिकायां चतुर्थाध्याये (एकोनिंत्रशाध्याये) पश्चमः खण्डः ॥५॥ (२१) [१०८]

जब इन [ऋचाओं] का शंसन करते हैं तब इनसे वे इन्द्र का ही निरन्तर आह्वान करते हैं; जैसे गभें की इच्छा वाली रँभाती हुई गाय वृषभ का आह्वान करती है। जिस लिए इन [ऋचाओं] का [सभी अहर्गणों में] शंसन करते हैं उसी लिए यह शंसन अहीन [अहर्गणों] की निरन्तरता के लिए संपादित होता है। उस [शंसन] से अहीन [अहर्गणों] को ही वे संतत [लगातार] करते हैं। [अर्थात् कद्वत् प्रगाय के बाद इनका शंसन युक्ति युक्त है]।

॥ इस प्रकार उन्तीसवे(चतुर्थ) अध्याय के पाँचवें खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ॥ ५ ॥

### अथ षष्ठः खण्डः

यदुक्तं त्रिष्टुमः सूक्तप्रतिपदः शंसेय्रिति , तत्रस्थास्त्रिष्टुम उदाहृत्य प्रदर्शयति— अप प्राच इन्द्र विश्वाँ अभित्रानिति सैत्रावरुणः पुरस्तात् सूक्तानामहरहः शंसति ॥ इति ।

'अप प्राचः' इत्येतामृचं मैत्रावरुणः प्रतिदिनं स्वकीयसूक्तादौ शंसेन् हे इन्द्रः विश्वान् अभित्रान् सर्वानिष शत्रून् 'प्राचः' प्राङ्गुखान् कृत्वा 'अपनुदस्व'—इति वक्ष्यमाणे-नान्वयः । सोऽयं प्रथमपादस्यार्थः ॥

vi.२२ [xxix.६] वि त्रिष्टुष् छन्दस्क सूक्त प्रतिपत् इस प्रकार हैं]—'अप प्राचः' (हे इन्द्र हमारे सभी प्राङ्गुल शत्रुओं को हम से दूर हटाओ) आदि ऋचा का पाठ मैत्रावहण प्रतिदिन अपने सूक्तों के आरम्भ में करता है।

अविश्वष्टं पादत्रयं पठित— अपापाचो अभिभूते नुदस्व, अपोदीचो, अप शूरायराच, उरौ यथा तव शर्मन् मदेमेति ॥ इति ।

हे 'अभिमूते' शत्रुमिभिभवितुं समर्थं, 'अपाचः' शत्रून् दक्षिणा [मुखा]न्प्रत्यङ्मुखांश्व कृत्वाऽपनुदस्व । तथैव 'उदीचः' उदङ्मुखान् कृत्वाऽपनुदस्व । हे शूरः 'अधराचः' 'अधो-मुखान् कृत्वाऽपनुदस्व । 'उरौ' विस्तीर्णं 'तव शर्मन्' त्वत्संबन्धिनि गृहे 'यथा मदेम' येन प्रकारेण हृष्टा भवेम, तथा कुर्विति शेषः ॥

१. द्र० इतः पूर्वम्, ९९७ पृ०। २. ऋ० १०.१३१.१।

३. तु० आरव श्रौ० ७. ४. ७; शांखा० श्रौ० १२. ३. ५; कौत० ब्रा० २४.४।

हे शत्रुओं का अभिभव करने में समर्थ, इन्द्र ! हमारे दक्षिण में वर्तमान (अथवा दक्षिणमुख करके) शत्रु को हमसे दूर हटाओ । हमारे उत्तराभिमुख वर्तमान (अथवा उबङ्मुख करके) शत्रु को हमसे दूर हटाओ । हे शौर्यवान् इन्द्र ! हमारे अधोवर्ती (अथवा अधोमुख करके) शत्रु को हमसे दूर हटाओ । तुम्हारे विस्तृत गृह में जैसे हम सुखी होवें, वैसा करो । 2

ऋचस्तात्पर्यं दर्शयति-

अभयस्य रूपमभयमिव हि यन्निच्छति<sup>3</sup>।। इति ।

एतन्मन्त्रवाक्यमभयस्य स्वरूपं, शत्रुनिराकरणस्य स्वकीयहर्षस्य चात्र प्रार्थ्यमान-त्वात् । 'अभयमिव' भयरहितमेव स्थानमयं मैत्रावरुणो 'यन्' प्राप्तुवन् 'इच्छति' प्राप्तु-मपेक्षते । तस्माद्योग्येयमृक् ॥

[शत्रु के निराकरण और स्वयं को हर्षित करने की यहाँ प्रार्थना होने से ऋचा] अभय स्वरूप है; [अतः यह मैत्रावरुण इससे मानो ] भयरहित स्थान को प्राप्त करने की इच्छा करता है।

ऋगन्तरं ब्राह्मणाच्छंसिनो विधत्ते —

ब्रह्मणा ते ब्रह्मयुजा युनज्मीति ब्राह्मणाच्छंस्यहरहः शंसितः युनज्मीति युक्तवतीः युक्त इव ह्यहीनोऽहीनस्य रूपम् ॥ इति ।

अस्यामृचि<sup>४</sup> युनज्मीति श्रवणादियमृग्युजिधात्वर्थवती । अहीनोऽहर्गणश्च 'युक्त इव' अह्नां परस्परसम्बधवानेव; अतो युजिधात्वर्थंयुक्तमन्त्रवाक्यमहीनस्य रूपम् ॥

ब्राह्मणाच्छंसी 'ब्रह्मणा ते' (हे इन्द्र ! सन्त्र द्वारा रथ में जोड़ने योग्य तुम्हारे घोड़ों को हम मन्त्रोच्चारणपूर्वक रथ में जोड़ते हैं) आदि ऋचा का प्रतिदिन शंसन करता

१. 'अपाचः=अपमुखयञ्चतः पृष्ठभागे वर्तमानान् सर्वान् शत्रून् अपनुदस्व । अपि च, उदीचः=ऊर्ध्वमञ्चतः उपिर वर्तमानान् । उत्यूर्वादञ्चतेः पूर्ववत् क्विनि 'उद ईत्' इत्यञ्चतेरकारस्येकारः । "अधराचः=अधरदेशमधोमागमञ्चतश्च अधस्तनानिप शत्रून् अप नुदस्व'—इति संहितायां सायणः ।

२. प्राचः=प्राग्देशवर्तिनः; अपाचः=पाश्चात्यात्; उदीचः=उदीच्यात्; अधराचः=पाता-लवर्तिनः; हे अभिभूते=अभिभवितः, कर्तारि क्तिन् । नुदस्व=द्रावय । किञ्च, उरौ= विस्तीर्णे, शर्मन्=ङिलुक् गृहे; शूर, यथा वयं भदेम । श्यनः शप् । माद्येम सुखिनः स्याम तथा सम्पादयेतिह्यार्थः । इति षड्गुरुशिष्यः ।

३. 'यन्नितीच्छति' इति साम० संपा० संस्करणे पाठः।

<sup>8.</sup> 電の 3.34.81

चतुर्थाच्याये षष्टः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यंविरचितभाष्यसिंहतम् । १००३

है। इसमें 'युनिज्य' (युक्त करता हूँ) शब्द होने से यह 'युज्' धातु के अर्थ से युक्त है और अहीन अहर्गण भी परस्पर युक्त ही है। [अतः 'युज्' धातु के अर्थ से युक्त मन्त्र-वाक्य ] अहीन का स्वरूप है।

अनुकूलमृगन्तरमच्छावाकस्य विधत्ते—

उरुं नो लोकसनु नेषि विद्वानित्यच्छावाकोऽहरहः शंसत्यनु नेषीत्येतीव ह्यहीनोऽहीनस्य रूपम् ॥ इति ।

अत्र<sup>९</sup> यदेतदनुनेषीति पदमस्ति, तस्यार्थं 'एतीव ह्यहीन' इत्यनेनोच्यते । अयमहर्गणः 'एतीव' प्रवर्तत एव । 'अनु नेषि' अनुक्रमेण 'नय' प्रवर्तयेति । एवमुच्यमानत्वात् प्रवर्तमानस्याहीनस्येदं वाक्यमनुरूपम् ।।

अच्छावाक 'उरुं नो लोकम्' (हे विद्वान् इन्द्र ! हमें विस्तीर्ण स्वर्ग में ले बलो) आदि ऋचा का प्रतिदिन शंसन करता है, क्योंकि इसमें 'अनु नेवि' पद हैं अर्थात् यह अहीन अहर्गण अनुक्रवेण प्रवर्तभान ही है अतः यह [ऋचा ] अहीन की लक्षक है।

अनुनेषीति पदस्याभिप्रायमुक्त्वा तन्मध्यगतस्य नेषीत्येतस्याभिप्रायान्तरमाह— नेषीति सत्रायणरूपम् ॥ इति ।

सत्रस्यायनमनुष्ठानं 'सत्रायणं, नेषि' नय, अनुष्ठापयेति तस्यार्थः । अत एतत्वदं सत्रायणस्यानुकूलम् ॥

'नेवि' का अर्थ है सत्र का अयन अर्थात् अनुष्ठान । अतः यह वर्धमान सत्र के अनुष्ठान का द्योतक है।

उदाहृतास्तिस्र ऋच उपसंहरति—

ता वा एता अहरहः शस्यन्ते ।। इति ।

उन [ उदाहृत तीन ] ऋचाओं का दिन-प्रतिदिन शंसन किया जाता है।

अथ परिधानीया ऋचः स्तोतुमुपक्रमते—

समानीभिः परिदध्युः ॥ इति ।

'समानीभिः' एकविधाभिर्ऋग्मिनीविष्ठणादयो होत्रकाः 'परिद्रब्युः' शस्त्रसमासि कुर्युः। 'नू ष्टुतेति' मैत्रावरुणस्य परिधानीया । 'एवेदिन्द्रमिति' ब्राह्मणाच्छंसिनः

<sup>₹.</sup> ऋ0 €.४७.51

२. 'अप प्राचः .... कृद्द्भ्य आरम्मणीयाः'-इति आश्व० श्रौ० ७.४.७।

<sup>3.</sup> 潤0 ४. १९. ११ 1

२९.६ षष्ठपञ्चिकायां

१००४ : ऐतरेयबाह्यणम्

परिवानीया<sup>९</sup>। 'नूनं सा ते<sup>'२</sup> **इ**त्यच्छावाकस्य परिधानीया<sup>3</sup>। अनेन सूक्तसामान्यादे<mark>ताः</mark> सामान्य इत्युच्यन्ते ॥

तुल्य [सूक्तसामान्य] ऋचाओं के द्वारा [मैत्रायरुण आदि होत्रक] शस्त्र की समाप्ति करें।<sup>४</sup>

दृष्टान्तद्वयेन परिधानीयाः शंस्ति-

ओकःसारी हैषामिन्द्रो यज्ञं भवतीँ ३, यथ ऋषभो वाशितां, यथा वा गौः प्रज्ञातं गोष्ठमेवं हैषामिन्द्रो यज्ञमैव गच्छति ॥ इति ।

'ओकःसारी ह' मार्जार इवेन्द्रः 'एषां' यजमानानां यज्ञं 'मवतों' पुनः पुनः प्राप्नोति । सानुनासिका प्लुतिः पूजार्था । यथा 'वाशितां' गर्माथिनीं गामृषमो गच्छित । यथा वा गौः 'प्रज्ञातं' प्रतिदिनगमनेनात्यन्तं परिज्ञातं गोष्ठं प्राप्नोति । एवमेवायिनद्रः 'एषां' यजमानानां यज्ञमागच्छत्येव । अतस्तदागमनार्थं समान्यः परिधानीया इत्यर्थः ।

घर की बिल्ली के समान इन्द्र इन [यजमानों] के यज्ञ में पुन:-पुन: जाते हैं। जैसे गर्भ की इच्छा वाली रेंभाती हुई गौ के पास वृषभ जाता है; अथवा जैसे गाय [प्रतिदिन जाने के कारण] अत्यन्त प्रज्ञात [जाने-पहचाने] गोष्ठ को जाती है। इसी प्रकार [यह इन्द्र] इन यजमानों के यज्ञ को जाते ही हैं [अतः उनके आगमन के लिए समान ऋचाओं से उपसंहार करे]।

'समानीभिः परिदघ्युः' इति यदुक्तं तत्र 'अभि तष्टेव'"—इत्यच्छावाकस्याहरहःशस्यं सूक्तंः, तस्मिन्नन्त्या 'शुनं हुवेम'—इत्येषा तया परिधानप्राष्ठौ निषेधति—

न शुनंहुवीययाऽहीनस्य परिबध्यात् क्षतित्रयो ह राष्ट्राच्च्यवते यो हैव परो भवति तमभिह्वयति ॥ २२ ॥ इति ।

'शुनं हुवेमेति' यस्यामृचि श्रृयते सा 'शुनंहुवीया'। अहर्गणस्य शस्त्रे तया न परिदघ्यात् । परिधाने हि 'क्षत्त्रियः' राजा स्वकीयाद् राष्ट्राच्च्यवते । यस्तु 'परः' तदीयः शत्रुर्मविति, तम् 'अभि' लक्ष्य 'ह्वयित' आह्वानं करोति । हुवेमेत्यन्याह्वानस्य प्रतीय-

१. 雅の ७.२३.६ 1 マ. 雅の २.११.२१ 1

३,६. द्रः इतः पूर्वम्, ९२७-९३४ पृ० (६.२.५); आश्व० श्रौ० ७.४.८-१० ।

४. वक्ष्यत इति शेषः । निपातोऽथात इत्येषोऽत्राथशब्दार्थं इष्यताम् । युक्तियोंगो वैक्ष-तीनां मुक्तिः प्राकृतमोचनम् ।। इति षड्गुरुशिष्यः ।

५. ऋ० ३.३८.१-१० ।

Digitized by Madhuban Trust, Delhi

चतुर्थाच्याये सप्तमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : १००५

मानत्वात् । अत एव सूत्रकारो ब्राह्मणान्त्रमाश्रित्य 'नूनं सा ते' इत्येतां परिधानीया-मुक्तवान् ।।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरचिते माघवीये 'वेदार्यंप्रकार्ये' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये षष्ठ-पश्चिकायां चतुर्थाध्याये (एकोर्नात्रशाध्याये) षष्ठः खण्डः ॥६॥ (२२) [१०९]

शुनंहुबीया ऋचा [ = 'शुनं हुवेम' आदि] से अहीन अहर्गण के शस्त्र की समाप्ति न करे। ऐसा करने से राजा अपने राज्य से च्युत हो जाता है और वह अपने शत्रु का ही तब आह्वान करता है।

।। इस प्रकार उन्तीसर्वे (चतुर्थ) अध्याय के षष्ठ खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।। ६ ।।

#### अथ सप्तमः खण्डः

एवं तावच्छस्त्रिणां होत्रकाणां प्रातःसवने माघ्यंदिने च शस्त्राण्युक्तानि । तेषां च परिधानीयाः पूर्वमेव 'उमय्यः परिधानीयाः' इत्यत्र³ ऐकाहिका अहीनाश्च विमृष्टाः ।

अथेदानीं कतमास्ता इति विविनक्ति—
अथातोऽहीनस्य युक्तिश्च विमुक्तिश्च ॥ इति ।

'अय' परिधानीयाकथनानन्तरं यतस्तद्विवेकोऽपेक्षितः, अतः कारणात् 'अहोनस्य' अहगंणस्य युक्तिश्र विमुक्तिश्र विवेकायोभे, वक्ष्येते इति शेषः। 'युक्तिः' योगः, स्वाधीनत्वेन क्रतोः संपादनं, 'विमुक्तिः' विमोचनं, स्वाधीनतया निर्बन्धपरित्यागः, तदेतदुमयं परिधानीयावशेन संपद्यते।।

vi.२३ [ xxix.७ ] अब [परिधानीया कथन के बाद] अहीन [अहर्गण] की युक्ति [ = जोड़ना अर्थात् स्वाधीनतापूर्वक क्रतु का संपादन] और विमुक्ति [ = अलग करना, अर्थात् स्वाधीनतापूर्वक परित्याग] कहेंगे।

१. 港 0 २.११.२१ 1

१ उदु ब्रह्माण्यिमतष्टेवेतीतरावहरहः शस्ये, नूनं सा त इत्यन्तमुत्तमम्'-इति आश्व० श्रौ० ७.४.९, १० । यद्यपीह ब्राह्मणे शुनं हुवीयायाः परिधानीयास्विनिषेधमात्रं श्रूयते, न तु 'नूनं सा ते'-इत्यस्या विधिरिपः; तथापि तद्विधिर्ब्राह्मणान्तरादेवावगम्य इत्यिमप्रायः । तच्च ब्राह्मणान्तरिमहैवोत्तर खण्डे द्रष्टव्यम् — 'नूनं सा त इत्यहीनं युङ्क्ते'-इति । किञ्च अभितष्टीयं सूक्तं यद्यपि संहितायां दशच्चंम् आम्नातमः, परम् इह 'नूनम्' इत्येतस्या आगमादेकादशच्चंत्वेन तच्छंसनविधिः सम्पन्नः । अत एव अत्र आश्वलायनवृत्तौ नारायणः — 'ऋगागमेऽप्युद्धाराभावाद् अधिकेयं भवति' — इत्याह ।

३. द्र० इतः पूर्वम्, ९२७ पृ०।

ि २९.७ वष्टपश्चिकायां

तत्र ब्राह्मणाच्छंसिनः परिधानीयाम्पजीव्य क्रतीर्योगविमोकौ दर्शयति— व्यन्तरिक्षमतिरदित्यहोनं युङ्क्त एवेदिन्द्रमिति विमुञ्जति ॥ इति ।

प्रातःसवने ब्राह्मणाच्छंसिनो 'व्यन्तरिक्षमिति' पर्यासस्तृचः । तस्य 'इन्द्रेण रोचना दिवः' इति ऋगुत्तमा तया यत्परिधानं, तेन 'अहीनं' क्रतुं 'युङ्क्ते' स्वाधीनतया निबन्नाति । माध्यंदिने सवने तु 'एवेदिन्द्रमिति'<sup>3</sup> परिधानीया, तया 'विमृञ्चिति' स्वाधोनतया निगृहोतमहीनक्रतुं विस्नम्भव्यवहाराय निग्नहपरित्यागेन विमुश्चितः स्वाधीनो हि कतुरवश्यं फलं दास्यतीति युक्ती वन्धविमोकः ॥

[प्रातः सवन में ब्रह्मणाच्छंसी की पर्यास तुच] 'व्यन्तरिक्षम्' (इन्द्र ने अन्तरिक्ष को बढाय।) आदि कि 'रोचनादिवः' आदि अन्तिम ऋचा से उपसंहार के कारण] से अहीन यज्ञ को स्वाधीनता से निचढ़ करता है, और [भाष्यन्दिनसवन में] 'एवेदिन्द्रम' (इस प्रकार इन्द्र) आदि से [ स्वाधीनता से निगृहीत अहीन क़त्र की ] छोडता है।

अथाच्छावाकस्य परिधानीयया योगविमोकौ दर्शयति-

आऽहं सरस्वतीवतोर्न्नं सा त इत्यहीनं युङ्क्ते ॥ इति ।

अयं योगो विमोकस्याप्युपलक्षणार्थः । 'आऽहमिति' प्रातःसवने परिधानीयाः । तथा क्रतोयोंगो भवति । 'नूनं सा ते' इति माध्यंदिने सबने परिधानोपा । तया क्रतोविमोको भवति ॥

[प्रातः सवन में अच्छावाक परिधानीया ऋचा] 'आहं सरस्वतीवत्रोः' (हम अन-ष्टान करने वाले सरस्वती युक्त) आदि से अहीन क्रतु का योग करता है और [मध्यन्दिन सवन में] 'नुनं सा ते (निश्चय ही उनके यह) आदि से विसुक्त करता है]।

そ で ○ ८. १४. ७-91

२, ६. द्र० इतः पूर्वेस्, ९२३ पृ० (६.२.४)। 'ऊर्ध्वंमावापात् प्रति वां सूर उदितं (ऋ० ७.६६.७), व्यन्तरिक्षमितरत् (ऋ० ८.१४.७), श्यावाश्वस्य सुन्वतः (ऋ० ८.३८.८) इति तृचाः पर्यासाः'-इति आश्व० श्रौ० ७.२.१२ । सूक्तानां पर्यासानां वा अन्त्या एव परिधानीयाः। ३. ऋ० ७.२३.६।

४, ८. आश्व० श्रो० ७.४.९ । द्र० इत: पूर्वम्, पृ० ९२७ (६.२.५) ।

<sup>4.</sup> 程0 6.36.201 ७. ५० २.११.२१।

प्रातस्सवनेऽच्छावाक: 'इयावाश्वस्य सून्वत' इति तृचान्त्या 'आहं सरस्वतीति' वैश्वत्याहीनं स्पृश्वति । माध्यन्दिने स एवाभितष्टीयान्त्यया 'नूनं सा ते' इति । अत्र च स एव 'गोमद्धरण्यवदिति' 'शूनं हुवेमेति' च प्राकृत्यो त्यजतीति शेषः । इति षड्-गृहशिष्यः।

चतुर्थाच्याये सप्तमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसिहतम् । १००७

अथ मैत्रावरणस्य परिधानीयया योगविमोकौ दशँयति—

ते स्याम देव बरुण, नू ब्दुत इति विमुद्धति ॥ इति ।

अत्र विमोको योगस्याप्युपलक्षणार्थः। 'ते स्यामेति' प्रातःसवने परिधानीया त्याऽहोनस्य क्रतोर्योगः। 'नू ष्टुत' इति मार्ब्यंदिनसवने परिधानोया तया क्रतोर्विमोकः।।

यद्यपि तृतीयसवने विमोक्षो वक्तुं युक्तः, तथाऽप्यग्निष्टोमसंस्थेऽहिन होत्रकाणां तृतीय-सवने शस्त्राभावात् सर्वेष्वहस्स्वनुगत्यर्थं माद्यंदिने सवने विमोकोऽमिहितः ॥

[प्रातः सवन में भैत्रावरुण परिधानीया ऋचा] 'ते स्याय' (हे वरुण एवं मित्र ! देव हम लोग तुम्हारे होवें) आदि से अहीन धक्त को युक्त करता है; और [मध्यन्दिन-सवन में] 'नू ष्टुत' (स्तुत तुम) आदि से क्रतु को वियुक्त करता है [यहाँ यद्यपि तृतीय सवन में भी 'वियुक्त करता है' कहना चाहिए था; किन्तु अग्निष्टोम संस्था के अहः में होत्रकों का तृतीयसवन में शस्त्र के अभाव के कारण सभो अहः में अनुगतार्धता के लिए माध्यन्दिन सबन में विमोक कहा गया है]।

यथ।क्तयोगविमोकजानं प्रशंसति-

एष ह वा अहीनं तन्तुमर्हति य एनं योक्तं च विमोक्तं च वेद ॥ इति ।

'यः' पुमानुक्तप्रकारेण 'एनम्' अहीनं प्रातःसवनपरिधानीयया योक्तुं मार्घ्यंदिन-परिधानीयया विमोक्तुं च जानाति, एष एव पुमानहर्गेणं तन्तुं विस्तारियतुमर्हति । यथोक्तपरिधानीयानिमज्ञस्य नास्ति तत्राधिकार इत्यर्थः । एवमेकैकमहरपेक्ष्य योगिवमोकावुक्तौ ॥

जो [उक्त प्रकार से] इस [अहीन यत] को [प्रातःसवन की परिधानीया ऋचा के द्वारा] जोड़ना और [माध्यन्धिनसवन की परिधानीया ऋचा के द्वारा] विमुक्त करना जानता है वही पुक्क अहीन ऋतु के अहर्गणों के तन्तु के विस्तार करने में समर्थ होता है।

१. ऋ० ७.६६.९। २. द्र० इतः पूर्ववम्, पृ० १००६, टि० र। ३. ऋ० ४.१६.२१।

४. आरव० श्रौ० ७.४.१० । द्र० इतः पूर्वम्, ५० ९२७ ६.२.५) ।

५. (i) युजेर्मुचेश्च भावे तु यागं मोक्षं तथैव च ।
एतं यो वेत्ति स एष तन्तुं सन्ततिमात्मनः ।।
अहीनं हानिरहितं बन्धुं सम्यगिहाहैति । इति षड्गुशिष्यः ।

<sup>(</sup>ii) योक्तुर्नाम युक्तिः । विभोक्तुर्विमुक्तिः । तुमुनन्तत्वे तु क्लेशेन योजना एनिमिति योक्तोर्विमोक्तोश्च विशेषणं नाहीनस्य अहीनम् अहर्गणं तन्तुं तिनतुं कर्तुंम् — इति गोविन्दस्वामी ।

अथाह:समूहमपेक्ष्य योगविमोकौ दर्शयवि-

तद्यच्चतुर्विशेऽहन् युज्यन्ते, सा युक्तिरथ यत्पुरस्तादुदयनीयस्यातिरात्रस्य विमुच्यन्ते, सा विमुक्तिः ॥ इति ।

गवामयनस्य संवत्सरसंत्रस्यऽऽद्यन्ते अहनी अतिरात्रसंस्थे। तत्रोपक्रमगतस्य प्रायणी-यातिरात्रस्यानन्तरमाविनि चतुर्विशाख्ये आरम्भणीयेऽहिन परिधानीयाभिः सर्वेऽहिंवशेषा युज्यन्ते, सोऽयं गवामयनस्य योगः। अथोदयनीयस्यातिरात्रस्य पुरस्ताद् वर्तमाने महाव्रती-येऽहिन परिधानीयाभिः सर्वेऽप्यहिंवशेषा विमुच्यन्त इति यदस्ति, सेयं गवामयनस्य विमुक्तः।।

[ गवामयन संदत्सर सत्र का पहला और अन्तिय दिन 'अतिरात्रसंस्था' नामक है ] वहाँ [ प्रायणीय अतिरात्र के बाद के दिन ] 'चतुर्विंश' नामक [ आरम्भणीय ] अहः में जो [पिरधानीया ऋचाओं द्वारा सभी अहःविशेष का] योजन करते हैं वह [गवामयन का] योग है, और उदयनीय अतिरात्र के पहले दिन होने वाले ['महाव्रत' नामक] अहः में जो [पिरधानीया ऋचाओं द्वारा सभी अहःविशेष का] विमोचन करते हैं वह [गवामयन की] विमृक्ति है।

तत्र योगविमोकहेतूनां परिधानीयानामेकैकविधत्वं निन्दित्वोभयविषयत्वं दर्शयति— तद्यच्चतुर्विशेऽहन्नैकाहिकाभिः परिदध्युरत्राहैव यज्ञं संस्थापयेयुर्नाहीनकमं कुर्युरथ यदहोनपरिधानोयाभिः परिदध्युर्थथा श्रान्तोऽविमुच्यमान उत्कृत्ये-तैवं यजमाना उत्कृत्येरत्रुभयोभिः परिदध्युः ॥ इति ।

'अहन्' अहिन चतुर्विशास्ये यदि 'ऐकाहिकािमः' प्रकृतिभूत एकाहे ज्योतिष्टोमे विद्यमानािमः परिधानीयािमः परिदद्युः, तदानीं 'अत्रैव' चतुर्विशास्ये द्वितीयिसम्त्रहन्येव 'यज्ञं' गवामयनं 'संस्थापयेयुः' समािष्ठ कुर्युः । अत्राहेत्यहशब्दः खेदेः, कष्टमेतत् । अत्रैव समाप्ती 'अहीनकर्मं' कृत्स्नाहगंणकर्तंच्यं न कुर्युः । एतदेव कष्टम् । 'अथ' पूर्वोक्तवैपरी-त्येनैकाहिकाः परिधानीयाः परित्यज्य यद्यहीनपरिधानीयािमरेव सर्वे होत्रकाः परिदद्युः, इदानीं यथा लोके रथशकटादौ युक्तोऽश्ववलीवदीिदः कियद्दूरं गत्वा श्रान्तः सन् यदि न विमुच्येत, तदानीम् 'उत्कृत्येत' उच्छिद्येतः, तथैव यजमाना 'उत्कृत्येरन्' विनश्येयुः । सर्वेषां होत्रकाणामैकाहिकस्वीकारे समाप्त्यमावः, अहीनगतस्वीकारे यजमानोच्छेदः, इति दोषद्वयपरिहारार्थम् 'उमयोिमः' ऐकाहिकािमरहीनगतािमश्च परिधानीयािमः परिदद्युः । तत्र प्रकारिवशेषः पूर्वमेवोक्तः, मैत्रावरूण ऐकाहिकािमरेव सवनद्वये परिदद्यात् । अत्राह्मां तु प्रातःसवने अहीनगतािमः परिदद्यात् । माद्यंदिनसवने चैकाहिकािभरिति निर्णयः । अस्य निर्णयस्य पूर्वमेव सिद्ध-त्वेऽिषे प्रकारान्तरेण प्रशंसार्थमत्र पुनरिमधानम् ॥

१. द्र० इतः पूर्वम्, ९२९, ९३० पृ०।

चतुर्थाध्याये सप्तमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : १००९

यित वे 'चतुर्विश' नामक अहः में [प्रकृतिभूत] एकाह के [ज्योतिष्टोय में विद्यमान] परिधानीया ऋचाओं के द्वारा उपसंहार करं; तो उन्हें यहीं पर [चतुर्विशास्य द्वितीय अहः में ही गवामयन ] यज्ञ का उपसंहार कर देना चाहिए। उन्हें इसको अहीन नहीं बनाना चाहिए विश्वित सभी अहर्गण के कृत्यों को न करें] यह इसमें कष्ट है, और, यित [पूर्वोक्त से विपरीत अर्थात् एकाह की परिधानीय ऋचाओं को छोड़कर] पुनः अहीन की परिधानीया ऋचाओं द्वारा [सभी होत्रक] उपसंहार करें तो जैसे गाड़ी अथवा रथ में योजित यके बैल या अश्व को अलग न करने से उसका उच्छेद हो जाता है, वैसे ही यजभान का भी उच्छेद हो जाता है वैत्र है । [इस प्रकार सभी होत्रकों के ऐकाहिक को स्वीकार करने से समाप्ति का अभाव होता है और अहीनगत ऋचाओं के स्वीकार करने से यजमान का ही उच्छेद होता है – इन दोनो दोवों के परिहार का उपाय यह है कि] उन्हें दोनों ही के द्वारा उपसंहार करना चाहिए [अर्थात् पूर्वोक्त प्रकार हो ठीक है कि १. मैत्रावरण ऐकाहिक ऋचाओं द्वारा सवनद्वय में, २. अच्छावाक अहीन गत ऋचाओं द्वारा सवनद्वय में और ३. बाह्मणाच्छंसी प्रातःसवन में अहीनगत परिधानीया ऋचाओं के द्वारा तथा माध्यन्दिनसवन में ऐकाहिक परिधानीया ऋचाओं के द्वारा तथा माध्यन्दिनसवन में एकाहिक परिधानीया ऋचाओं के द्वारा उपसंहार करें]।

तदेतदुभयीभिः परिधानं दृष्टान्तेन प्रशंसति—
तद्यथा दीर्घाध्व उपविमोकं यायात् ताद्कत् ॥ इति ।

लोके यथा वा 'दीर्घाच्वे' दूरमार्गे गच्छन् पुरुषः 'उपविभोकं' रथशकटादौ योजितम-श्ववलीवर्दादिकं तत्र तत्रोपविमुच्योपविमुच्य 'थायात्' श्रान्तिपरिहारेण शनैगच्छेत्, तादृगेव 'तत्' उमयविधपरिधानम् । यथा मार्गे वहनश्रमो विमोकेन निवर्तते, एवमहोनगताधिरा-पादितश्रम ऐकाहिकामिनिवर्तते ॥

लोक में जैसे दूरगामी पुरुष रथ में योजित बैल या अस्व को समय-समय से अलग कर थकावट दूर करते हुए धीरे-धीरे जाते हैं उसी प्रकार यह [अहीनगत ऋचाओं से श्रम को प्राप्त ऐकाहिक ऋचाओं से विमोक होता] है।<sup>3</sup>

१. सस्थितंकाह्योगित्वात् संस्थाराङ्का मवेदिह । अहीनेऽह्नां समूहे यद्योगं तन्न कृतं मवेत् ? ।। इति षड्गुकशिष्यः ।

२. एवेति शेषः । उत्कर्तनमात्मनो हानिः । कृती च्छेदने । कर्मणि यक् । श्रान्तः अध्व-गमनादिना । विमुच्यमानः=पानीयौदनाद्यदानेन त्यज्यमानः । इति षड्गुरुशिष्यः ।

३. उप समीपे छायादीनां विमोकं ल्यबर्थे णमुल् । विमुच्य=विश्रम्य विश्रम्य । दीर्घः आ यतः अध्वा यस्य 'उपसर्गादघ्वन' (पा० सू० ५.४.४५) इत्यच् । कश्चित् यायाद् गच्छेत् । इति षड्गुकशिष्यः ।

उमयविधपरिधाने दोषं परिहृत्य गुणं दर्शयति— संततो हैषां यज्ञो भवतीँ३ व्यू मुख्जन्ते ॥ इति ।

'एषाम्' उमयविधपरिधानयुक्तानां पुरुषाणां यज्ञः 'संततः' विच्छेदरहितो भवति । सानुनासिका प्लुतिः प्रशंसार्था । विश्वव्दात् उपरितन उकार एवकारार्थः । तस्य दीर्घ-दछान्दसः । यजमानाः श्रमं विमुखन्त एव ॥

इस प्रकार इन [दोनो प्रकार के उपसंहार से युक्त पुरुषों का] यज्ञ विच्छेदरहित होता है और यजमान भी थकावट मिटा लेते हैं।

अथ स्तोमातिशंसने कंचिद्विशेषं दर्शयति—

एकां हे न हयोः सबनयोः स्तोमसतिशंभेत् ॥ इति ।

यदा सामगैर्विवृद्धः स्तोमः क्रियते, तदानीं होत्रकैः स्तोमसंख्यामितलङ्घ्य शंस-नीयम् । तत्र 'द्वयोः' प्रातमँघ्यंदिनयोः सवनयोः 'एकाम्' ऋचं वा 'द्वे' ऋचौ वाऽतिक्रम्य न शंसेत् । कित्वेकया द्वाम्यां वाऽतिशंसेत् । पूर्वत्रायं नियमः प्रातःसवन एवोक्तः । उत्तर-योस्तु सवनयोरपरिमिताभिरतिशंसनमुक्तम् । तथा सित माध्यंदिने सवने पूर्वोत्तरिवरोधः प्रसज्येतेति चेत्, तिहं तत्रैकया द्वाभ्यामपरिमितामिविकल्पोऽस्तु ।।

[जब सामगायक स्तोमों की संख्या का अतिक्रमण करके शंसन करें तब शातः और माध्यन्दिन] बोनों सबनों में एक या दो ऋचाओं का अतिक्रमण न करके ही स्तोम का अतिशंसन करें।

बहुभिरतिशंसने वाधमाह-

बीर्घारण्यानि ह वै भवन्ति, यत्र बह्वीभिः स्तोमोऽतिशस्यते ॥ इति ।

यथा दीर्घेष्वरण्येषु गच्छतः पुरुषस्य विश्रामस्थानामावात् महाप्रयासः, तथा बह्वीमिरितशंसनं दुःखहेतुरित्यर्थः ॥

[वस्तुतः] जहाँ बहुत ऋचाओं से अतिशंसन किया जाता है वह बड़े अरण्य के समान हो जाता है [अर्थात् विश्राम के अभाव में बीर्घ अरण्य में महान् प्रयास ही होता है वैसे ही बहुत ऋचाओं से अतिशंसन दुःख का हेतु बन जाता है]।

माध्यंदिनसवन इव तृतीयसवने पक्षान्तरमस्तीति शङ्कां वारियतुं पूर्वोक्तमेवापरि-मितत्वं पुनरप्यिमधत्ते—

अपरिमिताभिस्तृतीयसवनेऽपरिमितो वै स्वर्गो लोकः स्वर्गस्य लोकस्याऽऽप्तयै ॥ इति ।

'अपरिमिताभिः' नियतपरिणामरहिताभिः । स्वर्गस्य भोगबाहुल्यादपरिमितत्वम् ।

 <sup>&#</sup>x27;एकां द्वे न स्तोममित शंसेत् "अपिरिमिताभिष्त्तरयोः'-इति द्व० इतः पूर्वम्
 ९३२, ९३३ पृ० ।

२. श्रुतिद्वैधं तु यत्र स्यात् तत्र धर्मावुमाविप'-इति म० सं० २.१४ :

चतुर्थाच्याये अष्टमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : १०११

किन्तु तृतीय सबन में अपरिमित ऋचाओं के द्वारा अतिशंसन करें; क्योंकि स्वर्ग-लोक [भोग बाहुल्य के कारण] अपरिमित है और यह अतिशंसन स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए ही होता है।

वेदनपूर्वंमनुष्ठानं प्रशंसति-

संततो हास्याभ्यारच्योऽविस्नस्तोऽहीनो भवति य एवं विद्वानहीनं तनुते ॥ २३ ॥ इति ।

'यः' पुमानुक्तप्रकारेणातिशंसनं जानम्नहीनमनुतिष्ठति, 'अस्य' पुरुषस्या 'अभ्यारब्धः' आभिमुख्येनोपकान्तोऽहर्गणः 'संततः' नैरन्तर्येण वर्तमानः, कदाचिदपि 'अविस्नस्तः' विनाशरहितो भवति ॥

॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरिचते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये षष्ठ-पश्चिकायां चतुर्थाष्याये (एकोनिविशाष्याये) सप्तमः खण्डः ॥७॥ (२३) [११०]

जो [पुरुष] इस प्रकार हे [अतिशंसन को] जानते हुए अहीन का अनुष्टान करता है, उस [पुरुष] का अभिमुख रूप से उपकान्त अहर्गण नैरन्तर्य को प्राप्त होकर कभी भी विनाश को नहीं प्राप्त होता है।

।। इस प्रकार उन्तीसवे (चतुर्थं) अध्याय के सप्तम खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।। ७ ।।

### अथ अष्टम: खण्ड:

अथ पृष्ठचस्य षडहस्य षष्ठेऽहिन धिष्ण्याख्यशस्त्रक्लृक्षिसूक्तं विधातुमाख्या-यिकामाह—-

देवा वै वले गाः पर्यपश्यंस्ता यज्ञेनैवेत्संस्ताः षष्ठेनाह्नाऽऽप्नुवंस्ते प्रातः-सवने नभाकेन वलमनभयंस्तं यदनभया३न्, अश्रथयन्नेवैनं तत्, त उ तृतीयसवने वज्ञेण वालिक्याभिर्वाचःक्टेनैकपदया वलं विरुज्य गा उदाजन् ॥ इति ।

वलनामकः कश्चिदसुरप्रभुः, तदीयभृत्याः बृहस्पितप्रमुखानां देवानां गा अपहृत्य वलस्य गृहे स्थापितवन्तः । देवाश्च केनिचद्दूतमुखेन 'वले' वलस्य गृहेऽवस्थापिता गाः 'पर्यप्रयम्' ज्ञातवन्तः । ज्ञात्वा च सामभेदादी ल्लौकिकोपायान् परित्यज्य 'यज्ञेनैव' उपायेन 'ऐप्सम्' आसुमिच्छां कृतवन्तः । कृत्वा च पृष्ठचस्य षडहस्य यत्षष्ठमहः, तदहरनुष्ठाय तत्सामर्थ्येन 'ताः' गाः प्राप्नुवन् । 'ते' देवाः प्रातःसवने नभाकनाम्ना महर्षिणा, तद्दष्टेम मन्त्रेण वा वलनामकमसुरम् 'अनभयन्', नभितधातुहिसार्थः, ताडितवन्त इत्यर्थः । 'तं' प्रतिबन्धकारणं वलनामानमसुरं यद्यपि 'अनभयन्' ताडितवन्तः । प्लुतिस्ताडनप्रशंसार्था । तदानीमेव गोग्रहणम् 'अश्रथयन्नेव' रक्षणार्थप्राकारद्वारोद्घाटनेन निरोधं शिथिलीकृतवन्तः । यद्वा,

वलनामानमसुरमेव बलक्षयमापाद्य शिथिलीकृतवन्तः । 'ते उ' पुनरिप ते देवास्तृतीय-सवने वज्ररूपेणावस्थितामिः 'वालिखिल्याख्यामिः' ऋग्मिः 'वाचःक्टेनैकपदया' वलं 'विरुज्य' विशेषेण भग्ने कृत्वा स्वकीया गाः 'उदाजन्' तदीयाद् दुर्गादुद्गमितवन्तः । वाचःक्टशब्देन विह्तो मन्त्रविशेष उच्यत इत्युपिरिष्टाद् दर्शियष्यति, स एय वाचःक्ट एकपदा मवति ।।

vi.२४ [xxix. ८] [बल नामक किसी असुर के भृत्यों ने बृहस्पति प्रमुख देवों की गायों का अपहरण करके वल के गृह में रक्खा] देवों ने किसी दूत के मुख से बल के गृह में स्थत गायों को जान लिया। [जानकर साम-दाम आदि लौकिक उपायों को छोड़कर] उसे यज्ञ के ही उपाय से प्राप्त करने की इच्छा की। [उन्होंने पृष्ठचषडह के] छठें दिन [का अनुष्ठान करके उसकी सामर्थ्य] से उन [गायों] को प्राप्त किया। उन [देवों] ने प्रातःसवन में 'नभाक' नामक महिंख द्वारा दृष्ट मन्त्र से बल नामक असुर को प्रताडित किया। उस [बल नामक प्रतिबन्ध के कारण रूप असुर] को जभी मारा, तभी इन [गायों] के निरोधों को शिथल कर दिया। पुनः उन [देवों] ने तृतीयसवन में वज्र रूप से अवस्थित वालखित्य ऋचाओं के वाचःकूट [विहृत मन्त्र विशेष] नामक एक पद से बल को विशेष रूप से भगन करके [अपनी] गायों को [उसके दुगं से] निकाल लिया।

अथ नभाकेन दृष्टान् तृचान् विधत्ते-

तथैवैतद् यजमानाः प्रातःसवने नभाकेन वलं नभयन्ति, तं यन्नभयन्ती३ँ श्रथयन्त्येवैनं तत्; तस्माद्धोत्रकाः प्रातःसवने नाभाकांस्तृचाञ्छंसन्ति ॥ इति ।

यथा देवा नमाकेन वलं हिंसितवन्तः तथैवैतस्मिन् षष्ठेऽहिन यजमानाः प्रातःसवने नमाकनाम्ना महिषणा दृष्टेन मन्त्रेण 'वलं' वलनामकासुरवत् प्रतिबन्धकं पाप्मानं 'नमयन्ति' हिंसन्ति । 'तं' वलं 'यद्' यदा नमयन्ति । प्लुतिः पूर्वंवत् । 'तत्' तदैनं 'श्रययन्ति' शिथिलं कुर्वंन्ति । 'तस्मात्' कारणान्मैत्रावरुणादयो 'होत्रकाः' प्रातःसवने 'नामाकान्' नमाकेन दृष्टांसृचाञ्शंसेयुः ॥

उसी प्रकार यजमान भी प्रातःसवन में 'नभाक' नामक महिष द्वारा दृष्ट मन्त्र से वल नामक असुर [के समान प्रतिबन्धक पापों] को नष्ट करते हैं। उस [वल] को जब ताडित करते हैं। तब इसको शिथिल ही करते हैं। इसलिए होत्रक प्रातःसवन में नभाक महिष द्वारा दृष्ट तृचों से शंसन करते हैं।

वांस्तृचानुदाहरति---

यः ककुभो निधारय इति मैत्रावरुणः पूर्वीष्ट इन्द्रोपमातय इति ब्राह्मणाच्छंसी, ता हि मध्यं भराणामित्यच्छावाकः ॥ इति । चतुर्थाच्याये अष्टमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : १०१३

'यः ककुमः' इत्येकस्तृचः । 'पूर्विष्टे' इति द्वितीयः । 'ता हीति' तृतीयः । मैत्रा-वरणादयः क्रमेण शंसेयुः ।।

[उन तूर्चों में से] 'यः ककुभः' (जो दिशाओं को धारण करते हैं) आदि तृच का शंसन मैत्रावरुण करता है, 'पूर्वोष्ट' (हे इन्द्र तुम्हारी स्तुतियां पुरातन हैं) आदि तूच से ब्राह्मणाच्छंसी और 'ता हि मध्यं' (इन्द्र एवं अग्नि संग्रामों के बीच में निवास करते हैं) आदि तृच का अच्छावाक शंसन करे।

तांस्तृचान् विधाय शिल्पस्वरूपं विधत्ते-

त उ तृतीयसवने वज्रेण वालखिल्याभिर्वाचःकूटेनैकपदया वलं विरुज्य गा आप्नुवन्ति ॥ इति ।

'त उ'ते तु मैत्रावरुणादयः 'वलं' प्रतिबन्धकं पाप्मानं वैरिणं वज्ररूपेण वालिख्येन विनाश्य गोप्राप्तौ विघ्नरहिताः सन्तो गाः प्राप्नुवन्ति । 'वालिखल्यामिर्वाचःकूटेनैकपदया'— इति, एतावता शिल्पस्वरूपमिहितम्" ।

वे ही मैत्रावरुण आदि प्रतिबन्धक वैरी पापों को वज्ररूप वालिखत्य रूपी वाचःक्ट [वाणी के समूह] रूप एक पद से भग्न करके [विझरहित होकर] गार्यो को प्राप्त करते हैं। तदेतदिशदयित—

पच्छः प्रथम षड्वालखिल्यानां सूक्तानि विहरत्यर्धर्चशो द्वितीयमृक्शस्तृतीयं, स पच्छो विहरन् प्रगाथे प्रगाथ एवैकपदां दध्यात् स वाचःकूटः ॥ इति । वालखिल्यनामकाः केचन महर्षयः तेषां सम्बन्धीन्यष्टमूक्तानि विद्यन्ते; तानि वाल-खिल्यनामके ग्रन्थे समाम्नायन्ते । तेष्वादौ यानि षट्सूक्तानि, तानि प्रथमं 'पच्छः' पादशो

१. 兎 ○ ८.४१.४-६ 1 २. 昶 ○ ८.४०.९-११ 1 ३. 兎 ○ ८.४०.३-५ 1

४. 'महावालिमदं चेच्छंसेदूर्ध्वमनुरूपेम्य आरम्मणीयाम्यो वा नामाकांस्तृचानावपेरन् गायत्रीकारम्'—इत्यादि आश्व० श्रौ० ७.२.१६,१७ ।

५. द्र० इतः पूर्वम्, ९७१ पृष्ठे, टि० २।

६. मोक्षमूलरमट्ट-सम्पादित-मुद्रित-ऋग्वेदसिहतायां सातवलेकरसंपादितसंहितायां वा अष्टममण्डलीय-षष्ठानुवाकात् परस्तात् वालिखल्य नामकान्येकादश सूक्तानि मुद्रि-तानि दृश्यन्ते ,ऋ० ८.४९-५९)। वस्तुतः यस्याः संहिताया मण्डलकृतो विभागः न तत्र वालिखल्यानामृचां सिन्नवेशः; तामेव संहितामवलम्ब्य सायणाचार्येण माष्य-मकारि। अत एवेहोक्तं 'वालिखल्यनामके ग्रन्थे'—इति। अष्टकविभक्तसंहितायां तु षष्ठाष्टकस्य चतुर्थाच्याये चतुर्दशाद्याः सप्तदशवर्गा वालिखल्यीया एवेति न तत्र वालिख्याख्यः कश्चन पृथक् ग्रन्थ इति विवेकः। अथ यदुक्तमारण्यकमाष्ये 'संहिताया-माम्नातानि'—इति (ऐ० आ० ५.२.४.२), तदिप वालिखल्यसंहितेति पृथक् ग्रन्थ इत्यिमिप्रायेणीव।

विहरेत्। ततो द्वितीयस्यामावृत्तावर्धं चैशो विहरेत्। तृतीयस्यामावृत्तौ ऋक्शो विहरेत्। यदा पच्छो विहरित्, तदानीमे कैकस्मिन् प्रगाथ एकैकामेकपदां दच्यात्। स प्रगाथैकपदयोः समूहो 'वाचःक्टः'—इत्यनेन शब्देनामिधीयते। तिममं विहारप्रकारम् आश्वलायन आह — 'षट्सूक्तानि व्यतिमशं पच्छो विहरेत्। व्यतिमशं मर्धचंशो, व्यतिमशं मृक्शः, प्रगाथान्तेषु चानुपसन्तान मृगावानमेकपदाः शंसेत्'—इति । तेषु षट्सूक्तेषु प्रथमसूक्तादावृग्द्वय-मेवमाम्नातम्—

अमि प्र वः सुराषसिमन्द्रमर्च यथा विद । यो जरितृम्यो मघवा पुरूवसुः सहस्रेणेव शिक्षति ॥ १ ॥ ओ३म् । श्वतानीकेव प्र जिगाति धृष्णुया हन्ति वृत्राणि दाशुषे । गिरेरिव स रसा अस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुमोजसः ॥ २ ॥ ओ३म् ।

### द्वितीयसूक्तंऽपि ऋग्द्वयमेवमाम्नातम्—

तत्र प्रथमसूक्तगतमेकं (?) पादं च संयोजयेत् । सोऽयं विहारः । अस्मिन् विहारे 'त्र्यितमशंः' नाम किश्वद्विशेषः । स च यथाक्रमं परित्यज्य प्रकारान्तरेण योजने सित संपद्यते । प्रथमसूक्तस्य प्रथमायामृचि प्रथमपादमुक्त्वा द्वितीयसूक्तस्य द्वितीयायामृचि [यत्] द्वितीयपादं तेन संयोजयेत् । तद्यथा—'अमि प्र वः सुराधसिमिन्द्रस्य सिमषो महीरिति' । द्वितीयसूक्तस्य द्वितीयस्यामृचि प्रथमपादमुक्त्वा प्रथमसूक्तस्य प्रथमायामृचि [यत्] द्वितीय-पादं तेन संयोजयेत् । तद्यथा—'श्रातानीका हेतयो अस्य दृष्टरा इन्द्रमर्च यथाविदोश्मिति' । अथ प्रथमसूक्तस्य प्रथमायामृचि तृतीयपादमुक्त्वा द्वितीयसूक्तस्य द्वितीयस्यामृचि [यत्] चतुर्थपादं तेन सयोजयेत् । तद्यथा —'यो जरितृम्यो मघवा पुक्वसुर्यंदीं सुता अमन्दिषु-रिति' । द्वितीयसूक्तस्य द्वितीयस्यामृचि तृतीयपादमुक्त्वा प्रथमसूक्तस्य प्रथमायामृचि [यत्] चतुर्थपादं तेन संयोजयेत् । तद्यथा—िगरिनं भुज्मा मघवत्सु पिन्वते सहस्रंणेव शिक्षतोशिनि ।

तिदं पादयोविहृतमृग्द्वयमेकः प्रगाथः संपद्यते । तस्य प्रगाथस्यान्ते 'इन्द्रो विश्वस्य गोपितः' इत्येतामेकपदां संदध्यात् । सोऽयं समूहो वाचःक्टसंज्ञकः । अनेनैव न्यायेन सर्वेषु सूक्तेषु सर्वास्वृक्षु बुद्धिमता पादशो व्यतिमर्शंविहरणमुन्नेयम् ।

१. आख्व श्री ८.२.१९,२०।

चतुर्थाघ्याये अष्टमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : १०१५

अथाधं चेंशो विहार उच्यते—प्रथमसूक्तस्य प्रथमायामृचि प्रथमाधं चें मुक्त्वा द्वितीय-सूक्तस्य द्वितीयस्यामृचि [यत्] ऊत्तराधं तेन संयोजयेत् । तद्यथा— 'अभि प्र वः सुराधस-मिन्द्रमचं यथा विदे । गिरिर्न भुज्मा मघवत्सु पिन्वते यदीं सुता अमन्दिषो ३ मिति । एवं सर्वमुन्नेयम् ।

ऋक्शो विहरेत्—तत्र प्रथमसूक्तस्य प्रथमामृचमुक्त्वा तया सह द्वितीयसूक्तस्य द्वितीयामृचं योजयेत् । एवं सर्वेत्रोहनीयम् ।।

वाल खिल्य नामक महर्षि द्वारा दृष्ट [आठ] सूक्तों में से प्रथम छः सूक्तों को पाव-पाव के अवसान पर विहरण करे, द्वितीय आवृत्ति में अर्थचं के अवसान पर विहरण करे और तृतीय आवृत्ति में ऋचा के अवसान पर विहरण करे। वह जब पाव-पाव के अव-सान पर बिहरण करे तब एक-एक प्रगाय में एक-एक एकपवा ऋचा को रक्खे। वह [प्रगाथ और एकपदा का समूह हो] वाचःकूट है।

अथ प्रगाथान्तेषु प्रक्षेपणीया एकपदा दशंयति-

ता एताः पञ्चेकपदाश्चतस्रो दशमादह्म एका महावतात् ॥ इति ।

या एकपदा ऋचः प्रक्षेप्तव्याः, ता एता एकपदाः पश्चसंख्याकाः । तासु चतस्र एकपदाः श्रुत्यन्तरेषु दश्चमेऽहिन पिठताः । तस्माद्शमादह्नस्ताश्चतस्र आनेतव्याः । तासु 'इन्द्रो विश्वस्य गोपितः' इत्येषा प्रथमा, 'इन्द्रो विश्वस्य भूपितः'—इत्येषा द्वितीया, 'इन्द्रो विश्वस्य मृपितः'—इत्येषा द्वितीया, 'इन्द्रो विश्वस्य राजित'—इत्येषा चतुर्थोः अथाविश्वष्टा श्रुत्यन्तरेषु महाव्रते श्रुता । सा च 'इन्द्रो विश्वं विराजित'—इत्येतादृशीः तस्मान्महाव्रता-दानेतव्या । ता एताः पश्चैकपदाः पश्चसु प्रगायेषु प्रक्षिपेत् ।।

[जो एकपदा ऋचा प्रक्षिप्त होनी चाहिए] वे ये एकपदा ऋचाएँ पाँच होती हैं। उनमें चार दसवें दिन से पठित हैं और एक महाव्रत से छी गई है।

अवशिष्टेषु प्रगाथेषु प्रक्षेपणीयान् पादान् दर्शयति —

अथाष्टाक्षराणि माह नामनानि पदानिः; तेषां याविद्धः संपद्येत, तावित्ति शंसेन्नेतराण्याद्वियेत ॥ इति ।

अथ पञ्चसु प्रगाथेषु पञ्चानामेकपदानां प्रक्षेपादनन्तरं 'माहानामनानि' महानाम-शब्देन 'विदा मधवन्'-इत्यादयो महानाम्नीसंज्ञकाः विधीयन्ते, तेषां महानाम्नामृचां

१. एष विहारो महावलिमन्नामकः; अन्यविधाविप विहारौ आख्वलायनेनैवामिहितौ 'अथ वालिखल्या विहरेत्' इति नु हौण्डिनौ'-इति आख्व० श्रौ० ८.२.३-१७ ।

२. एताश्चतस्रः शाखान्तरीया इति कल्पे प्रपठ्च विहिताः। द्र० आश्व० श्रौ० ८.२.२१।

३. ऐ० आ० ५.३.१.२। 'इत्येकपदां शाखान्तरगतां पठेत्'-इति तत्र सा० मा०। 'एकां महान्नतादाहरेत्'-इति आश्व० श्री० ८.२.२२।

४. ऐ० आ०४।

सम्बन्धीन्यष्टाक्षराणि पदानि 'प्रचेतन प्रचेतया'-इत्येवमादीनि यानि सन्ति, तेषां मध्ये याविद्भरष्टाक्षरै: पादैरविशष्टेषु प्रगाथेषु प्रक्षेपः संपद्येत, तावन्त्यष्टाक्षराणि पदानि शंसेत्, इतराज्यष्टाक्षराणि पदानि महानामसम्बन्धीनि 'नाऽऽद्रियेत' न प्रक्षिपेत् ॥

उस [पाँच प्रगायों में पाँच एकपदा के प्रक्षेप] के बाद आठ अक्षरों वाले 'महा-नाम्नी' संज्ञक ऋचाओं के जो [प्रचेतन प्रचेतय आदि] पद हैं उनमें से जितनी आवश्य-कता हो उतने आठ अक्षरों के पादों से अविशष्ट प्रगायों में प्रक्षेप का सम्पादन करके शंसन करे; अन्य आठ अक्षरों के महानाम्नी पादों का प्रक्षेप न करे।

एवं पच्छः शंसने प्रक्षेपणीयमिमधायाधं चैशो विहरणे प्रक्षेपणीयं दर्शंयति--

अथार्धर्चशो विहरंस्ताःचैवैकपदाः शंसेत्, तानि चैवाष्टाक्षराणि माहानाम-नानि पदानि ॥ इति ।

यथा पच्छो विहरणे प्रगायान्ते प्रक्षेपः; एवमर्षंचंशो विहरणेऽपि योजनीयम् ॥

उस [पाद-पाद के अवसान पर शंसन में प्रक्षेपणीय मन्त्रों को कहने] के बाद जब अर्धचं के अवसान पर विहरण करे तो उन [पाँच] एकपदा ऋचाओं का उसे शंसन करना चाहिए और उन आठ अक्षर के महानाम्नी संज्ञक पदों का भी।

तद्वदृक्शो विहरणेऽपि प्रक्षेपं विधत्ते—

अथ ऋक्शो विहरंस्ताइचैवैकपदाः शंसेत्, तानि चैवाष्टाक्षराणि माहानाम-नानि पदानि ॥ इति ।

पूर्ववत् प्रगाथान्ते प्रक्षेपः ॥

उस [अर्धर्च के अवसान पर प्रक्षेप के कथन] के बाद जब वह ऋचा के अवसान पर विहरण करे तब उन [पाँच] एकपदा ऋचाओं का उसे शंसन करना चाहिए और उन आठ अक्षरों के महानाम्नी संज्ञक पदों का भी।

यदुक्तं पच्छोऽधंचंश ऋक्श इति पर्यायत्रयेण विविधं विहरणम्, तदेतत्प्रशंसति—

स यत्प्रथमं षड्वालखिल्यानां सूक्तानि विहरति, प्राणं च तद्वाचं च विहरति; यद्द्वितीयं, चक्षुश्च तन्मनश्च विहरति, यक्तियं, श्रोत्रं च तदात्मानं च विहरति, तदुपाप्तो विहारे काम उपाप्तो वज्रे वालखिल्या-सूपाप्तो वाचःक्ट एकपदायामुपाप्तः प्राणक्खप्त्याम् ॥ इति ।

'सः' अनुष्ठाता 'प्रथमं' प्रथमे पर्याये वालखिल्यानां षट्सूक्तानि विहरतीति यदस्ति, तेन प्रथमेन पच्छो विहरणेन प्राणं वाचं 'विहरति' मिश्रीकरोति । द्वितीयपर्याये अर्धचंशो

१. 'त्रयोविशतिमष्टाक्षरान् पादान् महानाम्नीभ्यः सपुरीषभ्यः'-इति अश्व० श्रौ० ८.२.२३ ।

चतुर्याच्याये अष्टमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यंविरचितभाष्यसहितम् : १०१७

विरहणेन चक्षुमैनसोर्मिश्रीकरणम् । तृतीयपर्याये – ऋक्शो विहरणेन श्रोत्रेन्द्रियजीवात्म-नोर्मिश्रीकरणम् । 'तत्' तथा सित विहरणेन यः 'कामः' फलविशेषः, स 'उपासः' प्राप्तो मवित । तथा वज्यरूपासु वालिखल्यासु यः कामः, सोऽपि प्राप्तः । तथा वाचःकूटरूपाया-मेकपदायां यः कामः, सोऽपि प्राप्तः । तथा प्राणा वागादीनां क्लृप्त्यां विहरणे यः कामः, सोऽपि प्राप्तो मवित्र ।।

वह अनुष्टान करने वाला जो प्रथम [पाद-पाद के अवसान वाले] पर्याय में छः वाल-खिल्य सूक्तों का विहरण करता है उससे प्राण और वाणी को मिश्रित करता है। द्वितीय [अर्ध्यं के अवसान वाले] पर्याय में चक्षु और मन को मिलाता है। तृतीय [ऋचा के अवसान बाले] पर्याय में श्रोत्र और जीवात्मा को मिलाता है। इस प्रकार विहरण से जो फल विशेष है वह प्राप्त होता है और वज्ररूप वालिख्यों में जो फलविशेष हैं वह भी प्राप्त होता है; तथा वाचःकूट रूप एकपदा में जो फलविशेष है, वह भी प्राप्त होता है, और अन्ततः वाक् आदि प्राणों के विहरण में जो कामना होती है वह भी प्राप्त हो जाती है।

चतुर्थपर्याये विहारमन्तरेण यथापाठं शंसनं विधत्ते—

अविह्तानेव चतुर्थं प्रगाथाञ्छंसति, पश्चो वै प्रगाथाः, पश्चनाम-वरुद्ध्ये ॥ इति ।

प्रगाथानां पशुप्राधिहेतुत्वात् पशुत्वम् ॥

चतुर्थं पर्याय में वह प्रगार्थों का बिना विहरण के [अर्थात् दो सूक्तों को बिना मिलाए ही] शंसन करता है<sup>3</sup> । वस्तुतः प्रगाथ पशु हैं; क्योंकि यह शंसन पशुओं की प्राप्ति के लिए ही होता है ।

विहरणशंसनवदत्राप्येकपदाप्रक्षेपप्रसक्तौ निषेधति —

नात्रैकपदां व्यवदध्यात् ॥ इति ।

एकपदायाः प्रक्षेपे प्रगाथद्वयस्य मध्ये व्यवधानं स्यात्, तन्न कुर्यात् ॥

यहाँ [प्रगाय द्वय के मध्य में] एकपदा के प्रक्षेप से व्यवधान भी न करे।

तत्करणे बाधं दर्शयति—

यदत्रैकपदां व्यववध्याद् वाचःकूटेन यजमानात् पश्क्तिहंण्याद्, एनं तत्र ब्रूयाद् वाचःकूटेन यजमानात् पश्क्तिरवधीरपशुमेनमकरिति शश्वत् तथा स्यात् ॥ इति ।

१. तत्=टार्थे सुः, तेन । कामः=लामः । उपाप्तः=स्वीकृतः । इति षड्गुरुशिष्यः ।

२. काम इत्ययेव । प्राणश्चक्षुरादित्यः । क्लृप्तिः=संश्लेषः । इति षड्गुरुशिष्यः ।

३. 'अवक्रुष्यैकपदा अविहरं रुचतुर्थं शंसेत्' इति आश्व० श्रौ० ८.२.२४।

यदि 'अत्र' चतुर्थपर्याये—एकपदाव्यवधानं कुर्यात्, तदानीं वाचःकूटरूपेणैकपदा-सिहतप्रगाथेन वज्जेण पूर्वं विद्यमानान् पश्नून् यजमानादस्मात् 'निर्हण्यात्' निःशेषेण विनाशयेत्। एवं सित यः कोऽपि विरोधी समागत्य 'एनं' शंसितारं तत्र शांसनकाले 'ब्रूयात्' शपेत्। कीदृशः शापः ? इति सोऽभिधीयते—हे शंसितः, त्वं वाचःकूटेन वज्जेण यजमानात् पश्नून् 'निरवधीः' निःसार्यं हतवानसि। 'एनं' यजमानम् 'अपशुं' पशुरहितम् 'अकः' कृतवानसीति। तदानीं 'शश्चत्' अवश्यं 'तथा स्यात्' पशुरहित एव स्यात्।।

जो यहाँ [चतुर्थं पर्याय में] एकपदा के प्रक्षेप से व्यवधान करता है तो वह वाचःकूट रूप एकपदा सहित प्रगाय रूप वज्र से पूर्व विद्यमान पशुओं को यजमान से निःशेष रूप से विनष्ट करता है। इस प्रकार वहाँ [शंसन काल में] कोई [विरोधी आकर शंसन करने वाले को यदि शापयुक्त वचन] कहे कि 'हे शंसिता तुम वाचःकूट रूप वज्र द्वारा यजमान से पशुओं को निकाल कर मारते हो, और इस [यजमान] को पशुरहित हो करते हो' तब वैसा ही [पशुविहीन होना ही] सत्य हो जाता है।

विपक्षे बाधमुक्तवा स्वपक्षमुपसंहरति—
तस्मात् तत्रैकपदां न व्यवदध्यात् ॥ इति ।
इसलिए यहां [चतुर्थं पर्याय में] एकपदा के प्रक्षेप से व्यवधान न करें।

वालिखल्यानां षट्सूक्तेषु विहारमुक्त्वाऽविशिष्टयोः सप्तमाष्ट्रमयोः सूक्तयोविपर्यासेन<sup>3</sup> शंसनं विधत्ते—

# द्व्येवोत्तमे सुक्ते पर्यस्यति, स एव तयोविहारः ॥ इति ।

ये द्वे उत्तमे सूक्ते, ते विपर्यंस्येदेव, न तु विहरेत्। अष्टमं सूक्तमादौ पठित्वा पश्चात् सष्टमस्य पाठो विपर्यासः। 'तयोः' द्वयोः सूक्तयोः 'सः' एष विपर्यंस्तपाठ एव विहारस्थानीयः॥

१. यद्=यदि । हिनर्गत्यथोंऽन्तर्णीतण्यर्थंश्च, निर्गमयेत् । यजमानात्=सित्रणः । इति षड्गुरुशिष्यः ।

तत्र एकपदाभिषाने । एनं=प्रशास्तारं यो ब्रूयात् त्वं पशून् सित्रणः, निरवधीः= अजीगमः । एनं सित्रणमपशुमकः=अकार्षीः । 'मन्त्रे घसेति' (पा० सू० २.४.८०) लुक् च्लेः सित्रमन्त्रं छन्द इतस्तथाह । इति षड्गुरुशिष्यः ।

मुद्रिते शाक्लसंहितापुस्तके तु वालिखल्यानामेकादश सूक्तानि दृश्यन्ते । विरोधस्त्वेष शाखाभेदकृत इत्यपनेतव्यः । अपि वा अष्टावेव वालिखल्यानि, तिदतराणि त्रीणि तु खिलसूक्तान्येवेति स्यात् समाधेयम् ।

<sup>· 8. % 0</sup> C. E. 44. 4 1

Digitized by Madhuban Trust, Delhi

चतुर्याच्याये अष्टमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : १०१९

[छः वालिखिल्यों के विहरण के बाद अविशय सातवें और आठवें सूक्तों का विपर्यास करके शंसन का विधान करते हैं] जो दो बाद के सूक्त हैं उन्हें [बिहरित न करके] उलट कर पढ़ता है [अर्थात् आठवें सूक्त के बाद सातवें का पाठ करना विपर्यास है] इस प्रकार उन बोनों सूक्तों का वह [विपर्यस्त पाठ] ही विहारस्थानीय है।

शिल्पनामकं शस्त्रं निरूप्य प्रशंसति-

तदेतत्सौबलाय स्पिर्वात्सः शशंस, स होवाच भूयिष्ठानहं यजमाने पश्न् पर्यग्रहेषसकिनिष्ठा उ मामागिमध्यन्तीतिः; तस्मै ह यथा महद्म्य ऋत्विग्भ्य एवं निनायः; तदेतत्पशन्यं च स्वग्यं च शस्त्रः; तस्मादेत-च्छंसित ॥ २४ ॥ इति

'सौबल'नामकः कश्चिद्यजमानः तस्मै वत्सस्य पुत्रः 'सिंपः' इत्येतन्नामक ऋत्विक्, 'तदेतत्' शिल्पशस्त्रं शशंसः ['स'] च शंसनादृष्ट्वंमेवमुवाच,—अहमिस्मिन् सौबलनामके 'यजमाने' 'भूियष्ठान्' अतिशयेन प्रभूतान् पशून् 'पर्यंग्रहैषं' परितः संपादितवानस्मि । तस्माद् 'अकिनिष्ठा उ' श्रेष्ठा एव पश्चो मामागिमिष्यन्ति । ततः सौबलो यजमानः यथा 'महद्भ्य ऋत्विग्म्यः' होत्रव्वर्यूद्गातृब्रह्मभ्यो दक्षिणां दत्तवान्, अथापि शिल्पशंसिने होत्रकायापि बह्वीरुत्तमा गाः दक्षिणात्वेन निनाये । तस्मादेतिच्छल्पशस्त्रमिह लोके पश्चाधनं परलोके स्वर्गसाधनं च । तस्मात् 'एतत् 'शिल्पं शंसेत् ।।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकार्ये ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये षष्ठ-पश्चिकायां चतुर्थाच्याये (एकोनित्रशाच्याये) अष्टमः खण्डः ॥८॥ (२४) [१११]

सौबल [नामक किसी यजमान] के लिए वत्स के पुत्र सिंपः नामक ऋत्विज ने इस [शिल्पशस्त्र] का शंसन किया। उन्होंने [शंसन के बाव] कहा — मैंने सौबल नामक इस यजमान के यज्ञ में अत्यधिक पशुओं को चारों ओर से संपाबित किया है। इसलिए श्रेष्ठ पशु मेरे पास आवेंगे। उसके बाद यजमान सौबल ने [होता, अध्वर्यु, उद्गाता एवं

निनाय दत्तवांस्तस्मै सिंपिषे सौबलो मुदा।
 होत्रादिमुख्य सदृशीं दक्षिणां बहुरूपिणीम्।।
 दक्षिणापरिमाणं तु प्रोक्तं यज्ञविशारदैः।
 यद् दित्सितं क्रतौ द्रव्यं शतथा प्रविमज्य तत्।।
 क्षिपेच्चतुर्षुं वर्गेषु प्रत्येकं पञ्चिविशतिम्।
 तत्र द्वादशमुख्याय द्वितीयाय षडेव तु।।
 चतुरोऽय तृतीयाय त्रींश्चतुर्थाय वै त्विति।
 अतः षडंशमाजेऽस्मै द्वादश स्म मुदा ददौ।।
 सर्पिषे सौबल इति महाबालिमदस्सुतिः। इति षड्गुरुशिष्यः।।

१०२० : ऐतरेयब्राह्मणम्

बह्मा आदि] महान् ऋित्वजों को समान दक्षिणा दी, [और शिल्पशस्त्र का शंसन करने बाले होता के लिए भी बहुत उत्तम गायों को दक्षिणा रूप में दिया]। इसलिए यह शिल्पशस्त्र इस लोक में पशु का साधक एवं परलोक में स्वर्ग का साधक है। अतः इस [शिल्पशस्त्र] का शंसन करता है।

।। इस प्रकार उन्तीसर्वे (चतुर्थ) अध्याय के आठवें खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।। ८ ।।

### अथ नवमः खण्डः

शिल्पशंसनमिषाय शंसनान्तरमिषत्ते—
दूरोहणं रोहति, तस्योक्तं ब्राह्मणम् ॥ इति ।

दु:शकं रोहणमुच्चारणं यस्य शंसनस्य, तत् 'दूरोहणं', तत् 'रोहिति' शंसेदित्यर्थः 'तस्य' दूरोहणस्य विधायकं ब्राह्मणं पूर्वमेव विषुवदहःप्रसङ्गे 'आहूय दूरोहणम्'—इत्य-त्रामिहितम् । अत एव पूर्वाचार्या आहुः—

> 'स्वर्गो वे लोक इत्यादि पूर्वं विष्वति क्रतौ । दूरोहणब्राह्मणं तु प्रागवोचाम वे स्फुटम् ॥ सप्तरूपा हंसवती दूरोहणमितीरितम्' इति ।

हंसवती, पच्छः अर्धचंशः, त्रिपद्या, ऋक्शोऽनवानं पुनरिप त्रिपद्या अर्धचंशः, पच्छ इति सष्ठभिः प्रकारैः पठनिमिति दूरोहणम् । तदेतत्'पूर्व' ताक्ष्यंसूक्तेऽभिहितम् ॥

vi.२५ [xxix.९] दूरोहण [अर्थात् हंसवती ऋचा जिसका सात प्रकार से पाठ अत्यन्त दुःसाच्य है उस] का शंसन करे । उस [दूरोहण] का [विधायक] ब्राह्मण पहले ही अभिहित हो चुका है ।

इदानीं फलविशेषायैन्द्रे सूक्ते तिद्वधत्ते—

ऐन्द्रे पशुकामस्य रोहेदैन्द्रा वै पशवः ॥ इति ।

इन्द्रदेवताके कस्मिश्चित् सूक्ते पशुप्राप्त्यर्थं दूरोहणं 'रोहेत्'शंसेत् । इन्द्रस्य वृष्टिद्वारा पशुपोषकत्वात् पशव ऐन्द्राः ॥

इन्द्रदेवताक किसी सूक्त में पशु की प्राप्ति के लिए दूरोहण का शंसन करना चाहिए। [इन्द्र के वृष्टि द्वारा पशुओं के पोषक होने से] पशु इन्द्र से सम्बन्धित हैं।

१. द्र॰ इतः पूर्वम्, ६५६ पृ॰ (४.३.७)।

हंसः शुचिषत् इति पच्छोऽर्धचँशस्त्रिपद्या चतुर्थंमनवानमुक्तवा प्रणुत्यावस्येत् पुन-स्त्रिपद्यार्धंचंशः पच्छ एव सप्तममेतद् दूरोहणम्'—इति आइव० श्रौ० ८.२.१४,१५।

३. द्र० इतः पूर्वम्, ६५२ पृ० (४.३.६)।

Digitized by Madhuban Trust, Delhi

चतुर्थांघ्याये नवमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यंविरचितभाष्यसहितम् : १०२१

तिस्मिन् सूक्ते छन्दोविशेषं विधत्ते— तज्जागतं स्याज्जागता वै पशवः ॥ इति ।

सोमाहरणप्रसङ्गे जगत्या पशूनामानीतत्वात् 'तत्' सूक्तं 'जागतम्' ॥

वह [सूक्त]जगती छन्दस्क होवें क्योंकि [सोमाहरणप्रसंग में जगती द्वारा पशुओं के आनयन के कारण] पशु जगती से सम्बन्धित हैं।

तस्य सूक्तस्य कंचिद्विशेषं विधत्ते—

तन्महासूक्तं स्याद्भूयिष्ठेष्वेव तत्पशुषु यजमानं प्रतिष्ठापयित ॥ इति । द्विविधं सूक्तं क्षुद्रं महच्च । अत एव आरण्यकाण्डे वक्ष्यति—'ते क्षुद्रसूक्ताश्वामवन् महासूक्ताश्वेति'<sup>२</sup> । महासूक्तलक्षणं पूर्वाचार्येष्कम्—

''दशर्चताया अधिकं महासूक्तं विदुर्बुधाः" इति ।

तेन महासूक्तेन 'भूयिष्ठेषु'अत्यन्तं प्रभूतेष्वेव पशुषु यजमानं प्रतिष्ठापयित ।। वह [सूक्त वस ऋचा से अधिक होने से] महासूक्त होवे । अतः उस [महासूक्त] से वह अत्यधिक पशुओं में यजमान को प्रतिष्ठित करता है ।

विवक्षितं सूक्तविशेषं दशंयित-

बरौ रोहेत्तन्महासूक्तं च जागतं च ॥ इति ।

बहर्नाम कश्चित्महर्षिः, तेन दृष्टं सूक्तमिष बहराब्देनोच्यते । तस्मिन् सूक्ते 'रोहेत्', दूरोहणं शंसेत् । 'प्र ते महे' इत्यादिकं<sup>3</sup> बहनामकं सूक्तम् । तच्च त्रयोदश्चरंत्वान्महासूक्तं जगतीछन्दस्कं च ॥

बर ऋषि द्वारा दृष्ट सूक्त में दूरोहण का शंसन करना चाहिए। वह तिरह ऋचाओं का होने से] सहासूक्त है और जगती छन्दस्क है।

फलान्तराय सूक्तान्तरं विधत्ते—

ऐन्द्रावरुणे प्रतिष्ठाकामस्य रोहेदेतद्देवता वा एषा होत्रैतत्प्रतिष्ठा यदैन्द्रा-वरुणाः; तदेनत्स्वायामेव प्रतिष्ठायामन्ततः प्रतिष्ठापयति ॥ इति ।

यथा पशुकामस्य सप्तरूपहंसवत्यात्मकं दूरोहणमैन्द्रे सूक्ते रोहेत्, तथैव प्रतिष्ठाका-मस्यैन्द्रावरुणके सूक्ते शंसेत् । शंसितुर्मैत्रावरुणस्य होत्रकस्य क्रिया 'होत्राः' । एषा चैत-द्देवताका, 'एतत्प्रतिष्ठा' इन्द्रावरुणदेवताकसमाष्ठियुक्ता । यस्मादैन्द्रावरुणा, याज्येति शेषः । 'इन्द्रावरुणा मधुमक्तमस्येति' याज्याया इन्द्रावरुणदेवताकत्वात् समाप्ते रिन्द्रावरुणसंबन्धः ।

१. द्र॰ इतः पूर्वम्, ४७१-४७३ पृ०, सोमाहरण्कथा तत्रैव ४७२ पृ० द्रष्टव्यम् ।

२. (i) ऐ० आ० २.२.२.५ । (ii) 'नासदीयात् (ऋ० १०.१२९) पूर्वं महासूक्तम्, परं क्षुद्रसूक्तम्'—इति ऋन्सर्वानुक्रमण्यां षड्गुरुशिष्यः, (ऋक्सर्वा० परि० खण्डे २.२) अस्मद् संपादित पुस्तके १४ पृष्ठे ।

३. ऋ०१०.९६।

४. ऋ० ६.६८.११।

१०२२ : ऐतरेयब्राह्मणम्

तथा सति'एतद्'दूरोहणं 'स्वायामेव' 'प्रतिष्ठायां' स्वस्योचितायामेव समाप्ती 'अन्ततः' शस्त्रान्ते प्रतिष्ठापयति ॥

प्रतिष्ठा की कामना वाले पुरुष को इन्द्र एवं वरुण देवताक स्क में दूरोहण का शंसन करना चाहिए । इन [मैत्रावरुण आदि होत्रकों] की क्रिया एतद्देवताक है । इसकी प्रतिष्ठा [=समाप्ति] इन्द्र और वरुण देवताक है । इस प्रकार इस [दूरोहण] को स्वोचित प्रतिष्ठा में वह [शस्त्र के] अन्त में प्रतिष्ठापित करता है ।

पुनरपि सूक्तं प्रशंसति -

यदेवैन्द्रावरुण३इ, एषा ह वा अत्र निविन्निविदा वै कामा आप्यन्ते स यद्यैन्द्रा-वक्षे रोहेत् सौपर्णे रोहेत्तदुपाम ऐन्द्रावरुणे काम उपाप्तः सौपर्णे।।२५।। इति । 'यद्' यस्मास्कारणादैन्द्रावरुणे सूक्ते दूरोहणं रोहति, तस्मात् स्वायामेव प्रतिष्ठायामिति पूर्वत्रान्वयः । यद्वा, ऐन्द्रावरुणे सूक्ते दूरोहणमिति यदस्ति, एषेव दूरोहणक्रियाऽत्र 'निवित्' इवशब्दोऽत्र लुष्ठो द्रष्टव्यः, निवित्सहशीत्यर्थः । तथा च दूरोहणरूपया 'निविदा' सर्वे कामाः प्राप्यन्ते । 'सौपर्णे' सूक्ते दूरोहणं रोहेदिति पक्षान्तरं खिलेषु समाम्नातम् । 'इमानि वां मागधेयानीति' सूक्तं सौपर्णंम् ।

''इमानि वेति सष्ठचं सौपणं खैलिकं<sup>४</sup> विदु: ।।'' इति ।

यद्वा 'प्रधारा यन्त्वित' गृह्योक्तसूक्तं" सौपर्णम् । ऐन्द्रावरुणे सौपर्णे वा दूरोहण-शंसनेन तत्रोमयत्र यः कामः संमावितः, स 'उपाधः' प्राप्तो भवति ॥

॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यं विरचिते माधवीये 'वेदार्थं प्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये षष्ठ-पश्चिकायां चतुर्थाध्याये (एकोनित्रशाष्याये) नवमः खण्डः ॥ ९ ॥ (२५) [११२]

जो इन्द्र और वरुण देवताक [सूक्त में दूरोहण] है वही [दूरोहण किया] यहाँ निविद् के समान है और [दूरोहण रूप] निविद् से सभी कामनाएँ प्राप्त होती हैं। यि इन्द्र और वरुण देवताक सूक्त में दूरोहण का शंसन करना है तो सुपर्ण ऋषि द्वारा दृष्ट सूक्त में दूरोहण का शंसन करे। इस प्रकार उससे इन्द्र एवं वरुण देवताक सूक्त में कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है और सुपर्ण के सूक्त में भी कामनाओं की प्राप्ति होती है।

।। इस प्रकार उन्तीसर्वे (चतुर्थ) अध्याय के नौवें खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।। ९ ।।

२. मुद्रितशाकल्यसंहितायामेतत् सुक्तं वालखिल्येष्वन्त्यमेकादश । ३. ऋ० ८.५९।

४. वालखिल्यसूक्तान्यपि खिलविशेषाण्येव । द्र० शत० ब्रा० ८.३.४.१ ।

५. आस्व० गृ० ३.१२.१४।

चतुर्थाच्याये वंशमः लण्डः Digitized by Madhuban Trust, Delhi श्रीमत्सायणाचायविरचितभाष्यसहितम् । १०२३

### अथ दशमः खण्डः

अत्र कंचिद्विचारमुद्भावयति—

तदाहुः संशंसे२त् षष्ठेऽहा३न्, न संशंसे२त् इति ॥ इति ।

'तत्' तत्र सौपणं दूरोहणे शस्ते सित पश्चाद् ब्रह्मवादिनो विचारमाहुः । यान्यैकाहि-कानि तदूष्वं शंसनीयानि सन्ति, तान्यत्र षष्ठेऽहन्यत्रत्यैः संभृय कि शंसेत्, कि वा संभूय न शंसेदिति विचारः । प्लुतिविचारार्था ।।

vi.२६ [xxix.१०] उस [ध्रुपणं सूक्त में दूरोहण के शंसन] के बाद ब्रह्मवादी प्रश्न करते हैं कि क्या उसे छठवें दिन के [शंसनीय ऐकाहिक] मन्त्रों के साथ [दूरो-हण का] शंसन करना चाहिए या उस [अहःसामान्य के शस्त्र] के साथ शंसन नहीं करना चाहिए।

तत्र प्रथमं पक्षं दर्शयति-

संशंसेदित्याहुः ॥ इति ।

संभूय शंसेदित्येवं केचिद्याज्ञिका इत्याहु: ॥

कुछ याज्ञिकों का उत्तर यह है कि उसे साथ में शंसन करना चाहिए।

त्त्रोपपत्ति पृच्छति—

कथम् ? इति ।

क्यों [साथ में शंसन] करे ?

उत्तरमाह—

अन्येश्वहःसु संशंसति, कथमत्र न संशंसेदिति ॥ इति ।

इतरेषु पश्चस्वहःसु मैत्रावरुणः संभूय शंसित । तथा सत्यहःसामान्यादत्रापि कथं न संशंसेत् ? तत्परित्यागो न युक्तः, किंतु तदनुष्ठानमेव युक्तमित्येकः पक्षः ॥

उनका उत्तर यह है कि जब अन्य [पाँच] दिनों में [मैत्रावरुण] साथ में शंसन करता है तो [अहःसामान्य के समान] यहाँ क्यों न साथ में शंसन करे।

पक्षान्तरं दर्शयति-

अथो खल्वाहुनैंव संशंसेत् ॥ इति ।

अहरन्तरवत् संभूय शंसनं न कर्तव्यमित्यपरे कथयन्ति ॥

अब अन्य याजिकों का मत है कि अन्य अहः के समान साथ में शंसन नहीं ही करना चाहिए।

तत्रोपपत्तिमाह—

स्वर्गो वै लोकः षष्ठमहरसमायी वै स्वर्गो लोकः किश्चहै स्वर्गे लोके समेतीतिः; स यत् संशंसेत् समानं तत्कुर्यादथ यन्न संशंसतीँ तत्स्वर्गस्य लोकस्य रूपं; तस्मान्न संशंसेद्यदेव न संशंसतीँ ३ ॥ इति ।

यदिदं षष्ठमहः तदेतत् स्वगंलोक एवः प्रयोगबाहुल्येन दुःखसाधनत्वात् । तदेवासमायीत्यादिना स्पष्टीक्रियते । बहुभिः संभूतैः 'एतुं' गन्तुं योग्यः 'समायी', 'इण्गतौ'—
इत्यस्माद्धातोरयं शब्दो निष्पन्नः, उक्तविपरीतो बहुभिगंन्तुमशक्यः 'असमायी', ताहशो
हि स्वर्गो लोकः । 'कश्चिदेव' पुण्यकुल्स्वर्गं लोकं 'समेति' समीचीनं मोगं प्राप्नोति,
न तु सर्वैः; स्वर्गहेतोः पुण्यस्य दुलंमत्वात् । एवं सित मैत्रावरुणो यदि पष्टेऽहिनि
शिल्पेनान्यानि सूक्तानि संभूय शंसेत् तदानीमीदृशं स्वर्गं रूपमुक्तमं षष्टमहरितरै रहोभिः
समानं कुर्यात्; तेषु शंसनीयानामस्मिन्नपि शंसनात् । अथ तद्वैपरीत्येन यदि षष्ठेहिनि न
संशंसित, पूजार्था प्लुतिः, 'तत्' एतदसंशंसनं स्वर्गं लोकरूपत्वात् पूज्यम् । तस्मात् संभूय
न शंसेत् । न संशंसतीति यदेवास्ति, तदेवातिपूज्यत्वम् । पूजार्थेयं प्लुतिः ॥

जो यह षष्ठ अहः है वह स्वर्गलोक ही है। स्वर्गलोक बहुतों द्वारा एक साथ इकट्ठे होकर जाने योग्य स्थान नहीं है। कोई ही पुण्यवान् स्वर्गलोक में पहुँचता है। इस प्रकार [मैत्रावरण] यदि धष्ठ अहः में शिल्पशस्त्र के साथ अन्य सूक्तों को मिलाकर] साथ-साथ शंसन करता है तो वह उस [स्वर्गरूप षष्ठ अहः को अन्य दिनों] के समान करता है। इसिलए यदि [षष्ठ अहः में] साथ-साथ शंसन नहीं करता है तो वह [साथ-साथ शंसन न करना] स्वर्गलोक का लक्षक होने के कारण अत्यन्त श्रेष्ठ है। अतः संभूय [= इकट्ठे] करके शंसन नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि जो साथ-साथ शंसन न करना है वह अत्यन्त श्रेष्ठ है।

इत्यं द्वितीयपक्षमुपपाद्य पुनरपि प्रथमपक्षे दोषान्तरमाह—

आत्मा वै स्तोत्रियः, प्राणा वालखिल्याः, स यत्संशंसेदेताभ्यां देवताभ्यां यजमानस्य प्राणान्वीयाद् य एनं तत्र ब्रूयादेताभ्यां देवताभ्यां यजमानस्य प्राणान् व्यगात् प्राण एनं हास्यतीति, शश्वत्तथा स्यात्, तस्मान्न संशंसेत् ॥ इति ।

अत्र संशंसनवादी प्रष्टव्यः, — किं वालखिल्याम्यः पूर्वमैकाहिकस्य शंसनं किंवोपरिष्टा-दिति ? तत्र प्रथमपक्षे दूषणमुच्यते, — योऽयमत्र शिल्पशंसने 'स्तोत्रियः' सामसाध्यस्य

 <sup>(ा)</sup> असमायी=समागन्तुमयोग्यः । समेत्य संहत्य संभूय बहुिमगैन्तुमयोग्यः । इति
गोविन्दस्वामी । (ii) 'एरच्' (पा०सू० ३.३.५६) । 'समाङीणोमवेदेतिन्निश्शोषजनविजतः । इति षड्गुरुशिष्यः ।

चतुर्थाध्याये दशमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् ः १०२५

स्तोत्रस्याऽऽधारभूतस्तृचोऽस्ति, सोऽयम् 'आत्मा वै' जीवस्थानीय एव 'वालखिल्याः' ऋचः प्राणस्थानीयाः । तथा सित 'सः' मैत्रावरुणो यदि 'संशंसेत्' तदानीम् 'एताम्याम्' इन्द्रावरुणदेवताभ्यां 'यजमानस्य' स्तोत्रियस्थानीयस्य 'प्राणान्' वालखिल्यस्थानीयात् 'वीयाद्' विगतान्कुर्यात् । इन्द्रावरुणौ क्रुद्धौ यजमानस्य प्राणान् विनाशयेताम्' । एवं सित 'यः' कश्चिन्मैत्रावरुणस्य विरोधी समागत्य 'एनं' मैत्रावरुणं 'तत्र' तस्मिन् संशंसने 'ब्रूयात्' शपेत् । केन प्रकारेणेति, तटुच्यते,—'एताभ्याम्' इन्द्रावरुणदेवताभ्यां यजमानस्य प्राणानसौ मैत्रावरुणो 'व्यगात्' विगतान् कृतवान् । तस्मात्प्राण 'एनं' मैत्रावरुणं यजमानं वा 'हास्यित' परित्यजतीति । तदानीं तस्य शापेन 'शश्चत्' अवश्यं 'तथा स्यात्' प्राणवियोगो मवेत् । तस्मान्मैत्रावरुणो न संशंसेत् ।।

[तब संभूय-शंसनवादी का प्रश्न है कि क्या वालिखल्यों के पूर्व ऐकाहिक ऋचाओं का शंसन हो अथवा बाद में ? प्रथम पक्ष में किठनाई यह है कि जो सामसाच्या स्तोत्रिय [की आधारभूत तृज है वह जीवस्थानीय] आत्मा हो है और वालिखल्य ऋचाएँ प्राण [स्थानीय] हैं। अतः वह [मैत्रावरुण] यिव संभूय शंसन [=अहीन के साथ दूरोहण का पाठ] करता है तो वह इन [इन्द्र और वरुण] देवों के द्वारा [स्तोत्रियस्थानीय] यजमान [रूप जीव] के [वालिखल्यस्थानीय] प्राणों को हर लेता है [अर्थात् ऋद इन्द्र एवं वरुण यजमान के प्राणों का विनाश कर देते हैं]। इस प्रकार जो [मैत्रावरुण का विरोधी आकर] इस [मैत्रावरुण] को वहाँ उस संशंसन में यिव शाप देते हुए कहे—'इन [इन्द्र और वरुण] देवों के द्वारा यजमान के प्राणों को इस मैत्रावरुण ने विगत कर दिया। इसलिए प्राण इस [मैत्रावरुण या यजमान] को छोड़ देगा।' [तव उसके शाप से] अवश्य ही वैसा ही होता है। अतः [मैत्रावरुण को] साथ-साथ शंसन नहीं करना चाहिए।

एवं वालखिल्याभ्यः पूर्वं शंसने दोषमिभिधायोध्वंमिषि तच्छंसने दोषमाह— स यदीक्षेताशंसिषं वालखिल्या हन्त पुरस्ताद दूरोहणस्य संशंसानीति, नो एव तस्याशामियात् ॥ इति ।

'सः' मैत्रावरुणो यदि मनस्येवम् 'ईक्षेत' विचारयेत् । कथमिति ? तदुच्यते,— 'वालखिल्याः' अत्यन्तं दुःसाध्याः, अहम् 'अशंसिषं' शंसितवानस्मि, 'हन्त' मम हर्षः संपन्नः, इतःपरं दूरोहणस्य पुरस्तादैकाहिकं संभूय शंसानीति । तदानी तस्य शंसनस्य पूर्ववत्प्राणवियोगहेतुस्वात् 'तस्य' पक्षस्याऽऽशामिप 'नो एवेयात्' सर्वेथा न प्राप्नुयादेव । मानसो विचारोऽपि न कर्तव्यः, दूरे तत्संशंसनिमत्यर्थः ॥

१. (i) इन्द्रावरुणदेवाभ्यां प्राणान् बिहानगंमयेत् । वीणो लिङ् अन्तर्णीतिणिच्कः । इति षड्गुरुशिष्यः । (ii) 'वियात्' इति मुद्रितषड्गुरुशिष्यसम्मतः पाठः । (iii) 'वीयात्' इति सवर्णदीर्घत्वेन भवितव्यम् । इह तदमावरुच्छान्दसः । इति गोविन्दस्वामी ।

[वालिखित्य के बाद में शंसन में दोष यह है कि] वह [मैत्रावरण] यदि मन में इस प्रकार विचार करे कि [अत्यन्त दुःसाध्य] 'वालिखित्यों का पाठ हमने कर लिया और अब इसके बाद दूरोहण के पूर्व ऐकाहिक ऋचाओं का साथ-साथ शंसन कर ।' तो [संभूय शंसन करना दूर की बात है] उसे [पहले की तरह यहां भी प्राण वियोग के कारण] उस पक्ष की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए धिअर्थात् मन में विचार भी न करे]।

इदानीं स्थानविशेषेण तत्मंशंसनमङ्गीकरोति—

तं यदि दर्प एव विन्देदुपरिष्टाद् दूरोहणस्यापि बहूनि शतानि शंसेद् यस्यो तत्कामाय तथा कूर्यादत्रैव तद्पाप्तम् ॥ इति ।

तं मैत्रावरणं 'यदि दर्पं एव विन्देत्' गर्वोऽवश्यं लभेत । अत्यन्तदुःशंसं शिल्पमहम-शंसिषं, कि नाम मया शंसितुमशक्यमित्येताहशो दर्पं! । तदानीं तस्य मैत्रावरुणस्यौत्सु-क्यानुसारेण दूरोहणस्योपरिष्टाद् बहून्यपि शस्त्राणां शतानि शंसेत् । अस्त्येव तदानीं शंसनस्यानुज्ञा । 'यस्यो' यस्यैव फलस्य 'कामाय' प्राप्तये 'तद्' बहुविषशंसनम् 'अत्रैव' स्थाने तथा कुर्यात् 'तत्' फलम् 'उपाप्तं' प्राप्तं मवति । एवं तावदैकाहिकानां सूक्तानाम-शंसनं शंसनं वेति पक्षद्वयमप्यमिहितं मवति ॥

और उस [मैंत्रावहण] को यदि यह गर्व हो जाय [कि जब हमने अत्यन्त दुःसाध्य शिल्प का भी शंसन कर लिया तो मेरे द्वारा क्या अशक्य है ?] तत्र उस [मैत्रावहण] [को अपनी उत्सुकता के अनुसार] दूरोहण के बाद बहुत से सैकड़ों शस्त्रों का शंसन करना चाहिए। वह [बहुविध शंसन] जिस किसी भी फल की कामना के लिए किया जाता है वह इसी स्थान पर प्राप्त हो जाता है।

तत्र कस्य शंसनमङ्गीकृतं, कस्य वा निषिद्धम् ? इत्यपेक्षायामुभयं विविच्य दशंयति—

ऐन्द्रघो वालिखल्यास्तासां द्वादशाक्षराणि पदानिः; तत्र स काम उपाप्तो य ऐन्द्रे जागतेऽथेदमैन्द्रावरुणं सूक्तमैन्द्रावरुणी परिधानीयाः; तस्मान्न संशंसेत् ॥ इति ।

'चर्णभिवतम्'-इत्यादिकं<sup>र</sup> यदेतदैन्द्रं सूक्तमैकाहिकं, तदेतिन्नराकृत्य यत्सूक्तान्तरम् 'आ वां राजनौ'<sup>3</sup> इति, ऐन्द्रावरुणमैकाहिकं, तदङ्गीद्वियते । या 'वालखिल्याः' ऋचस्ताः

आशानिषेघे निषिधा दण्डापूपिकया क्रिया । इति षड्गुरुशिष्यः ।

१. यथाहं प्राणं वालखिल्या अशंसिषं दूरोहणस्य, 'अशं आद्यच्' दूरोहणवतः सौपणंस्य पुरस्तात्, तथा पश्चादिप तृचद्वयं सूवतं च संशंसानीति यदीक्षेत एवमीक्षमाणोऽिप तदनुष्ठानेर टःमपिन गच्छेत् ।

२. ऋ० ३.५१।

'ऐन्द्रघः' इन्द्रदेवताकाः तासां मध्ये यानि द्वादशाक्षराणि 'पदानि' पादा विद्यन्ते, वृहती-सतोवृहतीद्वयात्मकेषु प्रगाथेषु वृहत्यास्तृतीयपादौ द्वौ द्वादशाक्षरौ, सतोवृहत्या आद्यस्तृतीय-श्रोमौ पादौ द्वादशाक्षरौ; तेषां पादानामक्षरसंख्यया जागतत्वमस्ति । एवं सत्यैकाहिके जागते 'चर्षणीधृतम्'—इत्यस्मिन्नैन्द्रे सूक्ते 'यः' कामोऽपेक्षितः स कामः 'तत्र' तेष्विन्द्र-देवताकवालिखल्यागतेषु द्वादशाक्षरपादेषु 'उपाष्ठः' लब्धो मवति । तस्माच्चर्षणीधृत-मित्येतदैकाहिकमैन्द्रं सूक्तमत्र परित्याज्यम् । 'आ वां राजानौ'इत्येतदैन्द्रावरुणं सूक्तम्, तत्र 'इयमिन्द्रं वरुणमिति परिधानीयाऽप्यैन्द्रावरुणी । तथा सत्येतस्य सूक्तस्यानुकूलत्या तदेव शंसेत् । तस्मादन्यन्न संशंसेत् । अन्यशब्दोऽत्राघ्याहर्तंव्यः । अतएव सूत्रकार ऐन्द्रावरुणं सूक्तम् अङ्गीचकार 'आ वां राजानौ' इति नित्यमैकाहिकमिति' । इत्थं शिल्पाख्यं शस्त्रं व्यवस्थाप्य तस्योपरि सूक्तान्तरमप्यङ्गीकृतम् ॥

वालिखत्य ऋचाएँ इन्द्रदेवताक हैं। उनमें बारह अक्षरों के पाद हैं। इस प्रकार जगती छन्दस्क इन्द्रदेवताक ['चर्षणीधृतम्' आदि ऐकाहिक] सूक्त में जो कामना अपेक्षित है वह कामना वहाँ [उस इन्द्रदेवताक वालिखत्य के बारह अक्षरों के पादों में] प्राप्त हो जाती है; और इस प्रकार यह ['आ वां राजानों' आदि] इन्द्र एवं वरुणदेवताक सूक्त है तथा उसकी परिधानीया ['इयिमन्द्रं वरुणम्' आदि] ऋचा भी इन्द्र एवं वरुण देवताक है। अतः ['चर्षणीधृतम्' आदि ऐकाहिक सूक्त को छोड़कर 'आ वां राजानों' आदि अनुकूल सूक्त का शंसन उचित होने से] साथ-साथ अन्य ऋचा का शंसन न करे।

इदानीं शस्त्रमेवोपजीव्य स्तोत्रे कंचिद्विचारमुद्भावयति—

तदाहुर्यथा वाव स्तोत्रमेवं शस्त्रं; विह्ता वालिखल्याः शस्यन्ते, विह्ता-स्तोत्राँ३, अविहृताँ३ ? इति ॥ इति ।

स्तोत्रशस्त्रयोः सादृश्यस्यापेक्षितत्वाच्छस्त्रगतासु वालखिल्यनामिकास्वृधु विहरणं दृष्ट्वा सामगानां स्तोत्रेऽपि संशयो जायते, किमिदं स्तोत्रं विह्तमाहोस्विद् अविहृतम् ? इति । प्लुर्तिद्वयं विचारार्थम् ।।

ब्रह्मवादियों का कथन है कि जैसा स्तोत्र हो वैसा ही शस्त्र होना चाहिए। [इसी सादृश्य की अपेक्षा के कारण शस्त्रगत वालखिल्य ऋचाओं में विहरण को देखकर सामगायकों के स्तोत्र में भी यह संशय है कि] वालखिल्य ऋचाओं के शंसन विहुत [क्रम विपर्यय] करके किए जाते हैं तो स्तोत्रों का शंसन विहुत करके [क्रम बदल कर] किया जाय अथवा अविहुत [ = बिना क्रम परिवर्तन] के ही शंसन हो ?

१. ऋ० ७.८४.५ ।

२. आश्व० श्री० ८.२.१६।

१०२८ : ऐतरेयब्राह्मणम्

तस्मिन् विचारे निर्णयमाह—

विहृतमिति ब्यादष्टाक्षरेण द्वादशाक्षरमिति ॥ इति ।

'अग्ने त्वं नो अन्तमः' ् इत्यादिषु द्विपदासु सामगाः स्तुवते । तत्र चाद्याः पादा ष्रष्टाक्षराः द्वितीयाः पादा द्वादशाक्षरा । एवं तत्र च्छन्दो विहृतमित्युत्तरं ब्रूयात् ।।

[उत्तर] विह्नत करके [शंसन करे] ऐसा उत्तर देना चाहिए। [सामगायकों के द्वारा स्तुत 'अग्ने त्वं नो अन्तमः' आवि द्विपदाओं के प्रथम] आठ अक्षर के पाद से [द्वितीय] बारह अक्षर के पाद को [विह्नत करके शंसन करे]।

अथ शस्त्रमुपजीव्य याज्यायां चोद्यमुद्भावयति-

तदाहुर्यथा वाव शस्त्रमेवं याज्याः तिस्रो देवताः शस्यन्तेऽग्निरिन्द्रो वरुण इत्यथेन्द्रावरुण्या यजति, कथमग्निरनन्तरित इति ॥ इति ।

'तत्' तत्र शस्त्रयाज्यायां चोद्यमाहुः । शस्त्रस्य तदीययाज्यायाश्च सादृश्यमपेक्षितम् । शस्त्रे च तिस्रो देवताः शस्यन्ते—अग्निरिन्द्रो वरुणश्चेति । तत्र स्तोत्रियानुरूपयोरग्नि-देवता, वालिखल्यास्विन्द्रो देवता । 'आ वां राजानौ' इति सूक्ते इन्द्रो वरुणश्च । एवं सित याज्यायामपि देवतात्रयमपेक्षितम्, तत्तु नास्ति । 'इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्येति' याज्या-यामिन्द्रावरुणयोरुमयोरिप प्रतिपादितत्वेनाग्नेः परित्यक्तत्वात् । कथमत्राग्निः 'अनन्तरितः' परित्यक्तां मवेदिति चोद्यम् ॥

ब्रह्मबादियों का कथन है कि जैसा शस्त्र हो, वैसी ही याज्या भी होनी चाहिए और शस्त्र में तीन देवों के शंसन होते हैं—१. अग्नि, २. इन्द्र एवं ३. वरुण । तब इन्द्र और वरुणदेवताक याज्या से जब यजन करते हैं तो क्यों अग्नि को छोड़ देते हैं ?

तस्योत्तरमाह—

यो वा अग्निः स वरुणस्तदप्येतदृषिणोक्तं, त्वमग्ने वरुणो जायसे यदिति; तद्यदेवैन्द्रावरुण्या यजित तेनाग्निरनन्तिरितोऽनन्तिरितः ॥ २६ ॥ इति । अग्निवरुणयोरत्यन्तभेदी नास्तिः, परस्परमितिप्रियत्वेनैकत्वोपचारात् 'तत्' एकत्वम् 'ऋषिणा' मन्त्रेणाप्युक्तम् । 'त्वमग्ने' इत्यादिको मन्त्रः । हेऽग्ने त्वं वरुणो भूत्वा 'जायसे'

१. 'अग्ने त्वं नः'—इति हे, 'तं त्वा शोचिष्ठ'—इत्येका (ऋ० ५.२४.१-२,४), एवं मिलितो हैपदस्तृचः स्तोत्रियः (उ० आ० ४.१.२२)। अत्र हे सामनी अधीयेते (ऊ० गा० ३.२.१८; १२.२१५)। तयोराद्यं 'गूर्इं' नाम दशरात्रे, अपरं 'सत्रासाहीयं' त्वेकाहे इति विशेषः। इह खलु गूर्इंस्यैव ग्रहणम् 'गूर्झे मवति'— इत्यादि हि तद्ब्राह्मणम् ता० ब्रा० १३.१२.४,५)।

マ. 雅0 ७.८४ 1

<sup>3.</sup> 雅0 4.3.81

Digitized by Madhuban Trust, Delhi

चतुर्थाच्याये दशमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसिहतम् : १०२९ प्रादुर्भवसीति मन्त्रार्थः । तथा सत्यैन्द्रावरुण्या यजतीति यदेवास्ति, 'तेन'अग्नेवंस्णे एव्रान्त-भवित् अयमग्निः अनन्तरितः अपरित्यक्तः । अभ्यासोऽद्यायसमाष्ट्यर्थः ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यं विःचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये षष्ठ-पश्चिकायां चतुर्थाव्याये (एकोनिजिज्ञाव्याये) दशमः खण्ड ।।१०।। (२६) [११३]

वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्दं निवारयन् । पुमर्थाक्ष्वतुरो देयाद् विद्यातीर्थमहेश्वरः ॥

।। इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्गप्रवर्तंकवीरवुक्कभृषालसाम्राज्यधुरंघरमाधवा-चार्यादेशतो सायणाचार्येणुविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाश्च'—नाम माष्ये ऐतरेयब्राह्मण माष्ये षष्ठपश्चिकायाः (एकोनित्रिशोऽच्यायः) चतुर्थाघ्यायः ॥ ४ ॥

वस्तुतः [अग्नि और वरुण में परस्पर अत्यन्त प्रियत्व और एक साथ रहने के कारण अत्यन्त भेद न होने से] जो अग्नि है वह वरुण है। वह [एकत्व] ऋषि के द्वारा यन्त्र से भी कहा गया है—'त्वमने' आदि, हे अग्नि! तुम वरुण होकर प्रादुर्भूत हुए हो'—इस प्रकार जो इन्द्र एवं वरुण देवताक याज्या से यजन करता है, उससे [अग्नि का वरुण में अन्तर्भाव होने के कारण] यह अग्नि परित्यक्त नहीं होता है।

।। इस प्रकार ऐतरेयब्राह्मण के षष्टपञ्चिका के चतुर्थ (उन्तीसर्वे) अध्याय की डॉ॰ सुधाकर सालवीय कृत हिन्दी पूर्ण हुई ॥ ४॥

१. ऋ० संहितायाम् एतन्मन्त्रस्य व्याख्याने सायणानार्येणैषा श्रुतिः तत्रोद्धृता 'ते देवा बिभ्यतोऽग्नि प्राविशन्' (तै० सं० ६.२.२.६) । वस्तुतोऽग्नेः सर्वदेवताकत्व-मनेकत्र विश्रुतम् । निरु० ७ । ''अथापि ब्राह्मणं भवति—'अग्निः सर्वा देवता' इति (ऐ० ब्रा २.१.३, इत पूर्वम्, पृ० २०८) । तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय,—'इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुः' (ऋ० १.१६४.४६) । इममेवाग्नि महान्तं [च] आत्मानं बहुधा मेधाविनो वदन्ति'—इत्यादि । पुनः तत्परिशिष्टेऽपि—'अग्निः सर्वा देवता'— इति । तस्योत्तर भूयसे निर्वचनाय,—जातवेदसे सुनवाम '' (ऋ० १.९९.१) - इति (निरु० १४.३३) ।

# अथ पञ्चमोऽध्यायः

प्रथमः खण्डः

-: · :-

# [अथ त्रिंशोऽध्यायः

प्रथमः खण्डः]

स्तोत्रियस्यानुरूपत्वं संपाताश्व प्रगायकाः । त्रिष्टुमोऽयाहीनयुक्तिमोकौ शिल्पं च वर्णितम् ॥ १ ॥

अय पृष्ठचषडहस्य षष्ठेऽहिन शिल्पनामकानि शस्त्राणि विधत्ते— शिल्पानि शंसन्ति ॥ इति । शिल्प नामक शस्त्रों का विधानी—

vi.२७ [xxx.१] [पृष्ठच षडह के छठें दिन के तृतीयसवन में] शिल्प नामक शस्त्रों का शंसन करते हैं।

शिल्पत्वं शलीकिकनिदर्शनेन---

देविशिल्पान्येतेषां वै शिल्पानामनुकृतीह शिल्पमिथगम्यते,—हस्ती कंसी वासो हिरण्यमश्वतरीरथः शिल्पम् ॥ इति ।

शिल्पशब्दश्वाऽऽश्वयंकरं कमं बूते । तच्च शिल्पं द्विविधम्—देवशिल्पं मानुषशिल्पं चेति । नामानेदिष्ठादीनि यानि शिल्पानि सन्ति, तानि देवानां प्रीतिहेतुत्वां देवशिल्पानी-त्युच्यन्ते । 'एतेषाम्' एव 'देवशिल्पानामनुकृति' सदृशरूपम् 'इह' मनुष्यलोके शिल्पम् 'अधिगम्यते' प्रतीयते । हस्तीत्यादिना तदेवोदाह्वियते । लोके शिल्पिनः कमंकारा मृद्दा-वादिमिहंस्तिसदृशमाकारं निर्मिमते । तथाऽन्यः शिल्पिमः 'कंसः' दपंणादि निर्मीयते । अपरैश्वा-अपरैविसो विविधं निर्मीयते । अपरैश्वा-श्वतरीरथो निर्मीयते । अपरैश्वा-श्वतरीरथो निर्मीयते । गर्दंभ्यामश्वादुत्पन्नाऽश्वतरजातिः, तद्युक्तो रथोऽश्वतरीरथः । तदेतत्सर्वमस्मामिरिधगम्यमानं मानुषशिल्पमेतद् दृष्ट्वा नामानेदिष्ठादि शिल्पम्' आश्वयंकर-मिति निश्चेतव्यम् ॥

श. वालिखिल्यानामष्टसूक्तानामेव पाठप्रकारै: शिल्पत्वमिमिहितम् (द्र० इतः पूर्वम्, १०१४-१०२० पृ०)।

२. तु॰ इतः पूर्वम्, (१७.३), ६०३ पृष्ठे ।

पद्ममाध्याये प्रथमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसाहतम् : १०३१

[शिल्प दो प्रकार के हैं—१. देवशिल्प और २. मानुषशिल्प। नाभानेविष्ठ आवि जो शिल्प हैं वे देवों को अत्यन्त श्रिय होने से 'देवशिल्प' कहे जाते हैं]। इन्हीं देवशिल्पों की अनुकृति स्वरूप इस मनुष्य लोक में शिल्प [= कौशल] प्रतीत होते हैं—[लोक में कुम्हार मिट्टी आदि से] हाथी [के सदृश आकार को बनाता है तथा अन्य शिल्पी] दपंण आदि, [दूसरे बुनकर आदि शिल्पी विविध प्रकार से] वस्त्र को, अन्य सुवर्ण का मुकुट आदि, और अन्य शिल्पी खच्चरी के रथ रूप शिल्प [= कला, कौशल] को प्रविश्त करते हैं। [इसी प्रकार नाभानेविष्ट आदि शिल्प भी आश्चर्यकर हैं]।

वेदनं प्रशंसति-

शिल्पं हास्मिन्निधिगम्यते य एवं वेद ॥ इति । अस्मिन् वेदितरि 'शिल्पं' कौशलं नानाविधं प्राप्यते ॥

जो इस प्रकार जानता है उसमें नाना प्रकार के कला-कौशल प्राप्त हो जाते हैं। सानुनासिकष्लुतेन शिल्पानां पूज्यत्वं दशंयति—

यदेव शिल्पानीँ ३।। इति ।

यस्मान्नाभानेविष्ठादीनि शिल्पशब्दवाच्यानि, तस्मात् सुवर्णाभरणादिवत् पूज्या-नीत्यर्थः ॥

इसलिए [सुवर्ण के आभूषण के समान] ही [नाभानेदिष्ठ आदि] शिल्प [=शस्त्र] पूज्य हैं।

प्रकारान्तरेण शिल्पानि प्रशंसति—

आत्मसंस्कृतिर्वाव शिल्पानि च्छन्दोमयं वा एतैर्यजमान आत्मानं संस्कृष्ते ॥ इति ।

वक्ष्यमाणानि नामानेदिष्ठादिशिल्पानि 'आत्मसंस्कृतिः' जीवात्मनः संस्कारकारणानि । तस्मादेतैयँजमानो जीवात्मानं 'छन्दोमयं' वेदमयो यथा मवति तथा संस्कुरुते ॥

[नाभानेदिष्ठ आदि वक्ष्यमाण] शिल्प जीवात्मा का संस्कार करने वाले हैं। इसलिए इन [शिल्पों] से यजमान जीवात्मा का छन्दोमय अर्थात् वेदमययुक्त संस्कार करता है।

होतुः शिल्पं विधत्ते—

नाभानेदिष्ठं शंसति ॥ इति ।

नामानेदिष्ठाख्येन महर्षिणा दृष्टम् 'इदिमत्था' इत्यादिसूक्तं 'नामानेदिष्ठं' तद्धोता शंसेत् ।।

[होता] नाभानेदिष्ठ नामक महर्षि द्वारा दृष्ट 'इदिमत्था' आदि सूक्त का शंसन करता है।

१. ऋ० १०.६१.१-२७।

२. 'उद्धृत्य चोत्तमं सूक्तं त्रीणि'—इत्यादीनि आश्व० श्री० ८.१.१९-१४।

१०३२ : ऐतरेयब्राह्मणम्

तत्प्रशंसति-

## रेतो वै नाभानेदिशो रेतस्तित्सञ्चित ॥ इति ।

एतै: सूक्तैर्यंजमानस्याऽऽत्मसंस्कारो वेदमयजन्मरूपो योऽभिहितः, स एव क्रमेणोप-वर्ण्यते । तत्र नामानेदिष्ठाख्यः सूक्तविशेषो यजमानोत्पादकरेतस्थानीयः । 'तत्' तेन सूक्तेन होता रेतः सि॰चति ॥

नाभानेदिष्ठाख्य सूक्त [यजमानोत्पादक] वीर्यस्थानीय है । [अतः होता] उस [सूक्त] से वीर्य का सिचन करता है ।

तस्मिन् सूक्ते देवताविशेषवाचिनः पदस्य विस्पष्टप्रतीत्यमावाद् यदिनक्कत्वमस्ति, वत्प्रशंसति—

तमनिरुक्तं शंसत्यनिरुक्तं वे रेतो गुहायोन्यां सिच्यते ॥ इति ।

'तं' नामानेदिष्ठं सूक्तविशेषम् 'अनिष्क्तम्' अस्पष्टदेवताकं शंसेत् । लोके ततः 'अनि-षक्तम्' अस्पष्टमेव रेतो 'गुहा' गोप्येऽन्तःस्थाने योन्यां सिच्यते ॥

उस अनिरुक्त [ = देवता विशेष के वाचक पद से रहित] सुक्त का शंसन करता है, क्योंकि लोक में वीर्य भी विना उल्लेख किए ही गुप्त योनि स्थान में सिचित होता है।

नामानेदिष्ठाख्येन सिक्तरेतसा यजमानस्य संबन्धं मन्त्रलिङ्गदर्शनेन द्रढयति—

स रेतो मिश्रो भवति; क्ष्मया रेतः संजन्मानो निषिद्धदिति रेतःसमृद्धचा एव ॥ इति ।

'सः' यजमानो नामानेदिष्ठेन रेतसा मिश्रितो भवति । तस्मिन्नर्थे 'क्ष्मया' इत्यादि-कस्तत्सूक्तगतः कश्चिद् ऋक्पादः प्रमाणम् । प्रजापितर्यदा स्वां दृहितरं दिवमुषसं वा 'अधिष्कन्' अध्यस्कन्दत्, तदानीमेव 'क्ष्मया' भूम्या स्वदुहित्रा 'संजग्मानः' सङ्गं प्राष्ठोऽ-स्मिंत्लोके रोहितं भूमामृद्यो भूतो 'रेतो निषिञ्चत्', रेतो निषिक्तवानिति । अतः सूक्ते रेतःसेकलिङ्गमस्ति । तस्मादिदं सूक्तं रेतःसमृद्धचर्यमेव संपद्यते ।।

वह [यजमान इस प्रकार नाभानेदिष्ठ रूप] वीर्य से सिम्मिश्रित होता है। [इस अर्थ के लिए] 'क्ष्मया' आदि [सातवीं ऋचा का द्वितीय पाद प्रमाण है] [प्रजापित ने जब अपनी दुहिता छो या उषा के साथ समागम किया तो] अपनी दुहिता मूमि के साथ समागम करके [इस लोक में प्रजापित ने हिरण होकर रोहित (=ऋतुमती) हुई हिरनी रूप दु।हता में] वीर्य का सिंचन किया।' अतः यह सूक्त बीर्य की समृद्धि के लिए ही संपादित है।

१. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ४९८ (३.३.९)।

पञ्चमाघ्याये प्रथमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यंविरचितभाष्यसहितम् : १०३३

तस्य नामानेदिष्ठस्य सूक्तान्तरसाहित्यं विधत्ते—

तं सनाराशंसं शंसितः; प्रजा वै नरो वाक्शंतः, प्रजास्वेव तद्वाचं दथाितः; तस्मादिमाः प्रजा वदत्यो जायन्ते ॥ इति ।

'तं' नामानेदिष्ठारूयं सूक्तविशेषं नाराशंसारूयसूक्तसितं होता शंसेत्। 'नराः' अङ्गिरसो महर्षयः, मनुष्यजातावृत्पन्नत्वात्; ते शस्यन्ते यस्मिन् 'ये यज्ञेन'—इति सूक्तविशेषे सोऽयं 'नाराशंसः' तेन सिहतम् 'इदिमत्या रौद्रम्' इत्येतन्नामानेदिष्टं सूक्तं शंसेत् । तत्र मनुष्यरूपाः प्रजा एव नराशब्देनामिधीयन्ते शंसशब्देन च वागुच्यते । तथा सित नराशंस-शब्देन प्रजास्वेव वाचमवस्थापयित । तस्मात्कारणादिमाः प्रजाः 'वदत्यः' वाग्व्यवहारं कुर्वत्य उत्पद्यन्ते ॥

[होता] उस [नाभानेदिष्ठ नामक सूक्त] को नाराशंस नामक सूक्त के सहित शंसन करता है। [मनुष्य रूप] प्रजा ही नर है और वाक् ही 'शंस' शब्द से कहा गया है। उस [नाराशंस शब्द] से वह प्रजाओं में वाणी को स्थापित करता है। इसीलिए ये प्रजा बोलती हुई उत्पन्न होती हैं।

अत्रेदं चिन्तनीयम् —िकिमिदं नाराशंससूक्तं नामानेदिष्ठसूक्तस्य पुरस्तात्पठनीयम् ? उतोपरिष्टात्, अथवा मध्ये ? इति ॥

तत्र प्रथमपक्षं दर्शयति—

तं हैके पुरस्ताच्छंसन्ति, पुरस्तादायतना वागिति वदन्तः ॥ इति ।

मनुष्यशरीरस्य 'पुरस्तात्' पूर्वभागे 'आयतनं' स्थानं यस्या वाचः, सेयं वाक् 'पुरस्ता-दायतना' इति एवमुपपत्ति वदन्तः केचिद्याज्ञिका नामानेदिष्ठस्य पुरस्तान्नाराशंसं शंसन्ति ॥

[प्रश्न है कि यह नाराशंस सूक्त नाभानेदिष्ठ सूक्त से पहले पढ़े जाये अथवा बाद में या मध्य में ? उत्तर-मनुष्य शरीर के] 'पूर्वभाग में वाणी का स्थान है'— ऐसा कहते हुए कुछ याज्ञिक उस [नाराशंस सूक्त] का [नाभानेदिष्ठ से] पहले शंसन करते हैं।

द्वितीयं पक्षं दर्शयति-

उपरिष्टादेक उपरिष्टादायतना वागिति वदन्तः ॥ इति ।

शरीरस्य पूर्वमागेऽपि 'उपरिष्टात्' 'मूर्धनि आयतनं' वक्त्रादिरूपं स्थानं यस्या वाचः, सेयम् 'उपरिष्टादायतना वाक्' इति युक्ति वदन्तः केचिदन्ये याज्ञिकाः नामानेदिष्ठस्योपरिष्टान्नाराशं सं शंसन्ति ।।

कुछ याजिक 'वाणी का स्थान शरीर के पूर्वभाग में ऊपर मूर्घ्ना में है'— यह कहते हुए [नाभानेदिष्ठ के] बाद में [नाराशंस का शंसन करते हैं।]

१. ऋ० १०.६२.१-११।

२. आश्व० श्री० ८.१.२५।

१०३४ : ऐतरेयबाह्यणम्

तृतीयं पक्षं दर्शयति—

मध्य एव शंसेन्मध्यायतना वा इयं वाक् ।। इति ।

शरीरस्याधोभागः पादरूपोऽपि वाच आयतनं न मवति । ऊघ्वंभागो ललाटादिरिप वाचो नाऽऽयतनम्, किंत्वाधारादिवंकत्रान्तो मध्यभाग आयतनं यस्या वाचः, सेयं 'मध्यायतना'। तस्मान्नाभानेदिष्ठसूक्तस्य मध्य एव नाराशंससूक्तं शंसेत्। एवकारेण पूर्वोक्तौ पक्षौ व्यावर्त्येते ॥

[सिद्धान्त पक्ष यह है कि-शरीर के अधोभाग पाद आदि में भी वाणी का स्थान नहीं हैं और ऊपरी भाग ललाट आदि में भी नहीं है अपितु उसका स्थान मुख में होने से ] यह वाणी मध्य स्थान वाली है अतः [नाभानेदिष्ठ सूक्त के] सध्य में ही [नाराशंस सूक्त का] शंसन करे।

मध्यभागेऽपि स्थानविशेषं दशंयति—

# उपरिष्टान्नेदीयसीवोपरिष्टान्नेदीयसीव वा इयं वाक् ॥ इति ।

उपरिष्ठान्नामानेदिष्ठसूक्तस्यावसानमागो 'नेदीयान्' अत्यन्तसमीपवर्ती यस्य सूक्तस्य मध्यमागस्य, स मध्यमागः 'उपरिष्ठान्नेदीयान्'। 'इव' शब्द एवकारार्थः। तथाविष्ठ एव मध्यमागे नाराशंसं शंसेत्। 'इदिमत्था'—इत्येतन्नामानेदिष्ठं सूक्तं सिर्वशिद्यृगात्मकम्, तत्रावसाने द्वे ऋचावविष्ठध्य पश्चिविश्या ऊर्ध्वमेव नाराशंसं सूक्तं शंसेत्। तथा च आश्वलायन आह—'इदिमत्था रौद्रमिति प्रागुपोत्तमाया ये यज्ञेनेत्यावपते' इति । वागिप 'उपरिष्ठान्नेदीयसि' अत्यन्तसमीपवर्तिन्येव शरीरमध्यमागे ताल्वोष्ठादौ वर्तते। तस्मात् सूक्तस्योक्तस्थानं युक्तम् ।।

[मध्यभाग में भी स्थानिवशेष में ही शंसन करे। नाभानेविष्ठसूक्त के] अवसान के अत्यन्त समीप में [अर्थात् सत्ताइस ऋचा वाले इस सूक्त की वो ऋचाओं के पहले पचीसवीं ऋचा के बाद नाराशंस का] शंसन करे; क्योंकि वाणी भी [शरीर के मध्यभाग में भी ऊपर के तालु ओष्ठ आदि में रहने से शरीर के] ऊपरी भाग के अत्यन्त समीपवर्ती ही है।

आकाशवायुप्रभवः शरीरात् समुञ्चरन् वक्रमुपैति सम्यक् । स्थानान्तरेषु प्रविभज्यमानो वर्णत्वमागच्छति यः स शब्दः ॥–इति षड्गृहशिष्यः ।

इदिमत्थीयमध्ये ये याहि (? यज्ञे) नाम्युद्गता हि वाक् । शिक्षाविदोऽप्याहः—

२. आश्व० श्रौ० ८.१.२१, २२।

३. नामानेदिष्ठस्य वर्णनम् इतः पूर्वम्, ७७८-७८८ पृष्ठे द्रष्टव्यम् ।

पद्ममाध्याये द्वितीयः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् । १०३५

होतुः शंसनमुपसंहरन् मैत्रावरुणशस्त्रं प्रस्तीति-

तं होता रेतोभूतं सिक्त्वा मैत्रावरुणाय संप्रयच्छत्येतस्य त्वं प्राणान् कल्पयेति ॥ २७ ॥ इति ।

उक्तशंसनेन होता 'तं' यजमानं 'रेतोभूतः' रेतःप्राष्ठो यथा मवित तथा सिक्त्वा तस्मै मैत्रावरुणाय संप्रयच्छित । तदा केनामिप्रायेणेति ? सोऽभिधीयते—हे मैत्रावरुण ! त्वम् 'एतस्य' यजमानस्य रेतोरूपस्य प्राणान् संपादय 'इति' अनेनाभिप्रायेण यजमानं तस्मै प्रयच्छित ॥

॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यं विरचिते माधवीये 'वेदार्यंप्रकार्ये' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये षष्ट-पश्चिकायां पश्चमाघ्याये (त्रिशाष्ट्याये) प्रथम: खण्डः ॥ १ ॥ (२७) [११४]

[उक्त शंसन के द्वारा] होता उस [यजमान] को वीर्य रूप से सिचित करके उस भैत्रावरुण को इस अभिप्राय से दे देता है कि ['हे मैत्रावरुण] तुम इस [यजमान] के बीर्य रूप प्राणों का संपादन करो।'

।। इस प्रकार तीसवें (पाँचवें) अध्याय के प्रथम खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।। १ ।।

## अथ द्वितीय: खण्डः

होतुः शिल्पशस्त्र पुक्त्वा मैत्रावरुणस्य शिल्पशस्त्रं विधत्ते-

वालिखल्याः शंसति, प्राणा वै वालिखल्याः प्राणानेवास्य तत्कल्प-यति ॥ इति ।

वालखिल्याख्ये मुंनिमिर्दृष्टाः 'अभि प्रवः सुराधसम्' इत्यादिकेऽष्टके स्थिता ऋचो वालखिल्याभिधाः। ता एव वालखिल्याख्ये ग्रन्थे समाम्नाताः । ताः सर्वा मैत्रावरणः शंसेत्। वालखिल्यानां शिल्पानां प्राणरूपत्वेन तच्छंसने सित 'अस्य' रेतोरूपस्य यजमानस्य प्राणानेव संपादयित ॥

### [मैत्रावरुण के शिल्प-शस्त्र]

vi.२८ [xxx.२] वालखिल्य नामक मुनियों द्वारा दृष्ट ऋचाओं का [मैत्रावरण शंसन करता है। वालखिल्य ऋचाएँ प्राण हैं। [अतः प्राणख्य वालखिल्य नामक शिल्पों के] उस [शंसन] में इस [वीर्य रूप यजमान] के प्राणों को ही संपादित करता है।

१. ऋ०६ अष्टक ३ अ०।

२. अष्टाष्टक विमक्तायां बाष्कलसंहितायां बालखिल्यानां षष्ठाष्ठकान्तगंतत्वेऽपि सायण-व्याख्यातायां दाशवय्यां शाकलसंहितायां तेषामनन्तभीवाद् ग्रन्थान्वरस्थत्वम् ।

इतरशस्त्रवदत्रापि यथापाठशंसनप्रसक्तौ विशेषं विधत्ते— ता विहृताः शंसति, विहृता वा इमे प्राणाः, प्राणेनापानोऽपानेन व्यानः ॥ इति ।

'ताः' वालिखल्या ऋचो 'विह्ताः' परस्परव्यतिषक्ताः शंसेत् । प्राणाश्चेमे शरीरे 'विह्ता वै' परस्परव्यतिषक्ता एव वर्तन्ते । ऊर्ध्वगामिना प्राणवायुना निरोधात् अपान-वायुव्यंतिषक्तः । तेन वाऽपानवायुना तद्वायुद्धयमध्यवर्ती व्यानो व्यतिषक्तः । 'अथ यः प्राणापानयोः संधिः स व्यानः' इति श्रुत्यन्तरात् ।।

उन [वालिखत्य ऋचाओं] का परस्पर कम बदल कर शंसन करता है। ये प्राण परस्पर व्यतिषक्त [=परिवर्तित] ही हैं। [ऊर्ध्वगामी] प्राणवायु के निरोध से अपान वायु व्यतिषक्त होती है और उस अपान वायु के निरोध से [दोनों के मध्यवर्ती] व्यान व्यतिषक्त होती है।

व्यतिषङ्गप्रकारं विधत्ते—

स पच्छः प्रथमे सूक्ते विहरत्यर्धर्चशो द्वितीये ऋक्शस्तृतीये ॥ इति ।

वालखिल्यानामष्टमु सूक्तेषु सप्तमाष्टमे सूक्ते परित्यज्य यान्यविश्वानि षट्सूक्तानि,
तेषु त्रीणि युग्मानि । तत्र प्रथमयुग्मगते हे सूक्ते 'सः' मैत्रावरुणः 'पच्छो विहरेत्' ।
प्रथमसूक्तगतं पादं हितीयसूक्तगतेन पादेन योजयेत् । हितीययुग्मगते हे सूक्ते 'अर्घचंशो विहरेत्' । तिस्मिन् युग्मे एकसूक्तगतमर्धचं हितीयसूक्तगतेनार्धचंन योजयेत् । तृतीययुग्मगते हे सूक्ते 'ऋक्शो विहरेत्' । तिस्मिन् युग्मे एकसूक्तगतामृचं हितीयसूक्तगतयर्चा योजयेत् ।
तदुक्तमाश्वलायनेन—'अथ वालखिल्या विहरेत्, तदुक्तं षोळिशनाः यूक्तानां प्रथमहितीये पच्छस्तृतीयचतुर्थे अर्घचंश ऋक्शः पञ्चमषष्ठे' इति । यद्यपि पूर्वाव्याये 'पच्छः प्रथमं षड्वालखिल्यानां सूक्तानि विहरत्यर्धचंशो हितीयमृक्शस्तृतीयम्' इति विहारोऽभिहितः ।
तथाऽप्यत्रास्ति विशेषः—तत्र हि षण्णामिष सूक्तानां पादविहारः, अर्धचंविहारः, ऋग्वहार इति तिरावृत्तिरभिहिता । अत्र तु प्रथमयुग्मे पादविहारः, हितीययुग्मेऽर्धचं-विहारः, तृतीययुग्मे ऋग्वहार इति । तत्रापि सकृदेव पादादिविहारः, न त्वावृत्तिः; तथा वाचः सहमावामावाभ्यामप्यस्ति विशेषः । अत एवोभयत्र नामभेदोऽस्ति,—महावालभिदिहार इति पूर्वस्य नामधेयम्, हौण्डिनो विहार इत्येतस्य नामधेयम् । अत एव सूत्रकारो नामधेयद्वयं दर्शयति—'इति नु हौण्डिनावथ महावालभिद्दः दित । हुण्डिनाख्येन महर्षिणा दृष्ट हो विहारौ । महावालभिदाख्येन महर्षिणा दृष्ट एको विहारः ।

१. 'विह्तः = सुव्लिष्टः'-इति षङ्गुरुशिष्यः।

२. छा० उप० १.३.३। ३. आश्व० श्रौ० ८.२.३-६।

४. द्र० इतः पूर्वम्, १०१३ पृ०। ५. आश्व० श्री० ८.२.१७-१८।

६. द्र० इतः पूर्वम्, १०१५ पृ०, टि० १।

Digitized by Madhuban Trust, Delhi

पञ्चमाध्याये द्वितोयः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यंविरचितभाष्यसहितम् : १०३७

वह [मैत्रावरुण] प्रथम सूक्त में पाद-पाद के अवसान पर विहरण करता है [अर्थात् आठ वालिखल्य सूक्तों में सातवाँ आठवाँ छोड़कर शेष छः के तीन युग्य हैं। उनमें से प्रथमयुग्य के प्रथम सूक्तगत पाद को द्वितीय सूक्तगत पाद से मिलाता है]। द्वितीय सूक्त में आधी ऋचा के अवसान पर विहरण करता है [अर्थात् एक सूक्त गत अर्थचं को द्वितीय सूक्तगत अर्थचं से योजित करता है] तृतीय सूक्त में ऋचा के अवसान पर विहरण करता है [अर्थात् एक सूक्तगत ऋचा को द्वितीय सूक्तगत ऋचा से योजित करता है]। [पूर्व अध्याय में भी विहरण अभिहित है और यहाँ भी। विशेषता यह है कि वहाँ (पूर्व अध्याय में भी विहरण अभिहित है और यहाँ भी। विशेषता यह है कि वहाँ (पूर्व अध्याय में) छः सूक्तों में पाविवहार, अर्थचं-विहार और ऋग्विहार-इस प्रकार तीन आवृत्ति अभिहित है। यहाँ पर प्रथम युग्म में पाद विहार, द्वितीय युग्म में अर्थचंविहार और तृतीययुग्म में ऋग्विहार कहा गया है। इसमें भी एक बार पाद का विहरण करें; किन्तु आवृत्ति न करे। इस प्रकार वाणी के साथ भाव और अभाव को मी विशेषता कही गई है। इसलिए दोनों ही स्थानों पर नाम का भी भेद किया गया है। पहले भेद का नाम 'महावालिभद्विहार' है और इसका नाम 'हौण्डित-विहार' है, अर्थात् हुण्डिन नामक ऋषि ने वो विहार का वर्शन किया और महावालिभव् नामक महिंष ने एक विहार का]।

अत्रोक्तहौण्डिनविहारौ प्रशंसित— स यत्प्रथमे सूक्ते विहरित, प्राणं च तद्वाचं च विहरित, यद्द्वितीये चक्षुश्च तन्मनश्च विहरित, यत्तृतीये श्रोत्रं च तदात्मानं च विहरित ॥ इति ।

पूर्वंबद् व्याख्येयम् । योऽयमत्रोक्तो हौण्डिनविहारस्तस्यापि मतभेदेन द्वौ प्रकारौ ॥ वह [मैत्रावरण] जो प्रथम सूक्त में विहरण करता है उससे वह प्राण और वाणी को मिश्रित करता है। जो द्वितीय सूक्त में विहरण करता है उससे वह चक्षु को मन से मिलाता है। जो तृतीय सूक्त में विहरण करता है उससे वह श्रोत्र और जीवात्मा को मिलाता है।

तत्र प्रथमप्रकारमुपन्यस्य, तत्र किचिदपरितोषं दर्ज्ञयति—
ते हैके सह बृहत्यौ सह सतोबृहत्यौ विहरित, तदुपाप्नो विहारे कामो
नेतृ प्रगाथाः कल्पन्ते ॥ इति ।

याः (षट्त्रिशदक्षरा बृहती चःवारिशदक्षरा सतोबृहती) वालखिल्यसूक्तेषु प्रथमा बृहती, द्वितीया सतोबृहती, तृतीया बृहती, चतुर्थी सतोबृहतीत्येवं मणिप्रवालन्यायेन

- पष्णामिप सूक्तानां पच्छोऽर्धर्चेशो ऋक्श इति त्रिविधो विहारः पूर्वाध्याये प्रपञ्चितः । इह तु द्वयोर्द्वयोः सूक्तयोरेकैको विहार इति पूर्वस्माद् विशेषः ।
- २. द्र० इतः पूर्वम्, १०१६ पृ०।

एकान्तरिताः पठिताः । तत्र प्रथमाद्ययुजो वृहत्यः द्वितीया चतुर्ध्यादियुजः सतोबृहत्यः ।

एवं सित प्रथमसूक्ते द्वितीयसूक्ते चाऽऽितभूते द्वे वृहत्यौ सह विहरेत् । तदनन्तरमाविन्यौ

द्वे सतोवृहत्यौ सह विहरेत् । इत्थं विहारं 'ते' प्रसिद्धाः याज्ञिकाः केचिदिच्छिन्ति ।

तिस्मन् पक्षे विहारस्य विद्यमानत्वाद् विहारिनिमत्तो यः कामः स उपाप्तो भवेदेव । किंतु

प्रगाथाः 'नेत्कल्पन्ते' ते नैव संपद्यन्त इति । परिभव द्योतनार्थो नेच्छब्दः । छन्दोद्वयं

मिलित्वैकः प्रगाथो भवित । स्वाद्ययपाठे प्रगाथानां विद्यमानत्वाद् विहारोऽिष प्रगाथानत्

एवापेक्षितः । ते न केवलवृहतीभ्यां केवलसतोवृहतीभ्यां वा संपद्यन्ते । किंतु च्छन्दोद्वयेन

संपद्यन्ते । प्रग्रन्थनेन द्वयोऋंचोर्वा वृहतीत्वसंपादनार्थं प्रगाथाश्रयणस् । तच्च च्छन्दोद्वये

सुकरम् । तथाहि—प्रथमा वृहती यथापाठमेव पठितव्या । ततोऽधाक्षर चतुर्थपादं

द्विरावर्त्यं च सतोवृहत्याः प्रथमार्थगतेन द्वादशाक्षरपादेनाधाक्षर पादेन च द्वितीया

बृहती संपद्यते । तमप्यष्टाक्षरपादं द्विरभ्यस्य सतोवृहत्या उत्तरार्थगतेन द्वादशाक्षरपादेना
हाक्षरपादेन च तृतीया वृहती संपद्यते । अतः प्रगाथेषु च्छन्दोद्वयमपेक्षितम् । केवलयो
बृहत्थोः सतोवृहत्योर्वा यथोक्तप्रग्रथनासंभवात् ।।

[इस 'हौण्डिन-विहार' में भी मतभेद के कारण हो प्रकार के विहार हैं। उन बालखिल्य सूक्तों में प्रथम ऋचा छत्तीस अक्षरों की बृहती और द्वितीय ऋचा चालिस अक्षरों की सतोबृहती है और इसीप्रकार तृतीय बृहती है और चतुर्थं सतोबृहती है] कुछ वे प्रसिद्ध याज्ञिक दोनों [प्रथमसूक्त और तृतीय सूक्त की] बृहती को साथ में और दोनों [द्वितीयसूक्त एवं चतुर्थं सूक्त की] सतोबृहती को साथ में मिलाकर योजित करते हैं। इस पक्ष में विहार के विद्यमान होने से जो [विहारनिमित्तक] फलविदोष है वह तो प्राप्त हो जाता है किन्तु प्रगाय तो सम्पादित नहीं ही होते हैं।

इत्थं हौण्डिनविहारे प्रथमप्रकारं निराकृत्य द्वितीयप्रकारं विधत्ते—

अतिमर्शमेव विहरेत्, तथा वै प्रगाथाः कल्पन्ते; प्रगाथा वै वालखिल्यास्त-स्मादितमर्शमेव विहरेद् यदेवातिमर्शा३म् ॥ इति ।

'अतिमर्शम्' अतिमृश्यातिमृश्य, प्रथमसूक्तस्य प्रथमायामृचि प्रथमपादमुक्त्वा तदनन्तर-मावि सर्वमितलङ्घ्य द्वितीयसूक्तं द्वितीयस्यामृचि द्वितीयपादेन योजयेत् । सोऽयमितलङ्घ्ये मृश्यमानत्वादितमर्शं इत्युच्यते । तत्र वृहतीपादसतोवृहतीपादयोमिश्रणक्त्पो विहारो मवित । एवकारेण पूर्वोक्तिविहारो व्यावत्यते । स तु केवलवृहत्योः केवलसतोवृहत्योः संपद्यते । न तु मिलितयोः । अतो न तत्र प्रगाथमावः । इह तु 'यथा' सित, अतिमृश्य मेलने सित, च्छन्दोद्वयसंबन्धात् प्रगाथाः संपद्यन्ते । या वालखिल्या ऋच आम्नातास्ताः प्रगाथकपादय एव । तस्माद् विहारेऽपि प्रगाथकपत्वं युक्तम् । तस्मादित्युपसंहारः । यदेवा-तिमृश्य विहरणं तत्पुज्यमिति प्लूतेरथः ।। पञ्चमाध्याये हितीयः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : १०३९

अतिमर्शं करके ही [अर्थात् प्रथम सूक्त की प्रथम ऋचा के प्रथम पाद को पढ़कर उसके बाद के पादों का अतिलङ्घन करके द्वितीय सूक्त के द्वितीय ऋचा के द्वितीय पाद से योजित करके ही] विहरण करे। इस प्रकार यहाँ [बृहती के पाद से सतोबृहती के पाद का मिश्रण रूप विहार होने से] प्रगाय सम्पादित होते हैं। जो बालिखल्य ऋचाएँ आम्नात हैं वे प्रगाय रूप में ही हैं। [अतः विहरण में ही प्रगाय रूप होना युक्ति युक्त हैं] इसलिए अतिमर्श करके ही विहरण करना चाहिए; क्योंकि जो अतिमर्श करके विहरण है वह अत्यन्त पूज्य है।

अय च्छन्दोद्वयं तदीयमितमर्शनं च प्रशंसित—

आत्मा वै बृहती, प्राणाः सतोबृहती, स बृहतीमशंसीत्, स आत्माऽथ सतो-बृहतीं, ते प्राणा अथ बृहतीमथ सतोबृहतीं तदात्मानं प्राणैः परिबृहन्नेति; तस्मादितमर्शमेव विहरेत् ॥ इति ।

पूर्वोदाहृतं यदेवेति वाक्यमत्र योजनीयम् । अतिमृश्यातिमृश्य पूज्यं विहरणं यदस्ति, तिस्मन् विहरणे सा बृहती 'आत्मा वै' मध्यदेह एव । या तु सतीवृहती, सा प्राणाः । तथा सित 'सः' मैत्रावरुणो यदादौ बृहतीम् 'अशंसीत्' शसनं कृतवान् । 'सः' वृहती-शंसनरूपः 'आत्मा' मध्यदेहः संपद्यते । 'अय' अनन्तरं सतोवृहतीमशंसीत् । 'ते' सतो-बृहतीरूपा प्राणाः संपद्यन्ते । 'अय' पुनरिप बृहतीं, तत उद्धवं सतोवृहतीं बहुकृत्वः शंसित । 'तत्' तेन व्यक्तिषक्तशंसनेन 'आत्मानं' मध्यदेहं 'प्राणः' वायुविशेषः 'परिवृहन्' परितो वधंयन् 'एति' गच्छति ।।

[अतिमशं करके जो पूज्य विहरण है उसमें वह] बृहती आत्मा [= मध्यदेह] ही है; और जो सतोबृहती है वह प्राण है। इस प्रकार उस [मैत्रावरुण] ने जो पहले बृहती का शंसन किया उससे वृहतीशंसनरूप आत्मा अर्थात् मध्यदेह सम्पादित होता है। इसके बाद सतोबृहती का जो [उसने शंसन किया] उससे वे [सतोबृहती रूप] प्राण सम्पादित होते हैं। पुनः बृहती, और उसके बाद सतोबृहती का जो बारम्बार शंसन करता है उस [परिवर्तित शंसन] से आत्मा [= मध्यदेह] को प्राण वायु के द्वारा चारों ओर से विधित करते हुए जाता है। इसलिए [मैत्रावरुण को] अतिमशं [= प्रथम सूक्त के पाद का द्वितीय सूक्त के पाद से योजन] करके ही विहरण करना चाहिए।

पुनरिष व्यतिषङ्गमनूद्य प्रकारान्तरेण प्रशंसित—
यद्वेवातिमर्शारिम् । आत्मा वै बृहती, पश्चवः सतोबृहती स बृहतीमशंसीत्,
स आत्माऽथ सतोबृहतीं ते पश्चोऽथ बृहतीमथ सतोबृहतीं, तदात्मानं
पशुभिः परिबृहन्नेतिः, तस्मादितमर्शमेव विहरेत् ॥ इति ।

उ, अपि पुनरिप यदेवातिमृश्यातिमृश्य पूज्यं शंसनमस्ति, तत्र बृहती यजमानः, सतोबृहती पशुरूपा । अन्यत् सर्वं पूर्वंवद् व्याख्येयम् ॥

फिर अतिमशं करके जो पूज्य विहरण है उसमें वह बृहती आत्मा [ == मध्यदेह] ही है, और जो सतोबृहती है वह पशु हैं । इस प्रकार उस [मैत्रावरुण] ने जो पहले बृहती का शंसन किया; उससे बृहतीशंसनरूप आत्मा अर्थात् मध्यदेह सम्पादित होता है । इसके बाद सतोबृहती का जो [उसने शंसन किया] उससे वे [सतोबृहती रूप] पशु सम्पादित होते हैं । पुनः बृहती और उसके बाद सतोबृहती का जो बारम्बार शंसन करता है उस [ज्यतिषिक्त शंसन] से आत्मा अर्थात् मध्यदेह को पशुओं द्वारा चारों ओर से परिविधत करते हुए जाता है । इसिलए [मैत्रावरुण को] अतिमशं [=प्रथम सूक्त के पाद का दितीय सूक्त के पाद से संयोजन] करके ही विहरण करना चाहिए।

इत्थं षण्णां सूक्तानां विहरणमुक्तवा सप्तमाष्टमयोविपयसिं विधत्ते — द्व्येवोक्तमे सूक्ते पर्यस्यति, स एव तयोविहारः ॥ इति ।

अष्टमं सूक्तमादौ पठित्वा पश्चात् सप्तमं सूक्तं पठेदित्येवमन्तिमं सूक्तं विपर्यस्येदेव । न तु पादार्घादि व्यतिषङ्गं कुर्यात् । 'सः' विपर्यास एव तयोविहार इत्युच्यते ॥

अन्तिम दो सूक्तों का जो क्रम बदल कर शंसन करता है [अर्थात् सातवाँ सूक्त न पढ़कर पहले आठवाँ फिर सातवाँ जो पढ़ता है ] वही उन दोनों का विहार [क्रम विपर्यंय] है [अर्थात् पादार्घ का योजन करके इन्हें न पढ़े]।

मैत्रावरुणस्य शस्त्रमुपसंहरन् ब्राह्मणाच्छंसिनः शस्त्रं प्रस्तौति—

तस्य मैत्रावरणः प्राणान् कल्पयित्वा ब्राह्मणाच्छंसिने संप्रयच्छत्येतं त्वं प्रजनयेति ॥ २८ ॥ इति ।

'तस्य' होतृशस्त्रेण निष्पन्नस्य रेतोरूपस्य यजमानदेहस्य 'मैत्रावरुणः' स्वकीयेन शस्त्रेण प्राणवायून् संपाद्य, तं प्राणविशिष्टं यजमानदेहं ब्राह्मणाच्छंसिने संप्रयच्छित । हे ब्राह्मणाच्छंसिन् ! 'एतं' यजमानदेहं त्वं 'प्रजनय' उत्पादयेति तस्यामिप्रायः ।।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये षष्ठ-पश्चिकायां पश्चमाघ्याये (त्रिशाष्ट्याये) द्वितीयः खण्डः ।। २ ।। (२८) [११५]

उस [होतृशस्त्र से निष्पन्न वीर्यरूप यजमान-देह] का मैत्रावरूण [अपने शस्त्र से] प्राण वायु का संपादन करके उस [प्राणिविशिष्ट यजमान देह को वह ब्राह्मणाच्छंसी को इस अभिष्राय से देता है कि 'हे ब्राह्मणाच्छंसी ! इस [यजमान-देह] को तुम उत्पन्न करो।'

।। इस प्रकार तीसर्वे (पाँचर्वे) अध्याय के द्वितीय खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।। २ ।।

पञ्चमाध्याये तृतीयः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : १०४१

# अथ तृतीयः खण्डः

ब्राह्मणाच्छंसिनः शस्त्रं विधत्ते-

सुकीर्ति शंसितः; देवयोनिर्वे सुकीर्तिस्तद् यज्ञाद्देवयोन्ये यजमानं प्रजन-यति ॥ इति ।

'अप प्राचः' इत्यादिसूक्तं भुकीतिशब्देनोच्यते । तत्यूक्तं ब्राह्मणाच्छंसी शंसेत् । सुकीर्तेदेविप्रयत्वात् देवयोनित्वम् । तस्य देवयोनिरूपात् सुकीर्त्यात्मकत्वात्, यज्ञावयवाद् यजमानं ब्राह्मणाच्छंसी 'प्रजनयित' उत्पादयित ॥

[ब्राह्मणाच्छंसी के ज्ञिल्प जस्त्र]-

vi.२९ [xxx.३] [बाह्मणाच्छंसी 'अप प्राचः' आवि] सुकीर्ति-सूक्त का शंसन करता है। सुकीर्ति-सूक्त देवों का योनिस्थान है। उस देवयोनि रूप [सुकीर्त्यात्मक] यज्ञ [को अवयव] से वह [बाह्मणाच्छंसी] यजमान को उत्पन्न करता है।

तस्यैव सूकान्तरं विधत्ते —

वृषाकिप शंसत्यात्मा वै वृषाकिपरात्मानमेवास्य तत्कल्पयित ॥ इति ।

'विहि सोतोरसृक्षत' इत्यादिकं सूक्तं वृषाकिपना दृष्टत्वात् तच्छव्देनाभिधीयते । तस्य वृषाकिपसूक्तस्य जीवात्मस्थानीयत्वात् । तेन 'अस्य' यजमानदेहस्य जीवात्मानमेव संपादयित ॥

वह वृषाकिप के सूक्त का शंसन करता है। वृषाकिप-सूक्त आत्मा स्थानीय हैम उस [सूक्त के शंसन] से वह इस [यजमान-देह] के जीवात्मा को ही सम्पादित करता है।

तस्य सूक्तस्य मध्ये न्यूह्वं विधत्ते—

तं न्यूह्मयत्यन्नं वै न्यूह्मस्तदस्मै जातायान्नाद्यं प्रतिद्धाति, यथा कुमाराय स्तनम् ॥ इति ।

'तं' वृषाकिष 'न्यूङ्खयित' न्यूङ्खयुक्तं कुर्यात्। ह्रस्वैस्त्रयोदशिमरोकारैर्युक्ता दीर्घास्त्रय ओकारा मिलित्वा न्यूङ्खा भवन्ति। एतच्च पूर्वभेवोक्तम् । न्यूङ्खस्यान्नसाधनत्वेनान्न-रूपत्वात् न्यूङ्खेन 'अस्मै' यजमानायोत्पन्नाय 'अन्नाद्यं' समर्पयित यथोत्पन्नाय कुमाराय माता स्तनं प्रयच्छिति वद्वत्।

१. ऋ० १०.१३१.१-७।

२. 'सुकीति ब्राह्मणाच्छंसी'—इति आश्व० श्रौ० ८.४.९।

३. ऋ०१०.८६.१-२३। ४. 'वृषाकिपश्च पङ्क्तिशंसम्-आश्व० श्रौ०८.४.९।

५. द्र० इतः पूर्वम्, ७२७-७३१ पृ०।

१०४२ : ऐतरेयबाह्मणम्

उस [वृषाकिप सूक्त] को न्यूङ्ख [ओकार का विशेष उच्चारण] युक्त करता है। न्यूङ्ख अन्नस्थानीय है। इस प्रकार वह उस [न्यूङ्ख] से इस उत्पन्न हुए यजमान के प्रति खाद्यान्न समिपत करता है जैसे माँ उत्पन्न हुए बच्चे को स्तन पान कराती है।

सूक्तगतं छन्दः प्रशंसति-

स पाङ्क्तो भवतिः; पाङ्क्तोऽयं पुरुषः,-पञ्चधा विहितो लोमानि त्वङ्मांस-मस्थि मज्जाः; स यावानेब पुरुषस्तावन्तं यजमानं संस्करोति ॥ इति ।

'स' वृषाकिपनामकः सूक्तिविशेषः पङ्क्तिच्छन्दोयुक्तो भवति । पुरुषोऽपि लोमादिभिः पञ्चधा सृष्टत्वात् पञ्चसंख्यायोगेन 'पाङ्क्तः'। तथा सित 'सः' पुरुषः स्वकीयैरवयवैर्यावानेव भवति, तावन्तं सर्वमिप यजमानमनेन संस्करोति ।।

वह [वृषाकिष सूक्त] पंक्ति छन्दस्क है। यह पुरुष भी लोम, चर्म, माँस, अस्थि और मज्जा-इनसे पाँच प्रकार से सृष्ट होने से [पञ्चसंख्या के योग से] पाङ्क्त है। इस प्रकार वह पुरुष अपने अवयवों से जितना [समृद्ध] होता है; उतना ही इन सभी से यजमान को भी संस्कृत करता है।

ब्राह्मणाच्छंसिनः शस्त्रमुपसंहरन्नच्छावाकस्य शस्त्रं प्रस्तौति—

तं ब्राह्मणाच्छंसी जनियत्वाऽच्छावाकाय संप्रयच्छत्येतस्य त्वं प्रतिष्ठां कल्पयेति ॥ २९ ॥ इति ।

'तं' यजमानं ब्राह्मणाच्छंसी स्वकीयेन शस्त्रेणोत्पाद्य प्रतिष्ठासंपादनार्थंमच्छावाकाय संप्रयच्छति । हेऽच्छावाक ! 'एतस्य' यजमानस्य त्वं प्रतिष्ठां संपादयेति ।।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये षष्ठ-पश्चिकायां पश्चमाञ्याये (त्रिशाच्याये) तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ (२९) [११६]

उस [यजमान] को ब्राह्मणाच्छंसी [अपने शस्त्र से] उत्पन्न करके [प्रतिष्ठा सम्पादन के लिए] अच्छावाक को इस अभिप्राय से दे देता है कि 'हे अच्छावाक ? इस [यजमान] की तुम प्रतिष्ठा का संपादन करो।'

।। इस प्रकार तीसर्वे (पाँचर्वे) अध्याय के तृतीय खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।। ३ ।।

# अथ चतुर्थः खण्डः

अथाच्छावाकस्य शस्त्रं विधत्ते-

एवयामरुतं शंसितः; प्रतिष्ठा वा एवयामरुत्प्रतिष्ठाभेवास्य तत्कल्पयित ॥ इति । 'प्र वो महे मतयः' इत्यादिकं सूक्तम् 'एवयामरुत्' शब्देनोच्यते । तत्सूक्तमच्छा-

१. 寒 4. とり. १−91

Digitized by Madhuban Trust, Delhi

पञ्चमाध्याये चतुर्थः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् ः १०४३ वाकः शंसेत् । तच्च 'प्रतिष्ठा वै' प्रतिष्ठारूपत्वात् । तेन यजमानस्य प्रतिष्ठामेव संपादयति ।।

[अच्छावाक के जिल्प जस्त्र]—

vi.३० [xxx.४] [अच्छावाक 'प्र वो महे' आदि] एवयामरुत्<sup>र</sup> नामक सूक्त का शंसन करता है। एवयामरुत् सूक्त प्रतिष्ठा रूप है। इस प्रकार उस [सूक्त के शंसन] से वह इस [यजभान] की प्रतिष्ठा का ही सम्पादन करता है।

तस्मिन् सूक्ते न्यूङ्खं विधत्ते —

तं न्यूङ्घयत्यन्नं वै न्यूङ्घोऽन्नाद्यमेवास्मिस्तद्द्धाति ॥ इति । पूर्ववद् व्यास्येयम् ॥

उस [एवयामरुत् स्क] को वह न्यूह्व युक्त करता है। न्यूह्व अन्नस्थानीय है। इस प्रकार उस [न्यूह्व] से वह इस [उत्पन्न हुए यजमान में खाद्यान्न को ही संपादित करता है। सूक्तगतं छन्दः प्रशंसित—

स जागतो बाऽतिजागतो वा, सर्वं वा इदं जागतं वाऽतिजागतं वा ॥ इति । सूक्तिविशेषो द्वादशाक्षरपादत्वाज्जगतीछन्दस्को भवति । चतुर्थपादे षोडशाक्षरत्वाद-तिछन्दस्त्वादतिजगतीछन्दस्कोऽपि भवति । 'सर्वम्' अप्येतत् प्राणिजातं जगच्छब्दामिधे-यत्वाजजागतमतिजागतं वा भवति । अतः सर्वरूपत्वेन च्छन्दोद्वयं प्रशस्तम् ॥

वह [सूक्त] जगती छन्दस्क अथवा अतिजगतीछन्दस्क है। यह सब कुछ [प्राणिजात जगत् शब्द से उक्त होने से] जगती अथवा अतिजगती से सम्बन्धित है।

देवताद्वारेण सूनतं प्रशंसित

स उ मारुत आपो वै मरुत आपोऽल्लमभिपूर्वमेवास्मिस्तदन्नाद्यं दथाति॥ इति ।

'स उ' सोऽपि सूक्तविशेषो 'मारुतः' मरुद्देवताकः । मरुतश्च वृष्टिद्वारेण 'आपो वै' आप एव । अपां चान्नहेतुत्वादन्नत्वम् । 'अभिपूर्वमेव' उक्तानुपूर्व्येव वायुसंपादितजलद्वारा यजमानेऽन्नाद्यं स्थापयति ॥

वह [सूक्त] मरुद्देवताक है। [मेघों से वृष्टि होने के कारण] जल ही मरुत् हैं। [उससे अन्न पैदा होने के कारण] जल अन्न हैं। इस प्रकार उक्त आनुपूर्वी क्रम से ही [वायु-संपादित बल के द्वारा] इस [उत्पन्न यजमान] में खाद्यान्न स्थापित करता है।

१. 'एवयामरुदुक्तो वृषाकिपना'-इति आश्व० श्रौ० ८.४.२।

२. एवान् कामान् प्रदातुं यं याता वै मरुतः पुरा । स एवयामरुद्दिषस्तदृदृष्टं चैवयामरुत् ॥ – इति षड्गुरुशिष्यः ।

१०४४ : ऐतरेयब्राह्मणम्

होत्रादिभिः प्रयोज्यानामुक्तानां चतुर्णा शिल्पानामेकस्मिन्नहिन प्रयोगसहमावं विभन्ते—

तान्येतानि सहचराणीत्याचक्षते, नाभानेदिष्ठं वालखिल्या वृषाकिपमेवया-मरुतं; तानि सह वा शंसेत्, सह वा न शंसेत् ॥ इति ।

नामानेदिष्टादीनि चत्वारि शिल्पानि यान्युक्तानि, तानि 'सहचराणि' एकस्मिन्नहिन सह वर्तन्त 'इति' एवमभिज्ञा आचक्षते । तस्माद्यस्मिन्नहिन शंसनीयानि, तस्मिश्वत्वार्यपि शंसेत् । यस्मिन्न शंसनीयानि, तस्मिश्वत्वार्यंपि परित्यजेत् ।।

वे [होता आदि के द्वारा प्रयुक्त होने वाले] ये १. नाभानेदिष्ट, २. वालिंदिय, ३. वृंषाकिप और ४. एवयामस्त् नामक चार शिल्प शस्त्र प्रयोग काल में] साथ ही रहते हैं-ऐसा अभिज्ञजन कहते हैं। [इसलिए इस षष्ट अहः में] उन [चारों] का शंसन साथ में करना चाहिए और [जब शंसन न करना हो तो] उन [चारों] का ही शंसन न करे।

विपक्षे बाधकमुक्तवा स्वपक्षमुपसंहरति-

यदेनानि नाना शंसेद् यथा पुरुषं वा रेतो वा विच्छिन्द्यात् तादृक्तत्, तस्मादेतानि सह वा शंसेत्, सह वा न शंसेत् ॥ इति ।

यदेकस्मिन्नहिन 'एतानि' चत्वारि शिल्पानि 'नाना शंसेत्' नाना विच्छिद्य विच्छिद्याविश्वष्टमहरन्तरे शंसेत् । तदानीं लोके यथा संपूर्णगर्भादुत्पन्नं 'पुरुषं वा' तत्कारणं 'रेतो वा' विच्छिन्द्याद्' विवासयेत्, तादृशं तद्भवेत् । 'तस्मात्' कारणादेतेषां चतुर्णां साहित्यमेव; न तु परस्परवियोगः कर्तंच्यः ।।

यिव एक ही दिन इन चारों शिल्पों का विच्छेद करके अलग-अलग वह शंसन करता है, तो वह उसी प्रकार होता है, जैसे [एक सम्पूर्ण गर्भ से उत्पन्न] पुरुष को [उसके कारण रूप] बीर्य से अलग करे। इसलिए इन चारों का एक साथ शंसन करे और [जब शंसन न करना हो तो] उन चारों का ही शंसन न करे [अर्थात् उनका परस्पर वियोग करके न पहें]।

अय शिल्पेष्वेव कंचिद्विशेषं वक्तुमाख्यायिकामाह---

स ह बुलिल आश्वतर आश्विवेश्वजितो होता सन्नीक्षांचक्र एषां वा एषां शिल्पानां विश्वजिति सांवत्सरिके हे मध्यंदिनमिश्रप्रत्येतोर्हन्ताहिमत्थ-मेवयामरुतं शंसयानीतिः; तद्ध तथा शंसयांचकार ॥ इति ।

१. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ७८४ (५.२.१०)।

'ह'शब्द ऐतिह्यद्योतनार्थंः'। 'स' प्रसिद्धो बुल्ळिनामको महर्षिः 'आश्वतरः' अश्वतरनाम्नो महर्षेः समुत्पन्नः। 'आश्वः' अश्वनाम्नो महर्षेः पुत्रः कदाचित् 'वैश्व-जितः' विश्वजिद् यागसम्बन्धो होता सन्, स्वमनिस 'ईक्षांचक्रे' विचारितवान्। 'सांवत्सरिके' गवामयनारूयसंवत्सरसत्रसम्बन्धिन 'विश्वजिति' विष्ववतोऽह्न ऊर्घ्वमुत्तरपक्षगते विश्व-जिन्नामके चतुर्थेऽहिन 'एषां' होतृमैत्रावरुणादीनां सम्बन्धीनि शस्त्राणि शल्पनामकानि चत्वारि सन्ति। 'एषां शिल्पानां' मध्ये द्वे शिल्पे मैत्रावरुणबाह्यणाच्छंसिनोः सम्बन्धिनी मध्यंदिनसवनम् 'अभि'लक्ष्य 'प्रत्येतोः' प्रत्येतुं, कुश्चलोऽस्मीति श्रेषः। 'हन्त' हृष्टोऽहमेवया-मस्तं शंसयानीत्येवं महर्षिवचारितवान्। अयमर्थः—नृतीयसवनगतान्येतानि शिल्पश्चमत्तं शंसयानीत्येवं महर्षिवचारितवान्। अयमर्थः—नृतीयसवनगतान्येतानि शिल्पश्चमत्ते होत्रकाणां शस्त्राभावान्मैत्रावरुणबाह्यणाच्छंसिनोः सम्बन्धि शस्त्रद्वयं माध्यंदिने सवने समानेतुं तावदच्छावाकमिस्मन् मध्यंदिने एवयामस्तं शंसयानि। तथा सिति ततः पूर्वमाविनोर्मेत्रावरुणबाह्यणाच्छंसिशस्त्रयोरर्थात् माध्यंदिने सवने समाक्ष्यं मवित । 'इति' इत्थं बुल्लिः स्वमनिस विचार्यं 'तद्व' तिस्मन्नेव माध्यंदिने सवने 'तथा' स्विवचारितक्रमेण 'एवयामस्तं' सूक्तमच्छावाकं 'शंसयांचकार' वलादाजाप्य शंसनं कारितवान्।।

किसी समय अरव के पुत्र अरवतर के लड़के उन बुलिल ने विश्वजित् यज्ञ में होता बनने के लिए अपने मन में विचार किया। '[गवाभयन नामक] संवत्सर सत्र सम्बन्धी [बिषुवत् अहः के बाद उत्तर पक्ष में] विश्वजित् नामक [चतुर्थ] दिन में इन [होता एवं मैत्रावरुण आदि होत्रकों] से सम्बन्धित इन [शिल्प नामक चार शस्त्रों] में से दो [मैत्रावरुण और ब्राह्मणाच्छंसी सम्बन्धी शिल्पों] का सप्यंदिनसवन में शंसन होना चाहिए। अतः, आओ, हम इस प्रकार एवयामरुत् का शंसन करें'—ऐसा महिंब ने सोचा [अर्थात् ये तृतीयसवनगत शिल्प उन-उन दिनों में शंसित होते हैं। विश्वजित् में, अग्निष्टोम संस्था होने से, अग्निष्टोम के तृतीयसवन में होत्रकों के शस्त्राभाव के कारण मैत्रावरुण एवं ब्राह्मणाच्छंसी संम्बन्धी दो शस्त्र को मध्यंदिनसवन में छाने के लिए तब अच्छावाक से इस मध्यंदिनसवन में एवयामरुत् का शंसन करावे—यह व्यवस्था है अर्थात्, बाद में आने वाले, सैत्रावरुण एवं ब्राह्मणाच्छंसी सम्बन्धी दो शस्त्रों का वस्तुतः मध्यन्दिनसवन सं आने वाले, सैत्रावरुण एवं ब्राह्मणाच्छंसी सम्बन्धी दो शस्त्रों का वस्तुतः मध्यन्दिनसवन

१. 'इतिह'—इति निपातसमुदायः, ततो श्रचेरूपम् ऐतिह्यम् (पा० सू० ५.४.२३)। 'स्मृतिः प्रत्यक्षमैतिह्यमनुमानश्चतृष्टचम्'—इति तै० आ० १.२.१। ऐतिह्यम्'— इतिहासपुराणमहाभारतब्राह्मणादिकम्'—इति तद्माष्ये सायणः।

२. बुडिल इति वाजसनेयिच्छान्दोग्यब्राह्मणयो पाठः (शत० ब्रा० ४.६.१.९; १०.६.११; १४.८.१५.११; छा० उप० ५.१११।

३. विश्वजित्परिचयः पूर्वत्र विस्पष्टः (पृ० ९८२) ।

में समाक्षण होता है] इस प्रकार बुलिल ने अपने मन में विचार करके उसी [माध्यन्विनसवन]में वैसा ही [अपने विचार के अनुसार] एवयामरुत् सूक्त का अच्छावाक से [जबरदस्ती] हांसन कराया।

तत्र दोषं कथामुखेनोद्भावयित—
तद्ध तथा शस्यमाने गौक्ल आजगायः; स होवाच,—होतः कथा ते शस्त्रं
विचक्रं प्लवत इति ? ॥ इति ।

'तद्ध' तस्मिन्नेव माध्यंदिने सवने 'तथा' तेन क्रमेण बुलिलप्रेरितेनाच्छावाकेनैवया-मरुन्नामके शस्त्रे शस्यमाने सित, तदानीं गौरुलनामकः किश्वन्महर्षिरागत्य बुलिलनामकं होतारं प्रत्येवमुवाच । हे होतः 'ते' त्वदीयमच्छावाकप्रयुक्तमेवयामरुन्नामकं शस्त्रं 'प्लवते' विनश्यित । तत्र दृष्टान्तः—'विचक्रं' चक्ररहितं शकटिमव । अश्रूयमाणोऽिप इवशब्दोऽत्रा-ष्याहतंव्यः । अतः 'कथा' तदेतत्सवं कथं घटते ? इत्याक्षेपः ॥

जब इसका उस क्रम से इांसन किया जा रहा था तब गौकल नाशक सहिं वहाँ आए। उन्होंने [बुलिल से इस प्रकार] कहा—हे होता! तुम्हारा [अच्छावाक के हारा प्रयुक्त एवयामरुत् नामक] शस्त्र बिना पहिए की गाड़ी के सभान कैसे घूमता है ?

तत ऊर्घ्वं बुलिलस्य वचनं दशंयति —

कि ह्यभूदिति ॥ इति ।

अत्राच्छावाकेन शस्यमाने सिंत कि वा दूषणमभूत् ? नास्ति कश्चिदिष दोष इत्यर्थः ॥ [बुलिल ने कहा]-क्या हुआ ?

वत ऊर्घ्वं गौरलेनोक्तं दोषं दशंयति —

एवयामरुदयमुत्तरतः शस्यत इति; स होवाचैन्द्रो वै मध्यंदिनः, कथेन्द्रं मध्यंदिनान्निनोषसीति ? ॥ इति ।

होतुर्धिष्ण्यादुत्तरतो ह्यच्छावाकस्य धिष्ण्यम् । तत्समीपेऽवस्थितेनाच्छावाकेनैवया-महन्नामकः शस्त्रविशेषः, पठनीय इति तस्याऽऽशय इत्युक्तवा, पुनरिप 'सः' गौरुल एवमुवाच । माध्यंदिनसवन 'ऐन्द्रः' इन्द्रदेवताकः । तथा सित हे होतः ! तमेतिमिन्द्रम-स्मान्माध्यंदिनसवनात् 'कथा निनीषिस' केन प्रकारेणापनेतुमिच्छिसि ? सैवमपनयनेच्छैव त्वदीयाच्छावाकशंसने दोष इति गौरलस्यामिप्रायः ॥

[होता की वेदी के] उत्तर की ओर [अच्छावाक की वेदी होती है। उसके समीप स्थित अच्छावाक द्वारा] एवयामध्त् नायक शस्त्र विशेष का शंसन किया जाता है।

१. 'गौरल: गौश्र: अमिन्नः'-इति शाह्वा० न्ना० १६.९.२३.४। स च गुश्रेरपत्यम् । गुश्रिः कुश्रिश्व स्यादमिन्नः । स त्वेकः 'कुश्रियंज्ञवचसः'—इति शत० न्ना० १०.६.५.९; अथापरः 'कुश्रिवाजश्रवसः' इति शत० न्ना० १४.९.४.३३; १०.५.४.१।

पञ्चमाघ्याये चतुर्थः खण्डः ] अभित्सायणाचार्यविरचितभाष्यसिहतम् : १०४७

[इस प्रकार उसका आशय कहकर पुनः] उन्होंने कहा— मध्यन्दिनसवन इन्द्रदेवताक है। इस प्रकार हे होता! उस इन्द्र को इस मध्यन्दिन सवन से तुम क्यों निकालना चाहते हो?

तमिप्रायमजानतो बुलिलस्य वाक्यं दर्शयति—

नेन्द्रं मध्यंदिनान्निनीषामीति होवाच ।। इति ।

अस्मान् माध्यंदिनसवनात् तत्स्वामिनमिन्द्रमपनेतुमहं नेच्छामि; तद्विरुद्धस्य कस्य-चिदपि अननुष्ठितत्वात्, 'इति' एवं बुलिल उक्तवान् ॥

[उसके अभियाय को न समझकर बुलिल ने इस प्रकार] कहा—मध्यन्विन सबन से इन्द्र को हम नहीं निकालना चाहते [क्योंकि हमने उसके विरद्ध कुछ भी अनुष्ठान नहीं किया है]।

ततो विरुद्धार्थानुष्ठानप्रदर्शनार्थं गौश्लस्य वाक्यं दर्शयति—

छन्दस्त्विद्यसमध्यं विनसाच्ययं जागतो वाऽतिजागतो वा सर्वं वा इदं जागतं वाऽतिजागतं वा; स उ मारुतो मैव शंसिष्टेति ॥ इति ।

हे होतः ! त्वं स्वमनसेन्द्रमपनेतुं नेच्छिसि, किंत्विदं छन्दोऽच्छावाकेन प्रयुज्यमानं शस्त्रगतम् 'अमध्यंदिनसाचि' मध्यंदिनसवनसंबन्धाहं न मवित । कथिमिति चेत् ? तदुच्यते—'अयं' सूक्तविश्येषो 'जागतो वाऽतिजागतो वा' द्वादशाक्षरपादेन षोडशाक्षरपादेन चोपेतत्वात् । सवं चेदं जागतमितजागतं च मन्त्रजातं जागते तृतीयसवने एव योग्यम्, न तु प्रेष्ट्रभे मध्यंदिने सवने । 'स उ' सोऽपि सूक्तविशेषो 'माध्तः' मध्हेवताको न चैन्द्रः । अतोऽपि कारणात् तृतीयसवन एव योग्यम् । तस्मादयमच्छावाको 'मैव शंसिष्ट' शंसनं सर्वथा मा करोत्विति दोषं दिशतवान् ।।

[हे होता तुम अपने मन से इन्द्र को कही निकालना चाहते हो। किन्तु] यह [अच्छा-वाक द्वारा प्रयुक्त शस्त्रगत] छन्द मध्यन्दिनसवन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह [सूक्त बारह अक्षरों और सोलह अक्षरों से युक्त होने से] जगती छन्दस्क है, अक्षवा अति-जगती है; यह सब कुछ जगती से सम्बन्धित है अथवा अतिजगती से [जो तृतीय सबन के योग्य है न कि त्रिष्टुप् से सम्बन्धित मध्यन्दिनसवन के], और वह [सूक्त भी मश्व्देवताक है [इन्द्रदेवताक नहीं]। इसलिए [यह अच्छावाक इसका] शंसन नहीं हो करे।

तत ऊध्वं बुलिलकृतं दर्शयति—

स होवाचाऽऽरमाच्छावाकेत्यथ हाऽस्मिन्ननुशासनमीषे ॥ इति ।

हे अच्छावाक ! त्वम् 'आरम' शंसनादुपरतो भव । 'इति' एवं बुलिल उवाच । 'अथ' अनन्तरिमदमप्युवाच—'हा' कष्टं संपन्नम् । इतःपरमस्मिन् गौक्ले गुरौ 'अनुशासनम्' अनुष्ठेयोपदेशनम् 'इषे' इच्छामि । एतस्मादवगस्य सर्वमनुष्ठास्यामीति तस्याभिप्रायः ॥

उन [बुलिल] ने कहा—हे अच्छावाक, तुझ ठहरो [शंसन न करो]। इसके बाद कहा—अत्यन्त कष्टकर हुआ। इसके बाद अब मैं इन [गौक्ल गुरु] के अनुशासन की इच्छा करता हूँ [अर्थात् अब मैं इनसे सब कुछ जानकर ही अनुष्ठान करूँगा]।

अथ गौरलस्योपदेशवाक्यं दर्शयति —

स होवाचैन्द्रमेष विष्णुं न्यङ्गं शंसत्वथ त्वमेतं होतरुपरिष्टाद रौद्रचै घाट्यायै पुरस्तान्मारुतस्याप्यस्याथा इति ॥ इति ।

'सः' गौरल एवमुवाच,—'एषः' अच्छावाकः 'ऐन्द्रम्' इन्द्रदेवताकं 'विष्णुन्यङ्गं' विष्णुलङ्गोपेतं शंसतु । एवयामग्रतं त्यक्त्वा 'द्यौनंय इन्द्र' इति प्रत्येवयामग्रतामकं यदेन्द्रं सूक्तमस्ति तिसमन् सूक्ते द्वितीयस्यामृचि चतुर्थपाद एवमाम्नायते—'हन्नृजीिषन् विष्णुना सचानः' इति । अत इदं विष्णुचिह्नोपेतं सूक्तं शंसतु । हे 'होतः' बुलिल ! त्वम् 'एतम्' एवयामग्रतं त्वदीयशस्त्रे 'अस्यायाः' प्रक्षिपेः । तत्र स्थानिवशेष उच्यते— तृतीयसवने 'शं नः करतीित' हद्रदेवताका येयं धाय्या, तस्या उपरिष्ठात्, माध्तसूक्तस्य प्रस्तात्, तयोष्टमयोर्मध्ये प्रक्षेपस्थानम् । एवं गौरलोपदेशः ।।

उन [गौरल ने इस प्रकार कहा—'यह [अच्छावाक] विष्णु के चिन्हों से युक्त इन्द्र-देवताक सूक्त का शंसन करे।' उसके बाद हे होता [=बुलिल] तुम इस [एवयामरुत्] को अपने शस्त्र में [तृतीयसवनगत 'शंनः करत' आदि] रुद्रदेवताक धाय्या के बाद किन्तु मरुद्देवताक सूक्त के पहले [दोनों के मध्य में] प्रक्षिप्त करो।

अथानुष्ठानं दशंयति—

तद्ध तथा शंसयांचकार; तदिदमप्येर्ताह तथैव शस्यते ॥ ३० ॥ इति ।

'तद्ध' गौरलेन यदुक्तं तत्सवं, तथैव वुलिलः 'शंसयांचकार'। माध्यंदिनसवनेऽच्छा-वाकं प्रत्येवयामरुच्छंसने प्रेषितवान् । स्वयं तृतीयसवने आग्निमारुतशस्त्रमध्ये धाय्या-मारुतसूक्तयोर्मंध्ये एवयामरुतं प्रक्षिप्य शंसनं कृतवान् । तस्मादिदानीमपि तदिदं सवं होत्रकैस्तर्थव शस्यते ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकार्ये' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये षष्ठ-पश्चिकायां पश्चमाष्याये (त्रिशाष्ट्याये) चतुर्थः खण्डः ।। ४ ।। (३०) [११७]

१. विष्णुन्यङ्गम्'- इति पाठ एव माष्यसम्मतो गम्यते ।

२. 'प्रत्येवयामरुदित्येतदाचक्षते'—इति आश्व० श्रौ० ८.४.११।

३. ऋ० ६.२०.१-१३। ४. एवयामरुतम्=प्रत्येवयास्तम्।

५. ऋ० १.४३.६।

६. 'प्र वो सहे'-इत्येवयामघ्तसूक्तम् एव माघ्तं सूक्तम् (द्र० इतः पूर्वम्, १०४३ पृ०)।

पञ्चमाध्याये पञ्चमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यंविरचितभाष्यसहितम् । १०४९

इस प्रकार [गौदल द्वारा] जो कुछ कहा गया वैसा ही [बुलिल नें] द्रांसन किया।
[अर्थात् मध्यन्दिनसवन में अच्छावाक को एवयामस्त के शंसन के लिये प्रेषित किया
और स्वयं तृतीयसवन में आग्निमास्तशस्त्र के मध्य धाय्या और मस्द्देवताक सूक्त के
बीच में प्रक्षिप्त करके शंसन किया] इसीलिए यहाँ भी वह सब कुछ [होत्रकों द्वारा]
वैसा ही शंसन किया जाता है।

।। इस प्रकार तीसवें (पञ्चम) अध्याय के चतुर्थ खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ॥ ४ ॥

#### अथ पञ्चमः खण्डः

संवत्सरसत्रे यदहरग्निष्टोमसंस्थं विश्वजिदाख्यमस्ति, तत्र शिल्पानां शस्त्राणां क्लृप्तिः पूर्वत्राभिहिता<sup>९</sup>।।

तत्र किचिच्चोद्यमुद्भावयति—

तदाहुर्यदिस्मन् विश्वजित्यतिरात्र एवं षष्ठेऽहिन कल्पते यज्ञः, कल्पते यज्ञानस्य प्रजातिः; कथमत्राज्ञस्त एव नाभानेदिष्ठो भवत्यथ मैत्रावरुणो वालिखल्याः शंसितः; ते प्राणा, रेतो वा अग्रेऽथ प्राणाः; एवं ब्राह्मणाच्छं-स्यज्ञस्त एव नाभानेदिष्ठो भवत्यथ वृषाकि शंसितः; स आत्मा, रेतो वा अग्रेऽथाऽऽत्मा, कथमत्र यजमानस्य प्रजातिः, कथं प्राणा अवि-क्लमा भवन्तोति ॥ इति ।

द्विविधो हि विश्वजित्—अतिरात्रसंस्थोऽिनष्टोमसंस्थश्व । तत्रातिरात्रसंस्थः स्वतन्त्र
एकाहः । तत्र तृतीयसवने होत्रकाणां शस्त्राणि विद्यन्ते । तथा सित पूर्वोक्तक्रमेण होता
नामानेदिष्ठं शस्त्वा रेतः सिश्वतिः, मैत्रावरुणो वालखिल्याः शस्त्वा प्राणानवस्थापयित,
ब्राह्मणाच्छंसी सुकीति शस्त्वा प्रजनयित, अच्छावाक एवयामस्तं शस्त्वा प्रतिष्ठां
करोतीत्ययं क्रम उपपन्नः । एवं पृष्ठचषडहस्य यदहः षष्ठमस्ति, तस्याप्युक्तसंस्थात्वेन
तृतीयसवने होत्रकशस्त्रसद्भावात् पूर्वोक्ता यजमानोत्पत्तिरुपयते । यथा विश्वजिदित्रात्रे
षष्ठेऽहिन च शस्त्ररूपो यज्ञः 'कल्पते' उपपद्यते, तदनुसारेण यजमानस्य 'प्रजातिः'
जननमप्युपपद्यते । तथा संवत्सरसत्रगतेऽग्निष्टोमसंस्थे विश्वजित्यहिन तदुपपादियतुं न
शक्यते । तथा हि—तत्राग्निष्टोमसंस्थे विश्वजिति होत्रा नामानेदिष्ठो माध्यंदिनसवने
शस्त एव मवित । तृतीयसवने वैश्वदेवशस्त्रे शस्यमानत्वात् । अथैवं सित मैत्रावरुणो
वालखिल्याः प्रथमं शंसितः, तृतीयसवने होत्रकाणां शस्त्रामावेऽपि माध्यंदिने सवने तेषां
शस्त्राणां बुलिलाख्येन महिष्णा समाकृष्टत्वात् । 'ते' च वालखिल्यात्मकाः प्राणा
इत्युक्तम् । लोके तु रेत एव 'अग्ने' प्रथमं सिक्तं भवित । पश्चात् सिक्ते रेतिस प्राणानां

१. द्व० इतः पूर्वम्, पृ० १०३०-१०४८।

२. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० १०३५।

प्रवृत्तिरिति क्रमः । इह तु नामानेविष्ठराहित्येन रेतःसेको नास्ति । वालखिल्यानां सद्भावेन प्राणा विद्यन्ते । कथमेतदुपपद्यत ? इत्येकं चोद्यम् । एवं चोद्यान्तरमस्ति । ब्राह्मणाच्छंसी मध्यंदिने वृषाकपि शंसित । 'सः' वृषाकपियंजमानस्य प्रजायमानस्य 'आत्मा' देहः । अत्रापि नामानेदिष्ठोऽशस्त एव मवति, अतो रेतो नास्ति । लोके तु रेत एवाग्रे सिच्यते । 'अथ' पश्चादात्मदेहो जायते । अतो लोकवैपरीत्ये सित कथमत्र यजमानस्य 'प्रजाितः' जन्म ? इति द्वितीयं चोद्यम् । यजमानस्य जन्मसंभवे वालखिल्यरूपाः 'प्राणाः' 'अविक्लृप्ताः' विश्वेषेण स्थानक्लृप्तिरिह्ताः 'कथं मवन्ति' केन प्रकारेण वर्तन्ते ? 'इति' एवं ब्रह्मवादिनश्चोद्यमादुः ।।

vi.३१ [xxx.५] [संबत्सरसत्र में जो अहः अग्निशोयसंस्य 'विश्वजित्' नामक है उसके शिल्पों और शस्त्रों आदि की व्याख्या की जा चुकी है। उसीमें कुछ शंका करते हैं।

'विङ्जित्' वो प्रकार का है, १. अतिरात्रसंस्था और २. अग्निष्टोमसंस्था। इनमें अतिरात्रसंस्था एक स्वतन्त्र एकाह है। उसके तृतीय सवन में होत्रकों के शस्त्र होते हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त कम से—१. होता नाभाने विष्ठ का शंसन करके मानो वीर्य का सिचन करता है। २. मैत्रावरण वालि खत्यों का शंसन करके प्राणों को स्थापित करता है। ३. बाह्यणा च्छंसी सुकीर्ति का शंसन करके उत्पावन करता है। ४. अच्छा वाक एवया मरुत् का शंसन करके प्रतिष्ठा का संपावन करता है।

प्रश्न यह है कि विश्वजित् अतिरात्र में और उसी प्रकार छठवें दिन [शस्त्र रूप] यह का उपपावन हो जाता है; और उसी के अनुसार यजमान का प्रजनन भी उपपन्न हो जाता है—तो फिर ऐसा कैसे होता है जबिक नाभानेविष्ठ का शंसन ही नहीं होता और मैत्रावरण तो वालिक्त्यों का शंसन करता है। वे [वालिक्त्य] प्राण हैं। जब कि पहले बीर्य सिचित होता है और बाद में उसमें प्राणों का संचार होता है। इसी प्रकार वूसरा प्रश्न यह है कि ब्राह्मणाच्छंसी, जब [बीर्य रूप] नभानेविष्ठ का शंसन ही नहीं होता तो वह वृषाकिप का शंसन करता है; यह तो आत्मा अर्थात् शरीर है जबिक बीर्य पहले [सिचित] होता है और बाद में देह [उत्पन्न] होता है। तो फिर कैसे यजमान का जन्म होता? और कैसे बिना बीर्य के प्राण विच्छित्र नहीं होते? [अर्थात् वीर्य रूप नाभानेविष्ठ का शंसन मध्यन्विन सबन में पहले न होकर बाद में तृतीय सबन पत वैश्ववेवशस्त्र में उसका शंसन होता—यह एक विपरीत बात कैसे है ? और दूसरी विपरीत बात कैसे है कि बाह्मणाच्छंसी मध्यन्विन सबन में प्रजनन करने वाले यजमान के आत्मा [=शरीर] रूप वृषाकिप का शंसन करता है जबिक पहले वीर्य रूप नाभानेविष्ठ का शंसन ही नहीं होता]

पञ्चमाध्याये पञ्चमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : १०५१

तस्य परिहारं दशंयति —

यजमानं ह वा एतेन सर्वेण यज्ञक्रतुना संस्कुर्वन्तिः; स यथा गर्भो योन्या-मन्तरेवं संभवञ्छेतेः; न वै सक्रदेवाग्रे सर्वः संभवत्येकैकं वा अङ्गं संभवतः संभवतीति ॥ इति ।

इह 'यज्ञक्रतु' शब्देन तत्साधनभूतः शिल्पसमूहो विवक्षितः । 'एतेन' सर्वेणापि शिल्पसम्हेन यजमानं 'संस्कुर्वन्ति' प्राणप्राप्त्यहँता संस्कारः । स एव चात्र क्रियते । न तु
यजमानस्य मरणं जन्म [वा] । बहुिमः शिल्पैः क्रमेण संस्कारे दृष्टान्तः । यथा योन्याम्
'अन्तः' मध्ये 'सः' प्रसिद्धो गर्मो भवित । एवमयं यजमानः क्रमेण 'संमवन्' संस्कारेणोत्पद्यमानः 'शेते' अवितिष्ठते । लोकेऽपि गर्मः 'अग्रे' प्रथमं रेतः सेक्काले एव 'सर्वः'
संपूर्णाङ्गः सकृदेव 'न वै संभवित' नैवोत्पद्यते । किन्तु 'संमवतः' उत्पद्यमानस्य पुरुषस्यैकैकमङ्गं क्रमेण 'संभवित' निष्पद्यते । तथा च गर्भोपनिषद्यामाम्नातम् 'एकरात्रोषितं
कललं भवित । सप्तरात्रोषितं बुद्युदं भवित' इत्यादि । अतो गर्मवत्क्रमेण संस्कारो
युक्त इत्यर्थः ।।

[उत्तर] इन सभी यज्ञीय साधनभूत [=यज्ञ क्रतुना] शिल्प समूहों के द्वारा यजमान को [प्राण प्राप्ति के योग्य करने के लिए] संस्कृत करते हैं, जैसे कि गर्भ योनि के अन्वर हो बढ़ता हुआ सोता रहता है। आरम्भ में ही यह सम्पूर्ण रूप से एकाएक नहीं उत्पन्न हो जाता है। किन्तु [इस उत्पन्न होने वाले गर्भ का] एक एक अङ्ग निष्पन्न होते हुए क्रमशः हो जन्म होता है [उसी प्रकार क्रम से यजमान का संस्कार किया जाता है। यहाँ उस यजमान के सरने जीने का कोई तात्पर्य ही नहीं है]।

उक्तमेवोत्तरं पुनरिप विस्पष्टयित—

सर्वाणि चेत्समानेऽहन् क्रियेरन् कल्पत एव यज्ञः, कल्पते यजमानस्य प्रजातिरथैतं होतैवयामस्तं तृतीयसबने शंसति, तद्याऽस्य प्रतिष्ठा, तस्या-भेवनं तदन्ततः प्रतिष्ठापयति ॥ ३१॥ इति ।

'सर्वाणि' शिल्पशस्त्राण्येकस्मिन्नेवाहिन 'क्रियेरन्'। तदानीं तावतैवायं यज्ञो यजमान-संस्कारे हेतुः शिल्पसमूह उपपद्यते । यजमानस्य 'प्रजाितः' जननोपचार उपपद्यते । अतः सर्वशस्त्रानुष्ठानमेय संस्कारसाधनम् । न तु होतुः शस्त्रस्य प्रथममावित्वादिक्रमिविधेषः संस्कारोपयोगी । नन्वत्र सर्वशस्त्रानुष्ठानं नास्ति माध्यंदिनसवने, एवयामकन्नाम्नः सूक्तस्याच्छावाकेनाननुष्ठानात् । नायं दोषः । तत्र तदमावेऽपि तृतीयसवने होतुरेवयाम ह-च्छस्त्रमस्ति । 'तत्' तथा सित यजमानस्य सर्वशस्त्रानुष्ठानेन 'या' प्रतिष्ठाऽपेक्षिता, तस्यामेव प्रतिष्ठायाम् 'एनं' यजमानं तत् 'अन्ततः' शस्त्राणामन्ते प्रतिष्ठापयित ॥

॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यावरिवते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये षष्ठ-पश्चिकायां पञ्चमात्र्याये (त्रिज्ञाच्याये) पञ्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ (३१) [११८] यदि सभी शिल्प समूहों को उसी एक ही दिन में कर दिया जाय तो यजमान के संस्कार में यज्ञ उतना ही उपपन्न होगा और यजमान का प्रजनन भी होता है अतः सब शस्त्र का अनुष्ठान ही संस्कार का साधन है। होता के शस्त्र का प्रथमभावि होना आदि क्रम विशेष संस्कार में उपयोगी नहीं है। मध्यन्दिन सबन में सभी शस्त्रों का अनुष्ठान न होना और अच्छावाक द्वारा एवयामक्त् नामक शस्त्र का अनुष्ठान न होना भी कोई वोष नहीं है क्योंकि] होता तृतीय सबन में एवयामक्त् का शंसन करता ही है। इस प्रकार [सभी अनुष्ठानों द्वारा यजमान की] जो प्रतिष्ठा अपेक्षित है उसी [प्रतिष्ठा] में इस [यजमान] को उन [शस्त्रों] के अन्त में प्रतिष्ठित करता है।

।। इस प्रकार तीसर्वे (पाँचवे) अध्याय के पाँचवे खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।। ५ ।।

## अथ षष्ठः खण्डः

पूर्वंत्र ब्राह्मणाच्छंसिनः शिल्पे शस्त्रे 'सुकीति शंसित', 'वृषाकिष शंसितीत' यत्सूक्त-द्वयं विहितं<sup>9</sup> तत ऊर्व्वं कुन्तापाख्यं सूक्तं खिले कुन्तापनामके यन्थे समाम्नातं त्रिश्यहचं<sup>२</sup> वक्तव्यमिति तदितिहासमाह—

छन्दसां वै षष्ठेनाह्नाऽऽप्नानां रसोऽत्यनेदत्, स प्रजापितरिबभेत्वराङ्यं छन्दसां रसो लोकानत्येष्यतीतिः; तं परस्ताच्छन्दोभिः पर्यगृह्णान्नाराशंस्या गायत्र्या, रैभ्या त्रिष्टभः, पारिक्षित्या जगत्याः, कारव्ययाऽनुष्दुभस्तत्पुन-इछन्दःसु रसमदधात् ॥ इति ।

१. द्र० इतः पूर्वम् १०४१ पृ०।

२. अस्ति चतुरघ्यायात्मकः खिलरूप ऋक्परिशिष्टो ग्रन्थः। तत्राद्यो निविदघ्यायः, कुन्तापाघ्यायो द्वितीयः, पुरोक्गघ्यायस्तृतीयः, ततः प्रैषाघ्यायोऽन्तिमः। तत्र कुन्तापाघ्याये त्वादौ नाराशंस्यस्तिस्रः, अथ रैम्यस्तिस्रः, अथ पारिक्षित्यरचत्रसः अथ कारव्याश्रतसः अथ दिशांक्लृष्ठयः पञ्चः, अथ जनकल्पाः षट्, अथेन्द्रगाथाः पञ्चः, इति त्रिशत् सङ्ख्याका ऋचः सन्तिः, एतावदेव कुन्तापसूक्तम्। तत्रश्रेतश्ररलापनामक-पदसष्ठतिः, अथ प्रविह्णका ऋचः षट्, अथ आजिज्ञासेन्या ऋचश्रतसः, अथ पदन्त्रयात्मकः प्रतिराधः, अथातिवाद एकः, अथ सप्तदश्यदात्मको देवनीथः, अथ मूतेच्छदस्तिसः, अथाहनस्या ऋच अष्टाविति पञ्चदश्रविधा मन्त्राः समाम्नाताः। त एवेहेत आरम्याघ्यायसमाप्ति यावत् पञ्चसु खण्डेषु क्रमाद् विधीयन्ते। तत्रास्मिन् खण्डे त्विन्द्रगाथान्तानां कुन्तापसूक्तोयानामेवचाँ विधानम्, अत उच्यन्ते—'त्रिशद् ऋचम्'—इति ।

पञ्चमाध्याये षष्ठः खण्डः

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् । १०५३

पृष्ठचषडहस्य सम्बन्धिनां षष्ठेनाह्ना प्राप्तानां गायत्र्यादीनां छन्दसां 'रसः' सारः 'अत्यनेदत्' अतिक्रम्यागच्छत् । तदानीं 'सः प्रजापितः 'अविभेत्' मीतवान् । केनामि-प्रायेणिति ? सोऽमिधीयते—अयं छन्दसां रसः 'पराङ्' परावृत्य लोकान् 'अत्येष्यित' अतिक्रम्य गमिष्यिति 'इति' अनेनामिप्रायेण । ततो मोतः प्रजापितः 'तं' रसं 'परस्तात्' परमागे 'छन्दोमिः गायत्र्यादिमिः 'पर्यगृह्णात् परितो निष्द्धवान् । गायत्र्यादीनां मध्ये कस्याः संबन्धिरसं कया पर्यगृह्णादिति, तदुच्यते—गायत्र्याः संबन्धिरसं नाराशंस्या पर्यगृह्णात् । नराशंसशब्दो यस्यामृग्जातावित, सेयं 'नाराशंसो' । तथा त्रिष्टुमः सारं 'रमया' रमशब्दोपेतया ऋग्जात्या पर्यगृह्णात् । जगत्याः सारं 'पारिक्षित्या' परिक्षि-च्छांदिते अनुष्टुमः सारं 'कारव्यया' काब्शब्दोपेतया ऋग्जात्या पर्यगृह्णात् । अनुष्टुमः सारं 'कारव्यया' काब्शब्दोपेतया ऋग्जात्या पर्यगृह्णात् । अनुष्टुमः सारं 'कारव्यया' काब्शब्दोपेतया ऋग्जात्या पर्यगृह्णात् । 'तत्' तस्मात्परिग्रहादूष्वं पुनः 'छन्दःसु' गायत्र्यादिषु 'तं' रसम् 'अदधात्' अवस्थापितवान् ।।

vi.३२ [xx.६] [पहले जो बाह्मणाच्छंसी के शिल्प शस्त्र में 'मुकीर्ति का शंसन करता है' और 'वृषाकिप का शंसन करता है'—इस प्रकार जो वो सूक्त विहित थे उनके बाद कुन्ताप नामक सूक्त जो कुन्ताप नामक खिल-ग्रन्थ में समाम्नात है उन तीस ऋचाओं के सम्बन्ध में कहना है, उसी का इतिहास कहते हैं]—

[पृष्ठचषडह सम्बन्धी] षष्ठ अहः सं प्राप्त [गायत्री आवि] छन्बों का रससार अतिक्रमण करके बहने लगा । तब वह प्रजापित इसिलए भयभीत हो गए कि-यह छन्बों का रस बाहर निकल कर लोकों में न फैल जाय । तब [भयान्वित प्रजापित ने] उस [रस] को ऊपर से [गायत्रो आवि] छन्बों के द्वारा चारो ओर से निरुद्ध कर विया । गायत्री से सम्बन्धित [रस] को नाराशंसी [=िजनमें नराशंस शब्द हों उन] ऋ बाओं से रोका तथा त्रिष्ठुप के सार को रैभी [='रेभ' शब्द युक्त] ऋ चाओं के द्वरा रोका, जगती छन्द के सार को पारिक्षित् [='परिक्षित्' शब्द से युक्त] ऋ चाओं से रोका । इस प्रकार अनुष्ठुप के सार को कारव्य [= 'कार' शब्द से युक्त] ऋ चाओं से रोका । इस प्रकार उस [परिग्रह=रोक] से पुनः [गायत्री आवि] छन्बों में उस [रस] को स्थापित किया ।

वेदनं प्रशंसित— सरसैर्हास्य च्छन्दोभिरिष्टं भवति, सरसैर्द्छन्दोभिर्यज्ञं तनुते, य एवं वेद ॥ इति ।

'अस्य' वेदितुर्दर्शपूर्णमासादिकं सारयुक्तैर्गायत्र्यादिमिरिष्टं मवति । अथाग्निष्टोमादिकं प्रौढयज्ञं वेदिता सारयुक्तैरुङ्दोभिः 'तनुते' विस्तारयित ॥

आञ्चानामिदितानाम् । रसः सारवस्तु । अति द्रुतम् । नेदिर्गलनाथः । अनेदद्= अगलत् । इति षड्गुरुशिष्यः ।

[ ३०.६ षष्ठपश्चिकायां

जो इस प्रकार जानता है उसका [दर्शपूर्णमास आदि यज्ञ] सार युक्त [गायत्री आदि] छन्दों से इष्ट होता है, और इस प्रकार वह उन सार युक्त छन्दों के द्वारा [अग्तिष्टोस आदि प्रौड़] यज्ञ का विस्तार करता है।

इदानीं कृन्तापसूक्तगता ऋची विधत्ते—

नाराशंसीः शंसितः प्रजा वै नरो वाक्शंसः, प्रजास्वेव तद्वाचं दथाति, तस्मादिमाः प्रजा वदत्यो जायन्ते य एवं वेदः, यदेव नाराशंसी३ः ॥ इति ।

'इदं जनाः' इत्याद्यास्तिस्र ऋचो नाराशंस्यः । तत्र 'नराशंसस्तविष्यते' इति नराशंसशब्दस्य श्रुतत्वात् । तास्तिस्र ऋचो ब्राह्मणाच्छंसी शंसेत् । तत्र नर इत्यनेन प्रजा विवक्षिताः । शंस इत्यनेन वाग्विवक्षिता । अतस्तच्छंसनेन प्रजास्वेव वाचमवस्था-पयित । 'तस्मात्' कारणादिमाः प्रजा लोके 'वदत्यः' वाग्व्यवहारयुक्ता उत्पद्यन्ते । यं एवं वेद, तस्य वाग्व्यवहारक्षमाः प्रकाशयन्त इति शेषः । नाराशंसीरिति यदेवास्ति, तत्पूज्य-मिति प्लुतेरिमिप्रायः ॥

[अब कुन्ताप सूक्तगत ऋचाओं का विधान करते हैं] -

['इदं जनाः' आदि तृष में 'नराशंस' शब्द होने से बाह्यणान्छंसी] नराशंस सम्बन्धी तृष का शंसन करता है। वस्तुतः वहां 'नर' शब्द से प्रजा विवक्षित है और 'शंस' शब्द से वाक् विवक्षित है। अतः उस [शंसन] से वह प्रजाओं में वाणी को स्थापित करता है। इसलिए ये प्रजाएँ [लोक में] बोलते हुए जन्म लेती हैं। जो इस प्रकार जानता है [उसके वाग्यवहार की क्षमता प्रकाशित होती है]। इस प्रकार जो यह नराशंस सम्बन्धी तृष हैं, वे पूज्य हैं।

ता ऋचः पुनः प्रशंसति-

शंसन्तो वे देवाश्च ऋषयश्च स्वर्ग लोकमायंस्तथैवैतद्यजमानाः शंसन्त एव स्वर्ग लोकं यन्ति ॥ इति ।

स्पष्टोऽर्थः ॥

इनका ही शंसन करते हुए देवों और ऋषियों ने स्वर्ग लोक को प्राप्त किया। उसी प्रकार ये यजमान भी इनका शंसन करते हुए हो स्वर्गलोक को जाते हैं।

१. ऋ० परिशिष्टे २.१.१-३।

२. नाराशंस्यादीनामिन्द्रगाथान्तानां त्रिशहचां कुन्तापसूक्तमिति समाख्या । 'तस्माद्
(वृषाकपेः) ऊर्व्वं कुन्तापम्'-इति आश्व० श्री० ८.३.७ ।

३. (i) ङसो ङसिः वेदितुः । शतुर्नुम्न ।

वेदितुस्तु प्रजायेरन् प्रजा वाग्मित्वसंयुताः । इति षड्गुरुशिष्यः ।

<sup>(</sup>ii) य एवं वेद सोऽपि प्रजासु वाचम्-इत्यव्याहार:-इति गोविन्दस्वामी ।

पञ्चमाध्याये षष्टः खण्डः

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् । १०५५

तच्छंसने कंचिद्विशेषं विधत्ते —

ताः प्रग्राहं शंसति, यथा वृषाकापः; वार्षाकपं हि वृषाकपेस्त-

'ताः' नाराशंसीस्तिस्र ऋचः 'प्रगाहं' पादे पादे प्रगृह्य अवसाय शंसेत्; यथा वृषाकिपसूक्तं पादे पादे विगृह्य शंसित, तद्वदेतत् । वृषाकिपसूक्तं प्रग्रहिविधिरथंसिद्धो द्रष्टव्यः । 'हि' यस्मात्कारणादिदमृचां शंसनं 'वार्षाकपं' वृषाकिपसंबन्धं कर्तं व्यम् । 'तत्' तस्मात्कारणाद् 'वृषाकपेः' एतन्नामकस्य सूक्तस्य 'न्यायं' प्रकारम् 'एति' प्राप्नोति । विग्रह एवात्र तन्न्यायः ।।

उन [नाराशंसी तृच] का पाद-पाद के अवसान पर शंसन करता है; जैसाकि वृषा-कपि सूक्त का [पाद-पाद के अवसान पर शंसन करता है] उसी प्रकार; क्योंकि इस ऋचा के शंसन का वृषाकिप से सम्बन्ध करना चाहिए। इसोलिए 'वृषाकिप'-इस नाम के सूक्त का प्रकार विशेष प्राप्त होता है।

वृषाकिपसूक्ते न्यूङ्खिनिनदीविप विद्येते । अतोऽत्रापि तदुमयप्राप्तौ न्यूङ्खं निरा-कृत्येतरं विधत्ते—

तासु न न्यूङ्कयेश्नी बीव नर्वेत् स हि तासां न्यूङ्कः ॥ इति ।

'तासु' नाराशंसीषु न्यूङ्कं न कुर्यात् । किंतु 'नी वीव' नर्देव विशेषेण निनरंभेव कुर्यात् । 'सः' एव निनर्दः'तासां' नाराशंसीनां न्यूङ्कस्थानीयः । तृतीयपादस्य द्वितीय-स्वरे त्रयोदशिमरोकारैस्तत्र चावसानं कृत्वा त्रयाणां त्रिमात्राणामोकाराणामुञ्चारणं न्यूङ्कः । तृतोयपादस्य प्रथमाक्षरमनुदात्तत्वेन द्वितीयाक्षरमुदात्तत्वेनोच्चारयेदिति यदस्ति, सोऽयं निनदंः ।।

१. 'तस्य (कुन्तापस्य) आदितश्चतुर्दश (कारव्यान्याः) विग्राहं निनदं शंसेत्'—इति आश्व० श्री० ८.३.८ । इह त्वित उत्तरमेव निनदं विधास्यति ।

२. 'अथ वृषाकि शंसेद् यथा होताज्याद्याञ्चतुर्थे'—इति आश्व० श्रो० ८.३.४। आज्याद्यधर्मास्तु अर्धर्चशंसनम्, विग्राहः, त्रिरम्यासः, न्यूङ्खः, निनर्दः, प्रतिगरश्चेति षट् (७.११.१-२१)। अर्धर्चशंसनातिदेशं वारियतुं तत उक्तम्—'पंक्तिशंसन्त्वह' —इति (५)।

३. द्र० इतः पूर्वम् ७२८-७३१ पृ०।

४. (i) "तृतीयेषु पादेषूदात्तमनुदात्तपरं यत् प्रथमं तिन्ननर्देत् । तदिप निदर्शनायोः दाहरिष्यामः इदं जना उपश्रुत । नराशंसस्तविष्यते । षष्टि सहस्रा नवित च कौरम आरुशमेयु दद्महो३म्"—इति"—इति आश्व० श्रौ० ८.३.९,१० । इह षकारोऽनुदात्तष्टिकार उदात्तः, अन्यदेकश्रुतिः ।

३०.६ षष्ठपश्चिकायां

उन [ऋचाओं] में न्यूङ्ख न करे । किन्तु विशेष रूप से निनर्दन मात्र करे । वही [निनर्दन) उन [ऋचाओं] का न्यूङ्खस्थानीय है ।

[विमर्श - तृतीय पाद के द्वितीय स्वर में तेरह ओकार से वहाँ वहाँ अवलान करके तीन त्रिमात्र में ओकार का उच्चारण 'न्यूङ्ख' है। तृतीय पाद के प्रथमाक्षर को अनुदात्त रूप से और द्वितीयाक्षर को उदात्त रूप से उच्चरित करना 'निनर्द' हैं]।

ऋगन्तराणि विधत्ते— रैभोः शंसति ॥ इति ।

रेमशब्दोपेता ऋचो रैम्यो 'वच्यस्वरेमवच्यस्व'-इत्याद्यास्तिस्रः । ताः शंसेत् ॥ रैभी [='रेभ' शब्दयुक्त] ऋचाओं का शंसन करता है।

ता ऋचः प्रशंसति —

रेभन्तो वै देवाश्च ऋषयश्च स्वर्गं लोकमायंस्तथैवैतद्यजमाना रेभन्त एव स्वर्गं लोकं यन्ति ॥ इति ।

'रेमन्तः' शब्दं कुर्वन्तः, कीर्ति कुर्वन्त इत्यर्थः ।।

[कीर्ति के] शब्द करते हुए ही देवों और ऋवियों ने स्वर्गलोक को प्राप्त किया। उसी प्रकार ये यजमान भी [कीर्ति के] शब्द करते हुए ही स्वर्गलोक को जाते हैं।

विग्रहादिकं विधत्ते-

ताः प्रग्राहं। शंसति, यथा वृषाकिषः, वार्षाकषं हि वृषाकषेस्तन्त्यायमेतिः, तासु न न्यू ह्वयेन्नो वीव नर्देत्, स हि तासां न्यू ह्वः ॥ इति । पूर्ववत् ॥

निनर्दशब्दवाच्यत्वान्निनर्दस्वर एव हि। द्वितीयस्वरगामित्वान्न्यूङ्खत्वमिष चेष्यताम्। न्यूङ्खात् पूर्वोऽनुदात्तोऽभृत् तत्रात्राषि समंहि तत्। इति षड्गुस्शिष्यः। १.(।) ऋ० परिशिष्टे २.२.१–३।

<sup>(</sup>ii) अत्र सुक्ते 'तस्मादूर्व्वं कुन्तापम्। तस्यादितश्चतुर्वंश विग्राहं निनर्दं शंसेत्। तृतीयेषु पादेषूदात्तमनुदात्तपरं यत् प्रथमं तं निनर्देत्' (आश्व० श्री० ८.३.७.-९) इति यो निनदंस्तृतोयपादाद्योपाद्यस्वरगतः प्रसिद्धः स एव तासां न्यूङ्खनिनर्दं-लामकर इति गृह्यताम्। नि=दीर्घश्च्छान्दसः। वि साधु, इव, निनर्देत्। स तासां न्यूङ्ख इव स्यात्।

<sup>(</sup>ii) अथर्वं २०. १२७. ४-६; ऋ० खि० ५. ९; शांखा० श्रौ० १२. १५.१; १४.४,५, । तु० वैत० ३२.१९ ।

पञ्चमाच्याये षष्टः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : १०५७

उन [रैभी ऋचाओं] का पाद-पाद के अवसान पर शंसन करता है; जैसा कि वृषा-कपि सूक्त का [पाद-पाद के अवसान पर शंसन करता है] उसी प्रकार; क्योंकि इस ऋचा के शंसन का वृषाकिप से सम्बन्ध करना चाहिए। इसीलिए 'वृषाकिप'-इस नाम के सूक्त का प्रकार विशेष प्राप्त होता है। उन [रैभी ऋचाओं] में न्यूङ्ख न करे। किन्तु विशेष रूप से निनर्दन मात्र करे। वही [निनर्दन] उन [ऋचाओं] का न्यूङ्ख स्थानीय है।

ऋगन्तराणि विधत्ते—

पारिक्षितीः शंसति ॥ इति ।

परिक्षिच्छब्दोपेताः 'राज्ञो विश्वजनीनस्य' इत्याद्याश्रवस्र ऋचः पारिक्षित्यः; तासु 'परिक्षितः क्षेममकरत्'क्षि परिक्षिच्छब्दस्य श्रुतत्वात् । ता ऋचः शंसेत् ॥ पारिक्षती भिपरिक्षित्' शब्द से युक्तो ऋचाओं का शंसन करता है ।

ताः प्रशंसति--

अग्निवें परिक्षिवग्निहींमाः प्रजाः परिक्षेत्यग्नि हीमाः प्रजा परि-क्षियन्ति ॥ इति ।

तास्वृद्ध परिक्षिच्छब्देनाग्निरेवाभिधीयते । अग्निर्होमाः सर्वाः प्रजा दाहपाकादिना परिपालयन् 'क्षेति' निवसति । प्रजाश्चेमा अग्नि परितः सेवमानाः 'क्षियन्ति' निवसन्ति । अतः कर्तरि कर्मणि वा व्युत्पत्त्याऽयमग्निः परिक्षिद्भवित ॥

[उन ऋचाओं में उक्त] 'परिक्षित्' शब्द से अग्नि ही कहे गए हैं; क्योंकि अग्नि इस सम्पूर्ण प्रजा का [दाह एवं पाक आदि से] परिपालन करते हुए निवास करती है और क्योंकि प्रजा भी इस अग्नि का चारो ओर से सेवन करते हुए ही निवास करती हैं।

वेदनं प्रशंसति -

अग्नेरेव सायुज्यं सारूपतां सलोकतामश्नुते य एवं वेद ॥ इति । सहवास-समानरूप-समानलोकत्वानि वेदिता प्राप्नोति ॥

इस प्रकार जो जानता है वह अग्नि का ही सायुज्य [= साथ-साथ वास] सारूप्य [=समानरूपता] और सालोक्य [समान लोक] प्राप्त करता है।

तासामृचां प्लुतेन पूज्यत्वं दर्शयति-

यदेव पारिक्षिती ३: ।। इति ।

वस्तुतः जो 'परिक्षित्' शब्द युक्त ऋचाएँ है वे पूज्य हैं।

प्रकारान्तरेण ताः प्रशंसति-

संवत्सरो वै परिक्षित्, संवत्सरो होमाः प्रजाः परिक्षेति; संवत्सरं होमाः प्रजाः परिक्षियन्ति । इति ।

१. अथर्वे० २०.१२७.७-१०; ऋ ० खि० ५.१०; शाङ्खा० श्रौ० १२.१७.१.१-४।

अग्निवाक्यवद् व्याख्येयम् ॥

उनमें 'परिक्षित्' शब्द से 'संवत्सर' को ही कहा गया है. वर्योकि संवत्सर उस सम्पूर्ण प्रजा का परिपालन करते हुए ही निवास करता है और वर्योकि, प्रजा भी उस संवत्सर को चारो ओर से सेवन करते हुए ही निवास करती है।

वेदनप्रशंसां प्रग्राहविधि च दशंयति—

संवत्सरस्यैव सायुज्यं सरूपतां सलोकतामक्तुते य एवं वेद; ताः प्रग्राहं शंसति, यथा वृषाकपि, वार्षाकपं हि वृषाकपेस्तन्त्यायमेति तासु न न्यूङ्खयेन्ती वीव नर्देत्, स हि तासां न्यूङ्खः ॥ इति ।

पूर्वं वद् व्याख्येयम् ॥

इस प्रकार जो जानता है वह संवत्सर का ही सायुज्य, सरूपता और समान लोकत्व प्राप्त करता है। उन [पारिक्षिती ऋचाओं] का पाद-पाद के अवसान पर शंसन करता है, जैमा कि वृषाकिप सूक्त छा [शंसन करता है] उसी प्रकार [यहां भी शंसन करता है]; क्योंकि इस ऋचा के शंसन का वृषाकिप से सम्बन्ध करना चाहिए। इसीलिए 'वृषाकिप'— इस नाम के सूक्त का प्रकार-विशेष प्राप्त होता है। उन ['पारिक्षितो' ऋचाओं] में न्यूङ्ख भी न करे। किन्तु विशेष रूप से निनदंन मात्र करे। वही [निनदंन] उन [ऋचाओं] का न्यूङ्ख स्थानीय है।

ऋगन्तराणि विधत्ते—

कारव्याः शंसति ।। इति

का ब्हाब्दोपेताः 'कारच्याः', 'इन्द्रः का हमबूधद्'-इत्याद्याक्षतस्रः शांसेत् ।।
['कारु' हाब्द से युक्त] कारव्य ['इन्द्रः कारुमबूबुधद्' आदि] ऋचाओं का शंसन
करता है।

ताः प्रशंसित--

देवा वै यित्किच कल्याणं कर्माकुर्वंस्तत् कारच्याभिरवाष्त्रुवंस्तथैवैतद् यज-माना यित्कच कल्याणं कर्म कुर्वन्ति, तत् कारच्याभिराष्नुवन्ति ॥ इति । 'कल्याणं' काम्यफलार्थं कर्मं कृतवतां कारच्यामिऋंग्मिस्तत्फलप्राप्तिभंवति ॥

[कास्य फल के लिए] देवों ने जो कुछ भी कल्याण का कार्य किया वह [सब कुछ फल उन्होंने] कारव्य ऋचाओं से ही प्राप्त किया उसी प्रकार यजमान भी जो कुछ कल्याण का कार्य करते हैं [उसके फल को वे] उन कारव्य ऋचाओं के द्वारा प्राप्त करते हैं।

विग्रहादिकं विधत्ते-

ताः प्रग्राहं शंसित, यथा वृषाकिषः, वार्षाकषं हि वृषाकपेस्तन्त्यायमेतिः, तासु न न्यूङ्खयेन्नो वीव नर्देत्, स हि तासां न्यूङ्घः ॥ इति ।

१. ऋ० परि० २.४.१-४।

Digitized by Madhuban Trust, Delhi

पञ्चमाच्याये वष्टः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् ः १०५९

पूर्वंवद् व्याख्येयम् ।।

उन [कारव्य] ऋचाओं का शंसन पाद-पाद के अवसान पर करता है, जैसा कि वृषाकिष सुक्त का शंसन करता है वैसा ही; क्योंकि उन ऋचाओं के शंसन का वृषाकिष से सम्बन्ध करना चाहिए [इसीलिए 'वृषाकिष' इस नाम के सुक्त का प्रकार प्राप्त होता है। उन [कारव्य ऋचाओं] में न्यू ह्व न करे। किन्तु विशेष रूप से निनर्वन मात्र करे। वही [निनर्वन] उन [ऋचाओं] का न्यू ह्व स्थानीय है।

ऋगन्तराणि विषत्ते—

दिशांक्लप्रीः शंसतिः; दिश एव तत्कल्पयति ॥ इति ।

'यः सभेयो विदथ्यः' इत्याद्या ऋचः दिशांक्लृष्ठीः शंसेत् । प्राच्यादिदिग्वत्पन्ध-संख्योपेतत्वात् । 'ते देवाः प्रागकत्पयन्निति' क्लृपिधातुश्रवणाच्च दिशांक्लृष्ठित्वम् । तच्छंसनेन दिश एव 'कल्पयति' स्वप्रयोजनक्षमाः करोति ।।

[यः सभेयो' आदि ऋचा का, जो प्राची आदि पाँच विशाओं के समान पाँच संख्या से युक्त है; और 'ते देवाः प्रागकल्पयन्' आदि ऋचा का, जो क्लूप् बातु से युक्त है, उन] 'विशांक्लृप्ती' नामक ऋचाओं का शंसन करता है। इस प्रकार उस [शंसन] से वह विशाओं को ही स्वप्रयोजन समर्थं बनाता है।

तासामृचां संख्यां दर्शयति--

ताः पद्ध शंसितः; पद्ध वा इमा दिशक्चतस्रस्तिरश्च्य एकोध्वी।। इति। दिशांक्लृश्चिसंज्ञकास्ता ऋचः पश्च शंसेत् अर्थमा उपलम्येत्याद्याः। दिशः पश्च-संख्याका एव। ऐन्द्री, यामी, वारुणी, सौमी, चेत्येवं 'तिरश्च्यः' तिर्यगवस्थिता दिश्रथतस्थः, उद्विं चैका। इत्थं पश्चसंख्योपपद्यते।।

उन पाँच [दिशांक्ल्मो संज्ञक] ऋचाओं का शंसन करता है; क्योंकि ये दिशाएँ भी पाँच ही हैं, अर्थात् तिरछे रूप से अवस्थित [इन्द्र सम्बन्धी, यम सम्बन्धी, वरण सम्बन्धी और सोम सम्बन्धी] चार दिशाएँ होती हैं और एक ऊपर की विशा [लेकर कुल पाँच दिशाएँ हैं]।

न्यूङ्खिनिनदौं निषेधति —

तासु न न्यू ह्वियेन्नैबैव च निनर्देन्नेदिमा दिशो न्यू ह्वियानित ।। इति । 'तासु' दिशां क्लि छिषु न्यू ह्विं न कुर्यात् । तथा निनर्दमिष नैव कुर्यात् । 'एव' 'चेति' पदद्वयं विषययोः समुच्चयार्थम् । न्यू ह्विव जंने कोऽभिप्रायः ? सोऽभिधीयते—इमा दिशो 'नेत् न्यू ह्वियानि' नैव चालयानि'इति' अनेनाभिप्रायेण । न्यू ह्विनिनदैयोर[न]-भिधानादेव वर्जनसिद्धौ निषेधो नित्यानुवादः । पूर्वमन्त्रदृष्टान्तेन शङ्कितयोनिषेधार्थो वा ॥

१. 'चतुर्दश्याम् (कारव्यचतुर्ध्याम्) एकेन द्वाभ्यां च विग्रहः'—-इति आस्व० श्री॰
८.३.१२।
२. ऋ० परि० २.५.१-५।

उन ऋचाओं में न्यूङ्क नहीं करना चाहिए और उनमें न तो निनर्दन ही करे, जिससे कि ये दिशाएँ चलायमान न होवें।

शंसने विशेषं दशंयति—

ता अर्धर्चशः शंसति, प्रतिष्ठाया एव ॥ इति ।

पूर्वासामृचां पादे पादेऽवसाय शंसनमुक्तम् । तास्तु दिशांवलृशीरधंचेंऽद्वंचेंऽवसायं शंसेत् । अर्धचंस्य प्रत्यचं द्वित्वात्तच्छंसनं प्रतिष्ठाये संपद्यते ।।

पूर्व ऋचाओं के समान पाद-पाद के अवसान पर शंसन न करके उन [विशांक्लृसी] ऋचाओं का अर्धचं के अवसान पर शंसन करता है। यह शंसन [प्रतिऋचा में अर्धचं के द्वित्व होने से] प्रतिष्ठा के लिए ही होता है।

ऋगन्तराणि विधत्ते—

जनकल्पाः शंसति, प्रजा वै जनकल्पा, दिश एव तत्कल्पयित्वा तासु प्रजाः प्रतिष्ठापयति ॥ इति ।

'योऽनाक्ताक्षः' इत्याद्याः षड्ऋचो जनकल्पामिधाः<sup>३</sup> शंसेत् । अनाक्ताक्ष इत्यादिना पुरुषविशेषानुपन्यस्यते<sup>3</sup> । ताः कल्पेषु<sup>४</sup> कल्पशब्दामिधानादेव 'जनकल्पाः', तासां प्रजारूपत्वात् । पूर्वोक्तदिग्रूपामिऋंग्मिदिशः संपाद्य 'तासु' दिक्षु प्रजाः प्रतिष्ठापयित ॥

['योऽनाक्ताक्षः' आबि] जनकल्प नामक ऋचाओं का शंसन करता है। [उन जनकल्प नामक ऋचाओं में उक्त] 'जनकल्प' प्रजा ही है। इस प्रकार [पूर्वोक्त बिक् रूपी ऋचाओं से विशाओं का हो सम्पादन करके वह] उन [विशाओं] में प्रजाओं को प्रतिष्टित करता है।

पूर्वंवन्न्यूह्वनिनर्दनिषेधमधंर्चेऽत्रसानं च दशंयति-

तासु न न्यूङ्खयेन्नैवैव च निनर्देन्नैदिमाः प्रजा न्यूङ्खयानीतिः ता अर्ध-चंशः शंसति, प्रतिष्ठाया एव ॥ इति ।

उनमें न्यूह्व नहीं करना चाहिए और न तो निनर्दन ही करे, जिससे कि ये दिशाएँ चलायमान न होवें। उनका अर्धर्च के अवसान पर शंसन करता है, जो प्रतिष्ठा के लिए ही होता है।

ऋगन्तराणि विधत्ते --

इन्द्रगाथाः शंसतीन्द्रगाथाभिर्वे देवा असुरानभिगायाथैनानत्यायंस्तथैवैतद् यजमाना इन्द्रगाथाभिरेवाप्रियं भ्रातृब्यमभिगायाथैनमतियन्ति ॥ इति ।

१. सूत्र्यते हि-'शेषोऽर्धर्चशः'-इति आश्व० श्रौ० ८.३.१३।

२. ऋ० परि० २,६.१-६।

३.४. जनकल्पामिधासु ऋक्षु द्रष्टव्यम् ।

पञ्चमाध्याये सप्तमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : १०६१

'यदिन्द्रादो दाशराज्ञे' इत्याद्याः पञ्चचं इन्द्रगाथामिषाः शंसेत् । इन्द्रो गाथ्यते कथ्यते यास्वृक्षु ताः 'इन्द्रगाथाः'। ताभिर्देवा असुरानभिगाय योद्धुमाभिमुक्ष्येन प्राप्य युद्धेनैनान् 'अत्यायन्' अतिक्रान्तवन्तः, जयं प्राप्ता इत्यर्थः। देववद् यजमाना अप्येता- भिर्वेरिणं जयन्ति ॥

[जिन ऋचाओं में 'इन्द्र' कहे गए हैं उन 'यदिन्द्रादो दाशराज़े' आदि पाँच ऋचाओं से युक्त] इन्द्रगाथा नामक ऋचाओं का शंसन करता है। वस्तुतः इन्द्रगाथा नामक ऋचाओं के द्वारा ही देवों ने असुरों को युद्ध के लिए अभिमुख पाकर इनका अतिक्रमण कर दिया अर्थात् उन पर विजय प्राप्त की। उसी प्रकार ये यजभान भी इन्द्रगाथा नामक ऋचाओं से ही अप्रिय शत्रु को युद्धार्थ अभिमुख पाकर इनका अतिक्रमण कर देते हैं।

पूर्वंवदर्धचेंऽवसानं विधत्ते-

ता अर्धर्चशः शंसति, प्रतिशया एव ॥ ३२ ॥ इति ।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयत्राह्मणमाष्ये षष्ठ-पश्चिकायां पश्चमाघ्याये (त्रिशाघ्याये) षष्ठः खण्डः ।। ६ ।। (३२) [११९]

उन [इन्द्रगाथा नामक] ऋचाओं का अर्धर्च के अनुसान पर शंसन करता है; जो प्रतिष्टा के लिये ही होता है।

॥ इस प्रकार तीसवें (पाँचवें) अध्याय के छठवें खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ॥ ६ ॥

### अथ सप्तमः खण्डः

कुन्तापनामकं त्रिशहचं सूक्तं विधायतश्रिलापनामकं सप्ततिसंख्याकं पदसमूहं विधत्ते—

ऐतराप्रलापं शंसति ॥ इति ।

ऐतशाख्येन मुनिना दृष्टः 'ऐतशः' । अनन्वितानामर्थानां वचसां संलापः 'प्रलापः' । तं ब्राह्मणाच्छंसी शंसेत् ।।

vi.३३ [xxx.७] [ब्राह्मणाच्छंसी] ऐतशप्रलाप [नामक सत्ताइस पद समह] का शंसन करता है।

१. ऋ० परि २.७.१-५।

२. (।) 'एता अश्वा आप्लवन्त इति सप्ततिपदानि'-इत्यादीनि आश्व० श्रौ० ८.३.१४-१७। 'सप्ततिपदं शाखान्तरे क्विचत् षट्सप्ततिपदानि सन्तीति प्रदर्शनार्थम्' इति तद्वृत्ती नारायणः। (ii) तु० अथवं० २०.१२९.१।

१०६२ : ऐतरेयब्राह्मणम्

तमैतशप्रलापं स्तोतुमाख्यायिकामाह—

ऐतशो ह वै मुनिरग्नेरायुर्ददर्श यज्ञस्यायातयाममिति हैक आहुः; सोऽज्ञवीत् पुत्रान्—पुत्रका अग्नेरायुरदर्श, तदभिलिष्यामि, यत्किच वदामि, तन्मे मा परिगातेति, स प्रत्यपद्यतैता अश्वा आप्लवन्ते, प्रतीपं प्रातिसत्वन-मिति ॥ इति ।

ऐत्रश्नामकः कश्चिन्मुनिः 'अग्नेरायुः' इत्येतन्नामकं मन्त्रकाण्डं ददर्श । पूर्ववदंगेः प्रियत्वात्तस्य काण्डस्याग्नेरायुरिति नाम संपन्नम् । 'एके' याज्ञिका 'यज्ञस्यायात्याममिति' तस्य मन्त्रकाण्डस्य नामधेयमाहुः । पुनः पुनः पठितैः सार्थकीर्मन्त्रजातैरलसो यज्ञो गतसारोऽभूत् । तस्य यज्ञस्याऽऽलस्यपरिहारेण सारोत्पादनादसंबन्धप्रलापरूपस्य मन्त्रकाण्डस्य 'अयात्याममिति' नाम संपन्नम् । 'सः' मुनिरैत्शः स्वकीयान् 'पुत्रान्' प्रत्येवमब्रबीत्,— हे 'पुत्रकः' कुत्सिताः पुत्राः अहमग्नेरायुर्तियेतन्नामकं मन्त्रकाण्डं दृष्टवानिहम् । तदहं मवतामग्रेऽभिलिष्यामि । तिस्मन् संगतार्थंस्य कस्यप्यमावाद् य्यात्किचिद् वाङ्मात्रं वदामि । 'तत्' मे वचनं यूयं 'मा परिगाता' अस्य वचनस्य निन्दां मा कुरुत । एवं पुत्रान् मन्त्र- यित्वा 'सः' मुनिः 'प्रत्यपद्यत' प्रलापं प्रारब्धवान् । सष्ठतिसंख्याकपदसमूहरूपे तिस्मन् 'एता अश्वा आप्लवन्ते' इति प्रथमं पदम् । 'प्रतीपं प्रातिसत्वनिमिति' द्वितीयं पदम् । 'इति' शब्दः प्रदर्शनार्थः, इत्यादिकं सप्रतिपदसमूहमुक्तवान्' ।।

ऐतरा नामक किसी महर्षि ने 'अग्नेरायुः' [नामक मन्त्रकाण्ड] का दर्शन किया [पहले की तरह अग्नि का प्रिय होने से उस काण्ड का नाम 'अग्नेरायुः' हुआ]। कुछ याकिक उस [मन्त्रकाण्ड] का नाम 'यज्ञस्यायातयामम्' कहते हैं [पुनः पुनः पठित सार्थक-मन्त्रसमूहों से अलस यज्ञ गतसार हो गया। उस यज्ञ की अलसता को हटाने के कारण और उसमें सार उत्पन्न करने के कारण असम्बद्ध-प्रलाप रूप यन्त्रकाण्ड का नाम 'अयातयाम' हुआ]। उन [ऐतरा मृनि] ने अपने पुत्रों से इस प्रकार कहा हे पुत्रो! मैंने 'अग्नेरायुः' [नामक मन्त्रकाण्ड] का दर्शन किया। उसका मैं आप लोगों के सामने प्रलाप करुँगा। [उसमें किसी भी संगत अर्थ के न होने से] जो कुछ भी मैं कहता हूँ; उन [मेरे वचनों] की तुम लोग निन्दा न करना। [इस प्रकार पुत्रों को आदेश देकर] उन [मृनि] ने प्रलाप प्रारम्भ किया। [सत्ताइस पद समूह रूप उन मन्त्रों में] 'एता अथा आप्लबन्ते' प्रथम पदसमूह है और 'प्रतीपं प्रतिसत्वनम्' द्वितीय पदसमूह है।

अभिलापो यथेष्टोक्तिः कन् पुत्रादनुकम्पने ।
 'ऋह्योऽङि गुणो'ऽदर्शं परिगातिस्तु निन्दने ।। इति षड्गुष्ठशिष्यः ।

२. सूत्र्यते हि—'एता अश्वा आप्लवन्त इति सप्तर्ति पदानि'—इति आश्व० श्री० ८.३.१४।

पञ्चमाध्याये सप्तमः खण्डः

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : १०६३

तदीयपुत्रवृत्तान्तं दर्शयति--

तस्याभ्यग्निरैतशायन एत्याकालेऽभिहाय युखमप्यगृह्णाददृपन्नः पितेति ॥ इति ।

तस्य मुखमित्यन्वयः । ऐतशस्य पुत्र 'ऐतशायनः' । स च 'अभ्यग्निः' इत्येतन्नामकः । एतादृशं 'एत्य' प्रलप्नतं पितरं दृष्ट्वा सहसा समेत्य, तदानीम् 'अकाले' प्रलापसमाप्ति-कालामावेऽपि 'अमिहाय' आमिमुख्येनोत्थाय तस्य पितुर्मुखमिप, 'अगृह्णाद्' हस्तेनाऽऽच्छा-दितवान् । केनाभिप्रायेणेति ? सोऽभिधीयते—'नः' अस्माकं पिता तदानीम् 'अदृपद्' दपं प्राप्तः, उन्मत्त इत्यिमिप्रायेण ॥

ऐतज्ञ के पुत्र अभ्यग्नि ने [इस प्रकार से प्रलाप करते हुए अपने पिता को देखकर प्रलाप समाप्त न होने के पहले ही] असमय में ही सम्मुख उठकर उन [िपता] के मुख को हाथ से यह सोंचकर बन्द कर दिया कि 'मेरे पिता पागल हो गए हैं।'

अथ मुनेर्वृत्तान्तमाह-

तं होवाचापेह्यलसोऽभूर्यो मे वाचमवधीः शतायुं गामकरिष्यं, सहस्रायुं पुरुषं, पापिष्टां ते प्रजां करोमि, यो मेत्थमसक्था इति ॥ इति ।

'तम्' अभ्यग्निनामकं पुत्रं मुखपिधाने प्रवृत्तं पिता एवं 'तम्' उवाच । हे पुत्र स्वम् 'अपेहिं' अस्माहेशादपागच्छ, अलसोऽभूः मद्दाक्यं श्रोतुमालस्ययुक्तस्त्वमभूः । यस्त्वं मे मदीयां वाचम् 'अवधीः' मुखपिधानेन विनाशितवानिस । अहमुन्मत्त इति तव बुद्धः, न त्वहमुन्मत्तः, किंतु मन्त्रकाण्डमोदृशम् । सामध्यं तु मदीयं श्रृण्—अल्पायुष्यं गां 'शतायुं' शतसंवत्सरायुष्कम् 'अकरिष्यं' कतुं शक्नोमि । तथा शतायुं पुष्पं 'सहस्रायुं' सहस्रसंवत्सरायुष्कं कर्तुं शक्नोमि । अतो मामवजानतस्ते 'प्रजां' पुत्रादिरूपां 'पापिष्ठाम्' अतिशयेन दारिद्रचादिहेतुयुक्तां करोमि । यस्त्वं मामित्थम् 'असक्याः' अमिभृतवानिस । तस्मात्तव शापो युक्त इत्येवं पितोवाच ॥

तव उस [अभ्यान] से पिता ने इस प्रकार कहा—हे पुत्र, तुम इस स्थान से चले जाओ। मेरे वाक्यों को सुनने में तुमने आलस्य किया है। जो तुमने मेरी वाणी को [मुख बन्द करके] रोक दिया है [तुम यह सोंचते हो कि मैं उन्मत्त हूँ किन्तु मन्द्रकाण्ड ही इस प्रकार है। अतः मेरी सामर्थ्य सुनो]—अल्पायु गाय को मैं शतायु कर सकता हूँ और शतायु पुरुष को सहस्र वर्ष की आयु वाला बना सकता हूँ। [अतः मुझे न जानने वाले] तुम्हारी पुत्रादि रूप प्रजा को मैं [दारिद्रच रूप से] अत्यन्त पायी बनाता हूँ, व्योंकि तुमने मुझे इस प्रकार अत्यन्त अभिभूत किया है।

लुङ चेति वधादेशोऽतो लोप इट ईट् सिपः।
 गां तु क्याँ शतायुं सलोपश्छान्दस एव च ॥ इति षड्गुरुशिष्यः।

१०६४ : ऐतरेयबाह्मणम्

पितुः शापं लोकप्रसिद्धचा द्रढयति—

तस्मादाहुरभ्यग्नय ऐतज्ञायना और्वाणां पापिष्ठा इति ।। इति ।

यस्मात्पित्रा शापो दत्तः 'तस्मात्' कारणात्तद्वृत्तान्तामिज्ञा जना एवमाहुः। 'और्वाणाम्' और्वोगोत्रोत्पन्नानां पुरुषाणां मध्ये 'ऐतशायनाः' ऐतशस्य मुनेः संबन्धिनः 'अभ्यग्नयः' अभ्यग्निप्रमुखाः पुरुषाः 'पापिष्ठाः' अत्यन्तपापयुक्ता हित ॥

[क्योंकि पिता ने शाप दिया] इसलिए इस वृत्तान्त को जानने वाले इस प्रकार कहते हैं—'और्व गोत्र में उत्पन्न पुरुषों के मध्य ऐतश मुनि के सम्बन्धी अभ्यग्नि प्रमुख पुरुष अत्यन्त पाप युक्त होते हैं।'

ऐतराप्रलापस्य बाहुल्यं विधत्ते-

तं हैके भूयांसं शंसन्ति ॥ इति ।

'तम्' ऐतराप्रलापमिमज्ञाः केचिद्याज्ञिकाः अतिरायेन बहुलं शंसन्ति । तथा च आरवलायन आह—'सप्तति पदान्यद्यादश वा'<sup>२</sup> इति ॥

उस ['ऐतश-प्रलाप'] का कुछ याज्ञिक बहुत शंसन करते हैं। तत्र कंचिन्नियमं विधत्ते—

स न निषेधेद् यावत्कामं शंसेत्येव बूयादायुर्वा ऐतशप्रलापः ॥ इति ।

'सः' यजमान औत्सुक्येनैतशप्रलापं शंसन्तं ब्राह्मणाच्छंसिनं 'न निषेधेत्' मा भूदयं प्रलाप इति निषेधं न कुर्यात्, किंतु 'यावत्कामं' तदीयेच्छानुसारेण 'शंस' 'इत्येव' ब्रूयात्। अयमैतशप्रलापः, आयुःस्वरूपः, तस्मादत्र प्रवर्तमानस्य निषेधनं न युक्तम् ॥

[उत्सुकता से ऐतशप्रलाप करने वाले ब्राह्मणाच्छंसी को] वह [यजमान] न रोके किन्तु उसे यह कहना चाहिए कि 'जितनी इच्छा हो शंसन करो।' यह 'ऐतश-प्रलाप' आयु स्वरूप है। [अतः निषेध करना युक्तियुक्त नहीं है]।

वेदनं प्रशंसति— आयुरेव तद् यजसानस्य प्रतारयति य एवं वेद ॥ इति ।

तत्र सष्ठतिपक्षस्य श्रद्धेयत्वं ब्रवीति हि 'तं म्यूयात्' इति । भूयांसं सष्ठति-पदयुक्तं तमैतराप्रलापम्, शंसिरन्तर्णीतण्यर्थः । स=यष्टा । यावत्कामं=यथेच्छम् । अन्तादेव द्रुतम् । इति षड्गुरुशिष्यः ।

१. 'तस्मादैतशायना आजानेय्याः सन्तो भृगूणां पापिष्ठा'- इति शाङ्का० ता० ३०.५।

२. आश्व० श्रौ० ८.३.१४, १५।

अथैतराप्रलापेऽत्र ही पक्षी शंसने श्रुती ।
 पदानि सप्ति वान्ताच्छंसेद् वाष्टा (पदं ?) दशत्विति ।।

Digitized by Madhuban Trust, Delhi **श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : १०**६५

पञ्चमाध्याये सप्तमः खण्डः ]

जो इस प्रकार जानता है वह उससे उस यजमान की आयु को ही बढ़ाता है।

प्लुतेन पूज्यत्वं दर्शयति—

यदेवैतशप्रलापारः ।। इति ।

[इसलिए] जो यह 'ऐतशप्रलाप' है वह अत्यन्त पूज्य है।

प्रकारान्तरेण प्रशंसति-

छन्दसां हैष रसो यदैतशप्रलापश्छन्दःस्वेव तद्रसं दधाति ॥ इति ।

योऽयमैतराप्रलापः, स एष 'च्छन्दसां' वेदानां मध्ये 'रसः' सारः । अत एतच्छंसनेन 'च्छन्दःस्' वेदेष्वेव रसमवस्थापयित ॥

जो यह ऐतराप्रलाप है वह वेदों का सार है। अतः इसके रांसन से वेदों में ही वह रस को स्थापित करता है।

वेदनं प्रशंसति -

सरसैर्हास्य च्छन्दोभिरिष्टं भवति, सरसैर्ह्छन्दोभिर्यज्ञं तनुते य एवं वेद ॥ इति ।

पूर्ववद् व्याख्येयम् ॥

जो इस प्रकार जानता है उसका यज्ञ रसयुक्त छन्दों से इष्ट होता है और रसयुक्त छन्दों से यज्ञ का विस्तार होता है।

पुनरपि प्लुतेन पुज्यत्वं दर्शयति — यद्वेवैतशप्रलापा३ः ॥ इति ।

उ अपि चेत्यर्थः ॥

[इसलिए] जो यह 'ऐतराप्रलाप' है वह अत्यन्त पूज्य है।

प्रकारान्तरेण प्रशंसति ---

अयातयामा वा अक्षितिरैतशप्रलापोऽयातयामा मे यज्ञेऽसदक्षितिर्मे यज्ञेऽसदिति ॥ इति ।

योऽयमेतशप्रलापः, सः 'यातयामः' । 'यातयामत्वम्' असारत्वं, तद्वेपरीत्यात् 'अयात-यामः' सारयुक्त इत्यर्थः । अत एव 'अक्षितिः' अक्षय्यफलहेतुः । तस्मान्मे यज्ञे प्रयोगोऽयम् 'अयातयामोऽसत्' सरसोऽस्तु । तथा 'मे यज्ञे' प्रयोगोऽयम् 'अक्षितिः' 'असत्' अक्षय्यफल-हेतुत्वमिप्रेत्य शंसेत् ॥

जो यह ऐतराप्रलाप है वह गतसार नहीं हैं अर्थात् सारयुक्त है। अतः यह अक्षय्य फल का हेतु है। इसलिए वह इस अभिप्राय से शंसन करे कि—'बेरे यज्ञ में यह प्रयोग

सारयुक्त होवे, तथा मेरे यज्ञ में यह प्रयोग अक्षय्य फल का हेतु होवे।

तत्रैकस्मिन् पदेऽवसानं विधत्ते — तं वा एतमैतशप्रलापं शंसति, पदावग्राहं यथा निविदम् ॥ इति । १०६६ : ऐतरेयब्राह्मणम् Digitized by Madhuban Trust, Delhi

पदे पदेऽवगृह्य यथा निविदं शंसति, तथैवैतशप्रलापं पदे पदेऽवगृह्यावगृह्य शंसेत् ॥ उस [असङ्कत] इस ऐतशप्रलाप का पद-पद के अवसान पर निविद के ही समान शंसन करता है।

अन्ते प्रणवं विधत्ते---

तस्योत्तमेन पदेन प्रणौति, यथा निविदः ॥ इति ।

निविदः पदानां शंसने चरमे पदे यथा प्रणवं करोति, तद्वदत्राप्युत्तमे पदे प्रणवं क्यांत् ॥

जैसे निविद् िके पदों के शंसन | में अिन्तम पद में प्रणव रखते हैं | वैसे ही उस [ऐतशप्रलाप] के अन्तिम पद में प्रणव [ = ओ३म्] का उच्चारण करते हैं।

ऐत्रशप्रलापं विधाय प्रविह्निकाख्या ऋची विधत्ते—

प्रविह्नकाः शंसितः; प्रविह्नकाभिवें देवा असुरान प्रवह्नचाथैनानत्यायं-स्तथैवैतद् यजमानाः प्रवह्लिकाभिरेवाप्रियं भ्रातुव्यं प्रवह्लचार्यन-मितयन्ति ॥ इति ।

'विततौ किरणौ द्वौ'-इत्याद्याः षडन्ष्ट्रमः प्रविह्नकाख्याः । पूरा किलैतामिऋँगिन-दंवा असुरान् प्रवह्लच अमनस्कं प्रियम्बत्वा ततस्तानस्रानितक्रम्यागच्छन्। प्रवह्लनं निहूंदयं सान्त्ववचनिमत्युक्तवान् । अमनःपूर्वंकेण प्रियवचनेन विरोधिनोऽस्रान् वञ्चियत्वा तदीयदेशमतिक्रम्य गतवन्त इत्यर्थः । देवह्थान्तेन यजमानानामपि तथैव भवति ।।

['विततौ किरणौ द्वौ'<sup>3</sup> आदि] प्रवह्लिका नामक [छः अनुष्टुप्] ऋचाओं का शंसन करता है। पहले इन प्रविद्वाका ऋचाओं से देवों ने अन्यमनस्क होकर किन्तु प्रियवचन कहकर उन [असुरों] का अतिक्रमण कर दिया अर्थात् बिना मन से प्रिय वचन कहकर विरोधी असुरों को घोखा देकर उनके प्रदेश में चले गए]। उसी प्रकार ये यजमान भी इन प्रविह्मका नामक ऋचाओं के द्वारा अप्रियं शत्रु को प्रविद्यित करके इनका अति क्रमण कर देते हैं।

तास्वक्षवधंर्चेऽवसानं विधत्ते --ता अर्धर्चशः शंसति, प्रतिष्ठाया एव ॥ इति । अधँर्चयोद्धित्वात् पादद्वयसाम्येन प्रतिष्ठात्वम् ॥

उनका शंसन अर्धर्च के अवसान पर करता है जो [अर्धर्च के द्वित्व होने से बो पादों को समानता के कारण] प्रतिष्ठा के लिए ही होता है।

ऋ० परि० २.९.१-६ । (अथवं ० २०.१३३.१-६) ।

२. द्र० आश्व० श्रो० ८.३.१८।

<sup>&#</sup>x27;विततो किरणाविति प्रविह्निके'ति ह्यर्षानुक्रमणी।

Digitized by Madhuban Trust, Delhi

पञ्चमाध्याये सप्तमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसिहतम् : १०६७

शाखान्तरगताः प्रवह्लिकाख्या ऋचो विधाय तथैव शाखान्तरगता आजिज्ञासेन्या ऋचो विधत्ते—

आजिज्ञासेन्याः शंसत्याजिज्ञासेन्याभिर्वे देवा असुरानाज्ञायाथैनानत्यायं-स्तथैवैतद् यजमाना आजिज्ञासेन्याभिरेवाप्रियं भ्रातृब्यमाज्ञायाथैनमित-यन्तिः, ता अर्धर्चशः शंसति, प्रतिष्ठाया एव ॥ इति ।

आकारोऽत्र अवशब्दार्थे वर्तते । आज्ञातुमवज्ञातुमिच्छा 'आजिज्ञासा', तामर्हन्तीति तत्साधनीभूता ऋचः 'आजिज्ञासेन्याः' । आज्ञायासुराणामवज्ञां कृत्वेत्यर्थः । अन्यत्पूर्वेवद् व्याख्येयम् । 'इहेत्य प्रागपागुदग्' इति शाखान्तरपठिताश्रतस्र ऋच आजिज्ञासेन्याः ।।

['इहेत्य प्रागपागुदग्' आदि शाखान्तर पठित चार] आजिक्कासेन्य नामक (असुरों की अवज्ञा करने की साधन भूत) ऋचाओं का शंसन करता है। पहले इन आजिज्ञासेन्य ऋचाओं से देवों ने असुरों की अवज्ञा करके उनका अतिक्रमण कर दिया। उसी प्रकार ये यजमान भी इन आजिज्ञासेन्य नामक ऋचाओं से अप्रिय शत्रु की अवज्ञा करके उनका अतिक्रमण कर देते हैं। उनका शंसन अर्धर्च के अवसान पर करता है, जो प्रतिष्टा के लिए ही होता है।

तासां शंसनं विधाय प्रतिराधास्यस्य मन्त्रस्य शंसनं विधत्ते—
प्रतिराधं शंसितः; प्रतिराधेन वै देवा असुरान् प्रतिराध्यायैनानत्यायंस्तथैवैतद् यजभानाः प्रतिराधेनैवाप्रियं भ्रातृव्यं प्रतिराध्यायैनमितयन्ति ॥ इति ।

सूत्रे 'भुगित्यभिगत इति त्रीणि पदानि'इत्यादिना यो मन्त्र उक्तः, सोऽयं प्रित-राधः । विरोधिनां राधं समृद्धि प्रतिवध्नातीति प्रतिराधत्वम् । 'असुरान् प्रतिराध्य' तदीयां समृद्धि प्रतिवध्येत्यर्थः ॥

प्रतिराध नामक [विरोधियों की समृद्धि में बाधक] मन्त्रों का शंसन करता है। प्रति-राध मन्त्रों के द्वारा ही देवों ने असुरों की समृद्धि को रोक कर उनका अतिक्रमण कर दिया। उसी प्रकार ये यजमान भी इन प्रतिराध मन्त्रों से अप्रिय शत्रु की समृद्धि को अवरुद्ध करके उनका अतिक्रमण कर देते हैं।

१. ऋ० परि० २. १०.१-४। (अथर्व० २०. १३४,१-४)।

२. आश्व० श्रौ० ८. ३. २२।

३. ऋ० परि० २. ११. १।

४. यथापिठतिमिति शेषः । सूत्र्यते हि—भुगित्यिमगत इति त्रीणि पदानि सर्वाणि यथा निशान्तम्,—इति । पदत्रयं भुगित्यादि प्रतिराधाख्यमुच्यते । प्रतिराधा=अभिभवः । इति षडगृशिष्यः ।

प्रतिराधाख्यं शाखान्तरगतं मन्त्रं विधाय, अतिवादाख्यं शाखान्तरगतमेव मन्त्रं विधत्ते—

अतिवादं शंसत्यितवादेन वै देवा असुरानत्युद्याथैनानत्यायंस्तथैवेद् यजमाना अतिवादेनैवाप्रियं भ्रातृन्यमत्युद्याथैनमतियन्तिः, तमर्धर्चशः शंसित, प्रतिष्ठाया एव ॥ ३३ ॥ इति ।

'वीमे देवा अक्रंसत'—इत्याद्यनुष्टुप्शाखान्तरपठिताऽतिवाद इत्युच्यते । विरोधिनां सत्कारमितलङ्घ्याधिक्षेपरूपो वादः 'अतिवादः'। तत्सामर्थ्यंसाधनत्वादृगप्यतिवाद इत्युच्यते । 'अत्युद्य' अतिक्रम्योक्तवाऽक्षिप्येत्यर्थः । अन्यत्पू वैवद् व्याख्येयस्<sup>४</sup> ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यं विरचिते माधवीये 'वेदार्यं प्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये षष्ठ-पश्चिकायां पश्चमाघ्याये (त्रिशाष्ट्याये) सप्तमः खण्डः ।। ७ ।। (३३) [१२०]

अतिवाद संतक [शाखान्तर पिठत 'वीमें देवा' आदि] मन्त्रों का शंसन।करता है। अतिवाद [=िवरोधियों के सत्कार का अतिलङ्घन कर उन्हें अपशब्द कहने वाले] मन्त्रों के द्वारा देवों ने असुरों को खरी-खोटी सुनाकर उनका अतिक्रमण कर दिया। उसी प्रकार ये यजमान भी इन अतिवाद संज्ञक मन्त्रों से अप्रिय शत्रु को खरी-खोटी सुनाकर उनका अतिक्रमण कर देते हैं। उनका अर्धर्च के अवसान पर शंसन करता है, जो प्रतिष्ठा के लिए ही होता है।

।। इस प्रकार तीसवें (पाँचवें) अध्याय के सातवें खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।। ७ ।।

## अथ अष्टम. खण्डः

अथ देवनीथारूयं सप्तदशानां पदानां समूहं विधत्ते— देवनीथं शंसति ॥ इति ।

सूत्रकारेण 'आदित्या ह जरितङ्किरोम्यो दक्षिणामनयन्निति सप्तदश पदानीति' योऽयं पदसमूहोऽभिहितः, सः 'देवनीथः', देवलोकनयनहेतुत्वात् ॥

१.२. शाखान्तरगतमन्त्रस्य विधाने तत्स्वरूपज्ञानायैतद्ब्राह्मणे एव तत्पाठस्याप्यौचित्यम्, तथा पठचते चेह सर्वंत्रैव । हश्यते चानयोः पाठः परिशिष्टग्रन्थे ृंकुन्तापाच्याये । आश्वलायनेनापि नायं प्रपठच विहितः, प्रत्युत प्रतीकग्रहण एव कृतः (आश्वल श्रौल ८. ३. २२, २३) । तदिमौ मन्त्रौ न शाखान्तरीयावित्यस्माकम् अभिप्रायः ।

३. ऋ० परि० २. १२. १।

८. 'वीमे देवा अक्रंसतेत्यनुष्टुप्'—इति आइव० श्रौ० ८. ३. २३, २४।

५. आश्व० श्रौ० ८.३.२५ । ६. ऋ० परि० २.१३.१-१७ ।

Digitized by Madhuban Trust, Delhi

पद्ममाध्याये अष्टमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसिहतम् : १०६९

vi.३४[xxx.८] देवनीय नामक [देवलोक को जाने में सहायक 'आदित्या ह जिर-तर्राङ्गरोभ्यः' आदि शाखान्तर पठित सत्ताइस पदों के समूह रूप] मन्त्रों का शंसन करता है।

तं प्रशंसितुमास्यायिकामाह—

आदित्याश्च ह वा अङ्गिरसश्च स्वर्गे लोकेऽस्पर्धन्त,—वयं पूर्व एष्यामो वयमिति; ते हाङ्गिरसः पूर्वे श्वः सुत्यां स्वर्गस्य लोकस्य ददृशुस्तेऽिंग्त प्रजिच्युरङ्गिरसां वा एकोऽिंगः परे ह्यादित्येश्यः श्वः सुत्यां स्वर्गस्य लोकस्य प्रबूहीति; ते हाऽऽदित्या अग्निमेव दृष्ट्वा सद्यः सुत्यां स्वर्गस्य लोकस्य प्रबूहितानेत्याबवीच्छ्वः सुत्यां वः स्वर्गस्य लोकस्य प्रबूम इति; ते होचुरथ वयं तुभ्यं सद्यःसुत्यां स्वर्गस्य लोकस्य प्रबूमस्त्वयैव वयं होत्रा स्वर्गं लोकमेष्याम इति; स तथेत्युक्त्वा प्रत्युक्तः पुनराजगाम ॥ इति ।

आदितेः पूत्रा 'आदित्याः' देवाः, 'अङ्गिरसः' महर्षयः । ते द्विविधाः स्वर्गे लोके सति परस्परमस्पर्धन्त । तत्राऽऽदित्या एवमुक्तवन्तः, —वयमेव 'पूर्वे' प्रथमं प्रवृत्ताः सोमयागमनुष्ठाय स्वर्गमेष्याम इति । तथाऽङ्गिरसोऽपि वयमेव 'पूर्वे' प्रथमं प्रवृत्ताः स्वर्गं गमिष्याम इत्यवोचन् , तदानीं 'ते' अङ्गिरसो महर्षय: 'पूर्वे' प्रथमं प्रवृत्ताः सन्तः स्वर्गस्य लोकस्य निमित्तभूतां 'सुत्यां' सोमामिषवं 'श्वो ददृशुः' परेद्युः करिष्याम इति निश्चितवन्तः । निश्चित्य च 'ते' अङ्गिरस आदित्यानां समीपे स्वकीयमिन 'प्रिजिघ्युः' प्रहितवन्त इत्यर्थः । अङ्गिरसामेव महर्षीणां मध्येऽग्निनामको महर्षिरेकोऽस्ति, तं प्रत्येवमुक्तवन्तः । हे अग्ने ! त्वं 'परेहि' परागच्छ । आदित्यानां समीपे गत्वा 'श्वः सुत्यां' परेद्यूरस्माभिः करिष्यमाणं सोमयागं, स्वर्गस्य लोकस्य निमित्तमूतम्, आदित्येभ्यः प्रब्रूहि । हे आदित्याः ! परेद्यु-रिङ्गिरसः सुत्यां करिष्यन्ति । यूयमागत्याऽऽत्विज्यं कुरुतेति कथयेत्यर्थः । 'ते' त्वादित्या दूरादागच्छन्तमभिन दृष्ट्वेव तदिमिप्रायमवगत्य मिवष्यतस्तदीययज्ञात् पूर्वमेव स्वर्गस्य लोकस्य साधनभूतां 'सद्यःसुत्याम्' अद्यतनसोमयागं कर्मं विशेषं 'दृहशुः' निश्चितवन्तः । तदानीयिगः 'तान्' आदित्यान् 'एत्य' प्राप्येदं वचनमन्नवीत्,—हे आदित्याः स्वर्गस्य लोकस्य साधन-भूतां श्वः सुत्यामिङ्गरोमिः वरिष्यमाणां 'वः' युष्मभ्यं 'प्रब्रूमः' अहं प्रव्रवीमि-यूयमागत्यार्ऽित्वज्यं कुरुतेति । ततः 'ते' आदित्या अग्निमूचुः । 'अथ' त्वद्वचनश्रवणानन्तरं वयं तुम्यं त्रूमः - स्वर्गस्य लोकस्य साधनभूता सुत्याऽस्मामिः सद्यः क्रियते । तस्मादि-दानीमागतेन त्वर्यंव 'होत्रा' आर्त्विज्यं कुर्वता सह वयं प्रथमतः स्वर्गलोकमेष्याम इति । सोऽग्निस्तथेत्युक्त्वा 'प्रत्युक्तः' तैरादित्यैठक्तं प्रतिवचनं प्राप्तः; स्वकोयानामिङ्गरसां समोपमाजगाम ॥

तथा यज्ञं दृष्टवन्त ऋषियोऽङ्गिरसस्तदा ।
 दीक्षोपसदमद्य स्यात् सुत्या श्वो मिनतिति हि ॥ इति षड्गुरुशिष्यः ।

[अदिति के पुत्र] आदित्य देवों और महर्षि अङ्गिरसों के मध्य स्वर्गलोक में परस्पर स्पर्घा हो गई कि 'हम पहले [सोम याग का अनुष्ठान करके स्वर्ग] जायँगे, हस ....।' तब उन अङ्गिरसों ने प्रथमतः प्रवत्त होकर स्वर्ग लोक के निमित्तभूत सोमाभिषव को कल करेंगे-ऐसा निश्चय किया । फिर उन अङ्गिरसों ने [आदित्यों के समीप अपनी] अग्नि प्रज्वलित की। अङ्गिरसों के मध्य एक अग्नि नामक महर्षि हैं। उनसे अङ्गिरसों ने कहा -- 'हे अग्नि ? तुम वहाँ जाओ और अ। दित्यों के समीप जाकर कल हम लोगों के द्वारा स्वगं लोक के निमित्तभूत किए जाने वाले सोमयाग को कहो [िक हे आदित्यों ! कल अङ्गिरस सोमाभिषव करेंगे। आप लोग आकर ऋत्विज कर्म करें]। उन आदित्यों ने [दूर से ही आते हुए] अग्नि को देखते ही [उनके अभिप्राय को जानकर कल होने वाले उनके यज्ञ से पूर्व में ही ] स्वर्गलोक के साधन कृत सद्यः सोमयाग को [उसी समय] करने का निश्चय किया। तब उन [आदित्यों] के पास आकर अग्नि ने कहा - हे आदित्यों, अङ्किराओं द्वारा कल अन्धित होने वाले स्वर्ग लोक के साधनभत सोमामिषव को मैं आप से कहता हूँ [कि आप आकर उसमें ऋत्विज कर्म करें]। उन [आदित्यों| ने कहा—अब स्वर्गलोक के साधनभत हमारे द्वारा आज ही किए जाने वाले सोमयाग की हमलोग तुमसे कहते हैं। [इसलिए यहाँ आए हुए] आपके ही साथ ऋत्विजकर्म करते हुए हम लोग [पहले] स्वर्ग लोक जायँगे । वह अग्न 'वैसा ही हो'-इस प्रकार कहकर [आदित्यों से] प्रत्युत्तर प्राप्त करके पुनः [अङ्गिरसों के मध्य] आए।

अङ्गिरसामग्नेश्व परस्परं संवादं दर्शयति—

ते होचुः प्रावोचारः इति; प्रावोचिमिति होवाचाथो मे प्रतिप्रावोचिन्निति; नो हि न प्रत्यज्ञास्थारः इति; प्रति वा अज्ञासमिति होवाच ॥ इति ।

'ते' चाङ्गिरसस्तमिग्नमूचुः, —हे अग्ने ! त्वमादित्यानामग्रे किमस्मदीयमिमप्रायं प्रावोचाः इति । प्लुतिः प्रश्नार्था । सोऽग्निस्तमिप्रायं प्रावोचमित्युक्त्वा पुनरप्येतदुवाच— अथो अनन्तरं 'मे' मम 'प्रतिप्रावोचन्' त आदित्याः प्रत्युत्तरमेवमुक्तवन्त इति । तर्द्त्या- मुक्तिमनूदितवान् । तामुक्ति श्रुत्वा तेऽङ्गिरस एवं पप्रच्छुः । हे अग्ने ! 'नो हि न प्रत्यज्ञास्थाः' प्रतिज्ञानमात्विज्याङ्गीकारः, तिन्नषेधोऽनङ्गीकारः । तस्यापि निषेधोऽवश्या- ङ्गीकारः, कि त्वदीयमात्विज्यं परिहृत्याङ्गीकृतवानसि ? प्लुतिः प्रश्नार्था । ततोऽग्निरहं तत् 'प्रत्यज्ञासमेव' प्रतिज्ञामङ्गीकारं कृतवानेवेत्युक्तवान् ।।

उन [अङ्गिराओं] ने [अग्नि से] कहा—हे अग्नि ! क्या तुमने हम लोगों के अभि-प्राय को आदित्यों के समक्ष बता दिया ? 'हाँ कह दिया'—इस प्रकार कहकर पुनः [अग्नि ने] कहा—आदित्यों ने मुझे इस प्रकार प्रत्युत्तर भी दिया । [तब उस उक्ति को सुनकर उन अङ्गिरसों ने पूँछा—हे अग्नि ! क्या तुमने हम लोगों का आर्त्विज्य स्वीकार नहीं किया था ? अग्नि ने कहा—'हाँ हमने स्वीकार तो किया था ।' वश्वमाध्याये अष्टमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसितृतम् : १०७१

अङ्गिरसामनमीष्टस्यापि स्वकीयार्त्विज्यस्याङ्गीकारे युक्ति दर्शयति—

यशसा वा एषोऽभ्यैति य अार्तिवज्येन; तं यः प्रतिरुम्धेद् यशः स प्रति-रुम्धेत्, तस्मान्न प्रत्यरौत्सीति ॥ इति ।

'यः' पुमानात्विज्येन चरित, एष पुरुषो यशसैव युक्तः 'अभ्येति' अभितः संचरित । आर्तिवज्यमत्यन्तं यशस्करिमत्यर्थः । 'यः' पुमान् परेण प्राधितमात्विज्यं परित्यज्य 'तं' तदीययागं 'प्रतिरुच्धेत्' यागस्य प्रतिरोधं कुर्यात् स पुमान् स्वकीयं यश एव 'प्रतिरुच्धेत्' विनाशयेत् । 'तस्मात् कारणादहं 'न प्रत्यरौत्सि' तदीययज्ञस्य प्रतिरोधं न कृतवानिस्म, किचाऽऽत्विज्यं मयाङ्गीकृतमिति ।।

[किन्तु उनके आर्त्विज्य को स्वीकार करने का यह कारण था कि] जो पुरुष आस्विज्य को ग्रहण करता है वह यश से युक्त होकर चारो ओर संचरण करता है [अर्थात् आस्विज्य अत्यन्त यशस्कर है] और जो पुरुष दूसरे से प्राथित आस्विज्य का परित्याग करके उसके यज्ञ में विद्न डालता है, वह व्यक्ति अपने ही यश का विनाश करता है। इसिन् ए हमने उनके यह का प्रतिरोध नहीं किया।

तिह की हशे विषये परिहतं व्यादिवज्यमित्याशङ्कच परिहारयोग्यं विषयं दर्शयित—

यदि त्वस्मादपोज्जिगांसेद्, यज्ञेनास्मादपोदियात् । यदि त्वयाज्यः स्वय-मपोदितं तस्मात् ।। ३४ ॥ इति ।

पूर्वत्राऽऽित्वज्यं परिहर्तुमशक्यिमत्युक्तम्, तद्दैलक्षण्यार्थः 'तु' शब्दः । यदि कथंचिद् 'अस्माद्' आर्त्विज्यात् 'अपोज्जिगांसेत्' अपेत्योद्गन्तुमिच्छेत्, तदानीं 'यज्ञेन' स्वकीयेन निमित्तभूतेन 'अस्माद्' आर्त्विज्याद् 'अपोदियाद्' अपक्रम्योद्गच्छेत् । यस्मिन् दिने त्वं यज्ञं करिष्यिसि, तस्मिन्नेवाहमिप करिष्यामोत्युक्त्वा तदार्त्विज्यं परिहर्तुं शक्यम् । एक-कालीनस्वकीयानुष्ठानमेकं, परिहारनिमित्तम् । निमित्तान्तरमप्युच्यते । 'यदि तु' यदि कथंचिद् 'अयाज्यः' यागार्थी पुष्ठषः शास्त्रनिषेधाद्यष्टुमयोग्यः स्यात्, तादृशादयाज्यात्

युष्मद्यज्ञो यत्र काले मया तत्रैव यक्ष्यते । इति षड्गुरुशिष्यः । इति षड्गुरुशिष्यः । अयाज्यो विणितो गृह्यो त्वष्ट सूत्र्या महात्मना—

१. (i) तं =लामम्, प्रतिरोष:=बाध: रुन्ध्यादिति प्राप्ते रुन्धेदिति छान्दसम् । अरौत्स=
 लुङिट्; 'इरितो वे'ति सिच् । अस्मादात्विज्यादुद्गन्तुमिच्छेच्चेत् । जिगमिषेदिति
 प्राप्ते छन्दस्त्वाद् जिगांसेत् । यज्ञेन स्वकेन अप उदियात् गलेत् ।

<sup>(</sup>ii) 'न्यस्तमाविज्यमकार्यम् । अहोनस्य । नीचदक्षिणस्य । व्याधितस्य । आतुरस्य । यक्ष्मगृहीतस्य । अनुदेश्यामिशस्तस्य । क्षिप्रयोनेः इति । चैताषाम्'—इति । (आ०गृ० सू० १. २०. १७—१९) 'अयाज्योऽनधीयानः'—इति चापस्तम्बः (धर्म २. १०. १०) 'प्रवराज्ञोऽयाज्य'—इति च बोधायनः ।

१०७२ : ऐतरेयबाह्यणम्

पुरुषात् स्वकीयमार्त्विज्यं 'स्वयमपोदितं शास्त्रेणैव निषिद्धम् । तादृशे विषये नास्त्यार्त्विज्य-परिहारदोष इत्यर्थः ॥

॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यं विरचिते माधवीये 'वेदार्थं प्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये षष्ठ-पश्चिकायां पश्चमाध्याये त्रिशाध्याये) अष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥ (३४) [१२१]

यित कोई यह का आत्विज्य अपने ही यह में उस समय संलग्न होने के कारण स्वीकार न करना चाहे तो वह [उसी समय होने वाले] इस [यहां] के आत्विज्य को अस्वीकार करे [अर्थात् जिस दिन तुम यह करोगे, उसी दिन हम भी यह करेंगे यह कहकर उसके आत्विज्य को अस्वीकृत कर दे]। अथवा यदि किसी प्रकार यागार्थी पुरुष [शास्त्र के निषेध से] अनुष्ठान करने के योग्य ही न हो। तब तो उस अयाज्य पुरुष के आत्विज्य को शास्त्र ही निषद्ध कर देता है [अर्थात् उस स्थित में उसके आत्विज्य के अस्वीकार कर देने में कोई दोष नहीं है]।

।। इस प्रकार तीसवें (पाँचवें) अघ्याय के आठवें खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ॥ ८ ॥ अथ नवम खण्डः

योऽयं देवनीयः पूर्वमुक्तः, तस्य स्तुत्यर्थं कथाऽपि पूर्वं कियत्यपि दर्शिता । तत्कथाशेषं देवनीथप्रतिपाद्यावगतिकामाय दर्शयति—

ते हाऽऽदित्यानिङ्गरसोऽयाजयंस्तेभ्यो याजयद्भच इमां पृथिवीं पूर्णां दक्षिणानामददुस्तानियं प्रतिगृहोताऽतपत्, तान्त्यवृञ्जन् सा सिही भूत्वा विज्भन्ती जनानचरत्, तस्याः शोचत्या इमे प्रदराः प्रादीर्यन्त येऽस्या इमे प्रदराः, समेव हैव ततः पुरा ॥ इति ।

अङ्गिरसां मध्ये य एकोऽग्निः सोऽयमादित्यानां यागे आत्विज्यमङ्गीचकार । तमङ्गीकारमनुसरन्तस्ते सर्वे अङ्गिरसो गत्वा तानादित्यानयाजयन् । याजयद्भ्यः 'तेभ्यो' अङ्गिरोभ्य ऋत्विग्भ्यः आदित्याः इमां पृथिवीं 'पूणीं' चतुःसागरपिरवेष्टिताम् 'अदुः' दत्तवन्तः । कदा ? दक्षिणाकाले—इति श्रेषः । मध्यंदिने हि सवने दक्षिणा नीयन्ते । तिस्मन् काले दक्षिणार्थं दत्ता च 'इयं' पृथिवी तैरङ्गिरोभिः प्रतिगृहीता सती, 'तान्' परिग्रहीतृन् 'अतपत्' तापयुक्तानकरोत् । तदानीमङ्गिरसः 'तां' पृथिवीं 'न्यवृञ्जन्' नितरां विज्ञतवन्तः । तैरङ्गिरोभिः परित्यक्ता सा पृथिवी सिहरूपयुक्ता भूत्वा 'विजृभन्ती' शिरः

तस्या भुवस्सिह्याः शोचत्याः = शतुर्नृम्न शोचन्त्याः । मक्ष्यालामनिर्णयात् प्रदराः=
स्फोटाः, 'ह विदारणे' ऋदप् प्रादीर्यन्त, श्नार्थं यक्, दृणातिर्मवत्यर्थः; अभवन् । इति
र. षड्गुरुशिष्यः विज्ममन्ती=विनम्यमानगात्रा तैस्त्यक्तत्वात्' इति गोविन्दस्वामी ।

१. नि=द्भुतम् । अवृञ्जन्=लङ्, 'इनसोरल्लोपः' शीन्नमत्यजन् ।''''
सिही भूत्वा ततो भूमिः कम्पयन्ती सटादिकम् ।
अभक्षयज्जनान् हष्टानादायादाय घावतः ॥''''

पञ्चमाध्याये नवमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : १०७३

कम्पयन्ती, वेगेन धावन्ती, पुरतोऽवस्थितान् 'जनान् अचरद्' अमक्षयत् । तदानीं मीत्या सर्वेषु जनेषु पलायितेषु 'शोचत्याः' क्षुधाग्निना संतापयुक्तायाः, तस्याः' भूमेः 'इमे' अस्माभिर्देश्यमानाः 'प्रदराः' रेखाकारा विदारणविशेषाः 'प्रादीयंन्त' प्रकर्षेणामवन् । 'अस्याः'
भूमेः संवन्धिनो य इमे प्रदराः, सर्वेजनैस्तत्र तत्र दृश्यन्ते, ते सर्वे परितो भूमेष्परि
विदारणेन निष्पन्नाः । 'ततः' शोकात् पुरा भूमिः समतल्वेषाऽऽसीत् । 'इव-ह-एव'-इति
निपातत्रयसमूहोऽवधारणार्थः । तदानीं समतल्दवेन 'प्रदरः' विदारणरूपश्चिद्रविशेषो
न कोऽप्यासीदित्यर्थः ॥

vi.३५ [xxx.९] [जो यह 'देवनीय' पहले कहा गया या उसकी ही स्तुति के लिए कुछ कथा भी प्रतिपादित की गई यी। उसो कथा के शेष भाग का प्रतिपादन करते हैं]।

[अङ्गिरसों के मध्य अग्नि ने ही आदित्यों के यज्ञ में जब आत्विज्य स्वीकार कर लिया तो उन्हों का अनुसरण कर] उन सभी अङ्गिरसों ने जाकर आदित्यों के यज्ञ का यजन किया। उन यजन करने वाले [ऋत्विज अङ्गिरसों] को आदित्यों ने दक्षिणा में [चार सागर से धिरी हुई] यह सम्पूर्ण पृथ्वी दे दी। [मध्यन्दिन सवन में दक्षिणा दी जाती है। उस समय दक्षिणा में प्रदत्त] इस [पृथ्वी] ने उन [अङ्गिराओं] से प्रतिगृहीत होने पर उन्हें तपा डाला। उन [अङ्गिरसों] ने तब उस पृथ्वी को निःशेष रूप से त्याग दिया। [उन अङ्गिराओं से परित्यक्त] वह [पृथ्वी] सिहनी होकर विविध प्रकार से जूभ्भण करती हुई [वेग से दौड़कर सामने स्थित] पुरुषों को खाने लगी। [तब भय से सभी पुरुषों के भागते हुए] क्षुधागिन से संतप्त उस [भूमि] के [हम लोगों को दिखाई देने वाले] ये रेखाकार विदीण अंश [ऊबड़-खाबड़] प्रकृष्ट रूप से हो गए। इस [भूमि] के वे जो [ऊबढ़-खाबड़ अंश सभी लोगों को दिखते हैं] वे सभी [भूमि के ऊपर चारो ओर] विदारण से निष्यन्त हुए थे; क्योंकि उस [शोकाकुल भूमि] के पहले [प्राचीन काल में तो] वह [भूमि] समतल ही थी।

अङ्गिरसां भूमिपरित्यागप्रसङ्गेन किचिच्छास्त्रज्ञानां वचनमुदाहरति— तस्मादाहुर्न निवृत्तदक्षिणां प्रतिगृह्णीयान्नेन्मा शुचा विद्धा शुचा विध्या-दिति ॥ इति ।

यस्मादङ्गिरोमिर्मू रूपदक्षिणा सर्वात्मना परित्यक्ता, 'तस्मात्' अन्येऽपि शास्त्रज्ञा एव-माहुः । 'निवृत्तदक्षिणां' केनापि कारणेन परित्यक्तां दक्षिणां पुनर्नं 'प्रतिगृह्णीयात्' । गोभूहिरण्यरूपादिदक्षिणामृर्त्विग्मः स्वोकृता सित यदि कंचिद्दोषं पृष्ट्वा परित्यज्येत्, तदानीं पुनरपि द्रव्यलोभेन तत्प्रतिग्रहं न कुर्यात् । केनामिप्रायेणेति ? सोऽभिधीयते—इयं दक्षिणा 'शुचा' शोकोपलक्षितेन दोषेण 'विद्धा' सती मामिष 'शुचा' शोकोपलक्षितदोषेण विष्यात्, मैवं विध्यत्विति मीतो न प्रतिगृह्णीयात् ।। [क्यों कि भूरूपी दक्षिणा अङ्गिराओं ने सर्वात्मना त्याग दी थी] इसलिए अन्य शास्त्रज्ञ भी ऐसा कहते हैं कि किसी भी कारण से परित्यक्त दक्षिणा को पुनः नहीं लेना चाहिए [अर्थात् गाय, भूमि या सुवर्ण आदि दक्षिणा यदि ऋ त्विजों के द्वारा किसी कारणवश परित्यक्त हो जाय तो पुनः द्रव्य लोभ से उसका प्रतिग्रह न करे] क्यों कि यह दक्षिणा शोकोपलक्षित दोष से विद्ध होकर मुझे भी शोकोपलक्षित दोष से विद्ध हो करेगी—इस भय से उसका प्रतिग्रह न करे।

प्रमादात् पुनः प्रतिग्रहे कर्तंव्यं दर्शयति-

यदि त्वेनां प्रतिगृह्णीयादिप्रयायैनां भ्रातृब्याय दद्यात् परा हैव भवति ॥ इति ।

पुनःप्रतिग्रहपक्षे प्रतिगृहोतां दुष्टां दक्षिणामत्यन्तविगोधिने शत्रवे छद्मना दद्यात्। ततः शत्रुः परामवत्येव ॥

यदि प्रमाद से पुनः प्रतिग्रह स्वीकार भी कर ले तो इसे किसी अत्यन्त विरोधी रात्रु को ही दे देना चाहिये। उससे रात्रु का पराभव ही होता है।

प्रासिङ्गकं परिसमाप्य दक्षिणान्तरं दर्शयन्नुपाख्यानस्य देवनीयोपयोगमाह— अथ योऽसौ तपतीँ३ एषोऽश्वः श्वतो रूपं कृत्वाऽश्वाभिधान्यपिहितेनाऽऽत्मना प्रतिचक्रम इसं वो नयाम इति; स एष देवनीथोऽनूच्यते ॥ इति ।

'अथ' अङ्गिरोमिः पृथिवीरूपदक्षिणायां परित्यक्तायां ततोऽनन्तरम्, अदितिपुत्राणां यजमानानां संकल्पवशाद् योऽसौ मण्डलमध्ये सूर्यस्तपित, एषः 'प्रतिचक्रमे' संमुखन्माजगामेत्यर्थः। सानुनासिका प्लुतिः पूजार्था। 'असौ' मण्डलवर्ती पुरुषः तेजसा तपन्नपि भूमिविच्चत्तपीडातुल्यं संतापं न करोति। तस्मादस्य पूज्यत्वम्। सूर्यः केन रूपेणाऽऽगच्छतीति? तदूपमुच्यते—लोके श्वेतोऽश्वो यादृगूपवान्, तादृशं रूपं कृत्वा, ततः अश्वामिधान्यपिहितेन' अश्वस्य वन्धनार्था रज्जुः 'अश्वामिधानी', तया 'अपिहित' आच्छादित आत्माऽश्वदेहः, तेन देहेन युक्तः सन्नागत इत्यर्थः। स्वसंकिल्पतं तमश्वरूपं सूर्यं दृष्ट्वा, त आदित्या एवमब्रुवन्—हे अङ्गिरसः? 'वः' युष्माकम् 'इमम्' अश्वं नयामः दक्षिणात्वेन समर्थयामः। 'इति' यस्यां कथायां वृत्तान्तोऽमिहितः, स एष देवनीथो भूत्वा वेदेनानूच्यते।।

[प्रासंङ्गिक संदर्भ को समाप्त कर अन्य दक्षिणा को दिखाते हुए देवनीथ में उपा-ख्यान का उपयोग बतलाते हैं]—

इस [अङ्गिराओं द्वारा पृथ्वी रूप परित्यक्त दक्षिणा] के बाद [अदिति के पुत्र उन यजमान आदित्यों के संकत्प से] जो यह [मण्डल के मध्य सूर्य] तप रहे हैं; वह [तेजसे तपते हुए भी भूमि को सन्तम न करने से] पूज्य यह [सूर्य] इवेत अश्व के रूप में अश्वा- पञ्चमाध्याये नवमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसिहतम् : १०७५

भिधानी [अश्व के बन्धन के लिए रज्जु अर्थात् लगाम व काठी आदि] से आच्छादित होकर [आदित्यों के] सम्मुख आए। [अपने संकत्प से आए हुए उन अक्ष्व रूप सूर्य को देखकर उन आदित्यों ने इस प्रकार कहा हे अङ्गिरसों!] आपके लिए उस अक्ष्व को दक्षिणा रूप से हम लोग संपादित करते हैं [जिस कथा में यह वृत्तान्त कहा गया है] बह यह 'देवनीय' होकर [वेद के द्वारा] कहा जाता है—

्तस्य देवनीयस्य षष्ठदश पदानिः; तेषु प्रथमं पदमाह—

आदित्या ह जरितरिङ्गरोभ्यो दक्षिणामनयन् ॥ इति ।

आदित्याख्या यजमानाः पुरा 'जरितः' जरितृम्यः स्तोतृम्योऽङ्गिरोम्यो भूरूपां दक्षिणाम् 'अनयन्' दत्तवन्तः ॥

[उस देवनीथ के सत्रह पदों में से प्रथम पद है]—१. प्राचीन काल में आदित्य नामक यजमानों ने स्तोता अङ्गिराओं के लिए [भूरूप] दक्षिणा दी।

द्वितीयं पदमनूद्य व्याचष्टे-

तां ह जरितर्न प्रत्यायन्निति न हि त इमां प्रत्यायन् ॥ इति ।

'जरितः !' जरितारः स्तोतारोऽङ्गिरसः तां ह' 'तां तु पृथिवीरूपां दक्षिणां 'न प्रत्या-यन्' नैव प्रतिगृहीतवन्तः । अस्मिन् पदे प्रोक्ताः 'ते' अङ्गिरसः 'इमां' भूमि न प्रति-गृहीतवन्त इत्यर्थः । प्रसिद्ध इति 'हि' शब्देन द्योतयित ।।

२. 'स्तोताओं ने उस [पृथ्वी रूप दक्षिणा] को प्रतिग्रह रूप से नहीं लिया' अर्थात् उन [अङ्गिरसों] ने इस [भूमि] को नहीं लिया।

तृतीयं पदमन्दा व्याचष्टे--

तामु ह जरितः प्रत्यायन्निति प्रति हि तेऽमुमायन् ॥ इति ।

'तामु ह' तामादित्यरूपां दक्षिणां 'जरितः' प्रत्यायन् स्तोतारः प्रतिगृहोतवन्तः । अस्मिन् परे प्रोक्ताः 'ते' अङ्गिरसः 'अमुम्' आदित्यं प्रत्यायन् । भूप्रतिग्रह निषेधोऽर्थः प्रसिद्धः ।

३. 'उस [आदित्यरूप दक्षिणा] को स्तोताओं ने प्रतिग्रह में लिया' अर्थात् उन [अङ्गिराओं] ने इन [आदित्य] को प्रतिग्रह में स्वीकार किया।

द्वितीयपदार्थं वैश्वद्याय प्रवृत्तं चतुर्थं पदमनूद्य व्याचिष्टे— तां ह जरितनं प्रत्यगृभ्णितिः, न हि त इमां प्रत्यगृभ्णन् ॥ इति । पूर्वेपदवद् व्याख्यानयोरर्थः स्पष्टः ॥

१. (i) 'हे जरितः = स्तोतः'—इति षड्गुक्शिष्यः । (ii) 'O singer'—इति कीथमहोदयः । (iii) 'जरितः = जरितृभ्यः स्तोतृभ्यः'—इति चतुर्ध्यंन्ततया व्याख्यायते सायणगोविन्दस्वामिभ्याम् ।

४. स्तोताओं ने उस [पृथ्वी रूप दक्षिणा] को प्रतिग्रह रूप से नहीं लिया' अर्थात उस [भूमि] को उन [अङ्गिरसों] ने स्वीकार नहीं किया।

ततीयपदार्थं वैशयाय पश्चमं पदमन् च व्याच हे ---

तामु ह जरितः प्रत्यगुभ्णिन्नितिः प्रति हि तेऽमुमगुभ्णन् ॥ इति । पूर्वपदवद व्याख्यानयोरथी विस्पष्ट: ।।

५. 'उस [आदित्य रूप दक्षिणा] को स्तोताओं ने प्रतिग्रह में लिया' अर्थात उन [अङ्गिरसों] ने इन[आदित्य] को प्रतिग्रह में स्वीकार किया।

षष्ठं पदमनुद्य व्याचष्टे-

अहा नेत सन्नविचेतनानीत्येष ह वा अह्नां विवेतियता ॥ इति ।

हे अङ्गिरसः अयं सूर्यः सन् युष्माकं समीपेऽस्ति, तस्माद् 'अविचेतनानि' विशेष-प्रकाशरहितानि 'अहा' तमोयुक्तान्यहानि 'नेत' न गच्छत । 'एषः' आदित्यः 'अह्नां' 'विचेत्यता' विशेषेण प्रकाश्यता ।।

६. [हे अङ्गिरसों ! यह सूर्य आपके समीप हैं इसलिए] 'विशेष प्रकाश से रहित दिन [अर्थात् तमो युक्त दिन] नहीं रहे ।' वस्तुतः यह [आदित्य] दिन को विशेष प्रकाश से युक्त करने वाला है।

ससमपदमनद्य व्याचष्टे-

जज्ञा नेत सन्नपुरोगवास इति; दक्षिणा वै यज्ञानां पुरोगवी, यथा ह वा इदमनोऽपुरोगवं रिष्यत्येवं हैव यज्ञोऽदक्षिणो रिष्यति; तस्मादाहुर्दातव्यैव यज्ञे दक्षिणा भवत्यत्यिलपकाऽपि ॥ इति ।

हे 'जज्ञाः' ज्ञानयुक्ताः, अङ्गिरसः अयमादित्यः सन् मवत्समीपे वर्तते । तस्माद् अपुरोगवासः, मार्गप्रदर्शकेन पुरोगामिना रहिता युयं 'नेत' न गच्छत् । अस्मिन् पदे पुरोगन्त्रथंपेक्षा दिशता। र यज्ञानां तु दक्षिणीव 'पुरोगवी'। अत्र दृष्टान्तः 'यथा ह वा

- १. (।) विचेतनो महाप्रकाशः सूर्यः स नो येषु तानि । अहा=शि नलोपः, अहानिः, न इत=लोट्, हे महर्षय इत्यर्थं मत्वा व्यचष्टे —'एष' इति । एषः=सूर्यः, विचेतियता= प्रकाशकः । ६ ति षड्गुहशिष्यः ।
  - (i) 'विचेतियता=विमागकर्ता'—इति गोविन्दस्वामी। (ii) 'Lest the days be without discrimination' he is the discriminator of the days' इति कीयमहोदय: ।
- २. हे जज्ञा = बोद्धारः । जानतेः तर्तरि तु के ('इगुपधज्ञाप्रीकरः कः'—इति कप्रत्ययः) द्वित्वे संबोधने हि जस्। न इत' ये यज्ञाः सन्नपूरोगवासः। आज्जसेरसुक्' (पा० सू० ७.१.५०) नष्टपुरोगन्तृगोसदृश्यदक्षिणकाः इति षड्गुरुशिष्यः।

पश्चमाध्याये नवमः खण्डः

श्रीमत्सायणाचार्यंविरचितभाष्यसहितम् : १०७७

इदम्' 'अनोऽपुरोगवं, बलीवर्दरिहतं शकटं 'रिष्यिति' विनश्यिति । 'एवं हैव' अनेनैव प्रकारेण 'अदक्षिणः' दक्षिणारिहतो यज्ञो 'रिष्यित' विनश्यिति । तस्मात् कारणाद् याज्ञिका एवमाहुः द्रव्यहीनेनापि यजमानेन 'अत्यित्पिकाऽपि' अत्यन्तस्वत्पाऽपि 'दक्षिणा यज्ञे दातव्या मवति'।

७. 'हे ज्ञानी [अङ्गिरसो, यह आदित्य आपके समीप हैं इसलिए] मागंप्रदर्शक-रहित आप सब नहीं जा सकते अर्थात् दक्षिणा ही यज्ञों की पुरोगामी [=आगे ले जाने वाली नेतृ] होती है। जैसे बिना पुरोगामी बैल के बैलगाड़ी नष्ट हो जाती है; वैसे ही दक्षिणारहित यज्ञ भी विनष्ट ही हो जाता है। इसलिए शास्त्रज्ञ कहते हैं कि द्रव्यहीन [यजमान] को भी यज्ञ में इक्षिणा अवश्यमेव देनी चाहिए, चाहे वह थोड़ी ही क्यों न हो।

अष्टमं पदमाह—

उत श्वेत आशुपत्वा ॥ इति ।

'उत' अपि तु हे अङ्गिरसो युष्माकमयं श्वेतरूपोऽश्व आदित्यः 'आज्ञुपत्वा' जीन्नगामी । तस्मादिस्त पुरोगन्तेत्यर्थः ॥

८. और, [हे अङ्गरसो ! यह आदित्य रूप] क्वेत अक्व क्षीन्नगामी है [अतः यह पुरोगामी है]।

नवमं पदमाह-

उतो पद्याभिर्जाविष्ठः ॥ इति ।

'उतो' अपि च 'पद्याभिः' पादविक्षेपैहेंतुभिः 'जिवष्ठः' अयं सूर्यौऽतिरायेन वेगवान् ।।

९. और पाद-विक्षेपों कारण यह अत्यन्त वेगवान् है।

दशमं पदमाह--

उतेमाशु मानं पिपात ।। इति ।

'उत' अपि च, 'ईम्' ईहरां 'मानं' सत्कारम् 'आशु पिपति' असौ सूर्यः श्रीघ्रं पूरयित ॥ १०. और, वह इस प्रकार के सत्कार्य को शीघ्र ही पूर्ण भी करते हैं।

एकादशं पदमाह—

आदित्या रुद्रा वसवस्त्वेळते ॥ इति ।

हे सूर्य आदित्याद्या देवगणाः 'त्वा' त्वाम् 'ईळते' स्तुवन्ति ॥

११. [हे सूर्य] आदित्य, रुद्र एवं वसु आदि देवगण तुम्हारी स्तुति करते हैं।

द्वादशं पदमनूद्य व्याचधे-

इदं राधः प्रतिगृभ्णोह्यङ्गर इतिः प्रतिग्रहमेव तद्राधस ऐच्छन् ॥ इति ।

हे 'अङ्गिरः', जातावेकवचनम्; अङ्गिरोभिधमहर्षिजाते 'इदम्' अस्माभिर्दीयमानं 'राधः' सर्वमुखसाधकमादित्यरूपं धनं 'प्रतिगृभ्गीहि' दक्षिणारूपेण प्रतिगृहाणेति यदस्ति,

38

१०७८ : ऐतरेयबाह्मणम्

तेन पदेन 'राधसः' सुखसाधनस्याऽऽदित्यस्य 'प्रतिग्रहमेव' स्वीकारमेव 'ऐच्छन्' अङ्गिरस इच्छन्ति स्म<sup>9</sup>।।

१२. [हे अङ्गिराओ] 'इस हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी [सुखों के साधक आदित्य रूप] धन को [दक्षिणा रूप से] प्रतिगृहीत करें' अर्थात् अङ्गराओं ने सुख के साधक आदित्य को प्रतिग्रह में स्वीकार करने की इच्छा की।

त्रयोदशं पदमाह—

इदं राधो बृहत्पृथु ॥ इति :

'इदम्' अस्मामिर्दीयमानं 'राघः' सुखसाधकमादित्यरूपं 'बृहद्' गुणैः प्रवृद्धं 'ष्टृथु' स्वरूपेण विस्तृतम् ।।

१३. यह [हमारे द्वारा दिया जाने वाला सभी सुखों का साधक आदित्य रूप] धन अनेक गुणों से समृद्ध है और स्वरूपतः विस्तृत भी है।

चतुर्दशं पदमाह-

देवा ददत्वावरम् ॥ इति ।

'देवाः' इन्द्राद्याः 'आ' समन्ताद् 'वरं' श्रेष्ठमादित्यरूपं 'ददतु' प्रयच्छन्तु ॥ १४. इन्द्र आदि देवों ने जो यह [आदित्य रूप] श्रेष्ठ [दक्षिणा] वी है ।

पश्चदशं पदमाह-

तद्वो अस्तु सुचेतनम् ॥ इति ।

हे अङ्गिरसः 'वः' युष्माकं 'तत्' आदित्यस्वरूपं 'सुचेतनं' सुष्ठु प्रकाशकमस्तु ।। १५. हे अङ्गरसो ! आप लोगों के लिए वह प्रकाश देने वाली होवे ।

षोडशं पदमाह—

युष्मे अस्तु दिवे दिवे ॥ इति ।

१. पञ्च पदानि आदित्या वदन्त्यिङ्गरसः प्रति । उत = अद्य । आशुपत्वा = शिव्रगमनः पर्वते च । उतो अपि च, पद्याभिः = पादिवक्षेपैर्हेतुमिर्जिविष्ठो गन्तृतमः । जोरिष्ठानि तृचो लोपः । उत = तथासित । ई = पुनः । आशु = द्रुतम् । मानं = हर्षम् । पिपित='पॄ पूरणे' पूरयित । शपः श्लुः 'अतिपिपत्यिश्चि' इत्यभ्यासस्येत्वम् । किञ्च, हे सूर्यं त्वा खद्रा आदित्या वसवस्त्वेळते = स्तुविन्त । हे अङ्गिरः = गणापेक्षमेकत्वम् । इदं राधो धनं प्रतिगृमणीहि = प्रतिगृहाणेत्यर्थं मत्त्वाह—'प्रतिग्रहमेय' तद् राधस ऐच्छन्, तत् = तरिङ्गिरोमिः आदित्या राधसः धनस्य स्वीकारमैच्छन् 'इषुगमी'ति छः (पा० सू० ७. ३. ७७), छङ्, आट् 'आटश्च' (पा० सू० ६. १. ९०)। इति षड्गुह्शिष्यः ।

### वज्रमाष्याये नदमः खण्डः ] श्रीमस्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् ः १०७९

हे अङ्गिरसः 'दिवे दिवे' प्रतिदिनं तदादित्यस्वरूपं 'युष्मे' युष्मास्वेव तिष्ठताम् ॥ १६. हे अङ्गरसो ! प्रतिदिन वह [आदित्यस्वरूप] तुम्हारे में प्रतिष्ठित होवे । सप्तदशं पदमनूद्य व्याचष्टे—

प्रत्येव गृभायतेतिः; प्रत्येवैनमेतदजग्रभैषम् ।। इति ।

हे अङ्गिरसः 'प्रतिगृमायतैव' अवश्यमादित्यरूपां दक्षिणां प्रतिगृह्णीतेति यत्पदमस्ति, 'एतत्' एतेन पदेनाङ्गिरस 'एनम्' आदित्यं दक्षिणारूपं 'प्रत्यजग्रमैषमेव' अवश्यं प्रत्यग्रहीषुः ।।

१७. हे अङ्गरसो ! 'आदित्य रूप दक्षिणा को अवश्य स्वीकार करें' इस पद के द्वारा उन [अङ्गरसों] ने इस [आदित्य] को [दक्षिणा के रूप में] अवश्य ही स्वीकार किया।

देवनीथास्यस्य पदसमूहस्य सप्तदशानि पदानि व्यास्याय तच्छंसनप्रकारविशेषं विभत्ते—

तं वा एतं देवनीथं शंसति, पदावग्राहं यथानिविदं; तस्योत्तमेन पदेन प्रणौति यथा निविदः ॥ ३५ ॥ इति ।

'तं वा' आदित्या ह जरितरित्यादिकं प्रत्येव गृमायतेत्यन्तम्, 'एतम्' इदानीमुक्तं 'देवनीथं' निविद्दृष्टान्तेन 'पदावग्राहं शंसित' । यथा निविदः पदे-पदेऽवगृह्यावगृह्य शंसनम् तद्वदत्राप्यवगन्तन्यम् । यथा च निविद उत्तमेन पदेन 'प्रणवः' ओंकारः, एवमत्राप्यन्तिमे पदे प्रणवो द्रष्टव्यः ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरिचते माधवं।ये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये पष्ठ-पश्चिकायां पश्चमाध्याये (श्रिशाध्याये) नवमः खण्डः ।। ९ ॥ (३५) [२२२]

उस ['आदित्या ह जरितारः' इत्यादि से लेकर 'प्रत्येव गृभायत' तक] इस देवनीथ को निविद के ही समान पाद पाद के अवसान पर शंसन करता है, और इसके अन्तिम

१. यदिहेमानि देवानीथाख्यसप्तदशपदानि प्रपठ्य विहितानि, ततोऽवगम्यते यस्याः शाखाया एतद् ब्राह्मणमैतरेयकं नाम, न तस्याभिमानि पठितानोति; अस्मदृष्टसंहिता-परिशिष्टे तु पठितान्येव । आश्वलायनेनापि प्रतीकग्रहणमात्रेणैवेमानि विहितानि (आश्व० श्रौ० सू० ८.३.२५) ।

पञ्च पदानि । राघो धनं देवा इन्द्राचा ददतु प्रयच्छतु । 'अद्भ्यस्तात्' (पा० सू० ७. १. ४) । आ साधु वरं वरणीयं वो युष्माकं सुचेतनं मनःप्रीतिकरम् । युष्मे इति 'शे' (पा० सू० १. १. १३) इति प्रगृह्यत्वम् । युष्माकं दिवेदिवे अहन्यहिन । एवेति सन्त्वे । प्रतिगृमायत = 'हृग्नहोर्मः' (पा० सू० ८. २. ३५) । ग्रहेर्लुंडो णनज्झेस्त (?) इनः शायच्च प्रतिग्रहम् ।—इति षड्गुष्टशिष्यः ।

१०८० : ऐतरेयब्राह्मणम्

[ ३०,१० षष्टपञ्चिकायां

पद पर 'ओम्' इस प्रणव को कहता है, जैसे निविद में [अन्तिम पद पर प्रणव कहता है।]

।। इस प्रकार तीसवें (पाँचवें) अध्याय के नौवें खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।। ९ ।।

#### अथ दशमः खण्डः

अथ त्विमन्द्र शर्मीरणेत्याद्यास्तिस्रोऽनुष्टुमो विधत्ते —

भूतेच्छदः शंसति ॥ इति ।

'भूतं' भूति वैरिणामैश्वयं छादयन्ति तिरस्कुर्वन्तीत्युदाहृता अनुष्टुभो 'भूतेच्छदः' ॥  $vi. 3 \in [x \times x. ? \circ]$  [ऐश्वर्य को ढकने वाले] भूतेच्छद नामक [तीन अनुष्टुप्] ऋचाओं का शंसन करता है।

ताः प्रशंसति —

भूतेच्छिद्भिर्वं देवा असुरानुपासचन्तोतेव युद्धेनोतेव मायया, तेषां व देवा असुराणां भूतेच्छिद्भिरेव भूतं छादियत्वाऽथैनानत्यायंस्तथैवैतद् यजमाना भूतेच्छिद्भिरेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य भूतं छादियत्वाऽथैनमितयन्ति ॥ इति ।

भूतेच्छन्नामधेयाभिरनुष्टुब्भिर्देवा असुरान् युद्धेन च मायया च 'उपासचन्त' समीपे समवेताः । 'उतेव'–इति निपातसमूहः समुच्चयार्थः । छद्मयुद्धेनासुरान् विनाशियतुं समागता इत्यर्थः आगत्य च देवाः 'तेषास्' असुराणां 'भूतस्' ऐश्वयंभेताभिर्ऋग्मिराच्छाद्य, अनन्तरम् 'एनान्' अतिक्रम्यागच्छन् । तथैवैतद् यजमाना अपि कुर्वन्ति ।।

भूतेच्छद नामक अनुष्टुर्पों से देव [असुरों का विनाश करने के लिए] युद्ध द्वारा और माया अर्थात् छन्न से उन असुरों के सभीप आए और आकर देवों ने उन असुरों के ऐश्वर्य का इन भूतेच्छद नामक ऋचाओं से ही आच्छादन करके इनका अतिक्रमण कर विया। उसी प्रकार ये प्रजनान भी 'भूतेच्छद' नामक ऋचाओं से ही अत्यन्त विरोधी शत्र के ऐश्वर्य का आच्छादन करके इनका अतिक्रमण कर देते हैं।

तासानृचामधंचिवसानं विधत्तं-

ता अर्धर्चशः शंसति, प्रतिष्ठाया एव ॥ इति ।

उन् [ऋचओं] का अर्धर्च के अवसान पर शंसन करता है, जो उसकी प्रतिष्ठा के लिए ही होता है।

१. 'तिमिन्द्र शर्मरिणेति भूतेच्छदस्तिस्र एता अनुष्टुमः'—इति आश्व० श्वौ० ८.३.२७ । अथवं० २०.१३५.११-१३ । (i) भूतं मावे क्तः । भूति = सम्पदम् । इति षड्गुहिशिष्यः । (ii) भूतं = शरीरम्-इति गोविन्दस्वामी ।

पैज्ञमाध्याये दशमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : १०८१

अथ शाखान्तरे समाम्नाताः 'यदस्या अंहुभेद्याः' इत्याद्यः ऋवः' विधत्ते — आहनस्याः शंसति ॥ इति ।

'आहनस्याः' आहननं स्त्रीपुष्पयोः परस्परसंयोगः। तद्वस्त्रजोत्यत्तिहेतुत्वाद् ऋचोऽप्याहनस्याः<sup>२</sup>॥

आहनस्य संतक [ज्ञाखन्तर में समाम्नात 'यदस्या अंहुभेद्या' आदि] ऋचाओं का शंसन करता है [बस्तुतः स्त्री पुरुष का परस्पर संयोग 'आहनन' है। उसी तरह प्रजोत्पादन का हेतुभूत होने से ऋचा भी 'आहनस्य' संतक कही गई है]।

ता ऋचः प्रशंसति-

आहनस्याद्वे रेतः सिच्यते, रेतसः प्रजाः प्रजायन्ते; प्रजातिसेव तद्द्धाति ॥ इति । आहनस्यं मिथुनमित्युक्तम् । स्पष्टमन्यत् ॥

वस्तुतः आहनस्य [ऋचाओं] से बीर्यं का लिंचन किया जाता है; और वीर्यं से प्रजा का उत्पादन होता है। अतः इस प्रकार उस [आहनस्य के शंसन] से [वह यज-मान में] सन्तान को ही धारण कराता है।

ऋक्संख्यां प्रशंसति—

ता दश शंसित; दशाक्षरा विराळश्नं विराळश्नाद् रेतः सिच्यते, रेतसः प्रजाः प्रजायन्ते; प्रजापितमेव तद्द्याति ॥ इति । स्पष्टोऽर्थः ॥

उन [आहनस्य संतक] दस ऋचाओं का शंसन करता है। दस अक्षर का विराट् छन्द होता है और विराट् अन्त है और अन्त से वीर्य का सिचन किया जाता है। वीर्य से प्रजा उत्पन्न होती है। इस प्रकार उस [शंसन] से [वह यजमान में] सन्तित को ही धारण कराता है।

षोडशौकारान् विधत्ते— ता न्यूह्मयत्यन्नं वे न्यूह्मोऽन्नाद्रेतः सिच्यते, रेतसः प्रजाः प्रजायन्ते; प्रजाति-मेव तदृथाति ॥ इति ।

- १. ऋ० परि० २.१५.१-८।
- २. 'यदस्या अंहुभेद्या इत्यानहस्याः'-इति आश्व०श्रौ० ८.३.२८ । अथर्व० २०.१३६.१ । ऋ० खिल० ५.२२.१-१० वैता० ३२.३१ । आद्य० श्रौ० सू० ८.३.३०-३२; को० न्ना० ३०.६ । शाङ्खा० श्रौ० सू० १२.२४.२; २५.१ ।
- ३. यद्यप्यस्मदृष्टे ऋक् परिशिष्टेऽष्टावेवाहनस्याः, परमैतरेयकं नाम ब्राह्मणं यस्याः संहितायाः; तस्या दशैव स्युः । आश्वलायनेन तु आहनस्यानां विधानमुक्त्वा तत उत्तरं तामिः सह शंसनीयेऽपरेऽिष ऋचौ विहिते (८.३.२९,३०); ते एव नवमदशमे आश्वलायनसंहितादीनामिति ध्येयम् ।

१०८२ : ऐतरेयब्राह्मणभ् Digitized by Madhuban Trust, Delhi [ ३०.१० षष्टपञ्चिकायां

'ताः' ऋचो 'न्यूङ्खयित' ओकारविशिष्टाः कुर्वंन्ति । न्यूङ्खस्यान्नहेतुत्वादन्नत्वम् ।।

उन [ऋचाओं] को न्यूह्च [ओकार का विशेष उच्चारण] करता है। न्यूह्च अन्न है। अन्न से बीर्य का सिचन किया जाता है। बीर्य से प्रजा उत्पन्न होती है। इस प्रकार उस [न्यूह्व] से [वह उस यजमान में] सन्तित को धारण कराता है।

ऋगन्तरं विधत्ते-

विधक्रान्णो अकारिषमिति<sup>3</sup> वाधिक्रीं शंसितः; देवपवित्रं वै विधक्राः, इदं वा इदं व्याहनस्यां वाचमवादीत्, तद्देवपवित्रेण वाचं पुनीते ॥ इति ॥

दिधक्रोतिशब्दयुक्तत्वादियं 'दाधिक्री'। दिधक्राख्या देवता। 'देवपवित्रं' देवानां शोधकं वाक्यम्। तथा सित 'व्याहनस्यां वाचं' विशिष्टमैथुनयुक्तां तदङ्गभूतां वाचं यदवादीत्। 'इदं वा इदिमिति' तस्ये ग्राम्यवाक्यजातस्य विस्पष्टत्वेनाभिधानम्। 'तत्' सवं ग्राम्यवाक्यजातमस्य प्राप्यवाक्यजातमस्यमिष 'वाचं' वाचोच्चारितमनेन 'देवपवित्रेण' 'पुनीते' शुद्धं करोति।।

'दिधिकावणो अकारिषम्' आदि 'दिधिका' [शब्द से युक्त] ऋचा का शंसन करता है। दिधिका [देवता की ऋचाएँ] देवों को पिवत्र करने वाली हैं। इन [आहनस्य] में विशिष्टमैथुन युक्त ग्राम्य वचन कहे गए हैं। अतः देवों को पिवत्र करने वाली उन [दिधिका देवताक] ऋचाओं के द्वारा वह वाणी को पिवत्र करता है।

तस्यामृचि च्छन्दः प्रशंसति-

साऽनुष्टृब्भवित ; वाग्वा अनुष्टुप्, तत् स्वेन च्छन्दसा वाचं पुनीते ॥ इति । वाग्देवताया अनुष्टुष्छन्दोभिमानित्वाद् वाचोऽनुष्टृष्टवम् । अतस्तच्छन्दो वाचः स्वकीयं, तेन वाचं शोधयित ॥

वह ऋचा अनुष्टुप् छन्दस्क है। [वाग्देवता के अनुष्टुप् छन्दोभिमानी होने से] वाणी ही अनुष्टुप् है। अतः अपने हो उस छन्द से वह वाणी को पवित्र करता है।

१. द्र० आश्व० श्रौ० ८.३.३१। द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ७२८।

२. (i) कुञः इट् मिपोऽम् । दिधक्राख्यदेवत्याम्-इति षड्गुरुशिष्यः ।

<sup>(</sup>ii) अथवं ० २०.१३७.३; ऋ० ४.३९.६; ऋ० खिल० ५.२२.१३; तु० की० बा० ३०.८। वैता० ३२.३३। ३. ऋ० ४.३९.६।

४. The sense of vyāhanasyām is not quite certain, as though Sāyaņa takes it viṣiṣta, still vi 'without' might do इति कीथमहोदयः।

५. 'दिधक्रान्णो अकारिषमित्यनुष्टुप्'-इति आश्व० श्रौ० ८.३.३२।

६. अनुष्टुबिति वाङ्नामसु पाठात् (निघ० १.११) ।

Digitized by Madhuban Trust, Delhi

वश्चमाध्याये दशमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : १०८३

ऋगन्तराणि विधत्ते—

सुतासो मधुमत्तमा इति पावमानीः शंसित ।। इति ।

'सुतासः' इत्यद्यास्तिस्रः १ शुद्धिहेतुत्वात् पावमान्यः ।।

'सुतासो मधुमत्तमा' आदि [शुद्धि का हेतुभूत होने से तीन] पवमान देवताक ऋचाओं का शंसन करता है।

ता ऋचः प्रशंसति-

देवपिवत्रं वै पावमान्य, इदं वा इदं व्याहनस्यां वाचमवादीत्, तद्देवपिवत्रेणैव वाचं पुनीते; ता अनुष्टुभो भवन्ति; वाग्वा अनुष्टुप्, तत् स्वेनैव च्छन्दसा वाचं पुनीते ॥ इति ।

पूर्ववद् व्याख्येयम् ॥

पवमान देवताक ऋचाएँ देवों को पिवत्र करने वाली हैं। इन [आहनस्य] में विशिष्ट मैथुनयुक्त ग्राम्यवचन कहे गए हैं। अतः देवों को पिवत्र करने वाली उन [पावमानी] ऋचाओं के द्वारा वह वाणी को पिवत्र करता है। वे ऋचाएँ अनुष्टुप् छन्द में निबद्ध हैं। वाणी अनुष्टुप् है। अतः अपने ही उस छन्द से वह दाणो को पिवत्र करता है।

अन्यासामृचां तृचं विधत्ते-

अव द्रप्सो अंग्रुमतीमतिष्ठदित्येन्द्राबार्हस्पत्यं तृचं शंसित । इति । 'अव द्रप्सो अंग्रुमतीमतिष्ठद्' आदि इन्द्र और बृहस्पति देवताक तृच का शंसन करता है।

इन्द्रावृहस्पतिदेवताकत्वं दर्शंयितुं तृचस्यान्तिममधंचं पठित— विशो अदेवीरभ्याचरन्तीर्बृहस्पतिना युजेन्द्रः ससाह इति ॥ इति ।

'अदेवीः' देविवरुद्धाः 'अभि' सर्वतः 'आचरन्तीविशः' आसुरीः प्रजाः सर्वाः 'युजा' सहकारिणा 'बृहस्पितना' युक्त 'इन्द्रः ससाहे' तिरस्कृतवानित्यर्थः ॥

१. ऋ०९.१०१.४।

२. 'सुतासो मधुमत्तमा इति च तिस्रः'-इति आश्व० श्रौ० ८.३. ३२।

३. ऋ॰ ८.९६.१३ । 'अवद्रप्सो अंशुमतीमतिष्ठदिति तिस्रः'-इति आख्व॰ श्रौ॰ ८.३.३३ ।

४. (i) इन्द्रो बृहस्पितिश्चेति द्वन्द्वात् पत्यन्ते ण्य कृते ।
 आनङ् पदद्वये वृद्धिलिङर्थे लट् च शंसित ॥—इति षड्गुश्शिष्यः ।

<sup>(</sup>ii) 'दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदात् ण्यः' इति (पा॰ सू॰ ४. १. ८५) ।

१०८४ : ऐतरेयब्राह्मणम्

'देविवरोधो सभो आसुरी प्रजा ने जब सर्वतः चढ़ाई कर दी तब बृहस्पित युक्त सहायता से इन्द्र ने इन्हें तिरस्कृत कर दिया।' [आदि इस तृच के अन्तिम अर्धर्च में दोनों का नाम होने से यह 'इन्द्र और बृहस्पित' देवताक है]।

अस्यार्धचंस्यार्थं प्रशंसति-

असुरिवशं ह वै देवानभ्युदाचार्य आसीत्, स इन्द्रो बृहस्पितिनैव युजाऽसुयै वर्णमिभदासन्तमपाहंस्तथैबैतद् यजमाना इन्द्राबृहस्पितभ्यामेव युजाऽसुयै वर्णमिभदासन्तमपघ्नते ॥

'असुरिवशम्' असुरप्रजाः सैन्यरूपाः 'देवान्' इन्द्रादीन् 'अभि'लक्ष्य 'उदाचायं' उल्लञ्चनरूपमाचरणं कृत्वा तिरस्कृत्य 'आसीत्' देवसमीपेऽवस्थिता । तदानीं 'सः' इन्द्रो बृहस्पितनैव 'युजा' सहकारिणा युक्तः सन्, 'असुर्यम्' असुरसैन्यं 'वणं' विचित्रपताका-दियुक्तम् 'अभिदासन्तं' देवोपक्षयहेतुम् 'अपाहन्' विनाशितवान् । देववद् यजमाना अपि तृचप्रतिपाद्याभ्याम् 'इन्द्राबृहस्पितभ्याम्' एव सहायेन युक्ता 'असुर्यं वणं' वाधकं 'अभिदासन्तम्' विचित्रम् उपक्षयहेतुं पापं विनाशयन्ति ।।

असुरों की [सेना रूप] प्रजा [इन्द्र आदि] देवों को लक्ष्य करके उल्लङ्घन रूप आचरण करती हुई उन्हें तिरस्कृत करके [देवों के समीप] अवस्थित थी। तब इन्द्र ने बृहस्पित के सहकार से युक्त होकर देवों के हार के हेतुभूत विचित्रपताका युक्त असुरों की सेना को नष्ट कर दिया। उसी प्रकार यजमान भी इन्द्र एवं बृहस्पित के सहकार से युक्त होकर बाधक शत्रु के विचित्र उपक्षय के हेतुभूत पाप को नष्ट करते हैं।

अथात्र 'प्र मंहिष्ठायेत्यादिना'<sup>3</sup> प्राकृतेन वैकृतानां संमूय शंसनं विचार्यं, पूर्वोत्तर-पक्षाभ्यां निश्चिनोति—

तदाहुः संशंसे३त्, षष्ठेऽहा३न्, न संशंसे३त् ? इति । संशंसेदित्याहुः, कथमन्येष्वहःसु संशंसिति, कथमत्र न संशंसेदित्यथो खल्वाहुर्नैव संशंसेत्, स्वर्गो वै लोकः षष्ठमहरसमायी वै स्वर्गो लोकः, कश्चिद्वै स्वर्गे लोके

दैत्यसेना पुरा देवानिभ्य स्थिताभवत् ।

युजा = सहायेन, असुर्यम् = असुरस्य स्वं दैत्यसैन्यम् । वर्णम् = 'अर्थं आद्यच्' चित्रघ्वजादियुक्तम् । अभिदासन्तम् = 'तसु उपक्षये' 'दसु च' शतृ, श्यनः शप्, अत आत्, छान्दसं पुंस्त्वम् । अभिदस्यदुपक्षयं कुर्वत् ।

१. 'चरतिगंतिकर्मा अभ्युद्गता इति यावत्'—इति गोविन्दस्वामी ।

असुराणां विट् सेना । देवानिम प्रति, उदाचार्यः = उदाचरणमिमवः । ल्यपि
 चरेदीर्घः छान्दसः सुश्च ।

३. ऋ० १.५७.१।

Digitized by Madhuban Trust, Delhi

पञ्चमाञ्याये दशमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यंविरचितभाष्यसहितम् : १०८५

समेतीतिः; स यत्संशंसेत् समानं तत्कुर्यादय यन्न संशंसतीँ तत्स्वर्गस्य लोकस्य रूपं, तस्मान्न संशंसेद् यदेव न संशंसतीँ ३ ॥ इति ।

पूर्वाध्यायस्यान्तिमखण्डवद् व्याख्येयम् ।।

उस ['प्र मंहिष्ठाय' आदि प्राकृत के साथ वैकृतों के संभूय शंसन] के विषय में ब्रह्मवादी प्रश्न करते हैं कि क्या उसे छठवें दिन के [शंसनीय वैकृत] मन्त्रों के साथ [प्राकृत 'प्र मंहिष्ठाय' आदि का] शंसन करना चाहिए या उस [अहः सामान्य के शस्त्र] के साथ शंसन नहीं करना चाहिए ? कुछ यात्तिकों का मत है कि उसे साथ में शंसन करना चाहिए । क्यों [साथ में शंसन] करे ? उत्तर यह है कि जब अन्य [पाँच] दिनों में [सैत्रावरुण]साथ में शंसन करता है तो [अहःसामान्य के समान] यहाँ क्यों न साथ में शंसन करे । अब अन्य यात्तिकों का मत है कि अन्य अहः के समान साथ में शंसन नहीं ही करना चाहिए । वस्तुतः जो यह षष्ट अहः है वह स्वर्गलोक ही है । स्वर्गलोक बहुतों द्वारा एक साथ इकट्ठे होकर जाने योग्य स्थान नहीं है । कोई ही पुण्यवान् स्वर्गलोक में पहुँचता है । इस प्रकार [मैत्रावरुण] यदि षष्ट अहः में प्राकृत के साय अन्य वैकृत सूक्तों को निलाकर] साथ-साथ शंसन करता है तो वह उस [स्वर्गरूप षष्ट अहः को अन्य दिनों] के समान करता है । इसिलए यदि [षष्ट अहः में] साय-साथ शंसन नहीं करता है तो वह [साथ-साथ शंसन न करना] स्वर्गलोक का लक्षक होने के कारण अत्यन्त श्रेष्ठ है । अतः संभूय शंसन नहीं ही करना चाहिए; क्योंकि जो साथ-साथ शंसन न करना है वह अत्यन्त श्रेष्ठ है । अतः संभूय शंसन नहीं ही करना चाहिए; क्योंकि जो साथ-साथ शंसन न करना है वह अत्यन्त श्रेष्ठ है । अतः संभूय शंसन नहीं ही करना चाहिए; क्योंकि जो साथ-साथ शंसन न करना है वह अत्यन्त श्रेष्ठ है । अतः संभूय शंसन नहीं ही करना चाहिए; क्योंकि जो साथ-साथ शंसन न करना है वह अत्यन्त श्रेष्ठ है ।

संशंसनपक्षे दोषान्तरं दर्शंयित —
एतानि वा अत्रोक्थानि नाभानेदिष्ठो वालखिल्या वृषाकपिरेवयामरुत् स
यत्संशंसेदपैव स एतेषु कामं राष्नुयात् ॥ इति ।

नामानेदिष्ठादीनि चत्वारि शिल्पानि यानि सन्ति, एतान्येवात्र षष्ठेऽहिनि 'उक्थानि' प्रधानशस्त्राणि । तथा सित 'सः' पुमान् यदि प्राकृतेन 'प्र मंहिष्ठाय'-इत्यनेन संभूय शंसेत्, तदानीं 'सः' पुरुषः 'एतेषु' प्रधानशस्त्रेषु 'कामं' फलम् 'अपराघ्नुयाद्' विनाशयेत् ॥

१. द्र० इतः पूर्वम् (६.४.१०), १०२३ पृ०।

अच्छामइन्द्रसूक्तात् प्रागवद्रप्सतृचात् परम् ।
 प्र मंहिष्ठोदप्रुतेति प्राकृतं न मवेदिह् ।।
 इममर्थं प्रश्नपूर्वं वक्तुमाह प्ररोचयन् :—इति षड्गुकशिष्यः ।

प्र मंहिष्ठोदप्रुतेति द्वयं त्याज्यिमिति स्थितिः ।
 अत एव सूत्र्यते—'अवद्रप्सो अंशुमतोमितिष्ठदिति तिस्रः' 'अच्छाम इन्द्रमिति नित्य-मैकाहिकम्' इति (आश्व० श्रौ० सू० ८. ३. ३३, ३४) । इति षड्गुरुशिष्यः ।

नाभानेदिष्ट, वालिखल्य, वृषाकिष और एवयामरुत्—जो ये चार शिल्प हैं, ये ही यहाँ [षष्ट अहः में] प्रधानशस्त्र हैं। इस प्रकार वह व्यक्ति यदि [प्राकृत 'प्र मंहिष्टाय' आदि से] सम्भूय शंसन करे तो वह इन प्रधान शस्त्रों में कामनाओं को मानो विनष्ट ही करता है।

एवं तिह प्र मंहिष्ठायेत्येतिस्मन्नैन्द्रे लभ्यः कामोऽत्र न लभ्यत इत्याशङ्कचाऽऽह—
ऐन्द्रो वृषाकिषः, सर्वाणि च्छन्दांस्यैतशप्रलापस्तत्र स काम उपाप्तो य
ऐन्द्रे जागतेऽथेदमैन्द्राबार्हस्पत्यं सूक्तमैन्द्राबार्हस्पत्या परिधानीया, तस्मान्न
संशंसेन्न संशंसेत् ॥ ३६ ॥ इति ।

।। इति 'ऐतरेयब्राह्मणे' षधपञ्चिकायां पञ्चमोध्यायः ॥ ५ ॥

ब्राह्मणाच्छंसिना शंसितव्यो योऽयं 'वृषाकिषः' सोऽयमैन्द्रः । ऐतशप्रलापश्च सर्व-च्छन्दस्थानीयः । तथा सित 'प्र मंहिष्ठाय'—इत्यादिके इन्द्रदेवताके जगतीछन्दरके यः कामोऽस्ति, स कामः 'तत्र' वृषाकपावैतशप्रलापे च प्राप्तो मवति । 'अथ' अपि चेदम् 'अवद्रप्सः' इत्यादिकं ' सूक्तमैन्द्रावाहंस्पत्यम् । तत्रत्याऽन्तिमा परिधानीया चैन्द्रावाहंस्पत्या । तत्रोमयत्रेन्द्रनिमित्तः 'काम उपाक्षो' भवति । तस्मात्कारणात् प्राकृतमत्र संभूय 'न संशंसेत्' । अम्यासोऽत्राध्यायसमाप्त्यर्थः ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये षष्ठ-पश्चिकायां पञ्चमाब्याये (त्रिशाध्याये) दश्चमः खण्डः ।।१०।। (३६) [२२३] वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्दं निवारयन् ।

पुमर्थाश्चतुरो देयाद् विद्यावीर्थमहेश्वर: ॥

।। इति श्रोमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्गप्रवर्तंकवीरबुक्कभूपालसाम्राज्यधुरंधरमाधवाः चार्यादेशतो श्रीमद्सायणाचार्येण विरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाश' नाम भाष्ये ऐतरेय-

ब्राह्मणमाष्यस्य कृतौ षष्ठपश्चिकायाः पश्चमोऽध्यायः (त्रिशोऽध्यायः)

समाप्तः ॥ ५ ॥

### ॥ इति तृतीयदशकं समाप्तम् ॥ ३ ॥

[इस प्रकार इन्द्रदेवताक मन्त्र में प्राप्त होने वाली कामना 'प्र मंहिष्टाय' आदि में नहीं प्राप्त होगी वस्तुतः ब्राह्मणाच्छंसी द्वारा शंसित होने वाला] वृषाकिप शिल्प इन्द्रदेव-ताक है । ऐतशप्रलाप सर्वछन्दस्थानीय है<sup>3</sup> । [इस प्रकार 'प्र मंहिष्ठाय' इत्यादिक] इन्द्र-

१. ऋ० ८. ९६. १३।

२. 'अच्छाम इन्द्रमिति (ऋ० १०. ४३. १) नित्यमैकाहिकम्'-इति आश्व० श्रौ० ८. ३. ३४।

एतशस्य प्रलापे तु छन्दो नानाविधं स्थितम् ।
 तेनास्ति जगती चेति ह्यैन्द्रजागत सम्मवः ।।—इति षड्गुरुशिष्यः ।

पञ्चमाध्यायै दशमः खण्डः ] Digitized by Madhuban Trust, Delhi श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् ः १०८७

देवताक जगती छन्दस्क शस्त्र में जो कामना होती है वह [कामना ] वहां [वृषाकिष एवं ऐतशप्रलाप में] प्राप्त होती है, और फिर यह ['अव द्रप्तः' इत्यादिक] सूक्त इन्द्र और बृहस्पित देवताक है। अन्तिम परिधानीया ऋचा 'बृहस्पित नेः परी' आदि भी इन्द्र और बृहस्पित देवताक है। [अतः दोनों हो पक्ष में वहाँ इन्द्र निमित्तक कामना की प्राप्ति होती है ] इसलिए प्रकृत में यहाँ समभूय शंसन न करे।

।। इस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण के षष्ट पश्चिका के पाँचवे (तीसवें) अध्याय की सुक्षाकर मालवीय कृत हिन्दी पूर्ण हुई ।। ५ ।।

[देवा ह वै त्रीणि (१) । देवा वै यज्ञं पद्ध (२) । आ त्वा वहन्त्वष्टौ (३) । यः इवः स्तोत्रियो दश (४) । शिल्पानि दश (५) ॥ ६ ॥ विश्वविद्या ह वा, असावि देवम्, कस्तमिन्द्र, तदाहुर्यदस्मिन् विश्वविद्यात्वा षट् ॥६॥ विश्वविद्यात्वा षष्ट्यिक्चका समाप्ता ॥ ६ ॥

[छठवीं पश्चिका में 'देवा ह वै' इत्यादि तीन खण्डों का प्रथम (छव्बीसवाँ) अध्याय है। 'देवा वै यसम्' इत्यादि पाँच खण्डों का द्वितीय (सत्ताइसवाँ) अध्याय है। जा त्वा वहन्तु' इत्यादि आठ खण्डों का तृतीय (अट्ठाइसवाँ) अध्याय है। 'यः इवः स्तोत्रियः' इत्यादि दस खण्डों का चतुर्थ (उन्तोसवाँ) अध्याय है, 'शिल्पानि' इत्यादि दस खण्डों का पाँचवाँ (तीसवाँ) अध्याय है।

इस प्रकार 'देवा ह वै' इत्यादि खण्डों का प्रथम दशक है। 'असावि देवम्' इत्यादि खण्डों का द्वितीय दशक है। 'कस्तिमन्द्र' इत्यादि खण्डों का तृतीय दशक है और 'तदा- हुर्यदिसमन् विश्वजिति' इत्यादि खण्डों का चतुर्य षष्ठक है अर्थात् षष्ठ पश्चिका में कुल छित्तस खण्ड हैं।]

।। इस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण की सुधाकर मालवीय कृत षष्ठ पञ्चिका की हिन्दी पूर्ण हुई ।। ६ ।।

१. ८९९, ९१५, ९३५, ९७४, १०३० पृ० (३+५+८+१०+१०=३६ ख०)।

२. ८९९, ९४३, ९९५, १०४९ पृ० (१०+१०+१०+६=३६ ख०)। द्र० प्रथमो मागः, १९० पृ०।

# अथ सप्तमपश्चिका

तत्र

### मथमा ऽध्यायस्य

प्रथमः खण्डः

-: 0 :--

## [अथ एकत्रिंशोऽध्यायः

त्रथमः खण्डः]

विणतं शस्त्रजातं तु होतृहोत्रकगोचरम् । पशोरुपत्रतीयस्य विमागस्त्वध कथ्यते ॥ १ ॥

आश्वलायनः सित्रणां धर्मेष्वेवमाह—सुत्यासु हिविहिन्छष्टमक्षा एव स्युर्धानाः करम्मः परिवापः पुरोळाशः पयस्येति तेषां यद्यत्कामयेरंस्तत्तदुपिवगुल्फयेयः ? इति । प्राण्धारणाय यथा पर्याप्यते तथा हिवःशेषस्याऽऽधिवयेन संपादनम् 'उपगुल्फनम्' । एवं बहु-विधान् हिवःशेषमक्षानुक्त्वा पुनरप्यन्त एवमुवाच—'अपि वाऽन्यत्र सिद्धं गाहंपत्ये पुनरिधिश्वत्योपन्नतयेरन्नन्यान् वा पथ्यान् मक्षानामूलफलेम्य एतेन वर्तयेयुः पश्चना च'—इति । 'अन्यत्र सिद्धं गृहे पक्वमन्नं पुनरिप गाहंपत्ये सकृदवस्थाप्य 'उपन्नतयेरन्'उपभुञ्जीरन् । 'अन्यान् वा' लड्डु—मण्डकादीन् 'मक्षान्' 'पथ्यान्' अजीर्णादिदोषरिहतान् मूलफलपर्यन्त-मिच्छया स्वीकुर्यात् । 'एतेन' सुत्यादिनेषु संनिहितेन सवनीयपश्चना च 'वर्तयेयुः' जीवन-रूपां वृत्ति संपादयेयुः । इत्येवं सवनीयपश्चलपस्य हिवपःशेषमक्षणेन सित्रणां जीवनम-प्यिमहितम् । तिस्मन् पशौ कस्य को विभाग इति जिज्ञासायां तिद्वमागकथनं प्रति-जानीते—

### अथातः पशोविभक्तिः, तस्य विभागं वक्ष्यामः ॥ इति ।

१. पद्यमिदं षड्गुरुशिष्यस्य सुखप्रदाच्याख्यायामपि दृश्यते ।

२. आवन श्री सूर १२.८.३२, ३३।

यदि यथाप्राप्तेन हिवरिच्छिष्टमक्षणेन प्राणा न िष्ययेरंस्तदा धानादीनां मध्ये यस्मि-स्तेषामिमरुचिस्तद्द्रव्यमुपिवगुल्फयेयुः=अभिवधंयेयुः । इति तत्र नारायणः ।

४. आरव० श्री० १२.८.३९-४१।

प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : १०८९

'अथ' होतृ-होत्रक-शस्त्रनिर्णयानन्तरं , यतः शस्त्राद्यनुष्ठायिनां सित्रणां जीवनो-पायोऽपेक्षितः, अतः कारणात् सवनोयस्य 'पशोः' विमक्तिः कथ्यते । विमक्तिशब्दस्यैव व्याख्यानं तस्येत्यादि ।।

#### सरला

कालाम्बोधरकान्तिकान्तमिनशं वीरासनाव्यासिनं

मुद्रां ज्ञानमयीं दधानमपरं हस्ताम्बुजं जानुनि ।

सीतां पाद्यंगतां सरोष्ट्रकरां विद्युत्तिमां राववं

पश्यन्तीं मुकुटाङ्गदादिविविधाकल्पोज्ज्वलाङ्गं मजे ॥ १ ॥

महिदासैतरेयस्य ब्राह्मणस्य च साम्प्रतम् ।

चतुर्थे दशकेऽप्यस्मिन् यथापूर्वं यथास्मृतम् ॥ २ ॥

श्रीमद्रामकुबेरस्य मालवीयस्य धीमतः ।

सूनुः सुधाकरः सम्यक् कुष्ते परिशोधनम् ॥ ३ ॥

vii.१ [xxxi.१] [सत्र करने वालों का यह धर्म है कि अग्निषोमीय पशु में हिवः-शेष का भक्षण मुत्या दिनों में करें। इसके अतिरिक्त धान आदि द्रव्यों के भक्षण से अपनी दिनचर्या का संपादन करें। अतः सवनीय पशु रूप हिवःशेष का कौन सा भाग किसका होगा ? इसीके समाधान के लिए विभाग का कथन यहाँ किया जा रहा है]—

इस [होतृ एवं होत्रक के शस्त्र कथन] के बाद [शस्त्र आदि का अनुष्ठान करने वाले मित्रियों के जीवन के उपाय की अपेक्षा से सवनीय] पशु की विभक्ति अर्थात् उसके अङ्गों का विभाग कहेंगे—

वक्ष्याम इति प्रतिज्ञातो यो विमागस्तं दर्शयति—
हनू सिजिह्वे प्रस्तोतुः, इयेनं वक्ष उद्गातुः, कण्ठः काकुद्रः प्रतिहर्तुदेक्षिणा श्रीणहीतु, सञ्या बह्मणो, दक्षिणं सिव्य मैत्रावरणस्य सञ्यं ब्राह्मणाच्छंसिनो, दिन्नणं पार्श्वं तांसमध्वर्योः, सञ्यमुपगातूणां, सञ्योऽसः प्रतिप्रस्थातुर्, दक्षिणं दोर्नेष्टुः, सञ्यं पोतुर्, दक्षिण ऊरुरच्छावाकस्य, सञ्य आग्नीध्रस्य,
दक्षिणो बाहुरात्रेयस्य, सञ्यः सदस्यस्य, सदं चानूकं च गृहपतेर्, दक्षिणो
पादो गृहपतेत्रंतप्रदस्य, सञ्यो पादौ गृहपतेर्भायीय वतप्रदस्योष्ठ एनयोः
साधारणो भवति, तं गृहपतिरेवं प्रशिष्याच्जाघनीं पत्नीभ्यो हरन्ति, तां

१. द्र० इतः पूर्वम्, ५२५ पृ० द्वादश शस्त्राणि—'आज्यप्रचगे, निष्केवस्यमरुत्वतीये, वैश्वदेवाग्निमास्ते इति होतुः शस्त्राणि षट्, तथा होत्रकाणामपि षट्'—इति । 'प्रशास्ता ब्राह्मणाच्छंस्यच्छावाक इति शस्त्रिणा होत्रकाः'—इति आद्द० श्रौ० ५.१० १० । विशेषस्तु ९२८ पृष्ठे ११ टि० द्वष्टच्यम् ।

ब्राह्मणाय दद्युः, स्कन्ध्याश्च मणिकास्तिस्रश्च कीकसा ग्रावस्तुतस्, तिस्रश्चेव, कीकसा अर्धं च वैकर्तस्योन्नेतुर्धं चैव वैकर्तस्य, क्लोमा च शमितुस्तद्ब्राह्म-णाय दद्याद् यद्यब्राह्मणः स्याच्छिरः सुब्रह्मण्यायै, यः श्वःसुत्यां प्राह तस्या-जिनमिळा सर्वेषां होतुर्वा, ॥ इति ।

जिह्नया सहितं हनुद्वयं प्रस्तोतुर्भागः । श्येनाकारं वक्ष उद्गातुर्भागः । यः कण्ठः, यश्च 'काकुद्रः' काकुद्रम्, तदुभयं प्रतिहर्तुंर्भागः । श्रोणिरूष्मूलम्, तदुभयं दक्षिण-सन्यरूपं क्रमेण होतुर्जद्वाणोर्भागः । ऊर्वधोभागः 'सिव्य' तच्चोभयं क्रमेण मैत्रावष्ण-ब्राह्मणाच्छंसिनोर्विभागः । दक्षिणांसेन युक्तं दक्षिणं पार्श्वमध्वयोर्भागः । सन्यं पार्श्व-मात्रमुपगातृणां भागः । सन्योऽसः प्रतिप्रस्थातुर्भागः । 'दोः' वाहुः, तच्चोभयं क्रमेण नेष्ट्-पोत्रोर्भागः । कष्टद्वयं क्रमेणाच्छावाकाग्नीष्त्रयोर्भागः । सिक्थज्ञव्देन अधोभागस्याभिहितस्वात् कर्ष्वभाग कष्ठज्ञव्देन विवक्षितः । वाहुद्वयं क्रमेण आत्रेयसदस्ययोर्भागः । दोर्बाहुज्ञव्दयोर्थेक्येऽप्यधोभागोव्वंभागाभ्यां भेदो द्रष्टव्यः । सदानूक्यव्दौ पूर्वाचार्येव्याख्यातौ—

"अनूकं मूत्रवस्तिः स्यात्, सास्नेत्येके वदन्ति च । सदं तु पृष्ठवंशः स्यादेतद्गृहपतेद्वंयम्" ॥ इति ।

यः पुमान् गृहपतेर्ज्ञतप्रदा मोजनदायी, तस्य दक्षिणी पादौ मागः । गृहपतेर्या मार्या, तस्य च त्रवप्रदो यः पुमांस्तस्यं व सन्यौ पादौ मागः । अत्र पुरोवित्नोः पादयोबिहुत्वे-नामिहितत्वात्, पश्चात्यावेव पादश्चदेन वित्रक्षितौ । तत्रैकिस्मिन्नपि दक्षिणे पादे द्विचन-मवयवापेक्षम् । एवमुतरत्रापि । योऽयमोश्वः, सोयम् 'एनयोः' अतप्रदयोः 'साधारणः' मागो मवित । 'तं' मागं गृहपितदेव 'प्रशिष्यात्' तवायं तवायमिति विभन्य प्रदद्यात् । 'जाघनीं' पुच्छं तां पत्नीभ्यो 'हरित्त' दद्युः । ताश्च पत्न्यः 'तां' जाधनीं आह्मणाय कस्मैचिद्द्युः । स्कन्धे मवाः 'स्कन्व्याः' मणिसदृशा मांसखण्डा 'मणिकाः' एकिस्मिन् पार्थ्वे स्थिता मांस-शक्लास्तिस्रः 'कीकसाः, मणिकाः कीकसाश्चेत्युमयं ग्रावस्तुतो मागः । इतरपार्श्वे स्थिता-स्तिस्रः कीकसाः, 'वैकर्तः' प्रौढो मांसखण्डः, तस्यार्थं पूर्वोक्तकीकसात्रयं चोन्नेतुर्मागः । यत्तु वैकर्तस्येतरदर्धं, यश्च हृदयपार्श्ववर्ती क्लोमशब्दामिधो मांसखण्डस्तदुभयं शिमतुर्मागः । अयं शिमता यदि-अन्नाह्मणः स्यात्, तदा स्वेन स्वीकृतं तदुमयमन्यस्मै न्नाह्मणाय दद्यात् । यिच्छरोऽस्ति, 'तत्सुन्नह्मण्यायै' सुन्नह्मण्याभिधानित्वेज दद्यात् । रवःसुरयेति निगदनाम<sup>थ</sup>

१. द्र० 'स्येनमस्य वक्षः'—इत्यादि इतः पूर्वम्, २२४ पृष्ठे ।

२. 'आग्नेयो निगदस्तत्र गौतमीयमग्न आगच्छ रोहिताभ्यां वृहद्मानो धूमकेतो जातवेदो विचर्षण आङ्गिरस ब्राह्मणाङ्गिरसब्रुवाणेति प्राक् सुत्यादेशात्'—इति लाटघा श्रौ० १.४। 'परसम्बोधनार्थमन्त्रा निगदाः'—इति निगदमन्त्रलक्षणम्। तद्-विचारस्तु मीमांसायां द्रष्टव्यः। जै० न्या० वि० २.१.१३.३८-४५।

प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : १०९१

तां चाऽऽग्नीध्रो ब्रूते । तथा च आश्वलायन आह—'आग्नीध्रः श्वःसुत्यां प्राह' इति । 'अजिनं' चर्मं, तस्याऽऽग्नीध्रस्य मागः । 'इळा' सवनीयपशोः सम्बन्धी योऽयमिळामागः, स सर्वेषां साधारणः । यद्वा, होतुरसाधारणः ।।

जीभ सिहत [पशु के] दोनों जबड़े प्रस्तोता का भाग है, इयेन पक्षी के समान वक्ष उद्गाता का, कण्ठ एवं काकुद किौआ आदि गले का तालु] प्रतिहर्ता का, दाहिनी कमर होता का, बायीं [कमर] ब्रह्मा का, बाहिनी पिण्डलो [पैर का निचला भाग] मैत्रावरुण का, बार्यी पिण्डली ब्राह्मणाच्छंसी का, कन्चे के साथ दाहिनी बगल अध्वर्ध का, बार्यां [बगल मान्न] उपगाता [जो सामगान करने वालों के साथ गान करते हैं उन] का; बायाँ कन्था प्रतिप्रस्थाता का, दाहिने नीचे का आगे का बाहु<sup>3</sup> [ = पैर का खुर भाग] नेष्टा <mark>का</mark>, वायाँ पोता का, दाहिना ऊरु जिाँघ अर्थात् पैर का ऊपरी भाग अच्छावाक का, बायाँ आग्नीध्र का, बाहिना बाहु [पैर का ऊपरी भाग] [अत्रि गोत्रज] आत्रेय का [यहाँ यह द्रष्टव्य है कि आत्रेय कोई ऋत्विज नहीं हैं। फिर भी यह कात्यायन श्रोतसूत्र (१०.२.२१) और 🕫 ठ संहिता (२८.४) में आते हैं। वस्तुतः इनका कार्यं शाङ्खायनश्रौतसूत्र (१६. १८, १९) में देखना चाहिए], बाँया सदस्य का, रीढ़ और आसन का भाग गृहपित का, दाहिने दोनों पैर भोजन देने वाले गृहपित [ = महराज] का, बार्ये दोनों पैर भोजन देने वाले गृहपति [ = महराज] की स्त्री का, दोनों ओष्ट इन दोनों का सामान्य रूप से है, उसे गृहपति ही बाँटेंगे, पुच्छ-भाग को पत्नियों के लिए ले जाते हैं; किन्तु उसे बाह्मण को ही दे देना चाहिए। [स्कन्घ पर होने वाले मणि के आकार का मांस पिण्ड] डील, गर्दन के एक वगल में स्थित मांस खण्ड और तीन कीकस अर्थात् पसलियाँ ग्रावस्तुत का, दूसरे पाइवं में स्थित तोन पसलियाँ और गर्दन के प्रौढ़माँस-खण्ड का आधा उन्नेता का,

१. आइव० श्री० १२.९.१४।

२. द्र०, ऋत्विजां परिचयः आश्व० श्री० ४.१.३-८। द्र० इतः पूर्वम्, ९०१ पृ०२ टि०।

३. (i) 'बाहुशिरो दो:'-इति षड्गुरुशिष्य: । (ii) Sāyṇa holds that the term doḥ and bāhu exhaust the forelegs, but this seems unlikely; the term here is pada 'foot'.

४. 'गृहपतिर्नाम स्वामिकर्मकरः किचद्' इति गोविन्दस्वामी ।

५. 'Three ribs and half the flash to the unnetr' see footnote no.4
The vaikarta is an unknown part but apparently near the kikasa, here perhaps the ribs. इति कीयमहोदय: ।

१०९२ : ऐतरेयबाह्यणम्

गर्दन के प्रोढ़ मांसखण्ड का दूसरा आधा भाग और क्लोम अर्थात् हृदय के पास में स्थित मांस खण्ड [फेफड़ा] शमिता [=पशु का आलम्भन करने वाले] का, किन्तु वह [शमिता] यदि बाह्मण न हो तो अपने से स्वीकृत दोनों को अन्य बाह्मण को दे देना चाहिए। शिर सुब्रह्मण्य को देना चाहिए और जो 'श्वः सुत्याम्' दूसरे दिन के अभिषव को कहता है उस [अध्वर्यु] को चमड़ा देना चाहिए। सवनीय पशु का जो इळाभाग [यज्ञीय हिवः] है वह सामान्य रूप से सभी का है, अथवा होता का है।

चक्तानां पशुविभक्तीनां संख्यां प्रशंसति-

ता वा एताः षट्त्रिंशतमेकपदा यज्ञं वहन्ति, षट्त्रिंशदक्षरा वे बृहती, बार्हताः स्वर्गा लोकाः, प्राणांश्चैव तत्स्वर्गांश्च लोकानाप्नुवन्ति, प्राणेषु चैव तत्स्वर्गेषु च लोकेषु प्रतितिष्ठन्तो यन्ति ॥ इति ।

'तां वै' हन्वादय डळान्ताः श्रुत्योक्ता, अस्माभिरिप दृश्यमानाः 'षट्त्रिशतं' षट्त्रि-श्रुत्संख्याकाः 'एकपदा' हर्नुजिह्वेत्येवमेकैकेन पदेनामिधीयमानाः पशुविमक्तयो 'यज्ञं वहन्ति' यज्ञस्य निर्वाहं कुर्वन्ति । संख्या चेयं पूर्वाचार्येव्यक्तियातारे—

> ''तत्र (ऊरू) पादौ च तौ द्वौ द्वावन्ये द्वात्रिशदेव हि । हन्बादीळान्तमुक्तं ताः षट्त्रिशद्भक्तयः पशोः" ॥ इति ।

अतः संख्यासाम्यादियं विमक्तिर्वृहितीरूपा । स्वर्गलोकाश्च बृहत्या संपादियतुं शक्यत्वाद् 'बाहृंताः' 'तत्' तेन पशुविमागेन सित्रणः प्राणान् स्वर्गलोकानिष प्राप्नुवन्ति पश्ववययानां प्राणाधारत्वात् । 'तत्' तेन विमागेन सित्रणोऽस्मिञ्जन्मिन प्राणेषु प्रतिष्टिता वर्तन्ते, जन्मान्तरेषु बृहतीद्वारा स्वर्गेषु लोकेषु प्रतिष्ठिता वर्तन्ते ।

- १. 'ननु शमनपदार्थस्याघ्वयंवत्वात् तत्कार्यघ्वयुः शिमता भवित । आहुश्च न्यायिवदः— अघ्वयुंरेव शिमता इति । नेत्याह, शमियता इति हि तदा रूपममिविष्यत् । यदि शमनादवक्ष्यत् । किञ्च, यद्यघ्वयुंरब्राह्मणः स्याद् इत्यब्राह्मणशङ्कापि अघ्वयुंशिमतिरि नोपपद्यते । यस्माद् ब्राह्मणानामेवात्विज्यं भवित । यदि परं यद्यब्राह्मणो यजमानः स्याद् इति कल्प्येत, तदिप नातीव शोमनं मन्यामहे । ब्राह्मणानामेव सन्नेष्विधकारात् । कथं विह न्यायिवदां स्थितिः । सन्नादन्यत्र शिमतृ प्रयोगो भवित—इत्यिमप्रायः'— इति गोविन्दस्वामी ।
- द्विरत्र पादौ तौ द्वौ द्वावन्ये द्वात्रिशदेव हि ।
   पादेनैकेन वाच्यत्वादेता एकपदा मताः ।।
   यज्ञं वहन्ति यष्टृणामामिर्देहस्थितिस्त्वित ।
   हन्वादीळान्तमुक्तास्ताः षट्त्रिशद्मक्तयः पशो ।।—इति षड्गुकशिष्यः ।

प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : १०९३

वे [हनु से लेकर इळा तक के] ये छत्तिस भाग हैं; जिनके एक-एक [हनु, जिह्वा आदि पशु] विभाग से वे यह का निर्वाह करते हैं। वृहती [छन्द] भी छत्तिस अक्षरों का होता है [अतः संख्यासाम्य से ये विभाग वृहती रूप हैं] और स्वगं लोक बृहती से सम्बन्धित है। इस प्रकार वे उस [पशुविभाग] से प्राणों को और स्वगं [आदि] लोकों को प्राप्त करते हैं। उस [विभाग] से [इस जन्म में वे सत्र करने वाले] प्राणों में और [जन्मान्तर में बृहती द्वारा] स्वगं लोकों में प्रतिष्ठित होते हुए जाते हैं।

पशुं प्रशंसति—

स एष स्वर्गः पशुर्य एनमेवं विभजन्ति ।। इति ।

'ये' सित्रणः 'एनं' पशुम् 'एवम्' उक्तेन प्रकारेण विमक्तं कुर्वेन्ति, तेषां सित्रणां स एष पशुः 'स्वर्ग्यः' स्वर्गाय हितो मवति ।।

जो [यज्ञ करने वाले] इस [प्रज्ञ] का इस प्रकार विभाग करते हैं उनके लिए वह यह प्रज्ञ स्वर्गीय होता है।

प्रकारान्तरेण विमागं निन्दति-

अथ येऽतोऽन्यथा तद्यथा सेळगा वा पापकृतो वा पशुं विमथ्नीरंस्ता-दृक्तत् ॥ इति ।

'अय' उक्तविमागप्रशंसानन्तरम्, इतरिनन्दोच्यत इति शेषः। 'ये' सित्रणः 'अतः' पूर्वोक्तिविमागाद् 'अन्यथा' प्रकारान्तरेण, विभजन्त इत्यनुवर्तते, 'तत्' तेषां निदर्शन-मुच्यते। इळाशब्देनान्नमुच्यते। तेन सह वर्तत इति सेळमन्नबहुलो देशस्तं गच्छन्तीति 'सेळगः' विहितकर्माननुष्ठायिनः केवलोदरपोषणपरायणा इत्यर्थः। 'पापकृतः' प्रतिषिद्ध-कर्मकारिणः। ते च द्विविधा यथा पशुं 'विमध्नीरन्' केवलं मांसभक्षणार्थंमेव हन्युः ताद्गेव 'तत्' अन्यथाविभजनं द्रष्टव्यम्।।

और जो पूर्वोक्त विभाग से अन्य प्रकार द्वारा विभाग करते हैं तो यह उसो प्रकार होता है जैसे विहित कर्म का अनुष्ठान न करने वाले [अर्थात् मात्र उदर का पोषण करने वाले या पाप कर्म करने वाले पशु को मात्र मांसभक्षण के लिए ही मारते हैं।

-इति षड्गुरुशिष्यः।

१. 'श्व:मुत्यायां पशुं '''अशितव्यं चैव लीप्सितव्यं च'-इति तु० इतः पूर्वम, २०९ पृ० ।

२. नास्तिकाः से उगा नाम शिश्नोदरपरायणाः। इळान्नं तेन सहितं देशा हैतेऽभिगभ्यते (?)। गोवधात् तु हि जीवन्तः प्रोक्ताः पापकृतस्तिवति। वाशब्दस्तिवहं गृह्णाति दस्यून् म्लेच्छांश्व निर्घृणान्।।

<sup>24</sup> 

१०९४ : ऐतरेयबाह्मणम्

उक्तं पश्विमागं तद्दष्ट्महर्षिद्वारा प्रशंसति—

तां वा एतां पञ्चोविभक्ति श्रोत ऋषिर्देवभागो विदांचकार, तामु हाप्रोच्यै-वास्माल्लोकादुच्चक्रामत् ॥ इति ॥

'तामेतां' पूर्वोक्तां पशुविमिक्तं श्रुतनामकस्य मुनेः पुत्रो महर्षिदंवमागाख्यो महर्षिः 'विदांचकार' ज्ञातवान् । 'तामु ह' तामेव स्वेन ज्ञातां विमिक्तिम् 'अपोच्यैव' रहस्यविद्येति मत्वा कस्मैचिद्रप्यकथिरवैवास्माल्लोकात् 'उच्चक्रामत्' उत्क्रान्तवान् मृत इत्यर्थः ।।

उस इस [पूर्वोक्त] पशु के विभाग को श्रुत<sup>२</sup> ऋषि के पुत्र महर्षि देवभाग ने [प्रथ-मतः] जाना । किन्तु उस [अपने द्वारा ज्ञात विभाग] को [यह गोपनीय है यह मानकर] बिना किसी को बताए ही इस लोक को छोड़ दिया अर्थात् मर गए।

कथं तर्हि तत्संप्रदायः ? इत्याशङ्कचाह -

तामु ह गिरिजाय बाभ्रज्यायामनुष्यः प्रोवाच, ततो हैनामेतदर्वाङ् मनुष्या अधीयतेऽधीयते ॥ १ ॥ इति ।

'तामु ह' तामेव पशुविमिक्तम् 'अमनुष्यः' मनुष्यव्यतिरिक्तः, कश्चिद्गन्धर्वादिः 'बाभ्रव्याय' वश्रोरपत्याय गिरिजनामकाय<sup>3</sup> महर्षये प्रोवाच । 'एतदर्वाङ्मनुष्याः' एत-स्माद् गिरिजाख्यात् महर्षेरविचीनाः सर्वे मनुष्याः 'ततः' तस्य गिरिजाख्यस्य सकाशात् 'एनां' पशुविमिक्तिमधीयते । पदाभ्यासोऽध्यायसमाप्त्यर्थः ॥

ा इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाज्ये सलम-पश्चिकायां प्रथमाध्याये (एकत्रिशाध्याये) प्रथमः खण्ड.४ ॥ १ ॥ [२२४]

> वेदार्थंस्य प्रकाशेन तमोहार्दं निवारयन् । पुमर्थांश्रतुरो देयाद् विद्यातीर्थंमहेश्वरः ॥

।। इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्गप्रवर्तंकवीरवुक्कभृपालसाम्राज्यधुरंधरमाधवा-चार्यादेशतो श्रीमत्सायणाचार्येण विरचिते माधवीये 'वेदार्थं भकाश'नामभाष्ये ऐतरेय-

ब्राह्मणमाष्ये ससमपश्विकायाः प्रथमाष्यायः (एकिविशोऽध्यायः) ॥ १ ॥

१. 'श्रुतिष'—इति ऋ० १०. ७.३; तै० ब्रा० २.५.६.१।

२. 'श्रोत ऋषिः श्रुतिमधीते वेत्ति वा स श्रोत ऋषिः, श्रुतिसिद्धो वा'-इति गोविन्दस्वामी ।

३. गिरिजा एवयामग्त् - इति ऋ० ५.८७.१।

४. एष खण्डस्तुद्धृतो यथावदाश्वलायनीयश्रौतसूत्रे १२.९.१-१८!

प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसिहतम् : १०९५

पुनः उसी [पज्ञु विभाग] को किसी मनुष्येतर गिन्धवं आदि] ने वभ्नु के पुत्र गिरिज नामक महिष को बताया। उसी [गिरिज नामक महिष] से इन सभी अर्वाचीन मनुष्यों ने ज्ञात किया।

> ।। इस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण के सप्तम पश्चिका के प्रथम (इकतीसर्वे) अध्याय की सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी पूर्ण हुई ।। १ ।।

> > -:0:--

१. (i) 'स पुनरुत्क्रान्तोऽपि सन्नमनुष्वशरीरो बाभ्रव्याय मुनये प्रोवाच' इति गोविन्दस्वामी ।

<sup>(</sup>ii) ततः पशु विमागज्ञे देवमागे दिवं गते।
अलब्धिविद्ये भूलोके किश्चिद्गन्धवंसत्तमः।
देवमागात् स्वगंगतादिमां विद्यामधीत्य वै।
भूमिमागम्य मुनये बभुगोत्रोद्भवाय तु॥
गिरिजाख्यायोक्तवान् वै पुरेत्येवं ब्रवोत्यथ । इति षड्गुरुशिष्यः।

### अथ द्वितीयोऽध्यायः

प्रथमः खण्डः

-: 0:-

# [अथ द्वात्रिंशोऽध्यायः

प्रथमः खण्डः]

सित्रणां वर्णितं कार्यं प्रायिश्वत्तं व्रवीत्यथ । चोद्योत्तरप्रकारेण सुस्पष्टमिति गृह्यताम् ॥ १ ॥

तत्र प्रथमे चोद्योत्तरे दर्शयति—

तदाहुर्य आहिताग्निरुपवसथे म्त्रियेत कथमस्य यज्ञः स्यादिति, नैनं याजये-दित्याहुरनभिप्राप्तो हि यज्ञं भवतीति ॥ इति ।

तत्र यज्ञवैकल्यविषये केचिद्ब्रह्मवादिनः पृच्छन्ति 'यः' पुमानाहिताग्निः सञ्चुपव-सथाख्ये सुत्यादिनात् पूर्वदिने िम्रयेत, अस्य यज्ञः कथं प्रवर्तते ? इति प्रवनः : तस्येद-मुत्तरम् 'एनं' मृतं न याजयेदित्यभिज्ञा आहुः । तत्रेयमुपपितः —सुत्याया अनुपक्रान्तत्वादयं यज्ञमनिमप्रास एव मविति; तस्माद्यागो न युक्तः ॥

vii.२ [xxxii.१] [यत वैकल्य के विषय में] कुछ ब्रह्मवादी (प्रथम) प्रश्न करते हैं कि जो पुरुष अग्नि स्थापन के बाद उपवसय [सुत्या दिन से पूर्व] के दिन यदि मर जाय तो इसके यज्ञ का क्या हो ? उत्तर-कुछ अभिज्ञ जन कहते हैं कि इस [मृत व्यक्ति] का यज्ञ न करे; क्योंकि [सुत्या के उपक्रान्त न होने से] यह यज्ञ उसकी प्राप्त ही नहीं होता ।

द्वितीयप्रश्नोत्तरे दर्शयति —

तदाहुर्यं आहिताग्निरिधश्रितेऽग्निहोत्रे सान्नाय्ये वा हिवःषु वा स्त्रियेत, का तत्र प्रायश्चित्तिरित्यत्रैवैनान्यनुपर्यादध्याद् यथा सर्वाणि संदह्येरन्, सा तत्र प्रायश्चित्तिः ॥ इति ॥

१. (i) अनिमप्राप्तः प्राप्तुमनर्हः, मृतस्यानिधकारात् सर्वस्वारे तु क्रतौ जीवदवस्थायामेव 'ब्राह्मणाः समापयत मे यज्ञमिति' प्रैषोक्तेरनुष्ठानं स्यादेव ।

<sup>(</sup>ii) प्रायो नाशस्तस्य चित्तः समाधानम् । गगसूत्रसुट् ('प्रायस्य चित्तिचित्तयोः' इति गणसूत्रेण सुट् इत्यर्थः) । इति षड्गुरुशिष्यः ।

द्वितीयाघ्याये प्रथमः खण्डः Pigitized bah Hadhuban Tura शिक्षां प्रथमहितम् ः १०९७

'अग्निहोत्रे' तत्साधनभूते पयिस कार्यार्थं वह्नाविधिश्रिते सित, तथा 'साम्नाय्ये' दर्श्यंपूर्णंमासार्थे क्षीरेऽधिश्रिते सित, तथा 'हिविष्णु' पुरोडाशादिष्वधिश्रितेषु, यजमानस्य मरणे कि प्रायिक्षत्तम् ? इति प्रश्तः । प्रायो नाशस्तस्य चित्तं समाधानम् । 'अत्रैव' यजमानदहृनदेश एव 'एनानि' क्षीरादीनि 'अनुपर्यादच्यात्'! यजमानमनु परितः प्रक्षिपेत् । येन प्रकारेण सर्वाणि तानि यजमानेन संभूय दह्येरन्, तथा प्रक्षिपेत् । 'सा' ताहशी क्रिया 'तन्न' दोषे प्रायिक्षित्तमं वित ।।

कुछ ब्रह्मवाबी (द्वितीय) प्रश्न करते हैं कि यदि कोई अग्निहोत्री अग्निहोत्र के [अर्थात् उसके साधनभूत दुग्ध के विद्व पर अधिश्रित करने के] बाद या सान्नाय्य [अर्थात् दर्शपूर्ण-मास के लिए दुग्ध के दही बनाने के लिए अधिश्रित करने] के बाद अथवा [पुरोहाश आाद] हिव के अधिश्रित करने के बाद मर जाय तो क्या प्रायिश्रित है ? उत्तर—उसी जगह [यजमान के जलाने के स्थान पर हो] इन [क्षीर आदि] को यजमान के चारों और रखना चाहिए कैसे कि सभी [यजमान के साथ-साथ] जल जाँय। यही [क्रिया] उस वोष में प्रायिश्रित है।

वृतीये प्रश्नोत्तरे दर्शयति —

तदाहुर्य आहिताग्निरासन्तेषु हिवःषु स्त्रियेत, का तत्र प्रायश्चित्तिरिति; याभ्य एव तानि देवताभ्यो हवींषि गृहीतानि भवन्ति, ताभ्यः स्वाहेत्येवे-नान्याहवनीये सर्वहुन्ति जुहुयात्; सा तत्र प्रायश्चित्तिः ॥ इति ।

'हिवःषु' पुरोडाशादिषु वेद्यामासन्नेषु यजमानमरणे । याम्यो देवताम्यः पूर्वं तानि हवीष्युपक्रान्तानिः; 'ताम्यः' तद्देवतानामानि चतुर्थ्यन्तान्युच्चार्यं स्वाहेत्यनेनैव मन्त्रेण 'एतानि हवीषि 'सर्वहुन्ति' निःशेषेण यथा सर्वाणि हुतानि मवन्ति तथा आहवनीये जुहुयात् ॥

कुछ ब्रह्मवादी (तृतीय) प्रश्न करते हैं कि यदि कोई अग्निहोत्री वेदी पर पुरोडाश आदि हिवयों के इकट्ठे करने के बाद मर जाये तो वहाँ क्या प्रायश्चित्त है ? उत्तर-जिन देवताओं के लिए वे हिवयाँ लाई गई थी, चतुर्थ्यन्त में उन देवों के नाम का उच्चारण करके 'स्वाहा' इस मन्त्र से इन सब का आहवनीय अग्नि में हवन कर देते हैं। यही वहाँ प्रायश्चित्त है।

चतुर्थे प्रश्नोत्तरे दर्शयति-

तदाहुर्यं आहिताग्निः प्रवसन् म्रियेत, कथमस्याग्निहोत्रं स्यादित्यभिवान्य-वत्सायाः पयसा जुहुयादन्यदिवैतत्पयो यदभिवान्यवत्साया अन्यदिवैत-दग्निहोत्रं यत्प्रेतस्य ॥ इति ।

१. (i) 'अनुपर्याधानं काष्ठैः परित आधानम्'—इति गोविन्दस्वामी ।

<sup>(</sup>ii) 'अत्रास्मिन् यजमानशरीरे दह्ममाने एनानि पय आदीनि अनुपर्याधान् प्रक्षे-पार्थः । सं = सह; यथा सन्दह्मोरन् तथा । इति षड्गुरुशिष्यः ।

अग्निहोत्रे मार्यासमीपे [सं]स्थाप्य ग्रामान्तरे 'प्रवसन्' गतः सन् यदि च्रियेत्, तदानीं स्वगृहे पुत्रादिः 'अमिवान्यवत्सायाः' 'पयसाऽग्निहोत्रं जुहुयात्'। 'वा गतिगन्धनयोः'—इति धातोरिमपूर्वस्य 'अमिवा' इति रूपम्। अन्यश्रासौ वत्सश्च 'अन्यवत्सः'। अमिप्राहोऽन्य-वत्सो यस्या गोः, सेयम् 'अमिवान्यवत्सा', पोषणादिप्रकारेणोपस्थितेत्यर्थः'। एतादृश्या अमिवान्यवत्सायाः यत्पयोऽस्ति एतद् 'अन्यदिव' दैनंदिनाग्निहोत्रीयपयसः सकाशादन्यदेवै-तद्द्रव्यम्। प्रेतस्यापि यदग्निहोत्रम् 'एतदन्यदिव' एतित्रत्याग्निहोत्रादन्यदेव कर्मान्तरम्; तत्समानधर्मकं पुत्रादिकर्तृकम्। अतः प्रेतस्याधिकारामावेऽपि पुत्रादेरिधकारसद्भावादन्तुष्ठानमुपपद्यत इत्यर्थः ।।

कुछ ब्रह्मवादी (चतुर्थ) प्रश्न करते हैं कि यदि अग्नि का [भार्या के समीप] स्थापन करके कोई अग्निहोत्री [प्रामान्तर के] प्रवास में ही मर जाय तो इसका अग्निहोत्र कैसे हो? उत्तर—जिस गाय को दूसरे का बछड़ा लगाकर दुहा गया हो? उस गाय के दुग्ध से आहुति दे; क्योंकि जैसा यह दूसरे के बछड़े से दुही गई गाय का दुग्ध है वैसा हो मरे हुए उस व्यक्ति का अग्निहोत्र भी [नित्यग्निहोत्र से अन्य कर्मान्तर] है [अतः प्रेत के अधिकारी न होने पर भी पुत्रादि के अधिकारी होने से अनुष्टान की उपपत्ति हो जाती है]।

तत्रैव पक्षान्तरमाह —

अपि वा यत एव कुतश्च पयसा जुहुयुः ॥ इति ।

अभिवान्यवत्साया इति नियमो नास्ति, किंतु 'यतः कुतः' यस्याः कस्याश्चिद्गोः पयसा पुत्रादयो जुहुयुरिति<sup>3</sup> ॥

अथवा, जिस किसी भी गाय के दुग्ध से आहुति दारे।

- १. अब्वे प्रमीतस्यामिवान्यवत्सायाः पयसाग्तिहोत्रं तूष्णीं सर्वेहुतं जुहुयुरासमवायात् इत्यादि आश्व० श्रौ० ३.१०.१७ ।
- रः (i) अन्यगोवत्ससंलेहाद् या क्षोरं क्षरतीह गौः । क्षेत्रकामिवान्यवत्सेति वृद्धिण्यंति वनेरभेः ॥ इति षड्गुरुशिष्यः ।
  - (ii) द्र० तै० सं० १. ८. ५. १; तै० ब्रा० १. ६. ८. ४।
  - (iii) 'अमिवान्यवत्सानामान्यवत्सेन दोहनीया। अमिवान्यो वत्सो यस्याः साऽमि-वान्यवत्सा। अमिवान्योऽमियाचनीय इत्यर्थः।'—इति नारायणः, आश्व० श्रौतसूत्रे ३. १०. १७। (iv) '(a cow) with a calf to which it is to be won over' - (ऽब्रुप्रका्व's derivation from √1 व is very bad) इति कीय-महोदयः। किन्त्वत्र सायणमाष्ये—'वा गतिगन्धनयोः' इति धातोः 'अमि'पूर्वस्य अमिवा' इति रूपम्। अत एव कीथमहोदस्य व्याख्यानं तु श्रमोत्यादयति।
- ३. 'प्रोषितश्चेत् प्रेयात्'-इत्यादि कात्या० श्रौ० २५.८.९ ।

6.2

हितीय(ध्याये प्रथमः खण्डः ] Digitized by ीमिल्लाक्ष्याचार्यक्षिरिचांभाष्यसहितम् : १०९९

पुनरपि पक्षान्तरमाह-

अथाप्याहुरेवमेवेनानजस्नानजुह्नत इन्धीरन्ना शरीराणामाहर्तीरिति ॥ इति ।

अपि चान्ये याज्ञिकाः पक्षान्तरमाहुः । देशान्तरे मृतस्य प्रेतस्य 'शरीराणाम्' अस्थ्यादि-प्रेतावयवानाम् 'आहर्तोः' आहरणपन्यंतम् 'एनान्' आहवनीयादींस्त्रीनग्नीन् 'अजस्रान्' उपशमरहितान् 'अजुह्वतः' होमरहितान् 'एवमेव' असमाप्तेनैव प्रकारेण 'इन्धीरन्' प्रज्वाल-येयुरिति । होमामावेऽपि त्रयोऽप्यग्नयो यथा नोपशाम्यन्ति । तथा प्रेतास्थिसमानयनपर्यन्तं प्रज्वालयेदित्यर्थः ॥

अन्य यात्तिक इस प्रकार से अन्य पक्ष करके कहते हैं कि मृत अग्निहोत्री के बन्धु-बान्धव उन आहवनीय आदि तीनों अग्नियों को होमरहित भी जलता हुआ रक्खें जब तक कि विदेश में मृत उस प्रेत के शरीर की अस्थियाँ सिद्धित न हो जायें।

प्रेतास्थिविनाशे किं कर्तव्यमित्याशङ्क्र्याऽऽह-

यदि शरीराणि न विद्येरन् पर्णशरः षष्टिश्लीणि च शतान्याहृत्य तेषां-पुरुषरूपकमिव कृत्वा तिंस्मस्तामावृतं कुर्युरथैनाञ्छरीरैराहृतैः संस्पर्श्यो-द्वासयेयुः ॥ इति ।

यदि कथंचित् 'शरीराणि' अस्थ्यादीनि 'न विद्येरन्' विनश्येयुः, तदा 'पणंशरः' पलाशवृक्षस्य च्छिन्नान् वृन्तान् षष्टचुत्तरशतत्रयसंख्याकानाहृत्य, 'तेषां' वृन्तानां संबन्धि 'पुरुषक्रपकिमव कृत्वा' मनुष्यसदृशं किचिद्रूपं निर्माय, 'तिस्मन्' रूपे 'तामावृतं' प्रेत-शरीरोचितं प्रकारं दहनपिण्डदानादिक्ष्यं कुर्युः। 'अथ' तदानीं कृत्रिमरूपदहनकाले 'एनान्' आहवनीयाद्यग्नीञ्श्मशाने नीत्वा समाहृतैस्तैः पलाशवृन्तनिर्मितैः शरीरावयवैः 'संस्पर्श्य' संस्पष्टं कृत्वोद्वासयेयुः ।।

और यदि [प्रेत के] शरीरावयव [अस्थि आदि] न मिलें तो तीन सौ साठ पलाश वृक्ष के [छिन्न वृन्त अर्थात् कटे हुए पत्तों वाली] छड़ियों को लेकर एक पुरुष की आकृति की तरह का रूप बनाकर उस [रूप] में प्रेतशरीर का उचित कृत्य दहन एवं पिण्ड दान आदि करना चाहिए। और, तब उस कृत्रिम रूप के जलाने के समय इन आहवनीय आदि

१ षष्ठचर्थे प्रथमा'- इति गोविन्दस्वामी ।

२. 'शरीरनाशे त्रीणि षष्टिश्चतानि पलाश्चवृन्तानां कृष्णाजिने पूर्वंवत्'-इति कात्या० श्रौ० २५.८.१५ ।

अग्नि को श्मशान में लाकर समाहत उन पलाश की छड़ियों से निर्मित शरीरावयवों से मिलाकर अन्त्येष्ट संस्कार कर विसर्जन करें।

पुरुषरूपनिर्माणप्रकारं दर्शयति-

अध्यर्धशतं काये, सिक्थिनी द्विपञ्चाशे च विशे, चोरू द्विपञ्चिविशे, शेषं तु शिरस्युपरि दध्यात् ॥ इति ।

आनीतानां पलाशवृन्तानाम् 'अध्यधंशतम्' अधिकेनाधंन पश्चाशद्रूपेण युक्तं शतं 'काये'
मध्यशरीरस्थाने 'दध्यात्' परितः प्रक्षिपेत् । पश्चाशत्संख्याकानां वृन्तानां समूहरूपं
'पश्चाशं', द्विसंख्याके पश्चाशे 'द्विपश्चाशे', विश्वतिसंख्याकानां समूहरूपं विशं द्विपश्चाशे
च विशे च सिक्थनी 'द्वध्यात्' चत्वारिश्चदिषकेन शतेन सिक्थद्वयं निष्पादयेदित्यर्थः ।
पश्चविश्वतिसंख्याकानां समूहरूपं पश्चविशं, द्विसंख्याके पश्चविशे, ते 'ऊरू दब्यात्'
पश्चाश्चत्संख्याकवृंन्ते कृष्द्वयं निष्पादयेदित्यर्थः । एवं नवत्य (चत्वारिशद)धिकशतद्व(त्र)अये
गते सित 'शेषं' सप्त(विश)तिसंख्याकं शिरस्युपरि प्रक्षिपेत् ॥

[पुरुष-रूप निर्माण का प्रकार यह है कि] एक सी पचास छड़ियों से धड़, एक सौ चालीस छड़ियों से जांधें और पचास छड़ियों से दोनों ऊरुओं को बनावे एवं शेष [बीस] छड़ियों को सिर पर रक्खें।

- १. (i) पर्णशरः = जसर्थे सुः । पलाशवृन्तानि त्रिषष्टिशतानि, तेषां तैः, भिस आम्, आवृत् प्रयोगः । कथमावृत ? अथ एनान् = अग्नीन्, शरीरैं लुंकोपमम्, आहृतशरीरा-स्थिमिरिव । संस्पर्श्यं = संगमय्य । उद्वासनम् = त्यागः । " (काये = ) त्वर्थे ङ । (ii) 'Leaf stalks' इति कीथमहोदयः । टि०३ şaṣṭḥ is one of the extra ordinary forms of the tradition: sustim must no doubt be read.
- २. 'सक्थ्यूरुशब्दयोरिप विभक्तिव्यत्ययेन सप्तम्यर्थो द्रष्टव्यः । सक्थ्नोरूवीरिति क्रमः करुप्यः'-इति गोविन्दस्वामी ।
- ३. (i) कायः पलाशवृन्तानां पञ्चाशदिधकं शतम् ।
   एकं सिक्य द्विपञ्चाशदपरं चैव विश्वतिः ।
   डेलेंपिन द्विपञ्चाशे विशे चैवेति विश्वतेः ।।
   सप्तिशतिवृन्तौ तु स्यातामूरू उमाविप ।
   पीडे द्वौ पञ्चिविशतिश्च द्वन्द्वाड्डित विशतेः (?) ।
   सचतुष्काशीतिसंख्यवृन्तानि तु शिरो मवेत् । इति षड्गुष्ठशिष्यः ।
  - (ii) अध्यर्धशतं पञ्चाशच्छतं काये शरीरे । अवशिष्टानां द्विपञ्चाशत् । द्वौ च पञ्चा-शच्च द्विपञ्चाशत् । तदेकसवथ्नं पादस्य मवति । तावन्त्येवापरस्य विशे विशतिद्वयं तदिष तयोरेवोपसमस्यते । इति गोविन्दस्वामी ।

Digitized by Madhuban Trust, Delhi द्वितीयाच्याये द्वितोयः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् । ११०१

प्रवसतो मृतस्याग्निहोत्रवैकल्यप्रायश्चित्तं निगमयति— सा तत्र प्रायश्चित्तः ॥२ ॥ इति । 'साः प्रोक्तक्रिया 'तत्र' वैकल्ये 'प्रायश्चित्तः' समाधानकरणम् ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यं विरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयत्राह्मणमाष्ये सप्तम-पश्चिकायां द्वितीयाव्याये (द्वात्रिज्ञाव्याये) प्रथमः खण्डः ॥ १॥ (२) [२२५] यही यहाँ [उस प्रवास पर गए मृत व्यक्ति के अग्नहोत्र का] प्रायश्चित्त है । ।। इस प्रकार बत्तीसवें (द्वितीय) अघ्याय के प्रथम खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ॥ १॥

### अथ द्वितीयः खण्डः

पञ्चमे प्रश्नोत्तरे दर्शयति—

तदाहुर्यस्याग्निहोत्र्युपावसृष्टा, दुह्यमानोपविशेत्, का तत्र प्रायश्चित्तिरिति तामभिमन्त्रयेत ॥ इति ।

अग्निहोत्रहिवरथं दोग्धव्या घेनुः 'अग्निहोत्री' । 'यस्य' अग्निहोत्रिणः संबिन्धिनी सा घेनुः 'उपावसृष्टा' वत्सेन संयोजिता दुह्यमाना सती दोहनस्य विष्नं कृत्वा यद्युपविद्येत्, तदानीं वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण तामिममन्त्रयेत । यद्यप्येतत् पश्विवशाध्यायस्य द्वितीयखण्डे विणतं, तथाऽपि तत्र बुद्धिस्यसंगितः । अत्र तु प्रायश्चित्तप्राधान्येनोपक्रमात् साक्षादेव संगत-मित्यिमप्रेत्य पुनरप्याम्नातम् ।।

vii.३[xxxii.२] इस सम्बन्ध में कुछ याज्ञिक (पाँचवाँ) प्रश्न करते हैं कि जिस [यजमान] की अग्निहोत्र के लिए सम्पादित गाय यदि दोहन के लिए बछड़े से संयोजित होने के बाद दुहने के मध्य ही बैठ जाय तो उसका वया प्रायश्चित्त है ? उस अग्निहोत्री गाय को तब इस मन्त्र से अभिमन्त्रित करे—

तत्रोत्तरशेषं दर्शयति—

यस्माद्भीषा निषीदसि, ततो नो अभयं कृषि। पश्चनः सर्वान् गोपाय नमो रुद्राय मोहळुष इति तामुत्थापयेदुदस्थादेव्यदितिरायुर्यज्ञपतावधात्। इन्द्राय कृष्वती भागं, मित्राय वरुणाय चेत्यथास्या उदपात्रमूधिस च भुले चोप-गृह्णीयादथैनां ब्राह्मणाय दद्यात्, सा तत्र प्रायश्चित्तः॥ इति। एतत्सवं पूर्वत्रैव व्याख्यातम्॥

१. द्र० इतः पूर्वम्, ८५९-८६२ पृ०; आश्व० श्रौ० ३.११.१-३ । आप० श्रौ० ९.५ ।

२. द्र० इतः पूर्वम्, ८५९-८६२ पृ० । आश्व० श्रौ० ३.११.१--३ ।

'हे अग्निहोत्रि गौ, जिस [ज्याद्र आदि] के भय से तुम बैठती हो उससे हमें अभय करो और हमारे सभी पशुओं की रक्षा करो, सेचन—समर्थ [पशुओं के स्वामी पशुपति] रुद्र के लिए नमस्कार होवे।' [अभिमन्त्रण के बाद] उस [मन्त्र] से उठावे। [तत्र उठाने के लिए यह मन्त्र कहे] —'इन्द्र, मित्र और वठण के लिए हिवर्भाग का सम्पादन करती हुई अदिति देवता रूप [अग्निहोत्री गौ] उठी और उठकर यज्ञ के पित यजमान में आयु को दिया।' अथवा, [उठने के बाद] इस [अग्निहोत्री गौ] के थन में [छिट्टा देने के लिए गृहीत] जल पात्र को उसके मुख के समीप ले जाकर [जल पिलाकर फिर] उसे ब्राह्मण को दान में दे दे। वहाँ [विकल्प में] यह प्रायश्चित्त है।

षष्ठे प्रश्नोत्तरे दर्शयति—

तदाहुर्यस्याग्निहोत्र्युपावसृष्टा दुह्यमाना वाश्येत, का तत्र प्रायश्चित्तिरित्य-शनायां ह वा एषा यजमानस्य प्रतिख्याय वाश्यते, तामन्नमप्यादये-च्छान्त्यै; शान्तिर्वा अन्नं, सूयवसाद्भगवती हि भूयादिति; सा तत्र प्राय-श्चित्तिः ॥ इति ।

एतदपि पूर्वत्र व्याख्यातम् ॥

इस विषय में यज्ञिकजन (छठा) प्रश्न इस प्रकार करते हैं कि जिस यजमान की अग्निहोत्र के लिए सम्पादित गाय बछड़े के छोड़े जाने पर दुहते समय यदि रँभावे तो उसका क्या प्रायदिचत्त है ? वह अपनी क्षुधा को यजमान से ज्ञापन के लिए रंम्भाती है । अतः उस [क्षुधातं अग्निहोत्री गौ] को अल और तृणादिक भी खिलावे । [इस प्रकार यह भक्षण क्षुधा की] शान्ति के लिए ही होता है; [क्योंकि] अल शान्ति [के हेतु रूप में प्रसिद्ध ही] है । 'सूयवसाद्' आदि मन्त्र से अल दे 'हे अग्निहोत्री, पूज्य ! तुम सुन्दर जौ के तृण को खाती हो ।' इस प्रकार वह [अल भक्षण ही] यहाँ प्रायदिचत्त है ।

ससमे प्रश्नोत्तरे दर्शयति-

तदाहुर्यस्याग्निहोत्र्युपावसृष्टा, दुह्यमाना स्पन्देत, का तत्र प्रायिवित्तिरिति; सा यत्तत्र स्कन्दयेत्तदिभमृश्य जपेद्यदद्य दुग्धं पृथिवीमसृप्त यदोषधीरत्य-सृपद्यदापः । पयो गृहेषु पयो अध्न्यायां, पयो वत्सेषु पयो अस्तु तन्मयीति; तत्र यत्परिशिष्टं स्यात्, तेन जुहुयाद्, यद्यलं होमाय स्याद्, यद्यु वै सर्वं सिक्तं स्यादथान्यामाहूय तां दुग्ध्वा तेन जुहुयादा त्वेव श्रद्धायै होत्व्यं; सा तत्र प्रायश्चित्तः ॥ ३ ॥ इति ।

१. द्र० इत० पूर्वम्, ८६२ पृ०। आरब० श्री० ३.११.४।

द्वितीयाच्याये तृतीयः खाडः Digitized byश्रीत्मध्माकणाच्याविक्षितभाष्यसहितम् ः ११०३

एतदिप पूर्वत्र व्याख्याताम् ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरचिते माधबीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये ससम-पश्चिकायां द्वितीयाघ्याये (द्वात्रिशाच्याये) द्वितीयः खण्डः ॥२॥ (३) [२२६]

इस विषय में याज्ञिकजन (सातवां) प्रश्न करते हैं कि जिस यजमान की अग्निहोत्री गी बछड़े के छोड़े जाने पर दुहते समय यदि कुछ विचिलत हो अर्थात् छटक जाय तो उसका क्या प्रायश्चित्त है ? वह चलती हुई यदि भूमि एर दूध छलका दे तो उस [दूध] को हाथ से स्पर्श करके मन्त्र जपे । 'दुग्ध जो पृथ्वी पर फैल गया या जो [तृणादि] वनस्पति में मिल गया अथवा जो जल में मिल गया वह सब दूध हमारे गृहों में, वह दूध हमारी गायों में, वह दूध हमारे बछड़ों में या सेरे [उदर] में होवे।' उस [दोहन पात्र] में भूमि से गिरने के बाद] यदि शेष दूध होम के लिए पर्याप्त होए तो उससे आहुति दे, और यदि सभी दूध [भूमि पर गिरकर] सिक्त हो गया हो तो दूसरी गाय बुलाकर एवं उसे दुहकर तब उससे आहुति दे। [यदि दूसरी गाय न प्राप्त हो तो मी अग्निहोत्र को न छोड़े, किन्तु] श्रद्धा से ही हवन करना चाहिए। वहाँ यही प्रायश्चित्त है।

॥ इस प्रकार बत्तोसवें (द्वितीय) अध्याय के द्वितीय खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ॥ २ ॥

### अथ तृतीयः खण्डः

अष्टमे प्रश्नोत्तरे दशंयति—

तदाहुर्यस्य सायं दुग्धं सांनाय्यं दुष्येद्वाऽपहरेद्वा, का तत्र प्रायश्चित्तिरिति; प्रातर्दुग्धं द्वैधं कृत्वा तस्यान्यतरां भक्तिमातच्य तेन यजेत, सा तत्र प्राय-श्चित्तः ॥ इति ।

दर्शपूर्णमासयोर्देष्यर्थं सायंकाले दुग्यं पयः सांनाय्यरूपं केशकीटादिमिर्दुष्येत्, यः

१. द्र० इतः० पूर्वम् ८६१, ८६२ पृ० । आस्व० श्री० ३.११.७—१० ।

२. सर्व तत् पञ्चमपिञ्चकायाः पञ्चमाध्यायोयद्वितीयखण्डे द्रष्टन्यम् ८५९ पृ० । पूर्व मुक्तार्थकः खण्डस्त्रिस्तदाहरिहाधिकम् ।

पुनहक्तेः किं फलं स्यादिति चेत् पृच्छ तां श्रुतिम् ॥ इति षड्गुहशिष्यः ।

३. 'स प्रजापितः पशून् अन्नवीद् एतदस्मै सन्नयतेति, तत् पश्व ओषधीम्योऽध्यात्मन्त्स-मनयन्; तत् प्रत्यदुहन्; यत् समनयन्, तत् सान्नायस्य सान्नाय्यत्वम्'—इति तै० सं० २.५.३.३ । तदेतस्मात् पशुपयसां सान्नाय्यत्वमवगम्यते । गोरस इति, एतत्-न्नाह्मणवचनव्याख्यायां सायणः । 'सोमः खलु वै सान्नाय्यम्'—इति तै० न्ना० ३.२.३ ११ । पौर्णमासं हिवः सान्नाय्यम्'—इति शत० न्ना० १.६.२.६ । 'सान्नाय्यं' 'दिधपयोलक्षणम्'—इति,शत० न्ना० ११.२.६.६ माष्ये सायणः। 'सम्यङ् नीयते होमार्थं-मिन प्रति इति सान्नाय्यं हिविविशेषः'—इति पा० ३.१.१२९ सूत्रवृत्तौ दोक्षितः । 'सान्नाय्यं दुग्धदिधिष्ठपं हिवः'—इति कात्या० श्रौ० ४.२.१७ सूत्रवृत्तौ याजिकदेवश्व । Pigitized by Madhuban Trust, Delhi ३२.३ ससमपि ब्रकायां किश्विद्यहरेद्वा, तदानीं परेद्युः प्रातर्दुग्धं पयो भागद्वयं कृत्वा तत्रैकभागमातच्य, संस्कृत्य दिधस्थानीयेन तेन यजेत ।।

vii.४ [xxxii.३] ब्रह्मवादी (आठवाँ) प्रश्न करते हैं कि दर्शपूर्णमास याग में वहीं के लिए जिस [अग्निहोत्री] का सायंकाल में दुहा हुआ दुग्ध सान्नाय [= हिंब के लिए रात में जमाई जाने वाली दहीं] यदि [केश-कीट आदि के द्वारा] दूषित हो जाय या किसी के द्वारा चुरा लिया जाय तो वहाँ क्या प्रायश्चित हैं ? उत्तर—तब दूसरे बिन प्रातःकाल के दुग्ध का दो भाग करके उसके एक भाग को लेकर उस [दिध स्थानीय] से यजन करे। वहाँ यही प्रायश्चित्त है।

नवमे प्रश्नोत्तरे दशंयति-

तदाहुर्यस्य प्रातर्दुग्धं सांनाय्यं दुष्येद्वाऽपहरेद्वा, का तत्र प्रायश्चित्ति-रित्यैन्द्रं वा माहेन्द्रं वा पुरोळाशं तस्य स्थाने निरुष्य तेन यजेत, सा तत्र प्रायश्चितिः ॥ इति ।

प्रातर्दुग्धरूपस्य सांनाय्यस्य दोषापहाराभ्यां वैकल्ये सित, तस्य दुग्धस्य स्थाने इन्द्रदेवताकं महेन्द्रदेवताकं वा पुरोळाशं कृत्वा, तेन यजेत । इन्द्रियाजिमहेन्द्रयाजिभेदाद्देवताव्यवस्था ॥

ब्रह्मवादी (नवाँ) प्रश्न करते हैं कि जिस [अग्निहोत्री] का प्रातःकाल दुहा हुआ सान्नाय्य [हन्यर्थ दिध] रूप दुग्ध यदि [कीड़े मकोड़े गिरने से] दूषित हो जाय अथवा [किसी चोर द्वारा] चुरा लिया जाय तो वहाँ क्या प्रायश्चित्त है ? उत्तर—उस दुग्ध के स्थान में इन्द्रदेवताक या महेन्द्रदेवताक पुरोडाश बनाकर उस [पुरोडाश] से यजन करे। वहाँ यही प्रायश्चित्त है।

दशमे प्रश्नोत्तरे दश्यति—

तदाहुर्यस्य सर्वमेव सांनाय्यं दुष्येद्वाऽपहरेद्वाः; का तत्र प्रायश्चित्तिरित्यैन्द्रं वा माहेन्द्रं वेति समानं, सा तत्र प्रायश्चित्तिः ॥ इति ।

सायं दुग्धं प्रातर्दुग्धं चेत्युमयं 'सर्वम्' ॥

ब्रह्मवादी (दसवाँ) प्रश्न करते हैं कि जिस [अग्निहोत्री] का सभी [सायंकालीन और प्रातःकालीन दोनों ही] सान्नाय्य दुग्ध [कीटादि द्वारा] दूषित हो जाय या चुरा लिया जाय तो वहाँ क्या प्रायश्चित्त है ? उत्तर [उस दुग्ध के स्थान में] इन्द्रदेवताक अथवा महेन्द्र-

१. अपहरेत् = यकश्शप्, तस्य तिप्; अपिह्नयेत चोरादिभिः। दैधं = द्विधा । द्वित्र्योश्च धमुञ् (पा० स्० ५. ३. ४५) । मिक्तं = मागम् । आतच्य = आतञ्चनं कृत्वा । इति षड्गुश्शिष्यः ।

हितीयाच्याये चतुर्थः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् ः ११०५

देवताक [पुरोडाश बनाकर यजन करे। जैसे ऊपर कहा है उसी के] समान कमं है। वहां यही प्रायश्चित्त है।

एकादशे प्रश्नोत्तरे दर्शयति-

तदाहुर्यस्य सर्वाण्येव हवींषि दुष्येयुर्वाऽपहरेयुर्वा, का तत्र प्रायिश्चित्तिरि-त्याज्यस्यैनानि यथादेवतं परिकल्प्य तयाऽऽज्यहविषेष्टचा यजेतातोऽन्या-मिष्टिमनुल्वणां तन्वीत यज्ञो यज्ञस्य प्रायिश्चित्तः ॥ ४ । इति ।

पुरोडाश्चदिधपयोरूपाणि हवींपि 'सर्वाणि' इत्युच्यन्ते । आज्यस्य सम्बन्धीनि 'एतानि' त्रीणि हवींपि, तत्तद्देवतामनितक्रम्य तदनुसारेण परिकल्प्याऽऽज्यहविर्युक्ततया तयेष्ट्या यजेत । इष्ट्वा च तत्तदूर्व्यमन्यामिष्टिम् 'अनुरुवणाम्' अन्यूनानिधकां यथाशास्त्रं 'तन्वीत' विस्तारयेत् । यथाशास्त्रमनुष्ठितो 'यज्ञः' पूर्वस्य विकलस्य 'यज्ञस्य' प्रायश्चित्तिः ।।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये सप्तम-पश्चिकायां द्वितीयाध्याये (द्वार्तिशाध्याये) तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ (४) [२२७]

ब्रह्मवादी (ग्यारहवाँ) प्रश्न करते हैं कि जिस [अग्निहोत्री] का [पुरोडाश, दिघ, और दुग्ध रूप] सभी हिवर्ष व्य दूषित हो जाय या किसी के द्वारा उठा ले जाया जाय तो वहाँ क्या प्राथिश्चत्त है। उत्तर—आज्य से सम्बन्धित ये [तीन पुरोडाश, दिघ और दुग्ध रूप] हिवर्षां उन-उन देवताओं के अनुसार परिकल्पित करके उस आज्ययुक्त हिव की दृष्टि से यजन करे। उस [इष्टि] के बाद अन्य इष्टियों को कम या अधिक किए बिना जैसे शास्त्र में कहा है वैसे ही विस्तारपूर्वक करे। इस प्रकार शास्त्र के अनुसार अनुष्ठान ही पूर्व के विकृत यज्ञ का प्रायिश्चत्त है।

।। इस प्रकार बत्तोसवें (द्वितीय) अध्याय के तीसरे खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ॥ ३ ॥

### अथ चतुर्थः खण्डः

द्वादशे प्रश्नोत्तरे दर्शयति—
तदाहुर्यस्याग्निहोत्रमधिश्रितममेध्यमापद्येत, का तत्र प्रायश्चित्तिरितिः; सर्वमेर्वेनत्स्रुच्यभिपर्यासिच्य प्राङ्गदेत्याऽऽहवनीये हैतां समिधमम्यादधात्य-

- इतिराद्यभः । ऐन्द्रं वा माहेन्द्रं वा पुरोळाशं तस्य स्थाने निरुप्य तेन यजेतेत्युक्तमत्रापि तुल्यमित्यर्थः । इति षड्गुरुशिष्यः ।
- २. द्र० आश्व० श्रौ० ३.१०.१९।
- अन्यां = तामेव हिवर्मेदिमिन्नाम् । अनुल्बणां = अन्यूनाधिकाम् ।
   यज्ञस्य न्यूनता सम्यग्यज्ञेन खलु पूर्यंते ।
   जलोत्पन्नपङ्कशुद्धिजलेनेव हि दृश्यते ॥ इति षड्गुरुशिष्याः ।
- ४, अपह्नियेरन् दुष्येरन् प्राप्तेऽन्यच्छान्दसं त्विह ॥ इति षड्गुष्ठशिष्यः ।

११०६ : ऐतरेयब्राह्मणम्

थोत्तरत आहवनीयस्योष्णं भस्म निरूह्य जुहुयान् मनसा वा प्राजापत्यया वर्चा तद्धुतं चाहुतं चः स यद्येकस्मिन्नुन्नीते यदि द्वयोरेष एव कल्पस्त-च्चेद्व्यपनियतुं शक्नुयान्निःषिच्यैतद्दुष्टमदुष्टमभिपर्यासिच्य तस्य यथोन्नीती स्यात् तथा जुहुयात्, सा तत्र प्रायश्चित्तः ॥ इति ।

अग्निहोत्रार्थं पयो गाहंपत्ये पाकार्थं यदिधिश्रतं, तद्यदि किंचिद् 'अमेघ्यं' यज्ञानहें केशकीटादिकम् 'आपद्येत' प्राप्नुयात्, तदानीम् 'एतत्' हिवः सर्वमप्यग्निहोत्रहवण्यां 'स्रुचि' साकल्येन सिक्त्वा, प्राङ्मुख 'उदेत्य' उत्थायाऽऽहवनीयं प्रति गत्वा, तिस्मन् 'एतां' नित्यां सिमिधमादघ्यात् । 'अथ' अनन्तरमाहवनीयस्योत्तरमागे किंचिवुष्णं मस्म ततो निःसार्यं तिस्मन् 'मनसा' नित्याग्निहोत्रमन्त्रमनुस्मृत्य 'वर्चा वा' 'प्रजापते न त्वदेतानि' इति मन्त्रमुच्चार्यं जुहुयात् । 'तत्' एतद्भस्मन उष्णत्वाद्धुतमिष मवित । अग्निराहित्यादहुत-मिष मवित । न केवलमिधिश्रत एवामेघ्यतया एतत्प्रायश्चित्तं; किं तिह ? चतुष्क्रयनावस्थायां यद्येकस्मिन्नुन्नीते, यदि वा द्वयोष्क्रीतयोरमेघ्यपातः, तदानीमेष एव 'कल्पः' प्रवारः । उन्नयनं नामाग्निहोत्रहवण्यां सेचनम् । तत्केशकीटादिद्वितमग्निहोत्रहवण्यामुन्नीतं यद्यपनेतुं शक्तुयात्, तदानीमेटद्दुष्टं 'निःषिच्य' निःसार्यं, स्थाल्यामवस्थितम् 'अदुष्टं' क्षीरमग्निहोत्रहवण्यामिपर्यासिच्य 'यथोन्नीती स्यात्' उन्नीती येन प्रकारेण मवित, तेन प्रकारेण जुहुयात् । 'अदुष्टं' द्वव्यान्तरमधिश्रयणादिना संस्कृत्य जुहुयादित्यर्थः ।।

vii.५ [xxxii.४] ब्रह्मवादियों का (वारहवाँ) प्रश्न है कि अग्निहोत्र के लिए दुग्ध जब गाहंपत्य अग्नि पर पकाने के लिए रक्खा जाय और कोई [केश कीटादि] अमेध्य [= मेध अर्थात् यज्ञ उसे दूषित करने वाला कोई] द्रव्य गिर जाय तो वहाँ क्या प्रायिश्चत्त है ? उत्तर—सभी हिवर्द्वय को [अग्निहोत्रहवणी] ख्रुवा में भरकर पूर्व में उठकर [गाहंपत्य से] आहवनीय अग्नि के प्रति जाकर उसमें इस नित्य सिमधा को डाल दे। इसके बाद आहवनीय के उत्तर की ओर कुछ गर्म भस्म निकालकर या तो नित्य प्रति के तरह अग्निहोत्र मन्त्र को मन में स्मरण करके अथवा प्रजापित देवताक ['प्रनायते न त्वदेतानि' आदि] ऋचा का उच्चारण करके आहुति दे। उस [भस्म की उष्णता] से वह हवन किया हुआ भी होता है और [अग्निविहोन होने से] अहुत [हवन न किए हुए] के समान भी होता है। [यह प्रायिश्चत्त मात्र हिवर्द्वय में अमेध्य वस्तु गिरने का ही नहीं है अपितु] यदि उन्नयन [अग्निहोत्रहवणी में सिचन] की [चार अवस्थाओं में से] एक भी अवस्था में अथवा दूसरे बार उन्नयन की अवस्था में भी

१, ऋ० १०.१२१.१०। तु० तै० बा० १.५५.३; शत० बा० १२.४.२.४।

२. व्यापन्नानि हवींषि केशनखकीटपतङ्गीरन्यैर्वा बीमत्सैः "प्रजापते न त्वदेतान्यन्य इति "जुहुयात्" — इति आश्व० श्रौ० ३.१०.२० –२३। तु० तै० ब्रा० २.१.३.५।

### द्वितोयाध्याये चतुर्थः खण्डः ] श्रीमस्सायणाजार्यविरचितभाष्यसहितम् । ११०७

यदि अमेध्य वस्तु गिर जाय तो यही प्रायदिचत है; और उस [अग्निहोत्रवणी] में गिरे हुए [केश कीट आदि] को यदि हटाया जा सके तो उस दूषित द्रव्य को निकालकर [थाली में अवस्थित] शुद्ध [दुग्ध] को [अग्निहोत्रहवणी में] पुनः भरकर जैसे उन्नयन होता है वैसा करके आहुति दे। वहाँ यही प्रायश्चित्त है।

त्रयोदशे प्रश्नोत्तरे दर्शयति—

तदाहुर्यंस्याग्निहोत्रमधिश्रितं स्कन्दित वा विष्यन्दते वा, का तत्र प्रायिक्चित्तिरिति, तदिद्भरुपिननयेच्छान्त्यै; शान्तिर्वा आपोऽथैनद्दक्षिणेन पाणिनाऽभिमृश्य जपित ॥ इति ।

अग्निहोत्रद्रव्यं गार्हपत्ये पाकार्थमधिश्रितं सन् कदाचित् 'स्कन्दित' स्खलित, क्षीरिबन्दुरधः पततीत्यर्थः । 'विष्यन्दते' विशेषेण स्यन्दनं दाहाधिक्येन स्थालीमुखस्योपर्यु-द्वमनम् । तत्स्कन्नं विष्यन्दितं वा द्रव्यं दक्षिणेन पाणिना स्पृष्टा वक्ष्यमाणं मन्त्रं जपेत् ॥

ब्रह्मवादियों का (तेरहवाँ) प्रश्न है कि अग्निहोत्र के लिए गार्हपत्य अग्नि पर पकाने के लिए अवस्थित दुग्ध यदि उबल कर नीचे गिरने लगे या उबलकर गिरते हुए बह चले तो वहाँ क्या प्रायश्चित है ? उत्तर—तब उसे शान्त करने के लिए उस पर जल से छींटा दे। जल शान्ति है। अतः इस उबले हुए द्रव्य को वह दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए जपता है—

तं दर्शयति—

दिवं तृतीयं देवान्यज्ञोऽगात्, ततो मा द्रविणमाष्टान्तिरक्षं तृतीयं पितृन् यज्ञोऽगात् ततो मा द्रविणमाष्टः, पृथिवीं तृतीयं मनुष्यान् यज्ञोऽगात् ततो मा द्रविणमाष्ट<sup>२</sup>।। इति ।

अस्य स्कन्नस्य विष्यन्दितस्य वा पयसः 'तृतीयम्' अंशस्वरूपं 'दिवं' स्वर्गलोकम् 'अगात्' प्राप्नोतु । तेन यज्ञोऽिप देवान् प्राप्नोतु । प्रापणाद् वैकल्यपिरहारे सित 'मा' माम-ग्निहोत्रिणं 'द्रविणमाष्ट' धनं प्राप्नोतु । तथैवापरं 'तृतीयं' द्रव्यांशस्वरूपमन्तिरक्षमगात् । तेन यज्ञोऽिप पितृन् प्राप्नोतु । ततः प्रापणात् मां धनं प्राप्नोतु । पुनरप्यपरं 'तृतीयं द्रव्यांशस्वरूपं पृथिवीमगात् । तेन यज्ञोऽिप मनुष्यान् अगात् । ततस्तदुमयप्रापणान् मां 'द्रविणं' धनम् 'आष्ट्र' प्राप्नोतु ॥

[इस उबले हुए दुध का] 'तृतीय [अंश] स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ और उससे यज्ञ भी देवों को प्राप्त हुआ। उस [वैकल्य के परिहार] से मुझ [अग्निहोत्री] को धन प्राप्त हो।

१. 'ब्यपनैतुम्' इति षड्गुरुशिष्यसम्मतः पाठः । 'तुमन् इच्छान्दसः, अपनेतुम्' इति षड्गुरुशिष्यः ।

२. संहितायां नाम्नात इति ब्राह्मणे श्रुतोऽयं मन्त्रः ।

[उसी प्रकार उस दूध का अन्य] तृतीय [अंश] अन्तरिक्ष को प्राप्त हुआ। उससे यज्ञ भी पितरों को प्राप्त हुआ और उस [यज्ञ की पहुँच] से मुझको धन प्राप्त होए। [उस दुःध का अन्य] तृतीय [अंश] पृथिवी को प्राप्त हुआ। उससे यज्ञ भी मनुष्यों को प्राप्त हुआ। अतः उस [प्राप्ति] से मुझे धन प्राप्त होए।'

मन्त्रान्तरजपं विधत्ते —

ययोरोजसा स्कभिता रजांसीति वैष्णुवारुणीमृचं जपितः विष्णुवँ यज्ञस्य दुरिष्टं पाति, वरुणः स्विष्टं, तयोरुभयोरेव शान्त्यै ॥ इति ।

''ययोरोजसा'—इत्याद्यृक्धूत्रे पठिता'। तस्याश्चतुर्थंपादे 'विष्णू अगन् वष्णा पूर्वहूतौ' इति श्रुतत्वादियं विष्णुवष्णदेवताका। यज्ञस्य यद् 'दुरिष्टम्' अङ्गवैकल्यं, तच्छमियत्वा विष्णुः पाति। यज्ञस्य यत् 'स्वष्टं' यथाशास्त्रमनुष्टितमङ्गं, तद्वष्णः पाति। फलप्रतिषेध-निवारणं तत्प्रतिपालनम्। तस्मादयं जपः 'तयोष्टभयोः' दुरिष्टस्विष्टयोर्यंथोक्तप्रकारेण शान्त्यर्थं संपद्यते।।

अब वह [दूसरे मन्त्र] 'ययोरोजसा' ('जिसके पराक्रम से अन्तरिक्ष आदि लोक प्रितिष्ठित हैं') आदि विष्णु और वरुण देवताक ऋचा का जप करता है। क्योंकि यज्ञ का जो वैकल्य है उसका शमन करके विष्णु हो उसकी रक्षा करते हैं; और [फलप्रितिबन्धकता का निवारण करते हुए] वरुण यज्ञ के शास्त्रानुसार अनुष्टित अङ्ग की [रक्षा करते हैं]। इसलिए यह जप उन दोतों दुरिष्ट और स्विष्ट अर्थात् अङ्ग वैकल्य युक्त इष्टि और वैकल्य रहित इष्टि) के शान्ति के लिए ही संपादित हैं।

उत्तरवाक्यमुपसंहरित— सा तत्र प्रायिश्चित्तः ।। इति । वहाँ यही प्रायिश्चत्त है । चतुर्देशे प्रश्नोत्तरे दर्शयित—

तदाहुर्यस्याग्निहोत्रमधिश्रितं प्राङ्गदायन् स्खलते वाऽपि वा भ्रंशते, का तत्र प्रायिक्वित्तिरितिः; स यद्यपनिवर्तयेत् स्वर्गाल्लोकाद् यजमानमावर्तयेदत्रै-वास्मा उपविष्टायैतमग्निहोत्रपरीशेषमाहरेयुस्तस्य यथोन्नीती स्यात्, तथा जुहुयात्; सा तत्र प्रायिक्वित्तः ॥ इति !

 <sup>(</sup>i) ययोरोजसा स्कमिता रजांसि वीर्येभिर्वीरतमा शविष्ठा ।
 या पत्येतेऽप्रतीता सहोभिर्विष्णु अगन् वरुणा पूर्वेहतौ ।।

<sup>(</sup>ii) द्र० आरव० श्रौ० ५.२०.६।

<sup>(</sup>iii) द्र० शत०बा० ४.५.७.७ । 'यज्ञो वै विष्णुः' इत्यादि च तत उत्तरम् ।

२. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ५१७।

### द्वितीयाध्याये चतुर्थः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ११०९

अग्निहोत्रद्रव्यं गाहंपत्येऽधिश्चितं, पाकादूव्वमादाय प्राङ्मुख आहवनीयं प्रति 'उदायन्' उद्गच्छन्नव्यर्युयंदा मवित, तदानीं तद्द्रव्यं 'स्खलते' यद्दा 'भ्रंशते', विन्दुपतनं स्खलनं, साकल्येन द्रव्यपतनं भ्रंशः। पुनरप्यग्निहोत्रस्थाल्या द्रव्यं ग्रहीतुं सोऽव्वर्युर्यदि पश्चिमामिमुखो निवृत्तो भवेत्, तदानीं स्वगंप्राप्तं यजमानं; तस्माललोकादावतंयेत्। अतो निवृत्तिमकृत्वा स्खलन-भ्रंशदेश एवोपिवष्टाय 'अस्मै' अव्वर्यवे स्थालीगतमग्निहोत्रद्रव्यशेष-मन्ये पुरुषाः 'आहरेयुः'। 'तस्य' द्रव्यस्य स्वीकारेणाव्वर्युर्यथोन्नीती स्यात्, तथा जुहुयात्। 'उन्नीतम्' उन्नयनं स्थालीगतस्य द्रव्यस्याग्निहोत्रहवण्यां चतुर्वारं प्रक्षेपः; 'चतुरुन्नयतीति' श्रुतत्वात्। अन्नयनादिसंस्कारपूर्वंकं जुहुयादित्यर्थःः ।।

ब्रह्मवादियों का (चौदहवाँ) प्रश्न है कि अग्निहोत्र के लिए हिव तैयार करके जब अव्वर्यु पूर्व को मुख करके आहवनीय अग्नि के प्रति उठकर ले जाते हुए यदि वह हिवर्ड व्य छलक जाय अथवा सभी गिर जाय तो वहाँ क्या प्रायिश्वत्त हैं ? यदि वह उसे पुनः ले आने के लिए [पिश्वमिमिमुख] लौटता है तो वह यजनान को स्वर्ग लोक से लौटा लाता है। [अतः उसे न लौटकर] यहीं हिव के गिरने के स्थान में ही बैठ जाना चाहिए और कोई अन्य पुरुष इस [अब्वर्यु] के लिए [थाली में रखे हुए] अग्निहोनद्रव्य के शेष भाग को लाए और उसे चाहिए कि जैसे उन्नयन होता है उसी प्रकार उस [द्रव्य] की आहुति दे। वहाँ यही प्रायिश्वत है।

पञ्चदशे प्रश्नोत्तरे दश्यति-

तदाहुरथ यदि स्नुग्भिद्येत, का तत्र प्रायिद्यक्तिरित्यन्यां स्नृचमाहृत्य जुहुयाद-थैनां स्नुचं भिन्नामाहवनीयेऽभ्यादध्यात् प्राग्दण्डां प्रत्यक्पुष्करां; सा तत्र प्रायिद्यत्तिः ॥ इति ।

'स्नुग्' अग्निहोत्रहवणी । तद्भेदे स्नुगन्तरेण हुत्वा मिन्नां स्नुचमाहवनीये प्रक्षिपेत् । तदानीं तदीयो दण्डः प्राच्यामवस्थितः, तदीयं 'पुष्करं' बिलं प्रतीच्यामवस्थितम्, यथा मवति तथा प्रक्षिपेत् ॥

अब ब्रह्मवादियों का (पन्द्रहवाँ) प्रश्न है कि यदि स्नुक् [ = अग्निहोत्रहवणी] टूट जाय तो वहाँ क्या प्रायश्चित्त है ? उत्तर—दूसरा स्नुक् लाकर उससे आहुति दे और तब इस टूटे हुए स्नुक् को आहवनीय अग्नि में उसके दण्ड को आगे और पुष्कर अर्थात् प्याले को पीछे की ओर करके छोड़े। वहाँ यही प्रायश्चित्त है।

<sup>१. 'he would turn the sacrifice away from the world of heaven'
इति कीथमहोदयः ।</sup> 

२. परिशेषम् उन्नीतशिष्टम् । 'उपसर्गंस्य घिन' (पा० सू० ६.३.१२२) इति परे-दीर्घः । इति षड्गुरुशिष्यः ।

३. द्र० आरव० श्रो० सू० ३.१०.३१।

२६ CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

षोडशे प्रश्नोत्तरे दर्शयति—

तदाहुर्यस्याऽऽहवनीये हाग्निविद्येताथ गार्हपत्य उपशाम्येत् का तत्र प्राय-श्चित्तिरिति, स यदि प्राञ्चमुद्धरेत् प्राऽऽयतनाच्च्यवेत, यत्प्रत्यञ्चमसुरवद्यज्ञं तन्वीत, यन्मन्थेद् भ्रातृव्यं यजमानस्य जनयेद्, यदनुगमयेत् प्राणो यजमानं जह्यात् सर्वमेवेनं सह भस्मानं समोप्य, गार्हपत्यायतने निधायाथ प्राञ्चमा-हवनीयमुद्धरेत्; सा तत्र प्रायश्चित्तिः ॥ ५ ॥ इति ।

प्रतिदिनमाहवनीयाग्निर्होमोर्घ्वमप्रशास्यति । गाहँपत्याग्निस्तु सर्वदा धार्यते। तस्माद गाहंपत्यात तत्तद्धोमकाल आहवनीयार्थमिंन विहरेदित्येषोऽनुष्ठानक्रमः । एवं सित यदि कदाचिदाहवनीयस्य स्थानेऽग्निरनूपशान्तो विद्यते, तदानीं गार्हपत्यश्रोपशाम्येत्। तत्र यस्य वैकल्यस्य परिहाराय पक्षाः पञ्चविधाः संभवन्ति । विद्यमानमाहवनीयं गार्हपत्य-तया संभाव्य, ततोऽपि पूर्वदेश आहवनीयं कर्तुं तस्मात् पूर्वसिद्धाहवनीयात् प्राश्वमिनमुद्ध-रेदिति प्रथमः पक्षः । तस्मिन् पक्षे यजमानः 'आयतनात्' स्वकीयस्थानात् 'प्रच्यनेत' आहवनीयस्थानात् प्रच्यतत्वात् । अथ गार्हपत्यार्थं पूर्वसिद्धादाहवनीयात् प्रत्यश्वमग्निमुद्ध-रेदिति द्वितीयः पक्षः । अस्मिन् द्वितीयपक्षे यज्ञ एषोऽसूरयज्ञसमानः स्यात् । असूरयज्ञथ शाखान्तरे तानसुरान् प्रकृत्यैवमाम्नायते—'त आहवनीयमग्र आदधत । अथ गाहंपत्यम् । अथान्वाहायँपचनम्'<sup>१</sup> इति । तदीयदोषोऽपि तत्रैवाऽऽम्नातः—'भद्रा भूत्वा परा-मविष्यन्ति' इति । गार्हेपत्यार्थमग्निमथनं कर्तव्यमिति ततीयः पक्षः । तदानीं विद्यमान आहवनीये तद्विरोधिनोऽग्न्यन्तरस्य मथनाद् यजमानस्य शत्रुमुत्पादयेत् । पुनराधानं कर्तुं विद्यमानमाहवनीयम् 'अनुगमयेत्' उपशमयेदिति चतुर्थः पक्षः । तस्मिन् पक्षे विद्यमानस्य विनाशनात् प्राणो यजमानं परित्यजेत् । आहवनीयगतं मस्मसहितं सर्वमप्यग्नि कस्मिश्चित्पात्रे प्रक्षिप्य, नीत्वा, गार्हपत्यस्थाने प्रक्षिप्य अनन्तरं ततो गार्हपत्यात् प्राश्वमाहवनीयमुद्धरेदिति पञ्चमः पक्षः । अस्मिन् पक्षे दोषामावात् सैव प्रायश्वित्तर्भवति ।।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये सप्तम-पश्चिकायां द्वितीयाध्याये (द्वार्त्रिशाध्याये) चतुर्थः खण्डः ।। ४ ।। (५) [२२८]

[प्रतिदिन होम के बाद आहवनीय की अग्नि को शान्त कर देते हैं और गार्हपत्य को प्रज्ज्वित रखते हैं। होम के समय आहवनीय के लिए गार्हपत्य से अग्नि लाते हैं। यही अनुष्ठान का कम है।] ब्रह्मवादियों का (सोलहवां) प्रश्न है कि यदि आहवनीय की अग्नि ही जलती हो और गार्हपत्य की बुझ गई हो तो वहाँ क्या प्रायश्चित्त है? उत्तर-१. यदि बहु [पूर्वसिद्ध आहवनीय के] पूर्व से अग्नि लावे तो वह यजमान अग्ने स्वकीय आहवनीय

१. तै० ब्रा० १.१.४.४।

२. द्र० आरव० श्रौ० सू० ३.१२ । इह खण्डसमाधिर्मुद्रितषड्गुरुमाध्ये न दृश्यते ।

द्वितीयाध्याये पञ्चमः खण्डः ]

क्षीमत्स । यणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ११११

स्थान से प्रच्युत होता है और २. यदि पिश्चिम भाग से [गाईपत्य के लिए] अग्नि लावे तो वह असुरों के समान यह करता है और ३. यदि अग्निमन्यत करके उत्पन्न करे तो वह यजमान के शत्रुओं को उत्पन्न करेगा और ४. यदि वह [पुनः अग्नि का आधान करने के लिए आहवनीय की अग्नि को] बुझा दे तो वह यजमान के प्राणों का विनाश करेगा। ५. अतः आहवनीय की भस्म सिहत सभी अग्नि को किसी पात्र में लेकर उसे गाईपत्य के स्थान में रखकर तब इस [गाईपत्य] के पूर्व भाग से आहवनीय को ले आवे। वहाँ यही प्रायश्चित्त है।

।। इस प्रकार बत्तीसर्वे (द्वितीय) अघ्याय के चतुर्थ खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।। ४ ।।

#### अथ पञ्चमः खण्ड

सप्तदशे प्रश्नोत्तरे दर्शयति—

तदाहुर्यस्याग्नावग्निमुद्धरेयुः, का तत्र प्रायिश्चित्तिरितिः, स यद्यनुपश्येदुदूह्य पूर्वमपरं निद्याद् यद्यनानुपश्येत् सोऽग्नयेऽग्निवतेऽग्टाकपालं पुरोळाशं निर्वपेत्, तस्य याज्यानुवाक्ये 'अग्निनाऽग्निः सिम्थ्यते' 'त्वं ह्यग्ने अग्निनेत्या-हुर्ति वाऽऽहवनीये जुहुयादग्नयेऽग्निवते स्वाहेतिः, सा तत्र प्रायश्चित्तिः॥ इति ।

सायंप्रातराहवनीयेऽग्नौ स्थित एव सित पुनरिप गार्हपत्याग्नि य उद्धरेयुस्तदानीमुद्धृ-तस्याग्नेः प्रक्षेपात् पूर्वमेव विद्यमानस्याग्नेद्दर्शने तं 'पूर्व' विद्यमानमग्निम् 'उद्ह्य' तस्मा-दाहवनीयस्थानादुद्धृत्य, तिस्मन् स्थाने पुनः 'अपरम्' इदानीमानीतमग्नि निद्य्यात् । 'यद्' यदि तु । विद्यमानं ('अनानुपत्येत्') नानुपत्थेत् तदानीमानीतमग्नि तत्र प्रक्षिप्य, पश्चादग्निद्धयमवगत्य 'अग्निवतेऽग्नये' देवताये पुरोळाशं निरुष्य, तस्येते याज्यानुवाक्ये कुर्यात् । 'अग्निनाऽग्निरिति' पुरोनुवाक्या । 'त्वं ह्यग्ने अग्निनेति याज्या । सोऽयमेकः पक्षः । दिवहोमवद्याज्यानुवाक्ये परित्यज्य 'अग्नयेऽग्निवते स्वाहेति' मन्त्रेणाऽऽहवनीय आज्यं जुहुयादिति द्वितीयः पक्षः ॥

vii.६ [xxxii .५] अब ब्रह्मवादियों का (सत्रहवाँ) प्रश्न है कि किसी अग्निहोत्री को अग्नि में से अग्नि ले लें तो उसका क्या प्रायश्चित्त है ? उत्तर-वह [सायं-प्रातः आहवनीय अग्नि के होने पर भी जो गाहंपत्य अग्नि को लाता है और उस लाई गई अग्नि के प्रक्षेप के पूर्व ही विद्यमान] अग्नि के दिखलाई पड़ जाने पर उस पहले से ही विद्यमान

१. 乗っ १.१२.६ । マ. 乗っ ८.४३.१४ ।

३. याज्यान्ते स्वाहेति जुहुयात् । सूत्र्यते हि—'अपि वा प्रायश्चित्तेष्टीनां स्थाने तस्यै तस्यै देवतायै पूर्णाहुति जुहुयादिति विज्ञायते' इति (आश्व० श्रौ० ३.१३.१४)

४. आग्नेयीब्विष्टिषु एषा अन्यतमाग्निवतीष्टिः । तथाहि— 'अथाग्नेय्य इष्टयः' — इत्य-धिकारे 'साग्नावग्निप्रणयनेऽग्निवते' — इति आश्व० श्री० सू० ३.१३.३,१२ ।

१११२ : ऐतरेयबाह्मणम्

अग्नि को [उस आहवनीय स्थान से] लाकर उस स्थान में पुनः इस लाई गई] अन्य अग्नि को रक्खे; और यदि विद्यमान अग्नि को न देख पाए तो [उस आनीत अग्नि को वहाँ रखकर बाद में दोनो ही अग्नि को जानकर] १. अग्नि देव के लिए अग्नि से आठ कपालों के पुरोडाश का उसे निवंपन करना चाहिए। उसकी 'अग्निना अग्निः समिध्यते' (अग्नि से अग्नि प्रज्वलित की जाती है) आदि पुरोनुवाक्या है; और 'त्वं ह्यग्ने' (हे अग्नि! पुम्हारे लिए अग्नि से) आदि याज्या है। २. अथवा, उसे आहवनीय अग्नि सें [वर्विवहोम की तरह याज्यानुवाक्या छोड़कर] 'अग्निये अग्निवते स्वाहा' (अग्नि से अग्नि के लिए स्वाहा) आदि मन्त्र से [आज्य की] आहति देनी चाहिए। वहाँ यही प्रायश्चित्त है।

अष्टादघो प्रश्नोत्तरे दशंयति-

तदाहुर्यस्य गार्हपत्याहवनीयौ मिथः संसृज्येयातां, का तत्र प्रायिक्वित्तिरितिः; सोऽग्नये वीतयेऽष्टाकपालं पुरोळाशं निर्विपेत्, तस्य याज्यानुवाक्ये 'अग्न आयाहि वीतये' यो अग्नि देववीतय इत्याहुतिं वाऽऽहवनीये जुहुयादग्नये वीतये स्वाहेतिः; सा तत्र प्रायिक्वित्तः ॥ इति ।

अग्न्युद्धरणादृष्वं व्यवस्थितयोराहवनीयगाहंपत्ययोः सतोर्यदि गाहंपत्यगतोऽङ्गार आहवनीये प्रमादात् पतेत्, आहवनीयगतो वा गाहंपत्ये पतेत्, सोऽयं 'मिथः संसर्गः'। तत्र प्रायिश्वत्तार्थंस्य पुरोडाशस्य 'वीति' गुणयुक्तोऽग्निर्देवता । अन्यत् पूर्ववद् व्याख्येयम् ॥

इति कल्पास्त्रयः प्रोक्ता इष्टिपूर्णाहुतिस्नुवाः । उत्तरत्राप्येवमेषां त्रयाणामुक्तिरिष्यताम् ॥ इति षड्गुरुशिष्यः ।

१ यदि अ = सम्यङ् नानुपश्येत् । पूर्वनिहित्तम् । अग्निवते । 'छन्दसीरः' ( पा० सू० ८. २. १५ ) इति षड्गुरुशिष्यः ।

२. प्रायिक्तिप्रकरणे या इष्टय इष्टिशब्देनैव चोद्यन्ते, याश्च ब्राह्मणोक्तास्तासामयं वैकिल्पको विधिरुच्यते । यास्तासामिष्टीनां देवतास्तासाभेकैकस्य देवताया एकैकां पूर्णाहुति जुहुयात् । द्वादशगृहीतेन स्रुचं पूरियत्वा यद्ध्यते सा पूर्णाहुतिरित्युच्यते । अयं पुनरनुपक्रान्तदर्शंपूर्णंमासस्य मवति, दिवहोममध्ये च, नान्यत्र, भवति' इति आश्व० श्रौ० सूत्रे नारायणः ।

अाहवनीये जुहुयादित्येव । स्नुवाहुितरेषा । बौधायनो हि ज्योतिष्मतीिमिष्टि-मुक्तवा— 'अपि वा ज्योतिष्मतीभ्यामृग्भ्यां पूर्णाहुितं जुहुयात् । ज्योतिष्मतीह स्नुवा-हुितिरिति वदन्ति । इष्टिपूर्णंहुितस्नुवाहुितीनां पूर्वं पूर्वं विधि बलीयांसमार्या ब्रुवत इति । पुरोनुवाक्यामनूच्य याज्यया जुहोित' इति च वदन् इष्टचमावे पूर्णाहुितः, तदमावे स्नुवाहुितिरिति दश्येति ।

४. ऋ० ६. १६ १०;१. १२.९।

५. 'गार्हंपत्याहवनीययोर्वीतये'--इति आश्व० श्रौ० सू० ३.१३.६।

श्रीमत्सायणाचार्यंविरचितभाष्यसहितम् : १११३ द्वितीयाध्याये पञ्चमः खण्डः

ब्रह्मवादियों का (अट्ठारहवाँ) प्रश्न है कि यदि अनिन के उद्धरण के बाद व्यवस्थित हुई] किसी की आहवनीय और गार्हंपत्य अग्नियाँ [प्रमाद से इघर का उधर अङ्गारे डाल देने सें] परस्पर मिल जायें तो वहाँ क्या प्रायिक्चल है ? उत्तर—उसे 'बीति' गुणे (दीक्षिमत्तात्मक गुण) से युक्त अग्निदेव के लिए आठ कपालों वाले पुरोडाश का निवंपन करना चाहिए। उसके पुरोनुवाक्या और याज्या यन्त्र इस प्रकार हैं-- 'अग्न आयाहि' ( हे अग्नि ! दीप्ति के लिए आओ ) आदि और 'यो ऑग्न' ( जो अग्नि देवों की दीप्ति के लिए ) आदि । अथवा, [याज्यानुवाक्या को छोड़कर] उसे आहवनीय अग्नि में 'अग्नये बीतये स्वाहा' ( दीप्तिमान अग्नि के लिए स्वाहा ) आदि मन्त्र से [आज्य की] आहुति देनी चाहिए । वहाँ यही प्रायश्चित्त है ।

एकोनविशे प्रश्नोत्तरे दर्शयति -

तदाहर्यस्य सर्व एवाग्नयो मिथः संसृज्येरन्, का तत्र प्रायश्चित्तिरितिः सोऽान्ये विविचयेऽष्टाकपालं पुरोळाशं निर्वपेत्, तस्य याज्यानुवाक्ये 'स्वर्ण-वस्तोरुषसामरोचि' 'त्वामग्ने मानुषीरीळते विश इत्याहर्ति वाऽऽहवनीये जुहुयावग्नये विविचये स्वाहेति, सा तत्र प्रायश्चित्तिः ॥ इति ।

आहवनीय-गार्हंपत्य-दक्षिणाग्नीनां सर्वेषां परस्परसंसर्गे सति 'विविचिगुणयुक्तोऽग्निः पुरोडाशदेवता । अन्यत् पूर्वंवद् व्याख्येयम् ॥

अब ब्रह्मवादियों का (उन्नोसवाँ) प्रश्न है कि जिस अग्निहोत्री की सभी [आहवनीय. गाहंपत्य और दक्षिणाग्नि रूप] अग्नियां परस्पर एक में मिल जायें तो वहां क्या प्रायदिचत्त है ? उत्तर-उसे 'विविचि' (विवेचक) गुण युक्त अग्निदेव के लिए आठ कपालों वाले पूरो-डाश का निर्वपन करना चाहिए। उसके पुरोनुवास्या और याज्या मन्त्र इस प्रकार है — 'स्वर्णवस्तोः' (अग्नि दिन में ऊवा के सामने सूर्य के समान दीप्त होते हैं) आदि, और 'स्वामाने' (हे अग्नि ! तुम्हारी यजमान स्तुति करते हैं) आदि । अथवा, उसे आहवनीय अग्नि में 'अग्नये विविचये स्वाहा' (सत् असत् के विवेचक अग्नि के लिए स्वाहा) आदि मन्त्र से [आज्य की] आहुती देनी चाहिए। वहाँ यही प्रायश्चित्त है।

विशे प्रश्नोत्तरे दशंयति-

तदाहुर्यस्याग्नयोऽन्यैरग्निभिः संसृज्येरन्, का तत्र प्रायश्चित्तिरिति, सोऽग्नये क्षामवतेऽष्टाकपालं पुरोळाशं निर्वपेत्, तस्य याज्यानुवाक्ये 'अक्रन्ददग्नि-

१. % ७.१०.२; ५.८.३ 1

२. 'मिथरचेद विविचये'-इति आरव० श्रौ० सू० ३.१३.५।

स्तनयन्त्रिव द्यौर्'-'अधा यथा नः पितरः परास' इत्याहुति वाऽऽहवनीये जुहुयादग्नये क्षामवते स्वाहेति, सा तत्र प्रायश्चित्तः ॥ ६ ॥ इति ।

'यस्य' अग्निहोत्रिणः संबन्धिन आहवनीयाद्यग्नयोऽन्यदीयैराहवनीयादिमिलौंकिकाग्नि-मिर्वा संसृज्येरन्, तस्य प्रायश्चित्तार्थे पुरोडाशे 'क्षामवद्'–गुणयुक्तोऽग्निर्देवता । अन्यत् पूर्ववद् व्याख्येयम् ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये सप्तम-पश्चिकायां द्वितीयाध्याये (द्वात्रिशाध्याये) पश्चमः खण्डः ।। ५ ।। (६) [२२९]

अब ब्रह्मवादियों का (बीसवाँ) प्रश्न है कि जिस अग्निहोत्री की आहवनीय आबि अग्नियाँ अन्य आहवनीयादि अग्नियों से अथवा अन्य लौकिक अग्नियों से मिल जाय तो वहाँ क्या प्रायश्चित है ? उत्तर—उसे 'क्षामवत' गुण युक्त अग्नि देव के लिए आठ कपालों बाले पुरोडाश का निर्वपन करना चाहिए। उसके पुरोनुवाक्या और याज्या मन्त्र इस प्रकार हैं—'अकन्दद्' (दावाग्नि का गर्जन इस प्रकार हुआ जैसे आकाश में बिजली कड़कती हो) आदि, और 'अधा यथा नः' (हे अग्नि ! जिस प्रकार हमारे पुरातन पूर्वजों ने) आदि! अथवा, उसे आहवनीय अग्नि में 'अग्नेय क्षामवते स्वाहा' (क्षामवत³ अग्नि के लिए स्वाहा) आदि मन्त्र से [आज्य की] आहुति देनी चाहिए। वहां यही प्रायश्चित्त है।

।। इस प्रकार बत्तीसवें (द्वितीय) अध्याय के पाँचवें खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ॥ ५ ॥

#### अथ षष्ठ: खण्डः

एकविशे प्रश्नोत्तरे दर्शयति-

तदाहुर्यस्याग्नयो ग्राम्येणाग्निना संदह्योरन्, का तत्र प्रायिक्वत्तिरितिः; सोऽग्नये संवर्गायाष्टाकपालं पुरोळाञ्चं निर्वपेत्, तस्य याज्यानुवाक्ये 'कुवित्सु

- १. ऋ० १०.४५.४; ४.२.१६ । आश्व० श्रौ० सू० ३.१३.४,१२ । शाङ्का० श्रौ० सू० ३.३.१३ । तु० अथर्वं प्रायश्चित्त २.७; ५.४, ५ ।
- २. 'क्षामायागारदाहे' इति आख्व० श्रौ० सू० ३.१३.४। तै० न्ना० ३.७.४.५। तै० सं० २.२.३.४, ५ जै० न्या० वि० ६.४.५.१७-२१। क्षामवत्यादिना यद्वत् कर्मणा पृतनापते। दैवदोषादकरणे जाते दोषकदम्बके। होमेनैकेन दोषाणां सर्वेषां क्षयमादि- शेत्'-इति म० पु०। 'एवञ्च एक प्रायिश्वत्तेनानेकदोषक्षयाय क्षामवतीष्टिः सर्वेत्र हृष्टान्तः'-इति प्रा० त०।
- ३. 'Agni the chaired' इति कीथमहोदय:, टि॰ ५. (Kṣāmavant is doubtful: cf. NS. 1.8.9; Sāyaṇa takes it as=kṣamāvant, 'patient' or 'forgiving'; ApCs ix.3.17 has a different use of it; cf. Atharva prāyascitta v. 4.)। किन्त्वत्र सायणमाध्ये 'क्षमावन्त' न दृश्यते।

द्वितीयाध्याये षष्ठः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यंतिरचितभाष्यसहितम् : १११५

नो गविष्टये', 'मा नो अस्मिन् महाधन इत्याहुति' वाऽऽहवनीये जुहुयादग्नये संवर्णाय स्वाहेति; सा तत्र प्रायश्चित्तिः ॥ इति ।

'ग्राम्योऽग्निः' महानसादिगतः । स कदाचित्त्रमादेन प्रवृद्धो ग्रामगतानि गृहाणि दह-न्नाग्निहोत्रशालागतानाहवनीयादीनग्नीन् सम्यग्दहति, तदानीं प्रायश्चित्तस्य पुरोडाशस्य 'संवर्ग' गुणयुक्तोऽग्निर्देवता । अन्यत् पूर्ववत् ॥

vii.७ [xxxii.६] ब्रह्मवादियों का (इक्कीसवाँ) प्रश्न है कि जिस अग्निहोत्री की [आहवनीय आदि] अग्नियाँ [किसी प्रकार प्रमाद से रसोई की] ग्राम्य अग्नि के साथ यि सम्यक् रूप से दहक जायँ तो वहाँ क्या प्रायश्चित है ? उत्तर—उसे 'संवर्ग' गुण वाले अग्नि देव के लिए आठ कपालों वाले पुरोडाश का निर्वपन करना चाहिए। उसके पुरोनुवाक्या और याज्या मन्त्र इस प्रकार हैं—'कुवित्सु' (हे अग्नि ! हमारे पशुओं के गोष्ठ में) आदि और 'या नो अस्मिन्' (हम लोगों को इस महासंग्राम में) आदि। अथवा, उसे आहवनीय अग्नि में 'अग्नये संवर्गाय स्वाहा' (संवर्ग अग्नि के लिए स्वाहा) आदि मन्त्र से [आज्य की] आहुति देनी चाहिये। वहाँ यही प्रायश्चित्त है।

द्वाविशे प्रश्नोत्तरे दर्शयति--

तदाहुर्यस्याग्नयो दिन्येनाग्निना संसृज्येरन्, का तत्र प्रायश्चित्तिरितिः, सोऽग्नयेऽप्सुमतेऽष्टाकपालं पुरोळाशं निर्वपेत्, तस्य याज्यानुवाक्ये 'अप्स्वग्ने सिंघष्टव', 'मयो दधे मेधिरः पूतदक्ष इत्याहुर्ति वाऽऽहवनीये जुहुयादग्न-येऽप्सुमते स्वाहेति, सा तत्र प्रायश्चित्तिः॥ इति।

'दिव्याग्निः'वैद्युतः । अश्चिनपाते सित तदीयेनाग्निनाऽऽहवनीयादीनां संसर्गे प्रायश्चि-त्तस्य पुरोडाशस्य 'अप्सुमान्' अग्निर्देवता<sup>४</sup> । अन्यत् पूर्ववत् ॥

बह्मवादियों का (बाइमवाँ) प्रश्न है कि जिस अग्निहोत्री की [आहवनीय आदि] अग्नियाँ, दिग्याग्नि [अर्थात् तड़क कर विद्युत गिरकर उस वज्रपात] से सम्पृक्त हो जाय तो वहाँ क्या प्रायश्चित है। उत्तर—उसे 'अप्सुमान्' गुण वाले अग्निदेव के लिए आठ कपालों वाले पुरोडाश का निर्वपन करना चाहिए। उसके पुरोनुवाक्या और याज्या मन्त्र इस प्रकार है—'अप्हवग्ने' (हे अग्नि! जल में तुम्हारा प्रवेश करने का स्थान है) आदि, और 'मयो दघे' (मेघावी, शुद्ध बल युक्त, स्वर्ग के सुख का विधान करने वाले) आदि।

१. ऋ० ८.७५.११; १२। आश्व० श्रौ० ३.१३.७, १२; बाङ्खा० श्रौ० सू० ३.४.५; ५.४: बत० ब्रा० १२.४.४.३।

२. 'ग्राम्येण संवर्गाय'-इति आश्व० श्रौ० सू० ३.१३.७।

३. ऋ० ८.४३.९; ३.१.३। तु० शाङ्घा०श्रौ०सू० ३.४.७; शत० ब्रा० १२.४.४।

४. 'वैद्युतेऽप्सुमते'-इति आश्व० श्री० सू० ३.१३.८।

अथवा, उसे आहबनीय अग्नि में 'अग्नयेऽप्सुमते स्वाहा' (अप्सुमान् अग्नि के लिए स्वाहा) आदि मन्त्र से [आज्य की] आहुति देनो चाहिए। वहाँ यही प्रायश्चित्त है।

त्रयोविंशे प्रश्नोत्तरे दर्शयति—

तदाहुर्यस्याग्नयः शवाग्निना संसृज्येरन्, का तत्र प्रायश्चित्तिरितिः सोऽग्नये शुच्येऽष्टाकपालं पुरोळाशं निर्वपेत्, तस्य याज्यानुवाक्ये 'अग्निः शुच्चित्रत-तम'-'उदग्ने शुच्चयस्तवेत्याहुतिं वाऽऽहवनीये जुहुयादग्नये शुच्चये स्वाहेतिः सा तत्र प्रायश्चित्तः ॥ इति ।

प्रेतदहनाय प्रवृत्तोऽग्निः 'शवाग्निः' । तत्संसर्गे पुरोडाश्चस्य 'शुचि'गुणयुक्तोऽग्नि-र्देवता<sup>२</sup> । अन्यत् पूर्वंवद् व्याख्येयम् ।।

ब्रह्मवादियों का (तेइसवाँ) प्रश्न है कि जिस [अग्निहोत्री] की [आहवनीय आदि] अग्नियाँ शव को जलाने वाली इसशान की अग्नि से मिल जायँ तो वहाँ क्या प्रायिश्वत्त है ? उत्तर—उसे 'शुचि' गुण युक्त अग्निदेव के लिए आठ कपालों वाले पुरोडाश का निर्धपन करना चाहिए। उसके पुरोनुवाक्या और याज्या मन्त्र इस प्रकार हैं—'अग्नि: शुचि-व्रततम्' (अत्यन्त शुद्ध कर्मों वाले अग्नि) आदि, और 'उदग्ने शुचयः' (हे अग्नि! तुम्हारी निर्मल और शुक्ल) आदि। अथवा, उसे आहवनीय अग्नि में 'अग्निये शुचये स्वाहा' (शुचि गुण वाले अग्नि के लिए स्वाहा) आदि मन्त्र से [आज्य की] आहुति देनी चाहिए। वहाँ यही प्रायिश्वत्त है।

चतुर्विशे प्रश्नोत्तरे दशंयति—

तदाहुर्यस्याग्नय आरण्येनाग्निना संबह्योरन्, का तत्र प्रायिश्चित्तिरितिः, समेवाऽऽरोपयेदरणी वोल्मुकं वा मोक्षयेद्, यद्याहवनीयाद्यदि गार्हपत्याद्, यदि न शक्नुयात्, सोऽग्नये संवर्गायाष्टाकपालं पुरोळाशं निर्वपेत्, तस्योक्ते याज्यानुवाक्ये आहुति वाऽऽहवनीये जुहुयादग्नये संवर्गाय स्वाहेति, सा तत्र प्रायश्चित्तः ॥ ७ ॥ इति ।

दावाग्निररण्यादागत्याग्निहोत्रशालां दहन्नाहवनीयादीन् यदा सम्यग्दहित्, तदानीं तद्दहनात् पूर्वमेवाग्नीन् 'अरणी' द्वयोररण्योः सह समारोपयेदेव । तदशक्तौ गार्हंपत्याहव-नीयात् 'उल्मुकं मोक्षयेत्'। सहसोल्मुकमादाय परितो गच्छेत् । समारोपणं वोल्मुक-

१. ऋ०८.४४.२१, १७।

२. 'शुचये संसर्जनिय्ननान्येन' इति आश्व० श्रौ० सू० ३.१३.४। शाङ्घा० श्रौ० सू० ३.४.६। तु० शत० ब्रा० १२.४.४.५।

३. ऋ०८.४४.२१,१७।

द्वितीयाध्याये सप्तमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यंविरचितभाष्यसहितम् : १११७

मोचनं वेति पक्षद्वयस्याग्निदाहत्वरया यदा न शक्तिः, तदा 'संवर्गं'-गुणयुक्तोऽग्निः पुरोडाश-देवता । तदीययाज्यानुवाक्ये च पूर्वमेवाभिहिते ।।

 इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये सष्ठम-पश्चिकायां द्वितीयाध्याये (द्वात्रिज्ञाध्याये) षष्टः खण्डः ॥ ६ ॥ ( ७ ) [ २३० ]

ब्रह्मवादियों का (चौबीसवाँ) प्रक्त है कि जिस [अग्निहोत्री] की [आहवनीय आदि] अग्नियाँ यदि षावाग्नि के साथ सम्यक् रूप से दहक जायँ [अर्थात् अग्निहोत्र की यज्ञशाला को जलाते हुए आहवनीय आदि में मिल जायँ] तो वहाँ क्या प्रायश्चित्त है ? उत्तर—उसे दो अरणियों में [उसके दहन से पूर्व ही] अग्नि रख लेना चाहिए, और यदि यह न हो सके तो आहवनीय या गाईपत्य अग्नि से सहसा एक जलती हुई लकड़ी लेकर बचा ले। यदि ये दोनों ही पक्ष भीषण अग्निकाण्ड के कारण न हो सकें तो उसे 'संवर्ग' गुण युक्त अग्नि के लिए आठ कपालों वाले पुरोडाश का उपरोक्त पुरोनुवाक्या और याज्या से निवंपन करना चाहिए। अथवा, उसे आहवनीय अग्नि में 'अग्नये संवर्गाय स्वाहा' (संवर्ग गुण वाले अग्नि के लिए स्वाहा) आदि मन्त्र से [आज्य की] आहुति देनी चाहिए। वहाँ यही प्रायश्चित्त है।

।। इस प्रकार बत्तीसवें (द्वितीय) अध्याय के छठवें खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।। ६ ॥

#### अथ सप्तमः खण्डः

पञ्चविशे प्रश्नोत्तरे दर्शयति—

तदाहुर्य आहिताग्निस्पवसथेऽश्रु कुर्वीत, का तत्र प्रायश्चित्तिरिति; सोऽग्नये व्रतभृतेऽष्टाकपालं पुरोळाशं निर्वपेत्, तस्य याज्यानुवाक्ये 'त्वमग्ने व्रत-भृच्छुचिर्'-वतानि बिभ्रद् वतपा अदब्ध इत्याहुति, वाऽऽहवनीये जुहुया-दग्नये व्रतभृते स्वाहेति, सा तत्र प्रायश्चित्तः ॥ इति ।

'उपवसथे' यजनीयदिनात् पूर्वदिने शिरोन्ययादिना मृतबन्धुस्मरणादिना वा नेत्रयो-रश्रुमोचने पुरोडाशस्य 'व्रतभृद्'-गुणकोऽग्निर्देवता । त्वमग्ने व्रतभृदिच्यादिके सूत्रकारेण पठिते याज्यानुवाक्ये<sup>3</sup> ॥

१. 'अग्नये संवर्गाय प्रदन्याच्चेत्'—इति कात्या० श्रौ० २५.४.३२ । तु० शत० ब्रा० ४.३.१०; ४.१; ५.२.१; १३.६.२.२०; ४.६.८.३; बाह्वा० श्रौ० सु० 7.80.8-4 1

२. द्र० इत० पूर्वम्, पृ० १११६।

अग्निर्वतभृद् । त्वमग्ने व्रतभृच्छुचिरग्ने...व्रतानि बिभ्रद् व्रतपा....एषैवार्त्याश्रुपाते'-इति आश्व॰ श्री॰ सू॰ ३.१२.१३-१५ । तै॰ ब्रा॰ २.४.१.११ । शाह्वा॰ श्री॰ सू॰ 3.8.87, 4.91

१११८ : ऐतरेयब्राह्मणम्

[ ३२.७ सप्तमपञ्चिकायां

vii.८ [xxxii.७] ब्रह्मवादियों का (पचीसवां) प्रश्न है कि यदि उपवसथ [अर्थात् यजनीय दिन के पूर्व] दिन कोई अग्निहोत्री [सरदर्द से व्यथित हो या मृतवन्धु के स्मरण के कारण] आँसू बहा दे तो वहां क्या प्रायिश्वत्त है ? उत्तर—उसे 'वतभृत' गुण युक्त अग्निदेव के लिए आठ कपालों वाले पुरोडाश का विवंपन करना चाहिए। उसके पुरोनुवाक्या और याच्या मन्त्र इस प्रकार हैं—'त्वमग्ने वतभृच्छुचिः' (हे अग्नि! तुम वत के धारक एवं शुद्ध) आदि और 'व्रतानि विभ्रद्' (व्रतों को धारण कर, व्रतों के पालक, अर्थावत) आदि। अथवा, उसे आहवनीय अग्नि में 'अग्निय व्रतभृते स्वाहा' (व्रतभृत अग्नि के लिए स्वाहा) आदि मन्त्र से [आज्य की] आहुति देनी चाहिए। वहां यही प्रायश्चित्त है।

षड्विंशे प्रश्नोत्तरे दर्शयति-

तदाहुयं आहिताग्निरुपवसथेऽव्रत्यमापद्येत, का तत्र प्रायदिचित्तिरितिः; सोऽग्नये व्रतपतयेऽष्टाकपालं पुरोळाशं निर्वपेत्, तस्य याज्यानुवाक्ये 'त्वमग्ने वृतपा असि'-'यद्वो वयं प्रिमनाम व्रतानीत्याहुतिं' वाऽऽहवनीये जुहुयादग्नये व्रतपतये स्वाहेति, सा तत्र प्रायदिचत्तिः ॥ इति ।

व्रतिकद्धं निषिद्धाचरणम् 'अव्रत्यं' दिवास्वापादिकम् 'आपद्येत' प्राप्नुयात् । तत्र 'व्रतपति'-गुणयुक्तोऽग्निः पुरोडाशदेवता<sup>२</sup> ॥

ब्रह्मवादियों का (छन्बीसवाँ) प्रश्न है कि यदि उपवसथ के दिन वर्त के विरुद्ध [कोई निषिद्ध] आवरण [दिन में सोना आदि] यदि हो जाय तो वहाँ क्या प्रायदिवस है ? उत्तर—उसे 'वतपित' गुण युक्त अग्निदेव के लिए आठ कपालों वाले पुरोडाश का निवंपन करना चाहिए। उसके पुरोनुवाक्या और याज्या सन्त्र इस प्रकार है—'त्वमग्ने वतपा असि' (हे अग्नि ! तुम वर्त के पालक हो) आदि और 'यद्वो वयम्' (यदि हम आपके वर्तों का उल्लङ्घन) आदि। अथवा, उसे आह्वनीय अग्नि में 'अग्नये वतपतये स्वाहा' (व्रतपित अग्नि के लिए स्वाहा) आदि मन्त्र से [आज्य की] आहुति देनी चाहिए। वहाँ यही प्रायदिचत्त है।

सप्तिंवशे प्रश्नोत्तरे दर्शयति—

तदाहुर्य आहिताग्निरमावास्यां पौर्णमासीं वाऽतीयात्, का तत्र प्राय-दिचत्तिरितिः; सोऽग्नये पथिकृतेऽष्टाकपालं पुरोळाशं निवंपेत्, तस्य याज्यानु-

१. ऋ० ८.११.१; १०.२.४। आख्व० श्रौ० सू० ३.१३.२,१२; शाङ्खा० श्रौ० सू० ४.४.११।

२. 'त्रवातिपत्तौ व्रतपत्तये'—इति आश्व० श्रौ० सू० ३.१.२।

द्वितीयाध्याये सप्तमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविर्याचतभाष्यसिहतम् : १११९

वाक्ये 'वेत्था हि वेघो अध्वन', 'आ देवानामिष पन्थामगन्मेत्याहुति' वाऽऽहवनीये जुहुयादग्नये पथिकृते स्वाहेति, सा तत्र प्रायश्चित्तः ।। इति । आहिताग्निरमावास्येष्टि पौर्णमासेष्टि वा यदि कदाचिदतिक्रामेत्, तदा 'पथिकृद्'-गुणयुक्तोऽग्निः पुरोडाशदेवता<sup>२</sup> ।।

ब्रह्मवादियों का (सत्ताइसवाँ) प्रश्न है कि यदि किसी अग्निहोत्री की अमावस्था की इष्टि और पूर्णमाती की इष्टि ही बीत जाय, तो वहाँ क्या प्रायदिचत्त है ? उत्तर— उसे 'पथिकृद्' गुण युक्त अग्निदेव के लिए आठ कपालों वाले पुरोडाश का निर्वयन करना चाहिए। उसके पुरोनुवाक्या और याज्या मन्त्र इस प्रकार हैं—'वेत्था हि' (हे यज्ञविधाता अग्नि! तुम आगों को जानते हो) आदि और 'आ देवानामपि' (हप्र देवों के मार्ग पर चलें) आदि। अथवा, उसे आहवनीय अग्नि में 'अग्निय पथिकृते स्वाहा' (पथिकृत अग्नि के लिए स्वाहा) आदि मन्त्र से [आज्य की] आहुति देनी चाहिए। वहाँ यही प्राय- िश्चत है।

अष्टाविशे प्रश्नोत्तरे दर्शयति —

तदाहुर्यस्य सर्व एवाग्नय उपशाम्येरन्, का तत्र प्रायश्चित्तिरितिः सोऽग्नये तपस्वते जनद्वते पावकवतेऽष्टाकपालं पुरोळाशं निर्वपेत् तस्य याज्यानु-वाक्ये 'आयाहि तपसा जनेष्वा नो याहि तपसा जनेष्वत्याहुर्तिः वाऽऽहवनीये जुहुयादग्नये तपस्वते जनद्वते पावकवते स्वाहेति, सा तत्र प्रायश्चित्तः ॥ ८ ॥ इति ।

आहवनीय-गार्ह पत्य-दक्षिणाग्नीनां सर्वेषामुपशान्तौ 'तपस्वज्जनद्वत्पावकवद्'-गुणत्रय-मुक्तोऽग्निः पुरोडाशदेवता<sup>ः</sup> ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये सप्तम-पश्चिकायां द्वितीयाध्याये (द्वात्रिशाध्याये) सप्तमः खण्डः ।। ७ ।। (८) [ २३१ ]

ब्रह्मवादियों का (अट्ठाइसवाँ) प्रश्न है कि जिस [अग्निहोत्री] की यदि सभी [गाहं-पत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि रूप तीनों ही] अग्नियाँ शान्त हो जायँ तो वहाँ क्या प्रायश्चित्त है ? उत्तर—उसे तपस्वत्, जनद्वत और पावकवत् गुण युक्त अग्नि के लिए आठ कपालों वाले पुरोडाश का निर्वपन करना चाहिए। उसके पुरोनुवाक्या और याज्या मन्त्र इस प्रकार हैं—'आयाहि तपसा' (हे अग्नि ! मनुष्यों में ताप के साथ आओ) आदि और

१. ऋ० ६.१६.३; १०.२.३ । तु० शाङ्खा० श्रौ० सू० ४.४.२; ५.७ ।

२. यदि त्वतीयाद्यद्यमावास्यां पौर्णमासीं वा'—इति आश्व० श्रौ० ३.१०.१०-१२ ।

३. द्र० आरव० श्रौ० सू० ३.१२.२७।

४. 'तत इष्टिरग्निस्तपस्वान् जनद्वान् पावकवान्' इति आश्व० श्रौ० सू० ३.१२.२६.।

'आ नो याहि' (हे अग्नि हमारे पास ताप के साथ मनुष्यों के बीच आओ) आदि । अथवा, उसे आहवनीय अग्नि में 'अग्नये तपस्वते जनद्वते पावकवते स्वाहा' (तपस्वत् जनद्वत् और पावकवत् अग्नि के लिए स्वाहा) आदि मन्त्र से [आज्य की] आहुति देनी चाहिए। वहाँ यही प्रायश्चित्त है।

।। इस प्रकार बत्तीसर्वे (द्वितीय) अध्याय के सातवें खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।। ७ ।।

#### अथ अष्ट्रनः खण्डः

एकोनित्रयो प्रश्नोत्तरे दर्शयति -

तदाहुर्यं आहिताग्निराग्रयणेनानिष्ट्वा नवान्नं प्राक्तीयात्, का तत्र प्राय-श्चित्तिरितिः; सोऽग्नये वैश्वानराय द्वादशकपालं पुरोळाशं निर्वपेत्, तस्य याज्यानुवाक्ये 'वैश्वानरो अजीजनत्' 'पृष्टो दिवि पृष्टो अग्निः पृथिन्या-मित्याहुर्तिः वाऽऽहवनीये जुहुयादग्नये वैश्वानराय स्वाहेतिः; सा तत्र प्रायश्चित्तः ॥ इति ।

गृहेणु नवधान्ये समागते सत्याग्रयणेष्टि कृत्वा पश्चान्नवान्नं मोक्तव्यम्, तस्या इष्टेरकरणे 'वैश्वानर' गुगयुक्तोऽग्निः पुरोडाशदेवता ॥

vii.९[xxxii.८] ब्रह्मवादियों का (उन्तीसवाँ) प्रश्न है कि यदि कोई अग्निहोत्री आग्रयण इष्टि किए विना ही नए अज्ञ [गृह में आए हुए नवाज्ञ] का भक्षण कर ले तो वहाँ क्या प्रायिविचत है ? उत्तर—उसे वैश्वानर गुण युक्त अग्नि के लिए वारह कपालों वाले पुरोडाञ्च का निर्वपन करना चाहिए। उसके पुरोनुवाक्या और याज्या मन्त्र इस प्रकार हैं—'वैश्वानरों अजीजनत्' (वैश्वानर अग्नि ने उत्पन्न किया) आदि और 'पृष्टो दिवि' (अग्नि आकाञ में सूर्य रूप से, भूमि पर गाईपत्यादि रूप से वर्तमान है) आदि अथवा; उसे आहवनीय अग्नि में 'अग्निये वैश्वानराय स्वाहा' (वैश्वानर अग्नि के लिए स्वाहा) आदि मन्त्र से [आज्य को] आहुति देनी चाहिए। वहाँ यही प्रायश्चित्त है।

त्रिशे प्रश्नोत्तरे दर्शयति—

तदाहुर्यं आहिताग्निर्यदि कपालं नश्येत्, का तत्र प्रायिश्वित्तिरितिः; सोऽश्विभ्यां द्विकपालं पुरोळाशं निर्वपेत्, तस्य याज्यानुवाक्ये 'अश्विना वर्तिरस्मद्'-'आ गोमता नासत्या रथेनेत्याहुतिं वाऽऽहवनीये जुहुयादश्विभ्यां स्वाहेति, सा तत्र प्रायिश्वित्तिः ॥ इति ।

१. द्र० आश्व० श्रौ० सू० २.१५.२।

२. द्र० आरव० श्री० सु० ३.१३.८; आरव० गृ० सू० ३.६८।

३. ऋ० १.९२.१६, ७.७२.१।

द्वितीयाच्याये अष्टमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यंविरचितभाष्यसहितम् । ११२१

'य आहिताग्निः' यस्याऽऽहिताग्नेः पुरोडाशनिष्पादकं 'कपालं' यदि नश्येत्, तदानी-मश्चिनौ पुरोडाशदेवता ।।

बह्मवादियों का (तीसवाँ) प्रश्न है कि यदि किसी अग्निहोत्री का कपाल [मिट्टी का बना हुआ तावा जिस पर रोटो सेंकी जाती है] टूट जाय तो वहाँ क्या प्रायिक्त है ? उत्तर—उसे अश्विन देवता के लिए दो कपालों वाले पुरोडाश का निर्वपन करना चाहिए उसके पुरोनुवाक्या और याज्या मन्त्र इस प्रकार हैं—'अश्विन वितरस्मद्' (हे अश्विनों ! तुम हमारे गृह में) आदि और 'आ गोमता' (हे नासत्या पशुओं में रध के साथ आओ) आदि । अथवा, उसे आहवनीय अग्नि में 'अश्विभ्यां स्वाहा' (अश्विनों के लिए स्वाहा) आदि मन्त्र से [आज्य की] आहुति देनी चाहिए। वहाँ यही प्रायश्वित्त है।

एकत्रिशे प्रश्नोत्तरे दर्शयति—

तदाहुर्य आहितान्निर्यदि पवित्रं नश्येत्, का तत्र प्रायश्चित्तिरितिः सोऽन्नये पवित्रवतेऽष्टाकपालं पुरोळाशं निवंपेत्, तस्य याज्यानुवाक्ये 'पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते'-'तपोऽपवित्रं विततं दिवस्पद इत्याहीतं वाहवनीये जुहुयादम्नये पवित्रवते स्वाहेति, सा तत्र प्रायश्चित्तः ॥ इति ।

आहिताग्ने: पवित्रनाशे 'पवित्रवद्'-'गुणयुक्तोऽग्निः पुरोडाशदेवता ॥

बह्मवादियों का (इकतीसवाँ) प्रश्न है कि यदि किसी अग्तिहोत्री का पिंत्र [कुश की बना हुआ अँगूठी की तरह अँगुली में पहनने की वस्तु] नष्ट हो जाय तो वहाँ क्या प्रायिश्वत्त है ? उत्तर—उसे 'पिंत्रवत्' गुण युक्त अग्नि के लिए आठ कपालों वाले पुरोडाश का निर्वयन करना चाहिए। उसके पुरोनुदाक्या और याज्या मन्त्र इस प्रकार हैं—'पिंदात्रं ते विततं' (हे मन्त्रों के स्वामी सोम! तुम्हारा पिंदात्र अंश सभी जगह विस्तृत है) आदि और 'तपोष्पिंदात्रं' (शत्रुओं को कष्ट देने वाले सोम का पिंदात्र अंश सुलोक के ऊँचे स्थान पर विस्तृत है) आदि अथवा, उसे आहदनीय अग्नि में 'अग्नये पिंदात्रवते स्वाहा' (पिंदात्रवद्गुण युक्त अग्नि के लिए स्वाहा) आदि मन्त्र से [आज्य की] आहुति देनी चाहिए। वहाँ यही प्रायश्चित्त है।

द्वातिशे प्रश्नोत्तरे दर्शयित —
तदाहुर्य आहिताग्नियंदि हिरण्यं नश्येत्, का तत्र प्रायश्चित्तिरितिः सोऽग्नये
हिरण्यवतेऽष्टाकपालं पुरोळाशं निर्वपेत्, तस्य याज्यानुवाक्ये 'हिरण्यकेशो
रजसो विसार'—'आ ते सुपर्णा अमिनन्तं एवैरित्याहुतिं वाहवनीये जुहुयादग्नये हिरण्यवते स्वाहेति, सा तत्र प्रायश्चित्तः ॥ इति ।

१. आश्व० श्री० सू० ३ १३.९,१०।

२. ऋ०९.८३.१,२।

३. आश्व० गृ० सू० ३.२।

४. ऋ०१.७९.१,२।

११२२ : ऐतरेयब्राह्मणम्

ि ३२.८ सप्तमपश्चिकायां

आहिताग्नेहिरण्यनाशे 'हिरण्यवद्'-गुणयुक्तोऽग्निः पुरोडाशदेवता ॥

ब्रह्मवादियों का (बत्तीसवाँ) प्रश्न है कि यदि किसी अग्निहोत्री का सुवर्ण नष्ट (खो) जाय तो वहाँ क्या प्रायश्चित्त है ? उत्तर—उसे 'हिरण्यवद्'गुण युक्त अग्नि के लिए आठ कवालों वाले पुरोडाश का निर्वपन करना चाहिए। उसके पुरोनुवाक्या और याज्या मन्त्र इस प्रकार हैं - 'हिरण्यकेशो रजसो' (हिरण्यकेश विद्युत रूप अग्नि, मेघों को कंपित करने वाले) आदि और 'आ ते सुपर्णा' (हे अग्नि ! तुम्हारी शोभन पतनशील किरणें महतों के साथ मिलकर) आदि। अथवा, उसे आहवनीय अग्नि में 'अग्निये हिरण्यवते स्वाहा' (हिरण्यवत् अग्नि के लिए स्वाहा) आदि मन्त्र से [आज्य की] आहुति देनी चाहिए। वहाँ यही प्रायश्चित्त है।

त्रयस्त्रिशे प्रश्नोत्तरे दशैयति —

तदाहुर्यं आहिताग्नियंदि प्रातरस्नातोऽग्निहोत्रं जुहुयात्, का तत्र प्राय-रिचित्तिरितिः; सोऽग्नये वरुणायाष्टाकपालं पुरोळाशं निर्वपेत्, तस्य याज्यानु-वाक्ये 'त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् 'स त्वं नो अग्नेऽवसो भवोतीत्याहुर्ति' वाहवनीये जुहुयादग्नये वरुणाय स्वाहेति, सा तत्र प्रायश्चित्तः ॥ इति । आहिताग्नेः स्नानमन्तरेणाग्निहोमे 'वरुण'-गुणकोऽग्निः पुरोडाशदेवता ॥

ब्रह्मवादियों का (तेंतीसवां) प्रश्न है कि यदि कोई अग्निहोत्री प्रातःकाल स्नान किए विना ही अग्निहोत्र करे तो वहां क्या प्रायश्चित्त है ? उत्तर—उसे 'वरुण' गुण वाले अग्नि के लिए आठ कपालों वाले पुरोडाश का निवंपन करना चाहिए। उसके पुरोनुवाक्या और याज्या मन्त्र इस प्रकार हैं—'त्वं नो अग्ने' (हे विद्वान् अग्नि! तुम हमारे ऊपर होने वाले वरुण देव के कोध को दूर करों) आदि और 'स त्वं नो अग्ने' (हे अग्नि! तुम रक्षा करने के लिए हमारे पास आओं) आदि। अथवा, उसे आहवनीय अग्नि में 'अग्नये वरुणाय स्वाहा' (वरुण रूप अग्नि के लिए स्वाहा) आदि मन्त्र से [आज्य की] आहुति देनी चाहिए। वहाँ यही प्रायश्चित्त है।

चतुस्त्रिशे प्रश्नोत्तरे दशँयति-

त्दाहुर्य आहिताग्नियंदि सूतकाश्चं प्राश्नीयात्, का तत्र प्रायश्चित्तिरितिः; सोऽग्नये तन्तुमतेऽष्टाकपालं पुरोळाशं निर्वपेत्, तस्या याज्यानुवाक्ये 'तन्तुं तन्वन् रजसो भानुमन्विहि'–'अक्षानहो नह्यतनोत सोम्या' इत्याहुतिं वाहवनीये जुहुयादग्नये तन्तुमते स्वाहेतिः; सा तत्र प्रायश्चित्तः ॥ इति । आहिताग्नेः सूतकाश्चप्राश्चने 'तन्तुमद्'-गुणकोऽग्निदेवतां ॥

<sup>₹ ○</sup> ४.१.४,५!

२. ऋ० १०.५३.६,७।

३. द्र० आख० श्री० स्० ९.८.५। शाङ्खा० श्री० ५.४।

द्वितीयाघ्याये अष्टमः खण्डः ] अीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसिहतम् : ११२३

अब ब्रह्मवादियों का (चौंतीसवाँ) प्रश्न है कि यदि कोई अग्निहोत्री सूतकान्न [अर्थात् अत्तक वाली रजस्वला या जनना शौच वाली स्त्री द्वारा पकाया अत्र] अक्षण कर ले तो वहाँ क्या प्रायिश्चल है ? उत्तर—उसे 'तन्तुमत्' गुण वाले अग्निदेव के लिए आठ कपालों वाले पुरोडाश का निर्वपन करना चाहिए। उसके पुरोनुवाक्या और याज्या मन्त्र इस प्रकार हैं—'तन्तुं तन्वन्' (हे अग्नि! तुम यज्ञ का विस्तार करते हुए लोक भासक सूर्य का अनुगमन करो) आदि और 'अक्षानहो' (हे सोमरस के योग्य देवों, तुम रथों में घोड़ों को जोड़ों) आदि। अथवा, उसे आह्वनीय अग्नि में 'अग्नये तन्तुमते स्वाहा' (तन्तुमान् अग्नि के लिए स्वाहा) आदि मन्त्र से [आज्य की] आहुति देनी चाहिए। वहाँ यही प्रायश्चित है।

पश्चित्रिशे प्रश्नोत्तरे दर्शयित—
तदाहुर्य आहिताग्निजीवे मृतशब्दं श्रुत्वा, का तत्र प्रायिश्वित्तिरिति; सोऽग्नये
सुरिभमतेऽष्टाकपालं पुरोळाशं निर्वपेत्, तस्य याज्यानुवाक्ये 'अग्निर्होता
न्यसीदद्यजीयाग्साध्वीमकर्देववीितं नो अद्येत्याहुितं' वाहवनीये जुहुयादग्नये सुरिभसते स्वाहेति; सा तत्र प्रायिश्वित्तः ॥ इति ।

आहिताग्निः स्वस्मिञ्जीवत्येव स्वकीयमरणशब्दं यदा द्वेषिमुखाच्छृणुयात् तदानीं 'सुरभिमद्'-गुणयुक्तोऽग्निदेवता<sup>च</sup> ॥

ब्रह्मवादियों का (पैंतीसवाँ) प्रश्न है कि यदि कोई अग्निहोत्री स्वयं जीवित होते हुए भी अपने मरण का शब्द (किसी शश्रु के मुख द्वारा) मुनें तो वहाँ क्या प्रायश्चित्त है ? उत्तर—उसे 'सुरिभमत्' गुण युक्त अग्निदेव के लिए आठ कपालों त्राले पुरोडाश का निर्वापन करना चाहिए। उसके पुरोनुवाक्या और याज्या मन्त्र इस प्रकार हैं—'अग्निहीता' (अग्निदेव होता एवं यजनीय के रूप में बैठते हैं) आदि और 'साघ्वीमकदेंववीति' (आज हम लोगों के देवागमन रूप यज्ञ कार्य को अग्नि भली प्रकार से पूर्ण करें) आदि। अथवा, उसे आहवनीय अग्नि में 'अग्निय सुरिभमते स्वाहा' (सुरिभिश्मन् गुण युक्त अग्नि के लिए स्वाहा) आदि मन्त्र से [आज्य की] आहुति देनो चाहिए। वहाँ यही प्राय- शिचत्त है।

पर्तिशे प्रश्नोत्तरे दर्शयित— तदाहुर्य आहिताग्निर्थस्य भार्या गौर्वा यमौ जनयेत्, का तत्र प्रायिश्वित्तिः, सोऽग्नये मरुत्वते त्रयोदशकपालं पुरोळाशं निर्वपेत्, तस्य याज्यानुवाक्ये 'मरुतो यस्य हि क्षये'ऽरा इवेदचरमा अहेवेत्याहुतिं वाहवनीये जुहुया-दग्नये मरुत्वते स्वाहेति, सा तत्र प्रायश्चित्तः ॥ इति ।

१. ऋ० ५.१.६, १०.५३.३।

२. 'सुरमय एव यस्मिञ्जीवे मृतशब्दः'—इति आश्व० श्रौ० स्० ३.१३.११।

३. ऋ० १.८६.१; ५.५८.५।

आहिताग्नियोंऽस्ति, तस्येत्यस्मिन्नर्थे यस्येति शब्दः प्रयुक्तः । 'तस्य' आहिताग्नेर्भार्या वा तद्गृहावस्थिता गौर्वा 'यमौ' अपत्यद्वयं सह जनयेत्, तदानीं 'मरुत्वद्'-गुणयुक्तोऽग्नि-र्देवता ।।

ब्रह्मवादियों का (छत्तीसवाँ) प्रश्न है कि यदि किसी अग्निहोत्री की स्त्री, या उसकी गाय जुड़वाँ बच्चे उत्पन्न करे तो वहाँ क्या प्रायश्चिल है ? उत्तर—उसे 'मरुत्वद्' गुण युक्त अग्निदेव के लिए तेरह कपालों वाले पुरोड़ाश का निर्वपन करना चाहिए। उसके पुरोनुवाक्या और याज्या मन्त्र इस प्रकार हैं—'मरुतो यस्य हि क्षये' (हे मरुतो तुम जिस यजमान के गृह में) आदि और 'अरा इवेदचरमाः' (घोड़ों के समान तेज चलने वाले मरुद्गण) आदि। अथवा, उसे आह्वनीय अग्नि में 'अग्निये मरुत्वते स्वाहा' (मरुत्वत् गुण युक्त अग्नि के लिए स्वाहा) आदि मन्त्र से [आज्य की] आहुति देनी चाहिए। वहाँ यही प्रायश्चित्त है।

सप्तित्रिशे पर्याये कंचिद्विचारमुद्भावयित— तदाहुरपत्नीकोऽप्यग्निहोत्रसाहरे३त् । नाऽऽहरे३त् ॥ इति ।

पुरुषे जीवति सति यदा मार्या स्त्रियते, तदानीमाहितैरिग्निमार्याया दाह इत्येकः पक्षः। तथा च मनुः र-

''मार्यायै पूर्वमारिण्यै दत्त्वाऽग्नीनन्त्यकर्मंणि । पुनर्दारक्रियां कुर्यात् पुनराधानमेव च''।। इति ।।

आहितेभ्योऽग्निभ्योऽन्येनाग्निना मार्या दहेदिति द्वितीयः पक्षः । तथा च आश्वलायनः— 'आहार्येणानाहिताग्नि पत्नीं च' इति<sup>?</sup> । भारद्वाजोऽप्याह—'निर्मन्थ्येन पत्नीम्' इति । अस्मिन् पक्षे पुनरिप विवाहेच्छारहितस्वादयमपत्नीक एव वर्तते, सोऽग्निहोत्रम् 'आहरेत्' अनुतिष्ठेन्न वेति प्लुतिद्वयं विचारार्थम् ।।

ब्रह्मवादियों का (सैंतीसवाँ) प्रश्न है कि [पुरुष के जीवित रहते ही यदि स्त्री मर जाय तो उस] अपत्नीक को अभिनहोत्र का अनुष्ठान करना चाहिए अथवा नहीं ?

तत्र निर्णयं दशंयति—

आहरेदित्याहुः ॥ इति ।

कुछ याज्ञिकों का मत है कि उसे अग्निहोत्र का अनुष्टान करना चाहिए । अननुष्टाने बाधं दर्शयति—

यदि ना हरेदनद्धा पुरुषः ।। इति ।

१. 'यस्य मार्या गौर्वा यमौ जनयेदिष्टिर्मं रुतः'—इति आश्व० श्रौ० सू० ३.१३.१२।

२. मनु० ५.१६८। ३. आञ्च० श्री० सू० ६.१०.९,१०।

४. विचार्यमाणानाम्.—इति पा० सू० ८.२.९७।

## द्वितीयाच्याये अष्टमः खण्डः ] श्रीम्रत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् । ११२५

अद्धेति सत्यनाम<sup>9</sup> । तद्दैपरीत्यादनृतः पुरुषः 'अनद्धा पुरुषः' अननुष्ठानेनानृतो भवेदित्यर्थः ॥

क्योंकि यदि अग्निहोत्र का वह अनुष्ठान नहीं करता है तो वह सत्य पुरुष नहीं है। प्रश्नोत्तराभ्यां शब्दार्थं निश्चिनोति—

कोऽनद्धा पुरुष इति, न देवान्न पितृन् मनुष्यानिति ॥ इति ।

'अनद्धापुरुषः' शब्देन को विविक्षितः ? इति प्रश्नः । यः पुमान् 'देवान्न' पूजयेदिति शेषः । पितृनपि न पूजयेत् । 'मनुष्यान्' अतिथीनपि न पूजयेत् । ताहशः पुमान् 'अनद्धा-पुरुषः' इत्युत्तरम् ।। अग्निहोत्रस्याननुष्ठाने सत्यनद्धा पुरुषो भवेदिति³ ॥

असत्य पुरुष कीन है ? जो पुरुष देवताओं की पूजान करे, जो पितरों की भी न पूजा करे और जो [अतिथि रूप में ] अनुष्य की भी पूजान करें ।

विपक्षे बाधमुक्तवा स्वपक्षमुपसंहरति—

तस्मादपत्नीकोऽप्यग्निहोत्रमाहरेत् ॥ इति ।

इसलिए अपत्नीक को भी अग्निहोत्र करना चाहिए।

उक्तार्थंदाढ्चीय शाखान्तरगतां गाथामुदाहरति-

तदेशाऽभि यज्ञगाथा गीयते ॥ इति ।

'तत्' तस्मिन्नवश्यानुष्ठानरूपेऽर्थे 'एषा' वश्यमाणा 'यज्ञम्' अभिलिक्ष्य सर्वेर्गीयमाना 'यज्ञगाथा' याज्ञिकै: 'गीयते' पठचते ॥

याजिकों के द्वारा इस [अवश्य अनुष्ठान करने] के सम्बन्ध में एक यज्ञगा<mark>था का</mark> गान किया जाता है।

१. निघ० ३.१०.४।

२. अनद्धेत्यसत्यनाम । अनुतपुरुषः स्यादिति यद्वद्—इति गोविन्दस्वामी ।

३. अनद्धापुरुषं पुरुषादेव ह वा अनद्धापुरुषो यो न देवानवित, न पितृन् न मनुष्यान्— इति शत० त्रा० ६.३.१.२४ । 'अनद्धापुरुषमीक्षते देवपितृमनुष्यानर्थंकम्'—इति कात्या० श्रौ० १६.२.१३ ।

४. असंशये भवेदद्वा नज् 'तस्मान्नुडची'ति नुट्। (पा० सू० ६.३.७४)
मनुष्याज्जस् शसर्थेऽत्र शेषो यः सोऽभिपूजयेत्।। इति।
न पूजयित यो देवान् पितृंदच मनुजानिष।
सोऽनद्वा पुष्पो नास्य पुष्पत्वं सुनिश्चितम्।।
पुष्ठ भूरि सनोतीति पुष्पोऽद्धा निष्च्यते।। इति षड्गुष्शिष्यः।

तां गाथां दशंयति यजेत् सौत्रामण्यामपत्नीकोऽण्यसोमपः ।
'मातापितृभ्यामनृणार्थाद्यजेति' वचनाच्छ्रुतिरिति ।। इति ।

अपत्नीकोऽपि पुमान् 'सौत्रामण्यां यजेत्' सौत्रामणीयागमपि कुर्यात्, किमुताग्निहोत्रादिकम् ? हिवर्यज्ञेष्वस्याधिकारोऽस्तीत्यर्थः । तद्वत्सोमयागेष्विधिकारशङ्कायां तद्व्यावृत्त्यर्थमसोमप इत्युच्यते । यथा पत्नीरिहतोऽपि मात्रे पित्रे चाशनाच्छादनादिकं ददाति, तद्वदिगहोत्रमपि कुर्यादिति शेषः । अत्र हेतुः 'अनृणार्थात्' इति ऋणपरिहारिनिमत्तम् । तथा च
शाखान्तरे श्रूयते—'जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिमिऋंणवा जायते । ब्रह्मचर्यणिषभ्यो, यज्ञेन
देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्यः, एष वा अनृणो यः पुत्रो यज्वा ब्रह्मचरी वासी इति । अनेनैवाभिप्रायेण 'श्रुतिः' । श्रुतेः यजेति वचनमस्ति 'यज देवान् अधीष्व वेदान् प्रजामुत्पादयेति'
शाखान्तरे वचनमस्ति । तस्माद्वचनादनुष्ठानपक्ष एव युक्त इति गाथाया अर्थः ॥

'अवस्तीक पुरुष को भी और सोम न पीने वाले को भी 'सौत्रामणी' याग में यजन करना चाहिए। वस्तुतः माता और पिता के ऋण से उऋण होने के लिए उसे यजन करना चाहिए।' इस श्रुति के वचन से भी उसे अनुष्ठान करना चाहिए।

तथा च विष्णुः ३ स्मरति—

"मृतायामि भार्यायां वैदिकं न त्यजेद् द्विजः। उपाधिनाऽपि यत्कर्मं यावज्जीवं समापयेत्"।। इति ।

उपाधिः कुशमयादिपत्नीकल्पना । यथा च स्यृत्यन्तरम्<sup>४</sup>— "अन्ये कुशमयीं पत्नीं कृत्वा तु गृहमेधिनः । अग्निहोत्रमुपासन्ते यावज्जीवमनुव्रताः" ॥ इति ।

१. 'सायंत्रातर्होंमौ स्थालीपाको नवश्च यः ।

बिलश्च पितृयज्ञश्चाष्टका सक्षमः पशुः ॥—इत्येते पाकयज्ञाः ।

अग्न्याध्यमग्निहोत्रं पौर्णमास्यमात्रास्ये ।

नविष्टश्चातुर्मास्यानि पशुबन्धोऽत्र सप्तमः ॥—इत्येते हिवर्यज्ञाः ।

अग्निष्टोमोऽत्यग्निष्टोम उन्थ्यः षोडिश्चमांस्ततः ।

वाजपेयोऽतिरात्रश्चाक्षोर्यामात्र सप्तमः ॥—इत्येते सुत्याः.—इति गो० ब्रा० १.२३ ।

अष्टका पार्वणः श्राद्धं श्रावण्याग्रहायणी चैत्र्याश्वयुजीति सप्त पाकयज्ञसंस्थाः ।

अग्न्याध्यमग्निहोत्र दर्शपूर्णमासावाग्रयणं चातुर्मास्यानि निरूढपशुबन्धः सौत्रामणीति

सप्त हिवर्यज्ञसंस्थाः । अग्निष्टोमोऽत्यग्निष्टोम उव्थयः षोडशी वाजपेयोऽतिरात्रोऽक्षोर्याम

इति सप्त सोमसंस्थाः'—इति गौ० धर्म० ८ । चान्यविध सायणेनोक्तम् द्र० इतः

पूर्वम्, ८८७ पृ० ।

२. तै० सं० ६.३.१०.५ ।

## द्वितीयाष्याये नवमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ११२७

तथा च मैत्रायणीयश्रुतौ अप्याम्नायते --

"यस्तु स्वैरग्निभिर्मार्या संस्करोति कथंचन । असौ मृतः स्त्री भवति स्त्री चैवास्य पुमान् भवेत्" ॥

तस्मान्मृतभार्योऽपि स्वकीयानग्नीनवस्थाप्याग्निहोत्रमाहरेत् ॥ तदेतदभिष्रेत्योपसंहरति—

तस्मात् सौम्यं याजयेत् ॥ ९ ॥ इति ।

ऋणापाकरणार्थी दोषराहित्यात् 'सौम्यः' । तादृशमवश्यमग्निहोत्राद्यनुष्ठापयेत् ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये सप्तम-पश्चिकायां द्वितीयाच्याये (द्वार्विज्ञाच्याये) अष्टमः खण्डः ।। ८ ।। (९) [२३२]

इसलिए [ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिये अग्निहोत्र आदि] उसे सोम से सम्ब-न्धित यजन करना चाहिए।

॥ इस प्रकार बत्तीसवें (द्वितीय) अध्याय के आठवें खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ॥८॥

#### अथ नवमः लण्डः

अत ऊर्ध्वं खण्डद्वयं देशविशेषेण केचिदामनन्ति, केचिन्नाऽऽमनन्ति । अत एव पूर्व-निबन्धकाराः पाठरहितदेशानुसारेण तद्व्याख्यानमुपेक्षितवन्तः । अस्माभिस्तु पाठोपेतदेशानु-सारेण तद्व्याख्यायते—

पूर्वम् अपत्नीकस्याग्निहोत्रादिहविर्यज्ञानुष्टानं प्रतिपादितम् । अय तस्यैवापत्नीकस्य वाचिकं मानसं च द्विविधमग्निहोत्रं प्रतिपादनीयम् । तत्र वाचिकविषयं प्रश्नमुद्भावयित—

तदाहुर्वाचाऽपत्नीकोऽग्निहोत्रं कथमेव जुहोति ॥ इति । योऽपत्नीकः पुरुषः, तस्य वाचा निष्पाद्यं यद्यग्निहोत्रं तत् केन प्रकारेणानुष्ठातव्यम् ? इति प्रश्नः ॥

vii. १० [xxxii. ९] अब ब्रह्मवादियों का [अपत्नीक के वाचिक अग्निहोत्र के सम्बन्ध में] प्रश्न है कि अपत्नीक पुरुष का वाणी से निष्पन्न अग्निहोत्र किस प्रकार से अनुष्टित होना चाहिए?

तमेव प्रश्नं पुनर्विस्पष्टयति-

निविष्टे मृता पत्नी नष्टा बार्डाग्नहोत्रं कथमिग्नहोत्रं जुहोति ? इति । नैष्ठिकब्रह्मचर्यादावप्यपत्नीकत्वमस्ति, तत्राग्निहोत्रप्रसङ्ग एव नास्ति, विष्यभावात् । अतोऽपत्नीकत्वं विशेष्यते । विवाहादुर्ध्वमग्निहोत्रे 'निविष्टे' अनुष्ठातुमुपक्राग्ते सति, पश्चात्

१. मैत्रायणीयशाखायां ब्राह्मणं चामनन्ति ।

पत्नी मृता भवित । ताइशोऽत्रापत्नीकः । तस्याग्निहोत्रं 'नष्टा वा' नष्टमेव भवित, पूर्वं-सिद्धैरग्निभिः पत्नीदाहपक्षे पुनरग्निहोत्रहेतूनामग्नीनामभावात् । अतोऽपत्नीकः कथमग्नि-होत्रं जुहोति ? इति प्रश्नः ॥

[क्योंकि विवाह के बाद] अग्निहोत्र में अनुष्ठान के उपक्रम होने के बाद पत्नी के मर जाने पर जब उसका अग्निहोत्र नष्ट ही हो जाता है तो [अपत्नीक] कैसे अग्निहोत्र का अनुष्ठान करे ?

तस्योत्तरमाह---

पुत्रान् पौत्रान्नप्तृनित्याहुरस्मिश्च लोकेऽमुध्मिश्चास्मिँ लोकेऽयं स्वर्गीस्वर्गेण स्वर्गं लोकमारुरोहेत्यमुष्यैव लोकस्य संतीतं धारयति, यस्यैषां पत्नीं नैच्छेत्, तस्मादपत्नीकस्याऽऽधानं कुर्वन्ति ॥ इति ।

योपत्नीकोऽग्निरहितः स्थिवरत्वेनानुष्ठानुमशक्तश्च, तादृशः पुमान् पुत्रादीन् प्रत्येवं ब्रूयात् । आहुरिति बहुवचनं छान्दसम् । हे पुत्रपौत्रप्रपौताः ! श्रृणुत । अस्मिँ लोके, 'अमुिष्मन्' स्वर्गे लोके च श्रेयः संपादनीयम् । अस्मिँ लोके तु स्थितैः पुष्ठपैयोऽयं स्वर्गः शास्त्रेण श्रुत इति श्रेषः । तं स्वर्गेलोकम् 'अस्वर्गेण' स्वर्गेविलक्षणेन कामकर्मानुष्ठानेन 'आहरोह' आरोहेतित्येवं पुत्रादीन् प्रति वाचोपदिशति । एतदेव वाजमनेपिभिवित्पष्ट-माम्नायते— 'तस्मात् पुत्रमनुशिष्टं लोक्यमाहुः । तस्मादेनमनुशासित' इति । अनेन पुत्राद्यनुशासनेनामुष्यैव लोकस्य 'संतितम्' अविच्छेदं 'धारयित' संपादयित । कुलपरम्परयाऽगिनहोत्रानुष्ठानेन सर्वेषां स्वर्गेप्राप्तौ तद्विच्छेदामावात् । 'यस्य' यः पुमान् 'एषां पत्नीं नैच्छेत्' स्वस्यानुष्ठातुमशक्तत्वेन पुनिववाहसाध्यामेतां पत्नीं नापेक्षेत् । तस्मात्तस्यापत्नीकस्य वाचा प्रेरिताः पुत्रपौत्रादय आधानं कुर्वेते । तदाधानपूर्वक्रमग्निहोत्रमपत्नीकस्य वाचिकमित्युच्यते ॥

उत्तर [अपत्नीक एवं वृद्ध अनुष्ठान में अशक्त हो तो] वह अपने पुत्रों पौत्रों और प्रपौत्रों से कहे—[हे पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र ! सुनो]। इस लोक में और उस स्वर्ग लोक में [श्रेय का संपादन करना चाहिए]। इस लोक में [ही स्थित होकर पुरुषों के द्वारा जो] यह स्वर्ग [शास्त्र में सुना जाता है] उस स्वर्ग लोक पर वह स्वर्गविलक्षण कर्मानुष्ठान के द्वारा चढ़ता है। इस प्रकार [पुत्र आदि को अनुशासन के द्वारा] वह उस [स्वर्ग] लोक का अविच्छेद सम्पादित करता है [अर्थात् कुलपरम्परा से चले आ रहे अग्निहोत्र के द्वारा सभी की स्वर्ग प्राप्त में विच्छेदराहित्य होने से वह भी स्वर्ग पहुँचता है] जो पुरुष [स्वयं अनुष्ठान में अशक्त होने से पुनः विवाह के लिए] इस [दूसरी] पत्नो की अपेक्षा न करे। इसलिए उस अपत्नीक पुरुष का [वाणी से प्रेरित

१. शत० बा० १४.४.३.२६।

द्वितीयाच्याये नवमः खण्डः ] शीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ११२९

पुत्र पौत्र आदि] आधान करते हैं। [इस प्रकार उस आधान से अवत्नीक का वाचिक अग्निहोत्र कहते हैं]।

अथ मानसमग्निहोत्रं प्रश्नोत्तराभ्यां दर्शयति-

अपत्नीकोऽिनहोत्रं कथमिनहोत्रं जुहोति ? श्रद्धा पत्नी, सत्यं यजमानः; श्रद्धा सत्यं तिहत्युत्तमं मिथुनं, श्रद्धया सत्येन मिथुनेन स्वर्गा ल्लो-काञ्जयतीति ॥ १० ॥ इति ।

पूर्वोक्तस्यविरोऽपत्नीको वा अग्निहोत्रं स्वयमेव मनसा जुहोमीति, यदीच्छेदिति शेषः। तदानीं केन प्रकारेण तस्य मानसो होमः ? इति प्रश्नः। श्रद्धेत्यादिकं तदुत्तरम्। येयं कर्मश्रद्धा, सैव पत्नी। यत्तु 'सत्यं' सत्यवाक्यं वैदिकमन्त्रोच्चारणं, स एव यजमानः। श्रद्धा सत्यं चेति यदुमयमस्ति, तदुक्तेन प्रकारेण मावितं सदुत्तमं मिथुनं भवति। ताहशेन श्रद्धासत्यरूपेण 'मिथुनेन' मानसमनुष्ठानं निष्पाद्य स्वर्गो ल्लोकाञ्जय-तीत्येवमुत्तरं संपन्नम्।।

॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थं प्रकाशें' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये सप्तम-पश्चिकायां द्वितीयाध्याये (द्वात्रिशाध्याये) नवमः खण्डः ॥ ९ ॥ (१०) [२३३]

वह वृद्ध अपरनीक अग्निहोत्र को [स्वयमेव मन में यदि इच्छा करे कि मैं आहुति देता हूँ] तब वह किस प्रकार [मन से] अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता है ? उत्तर—जो यह [कर्म रूप] श्रद्धा है वही पत्नी है, और जो [वैदिक मन्त्रोच्चार रूप] सत्य है वह यजसान ही है। श्रद्धा और सत्य का जो जोड़ा है वह [उक्त प्रकार के भाव से भावित] उत्तम जोड़ा है। अतः उस श्रद्धा और सत्य रूप जोड़े के द्वारा वह [मानसिक अनुष्ठान का निष्पादन करके स्वगं लोकों को प्राप्त करता है—इस प्रकार उत्तर हुआ।

।। इस प्रकार बत्तीसर्वे (द्वितीय) अध्याय के नौवें खण्ड की हिन्दी पूर्णं हुई ॥९॥

#### अथ दशमः खण्डः

तद्व्रतनिमित्तमुपवासं विधत्ते —

तदाहुर्यदृशंपूर्णमासयोरुपवसति, न ह वा अन्नतस्य देवा हविरक्निन्तः; तस्मादुपवसत्युत मे देवा हविरक्नोयुरिति ॥ इति ।

'तत्' तस्मिन्निष्टचनुष्ठान विषये ब्रह्मवादिन एवमाहुः । यः कोऽप्यनुष्ठाता दशंपूणंमास-योरुपवासं कुर्यात् । यागरूपं व्रतं निश्चित्य गार्हपत्याद्यग्निसमीपे यो वासः स उपवासः । यद्वा, देवा अस्यापि यज्ञे समीपे वसन्तीत्येतदीयोऽनुष्ठानसंकल्प उपवासः । अग्न्युपस्तरणा-दिना तदीयोऽनुष्ठानिश्चयोऽवगन्तव्यः । अत एव शाखान्तरे श्रूयते—उपास्मिञ्छ्वो यक्ष्यमाणे देवतावसन्ति । य एवं विद्वानिग्नमुपस्तृणाति' न्इति । 'अन्नतस्य' नियमिविशेष-स्वीकाररूपन्नतरिहृतस्य पुरुषस्य हिवर्देवा नैवाश्निन्ति । तस्मात्कारणादुत 'मे' ममापि हिवर्देवा अश्नीयुरित्यिमप्रेत्य नियमं स्वीकृत्याग्निसमीप उपवसेत् । एतदेवाभिप्रेत्य आपस्तम्ब आह—'आहवनीयागारे गार्हपत्यागारे वा शेते' इति । यद्वा, ग्राम्याशनपरित्याग उपवासः । तत्परित्यज्याऽऽरण्याशनरूपं नियमं स्वीकुर्यात् । अत एव शाखान्तरीया आहु:—'यद्ग्राम्यानुपवसित, तेन ग्राम्यानवश्न्यते; यदारण्यस्याश्नाति, तेनारण्यान्; यदनाश्नानुपवसेत् पितृदेवत्यः स्यादारण्यस्याश्नाति³'—इति ॥

vii.११[xxxii.१०] अब ब्रह्मवादियों का प्रश्न है कि जो कोई अनुष्टान करने वाला पुरुष दर्शपूर्णमास में उपवास [अर्थात् याग रूपी वृत का निश्चय करके गार्हपत्य व्यादि अग्नि के समीप निवास] करता है; व्योंकि विशेष नियम रूप वृत के स्वीकार से रहित पुरुष के हिब का देवता भक्षण नहीं करते। इसलिए मेरी भी हिव का देव सक्षण करें— इस अभिप्राय से [समीप में वास करता है]।

अत्रोपवासितिथिविषये शाखाभेदवचनमाश्रित्य विकल्पं दर्शयति— पूर्वा पोर्णमासीमुपवसेदिति पैङ्गचमुत्तरामिति कौषीतकः; या पूर्वा पौर्ण-मासी साऽनमितयोंत्तरा सा राका ॥ इति ।

खण्डितिथिवशाद् यदा दिनद्वये पौर्णमासी तिथिः संपद्यते, तदानीं पूर्वी 'पौर्णमासी-मुपवसेत् पूर्वीदने उपवासं कृत्वा परेद्युयंजेतेति सामशाखाप्रवर्तकस्य पैङ्गिर्महर्षेर्मतम् । 'उत्तरां पौर्णमासीमुपवसेत् उत्तरिमिन्दिन उपवासं कृत्वा ततोऽपि परेद्युयंजेतेत्यृक्शाखा-प्रवर्तकस्य कौषीतिकिमहर्षेमंतम्" ॥

१. तै० सं० १.६.७.३।

२. आप० श्रो० ४.३.१७। 'अहं ग्राम्यानुपवसामि'-इत्यादीति एतदादि सूत्राणि च द्रष्टन्यानि ।

३. तै० सं० १.६.७.३।

४. पा० स्० ४.३.१०५ । 'पिङ्गेन प्रोक्तः पैङ्गीकल्पः ।' अनु० स्० १.२; ४; १०; ६.७; ११ ८ । साङ्घा० बा० ३.१; १९.९; २४.९ । साङ्घा० श्रौ० ४.२.११ इत्यादि । 'मधुकः पैङ्ग्यः' इति सत्त० ब्रा० १४.९.२.१७ । 'मधुकः कोयष्टिकाख्यः पक्षी, तद्वल्लोच्यते यस्य; मध्वेव प्रधमं, क्षौद्रं, तद्वत् पिङ्गनेत्र इति वा'—इति महामारत १३.११८७ दलोकव्याख्याने नीलकण्ठः ।

५. ऋग्वेदस्तु एकविश्चतिशाखोऽपि वस्तुतो द्विविधः । तत्र शैशिरीयादयः पश्चशाकलभेदाः कौषीत्तक्यायदस्तु षोडश शाङ्खायनभेदाः ।

द्वितीयाच्याये दशनः खण्डः ] श्रीमःसायणात्रार्यविरचितभाष्यसहितम् : ११३१

एतदेव मतद्वयमुपजीव्य स्मार्ता एवं वर्णयन्ति—

''पर्वेप्रतिपदोः संधिर्मच्याह्ने पूर्वतोऽपि वा। अन्वाधानं पूर्वेदिने तिद्दने याग इष्यते॥ परतश्चेत्परेऽह्नीष्टिस्तिद्दिनेऽन्वाहितिमंवेत्'' इति॥

एतच्च पौर्णमासीद्वयसद्भावे वेदितव्यम् । अनुमितराकाशब्दाम्यां पौर्णमासीभेदस्य सर्वत्र व्यवहृतत्वात् । तयो स्वरूपमिधानकार आह—''कलाहीने साऽनुमितः, पूर्णे राका निशाकरे'' इति । चतुर्दशीसंयोगाच्चन्द्रमिस कलाहीने सत्यनुमितिरित्युच्यते । तत् संयोगाम्मावेन चन्द्रमण्डले पूर्वे सित राकेत्युच्यते ॥

[दो दिन पूर्णमासी तिथि यदि हो तो] 'पूर्व दिन-की पूर्णमासी को उप अर्थात् समीप में निवास करें' [और दूसरे दिन यजन करे। सामजाखा के प्रवर्तक आवार्य] पैङ्गी महिंब का यह मत है। 'दूसरे दिन की पूर्णमासी को उप-वास करें' [उसके बाद भी दूसरे दिन यजन करे]—इस प्रकार [ऋक्जाखा के प्रवर्तक आचार्य] कौषीतिक महिंब का मत है। वस्तुतः जो पूर्व वाली पूर्णमासी है वह [चतुर्दशी के संयोग एवं चन्द्रमा के कलाविहीन होने पर] 'अनुमित' कही जाती है और बाद वाली दूसरे दिन की पूर्णमासी [चन्द्रमण्डल के पूर्ण होने पर] 'राका' कही जाती है।

पौर्णमासीन्यायममाबास्यायामि दर्शयति—

या पूर्वाऽमावास्या ला सिनीवाली, योत्तरा सा कुहू: ॥ इति ।

अत्रापि चतुर्देशीसंयोगाच्चन्द्रदर्शने सत्यमावास्या सिनीवाल्युच्यते । तद्योगराहित्येन चन्द्रदर्शनामावे कुहूरिति । तद्य्यमिधानकारेणोक्तम्—-सा दृष्टेन्दुः सिनीवाली, सा नष्टेन्दु- कला कुहुः १३ इति । अत्राप्युपवासयागनिश्यये मतभेदः पूर्ववद्द्रष्टव्यः ॥

इसी प्रकार जो पहले दिन की अमावास्या है वह [चतुर्दशी से संयुक्त होने से चन्द्र-दर्शन होने पर] 'सिनीवाली' कही जाती है, और जो बाद वाली दूसरे दिन की अमा-वास्या है वह [चन्द्रदर्शन के अभाव में] 'कुहू' नाम से अभिहित होती है।

अत्र पूर्वोत्तरिवभागनिर्णयाय कर्मोपयोगिन्यास्तिथेः स्वरूपं दर्शयति —

यां पर्यस्तिमयादभ्युदियादिति सा तिथिः ॥ इति ।

अमावास्यां पौर्णमासीं वा, यां परिप्राप्य सूर्योऽस्तिमियात् । तथा यामिमलक्ष्य सूर्यं उदियात्, सेयमुदयास्तमयव्यापिनी कर्मोपयुक्ता तिथिः । तादृश्यां तिथौ उदयास्तमययोर्मेष्ये पूर्वोत्तराभ्यां चतुर्दशीप्रतिपद्भ्यां मिश्रणे सित पर्वणो द्वैविष्यं भवति । तस्मिन् द्वैविष्ये पूर्वोक्तमतद्वयं द्रष्टव्यम् ॥

१. अमरकोश १.४.८।

२. अमरकोश १.४.९।

११३२ : ऐतरैयब्राह्मणम्

३२.१० सप्तमपश्चिकायां

[अमावास्या अथवा पूर्णमासी] जिसको प्राप्त करके सूर्य अस्त होए वह तथा जिसको अभिलक्ष्य करके सूर्य उदित होए वह [उदयास्तमयन्यापिनी कर्म के उपयुक्त] तिथि है। [इस प्रकार दो तिथि के उदय और अस्त के मध्य पहली और दूसरी तिथि कमकाः चतुर्दशी और प्रतिपद् तिथि से मिलने पर पर्व का दो प्रकार हो जाता है]।

तदेतदुपसंहरति—

पूर्वा पौर्णमासीमुप्वसेदिनिर्जाय पुरस्तादमावास्यायां चन्द्रमसं यदुपैति, यद यजते, तेन सोमं क्रीणन्ति, तेनोत्तरामुत्तरामुपवसेदुत्तराणि ह वै सोमो यजते, सोममनु दैवतमेतद्वै देवसोमं यच्चन्द्रमास्तस्मादुत्तरा-मुपवसेत् ॥ ११ ॥ इतिन

पूर्वामिति पैङ्गिमतस्योपसंहारः । अमावास्यादिने 'पुरस्तात्' पूर्वस्यां दिशचन्द्रमसम् 'अनिर्जाय' च शास्त्रमार्गेण चन्द्रमहष्ट्वा चन्द्रोदयो न मिवष्यतीति निश्चित्य 'यदुपैति' उपवसित प्रारमत इति यदस्ति; 'यद्यजते' परेद्युपांगं करोतीति यदस्ति, 'तेन' उपवासेन यागेन च 'उत्तरामुत्तराम्' आगामिपक्षगतां पौर्णमासीममावास्यां चोपवसेत् । 'उत्तराणि' उपवासदिनादुत्तरेषु दिनेषु यजते । स यागः 'सोमो' मवति । सोययागसहशो मवति । तं सोममनु सर्वमिप दैवतं, नृष्यतीति शेषः । योऽयं चन्द्रमा अस्ति, एतदेव 'सोमं' देवानाम-पेक्षितं सोमद्रव्यसदृशं वस्तु । यस्माच्चन्द्रमण्डलं देवानां प्रियं, तस्मात्मंडलं संपूर्णमिन्लक्ष्योत्तरां पौर्णमासीमुपवसेदिति कौषीतिकमतस्योपसंहारः ।।

॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यं विरचिते माधवीये 'वेदार्यंप्रकाशे' ऐतरेयव्राह्मणभाष्ये सप्तम-पश्चिकायां द्वितीयाष्याये (द्वाविशाध्याये) दशमः खण्डः ॥ १० ॥ (११) [२३४]

[पैज़ी आचार्य का भत है कि] पहले दिन की पूर्णभासी को उप अर्थात् समीप में वास करे जब [अमाबास्या के दिन] पूर्व दिशा में चन्द्र को शास्त्रानुसार न देखकर चन्द्रोदय होगा ऐसा निश्चय करके जो उप-वास का प्रारम्भ करता है और जो दूसरे दिन याग करता है—यह जो है उस [उपवास] से सोम खरीदते हैं और उस [उपवास रूप याग] से आगामी पक्ष की पूर्णमासी और अमाबस्या में उपवास करे और उसके बाद के दिनों में यजन करे। [बह याग सोम सदृश होता है] उस सोम से सभी देवता तृष्त होते हैं। जी यह चन्द्रमा है, वही देवताओं का सोम द्रव्य सदृश अपेक्षित वस्तु है। क्योंकि चन्द्रमण्डल देवों का प्रिय है अतः उस मण्डल को सम्पूर्ण रूप से अभिलक्षित करके बाद की पूर्णमासी को उपवास [अर्थात् साथ रहना] करे—इस प्रकार कौथीतिक आचार्य का मत है।

।। इस प्रकार बत्तीसर्वे (द्वितीय) अध्याय के दसर्वे खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।। १० ।।

द्वितीयाष्याये एकादशः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ११३ई

### अथ एकादशः खण्डः

इत्थमग्निहोत्रप्रायश्चित्तप्रसङ्गादागतमपत्नीकाग्निहोत्रादिकं परिसमाप्य प्रकृतमेव प्राय-श्चित्तमनुसरन् प्रश्नमुल्थापयति—

तदाहुर्बस्याग्निमनुद्धृतमादित्योऽभ्युदियाद्वाऽभ्यस्तमियाद्वा प्रणीतो वा प्राग्घोमाद्रपञ्चास्यत् का तत्र प्रायश्चित्तिरिति ॥ इति ।

सायंकाले आदित्यस्यास्तमयात् पुराऽग्निहोत्रार्थं गार्ह्यत्यादग्निमुद्धरेत् । प्रातःकाले, तु सूर्योदयात् पुरोद्धरेदित्याम्नातम् । एवं सित 'यस्य' अग्निहोत्रिणोऽनुद्धृतमग्निमिनिक्षक्ष्याऽऽदिश्यः 'उदियाद्वाऽस्तिमयाद्वा' अग्न्युद्धरणात् प्रागेवोदयास्तमयौ मवत इत्यर्थः । अथवा स्वस्वकाले प्रणीतोऽग्निराहवनीयदेशे स्थित्वा होमात् पूर्वमुपद्याम्येत् । तेषु त्रिषु विषयेषु प्रायक्षित्तं पृच्छति ।।

vii.१२[xxxii.११] अब ब्रह्मवादियों का प्रश्न है कि [जब नियम यह है कि सायंकाल सूर्योस्त से पहले अग्निहोत्र के लिए गाहंपस्य से अग्नि लाना चाहिए और प्रातःकाल सूर्योदय से पहले। तो] यदि किसी अग्निहोत्री की अग्नि के न ला सकने के पहले ही आदित्य का उदय हो जाय अथवा अस्त हो जाय; या अग्नि प्रणयन हो भी. जाय किन्तु :होम के ही पहले [आहवनीय प्रदेश में हा] वह बुझ जाय तो वहां क्या प्रायश्चित्त है ?

तस्योत्तरमाह—

हिरण्यं पुरस्कृत्य सायमुद्धरेज्ज्योतिर्वे शुक्तं हिरण्यं, ज्योतिः शुक्रमसौ, तदेव तज्ज्योतिः शुक्रं पश्यसृद्धरति, रजतमन्तर्धाय प्रातिष्द्धरेदेतद् रात्रि-रूपम्, पुरा संभेदाच्छायानामाहवनीयमुद्धरेन्मृत्युर्वे तमश्छाया, तेनैव तज्ज्योतिषा मृत्युं तमश्छायां तरित, सा तत्र प्रायश्चित्तः ॥ इति ।

यदा सूर्यास्तमयादूध्वं मुद्धरणीयं, तदानीं हिरण्यं 'पुरस्कृत्य' उपर्यवस्थाप्य, विह्नमुद्धरेत् । यदेतद्धिरण्यमस्ति, तदेतत् 'शुक्रं ज्योतिवें' अत्यन्तमास्वरः प्रकाशः । 'असौ'
आदित्योऽपि 'शुक्रं ज्योतिः' अत्यन्तं मास्वरः प्रकाशः । तथा सित 'तदेव' हिरण्यमेव 'तज्ज्योतिः' आदित्यप्रकाशः । अतः 'शुक्रं' दीप्तिमद्धिरण्यं पश्यन्नेवाग्निमुद्धरेत् । प्रातःकाले तु रजतम् 'अन्तर्धाय' उपर्यवस्थाप्याग्निमुद्धरेत् । 'एतत्' च रजतं रात्रेः स्वरूपम् ।
रात्रौ हि चन्द्रतारादिकं रजतसमानं दृश्यते । अतो रजतेन सूर्योदयात् प्राचीनो रात्रिकाल
एव संपद्यते । यदाऽप्येतावतैव त्रिविधप्रश्नोत्तरं संपन्नम्, तथापि तत्प्रसङ्गानित्यमुद्धरणं
पुरेत्यादिना प्रदर्श्यते । छायानां 'संभेदः' एकीमावः । सूर्यास्तमये सत्येषा मनुष्यच्छाया
एषा वृक्षच्छायेति विभागो न जायते, सोऽयं संभेदः । तस्मात् पुरा सूर्यप्रकाशवशाच्छाया-

१. आश्व० श्रौ० २.२.१-१८।

११३४ : ऐतरैयब्राह्मणम्

३२.११ सप्तमपञ्चिकायां

विशेषो विज्ञायते । तस्मिन्नेव काले सायंहोमार्थंमाहवनीयमुद्धरेत् । तत्रोपपित्तमृंत्युरित्यादिः । यदिदं तमः, या च च्छाया, तदुमयं मृत्युस्वरूपमेव । अतः सत्यादित्यप्रकाशे तेनैव ज्योतिषा मृत्युरूपं तमस्तद्भूपां छायां च 'तरित' उल्लङ्घयित । सेयमुक्ता तत्र वैकल्ये प्रायश्चित्तः । नित्योद्धरणस्यापि वैकल्यविरोधित्वादुपचरितं प्रायश्चित्तत्वम् । पूर्वेत्र सप्तिश्चे पर्याये पत्नीरिहतस्याग्निहोत्रं विधाय, अष्टात्रिशे पर्याये दश्चेपूर्णंमासयोष्टपवासनिर्णयः, एकोनचत्वारिशे पर्याये वाचिकं मानसं वाऽग्निहोत्रमपत्नीकस्य विधाय, चत्वारिशे वह्नयुद्धरणकालातिक्रमे प्रायश्चित्तमुक्तम् ॥

(i) सायंकाल [सुर्यास्त के वाद जब अग्नि का उद्धरण करना हो तो] स्वर्ण को सामने रखकर अग्नि लाना चाहिए; क्योंकि यह जो सुवर्ण है वह अत्यन्त दीप्तिमान प्रकाश है और यह [आदित्य भी अत्यन्त भास्वर प्रकाश है। इस प्रकार वह [सुवर्ण] हो उस [आदित्य] का प्रकाश है। अतः वीशियुक्त सुवर्ण की देखते हुए ही अग्नि का प्रणयन करना चाहिए। (ii) प्रातःकाल [सूर्योदय के बाद] चाँदी ऊपर में स्थापित करके अग्नि का उद्धरण करे। यह [रजत = चाँदी] रात्रि स्वरूप है [क्योंकि रात में चन्द्र और तारे आदि चाँदी के ही समान प्रतीत होते हैं। अतः चांदी द्वारा सूर्योदय से पूर्व का रात्रिकाल ही सम्पादित होता है]। (iii) [सायंकाल के होम के लिए] आहवनीय अग्नि का [गाईपत्य से] उद्धरण छाया के संभेद अर्थात् सूर्यास्त के समय मन्ष्य एवं वृक्ष की छाया के एकी भाव के समय अर्थात् जब दोनों की छाया का विभाग न हो सके | तब तक कर लेना चाहिए। (वयों कि) यह जी अँधेरा है और यह जी छाया है वह दोनों ही मृत्यु स्वरूप है। अतः सूर्य के प्रकाश में उसी [चाँदी की] ज्योति से मृत्यु रूप अन्धकार या छाया को वह पार करता है। वहाँ यही प्रायश्चित्त है। [इस प्रकार यहाँ पर सैंतिसर्वे पर्याय में अपत्नीक के अग्निहोत्र का विधान, अड़तीसर्वे पर्याय में दर्शपूर्णमास के उप अर्थात् समीप में निवास का निर्णय और उन्तालिसवें पर्याय में अपरनीक के वाचिक अथवा मानसिक अग्निहोत्र का विधान है। चालिसर्वे पर्याय में अग्नि के निकालने में कालातिकम में प्रायश्चित कहा गया है]।

अथैकचत्वारिशे प्रश्नोत्तरे दर्शयति—

तदाहुर्यस्य गार्हपत्याहवनीयावन्तरेणानो वा रथो वा श्वा वा प्रतिपद्येत, का तत्र प्रायिश्वित्तिरिति? नैनन्मनिस कुर्यादित्याहुरात्मन्यस्य हि ता भवन्तीति, तच्चेन्मनिस कुर्वीत, गार्हपत्यादिविच्छन्नामुदकधारां हरेत्तन्तुं तन्वन् रजसो भानुमन्विहीत्याहवनीयात्, सा तत्र प्रायिद्वित्तिः॥ इति ।

१. आश्व० श्रौ० ३.१२.१६-२०।

## द्वितीयाध्याये एकादशः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ११३५

गार्हंपत्याहवनीययोर्मं व्ये शकटं वा रथो वाऽश्वा वा यदा गच्छेत्, तदानीमेतच्छ-कटकादिकं मनिस न कुर्यात् । 'अस्य' अनुष्ठातुः 'आत्मिन' स्वकीये पारमाधिकस्वरूपे वेदान्तप्रतिपाद्ये वस्तुनि 'हि ता मवन्ति' तानि शकटादीन्यविष्ठप्ते । अतः शकटादिरूप-बुद्धि पत्यिज्य परमात्मवुद्धि कुर्यात् । यद्यात्मिविवेकामावेन तच्छकटादिकं मनिस कुर्वीत, शकटादिबुद्धि न परित्यजेत्, तदानीं गाहंपत्यादारभ्याऽऽहवनीयपर्यंन्तमिविच्छिन्नामुदकधारां हरेत् । तत्र 'तन्तुं तन्विन्निति' मन्त्रः ।।

अब ब्रह्मवादियों का (इकतालिसवाँ) प्रश्न है कि जिस अग्निहोत्री के गाहंपत्य और आहवनीय अग्नियों के भव्य से गाड़ी, रथ या घोड़ा निकल जाय तो वहाँ क्या प्रायश्चित्त है ? उत्तर—कुछ याज्ञिकों का मत है कि इसका मन में विचार नहीं करना चाहिए, क्यों कि इस [अनुष्टाता] के स्वयं [पारमाथिक स्वरूप] में अर्थात् वेदान्त प्रतिपादित वस्तुओं से वे [अकट आदि] रहते हैं। [अतः अकट रूप बुद्धि का त्याग करके परमात्म बुद्धि से कार्य करें] और यदि भन में विचार करे तो गाहंपत्य से आरम्भ करके आह्वनीय पर्यन्त अविचिछन्न रूप से लगातार जल की घारा 'तन्तुं तन्वन्' (हे अग्नि ! तुम यज्ञ का विस्तार करते हुए लोक भासक सूर्य का अनुगमन करों) आदि मन्त्र बोलते हुए गिरावे। वहाँ यही अग्निश्चत्त है।

अथ द्विचत्वारिशे पर्याये कंचिद्विचारमुद्भावयति-

तदाहुः कथमग्नीनन्वादधानोऽन्वाहार्यपचनमाहारये३त्, नाऽऽहारये३त् ? इति ॥ इति ।

अन्वाहार्यनामक ओदनः पच्यते यस्मिन् दक्षिणाग्नौ, सोऽयम् 'अन्वाहार्यपचनः'। तस्य 'आहरणम्' अभिज्वलनम् । इष्टेरादावन्वाधानकाले दक्षिणाग्नेरमिज्वलनं कुर्यान्न वेति विचारार्थं प्लुतिद्वयम् ॥

अब ब्रह्मवादों (वयालिसवाँ) प्रश्न करते हैं कि [इष्टि के आदि में] अन्वाधान के समय [अन्वाहार्य नामक भात जिस दक्षिणाग्नि में पकता है उस] 'अन्वाहार्यपचन' रूप दिक्षणाग्नि को प्रज्वलित करे अथवा प्रज्वलित न करे ?

१. आश्व० श्रौ० ३.१०.१५ । शाङ्खा० श्रौ० २.६.१३ । २. ऋ० १०.५३.६ ।

३. (i) कुर्यान्मनिस नैवैनद् गमनं श्वादिमिः कृतम् । इति षड्गु६शिष्यः ।

<sup>(</sup>ii) 'a dog' इतिकाय महोदय:। द्र॰ टि॰ २. Aśvā in Aufrecht's edition is improbable though aśva occurs in M Ś, S. as the verb is singular and aśvā seems clearly right, aśvāḥ is also used by Hung; Sāyaṇa does not interpret, naturally enough cf. ĀŚiii. 10. 10-15 where śvā is mentioned. So Sān 11.6.13 śvāpade gate; ĀŚS ix. 10.15; ŚB xii-4-1.4. ii. 1.51.4.

तत्र निर्णयं दर्शयति-

आहारयेदित्याहुः, प्राणान् वा एषोऽभ्यात्मन् धत्ते, योऽग्नीनाधत्ते तेषा-मेषोऽऽन्नादतमो भवति, यदन्वाहार्यपचनस्तिस्मन्नेतामाहुति जुहोत्यग्नयेऽन्ना-दायान्नपतये स्वाहेति ॥ इति ।

'आहारयेत्' प्रज्वलयेदित्येवमिसज्ञा आहुः । तत्रेयमुपपितः—'यः' पुमानग्नीनाधत्ते, 'एषः' एव पुमान् 'अभ्यात्मन्' स्वात्मस्वरूपे प्राणानेव धारयित । 'यः' अयमग्वाहार्यपचनोऽस्ति, एषः 'तेषाम्' आहितानां चाग्नीनां मध्येऽतिशयेनान्नादः । तस्मात् प्राणधारिणामन्नमक्षणसिद्धये सोऽयं प्रज्वलनीयः । प्रज्वलिते 'तस्मिन्' दक्षिणाग्नौ 'अग्नयेऽन्नादाय' इत्यादिमन्त्रेणैतामाहुर्ति जुहुयात् ।।

कुछ यातिकों का मत है कि अवश्य ही प्रज्वित करे, क्योंकि जो पुरुष अग्नियों का आधान करता है यही पुरुष स्वयं अपने आत्मस्वरूप में प्राणों को ही रखता है। और जो अन्वाहार्यपवन है वह उन [आहिताग्नियों] के सध्य अत्यन्त अन्न को देनेवाला है [अतः प्राणधारियों के अन्न भक्षण हेतु उसे प्रज्वित करना चाहिए]। उस [प्रज्वित अन्वाहार्यपवन रूप दक्षिणाग्नि] में 'अग्निये अन्नादाय अन्नपत्ये स्वाहा' (अन्न को भक्षण करने वाले और अन्न के स्वामो अग्नि के लिए स्वाहा) आदि यन्त्र से आहुति देना चाहिए।

वेदनं प्रशंसति

अन्नादो हान्नपतिर्भवत्यवनुते प्रजयाऽन्नासं य एवं वेद ॥ इति ।

वेदिता स्वयम् 'अन्नादः' रोगराहित्येन भोक्तुं समर्थः, 'अन्नपितः' अन्नस्वामी च मवति । तथा 'प्रजया' हि पुत्रादिरूपया सहान्नाद्यं प्राप्नोति ।।

जो इस प्रकार (रहस्य को) जानता है वह स्वयं [रोग मुक्त होकर] भोजन के भक्षण में समर्थ होता है और अन्न का स्वामी होता है तथा उस भक्षण में समर्थ अन्न के साथ [पुत्र पौत्रादि रूप] प्रजा को प्राप्त करता है।

पूर्वं गाहंपत्याहवनीययोर्मं ध्ये शकटादिगमनं निषिद्धम्, तद्वद्यागकर्तुंरिप मध्ये संचारनिषेधशङ्कायां तद्व्यावर्तयतुमाह—

अन्तरेण गार्हपत्याहवनीयौ होष्यन् संचरेतैतेन ह वा एनं संचरमाणमग्नयो विदुरयमस्मासु होष्यतीत्येतेन ह वा अस्य संचरमाणस्य गार्हपत्याहवनीयौ पाप्मानमपहतः सोऽपहतपाप्मोध्वः स्वर्गं लोकमेतीति व बाह्मणमुदा-हरित ॥ इति ।

यः पुमान् होष्यति स पुमान् 'गार्हपत्याहवनीयावन्तरेण' तन्मध्यगतेन मार्गेण संचरेत । 'एतेन' मार्गेण संचरमाणम् 'एनं' होमकर्तारमग्नयः स्वमनसैवं विदुः । 'अयमस्मासु

१. 'अभ्यात्मं' इति मूले, 'अध्या(भ्या)त्मं' इति माष्ये आनन्दाश्रमसंस्करणे मुद्रितपाठः ।

२. ब्राह्मणोक्त एष एव मन्त्रः।

Digitized by Madhuban Trust, Delhi

द्वितीयाध्याये एकादकाः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसिहतम् : ११३७

होध्यति'-इति । तस्मादग्नीनामभीष्टत्वात् तस्य संचारो युक्तः । किंच होमार्थं संचरमाणस्य पाप्मानमुभावग्नी विनाशयतः । स च पापरिहत ऊर्ध्वगामी स्वर्गं लोकं प्राप्नोति । अस्मि-स्रर्थे शाखान्तरगतं बहुविधं ब्राह्मणमिज्ञा उदाहरन्ति ॥

जो पुरुष हवन करने चले वह गार्हपत्य और आहवनीय के बीच के मार्ग से संचरण करे। इस प्रकार उस [होयकर्ता] को चलते हुए देखकर अग्नियाँ अपने मन में यह सोंचती हैं कि 'यह हयारे में होय करेगा।' इस प्रकार होय के लिए संचरण करने वाले इस [पुरुष] के पानों को बोनों गार्हपत्य और आहवनीय अग्नियाँ दूर कर देती हैं; और वह पापरहित उद्दर्गामी स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है इस प्रकार के अर्थ में ही अन्य ज्ञाखा के ब्राह्मण को अभिज्ञजन उदाहरित करते हैं।

अथ त्रिचत्वारिशे प्रश्नोत्तरे दर्शयति —

तदाहुः कथमानीन् प्रवत्स्यन्तुपतिष्ठेत, प्रोष्य वा, प्रत्येत्याहरहर्वेति ? तूष्णीमित्याहुः; तूष्णीं वै श्रेयस आकाङ्क्षन्ते, अथाप्याहुरहरहर्वा एते यजमानस्याश्रद्धयोद्वासनात् प्रष्ठावनाद् विभ्यति, तानुपतिष्ठेतैवाभयं वोऽभयं मेऽल्हित्वत्यभयं हैवास्मै भवत्यभयं हैवास्मै भवति ॥ १२ ॥ इति ।

यदाऽग्निहोत्री स्वगृह एवाग्नीनवस्थाप्य स्वयं ग्रामान्तरं प्रति प्रवसति, तदानीं 'प्रवत्स्यन्' अग्निहोत्री प्रवासकाले कथमग्नीनुपतिष्ठेत ? अथवा 'प्रोष्य' ग्रामान्तरे गत्वा 'प्रत्येत्य' पुनरागत्य कथमुपतिष्ठेत ? अथवा स्वगृहे तिष्ठक्षपि 'अहरहः' प्रतिदिनं कथमुपितिष्ठेत ? इत्येतस्य प्रश्नत्रयस्य तूष्णीमित्यादिकमुत्तरम् । नात्र मन्त्रपाठः कश्चिदस्ति, किंतु तूष्णीमेवाञ्जल्यादिना विनयं प्रदर्शयन्तुपतिष्ठेत । लोकेऽपि सेवकास्तूष्णीमृता एव सन्तो विनीताः 'श्रेयसः' श्रेष्ठान् राजगुर्वादीन् पुरुषान् 'आकाङ्क्षन्ते' आगत्य स्वामीष्टं प्राथंयन्ते । तस्मात्तृष्णीमुपस्थानिमत्येकः पक्षः ॥

'अधाप्याहुः' अपि चाभिज्ञाः केचिदेवं पक्षान्तरं वदन्ति—'अहरहर्कें' प्रतिदिनमेव 'एते' अग्नयो 'विम्यति'। भयकारणं, यजमानस्येत्यादिनांच्यते। होमे निष्पन्ने सित पश्चाहुपयोगाभावाद् यजमानस्याग्निष्वश्चद्धा भवति, अतोऽयमग्नोनुद्वासयेदित्येको भयहेतुः। अतो 'प्रप्लाबयेत्' ्लौकिकपाकार्थं नीत्वा प्रप्लावनं वा कुर्यादिति द्वितीयो भयहेतुः। अतो

प्रमापणादिवधान्तेषु त्रिश्चद्वधनामसु पठितमपर्सिहेन उद्वासनिमिति (२.८.११२–१९५)। वस्तुतः उद्वासनं निर्वासनिमित्यनर्थान्तरम् । 'प्रोषितश्चेत् प्रेयात् प्राचीना-वीती निवान्यां दुग्ध्वा दक्षिणतोऽधिश्रयणोद्धासने'-इति कात्या० श्रौ० २५.८.९। 'उष्णे भस्मन्यधिश्रयणमुद्धासनं च गाहंपत्याद् दक्षिणस्यां दिशि कुर्यात्'-इति तदोकायाम् ।

२. प्रप्लावनशब्दार्थः द्रष्टच्यः, इतः पूर्वम्, पृ० ९९८। यस्मिन् कुम्भे ऋजीषं भवति, त प्रप्लावयित समुद्रे'—इति शत० ब्रा० ४. ४. ५. २०।

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

मयपरिहाराय तानेतेन मन्त्रेण सर्वंत्रोपितष्ठेत । हे अग्नयः ! मत्तः सकाशाद् 'वः' युष्माकम-मयमस्तु । युष्मत्सकाशान्ममाप्यमयमस्त्वित मन्त्रार्थः । एवमुपस्थानं कुर्वते 'अस्मै' यजमानायामयमेव मवित । अभ्यासोऽष्ट्यायसमाप्त्यर्थः ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये सप्तम-पश्चिकायां द्वितीयाध्याये (द्वात्रिशाध्याये) एकादशः खण्डः ।।११।। (१२) |२३५]

> वेदार्थंस्य प्रकाशेन तमो हार्दं निवारयन् । पुमर्थाश्वत्रो देयाद् विद्यातीर्थंमहेश्वरः ।

शि श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्गप्रवर्तकवीरवुक्कभूषालसाम्राज्यधुरंधरमाधवा-चार्यादेशतो सायणाचार्येणविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाश' नाम भाष्ये ऐतरेय-ब्राह्मणभाष्ये सप्तमपश्चिकायाः द्वितीयोध्यायः (द्वात्रिंशोऽख्यायः) ॥३२॥

अब ब्रह्मवादियों का (तिरालिसवाँ) प्रक्ष्म है कि जब कोई अग्निहोत्री अपने गृह में अग्नियों को स्थापित करके स्वयं दूसरे गाँव को प्रवास में चला जाय तो इस प्रवास में गए हुए अग्निहोत्री का प्रवासकाल में अग्नियों का उपस्थान कैसे होगा ? अथवा, प्रवास में जाकर पुनः आकर कैसे उपस्थान होगा ? अथवा अपने ही गृह में रहकर भी प्रति-दिन कैसे उपस्थान होगा ? [इन तीनों प्रक्ष्मों का] उत्तर—उसे चुपचाप [अञ्चलि आदि से विनय प्रदिशत करते हुए] उपस्थान करना चाहिए—ऐसा कुछ याज्ञिकों का मत है, क्योंकि [लोक में भी] सेवक चुपचाप ही रहकर [विनीतभाव से राजा गृष्ठ आदि] श्रेष्टों के पास आकर अपने अभीष्ट की प्रार्थना करते हैं, और कुछ अभिज्ञजन अन्य पक्ष भी बतलाते हैं — 'प्रतिदिन ही वे अग्नियाँ इसलिए उरती हैं कि [होम होने के बाद उसके उपयोग के अभाव में] यजमान की अश्रद्धा से कहीं वे उद्वासित न कर दी जायँ या लौकिक पाकादि कार्य के लिए न ले ली जायँ । अतः भय के पिरहार के लिए सर्वत्र ही 'अभयं वोऽभयं' (हे अग्नियों, मुझसे आप भयभीत न होवें और आप से मुझे भी अभय प्राप्त होवें) आदि मन्त्र से उपस्थान करना चाहिए। इस प्रकार [उपस्थान करने व ले] इस [यजमान] को अभय ही होता है।

।। इस प्रकार सप्तम पश्चिका के द्वितीय (बत्तीसर्वे) अध्याय की सुधाकर मालबीय कृत हिन्दी पूर्ण हुई ।। २ ।।

-: 0 :--

एतेऽग्नयः अश्रद्धा = उपेक्षा । उद्धासनं = नाश्चनम् । प्रष्ठवः = पर्युक्षणादि व्याजे-नोपरि जलप्रक्षेपः । वृद्धिश्छान्दसी । विम्यति = 'अदम्यस्तातत्' (पा० सू० ७ १.४) इति षड्गुर्शाष्यः ।

# अथ तृतीयोऽध्यायः

प्रथम: खण्ड:

-: 0 :--

# [अथ त्रयस्त्रिशोऽध्यायः

प्रथमः खण्डः]

आहिताग्नेमृंताविग्नहोत्राङ्गे विकले तथा।
प्रायिक्षत्तमपत्नीकहोम इत्यादि विगतम्॥१॥
उक्तं द्वात्रिश्चद्वयायैः कर्मवर्णत्रयान्वितम्।
अथ त्वष्टिमरघ्यायैर्वर्ण्यते राजकर्तृकम् ॥२॥
तत्र क्रतौ राजमूये विह्विष्ठिपश्चामोके।
मध्येऽभिषेचनीयेऽह्नि शौनःशेषं श्रुतं श्रुतौ ॥३॥
त्रयस्त्रिशोऽयमध्यायः शौनःशेषेति नामवान्।
हिरिश्चन्द्वकथा तत्र कथिता बहुपुत्रदा॥४॥

वदेतदुपास्यानं दर्शयति —

हरिइचन्द्रो ह वैधस ऐक्ष्वाको राजाऽपुत्र आस, तस्य ह शतं जाया बभूवु-स्तासु पुत्रं न लेभे, तस्य ह पर्वतनारदौ गृह ऊषतुः, स ह नारदं पप्रचछ ॥ इति ।

हरिश्चन्द्रो नाम राजिषः, 'प्रस्कण्वहरिश्चन्द्रावृषी' इति पाणिनिना सूत्रितत्वात् । स च वेधसो नृपतेः पुत्रः, इक्ष्वाकुवंशोद्भवो राजा 'अपुत्रः' पुत्रहीनः 'आस'। स च श्वतसंख्यानां जायानां मध्ये कस्यांचिदिप जायायां पुत्रं न लेभे। तस्य राजो गृहे पर्वत-नारदनामानौ यावृषी, तौ निवासं चक्रतुः। तयोमंद्ये नारदमृषिमेतया गायया राजा पप्रच्छ ।।

vii.१३ [xxxiii.१] इक्ष्वाकुवंशी वेधस राजा के पुत्र रार्जीव हरिश्चन्द्र नि:संतान थे। उनकी सौ पत्नियाँ थीं। किन्तु उनमें से किसी को भी पुत्र न हुआ। उन राजा के

१. 'राजकर्मकम्' इति साम० संपा० ऐशि० संस्करणे मुद्रितपाठः ।

२, द्र० पा० सू० ६.१.१५३।

११४० : ऐतरेयबाह्यणम्

घर पर पर्वंत और नारद नामक दो ऋषियों ने निवास किया। [उन दोनों में से] नारद से [निम्न गाथा के द्वारा] उन राजा ने इस प्रकार पूछा —

तां गाथां दर्शयति-

यं न्विमं पुत्रमिच्छन्ति, ये विजानन्ति, ये च न । किस्विद् पुत्रेण विन्दते, तन्म आचक्ष्त नारदेति ॥ इति ।

'ये' देवमनुष्यादयो 'विजानन्ति' विवेकज्ञानयुक्ताः । 'ये' च पश्चादयो 'न विजानन्ति' विवेकज्ञानरहिताः । ते सर्वेऽपि 'नु' क्षिप्रं 'यिमिमं' पुत्रमिच्छन्ति, तेन पुत्रेण 'किंस्विद्धन्दिते' किनाम फलं पिता लभते ? हे नारद ! 'मे' मह्यं 'तत्' फलमाचक्ष्व 'इति' राज्ञः प्रश्नः ॥

जो [देव एवं मनुष्य आदि] विदेकज्ञान से युक्त हैं, या जो [यज्ञ आदि विदेकज्ञान से] रहित हैं वे सभी पुत्र की इच्छा करते हैं तो 'उस पुत्र से पिता कौन सा लाभ प्राप्त करता है' ? हे नारद मुझसे उस [फल] को आप बताएँ।

तस्योत्तरमवतारयति—

स एकया पृष्टो दशिभः प्रत्युवाच ।। इति ।

'सः' नारदः 'एकया' गाथया पृष्टः सन् 'दशिमः' गाथाभिः प्रत्युत्तरमुक्तवान् ॥ उन [नारद] ने एक गाथा द्वारा पूछे गए प्रश्न का दस गाथाओं द्वारा उत्तर दिया। तत्र प्रथमां गाथामाह—

ऋणमस्मिन् संनयत्यमृतत्वं च गच्छति। पिता पुत्रस्य जातस्य, पश्येच्चेज्जीवतो मुखम्॥ इति।

उत्पन्नस्य सुखेन जीवतः पुत्रस्य मुखं पिता यदि पश्येत्, तदानीम् 'अस्मिन्' पुत्रे स्वकीयमृणं लौकिकं वैदिकं च 'संनयित' सम्यगवस्थापयित । लौकिकस्यावस्थापनात् पुत्रपौत्रादिमिर्ऋणं प्रत्यपंणीयमिति स्मृतिकारा आहुः । वैदिकं तु 'त्रिमिर्ऋणवा जायते' इत्यादिश्रुत्युक्तं पूर्वमेवोदाहृतम् । तस्य च पुत्रावस्थापनं संप्रत्तिनामकेन कर्मणा संपद्यते । तच्च कर्म वाजसनेयिभिराम्नातम्—'अथातः संप्रत्तः यदा प्रैष्यत् मन्यते, अथ पुत्रमाह, त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञस्त्वं लोकः इति । स पुत्रः प्रत्याह—अहं ब्रह्म अहं यज्ञोऽहं लोकः इति ।

१. द्र॰ इतः पूर्वम्, ११२६ प्र॰।

२. शत० ब्रा० १४.४.३.२५ । 'अथ त्रयो वाव लोकाः । मनुष्यलोकः, पितृलोको देव-लोक इति । सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणैव जय्यो, नान्येन कर्मणा, कर्मणा पितृलोको, विद्यया देवलोको; देवलोको वै लोकानां श्रेष्ठस्तस्माद् विद्यां प्रशंसन्ति' इति च तत्पुरस्तात् तत्रैव ।

तृतीयाध्याये प्रथमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ११४१

'ब्रह्म' मया कर्तंब्यं वेदाध्ययनं, मयाऽनुष्ठेया यज्ञाश्र मया संपाद्या उत्तमा लोकाश्रेत्येतत्सर्वं पुत्रेण त्वयेव संपादनीयमिति पितृवाक्यस्यार्थः । सर्वमहं संपादियध्यामीति पुत्रवाक्यस्यार्थः । अत्रापि आरण्यककाण्डे संक्षिप्य संदर्शयिष्यते—'सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते' इति । एवमृणं पुत्रे समर्पयति । तथैव 'अमृतत्वं' मरणरहितं मुक्तिपदं च गच्छिति । पुत्रापितलौकिकवैदिकमारस्याविध्नेन तत्त्वज्ञानसंपादनात् ॥

यदि पिता जीते हुए सुखपूर्वक उत्पन्न पुत्र का मुख देख ले तो वह अपने [लौकिक एवं वैदिक] ऋण को इस [पुत्र] में सम्यक् रूप से स्थापित कर देता है [अर्थात् स्वकीय ऋण से मुक्त हो जाता है] और इस प्रकार वह [पुत्र को लौकिक एवं वैदिक भार अपित कर] अमृतत्व को प्राप्त करता है।

द्वितीयां गाथामाह--

यावन्तः पृथिव्यां भोगा, यावन्तो जातवेदसि ।

यावन्तो अप्सु प्राणिनां, भूयान्पुत्रे पितुस्ततः ॥ इति ।

पृथिव्यां भोगाः' सस्यनिवासादयः। 'जातवेदसि' अग्नौ भोगा दहनपचनादयः। 'अप्सु' भोगाः स्नानपानादयः। प्राणिनामेते सर्वे भोगा यावन्तः सन्ति। ततस्तावद्भयः सर्वेभ्यो भोगेभ्यो 'भूयान्' अभ्यधिकः पितुः पुत्रे भोगो विद्यते, अत्यन्तसुखहेतुत्वात्।। तथा च आहः—

'पुत्रोत्पत्तिविपत्तिभ्यां नापरं सुखदुःखयोः' इति ।

पृथिवी में प्राणियों के लिए जितने भी भोग हैं और जित्तने भी [भोग] जातवेद [अग्नि] में हैं तथा जितने भी [स्नान-पान आदि] भोग जल में है उन [सभी भोगों] से भी अधिक पिता के लिए पुत्र में भोग होते हैं।

तृतीयां गाथामाह-

शश्ब । पुत्रोण पितरोऽत्यायन् बहुलं तमः। आत्मा हि जज्ञ आत्मनः स इरावत्यतितारिणो ॥ इति।

'पितरः' जनकाः, उत्पन्नेन पुत्रेण 'शश्वत्' सर्वदा लोकद्वयेऽपि 'बहुलम्' अभ्यधिकं 'तमः' ऐहिकमामुष्मिकं च दुःखम् 'अत्यायन्' अतिक्रामन्ति । तथा च बौधायन आह—

'पुदिति नरकस्याऽऽख्या, दुःखं च नरकं विदुः। पुत्तस्त्राणात्ततः पुत्रमिहेच्छन्ति परत्र च'।। इति

१. ऐ० आ० २.५.४.१०।

२. एष क्लोको हरिवंशेऽप्युद्धृतः । मनु० ९.१३८ । महा० मा० १४.२७५२ । वा० रामा० २.१०७.१२ । मार्कं० पु० ७५.१६ ।

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

११४२ : ऐतरेयब्राह्मणम्

ि ३३.१ सप्तमपञ्चिकायां

किच 'हि' यस्मात्कारणात् पितुः पुत्र उत्पन्न इत्युक्ते सित पिता स्वस्मात् स्वयमेव 'जज्ञे' उत्पन्न इत्युक्तं मवित । ततः पिता यथा 'स्वयं' स्वकीयं दुःखं विनाशयित, तथा पुत्रोऽप्येतद्दुःखं विनाशयतीति द्रष्टव्यम् । तस्मात् 'सः' पुत्रः 'इरावती' अन्नयुक्ता 'अति-तारिणी' नदीसमुद्रादेरिततरणहेतुनौरिति शेषः । यथा नौर्दुर्घंटं नद्यादिकं तारयित एवं पुत्रोऽप्येहिकमामुष्टिमकं च दुःखं तारयतीत्यर्थः ॥

सर्वदा माता-िपता पुत्र के द्वारा [दोनों ही लोकों में] अत्यन्त [ऐहिक और आमु-िष्मक तमरूप] दुःख [= नरक] को पार करते हैं; क्योंकि पिता स्वयमेव अपने से ही अपने को [पुत्र रूप में] उत्पन्न करता है। इसलिए वह [पुत्र] [नदी एवं समुद्र को] ठीक से पार करने के लिए अन्नयुक्त नौका के समान है [अर्थात् समुद्र को पार करने के लिए जैसे कई दिन के लिए अन्न आदि सभी समाग्रियों को इकट्ठा करके तब संतरण करते हैं उसी प्रकार ठीक से जगत्रूप दुःख के सागर के संतरण के लिए पुत्र नौका ही है और वह नौका भी अन्न से युक्त है]।

चतुर्थीं गाथामाह—

कि नु मलं, किमजिनं, किमु इमश्रूणि, कि तपः। पुत्रं बाह्मण इच्छध्वं, स वै लोकोऽवदावदः॥ इति।

अत्र मलाजिनशम्श्रुतपश्चव्दैराश्रमचतुष्टयं विवक्षितम् । मलक्ष्पाभ्यां शुक्रशोणिताभ्यां संयोगात् 'मल'शब्देन गार्हस्थ्यं विवक्षितम् । कृष्णाजिनसंयोगादजिनशब्देन ब्रह्मचर्यं विवक्षितम् । क्षीरकर्मराहित्याच्छ्मश्रुशब्देन वानप्रस्थ्यं विवक्षितम् । इन्द्रियनियमसद्भावात् तपःशब्देन पारित्राज्यं विवक्षितम् । 'मलं' गार्हस्थ्यं 'कि नु' कि नाम सुखं करिष्यति ? न किचिदित्यर्थः । एवमुत्तरत्रापि योज्यम् । हे 'ब्राह्मणः' विप्राः, विप्रक्षत्त्रियाद्याः सर्वे यूयं सुखहेतुत्वात् पुत्रमिच्छव्वम् । 'स वै' स एव पुत्रः 'अवदावदो लोकः' विद्युमयोग्यानि निन्दावावयान्यवदाः तैर्वावयौनीद्यते न कथ्यत इत्यवदावदः । एवं प्रघट्टेन तेन कथ्यत् इति—'अवदावदः' दोषराहित्यान्निन्दानर्हं इत्यर्थः । ताहशो 'लोकः' मोगहेतुः पुत्रः । तस्मादाश्रमेभ्योऽप्याधिक्येन पुत्रेच्छा कर्तंच्या । यद्यपि हरिश्चन्द्र एवात्र प्रष्टा, तथाऽपि तेन सह ऋषीणां बहूनां सभायामवस्थानात् ब्रह्माण इति संबोधनम् ॥

[शुक्र एवं शोणित का संयोग रूप] मल अर्थात् गृहस्थाश्रम क्या सुख देगा ? [कृष्ण] मृगचमं अर्थात् ब्रह्मचर्याश्रम क्या सुख देगा ? [क्षीरकर्मरहित] दाढ़ी-मूंछ अर्थात् वानप्रस्थाश्रम से क्या लाभ हैं ? [इन्द्रियों के नियमन रूप] तप अर्थात् संन्यासाश्रम से क्या लाभ ? अर्थात् कुछ भी लाभ नहीं है । अतः हे ब्राह्मण, क्षत्रिय, आदि आप सभी लोग [सुख के हेतुभूत] पुत्र की इच्छा करें; क्योंकि वह पुत्र दोषरहित होने से अनिन्दनीय लोक है अर्थात् भोग का हेतु है । [यहाँ मात्र हरिइचन्द्र हो यद्यपि पूँछने वाले CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

तृतीयाष्याये प्रथमः खण्डः ] श्रामत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् ः ११४३

हैं, तथापि ऋषियों की सभा में अवस्थित होने से 'ब्राह्मणो' यह सम्बोधन किया गया है ]।

पञ्चमीं गाथामाह—

अन्नं ह प्राणः, शरणं ह वासो, रूपं हिरण्यं, पश्चवो विवाहाः । सखा ह जाया, कृपणं ह दुहिता, ज्योतिर्ह पुत्रः परमे व्योमन् ॥ इति ।

अन्नादयो लोके मुखहेतुत्वेन प्रसिद्धाः । तथा हि रारीरे प्राणावस्थितिहेतुत्वादन्नमेव प्राणः । वासः शीतोपद्रवाद् रक्षकत्वेन 'शरणं' गृहसमानम् । 'हिरण्यं' कर्णामरणादिकं दृष्टिप्रियत्वाद् रूपसंपादकम् । 'पश्चवः' गवाश्वादयो विवाहिवशेषेण निर्वाहकाः । जाया भोगे सहकारित्वात् 'सखा ह' सिखस्वरूपैव । एवमेते सुखहेतुत्वेन प्रसिद्धा अपि तात्कालिकमल्पमेव सुखं प्रयच्छन्ति । 'दुहिता ह' पुत्री इति 'क्रुपणं' 'केवलदुःखकारित्वाद् दैन्यहेतुः । तथा च स्मयंते—

''संभवे स्वजनदुःखकारिका संप्रदानसमयेऽर्थंहारिका। यौवनेऽपि बहुदोषकारिका दारिका हृदयदारिका पितुः ॥'' इति ।

'पुत्रो ह' पुत्रस्तु ज्योति:स्वरूपं; तमोनिवारकत्वेन प्रकाशरूपत्वेन स हि पितरं 'परमे व्योमन्' उत्कृष्टे आकाशे परमत्रह्मस्वरूपेऽवस्थापयित । 'आकाशस्तिल्लङ्गात्' इत्यनेन व्याससूत्रेण आकाशव्योमादिशव्दानां ब्रह्मपरत्वं निर्णीतम् । पुत्रस्य च ब्रह्मज्ञानहेतुत्वं पूर्वमेवामृतत्वं च गच्छतीत्यत्र प्रतिपादितम् ।।

[शरीर में प्राणों की रक्षा का हेतुभूत होने से] अन्न हो प्राण है। [शीत आदि उपद्रवों से रक्षा करने के कारण] वस्त्र [गृह के समान] शरण है और सुवर्ण िक आभ-रण देखने में सुन्दर लगने के कारण] रूप है, [गौ एवं अश्व आदि] पशु विवाह विशेष कि द्वारा निर्वाहक] हैं। पत्नी [भोग में सहायक होने से] सखा स्वरूप है। [इस प्रकार यद्यपि ये वस्तुएं सुख की हेतुभूत हैं किर भी अल्प कालिक ही सुख देती हैं]। पुत्री [केवल दु:खदायक होने से] दैन्य हो है। किन्तु पुत्र तो [अन्धकार का निवारक होने से]ज्योति:स्वरूप ही है। अतः वह [प्रकाश रूप से पिता को परब्रह्म स्वरूप से] उत्कृष्ट आकाश में [अवस्थापित करता] है।

१. ब्रह्म० सू० १.२.२२।

आकाश इति होवाचेत्यत्र खं ब्रह्म वात्र खम् ।
 शब्दस्य तत्र रूढत्वात्, वायादेः सर्जनादिप ।।
 साकाशजगदुत्पत्तिहेतुत्वाच्छ्रौतरूढितः ।
 एवकारादिना चात्र ब्रह्मैवाकाशशब्दितम् ॥—इति तत्राष्ट्रमाधिकरणम् ।

३. द्र॰ इत: पूर्वम्, १०४० पृ० । CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

११४४ ः ऐतरेयबाह्यणम्

षष्ठीं गाथामाह—

पतिर्जायां प्रविश्वति, गर्भो भूत्वा स मातरम् । तस्यां पुनर्नवो भूत्वा, दशमे मासि जायते ॥ इति ।

पत्युराकारद्वयमस्ति, —वर्तमानपुरुषाकार एकः, रेतोरूपेण गर्माकारो द्वितीयः। जायाया अप्याकारद्वयमस्ति, —पतिरूपमाकारं प्रति जाया मवित । गर्मरूपमाकारं प्रति जाया मवित । गर्मरूपमाकारं प्रति माता मवित । अतः 'सः' तादृशः पितः, स्वयं रेतोरूपेण गर्मो भूत्वा, पूर्वमवस्थितां जायां मविष्यदाकारेण मातरं सतीं प्रविश्वति । 'तस्यां' मातिर 'पुनर्नवो सूत्वा' पूर्वम्यस्यां मात्युंत्पन्नो जरठः । इदानीं पुनर्नूतनशालो मूत्वा 'तस्याम्' इदानींतन्यामस्यां मातिर गर्मपाके सित दशमे मास्युत्पद्यते । तस्मात् पुत्रः स्वस्माद् अन्यो न भवित ।।

पित हो [रेत रूप से] पत्नी में प्रवेश करता है और वह [पित स्वयं ही रेत द्वारा] गर्भ रूप में होकर और जाया अर्थात् माता जन्म देनेवाली ही आकार-प्रकार रूप से होकर प्रविष्ट होती है! उस माता में पुनः नवीन [बालक] होकर [पूर्ण गर्भ काल में] दसवें मास में [वह स्वयं ही] उत्पन्न होता है। [अतः पुत्र अपने से अन्य नहीं होता]।

सप्तमीं गाथामाह--

तज्जाया जाया भवति, यदस्यां जायते पुनः। आभूतिरेषा भूतिर्बोजमेतन्तिधीयते॥ इति।

'यद्' यस्मात्कारणाद् 'अस्यां' गर्भधारिण्याम् 'अयं' पिता पुत्रक्षपेण पुनर्जायते, 'तत्' तस्मात्कारणात् लोकप्रसिद्धा या जायाऽस्ति, सा जायतेऽस्यामिति व्युत्पत्त्या जाया-शब्दवाच्या भवति । किं चैषा मृत्यामूतिशब्दाभ्यामिभधीयते । भवत्यस्यां पुत्रक्षपेण पति,रित्येषा 'मूति'शब्दवाच्या, रेतोरूपेणाऽऽगत्यास्यां पुत्रक्षपेण भवति 'आभूति'शब्दवाच्या । 'एतत्' एतस्यां स्त्रियां 'वीजं' रेतोरूपं 'निधीयते' प्रक्षिप्यते । तस्मादुक्ताः शब्दा उपपद्यन्ते ॥

क्योंकि इस [गर्भ घारण करने वाली जाया] में यह [पिता पुत्र रूप से] पुनः उत्पन्न होता है इसलिए वह [पत्नी] जाया [अर्थात् पित इसमें उत्पन्न होने से] जाया [ज्ञब्द की वाचक] होती है। 'भूति' अर्थात् पित ही इसमें पुत्र रूप से होने के कारण रेत रूप से आकर 'आभूति' अर्थात् इसमें पुत्र रूप में उत्पन्न होने से इन [क्त्रियों] में बीर्य का प्रक्षेप किया जाता है। [इसलिए उक्त ज्ञब्दों का उपपादन है]।

अष्टमीं गाथामाह—

देवाञ्चैतामृषयञ्च, तेजः समभरन् महत्। टव्येत्रातममुख्यसमञ्जूषकाः विष्णुन्यः समभरत्। तृतीयाध्याये प्रथमः खण्डः ] Digitized by Madhuban Trust, Delhi श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् । ११४५

'एताम्' एतस्यां योषिति देवाश्र महर्षयश्र स्वकीयं 'महत्तेजः' रेतोरूपं सारं 'समभरन' पुत्रोत्पादनाय संपादितवन्तः । स्वयमेव संपाद्य ततो मनुष्यानित्यन्नवन् —हे मनुष्या: ! येयमिदानीं जायारूपेण वर्तते, सेयं पुनः 'वः' युष्माकं पुत्ररूपे जन्मनि जननी मवति ॥

इस [स्त्री] में देवों और ऋषियों ने अपना महान् रेत रूप सार पुत्रोत्पादन के लिए ही संपादित किया है; और फिर मनुष्यों से कहा—हे मनुष्यों! जो यह जाया रूप हो है वहीं पुनः पुत्र को जन्म देने से आप छोगों की 'जननी' होती है।

नवमीं गाथामाह-

नापुत्रस्य लोकोऽस्तीति, तत्सर्वे पशवो विदः। तस्मात् पुत्रो मातरं, स्वसारं चाधिरोहति ॥ इति ।

'लोको' लोकजन्यं सुखम्, अपुत्रस्य नास्ति । न हि पुत्रदर्शनेन यत्सुखं तदन्य-दर्शनेन क्विचिदिष दृश्यते । 'इति' यदस्ति तत् 'सर्वे' गोमहिष्यादयो जानन्ति यस्माद्, तस्मादेव कारणात्पशुजातौ जातः 'पुत्रः' वत्सः स्वकीयां मातरं मगिनीं वा पुत्रोत्पाद-नाथंमधिरोहति ॥

जिसके पुत्र नहीं है उसके इहलोक [जन्य कोई सुख] नहीं हैं [क्योंकि पुत्र दर्शन में जो सुख है वह और कहीं भी नहीं है]। अतः इसे सभी [गो, अहिष आदि] पशु भी जानते हैं। इसी कारण से पशुओं में उत्पन्न पुत्र अपनी ही माता में अथवा अपनी ही बहन में पुत्रोत्पादन के लिए बीर्य का अधान करता है।

दशमीं गाथामाह---एष पन्था उरुगायः सुरोवो, यं पुत्रिण आक्रमन्ते विशोकाः। तं पश्यन्ति पशवो वयांसि च, तस्मात्ते मात्राऽपि मिथुनीभवन्ति ॥ इति ।

'पुत्रिणः' पुत्रवन्तो देवमनुष्यादयो 'विशोकाः' शोकरहिताः सन्तो 'यं' पन्थानं सुखानुमवरूपं मार्गम् 'आक्रमन्ते' प्राप्नुवन्ति, 'एष पन्याः' पुत्रसुखानुमवरूपो मार्गः 'उह-गायः' उष्ठभिर्महद्भिः शास्त्रज्ञै राजामात्यादिभिश्व गीयते । तथा 'मुशेवः' सुष्ठु सेवितुं योग्यः, सुखाधिवयस्य विद्यमानत्वात् । 'तं' पुत्रसुखानुभवरूपं 'पश्चवः' गवादयो 'वयांसि' पक्षिणः 'पश्यन्ति' जानन्ति । तस्मात् 'ते' पशुपक्ष्यादयः पुत्रसुखार्थं 'मात्रा' सह मिथुनी-भवन्ति, कि किम्तान्यथा स्त्रिया सहेत्यर्थः ॥

पुत्रवान् [देव मनुष्य आदि] शोकरहित होकर जिस सुख के अनुभव रूप मार्ग को प्राप्त करते हैं उस [पुत्र जन्य सुख के अनुभव रूप] मार्ग का महान् व्यक्तियों [राजा, मन्त्री एवं शास्त्रज्ञों] के द्वारा गान किया जाता है, और [सुख की अधिकता होने से] अच्छी प्रकार से सेवा करने के योग्य उस [पुत्र जन्य सुख के अनुभव] को [गाय बैल झोबि]

पशु और पक्षी जानते हैं। इसिलए वे [पशु पक्षी आदि पुत्र सुख के लिए ही] जब माता के साथ भी मैथुन करते हैं [तो स्त्री के साथ किया गया मैथुन उससे भिन्न कुछ नहीं है]।

नारदेनोक्तां दशगाथां निगमयति-

इति हास्मा आख्याय ॥ १३ ॥ इति ।

'इति ह' अनेनैव प्रकारेण 'अस्मै' तस्मै हरिश्चन्द्राय 'आख्याय' उत्तरमिषाय, अवस्थित इति श्रेषः ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयव्राह्मणभाष्ये सप्तम-पश्चिकायां तृतीयाच्याये (त्रयस्त्रिज्ञाध्याये) प्रथमः खण्डः ।। १ ।। (१३) [२३६]

इस प्रकार से इन [हरिश्चन्द्र] के लिए प्रत्युत्तर कहकर [महर्षि नारद चुप हो गए]।

।। इस प्रकार तैतीसर्वे (तृतीय) अध्याय के प्रथम खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।। १ ।।

### अथ द्वितीयः खण्डः

पुत्रनिमित्तलाभप्रतिपादिका नारदोक्ता दश गाथा उदाहृत्य पुत्रजन्मोपायोपदेशपरं नारदवाक्यमवतारयति—

अथैनमुवाच,—वरुणं राजानमुपधाव, पुत्रो मे जायतां तेन त्वा यजा इति ॥ इति ।

'अथ' पुत्रेच्छानिमित्तकथनानन्तरम् 'एनं' पुत्रार्थिनं हरिश्चन्द्रं नारद उवाच हे हरिश्चन्द्रं, वहणं राजानम् 'उपधाव' प्रार्थयस्व । येन प्रकारेण प्रार्थनीयः, सोऽमिध्यते । हे वहण त्वत्प्रसादात् मे पुत्रो जायतां, तनस्तेन पुत्रेण 'त्वां यजै' त्वामुद्दिय यज्ञं करवाणीति ।।

vii.१४ [xxxiii.२] इस [पुत्रेच्छा रूप कारण के कथन] के बाद इन [पुत्रार्थी राजा हरिश्चन्द्र] से नारद ने इस प्रकार कहा—'हे हरिश्चन्द्र, राजा वरुण से प्रार्थना करों कि मुझे पुत्र उत्पन्न होए, मैं उससे तुम्हारा यजन करूँगा।'

प्रार्थनाप्रकारं नारदोपदेशमुक्त्वा हरिश्वन्द्रवृत्तान्तं दर्शयति—

तथेति; स वरुणं राजानमुपससार, पुत्रो से जायतां तेन त्वा यजा इति; तथेति; तस्य ह पुत्रो जज्ञे रोहितो नाम ॥ इति ।

नारदोपदेशमङ्गीकृत्य हरिश्वन्द्रो वरुणम् 'उपससार' प्रार्थयामास । 'सः' वरुणोऽपि तथाऽस्त्विति तदीयपुत्रोत्पत्त्ये वरं दत्तवान् । तेन च वरेणोत्पन्नस्य 'रोहितः'— इत्येतन्नामामूत् ॥

तृतीयाध्याये द्वितीयः खण्डः ]

श्रीयत्सायणाचार्यंविरचितभाष्यसहितम् : ११४७३

उन्होंने कहा—'अच्छा।' और [नारद के उपदेश से प्रेरित होकर] उन्होंने राजा वरुण से प्रार्थना की कि 'मुझे पुत्र उत्पन्न होए तो उससे में आपका यजन करूँगा। [राजा वरुण ने वर देते हुए कहा]—'वैसा ही हो।' [उस वर के प्रभाव से] उन्हें रोहित नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ।

अथ बहुमि: पर्यायैर्वं रुणस्योक्तिर्हेरिश्चन्द्रस्य प्रत्युक्तिश्चेत्युमयं प्रतिपाद्यते । तत्र प्रथमं पर्यायं दर्शयति —

तं होवाचाजित वै ते पुत्रो यजस्व माऽनेनेति; स होवाच, यदा वै पशु-र्निदंशो भवत्यय स सेध्यो भवति, निर्दशो न्वस्त्वय त्वा यजा इति; तथेति ॥ इति ।

'तं' हरिश्वन्द्रं वरुण उवाच —हे हरिश्वन्द्र, ते पुत्रः 'अजिन वे' उत्पन्न एव, अनेन पुत्रेण मामुद्दिश्य यागं कुर्विति । एवं वरुणेनोक्ते हरिश्वन्द्रः पुनः प्रत्युवाच । यागार्थः पशुर्यदा निर्देशो मवित , तदा स पशु 'मेध्या' यागयोग्यो मवित । निर्गतान्यशौचिदनानि दशसंख्याकानि यस्मात् पशोः सोऽयं 'निर्देशः' । तस्मादयं 'नु' क्षिप्रं निर्देशोऽस्तु, 'अथ' अनन्तरं त्वा प्रति अहं 'यजै' इत्येतद्वाक्यम् । वरुणः 'तथाऽस्तु' इत्यङ्गीचकार ॥

उन [हरिश्चन्द्र] से वरुण ने कहा—'हे हरिश्चन्द्र ! तुम्हें पुत्र उत्पन्न हो गया। तुम अब इससे घेरे लिए याग करो।' [इस प्रकार वरुण के कहने पर पुनः] हरिश्चन्द्र ने कहा—'जब याग के लिए पशु दस दिन का [अशौच से निवृत्त] होता है, तब वह पशु याग के योग्य होता है। अतः यह शीघ्र हो दस दिन का हो जाय, तब इससे तुम्हारा यजन करूँ।' वरुण ने कहा—'वैसा हो हो।'

द्वितीयमुक्तिप्रत्युक्तिपर्यायं दर्शयति—

स ह निर्दश आस तं होवाच निर्दशो न्वभूद्यजस्व माऽनेनेति; स होवाच, यदा वै पशोर्दन्ता जायन्तेऽथ स मेध्यो भवति; दन्ता न्वस्य जायन्तामथ त्वा यजा इति; तथेति ॥ इति ।

दश्चित्नाशौचापगमे शुद्धत्वाद् यथा यागयोग्यत्वं, तथा दन्तोत्पन्नत्वादवयवसंपूर्त्या यागयोग्यत्विमत्यिभग्रायः । स्पष्टमन्यत् ॥

जब वह दस दिन का हो गया तब उन [हरिश्चन्द्र] से वरुण ने कहा—'यह दस दिन का हो गया अब इससे मेरा यजन करो।' उन [हरिश्चन्द्र] ने कहा—'जब पशु के दाँत हो जाते हैं तब वह [अवयवों के पूर्ति के कारण] यह के योग्य होता है। अतः उसके दाँत जब निकल आवें, तब मैं आपका यजन करूँगा।' वरुण ने कहा—'वैसा ही हो।'

११४८ : ऐतरेयब्राह्मणम्

तृतीयं पर्यायं दर्शयति-

तस्य ह दन्ता जिज्ञरे; तं होवाचाज्ञत वा अस्य दन्ता यजस्व माऽनेनेति; स होवाच, यदा वै पञोर्दन्ताः पद्यन्तेऽथ स मेध्यो भवति; दन्ता न्वस्य पद्यन्तामथ त्वा यजा इति, तथेति ॥ इति ।

'अज्ञत वै' जाता एव । 'पद्यन्ते' पतन्ति । प्रथमोत्पन्नानां दन्तानामस्थायित्वेन मुख्यपश्चवयवत्वामावात् तत्पाते सति पशोर्मेध्यत्वम् ॥

उसके दांत निकल आए। उन [हरिश्चन्द्र] से वरुण ने कहा—'अब इसके दांत निकल आए। अतः इससे मेरा यजन करो।' उन [हरिश्चन्द्र] ने कहा 'जब पशु के [प्रथमोत्पन्न] दांत गिर जाते हैं, तब वह [मुख्य पशु] यज्ञ के योग्य होता है। अतः इसके [प्रथमतः उत्पन्न दूध के] दांत जभी गिर जायँगे, तभी मैं आपका यजन करूँगा।' वरुण ने कहा—'वैसा ही हो।'

चतुर्थं पर्यायं दशंयति—

तस्य ह दन्ताः पेविरे; तं होवाचापत्सत वा अस्य दन्ता, यजस्व माऽनेनेति; स होवाच, यदा वै पशोर्दन्ताः पुनर्जायन्तेऽथ स भेध्यो भवति; दन्ता न्वस्य पुनर्जायन्तामथ त्वा यजा इति, तथेति ॥ इति ।

'अपत्सत वै' पतिताः । पुनहत्पन्नानां दन्तानां स्थिरत्वेन संपूर्णावयवत्वात् पशोर्मेध्यत्वम् ॥

उसके दाँत गिर गए। उन [हरिश्चन्द्र] से वरुण ने कहा—'अब इसके दाँत गिर गए हैं। अतः इससे मेरा यजन करो।' उन [हरिश्चन्द्र] ने कहा—'जब पशु के दाँत पुनः निकल आते हैं तब [सम्पूर्ण अवयव होने से] वह यज्ञ के योग्य होता है। अतः इसके पुनः दाँत निकल आएँ, तब मैं इससे आपका यजन करूँगा।' वरुण ने कहा—'वैसा ही हो।'

पश्चमं पर्यायं दर्शयति

तस्य ह दन्ताः पुनर्जिज्ञरेः; तं होवाचाज्ञत वा अस्य पुनर्दन्ता, यजस्व माऽनेनेतिः; स होवाच, यदा वै क्षत्त्रियः सान्नाहुको भवत्यथ स मेध्यो भवतिः; सन्नाहं नु प्राप्नोत्वथ त्वा यजा इति, तथेति ॥ इति ।

'अज्ञत वै' जाता एव। पश्चन्तरस्य पुनर्दन्तोत्पत्तिमात्रेण मेध्यत्वेऽप्यस्य पशोः क्षात्त्रियत्वात् स्वजात्युचितधनुर्वाणकवचादिसन्नाहशीलित्वे सति जात्युचितव्यापारसंपूर्तौ मेध्यत्वम्, तस्मात् 'नु' क्षिप्रमेवासौ सन्नाहं प्राप्नोतु, अनन्तरमेव यजा इत्युत्तरं वरुणोऽङ्गीचकार।।

Digitized by Madhuban Trust, Delhi

तृतीयाध्याये द्वितीयः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् ः ११४९

उसके दाँत भी पुनः निकल आए। उन [हरिश्चन्द्र] से बरुण ने कहा—'अब इसके पुनः दाँत भी निकल आए। अतः अब इससे मेरा यजन करो।' उन [हरिश्चन्द्र] ने कहा—'जब क्षत्त्रिय [स्व जाति के उचित धनुष, वाण एवं कवच आदि रूप से] शस्त्रधारी हो जाता है तब वह यस के योग्य हो जाता है। अतः यह शीघ्र ही शस्त्रधारी हो जाय, तब मैं आपका यजन करूँगा।' वरुण ने कहा—'वैसा ही हो।'

षष्ठं पर्यायं दशँयति —

स ह सन्नाहं प्रापत्, तं होवाच, सन्नाहं नु प्राप्नोद्यजस्य माऽनेनेति, स तथेत्युक्त्वा पुत्रसामन्त्रयामासः; ततायं वै मह्यं त्वामददाद्वन्त त्वयाऽह-मिमं यजा इति ॥ इति ।

सन्नाहप्राप्तेरूव्वं 'सः' हरिश्वन्द्वो वरुणोक्तिमङ्गीकृत्य पुत्रमानन्त्र्येवमुवाच । उप-लालनार्थं पुत्रे पिनृवाचि ततशब्दप्रयोगः । हे 'तत' हे पुत्र ! 'अयम्' एव वरुणो मह्यं 'त्वां' पुत्रवरेण दत्तवान् 'हन्त' दुष्टोऽहम् 'इमं' वरुणं यत् त्वया पुत्रेण 'यजै' यागरूपां पूजां करवाणीति हरिश्वन्द्वस्योक्तिः ।।

अब वह शस्त्रधारो हो गया। उन [हरिश्चन्द्र] से वरुण ने कहा—'अब यह शस्त्र-धारी हो गया। अतः इससे भेरा यजन करो।' उन [हरिश्चन्द्र] ने 'ठोक है'—ऐसा कहकर पुत्र को आमन्त्रित किया। हे पुत्र ! इन [वरुण] ने तुम्हें मुझे दिया है। अतः पापी मैं तुमसे इन [वरुण] का यजन करूँगा।'

अथ रोहितनाम्नः पुत्रस्य कृत्यं दर्शयति —

स ह नेत्युक्त्वा धनुरादायारण्यमुपातस्थौ; स संवत्सरमरण्ये चचार ॥ १४ ॥ इति ।

'स ह' स खलु रोहिताख्यः पुत्रः पितुर्वाक्यं निषिष्य, स्वरक्षणार्थं धनुः स्वीकृत्यारण्यं प्रत्युपगतोऽभूत् । किंसमिश्चदरण्ये नैरन्तर्येण 'सः' रोहितः संवत्सरं चचार ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये सप्तम-पश्चिकायां तृतीयाध्याये (त्रयस्त्रिशाध्याये) द्वितीयः खण्डः ॥२॥ (१४) [२३७]

वह [रोहित नामक पुत्र] अस्वीकार करके धनुष लेकर वन में चला गया। वहाँ किसी अरण्य में वह एक वर्ष तक घूमता रहा।

।। इस प्रकार तैतीसर्वे (तृतीय) अध्याय के द्वितीय खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।। २ ।।

## अथ तृतीयः खण्डः

रोहितस्यारण्ये संवत्सरचरणानन्तरमाविनं हरिश्वन्द्रादीनां वृत्तान्तं दर्शयित—
अथ हैक्ष्वाकं वरुणो जग्राह, तस्य होदरं जज्ञे तदु ह रोहितः शुश्राव
सोऽरण्याद् ग्राममेयाय, तिमन्द्रः पुरुषरूपेण पर्येत्योवाच—
नानाश्चान्ताय श्रीरस्तीति रोहित शुश्रुम ।
पापो नृषद्वरो जन, इन्द्र इच्चरतः सखा, चरैवेति ॥ इति ।

'अथ' रोहितस्यारण्ये संवत्सरवासानन्तरमेव 'ऐक्ष्वाकम्' इक्ष्वाकुवंशोत्पन्नं हरिश्चन्द्रं 'वरुणः' देवो रोगरूपेण जग्नाह । वरुणेन गृहीतस्य हरिश्चन्द्रस्य 'उदरं जज्ञे' जलेन पूरित-मुच्छूनं महोदरनामकं रोगस्वरूपमृत्पन्नम् । 'तदु ह' तदिप सर्वंमरण्ये स्थितो 'रोहितः' पुत्रो मनुष्यमुखाच्छुश्राव । श्रुत्वा च 'सः' रोहितः पितरं द्रष्टुमरण्याद् ग्रामं प्रत्याजगाम । आगच्छन्तं रोहितं मागंमध्य इन्द्रः केनिचिद्वाह्मणपुरुषक्ष्पेण प्राप्येदमुक्तवान् —आ समन्ताच्छ्यन्तः, आश्रान्तः, सर्वंत्र पर्यटनेन श्रान्ति प्राप्तः, तिद्वपरीतोऽनाश्रान्त एकत्रैव निवासचिलः, तादृशाय, तथाविधस्य पृष्ठषस्य 'श्रीः' बहुविधा संपन्नास्ति । यद्वा, नानेति पदच्छेदः । 'श्रान्ताय' सर्वंत्र पर्यटनेन श्रान्तस्य 'नाना श्रीः' बहुविधा संपद्यस्ति 'इति' अनेन, प्रकारेण रोहित । वयं नीतिकुश्चलानां पुरुषाणां मुखाच्छुश्रुम् । 'वरो जनः' विद्यादिभिः श्रेष्ठोऽिष पुष्को 'नृषत्पापः' नृषु मनुष्येषु सीदतीति नृषत्' । श्रेष्ठोऽिष वन्धुगृहेषु सर्वंदाऽवस्थितस्तैरवन्त्रातः 'पापः' तुच्छो भवेत् । अतस्तव पितृगृहे वासो न युक्तः । न वारण्ये चरतो एम सहायो नास्तीति शङ्कृनीयम् । 'इन्द्र एव' परमेश्वर एव 'चरतः' तव सखा मविष्यति । तस्मात् 'चरैव' सर्वथाऽरण्ये चरस्वेत्येवमुवाच । एवं बहुष्विष पर्यायेषु द्रष्टव्यम् ।।

vii.१५ [xxxiii.३] अब इस [रोहित के अरण्य में जाने] के बाद इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा हरिश्चन्द्र को वरुण देव ने [रोग रूप से] पकड़ लिया। उन्हें जलोदर नामक रोग हो गया। उसे भी [अरण्य में स्थित] रोहित ने [मनुष्यों के मुख से] सुना। [सुनकर] वह [पिता को देखने के लिए] अरण्य से ग्राम में आ गया। उसको [आते हुए देखकर मार्ग में] पुरुष रूप से इन्द्र ने पास आकर कहा—

'हे रोहित! हमने नीतिकुशल विद्वानों के मुख से सुना है कि अधिश्रान्त रहने वाले अर्थात् सर्वत्र पर्यटन करने वाले को अनेक प्रकार को सम्पत्ति प्राप्त होती है। [विद्या आदि से] श्रेष्ठ भी पुरुष [बन्धु-बान्धवों के बीच गृहस्थ] मनुष्यों में [सर्वदा एक ही स्थान पर अवस्थित रहने वाला] तुच्छ हो जाता है। [अतः तुम्हारा पिता के पास रहना ठीक नहीं है और तुम्हें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि अरण्य में घूमते हुए मेरा सहायक कोई नहीं है क्योंकि] इन्द्र ही अर्थात् परमेश्वर ही घूमते हुए तुम्हारा मित्र होगा। अतः तुम सर्वथा अरण्य में ही विचरण करो।'

ततीयाध्याये तृतीयः खण्डः ] Digitized by Madhuban Trust, Delhi अभिनत्सायणाचायविरचितभाष्यसहितम् : ११५१

तत्रेन्द्ररोहितयोः संवादे प्रथमं पर्यायं दर्शयित्वा द्वितीयं पर्यायं दर्शयित— चरैवेति वै मा बाह्मणोऽवोचदिति ह द्वितीयं संवत्सरमरण्ये चचार; सोऽरण्याद् ग्राममेयायः; तियन्द्रः पुरुषक्ष्पेण पर्यत्योवाच—

> पुष्पिण्यो चरतो जङ्चे, भूष्णुरात्मा फलग्रहिः। शेरेऽस्य सर्वे पाप्मानः, श्रमेण प्रपथे हतञ्चरैवेति॥ इति।

ब्राह्मणरूपस्येन्द्रस्य वाक्यं श्रुत्वा ब्राह्मणोऽयमरण्ये चरैवेत्येवं मामुक्तवानिति मनसि ब्राह्मणवाक्ये महान्तमादरं कृत्वा पुनरप्येकं संवत्सरमरण्ये चरित्वा पश्चात् पितरं द्रष्टुं तमागच्छन्तं पुनरपीन्द्रो ब्राह्मणरूपेणाऽऽगत्यैवमुवाच । 'चरतः' पयंटनं कुर्वतः पुरुषस्य 'जङ्घे' 'पुष्पिण्यौ' मवतः । यथा पुष्पयुक्तो वृक्षः शाखा ठता वाऽघवा सुगन्धोपेता सेव्या मवति । एवं चरतो जङ्घे श्रमजयेन सेव्ये मवतः । तथंव 'आत्मा' मध्यदेहो 'भूष्णः' विधिष्णुः 'फलग्रहिः' आरोग्यरूपफलयुक्तो भवति । यथा वर्धमानो वृक्षः कालेन फलानि गृह्णाति, एवं चरतः पुरुषः पुरुषस्य बीजादिदीपनादिपाटवेन मध्यदेह आरोग्यरूपं फलं गृह्णाति । तथंव 'अस्य' चरतः पुरुषस्य 'सर्वे पाप्मानः' सर्वपापानि 'प्रपथे' प्रकृष्टे तीर्थक्षेत्रादिमार्गे 'श्रमेण' तत्तद्देवतादिदर्शने तीर्थयात्रादिप्रयासेन 'हताः' विनाशिताः सन्तः 'शेरे' शेरते, शयाना इव मवन्ति । यथा शयानाः पुरुषाः स्वकार्यं कृषिवाणिज्यादिकं कर्तुंमशक्ताः, एवं पुण्येन विनष्टाः पाप्मानो नरकं वातुमसमर्था इत्यर्थः । तस्मात् सर्वधाऽरण्ये चर, न पितुर्गृहेऽवितष्टस्व ॥

रोहित ने [बाह्मण रूप इन्द्र के वचनों को मुनकर उसका बड़ा आदर करके यह] मन में विचार किया कि 'यह बाह्मण है जिसने मुझसे कहा है कि विचरण करो। अतः पुनः दूसरे वर्ष भर वह अरण्य में विचरण करता रहा। पुनः जब वह [पिता को देखने के लिए] अरण्य से ग्राम में आया, तब उससे पुरुष रूप में पास आकर इन्द्र ने कहा—

'पर्यटन करने वाले पुरुष की जाँधे पुरुष युक्त सुगन्धित वृक्ष अथवा लता जैसे सेच्य होती हैं वैसे ही विचरण से श्रम के कारण वह अत्यन्त सेच्य होती हैं। वैसे ही आत्मा रूप शरीर का मध्य भाग भी विधित होता हुआ आरोग्य रूप फल से युक्त होता है जिसे बढ़ता हुआ वृक्ष समय से फल प्राप्त करता है, वैसे ही विखरण करते हुए पुरुष का मध्यवेह बीज आदि की पटुता से आरोग्यरूप फल को प्राप्त करता है]। उसी प्रकार इस [विचरण करने वाले पुरुष] के सभी पाप प्रकृष्ट [तीथों एवं क्षेत्रादि रूप] मार्ग में [उन-उन देवी-देवताओं के दर्शन रूप तीथयात्रा के] अस से नष्ट होकर सो जाते हैं [अर्थात् जैसे सोया हुआ पुरुष कृषि या व्यापार आदि कार्य करने में अशक्त होता है, वैसे ही पुण्य से नष्ट हुए पाप बाला मनुष्य नरक में जाने में असमर्थ्य होता है]। इसलिए तुम सर्वथा ही [अरण्य में] विचरण करो।'

तृतीयं पर्यायं दर्शयति-

चरैवेति व मा ब्राह्मणोऽवोचिति ह तृतीयं संवत्सरमरण्ये चचार; सोऽरण्याद् ग्राममेयाय तिमन्द्रः पुरुषरूपेण पर्येत्योवाच—

> आस्ते भग आसीनस्योध्वंस्तिष्ठति तिष्ठतः। शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगश्चरैवेति ॥ इति ।

'मग' सौमाग्यम् 'आसीनस्य' उपविष्टस्य 'आस्ते' तथैव तिष्ठति, न तु वधैते । अमिवृद्धिहेतोष्ट्योगस्यामावात् । 'तिष्ठतः' उपवेशनं परित्यज्योत्थापनं कुर्वतः पुष्पस्य मगः 'ऊर्व्वः' अमिवृद्धिष्ठनमुखस्तिष्ठति । कृषिवाणिज्याद्युद्योगस्य संमावितत्वात् । 'निपद्य-मानस्य' मूमौ शयानस्य मगः 'शेते' निद्धां करोति, विद्यमानधनरक्षादिचिन्ताया अप्यमावात् सर्वथैव विनश्यति । 'चरतः' तेषु तेषु देशेष्वर्जनाय पर्यटनं कुर्वतः पुष्पस्य 'मगः' सौमाग्यं 'चराति' दिने दिने वर्धते । तस्मान्त्वं चरैवेति, न त्वेकत्र तिष्ठ ॥

रोहित ने [उनका बहुत आदर करके] सोंचा कि ब्राह्मण ने मुझे विचरने को कहा है। इसलिए वह तीसरे वर्ष भी अरण्य में घूमता रहा। पुनः जब वह [पिता को देखने के लिए] जङ्गल से गाँव सें आया, तब पुष्य रूप में पास आकर उससे इन्द्र ने कहा—

'बैठे हुए व्यक्ति का भाग्य भी [उद्योग के अभाव में] बैठ जाता है और खड़े हुए व्यक्ति का भाग्य भी वृद्धि की ओर उन्मुख होता है। भूमि पर शयन करने वाले व्यक्ति का भाग्य भी सो जाता है; और [देश-विदेश में] पर्यटन करने वाले पुरुष का भाग्य भी बिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। अतः तुम विचरण ही करते रहो।'

चतुथँ पर्यायं दर्शयति-

चरैवेति व मा ब्राह्मणोऽवोचिदिति ह चतुर्थं संवत्सरमरण्ये चचार; सोऽरण्याद् ग्राममेयाय तिमन्द्रः पुरुषरूपेण पर्येत्योवाच—

> किलः शयानो भवति, संजिहानस्तु द्वापरः। उत्तिष्टंस्त्रेता भवति, कृतं संपद्यते चरंश्चरैवेति ॥ इति ।

चतस्रः पुरुषस्यावस्थाः । निद्रा, तत्परित्यागः, उत्थानं, संचरणं चेति । ताश्चोत्तरो-त्तरश्रेष्ठत्वात् कलि-द्वापर-त्रेता-कृतयुगैः समानाः । ततश्च सञ्चरणस्य सर्वोत्तमत्वाच्चरैवेति /

रोहित ने [उनका बहुत आदर करके] सोचा कि ब्राह्मण ने मुझे विचरने को कहा है। इसलिए वह चौथे वर्ष भो अरण्य में घूमता रहा। पुनः जब वह [पिता को देखने के लिए] जङ्गल से गाँव में आया, तब पुरुष रूप में पास आकर उससे इन्द्र ने कहा— तृतीयाष्याये तृतीयः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसिहतम् : ११५३

कलियुग सोया हुआ रहता है और द्वापर जगा हुआ रहता है। त्रेता युग उठा रहता है और सत्ययुग सञ्चरण करता रहता है। अतः [कलियुग, द्वापर, त्रेता, और सत्युग के समान उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होने से] तुम विचरण करते ही रहो।

पञ्चमं पर्यायं दशैयति—

चरैवेति वै मा बाह्यणोऽवोचिति ह पञ्चमं संवत्सरमरण्ये चचार; सोऽरण्याद् ग्राममेयाय, तिमन्द्रः पुरुषरूपेण पर्येत्योवाच—

चरन् वै मधु विन्दति चरन् स्वादुमुदुम्बरम् । सूर्यस्य पश्य श्रेमाणं यो न तन्द्रयते चरंश्चरैवेति ॥ इति ।

'चरन्' एव पुरुषः क्वचिद्वृक्षाग्रे 'मधु' माक्षिकं लमते । 'क्वचित् 'स्वादु' मधुरमुदुम्ब-रादिफलविशेषं लमते । एतदुभयमुपलक्षणम् । तत्र तत्र विद्यमानं मोगिवशेषं लमते । तत्र सूर्यो दृष्टान्तः । 'यः' सूर्यः सर्वत्र चरन्निप 'न तन्द्रयते' कदाचिदप्यलसो न मवित । तस्य सूर्यस्य 'श्रेमाणं' श्रेष्ठत्वं जगद्वन्द्यत्वं पश्य । तस्माच्चरैव ॥

रोहित ने [उनका अत्यन्त आदर करके] सोंचा कि ब्राह्मण ने मुझे विचरण करने को कहा है। इसलिए वह पाँचवें वर्ष भी अरण्य में घूमता रहा। पुनः जब वह [पिता को देखने के लिए] जङ्गल से गाँव में आया, तब पुरुष रूप में पास आकर उससे इन्द्र ने कहा—

'पुरुष विचरण करते हुए ही मधु और विचरण करते हुए ही मधुर उदुम्बर आदि फलों को प्राप्त करता है। सूर्य सर्वत्र विचरण करते हुए भी कभी भी आलस्य युक्त नहीं होता। उस सूर्य के जगद् वन्दनीयत्व को देखो। अतः तुम विचरण करते ही रही रही ।'

१. यतः स्वपन् पुरुषः किलः पापो भवित । संजिहानो निद्रां परित्यजन् द्वापरोऽपापो भवित । उत्थितः ऊर्ध्वः स्थितः त्रिपाद्धर्मस्त्रेता भवित । चरन् चलन् चतुष्पाद्धर्मः कृतयुगं संपद्यते । इति मन्त्रोक्तबोधपूर्वं संबोध्योवाचेन्द्रः । इति चाङ्कायनश्रौतसूत्रे आनर्तीयमाष्यः ।

२. (।) चरन्नुद्यमं कुर्वंन् मधु अमृतं मोक्षं विन्दित 'स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विणण-चेतसा' इति स्मरणात् । यथा पक्वं पच्यते स्म कर्मफलम् उदुम्बरं फलकाल एव व्यक्तं भोगरूपं चरन्नुद्यमवान् प्राप्नोति । 'अनिर्वेदः श्रियो मूलम्' इत्यादेशागमेन संबोध्य साम्प्रतं प्रत्यक्षेण प्रमाणेन बोधयन्नाह-—सूर्यस्येति । हे रोहित पश्य प्रत्यक्षां सूर्यस्य श्रीमत्तां यो न तन्द्रयते चरन्न कदाचनालस्यं करोतित्यिभप्रायः । इति शाह्यास्व्यक्ष्यक्षेणभावाधिक्षसाध्यDeloband. In Public Domain.

## ११५४ : ऐतरेयब्राह्मणम्

इत्थमिन्द्रकृतेन रोहितोपदेशेन चरतो रोहितस्य स्वजीवने पितुरारोग्ये च कारणभूतं श्रेयोलामं दर्शयति—

चरैवेति वै मा बाह्मणोऽवोचिति ह षष्टं संवत्सरमरण्ये चचार; सोऽजीगर्तं सौयविसमृषिमशनया परीतमरण्य उपेयाय ॥ इति ।

षष्ठे संवत्सरे पूर्ववदरण्यसंचारी 'स ह' रोहितः कंचिद्दपि तस्मिन्नरण्ये 'उपेयाय' प्राप्तवान् । कीदृशमृषिम् ? अजीगर्तनामकं सूयवसस्य पुत्रम्, 'अशनया परीतम्' अन्ना-लाभेन क्षुत्पीडितम् ॥

रोहित ने [उनका अत्यन्त आदर करके] सोंचा कि ब्राह्मण ने मुझे विचरण करने को कहा है। इसलिए वह छठवें वर्ष भी अरण्य में विचरण करता रहा। उस अरण्य में उसने भूख प्यास से पीड़ित सूयवस के पुत्र ऋषि अजीगर्त को पाया।

अथाजीगत रोहितयोः संवादं दर्शयति—

तस्य ह त्रयः पुत्रा आसुः, शुनःपुञ्छः शुनःशेषः शुनोलाङ्गूल इति; तं होवाच, ऋषेऽहं ते शतं ददाम्यहमेषामेकेनाऽऽत्मानं निष्क्षीणा इति; स ज्येष्ठं पुत्रं निगृह्णान उवाच, निष्क्षिमिति; नो एवेमिमिति कनिष्ठं माता; तौ ह मध्यमे संपादयांचक्रतुः शुनःशेषे, तस्य ह शतं दस्वा स तमादाय सोऽरण्याद ग्राममेयाय ।। इति ।

'तस्य' अजीगर्तस्य श्वनःपुच्छादिनामकास्त्रयः पुत्रा क्षासु । 'तं' पुत्रवन्तमृषि रोहितः उवाच—हे ऋषे, 'ते' तुम्यमहं गवां शतं ददामि । [दत्त्वा चाहमेषां पुत्राणां मध्य एकेन केनचित्पुत्रेणाऽऽत्मानं मद्देहं वहणान्निष्क्रीणे मूल्यं दत्त्वाऽऽत्मानं मोचयामीति । एवमुक्तः सोऽजीगर्तो 'ज्येष्ठपुत्रं' श्वनःपुच्छनामकं हस्तेन 'निगृह्णानः' स्वसमीपे समाकर्षन् रोहितं प्रत्येवमुवाच—तुम्यमेकः पुत्रो दीयते, 'इमं नु' श्वनःपुच्छं तु 'न' ददामि, मम प्रियत्वा-दीति । ततो माता कनिष्ठं हस्तेनं गृहीत्वैवमुवाच—'इमं' श्वनोळाङ्गूळं तु मम प्रियं 'नो एव' सर्वथा न ददामीति । ततः तौ उमौ मातापितरौ 'मध्यमे' पुत्रे श्वनःशेपे दानं 'संपादयांचक्रतुः' अङ्गीकृतवन्तौ । ततः तस्य अजीगर्तस्य 'सः' रोहितो गवां शतं दत्त्वा

'यतो वनेचरो वने चरम् मधुकरो वा मधु विन्दति न निषण्णः । अपचिन्वन्परूपकं विन्दति । य एवावचिनोति वने स एव परूष कारव्यं फलं विन्दति । न तु निषण्णो निरुद्यमः । उत्तिष्ठन् विन्दति श्रियम् । उद्यमं कुर्वेन् श्रियं लमते । निषण्णस्तु किमपि न लमतेः वस्मक्रमः पाद्यक्तिः पाद्यक्तिः वस्मक्रमः वस्मक्रमः । Public Domain.

<sup>(</sup>ii) अधिकोऽयं क्लोकः शाङ्खायन श्रौतसूत्रे (१५-१९)।

'चरन्वै मधु विन्दत्यपचिन्वपरूपकम्।

उत्तिष्ठम् विन्दते श्रियं न निष्ठिकचनावित ॥'

तृतीयाष्याये तृतीयः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरिचतभाष्यसिहतम् : ११५५ 'तं' श्रुनःशेपम् आदायावस्थिता । ततः 'सः' रोहितः तेन श्रुनःशेपेन सहारण्यात् स्वकीयं ग्रामं प्रत्याजगाम ।।

उनके तीन लड़के थे:—शुनःपुच्छ, शुनःशेष और शुनोलाङ्गूल। उसने उन [ऋषि] से कहा—हे ऋषि! मैं तुमको सौ [गाएँ] दूँगा। इन पुत्रों में से किसी एक पुत्र के द्वारा निष्क्रय कर मैं अपने को [वरुण से] छुड़ाउँगा। उसने ज्येष्ठ पुत्र [शुनःपुच्छ] को हाथ से अपने पास करते हुए [रोहित से] कहा—[तुम्हें एक पुत्र देना है, किन्तु मेरा प्रिय होने से] इस [ज्येष्ठ पुत्र] को तो न लो। इसी प्रकार माता ने छोटे पुत्र के हाथ को पकड़ कर कहा—इसे मैं नहीं ही दूँगी [क्योंकि यह मेरा प्रिय है]। इसके बाद वे दोनों [माता पिता] सध्यम पुत्र शुनःशेष को देने के लिए राजी हो गए। तब उन [अजीगर्त] को सौ [गाएँ] देकर वह [रोहित] उस [शुनःशेष] को लेकर उन शुनःशेष के साथ अरण्य से ग्राम को आए।

तदागमनादूष्वंकालीनं वृत्तान्तं दर्शयति—

स पितरभेत्योवाच,—तत हन्ताहमनेनाऽऽत्मानं निष्क्रीणा इति; स वष्णं राजानमुपलसारानेन त्वा यजा इति; तथेति, भूयान् वै ब्राह्मणः क्षित्रया-दिति वष्ण उवाच; तस्मा एतं राजसूयं यज्ञकतुं प्रोवाच, तसेतमभिषेचनीये पुरुषं पशुमालेभे ॥ १५ ॥ इति ।

'सः' रोहितः पितरमागत्यैवमुवाच । हे 'तत' पितः 'हन्त' आवयोर्हेषं संपन्नः । अहम् 'अनेन' शुनःशेपरूपेण मूल्येन 'आत्मानं' मद्देहं वरुणात् 'निष्क्रीणे' मूल्यं दत्त्वाऽऽत्मानं मोचयामीत्यर्थः । तथोक्ते 'सः' हिरश्चन्द्रो वरुणमुपेत्य 'अनेन' शुनःशेपेन ब्राह्मणेन 'त्वा' त्वां यक्ष्यामीत्यक्तवान् । 'सः' वरुणोऽपि तथेत्यङ्गीकृत्यैवमुवाच—'क्षत्त्रियात्' तव पुत्राद् रोहितादप्ययं ब्राह्मणो 'भूयान्' अभ्यधिक एव, मम प्रियः, इति, उक्त्वा 'तस्मै' हिरिश्चन्द्राय कर्तव्यत्वेन राजसूयमुपदिदेश च । 'सः' हिरिश्चन्द्रो राजसूयं प्रक्रम्य तस्य

१. 'षष्ठचा आक्रोशे'-इति पा० सू० ६.३.२१। 'शेपपुच्छलाङ्गूलेषु श्वानः'-तत्रैव वा० ५। 'उभे वनस्पत्यादिषु युगपत्'-इति पा० सू० ६.२.१४०। श्वानःशेपम्। 'श्वानःशेफ'-इति वा पाठः (महा० भा० १३.३.६)। शेषः इति, वैतसः इति च द्वे परे निघण्टसमाम्नाये पठिते। 'शेपो वैतस इति पुस्प्रजननस्य। 'शेपः शपतेः स्पृश्चितिकर्मणो, वैतसो वितस्तं मवित'-इति निरु० ३.४.४। स्त्रीणां दानविक्रयाति-सर्गा विद्यन्ते, न पुंसः; पुसोऽपीत्येके, शौनःशेपे दर्शनात्'--इति यास्कः (निरु० व्ह.१.८०) Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

मध्ये योऽयमभिषेचनीयाख्यः एकाहः सोमयागः, तस्मिन् 'तमेतं' शुनःशेपं पुरुषं पशुम् 'आलेभे' सवनीयपशुत्वेनाऽऽलब्ध्ं निश्चितवान् ॥

।। इति श्रीयत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये सप्तम-पश्चिकायां तृतीयाध्याये (त्रयस्त्रिशाध्याये) तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ (१५) [२३८]

उन रोहित ने पिता के पास आकर कहा—हे तात ! हर्ष की बात है कि मैं इस [शुन:शेप रूप] मूल्य से निष्क्रय कर बरुण से अपने को छुड़ाता हूँ। उन हरिश्चन्द्र ने राजा बरुण के पास आकर कहा—'मैं इस [ब्राह्मण बालक शुन:शेप] से तुम्हारा यजन करूँगा।' वरुण ने कहा—'ठीक है, [क्योंकि] क्षत्रिय [बालक] से तो ब्राह्मण बालक मुझे अधिक विध है।' तब बरुण ने उस [हरिश्चन्द्र] को राजसूय यज्ञ की विधि का उपदेश किया। [उन हरिश्चन्द्र ने राजसूय यज्ञ का उपक्रम करके उसके मध्य] जो यह अभिषेचनीय [तामक एकाह सोमयाग] है उसमें इस शुन:शेप पुरुष रूप पशु का आलम्भन करने का निश्चय किया।

।। इस प्रकार तैतीसर्वे (तृतीय) अध्याय के तृतीय खन्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ॥ ३ ॥

# अथ चतुर्थः खण्डः

हरिश्चन्द्रस्य राजसूयानुष्ठानं दर्शयति--

तस्य ह विश्वामित्रो होताऽऽसीज्जमदिग्नरध्वर्युर्वसिष्ठो ब्रह्माऽयास्य उद्गाताः; तस्मा उपाकृताय नियोक्तारं न विविदुः; स होवाचाजीगर्तः सौयवसिर्मह्ममपरं शतं दल्लाहमेनं नियोक्ष्यामीतिः; तस्मा अपरं शतं ददुस्तं स निनियोज ॥ इति ।

विश्वामित्रादयो महर्षयः 'तस्य' हरिश्चन्द्रस्य यागे राजसूये होत्रादयश्चत्वारो महर्त्विज आसन् । तत्र जमदिग्नरव्वर्युरिमिषेचनीये सोमयागे 'तं' शुनःशेषं सवनीय-पश्तवेनोपाकृतवान् । वहिर्युक्तया प्लक्षशाखया मन्त्रपुरःसरं समुपस्पृश्य स्वीकारः 'उपा-करणम्' । तत ऊर्व्वं यूपवन्धनं 'नियोजनं', तस्य क्रूरकर्मत्वादव्वर्युनं नियोजने प्रवृत्तः ।

१. संवत्सरान्ते समानपक्षेऽभिषेचनीय-दर्शपेयौ, 'उक्थ्यो बृहत्पृष्ठ उभयसामामिषेचनीयः'— इति आश्व० श्रौ० ९.३.७,८ । तत्राहिन अभिषेकार्थानामपां ग्रहणं भवित । तद्-विशेषास्तु कात्या० श्रौ० १५.४.२१-५.६ सूत्रेषु द्रष्टव्यानि । 'राजानो भविष्य-न्त्यभिषेचनीमुस्-्रः धिकारिकासियोकाद्वीसिशं ⊅हित्विकास स्रतम्यामस क०कीद्वारि २.१७ ।

तृतीयाध्याये चतुर्थः खण्डः ] Digitized by-Madhuban Trust, Delhi श्रीमत्सायणाचार्यीवरचितभाष्यसहितम् । ११५७

ततः 'उपाकृताय तस्मैं' उपाकरणेन संस्कृतस्य शुनःशेपस्य 'नियोक्तारं' यूपे बन्धनकर्तारं क्रूरं कंचिदिप पुरुषं 'न विविदुः' न लेमिरे । तदानीं सूयवसस्य पुत्रः, शुनःशेपस्य
पिता 'सः' 'अजीगर्तः' [उवाच] मह्यं पूर्वस्माच्छताद् 'अपरं' गोश्चतं हे यजमानित्वजः,
दत्त, ततोऽहम् 'एनं' शुनःशेपं यूपे 'नियोक्ष्यामि' रश्चनया कट्यां शिरिस पादयोर्बद्ध्वा
रश्चनाग्रस्य यूपे बन्धनं 'नियोजनं' तदहं करिष्यामीति । 'तस्मै' अजीगर्तायापरं गोश्चतं
ददुः । 'तं' च शुनःशेपं 'सः' अजीगर्नो 'निनियोज'। धातोद्विमीवं परित्यज्योपसगंस्य
द्विमीवश्छान्दसः ।।

vii. १६ [xxxiii. ४] उन [हरिश्चन्द्र] के [राजसूय यज्ञ में] विश्वामित्र होता थे, जमदिन अध्वर्यु, विसष्ट ब्रह्मा और अयास्य ऋषि उद्गाता थे। किन्तु [कुशयुक्त एलक्ष की शाखा से मन्त्र द्वारा] उपाकरण से संस्कृत उस [सवनीय पशु रूप शुनःशेप] को यूप में बाँधने वाला कोई भी [क्रूर] पुरुष उन्हें न मिला। [तव शुनःशेप के पिता] सूयवस के पुत्र उन अजीर्गत ने कहा—'हे यजमान और ऋत्विजो! यदि आप मुझे सौ [गाएँ] और दें तो में इस [शुनःशेप] को [रस्सी से सिर, पैर और कमर बाँघ कर] यूप में बाँध दूँगा।' उस [अजीर्गत] को और सौ [गाएँ उन्होंने] दीं। तब उन [अजीर्गत] ने उस [शुनःशेप] को यूप में नियोजित कर दिया।

अथ विशसनप्रवृत्ति दशंयति—

तस्मा उपाकृताय नियुक्तायाऽऽप्रोताय पर्यग्निकृताय विश्वसितारं विविदुः; स होवाचाजीगर्तः सौयवसिर्मह्यमपरं शतं दत्ताहमेनं विश्वसिष्यामीति; तस्मा अपरं शतं ददः, सोऽसि निःशान एयाय ॥ इति ।

उपाकरणिनयोजने पूर्वमुक्ते । आश्रोसंज्ञितामिरेकादशिमः प्रयाज-याज्यामियंद् यजनं तद् 'आश्रीणनम्' । दर्मे रूपेणोल्मुकेन त्रिःप्रदक्षिणीकरणं तत् 'पर्यग्निकरणम्' । तथा-विधसंस्कारचतृष्टययुक्ताय तस्में तस्य शुनःशेषस्य 'विश्वसितारं' हिसितारं पुरुषं क्रूरात्मानं कंचिदिप पुरुषं न लेभिरे । ततोऽजीगर्तः पूर्ववदपरं गोशतं गृहीत्वा मारियतुम् 'असि' खड्गं 'निःशानः' निशितं तीक्षणं कुर्वन्नेव 'एयाय' जगाम ।।

[सवनीय पशु रूप शुनःशेप के] उपाकरण से संस्कृत होने पर यूप में बाँघे जाने के बाद, आप्नी संज्ञक [ग्यारह प्रयाज याज्या] मन्त्रों के पाठ पूर्ण होने पर और [दर्भ रूप उल्मुक से तीन बार प्रदक्षिणा रूप] पर्याग्नकरण के बाद उसका वध करने वाला कोई [क्रूर] पुरुष न मिला। तब सूयवस के पुत्र उन अजीगर्त ने कहा—'हे यजमान एवं

१, ३. 'षष्ठचर्थेति चतुर्थीति वाच्यम्'-इति पा० सू० २.३.६२ वा० ।

२. तदेतच्चतुष्टयविष्यादिकम् १ मा० १९१–२७९ पृष्ठेषु द्रष्टव्यम् ।

ऋतिवर्जो ! यदि आप मुझे सौ [गाएँ] और दें तो मैं इस [शुनःशेप] का वध कर दूँगा।' उन्होंने उस [अजीगर्त] को सौ [गाएँ] और दीं। तब वे तलवार लेकर उसे तीक्ष्ण करने लगे।

पितुरजीगर्तस्य (शुनःशेपस्य) वृत्तान्तं दर्शयित —
अथ ह शुनःशेप ईक्षांचक्रेऽमानुषिमव वै मा विश्वसिष्यन्ति, हन्ताहं देवता
उपधावामीति स प्रजापितमेव प्रथमं देवतानामुपससार, कस्य नूनं
कतमस्यामृतानामित्येतयर्चा ॥ इति ।

'अथ' पितुः पुत्रमारणोद्योगानन्तरं 'शुनःश्चेपः' पुत्रो मनस्येवं 'ईक्षांचक्रें' विचारित-वान् । 'अन्यत्र पर्यगिनकृतं पुरुषमारण्यांश्चोत्सृजन्त्यिहंसायें' इतिश्रुतेः पर्यगिनकरणादूर्ध्वं मनुष्यं परित्यजन्ति । एते तु 'मा' मास् 'अमानुषिमव' मनुष्यव्यविरिक्तमजादिपश्चमिव 'विशिष्यप्यन्ति' मारियष्यन्ति । 'हन्त' हा कष्टमेतत्संपन्नम् । अहिमतःपरं रक्षार्थं देवताः 'उपधावामि' भजामि 'इति' एतद् विचार्यं देवानां मध्ये 'प्रथमं' मुख्यं प्रजापितमेव 'कस्य नूनम्' —इत्यृचं 'उपससार' सेवितवान् ॥

इस [िपता द्वारा किए गए मारण रूप उद्योग] के बाद शुनःशेप ने मन में सोचा कि ['पर्योग्न के बाद मनुष्य को तो अरण्य में छोड़ देते हैं'—ऐसी श्रुति है। किन्तु] ये लोग तो मनुष्य से अतिरिक्त [बकरे आदि] पशु के समान मूझे मार डालेंगे। यह अत्यन्त कृष्टप्रद हुआ। अतः में रक्षा के लिए देवताओं के पास भागूँ। इस प्रकार विचार करके वह देवों के मध्य पहले प्रजापति के ही पास इस 'कस्य नूनम्' (मैं देवों में किस श्रेणी के किस देवता का सुन्दर नाम पुकालूँ?) आदि इस ऋचा को पढ़ते हुए गया।

तस्य प्रजापतेः सहकारित्वेनाग्नेः सेवां दर्शयति

तं प्रजापतिरुवाचाग्निर्वं देवानां नेदिष्ठस्तमेवोपधावेति सोऽग्निमुपससारा-ग्नेर्वयं प्रथमस्यामृतानामित्येतयर्चा ॥ इति ।

'तं' सेवकं शुनःशेपं प्रजापितरेवमुक्तवान् । अग्निः सर्वेषां देवानां 'नेदिष्ठः' हिवर्बहनेनातिसमीपवर्ती । अतस्तमेवोपास्स्वेत्युक्तः 'सः' शुनःशेपः 'अग्नेवयम्' – इत्यृचाऽ-ग्निमुपासितवान् ॥

उस [सेवक शुनःशेष] से प्रजापित ने कहा — 'सभी देवों में अग्नि सबसे निकट हैं। अतः तुम उन्हीं के पास जाओ।' तब वह [शुनःशेष] अग्नि के पास 'अग्नेवंयम्' (मैं देवों में सबसे पहले अग्नि का नाम पुकारता हूँ) आदि इस ऋचा से गए।

<sup>₹.</sup> 死 ○ १.२४.१ 1 २. 死 ○ १.2४.२ 1

Digitized by Madhuban Trust, Delhi तृतीयाध्याये चतुथंः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् ३ ११५९

तस्य चाग्नेः सहकारित्वेन सवितुरुपासनं दशंयति -

तमग्निरुवाच, सविता वै प्रसवानामीशे तमेवोपधावेति; स सवितारमुप-ससाराभि त्वा देव सवितरित्येतेन तृचेन ॥ इति ।

'प्रसवानां' सर्वेषु कार्येषु प्रेरणारूपाणामनुज्ञानात् सविता 'ईशे' स्वामी भवित । तस्मात्तमेवोपधावेत्यग्निनोपदिष्टः 'अमि त्वा' इति तृचेन सवितारमुपासितवान् ॥

उन [सेवक शुनःशेप] से अग्नि ने कहा — 'प्रेरक रूप में [अनुज्ञा देने के कारण] सिवता सभी कार्यों के स्वामी हैं। अतः तुम उन्हीं के पास जाओ।' तब वह [शुनःशेप] सिवता के पास 'अभि त्वा देव सिवतः' (हे सदा रक्षा करने वाले सिवता देव) आदि इस तृच से गए।

तस्य च सवितु: सहकारित्वेन वरुणस्योपासनं दर्शयित-

तं सिवतोवाच, वरुणाय वै राज्ञे नियुक्तोऽसि, तमेवोपधावेति; स वरुणं राजानमुपससारात उत्तराभिरेकांत्रज्ञता ॥ इति ।

हे शुनःशेप वरुणार्थं त्वं यूपे बद्घोऽसि, अतो वरुणमुपास्स्वेति सिवत्रोक्तः पूर्वस्मात् सिवतृविषयात् तृचाद् उत्तरामिरेकित्रशत् संख्याकामिऋिक्षिमविष्णमुपासितवान् । 'निह ते स्नत्त्रम्' इत्याद्याः पूक्तशेषभूता दशर्चो 'यिच्चिद्धि ते विशः' इत्यादिकमेकिवंशत्यृचं सूक्तम्<sup>3</sup> इत्येवमेकित्रशत् संख्या द्रष्टव्या ॥

उन [सेवक शुनःशेप] से सिवता ने कहा—'तुम राजा वरुण के लिए [यूप में] बाँघे गए हो । अतः तुम उन्हीं के पास जाओ ।' तब उन [शुनःशेप] ने [पहले कही गई सिवता देवताक तृचा के] बाद की इकितस ऋचाओं द्वारा राजा वरुण की उपा-सना की ।

तस्य च वरुणस्य सहकारित्वेन पुनरप्यग्नेरुपासनं दर्शयति —

तं वरुण उवाचाग्निवं देवानां मुखं सुहृदयतमस्तं नु स्तुह्यथ त्वोत्स्रक्ष्याम इति; सोऽग्नि तुष्टावात उत्तराभिद्वीविशत्या ॥ इति ।

अयमिगः सर्वेषां देवानां 'मुखं' मुखंस्थानीयः । अग्निद्वारेणैव सर्वेदेवैहंविःस्वीकारात् । अत एव प्रीत्या हिवर्वेहनादित्रायेन सुहृदयः । 'सुहृदयतमः' 'तम्' अग्नि 'नु' क्षिप्रं स्तुहीति वरुणेनोक्तः पूर्वोक्ताभ्य ऋग्भ्य उत्तराभिर्द्वाविशतिसंख्याकाभिर्ऋग्मिरिंग्न तुष्टाव । 'वसिष्वा हि'-इत्यादिकं दशर्चं सूक्तम्" । तत्रान्त्यां परित्यज्य वसिष्वसूक्तद्वयगता ऋचो द्वाविशतिसंख्याकाः ॥

१. ऋ० १.२४.३-४।

२. ऋ०१.२४.६-1५1 ३. ऋ०१.२५।

४. ऋ०१.२६। ५. ऋ०१.२७।

तब राजा वरुण ने उन [शुनःशेप] से कहा—[हिवःवहन के कारण] यह अगि ही सभी देवों में मुखस्थानीय है, और अत्यन्त सु हृदय हैं। अतः तुम उन्हीं की स्तुति करो। तब हम तुम्हें छोड़ देंगे। उन [शुनःशेप] ने [उन पूर्वोक्त वरुण देवताक ऋचाओं के] बाद की बाइस ऋचाओं द्वारा अग्नि की स्तुति की।

अग्ने: सहकारित्वेन विश्वेषां देवानामुपासनं दर्शयति —

तमिन्छवाच, विश्वान्तु देवान् स्तुह्यथ त्वोत्स्रक्ष्याम इति; स विश्वान् देवांस्तुष्टाव, नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्य इत्येतयर्चा ॥ इति ।

यद्यपि वरुणपाशेन बद्धत्वाद् वरुण एव शुनःशेपमुत्स्नष्टुं समर्थः तथाऽप्यग्न्यादीनां सहकारित्ववचनं दाढ्यार्थं द्रष्टव्यम् । विश्वे देवा गणरूपा न मवन्ति किंतु सर्वे देवास्तान् 'नमो महद्भ्यः' इत्येतयर्चा उपासितवान् ।।

उन [सेवक शुनःशेप] से अग्नि ने कहा—विश्वे देवों की स्तुति करो। तब हम तुम्हें छोड़ेंगे। उन [शुनःशेप] ने सभी देवों को 'नमः महद्भ्यः' (महान्, बालक, युवा एवं वृद्ध सभी देवों को हम नमस्कार करते हैं) आदि इस ऋचा से प्रसन्न किया।

तेषां च विश्वेषां देवानां सहकारित्वेनेन्द्रस्योपासनं दशंयित --

तं विश्वे देवा ऊचुरिन्द्रो वै देवानामोजिष्ठो बलिष्ठः सिहिष्ठः सत्तमः पार-यिष्णुतमस्तं नु स्तुह्यथ त्वोत्स्रक्ष्याम इति; स इन्द्रं तुष्टाव यिच्चिद्धि सत्य सोमपा इति चैतेन सूक्तेनोत्तरस्य च पञ्चदशभिः ॥ इति ।

ओजोबलादिशब्दाः पूर्वाचार्येरेवं व्याख्याताः

''ओजो दीसिर्बेलं दाक्ष्यं प्रसह्यकरणं सहः। सुजनः सन्पारयिष्णुरुपक्रान्तसमासिकृत ॥'' इति ।

इष्ठप्रत्यय-तमप्प्रत्ययाभ्यां तत्र. तत्रातिशय उच्यते । तादशमिन्द्रं 'यिच्चिद्धि सत्य सोमपाः' इत्यनेन सप्तर्चेन सुक्तेन उत्तरस्मिन्नपि 'आ व इन्द्रम्' इत्यादिके द्वाविशत्यृचे सुक्ते पश्चदशिमश्चे तुष्टाव ।।

उन [शुनःशेप] से विश्वेदेवों ने कहा—देवों में इन्द्र सबसे अधिक ओजवान्, बलवान्, सिंहष्णु, बीर्यवान् और पार लगाने वाले हैं। अतः तुम उन्हीं की स्तुति करो। तब हम तुम्हें छोड़ेंगे। उसने इन्द्र की 'यिचबिद्ध' (हे इन्द्र ! तुम सोम पान करने वाले एवं सत्यवादी हो) आदि इस [सात ऋचा के] सूक्त से और उसके बाद के [तीसवें] सूक्त की पन्द्रह ऋचाओं से स्तुति की।

<sup>₹.</sup> 死 ○ १.२७.१३ । . マ. 死 ○ १.२९ । ३. ऋ ○ १.३० ।

तृतीयाध्याये चतुर्थः खण्डः ] Digitized by Machuban Trust Delhi

पूर्वमप्यनुप्रहेण चरैंवेत्येविमन्द्रो रोहितं प्रत्युपिददेश । तस्योपदेशस्य फलपर्यवसा-वित्वमनुस्मरतः तस्येन्द्रस्य शुनःशेपस्तुतौ प्रीत्यितिशयं दर्शयिति —

तस्मा इन्द्रः स्तूयमानः प्रीतो मनसा हिरण्यरथं ददौ, तमेतया प्रतीयाय शक्विदन्द्र इति ॥ इति ।

शुन:शेपेनेन्द्रः स्तूयमानः प्रीतो भूत्वा 'तस्मै' शुन:शेपाय सुवर्णमयं दिव्यं रथमा-रोहणार्थं स्वकीयेन मनसैव ददौ । शुन:शेपोऽपि तदीयमनुप्रहमवगत्य पूर्वोक्ताभ्यः पश्च-दशभ्य 'उत्तरया' 'शश्वदिन्द्रः' इत्येतयर्चा 'तं' रथं 'प्रतीयाय' मनसैव प्रतिज्ञाम ।।

[ज्ञुनःशेष से] स्तुत इन्द्र ने प्रसन्न होकर उस [ज्ञुनःशेष] के लिए एक सुवर्णमय दिव्य रथ को [आरोहण के लिए] अपने मन से ही दे दिया। [ज्ञुनःशेष ने भी उनके अनुग्रह को जानकर पूर्वोक्त पन्द्रह ऋचाओं के बाद की] 'शश्विदन्द्रः' आदि इस ऋचा से उस [रथ] को मन से ही स्वोकार किया।

इन्द्रस्य सहकारित्वेनाश्विनोरुपासनं दर्शंयति

तमिन्द्र उवाचाश्विनौ नु स्तुह्यथ त्वोत्स्रक्ष्याम इति; सोऽश्विनौ तुष्टावात उत्तरेण तृचेन ॥ इति ।

पूर्वोक्तायाः शश्वदिनद्र इत्यस्या 'उत्तरेण' 'आश्विनावश्वावत्या' इति तृचेन<sup>3</sup> अश्विनौ स्तुतवान् ॥

तब उन [शुन:शेप] से इन्द्र ने कहा—'अश्विनों की तुम स्तुति करो। तब हम तुम्हें छोड़ेंगे।' उसने अश्विनों को [पूर्वोक्त 'शश्विदन्द्रः' के] बाद के तृच से सन्तुष्ट किया।

अश्विनो: सहकारित्वेनोषस उपास्ति दशंयति

तमिश्वना अचतुरुषसं नु स्तुह्यथ त्वोत्स्रक्ष्याम इति; स उषसं तुष्टावात उत्तरेण तृचेन ॥ इति ।

'कस्त उषः' इत्यादिक उत्तरस्तुचः ।।

उन [शुनःशेप] से अश्विनों ने कहा—'तुम उषा की स्तुति करो। तब हम तुम्हें छोड़ेंगे।' उसने उषा की [पूर्वोक्त ''आश्विनावश्वावत्या'' के] बाद के तृच ['कस्त उषः'] से स्तुति की।

१. ऋ० १.३०.१६।

२. स्तूयमानः शश्विदिति प्रीतस्तु मनसा ददौ । शुनःशेपाय दिन्यं तु रथं सर्वं हिरण्मयम् ॥—इति बृहद्दे २३.१०१ ।

अथोक्तानां सर्वासां देवतानामनुग्रहेण शुनःशेपस्य बन्धमोक्षं हरिश्वन्द्रस्याऽऽरोग्यं च दर्शयति—

तस्य ह स्मर्च्यृच्युक्तायां वि पाशो मुमुचे, कनीय ऐक्ष्वाकस्योदरं भवत्यु-त्तमस्यामेववर्च्युक्तायां वि पाशो मुमुचेऽगद ऐक्ष्वाक आस ॥ १६ ॥ इति ।

'तस्य' पूर्वोक्तस्य तृचस्य सम्बन्धिन्याम् 'ऋचि-ऋचि' एकैकस्यामृच्युक्तायां क्रमेण श्रुनःशेषस्य पाशो 'विमुमुचे' विशेषेण मुक्तोऽभूत् । 'ऐक्ष्वाकस्य' हिरश्चन्द्रस्य यन्महोदरं, तदिष क्रमेण 'कनीयः' अत्यत्पं भवति । उत्तमस्यामृच्युक्तायां पाशो विमुमुचे, एवं सर्वात्मना मुक्तोऽभूत् । ऐक्ष्वाकोऽपि 'अगदः' निःशेषेण रोगरहित आस<sup>र</sup> ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकारो' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये सप्तम-पश्चिकायां तृतीयाज्याये (त्रयस्त्रिशाध्याये) चतुर्थः खण्डः ।। ४ ।। (१६) [२३९]

उस [पूर्वोक्त तृच] के एक-एक ऋचा के पाठ करने के साथ-साथ उसके बन्धन खुलते गए, और हरिश्चन्द्र का पेट क्रम से पचकता गया। अन्तिम मन्त्र के पढ़ते-पढ़ते उसके सभी बन्धन खुल गए और हरिश्चन्द्र निरोग हो गए।

॥ इस प्रकार तैतिसर्वे (तृतीय) अध्याय के चतुर्थ खण्ड की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई।।४॥

#### अय पञ्चमः खण्डः

🥦 बन्धनान्मुक्तस्य शुनःशेपस्योत्तरकालीनं वृत्तान्तं दर्शयति—

तमृत्विज ऊचुस्त्वमेव नोऽस्याह्नः संस्थामधिगच्छेत्यथ हैतं शुनःशेपोऽञ्जः-सवं ददशं तमेताभिश्चतसृभिरभिषुषाव, 'यिच्चिद्धि त्वं गृहे गृह इत्यथैनं द्रोणकलशमभ्यविननायोच्छिष्टं चम्बोर्भरेत्येतयर्चाऽथ हास्मिन्नन्वारब्धे पूर्वा-भिश्चतसृभिः स स्वाहाकाराभिर्जुहवांचकाराथैनमवभूथमभ्यविननाय, 'त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वानित्येताभ्यामथैनमत ऊर्ध्वमिनमाहवनीयमुपस्था-प्यांचकार', 'शुनश्चिच्छेपं निदितं सहस्रादिति ॥ इति ।

देवतानुग्रहयुक्तं 'तं' शुनःशेपं विश्वामित्रादयः सर्वे 'ऋत्विजः' एवमुचुः—हे शुनःशेप, त्वमेव 'न' अस्माकम् 'अस्याह्नः' अभिषेचनीयाख्यस्य 'संस्थां' समासिम् अधिगच्छ'

- १. शुनःशेपमाजीर्गात्त वरुणोऽगृह्णात, स एतां वारुणोमपश्यत्, तया वै स आत्मानं वरुण-पाशादमुश्वद्'—इति तै० सं० ५.२.२.३। 'शौनःशेपमाख्यापयते, वरुणपाशादेवैनं मृश्वति'—इति तै० ब्रा० १.७.१०.६।
- २. रामायणेऽिष (१.६१,६२ सर्गयोः) इदमेवाख्यानं बहु व्यतिक्रम्य आख्यातम् । महाभारतेऽिष १३.३.६-८; हरिवंशेऽिष २७.५७-६०, मागवतेऽप्यस्त्येतदुपाख्यानम् (९.८,१६ अघ्याययोः) ।

प्राप्नुहि, अनुष्ठापयेत्यर्थः । तैरेवमुक्ते सत्यनन्तर शुनःशेप 'एतम्' अभिषेचनीयास्यं सोमयागम् 'अञ्जःसवं' दद्यां । 'अञ्जसा' ऋजुमार्गण 'सवः' सोमामिषवो यस्मिन् यागे सोऽञ्जःसवः, तादृशं प्रयोगप्रकारं निश्चितवान् । निश्चित्य च 'त' सोमं 'यिन्चिद्धि' इत्या-दिभिश्चतसृमिर्ऋिगः' अभिषुतं कृतवान् । अथ 'एनम्' अभिषुतं सोमम् 'एतया' 'उिन्छ्छं चम्वोः' इत्यृचार्य द्रोणकळशममिळक्ष्य 'अविनिनाय' द्रोणकळशे प्रक्षिसवान् । 'अथ' अनन्तरम् 'अस्मिन्' हरिश्चन्द्वे 'अन्वारव्ये' शुनःशेपदेहमुपस्गृष्टवित, सत्युक्ताम्य ऋग्म्यः 'पूर्विमिः' यत्र प्रावेत्यादिभिश्वतसृमिर्ऋिगः स्वाहाकारसिहतामिः सोमं जुहवांचकार । यत्र प्रावेत्यादिकं सूक्तं नवचंः तत्र यिन्चिद्धोति पञ्चमी, तामारम्य चतसृभिर्ऋिगस्-मिषवः । उिन्छ्छिमत्यादिका नवमी, तया द्रोणकळशे प्रक्षेपः । यत्र प्रावेत्यादिमिश्वत-सृभिर्होमः, इत्येवं कृत्स्नस्य सूक्तस्य विनियोगः । 'अथ' होमानन्तरमेव कर्तव्यमवभृय-मिळक्ष्य 'अविनिनाय' सर्वमवभृथसाधन तद्देशे नीत्वा 'त्वं नो अग्ने', इत्यादिकाम्याम् कृत्यान्याम् एअथ्यापयांचकार् तथा कृत्वा, तत ऊर्वम् 'एनम्' आहवनीयमिन्न 'शुनश्चित्' इत्यादिना 'उपस्थापयांचकार' हरिश्चन्द्रमुपस्थाने प्रेरयामास । सोऽयमञ्जःसवः, इष्टिपश्चांकर्यमन्तरेण 'अञ्जसा' ऋजुमार्गणानुष्टितत्वात् ॥

vii.१७ [xxxiii.५] [देवताओं के अनुग्रह से युक्त] उस [ज्ञुनःज्ञेप] से [विश्वामित्र आदि सभी ऋत्विजों ने कहा —हे शुनःशेष ! तुम हमारे इस [अभिषेचनीय नामक] अह्न की संस्था [अर्थात् समाप्ति] को प्राप्त करो [अर्थात् अनुष्ठात करो]। उनके इस प्रकार कहने पर ज्ञुन:शेप ने इस [अभिषेचनीय नामक सोमयाग] के अञ्जःसव अर्थात् सरल मार्ग से सोमरस निकालने की विशेष विधि का दर्शन किया। उस [सोम] को 'यिच्चिद्धि' (हे ऊखल ! यद्यपि घर-घर में तुम्हारा प्रयोग किया जाता है) आदि इन चार ऋवाओं से अभिषुत किया । इसके बाद इस [अभिषुत सोम] को 'उच्छिष्टं चम्बोः' (सोमरस निचोड़ने वाले फलकों से बचे हुए सोम को उठाकर) आदि इस ऋचा से द्रोणकल समें अभिलक्ष्य करके छोड़ दिया। इसके बाद इस [हरिश्चन्द्र] के शुनःशेप के देह का स्पर्श करने पर [पूर्वोक्त सूक्त के] पहले ['यत्र ग्राव' इत्यादि] चार मन्त्रों से स्वाहाकार के सहित सोम याग किया। इस [होम] के बाद अवभृथ अर्थात् यज्ञ के अन्तिम कृत्य को अभिलक्षित करके उसके सभी साधतों को वहाँ लाकर 'त्वं नो अग्ने' (हे उपायों को जानने वाले अग्नि ! तुम हमारे ऊपर होने वाले वरुण के क्रोध को) आदि दो ऋचाओं से अवभृथ याग किया। इस प्रकार कृत्य करने के बाद इस आहवनायाग्नि को 'शुनश्चिद्' (हे अग्नि ! तुमने भली प्रकार से बँधे हुए शुनःशेष को हजारों रूप वाले यूप से छुड़ाया था) इत्यादि ऋचा से हरिश्चन्द्र के प्रति प्रेरित किया।

१. 雅 ○ १.२८.५-८ | २. 雅 ○ १.२८.९ | ३. 雅 ○ १.२८.१-४ |

४. ऋ० ४.१.४, ५1

विश्वामित्राजीगतंयोः कंचित्संवादं दर्शयति—

अथ ह शुनःशेषो विश्वामित्रस्याङ्कमाससाद; स होवाचाजीगर्तः सौयवसि-ऋषे पुनर्मे पुत्रं देहीति; नेति होवाच विश्वामित्रो, देवा वा इमं मह्मरासतेति, स ह देवरातो वैश्वामित्र आस, तस्यैते कापिलेय बाभ्रवाः ॥ इति ।

'अय' अमिषेचनीयसमाप्तेरनन्तरं हरिश्चन्द्रसिहतेष्वृत्विक्षु विस्मितेषु, स शुनःशेप इत अब्वं कस्य पुत्रोऽस्त्वित विचारे सित तदीयेच्छैव नियामिकेति महर्षीणां वचनं श्रुत्वा श्रुनःशेपः स्वेच्छ्या विश्वामित्रपुत्रत्वमङ्गीकृत्य सहसा तदीयमङ्कमाससाद । पुत्रो हि सर्वत्र पितुरङ्के निषीदित । तदानीं सूयवसपुत्रोऽजीगर्तो विश्वामित्रं प्रत्येवमुवाच । हे महर्षे, मदीयपुत्रमेनं पुनरिष मह्यं देहीति स विश्वामित्रो नेति निराकृत्येवमुवाच । प्रजापत्यादयो 'देवाः' एव 'इमं' । शुनःशेपं मह्यम् 'अरासत' दत्तवन्तः, तस्मात् तुम्यं न दास्यामीति । 'सः' च शुनःशेपो देवैद्तत्वाद् 'देवरातः'—इतिनामधारी विश्वामित्रपुत्र एवाऽऽस । 'तस्य' च देवरातस्य 'एते' किपलगोत्रोत्पन्नाः बभ्रुगोत्रोत्पन्नाश्च बन्धवोऽभवन् ॥

[अभिषेचन समाप्ति के बाद] अब शुनःशेष विश्वामित्र ऋषि की गोद में जाकर बैठ गए। तब उन सूयत्रस के पुत्र अजीर्गत ने [विश्वामित्र से] फहा—'हे ऋषि ! मेरे पुत्र को पुनः हमें दीजिए।' विश्वामित्र ऋषि ने कहा - 'नहीं। देवों ने इसे मुझे दिया है।' और वह शुनःशेष देवों के द्वारा प्रदत्त होने से देवरात नामक विश्वामित्र के पुत्र हुए। उस [देवरात] के ये किपल गोत्र में उत्पन्न और बभ्रु गोत्र में उत्पन्न बन्धु-बान्धव हुए।

अथ शुनः शेपाजीगर्तयोः संवादं दशंयति-

स होवाचाजीगर्तः सौयवसिस्त्वं वेहि विह्वयावहा स होवाचाजीगर्तः सौयवसिः—

> आङ्गिरसो जन्मनाऽस्याजीर्गातः श्रुतः कविः । ऋषे पैतामहात्तन्तोर्माऽपगाः पुनरेहि मामितिः;

स होवाच शुनःशेपः-

अदर्शुस्त्वा शासहस्तं न यच्छूद्रेष्वलप्सत । गवां त्रीणि शतानि त्वमवृणीथा मदङ्गिरः ॥ इति ।

विश्वामित्रेण निराकृतः सोऽजीगर्तः शुनःशेपं प्रत्येवमुवाच—हे पुत्र, 'त्वं वा' त्वमेव विश्वामित्रादपगतः सन् 'एहि' अस्मद् 'गृहे गच्छ । त्वदीयमाता चाहं चोमावावां 'विह्वया-

Digitized by Madhuban Trust, Delhi ततीयाध्याये पञ्चमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् ः ११६५

वहै' विशेषेण तवाऽऽह्वानं करवावहै । इत्युक्त्वा तूष्णीमवस्थितं तं शुनःशेपं प्रति पुनरिष क्याचिद्गाथयेवमुवाच –हे शुनःशेप 'त्वं' जन्मना 'आङ्गिरसः' अङ्गिरोगोत्रोत्पन्नः 'आजीर्गातः' अजीर्गातंस्य पुत्रः, 'किवः' विद्वान्, 'श्रृतः' इत्येवं सर्वत्र प्रसिद्धः । अतो 'ऋषे' हे महर्षे शुनःशेप 'पैतामहात्' पितामहेन प्रजापितना संपादितात् 'तन्तोः' संतानादिङ्गरोवंशान् 'माऽपगाः' अपगतो मा मव । तस्मात्पुनरिप 'मामेहि' मद्गृहे समागच्छेत्युक्तः शुनःशेपः स्वयमि गाथया प्रत्युक्तरं ददौ । शासो विश्वसनहेतुः खङ्गः । हेऽजीगर्तं मद्वधाय 'शासहस्तं' खङ्गहस्तं त्वां सर्वेषि 'अदर्शुः' हष्टवन्तः । 'यत्' कूरं कर्मं शूद्रेष्वत्यन्तनोचेष्विप 'नालप्सत'' न लब्धवन्तो लौकिका जनाः 'ताहशं क्रौर्यं त्वया कृतम् । हे 'अङ्गिरः' आङ्गिरसगोत्रो-त्पन्नाजीगर्तं 'मत्' मां निमित्तीकृत्य त्वं गवां शतानि त्रीणि 'अवृणीयाः' वृतवानिस । तिदिदमत्यन्तकष्टम् 'इति' उक्तवान् ।।

[विश्वामित्र से निराकृत] सूयवस के पुत्र उन अजीगर्त ने कहा—'हे पुत्र ! तुम विश्वामित्र को छोड़कर हमारे पास आओ । हम और तुम्हारी माता दोनों ही तुम्हें विशेषरूप से बुलाते हैं।' [इस प्रकार कहने के बाद चुपचाप बैठे हुए उस जुनःशेष के प्रति पुनः] सूयवस के पुत्र अजीगर्त ने [निम्न गाथा को] कहा—हे पुत्र ! तुम जन्म से अङ्गिरा गोत्र में उत्पन्न [अङ्गिरस] हो । तुम अजीगर्त के पुत्र ऋषि रूप से प्रसिद्ध हो । अतः हे ऋषि ! तुम अपने पिता-पितामह की सन्तान अङ्गिरा वंश को मत छोड़ो । इसलिए तुम पुनः हमारे पास आ जाओ ।' [इस प्रकार अजीगर्त के कहने पर] उन शुनःशेष ने [गाथा में उत्तर देते हुए] कहा—हे तात आपके हाथ में [मेरे वधार्य गृहीत]तल्खार सभी ने देखी है जिसे कोई [नीव] शूद्र भी नहीं लेता [अर्थात् ऐसे कूर कर्म को आपने किया है जिसे कोई भी लौकिक जन नहीं करते] । हे अङ्गिरा गोत्र में उत्पन्न तात, आपने तो मेरे निमित्त तीन सौ गाएँ भी प्राप्त कर ली हैं ।

पुनरप्यजीगर्तंशुनःशेषयोरुक्तिप्रत्युक्तीर्दशंयति—

स होवाचाजीगर्तः सौयविसः -

तद्वै मा तात तपित, पापं कर्म मया कृतम्। तदहं निह्नुवे तुभ्यं प्रतियन्तु ज्ञता गवामिति।।

स होवाच शुनःशेपः—

यः सकृत्पापकं कुर्यात् कुर्यादेनत्तत्तोऽपरम् । नापागाः शौद्रान्न्यायादसंधेयं त्वया कृतमिति ॥ इति ।

१. 'अद्राक्षः' इति वा पाठः शाङ्खयनश्रौतसूत्रे ।

२. शाङ्खा॰ श्रौ॰ सू॰ 'अलिप्सत' इति वा पाठः।

शुनःश्चेपेनोपालब्धोऽजीगर्तः स्वकीयमनुतापं दर्शयितुं कांचिद्गाथामेवमुवाच —हे तात पितृवदुपलालनीय शुनःशेप 'मया यत्पापं कृतं' 'तद्दै मा तपित' तदेव मां मनिस संतप्तं करोति । 'अहं' तत्पापं 'निह्नुवे' पिरहरामि । गवां शतानि पूर्वं मया गृहीतानि त्रीणि यानि तानि तुभ्यं त्वदर्थं 'प्रतियन्तु' प्रत्येकमेव प्राप्नुवन्तु । श्वतरयोः पुत्रयोगीवो मा भूवंस्तवैव सर्वाः सन्त्वित । ततः स शुनःशेपो गाथया प्रत्युत्तरं ददौ । 'यः' पुमान् धर्मशास्त्र-मीतिरहितः 'सकृत्पापकं कुर्यात्' स पुमांसततः पापादन्यद् 'एनत्' पापं तदभ्यासवशात् कुर्यादेव । त्वं तु 'शौद्रान्न्यायात्' नीचजातिसंबंन्धिनः क्रूरादाचरणात् 'नापागाः' अपगतो न मवसि । 'असंधेयं' प्रतिसंधानरहितं पापं त्वया कृतमित्येषा शुनःशेपस्य प्रत्युक्तिः ।।

सूयवस के पुत्र उन अजीगर्त ने शुनःशेष से कहा—'हे पितृवत् लालन पालन के योग्य शुनःशेष ! मैंने जो पाप कर्म किया है वह मेरे मन को संतप्त कर रहा है। मैं उस पाप का निवारण करता हूँ। [जो तीन सौ गाएँ ली गई है वह] सैकड़ों गाएँ तुम्हारे लिए होवें।' तब उन शुनःशेष ने इस प्रकार कहा—'जो [धर्मशास्त्र के भय से रहित] एकबार पाप कर सकता है। वह व्यक्ति [अभ्यासवशात्] उस [पाप] से अन्य पाप भो कर सकता है। अतः नीच जाति से सम्बन्धित क्रूर कर्म से आप निवृत्त नहीं हो सकते। क्योंकि, आप द्वारा बिना सोंचे विचारे कार्य किया गया है।'

अथ विश्वामित्रकृत्यं दशँयति --

असंधेयिमिति ह विश्वामित्र उपपपाद; स होवाच विश्वामित्रः— भीम एव सौयविसः शासेन विशिशासिषुः। अस्थान्मैतस्य पुत्रो भूर्ममैवोपेहि पुत्रतामिति॥ इति।

'असंधेयम्' प्रतिसमाधेयं पापिमिति शुनःशेपेन यदीरितं तदेतदप्रतिसमाधेयत्वं विश्वामित्र 'उपपपाद' युक्तिमिरुपपिदितवान् । तदुपपादनार्थमेव विश्वामित्र इमा गाथा-मुवाच—सूयवसस्य पुत्रोऽजीगर्तो मीम एव मयहेतुरेव सञ्शासेन हस्तगतखड्गेन स विशिशासिषुरस्थाद् विशसनकर्तुंभिच्छुरवस्थितवान् । अतो हे शुनःशेपैतस्य पापिष्ठस्य पुत्रो मा भूः किंतु ममैव पुत्रतामुपेहि ॥

'हाँ, [इस पाप की] निवृत्ति नहीं हो सकती'—इस प्रकार [निम्न युक्तियों से] विश्वामित्र ने उपपत्ति दी। उन विश्वामित्र ने कहा—'जब सूयवस का पुत्र यह [अजी-

१. 'शिष्टस्मरणमस्ति 'पापं कृत्वामिसंतप्य तस्मात् पापात् प्रमुच्यते' इति । तत्ते वदामि हे तात दृश्चरितमं मां तपित यत्पापं कमं मया कृतं तदहं निह्नुवे तुभ्यम्, तुभ्यं क्षमापयामि । प्रतियन्तु गवां त्रीणि शतानि ।' इति शाङ्क्षायनश्रौतसूत्रे आनर्तीयमाष्यः ।

Digitized by Madhuban Trust, Delhi

तृतीयाघ्याये पञ्चमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यंविरचितभाष्यसहितम् ः ११६७

गर्तं | हाथ में खड्ग लिए [तुम्हें | मारने को उद्यत था तो वह उस समय वड़ा ही भया-नक लगता था। अतः हे शुनःशेष तुभ इस [प्रकार के पाषिष्ठ] के पुत्र न बनो। किन्तु भेरे हो पुत्र बनो।'

अथ शुनःशेपविश्वामित्रयोधिकपत्युक्ती दशैयति--

स होवाच शुनःशेपः--

स वै यथा नो ज्ञपयाऽऽराजपुत्र तथा वद। यथैवाऽऽङ्गिरसः सन्नृपेयां तव पुत्रतामिति॥

स होवाच विश्वामित्रः—

ज्येष्ठो मे त्वं पुत्राणां स्यास्तव श्रेष्ठा प्रजा स्यात् । उपेया दैवं मे दायं तेन वै त्वोपमन्त्रये; इति ॥ इति ।

विश्वामित्रेणैवं बोधितः शुनःशेपः पुनरिष गाथया विश्वामित्रं प्रत्येवमुवाच अयं विश्वामित्रो जन्मना क्षत्त्रियः सन् स्वकीयेन तपोमिहिम्ना ब्राह्मण्यं प्राप्तवानित्येवं तद्वृत्तान्तं सूचियतुं हे राजपुत्रेति संबोधितवान्। 'स वैं' तथाविधो राजजातीय एव सन् 'यथा' येन प्रकारेण 'नः' अस्माभिः सर्वेरा समन्ताज्ज्ञपय ब्राह्मणत्वेन ज्ञायते तथैवास्मिद्विषयेऽपि तवं वद। कथं वित्वव्यमिति ? तदुच्यते - अहमिदानीमिङ्गरोगोत्रः संस्तत्परित्यागेन तव पुत्रत्वं येनैव प्रकारेणोपेयां तथैवानुगृहाणेति शेषः। एतद्वाक्यामिप्रायः पूर्वेः संक्षिप्य दिशतः—

''पुराऽऽत्मानं नृपं विष्रं तपसा कृतवानिस । एवमाङ्गिरसं मा त्वं वैश्वामित्रमृषे कुरु ॥'' इति ।

ततो विश्वामित्रो गाथया प्रत्युत्तरमुक्तवान् । हे शुनःशेप त्वं मे पुत्राणां मध्ये ज्येष्ठः स्या ज्येष्ठो भव । तव पुत्रादिरूपा प्रजाऽपीतरस्याः श्रेष्ठा स्यात् । 'मे' मह्यं विश्वामित्राय 'दैवं' देवैं: प्रसन्नैर्दत्तं 'दायं' पुत्रत्वरूपं लामम् 'उपेयाः' प्राप्नुहि । तेन वै तेनैव प्रकारेण 'त्वोपमन्त्रये' त्वां पुत्रत्वेन व्यवहरामि ॥

उस शुनःशेष ने कहा — 'हे राजपुत्र ! किहए, जैसा आपने कहा है वैसे [अर्थात् उस प्रकार के राजजातीय होकर आपने जैसे ब्राह्मणत्व प्राप्त किया उस प्रकार से] हम अङ्गिरा गोत्र में उत्पन्न होकर कैसे आपकी पुत्रता प्राप्त करें ?' तब उन विश्वामित्र ने कहा—हे शुनःशेष, तुम मेरे पुत्रों में ज्येष्ठ होओ। तुम्हारी पुत्र रूप प्रजा भी श्रेष्ठ होए। मुझ विश्वामित्र के लिए देवों के द्वारा प्रसन्नता से दिए गए [पुत्रत्वरूप] उत्तराधिकार को तुम प्राप्त करो। उसी प्रकार से तुम्हें मैं पुत्रत्व रूप में आमन्त्रित करता हूँ।' पुनरिप शुनःशेपविश्वामित्रयोर्वृत्तान्तं दशंयति —

स होवाच शुनःशेपः-

संज्ञानानेषु व ब्र्यात् सौहाद्ययि मे श्रियै। यथाऽहं भरतऋषभोपेयां तव पुत्रतामिति॥

अथ ह विश्वामित्रः पुत्रानामन्त्रयामास-

मधुच्छन्दाः श्रृणोतन ऋषभो रेणुरष्टकः।
ये के च भ्रातरः स्थ नास्मै ज्यष्टिचाय कल्पध्विमिति।। इति।

विश्वामित्रेण प्रलोभितः श्वन शेपः स्वकार्यदाढ्यार्थं गाथयैवमुवाच । संज्ञानानेषु मिद्धषयैकमत्यं प्राप्तेषु त्वदीयपुत्रेषु सर्वोऽिप मां न्नूयात् । ज्येष्ठभातृत्वेन व्यवहरत् । तच्च मे मम सौहार्द्याय भ्रातृभिरितरैः स्नेहातिशयाय श्रिये धनलामाय च संपद्यते । हे मरतऋषम मरतवंशश्रेष्ठ विश्वामित्राहं तव पुत्रतां यथोपेयां तथैवैतेषां पुत्रागामग्रेऽनुगृहाणेति शेषः । ततो विश्वामित्र इतरान् पुत्रानाहूय गाथयैवमाज्ञापितवान् —यो मधुच्छन्दा नाम यश्चर्षमः, योऽिप रेणुः, योऽप्यष्टकः, एते मुख्याः हे पुत्रकाः 'श्रृणोतन' मदीयामाज्ञां श्रृणुत । 'ये' केचिद्यूयं सर्वे भ्रातरः स्थ ते सर्वेऽिप 'अस्मै' श्वनःशेपादस्मादिप 'ज्येष्ठघाय न कल्पव्वं' ज्येष्ठत्वाभिमानं मा कुक्त । कित्वसावेव युष्माकं मध्ये ज्येष्ठो मूत्वाऽवितिष्ठतामिति ।।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरिचते माधवीये 'वेदार्थप्रकारों' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये सप्तम-पश्चिकायां तृतीयाद्याये (त्रयस्त्रिशाध्याये) पश्चम: खण्डः ।।५।। (१७) [२४०]

उन शुनःशेप ने कहा—'हमारे विषय में एकमत हुए अपने पुत्रों से मेरे सौहार्द और धनलाभ के लिए आप उन्हें अवगत करा दें। हे भरत वंश में श्रेष्ठ ! जैसे मैं आपकी पुत्रता प्राप्त करूँ, वैसे आप मुझे पुत्रों के सामने स्वीकार करें। तब विश्वामित्र ने अपने पुत्रों को बुलाया—'हे मधुच्छन्दा, ऋषभ, रेणु और अष्टक [आदि मुख्य] पुत्रो !

अत्राग्निमीळ इत्यादि प्रथमं मण्डलं प्रति ।
 श्तिनिस्तु विज्ञेया ऋषयः सुर्खासद्धये ।।
 तेषां पूर्वो मधुच्छन्दा, मेधातिथिरनन्तरः ।
 शुनःश्चेपस्तृतीयोऽयं, हिरण्यस्तूप उत्तरः ।। इत्यादि आर्षानु० १.२,३ ।

२. ऋक्संहिता-सूक्तेषु केषाश्चिद् द्रष्टारोऽधौ वैश्वािमत्राः ज्ञायन्ते आर्षानुक्रमण्यादितः । तत्र मधुच्छन्दसः १.१-१०;९.१ । ऋषमस्य ३.१३,१४;९.७१ । रेणोः ९.७०; १०.८९ । अष्टकस्य १०.१०४ । प्रजापतेः ३.३८;५४-५६ । पूरणस्य १०.१६० । कत्तस्य ३.१७,१८ । देवरातस्य (शुनःशेपस्य) १.२४-३० ।

तृतीयाच्याये षष्टः खण्डः ] Digitized by Madhuban Trust, Dalhi श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् ः ११६९

[मेरी आज्ञा] सुनो, और जो कोई भी तुम्हारे भाई हैं वे सभी इन [शुन:शेप] से - अपने को ज्येष्ठ न समझें [किन्तु तुम्हारे मध्य यही ज्येष्ठ होए]।

॥ इस प्रकार तेंतीसवें (तृतीय) अध्याय की पाँचवें खण्ड की हिन्दी व्यास्या पूर्ण हुई ॥५॥

### अथ वष्ठः खण्डः

अथ विश्वामित्रपुत्राणां वृत्तान्तमाह-

तस्य ह विश्वामित्रस्यैकशतं पुत्रा आसुः पञ्चाशदेव ज्यायांसो मधु<del>च्छन्दसः</del> पञ्चाशत्कनीयांसः ॥ इति ।

मधुच्छन्दोनामकः कश्चित्पुत्रो मध्यमस्ततोऽपि ज्येष्टाः कनिष्ठाश्च प्रत्येकं पञ्चाश्चत्संख्याका इत्येवमेकशतं तस्य पुत्राः ॥

vii.१८ [xxxiii.६] उन विश्वामित्र ऋषि के सौ पुत्र थे। पद्मास मधुच्छन्दा से बड़े और पद्मास छोटे।

तेषां मध्ये ज्येष्ठानां वृत्तान्तमाह-

तद्ये ज्यायांसो न ते कुशलं मेनिरे ताननु व्याजहारान्तान् वः प्रजा भक्षीष्टेति त एतेऽन्ध्राः पुण्डाः शबराः पुलिन्दा मूर्तिबा इत्युदन्त्या बहवो वैश्वामित्रा दस्यूनां भूयिष्ठाः ॥ इति ।

'तत्' तेष्वेकशतसंख्याकेषु पुत्रेषु मध्ये 'ये' मधुच्छन्दसो ज्येष्ठाः पञ्चाश्यतसंख्याकाः सन्ति 'ते' शुनःशेपस्य विश्वामित्रपुत्रत्वं 'कुशलं न मेनिरे' इदं समीचीनमित्येवं नाङ्गी-कृतवन्तः। ताञ्ज्येष्ठान् पञ्चाश्वरसंख्याकाननुलक्ष्य विश्वामित्रो व्याजहार व्याहरणं शापरूपं वाक्यमुक्तवान्। हे ज्येष्ठपुत्रा युष्माकं मदीयाज्ञातिलङ्किनां प्रजाः पुत्रादिका अन्तान्मक्षीष्ट चण्डालादिरूपान्नीचजातिविशेषान् मजतामिति। त एते श्वष्ठाः सन्तोऽन्ध्रत्वादि-पञ्चविधनीचजातिविशेषा मवन्ति। 'इति' शब्दस्य तत्प्रदर्शनार्थत्वादन्येऽपि नीचजातिविशेषाः सर्वे विवक्षिताः। उद्गतोऽन्त उदन्तोऽत्यन्तनीचजातिस्तत्र भवाः 'उदन्त्याः'। ते बह्वोऽनेकविधा वैश्वामित्रा विश्वामित्रसंतिजा दस्यूनां तस्कराणां मध्ये भूयिष्ठा अत्यधिकाः।।

उन [एक सौ पुत्रों] में जो मधुच्छन्दा से बड़े थे उन्होंने [शुनःशेप का विश्वामित्र का पुत्र होना] स्वीकार नहीं किया। तब विश्वामित्र ने [उन पचास ज्येष्ठ पुत्रों] को लक्ष्य करके इस प्रकार [शाप रूप] वचन कहे—'हे ज्येष्ठ पुत्रों! तुम्हारी पुत्रादि प्रजाएँ चाण्डाल आदि रूपों वाली नीच जाति की होएँ।' वे [अभिशस हुए] ये अन्ध्र, पुण्डू, शबर, पुल्नित्व और मूर्तिब नामक पाँच प्रकार की नीच जातियाँ हुईं और वे बहुत प्रकार के दस्युओं के मध्य अत्यन्त नीच जाति के लोग विश्वामित्र की सन्तान हुई।

ज्येष्ठानां वृत्तान्तमुक्त्वा मधुच्छन्दसस्तत्किनिष्ठानां च वृत्तान्तं गाथया दशंयति-

स होवाच मधुच्छन्दाः पञ्चाशता सार्ध-

यन्नः पिता संजानीते तस्मिस्तिष्ठामहे वयम् । पुरस्त्वा सर्वे कुर्महे त्वामन्वज्ञो वयं स्मसीति ॥ इति ।

किनष्ठपुत्राणां पश्चाशता सह मधुच्छन्दोनामकः स मध्यमः पुत्रः शुनःशेपं प्रत्येव-मुवाच । हे शुनःशेप नः अस्माकं पिता विश्वामित्रो यत्कार्यं त्वदीयज्येष्ठपुत्रत्वरूपं संजानीते सम्यग्जानात्यङ्गोकरोति तस्मिन् कार्यं वयं तिष्ठामहे तत्कार्यमङ्गीकुमं । सर्वे वयं 'त्वा' शुनःशेपनामानं त्वां 'पुरस्कुमंहे' पुरस्कृत्य ज्येष्ठं कृत्वा वर्तामहे । 'त्वामन्वश्वः' शुनःशेप-मनुगच्छन्तः 'स्मसि' भवाम इत्युक्तवान् ।।

किन्तु पचास [किनष्ट भाइयों] के साथ में उन मधुच्छन्दा ने कहा—'हे शुनःशेष, हमारे पिता विश्वामित्र ज्येष्ट पुत्रत्व रूप तुम्हारे जिस कार्य को भलीभाँति जानकर अङ्गीकार करते हैं उस कार्य को हम सभी स्वीकार करते हैं। हम सब [शुनःशेष नामक] तुम्हें [ज्येष्ट रूप में] आगे करके प्रवर्तित हैं और तुम्हारा ही अनुसरण करते हुए रहेंगे।'

विश्वामित्रवृत्तान्तं दर्शयति-

अथ ह विश्वामित्रः प्रतीतः पुत्रांस्तुष्टाव ॥ इति ।

अथ मधुच्छन्दःसहितानां पश्चाशत्कनिष्टपुत्राणां शुनःशेपविषयज्येष्ठपुत्रत्वाङ्गीकारा-नन्तरं स विश्वाभित्रः 'प्रतीतः' तेषु प्रत्ययं मदनुक्रुला इति विश्वासं प्राप्तः प्रीत्या 'पुत्रान्' गाथामिस्तृष्टाव ॥

तव विश्वामित्र ने इस [मधुच्छन्दा सिहत पचास किनष्ठ पुत्रों द्वारा शुनःशेप को ज्येष्ठ मान लेने] के बाद [उन पुत्रों में विश्वास प्राप्त करके] प्रसन्न होकर [पाँच गाथाओं से उन] पुत्रों की स्तुति की।

तत्र प्रथमां गाथामाह-

ते वै पुत्राः पशुमन्तो वीरवन्तो भविष्यथ । ये मानं मेऽनुगृह्णन्तो वीरवन्तमकर्तं मा ॥ इति ।

हे मधुच्छन्दः प्रमुखाः किनष्ठपुत्रा 'ये' यूयं 'मे मानं' मदीयं मतम् 'अनुगृह्णन्तः' आनु-कूल्येन स्वीकुर्वन्तो 'मां' विश्वामित्रं 'वीरवन्तं' स्वधर्मशूरपुत्रयुक्तम् 'अकर्तं' कृतवन्तः । 'ते वै' तादृशा यूयं बहुविधपशुयुक्ता बहुविधानुकूलपुत्रयुक्ताश्च मविष्यथ ।।

'हे मधुच्छन्दा प्रमुख किनष्ठ पुत्रो ! जो तुम लोगों ने मेरे अभिमत के अनुकूल स्वीकार करते हुए मुझ [विश्वामित्र] को शूरवीर पुत्र युक्त किया है ऐसे तुम सब बहुविध पशु-धन से युक्त और बहुत से अनुकूल पुत्रों से युक्त होओ।'

त्तीयाघ्याये षष्ठः खण्डः ] Digitized by Machuban Trust Delhi वित्राचित्रभाष्यसहितम् ः ११७?

द्वितीयां गाथामाह—

पुर एत्रा वीरवन्तो देवरातेन गाथिनाः। सर्वे राध्याः स्थ पुत्रा एष वः सद्विवाचनम्।। इति।

गाथिनशब्दो विश्वामित्रस्य पितरमाचष्टे । हे 'गाथिनाः' गाथिपौत्राः 'पुर एता' युष्माकं पुरतो गन्त्रा मुख्येन देवरातेन सहं यूयं सर्वे 'वीरवन्तः' श्रेष्ठपुत्रयुक्ताः 'राष्ट्याः' 'स्थ' सर्वे: पुरुषैराराधनीयाः पूज्या मवथ । हे 'पुत्राः' मधुच्छन्दःप्रभृतयः । 'एषः' देवरातो 'वः' युष्माकं 'सिद्विवाचनं' सन्मागंस्य विशेषतोऽध्यापनं करिष्यतीति शेषः ॥

हे गाधि के पुत्रो ! अग्रगामी देवरात के सान्निध्य में तुम सभी वीरवान् पुत्रों से युक्त होकर सभी पुरुषों से आराध्य होओ। हे मधुच्छन्दा प्रभृति पुत्रो ! यह देवरात तुम्हें सन्मार्ग का विशेष रूप से अध्यापन करेगा।'

वृतीयां गाथामाह--

एष वः कुशिका बीरो देवरातस्तमन्वित । युष्मांश्च दायं म उपेता विद्यां यामु च विद्यसि ॥ इति ।

हे कुशिकाः कुशिकनाम्नो मित्पतामहस्य सम्बन्धिनो मधुच्छन्दःप्रभृतय एष देवरातो वो युष्माकं ज्येष्ठभातेति शेषः । तं देवरातं यूयमन्वितानुगता भवत । मे मदीयं 'दायं' धनं युष्मांश्चोपेता प्राप्स्यित । चकाराह्वेवरातं च । यामु च यामिष कांचिद् वेदशास्त्रादिरूपां 'विद्यां विद्यसि' वयं जानीमः, साऽपि युष्मानुपेता प्राप्स्यित ।।

'हे कुशिक [नामक मेरे पितामह] ऐ सम्बन्धित पुत्रो, यह देवरात [तुम्हारा वड़ा भाई है] उस वीर देवरात का तुम सब अनुगमन करो। मेरा उत्तराधिकारी होकर वह तुम्हें प्राप्त करेगा और हम जो कुछ भी [वेदशास्त्र आदि] विद्या को जानते हैं वह भी तुमसे युक्त होकर प्राप्त करेगा।

चतुर्थी गाथामाह—

ते सम्यञ्जो वैश्वामित्राः सर्वे साकं सरातयः। देवराताय तस्थिरे घृत्यै श्रैष्ठ्याय गाथिनाः॥ इति ।

हे वैश्वामित्रा विश्वामित्रस्य मम पुत्रा ये गाथिना गाथिपौत्रास्ते यूयं सर्वेऽपि सम्यश्वः समीचीनबुद्धयो ये साकं देवरातेन साधं सरातयो रातिधंनसंपत्तिस्तया युक्ताः सन्तो 'देवराताय' मदीयश्रेष्ठपुत्रस्य देवरातस्य 'धृत्यं' धारणं युष्मत्पोषणं 'श्रेष्ठचाय' युष्माकं मध्ये श्रेष्ठत्वं च तिस्थरेऽङ्कीकृतवन्तः ॥

हे मुझ विश्वाभित्र के पुत्रों और हे गाथि के पौत्रों ! तुम सभी समीचीन बुद्धि वालों ने देवरात के साथ धन सम्पत्ति से युक्त होकर मेरे श्रेष्ठ पुत्र देवरात के संरक्षण में अपना पालन-पोषण एवं श्रेष्ठत्व अङ्गीकार किया है।

१. 'रेणूनां वैश्वामित्रगाथिनरंणवेति'-इति आश्व० श्रौ० १२.१४.६।

११७२ : ऐतरेयब्राह्मणम्

पञ्चमीं गाथामाह -

अधीयत देवरातो रिक्थयोरुभयोर्ऋषिः। जहनुनां चाऽऽधिपत्ये दैवे वेदे च गाथिनाम्।। इति।

इक्स्मरण इति धातुः । अधीयत स्मृतिकारें महिषिभिः स्मर्यते । कथिमिति तदुच्यते । अयं देवरातो द्वामुष्यायणस्वादुमयोरजीगर्तं विश्वामित्रयोः सम्बन्धिनी ये रिक्थे धने तयोर्ऋषिद्धा तदुभयमहंतीस्यर्थः । अजीगर्तस्य कूटस्थ ऋषिर्जद्दनुसंज्ञकस्तस्य वंशे जाताः सर्वे जह्नवस्तेषां चाऽऽधिपत्ये स्वामित्वे देवरातो योग्यः । तथा दैवे देवसम्बन्धिनि यागादिकमंणि वेदे च मन्त्ररूपे समर्थः । गाथिनामस्मित्पितृवंशोत्पन्नानां च सर्वेषामाधिपत्ये योग्यः ।।

इस प्रकार स्मृतिकारों के द्वारा कहा जाता है कि यह देवरात दोनों ऋषियों [अजीगर्त और विश्वामित्र] के धन का उत्तराधिकारों है। जन्हु ऋषि के वंश में उत्पन्न होने वालों में स्वामित्व का और हमारे पिता गाथि के वंश में उत्पन्न होने वालों के [विद्या रूप] स्वामित्व का यह देवरात योग्य है और देव अर्थात् देव सम्बन्धी [यज्ञ-यागादि] कर्मों में और [मन्त्र रूप] वेद में भी वह समर्थ है।

उक्तमुपास्यानमुपसंहरति—

तदेतत्परऋक्शतगाथं शौनःशेषमाख्यानम् ॥ इति ।

'कस्य नूनं'…निधारयेत्यन्ताः सप्ताधिकनवितसंख्याका ऋचः, 'त्वं नः' 'स त्वम्' इत्यादिकास्तिस्र ऋचः , एवमृचां शतम् । 'परः' शब्दोऽधिकवाची । पूर्वोक्तादृक्शतात् परोऽधिका एकित्रशत्संख्याका 'यं न्विमम्'—इत्याद्या गाथाः यस्मिन्नाख्याने तदेतत् 'परऋक्शतगाथम्' । शुनःशेपेन दृष्टाः सप्ताधिकनवितसंख्यायुक्ता ऋचो याः सन्ति, अन्येन दृष्टास्तिस्र ऋचो याः सन्ति, ब्राह्मणे प्रोक्ता एकित्रशद्गाथाविशेषा या सन्ति, तैः सर्वेष्पेतं 'हिरिश्वन्द्रो ह वैधसः' इत्यादिकं सर्वं शुनःशेपविषयमाख्यानम् ॥

- १. ऋक्संहितायां शुनःशेपेन दृष्टानि अष्टौ सूक्तान्याम्नातानि । तत्र प्रथममण्डलस्य षष्ठानुवाकात्मकानि सस्न, नवममण्डलीयतृतीयश्चैकम् । इह प्रथममण्डलीयानां ग्रहण-मिष्टम्; तेषामेवात्र प्रतीकग्रहणादितः समुल्लेखात् । तदत्र कस्य नूनिमिति प्रथमसूक्ताद्य-मागः निधारयेति तु सस्रमसूक्तान्तमाग इति बोध्यम् । तदेवं सू० १.१५ ऋ० + २. २१+३. १०+४. १३+५. ९+६. ७+७. २२=सङ्कलनया ९७ ऋचो मवन्ति ।
- २. तत्र त्वं न इत्यस्याः ऋ० ४.१.४; स त्विमिति तदुत्तरस्यास्च वामदेवऋषिः तृतीयस्याः शुनिश्चच्छेपिमत्यस्याः (५.२.७) कुमारो वृशो वोमौ वा ऋषी । कुमारमिति चैतस्मिन् कुमारो वा वृशोऽथवा । वृशो जार इति श्रेय उमौ वात्र समुच्चितौ ।। इति तत्र 'आर्षानुक्रमणी' ५.३।
- ३. यं न्विमं पुत्रमिच्छन्तीति द्रष्टव्यम् इतः पूर्वम् ११४० पृष्ठे ।
- ४. द्र० इतः पूर्वम्, ११४० पृ०।

तृतीयाध्याये षष्टः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ११७३

['कस्य नूनं' से लेकर 'निधारय' तक सत्तानवें ऋचाएँ है। 'त्वं नः' और 'स त्वं' आदि तीन ऋचाएँ मिलकर सौ ऋचाएँ हुई। इनके अतिरिक्त 'य न्वियं' आदि इकतीस गाथाएँ मिलकर] शुनःशेप का आख्यान सौ ऋचाओं से अधिक में एवं गाथाओं में कहा गया है।

तस्याऽऽख्यानस्य राजसूयक्रतौ विनियोगं दश्यति— तद्धोतां राज्ञेऽभिषिक्तायाऽऽचष्टे ॥ इति ।

राजसूयक्रताविभवेचनीयास्ये कर्मणि यदा राजामिषिक्तो मवति, तदानीं तस्मै 'राज्ञे' 'तत्' आस्यानं होता कथयेत् ।।

राजसूय क्रतु में राजा के अभिषेक के समय होता इस आख्यान की राजा से कहता है।

तत्रेतिकर्तव्यं दर्शयति —

हिरण्यकशिपावासीन आचष्टे; हिरण्यकशिपावासीनः प्रतिगृणाति । यशो वै हिरण्यं, यशसैदैनं तत्समर्थयति ॥ इति ।

होता यदोपाख्यानं कथरति, तदानीं 'हिरण्यकशिपौ' सुवर्णनिमितमूत्रैनिष्पादिते कशिपौ³ स होतोपविशेत्। तदाख्यानमध्येऽध्वर्युश्च हिरण्यकशिपावासीनो वक्ष्यमाणं 'प्रतिगरं' व्रूयात्। हिरण्यस्य यशोहेतृत्वात् यशस्त्वम्। तथा सित 'एनं' राजानं यशसैव समृद्धं करोति।।

[होता जब इस आख्यान को कहता है तब उसे] सुवर्णनिर्मित सूत्र से बने हुए आसन पर बैठकर आख्यान कहना चाहिए। उस आख्यान के मध्य अध्वर्य भी सुवर्ण निर्मित सूत्र से बने हुए आसन पर बैठकर प्रतिगरण करता है। वस्तुतः सुवर्ण यश है। अतः वह इस प्रकार इस [राजा] को यश से ही समृद्ध करता है।

अध्वर्युणा प्रयोक्तव्यं प्रतिगरिवशेषं दर्शयति — ओमित्यृचः प्रतिगरः; एवं तथेति गाथायाः; ओमिति वै दैवं, तथेति मानुषं, दैवेन चैवैनं तन्मानुषेण च पापादेनसः प्रमुख्यति ॥ इति ।

१. 'अय राजसूयाः'—इति प्रकृत्य प्रोक्तमाश्वलायनेन संस्थिते महत्वतीये दक्षिणत आहवनीयस्य हिरण्यकशिपावासीनोऽमिषिक्ताय पुत्रामात्यपरिवृताय राज्ञे शौनःशेपमा-चक्षीत'— इति आश्व० श्रौ० ९.३.९।

२. एष एव पाठः आश्वलायनेन समुद्धृतः । द्र० आश्व० श्रौ० ९.३.१० ।

३. 'कशिपुः' आसनम्, हिरण्यस्य कशिपुः हिरण्यकशिपुः । इति शाङ्का० श्रौ० सूत्रे (१५.२७) आनर्तीयमाष्यः ।

४. उद्घृत्रचेष पाठ आरव० श्री० ९.३.११,१२ । CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

होत्रा प्रयुक्ताया एकैकस्या ऋचोऽन्तेऽब्वर्योरोमित्येताहशः प्रतिगरो मविते । ओमित्येत-च्छन्दोरूपं 'दैवं' देवैरङ्गीकारार्थे प्रयुज्यते । तत्तथेत्यन्तं (तथेति) 'मानुषं' मनुष्या अङ्गीकारे तथेतिशब्दं प्रयुञ्जते । 'तत्' तेन प्रतिगरेण दैवेन मानुषेण वाध्यवर्युः 'एनं' राजानं 'पापात्' ऐहिकादपकीतिरूपात्, 'एनसः' नरकहेतोश्च 'प्रमुश्वित' प्रमुक्तं करोति ॥

[होता द्वारा प्रयुक्त] एक-एक ऋचा के अन्त में [अध्वर्धु का] 'ओम्'—इस प्रकार प्रितगर होता है और इसी प्रकार गाथा के प्रयुक्त होने पर 'तथा' 'ऐसा ही हो'—यह प्रितगर होता है। वस्तुतः 'ओम्'—यह दैवी है [अर्थात् यह देवों के अङ्गीकारार्थ प्रयुक्त होता है और 'तथा'—मनुष्यों द्वारा अङ्गीकारार्थ प्रयुक्त है अतः] 'तथा'—यह मानुषी है। इस प्रकार उस दैवी और मानुषी प्रतिगर के द्वारा [अध्वर्यु] इस [राजा] को [अपकीर्ति रूपी ऐहिक] पाप से और [नरक रूपी आमुष्टिमक] पाप से प्रकृष्ट रूप से मुक करता है।

क्रत्वर्थंत्वेनोपारूयानं विधाय क्रतुनिरपेक्षपुरुषार्थंत्वेन विधत्ते—
तस्माद्यो राजा विजिती स्यादप्ययजमान आख्यापयेतैवैतच्छीनःशेपमारूयानं,
न हास्मिन्नरूपं चनैनः परिशिष्यते ।। इति ।

यस्मादुपाख्यानं पापप्रशमनहेतुः 'तस्माद्' अयजमानोऽपि राजसूयक्रतुरहितोऽपि 'राजा विजिती' यदि विजयोपेतः स्यात्, तदानीमेतच्छीनःशेपमाख्यातम् 'आख्यापयेत्' तस्य

- १. 'एवम्' इति नायं प्रतिगरः, प्रतिगरावयवो वा, तस्मादेवमर्थः । यथा 'ओम्' शब्द ऋक्षु प्रतिगरो मवित, एवमेव 'तथा' शब्दो गाथासु प्रतिगरो मवित । अस्मिन्नाख्याने 'कस्य नूनम्' इत्येवमाद्या ऋचः । 'यं न्विमं पुत्रिमच्छन्ति' इत्येवमाद्या गाथाः । सर्वत्र च ब्राह्मणजाः इलोका गाथा इत्युच्यन्ते । ऋचां गाथानां प्रतिगरिवधानाद् ब्राह्मणवाक्येषु प्रतिगरो नास्ति । 'हिरिश्चन्द्रो ह वैधसः' इत्यारम्य 'स ह नारदं पप्रच्छ' इत्येवमन्तमुक्त्वाऽवसाय 'यं न्विमम्' इत्यारम्य नारदेत्येवमन्तमुक्त्वाऽवितते तथेत्यव्वर्युः प्रतिगृणाति । सर्वत्र च गाथान्त ऋगन्ते च प्रतिगरो नान्यत्र भवित । ततः 'स एकया पृष्टो दशिमः प्रत्युवाच' इति ब्राह्मणवाक्यमुक्त्वाऽवसाय दश गाथा ब्रूयात् । दशकृत्वश्च प्रतिगृणाति एवं सर्वत्राऽऽचिष्टे प्रतिगृणाति च ।' इति आश्व० श्रौ० सूत्रे नारायणः ।
- २. दैवराब्देन वैदिकत्वमुच्यते । ओमिति=वैदिकवचनमिदमनुज्ञावचनमित्पर्थः । तथेति मानुषं=मानुषमिति लौकिकमिदमनुज्ञावचनमित्यर्थः । ताभ्यां लौकिकवैदिकाभ्यामों तथाराब्दाभ्यां प्रतिगरभूताभ्यामेनं राजानं पापादेनसः प्रमुश्चित । 'पाप'राब्देनात्र महत्पापमुच्यते, 'एनः'—शब्देनाल्पम् । महतः पापादल्पाच्च पापात् प्रमुश्चित इत्यर्थः । इति तत्रैव नारायणः ।

३. आर्व॰ श्री॰ (९३१३) एष एव पाठोदधतः। In Public Domain.

## तृतीयाष्याये षष्टः खण्डः ]

## धीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ११७५

राज्ञो यः कश्चिद्ब्राह्मण उपाख्यानं ब्रूयात् । तथा सित 'तिस्मन्' राजिन 'अल्पं चन' किंचिदिष 'एनः' पापं 'न ह वै परिशिष्यते' सवै पापं नश्यतीस्यथः ॥

[क्योंकि यह आख्यान् पाप का नाशक है] अतः [राजसूय क्रतु से रहित] अयज-मान भी जो कोई राजा यदि विजयो हो तो उसे भो इस श्रुनःशेप का आख्यान कह-लाना चाहिए। इस प्रकार करने से उसमें पाप का लेशमात्र भी शेष न रहेगा अर्थात् राजा में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।

आख्यानप्रयुक्तां दक्षिणां विधत्ते—

सहस्रमाख्यात्रे दद्याच्छतं प्रतिगरित्र एते चैवाऽऽसने इवेतश्चाश्वतरीरथो होतुः ।। इति ।

योऽयमारूयाता होता, तस्मै क्रत्वर्थदक्षिणामन्तरेणोपारूयानप्रयुक्तां दक्षिणां गोसहस्र-रूपां दद्यात् । 'प्रतिगरित्रे' अध्वयंवे गोशतं दद्यात् । ये हिरण्यकशिपुरूपे द्वे 'आसने' स्तः, एते अपि ताभ्यामेव दद्यात् । अश्वतरोभ्यां संकीर्णंज्ञातियुक्ताभ्यामधिकशक्तिभ्यां युक्तो रथः 'अश्वतरीरथः' । स च रजतेनारुंकृतत्वाच्छ्वेतः । सोऽपि तादृशी होतृर्देयः ॥

उस वाचक [होता] के लिए [दक्षिणा रूप में] महस्र गाएँ देनी चाहिए, और प्रतिगर कहने वाले [अध्वर्यु] के लिए सौ गाएं देनी चाहिए। उन्हीं दोनों को वे [सुवर्णमय] आसन भी दे देना चाहिए। इसके अतिरिक्त होता को [चाँदी से अलंकृत] इवेत और अत्यन्त बक्तिशाली अक्ष्वों से युक्त रथ को भी देना चाहिए।

पूर्वमयज्ञसंयुक्तः कल्पो विजयिनो राज्ञोऽभिहितः । इदानीं पुत्रकामानामिप सर्वेषा-मिप विधत्ते —

पुत्रकामाः हाप्याख्यापयेरल्लॅभन्ते ह पुत्राल्लॅभन्ते ह पुत्रान् ॥ १८ ॥ इति । ये पुत्रकामाः सन्ति, ते 'ह' प्रसिद्धमेतदुपाख्यानम् 'आख्यापयेरन्' ब्राह्मणमुखाच्छू-णुयुरित्यर्थः । ते पुत्राल्लॅभन्ते । अभ्यासोऽघ्यायसमाप्त्यर्थः ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये सप्तम-पश्चिकायां तृतीयाच्याये (त्रयस्त्रिशाच्याये) षष्ठः खण्डः ।। ६ ।। (१८) [२४१]

१. यस्मादाख्यानप्रतिगरणे सर्वस्मादेनसः संप्रमुच्यते । तस्माद् यो राजा 'अविजिती' विजयासमयौऽप्ययजमानो राजसूयेन बहिरिप क्रतोराख्यापयेतैवैतच्छौनःशेपमा- ख्यानम् । इति आनर्तीयमाष्यः । (शांखा० श्रौ० १५.२७) ।

२. सहस्रमाख्याचे द्वाराच्छतां प्रतिमासिले अष्टास्त्रासाने वित्वास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्र

११७६ : ऐतरेयबाह्यणम्

वेदार्थंस्य प्रकाशेन तमो हार्दं निवारयन् । पुमर्थाश्वतुरो देयाद् विद्यातीर्थमहेश्वरः ॥

 इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्गप्रवर्तक श्रीवीरयुक्कभूषालसाम्राज्यधुरंधर-माधवाचार्यादेशतो श्रीमद्सायणाचार्येणविरिचते माधवीये 'वेदार्थप्रकाश'नाममाष्ये ऐतरेयब्राह्मणे सप्तमपश्चिकायां तृतीयोऽध्यायः (त्रयस्त्रिशोऽध्यायः) ॥३३॥

जो पुत्रों की कामान वाले हैं उन्हें भो ज्ञुनःशेर की कथा [ब्राह्मण के मुख से] सुनना चाहिए। इस प्रकार उन्हें पुत्रों की प्राप्ति होती है।

।। इस प्रकार ऐतरेयब्राह्मण के सातवीं पश्चिका के तृतीय (तैतीसर्वे) अध्याय की डॉ॰ सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी पूर्ण हुई ॥ ३ ॥

# अथ चतुर्थोऽध्यायः

प्रथम: खण्ड:

-: 0 :--

# [अथ चतुस्त्रिशोऽध्यायः

प्रथमः खण्डः ]

शौन:शेपप्रसङ्गेन याः क्रिया राजकर्तृकाः। तिद्वशेषविधानार्थमध्यायोऽत्र प्रवक्ष्यते॥ १॥

तत्रादौ किचिदुपाख्यानमाह --

प्रजापितर्यज्ञमसृजत यज्ञं सृष्टमनु ब्रह्मक्षत्त्रे असृज्येतां; ब्रह्मक्षत्त्रे अनु द्वय्यः प्रजा असृज्यन्त हुतादश्चाहुतादश्च; ब्रह्मैवानु हुतादः क्षत्त्रमन्वहुताद एता वै प्रजा हुतादो यद्ब्राह्मणा, अथैता अहुतादो यद्राजन्यो वेश्यः शृदः ॥ इति ।

पुरा प्रजापितज्योंतिष्टोमार्ख्यं यज्ञं सृष्ट्वा तदनन्तरं ब्राह्मणक्षत्त्रियजाितद्वयं तत उद्वि हुतादश्राहुतादश्रेत्युमयिवधाः प्रजा असृजत । तत्र ब्राह्मणजाितमेवानु तद्व्यिक्तभृता हुतादः सृष्टाः । क्षत्त्रियजाितमनु तद्व्यिक्तसजाितीया अहुतादः प्रजाः सृष्टः । ये ब्राह्मणाः सन्त्येताः प्रजा आर्दिवज्यसद्भमावाद्भृतशेषमदिन्त मक्षयःतीति हुतादः । ये राजन्यवैश्यशूद्रा एताः प्रजा आर्दिवज्यामावाद्भृतशेषं न मक्षयन्तीत्यहुतादः । इत्थं यज्ञं चतुरो वर्णाश्च स प्रजापितः सृष्टवान् ॥

#### राजसूय ऋतु —

vii.१९ [xxxi .?] प्राचीन काल में प्रजापित ने [ज्योतिष्टोम नामक] यत की सृष्टि की । यत्त को सृष्टि करने के बाद 'ब्राह्मण' और 'क्षत्रिय' इन दो जातियों की सृष्टि की । ब्राह्मण एवं क्षत्रिय जाति को सृष्टि के बाद दो प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि की — एक तो हिवःशेष का भक्षण करने वाली (हताद) और दूसरी हिवःशेष का भक्षण न करने वाली (अहुताद) । ब्राह्मण जाति के पोछे अर्थात् उन ब्राह्मणों से सम्बन्धित हुताद की [सृष्टि की] और क्षत्रिय जाति के पोछे अर्थात् उन क्षत्रियों से सम्बन्धित

१. तु० शत० ब्रा० ४.५.२.१६।

अहुताद [हुतशेष का भक्षण न करने वालों] की [सृष्टि की]। जो ये ब्राह्मण हैं, वे ही ये प्रजाएँ [आर्त्विज्य के कारण] हुतशेष का भक्षण करती हैं और जो ये क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र हैं वे [आर्त्विज्य के अभाव के कारण] हुतशेष का भक्षण नहीं करती हैं। [इस प्रकार यज्ञ और चारों वर्णों की प्रजापित ने सृष्टि की]।

अथ सृष्टस्य यज्ञस्य वृत्तान्तमाह-

ताभ्यो यज्ञ उदकामत् तं ब्रह्मक्षत्त्रे अन्वैतां, यान्येव ब्रह्मण आयुधानि तैर्ब्रह्मान्वेद्यानि क्षत्त्रस्य तैः क्षत्त्रमेतानि वै ब्रह्मण आयुधानि यद्यज्ञायुधान्य-थैतानि क्षत्त्रस्याऽऽयुधानि यदश्वरथः कवच इषुधन्व ॥ इति ।

स यज्ञः 'ताभ्यः' प्रजाभ्य ऽपरक्त उत्क्रम्य दूरेऽगच्छत् । तं 'गच्छन्तं' यज्ञं ब्राह्मणजाति-क्षित्त्रियजाती द्वे 'अन्वैतां' पश्चादगच्छताम् । ब्राह्मणस्य योग्यानि यान्यायुधानि तैः सह ब्राह्मणजातिर्यज्ञमन्वगच्छत् । क्षित्त्रियस्य योग्यानि यान्यायुधानि तैः सह क्षित्त्रियजातिर्यज्ञ-मन्वगच्छत् । यानि यज्ञायुधत्वेन शाखान्तरे श्रूयन्ते—स्फचश्च कपालानि चाग्निहोत्रहवणी च शूपं च कृष्णाजिनं च शम्या चोलूखलं च मुंसलं च दृषच्चोपला चैतानि वै दश यज्ञायुधानि' इति , तान्येव ब्राह्मणजातेष्ठचितान्यायुधानि । योऽयमश्चयुक्तो रथो यश्च कवचो यदिष बाणयुक्तं धनुः, एतान्यिष क्षित्त्रियजातेष्ठचितान्यायुधानि ।।

[यज्ञ-सृष्टि का वृत्तान्त यह है कि वह] यज्ञ उन [प्रजाओं] से उपरत हो दूर चला गया। उस दूर जाते हुए यज्ञ के पीछे ब्राह्मण और क्षत्रिय-इन दो जातियों ने अनुगमन किया। ब्राह्मणों के योग्य जो आयुध थे, उन्हें लेकर ब्राह्मणों ने अनुगमन किया और क्षत्रियों के योग्य जो आयुध थे उन्हें लेकर क्षत्रियों ने अनुगमन किया। जो यज्ञ के [स्पय, कपाल, अग्निहोत्रहवणी, सूप, कृष्णाजिन, शम्या, उलूखल, मूसल और दृषद् एवं उपल आदि दस] आयुध हैं वे हो ब्राह्मणों के [उचित] आयुध हैं और जो अश्व युक्त रथ हैं और जो कवच एवं बाण युक्त धनुष हैं वे ही क्षत्रियों के [उचित] आयुध हैं।

यज्ञमनुगच्छन्त्योब्रिह्मणक्षत्त्रियजात्योर्मं ब्ये ब्राह्मणजातेयं जप्राप्ति दर्शयति— तं क्षत्त्रमनन्वाप्य न्यवर्तताऽऽयुधेभ्यो ह स्मास्य विजमानः पराङेवैत्यथैनं ब्रह्मान्वैत्, तमाप्नोत्, तमाप्त्वा परस्तान्निरुध्यातिष्ठत् स आप्तः परस्ता-न्निरुद्धस्तिष्ठञ्ज्ञात्वा स्वान्यायुधानि ब्रह्मोपावर्ततः, तस्माद्धाप्येर्ताह यज्ञो ब्रह्मण्येव ब्राह्मणेषु प्रतिष्ठितः ।। इति ।

'क्षत्त्रं' क्षत्त्रियजातिः 'तं' यज्ञम् 'अनन्वाप्य' अनुगमनेन प्राप्तिमलब्ब्वा, तस्मादनु-गमनान्त्यवर्तत । यज्ञोऽस्य क्षत्त्रियस्याऽऽयुधेभ्यो धनुरादिभ्यो 'विजमानः' मीति प्राप्नुवन्

१. तै० सं० १.६.८.२,३।

चतुर्याध्याये प्रथमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ११७६

'पराङेव' पुनरावृत्तिरहित एव 'एति स्म' पलाय्य दूरे गतः । 'अथ' अनन्तरम् 'एनं' यज्ञं 'ब्रह्म' ब्राह्मणजातिः 'अन्वैत्' अन्वगच्छत् । अनुगम्य च 'तं' यज्ञमाप्नोति स्म । आप्त्वा च 'तं' यज्ञमतिक्रम्य 'परस्तात्' परमागे 'निष्ट्य' यज्ञगमनं प्रतिबुद्ध्यातिष्ठत् । अत्र यज्ञ आसः, तथा ब्राह्मणजात्या प्राप्तः, 'परस्तात्' परमागे 'निष्द्धः' गमनात्प्रतिबद्धः । तत्रेव विष्ठत् ब्राह्मणस्य हस्ते स्पयकपालादीनि स्वकीयान्यायुधानि ज्ञात्वा ब्राह्मणजाति प्रति 'उपावर्तेत्' समीप आगच्छत् । यस्मादेवं तस्मादिदानीमिष यज्ञो 'ब्रह्मण्येव' आर्तिवज्ययोग्यायां ब्राह्मणजातावेव, तत्रापि प्रयोगकुशलेषु 'ब्राह्मणेषु' प्रतिष्ठितो वर्तते ॥

क्षत्रिय जाति उस [यज्ञ] का पीछा करके उसे न प्राप्त कर लौट आयी। वस्तुतः यज्ञ इस [क्षत्रिय जाति] के [धनुष आदि] आयुधों से भयभीत होकर और दूर हो भाग गया। इसके बाद इस [यज्ञ] का बाह्मण जाति ने पीछा किया और उसको प्राप्त कर लिया। प्राप्त करके उस [यज्ञ] के रास्ते को आगे से घेर कर वह खड़े हो गए। वह ब्राह्मण जाति द्वारा प्राप्त और आगे से अवस्द्व यज्ञ वहीं खड़ा हो गया। [ब्राह्मण के हाथ में स्प्य, कपाल आदि] अपने ही आयुधों को देखकर ब्राह्मण जाति के पास ही वह लौट आया। इसीलिए अभी भी यज्ञ [आर्विवज्य के योग्य] ब्राह्मणजाति में और उनमें भी ब्राह्मणों में [प्रयोग की कुज्ञलता के कारण] प्रतिष्ठित है।

अथ क्षत्त्रियस्य यज्ञप्राप्ति दर्शयति—

अथैनत् क्षत्त्रमन्वागच्छत्तदब्रवीदुप माऽस्मिन् यज्ञे ह्वयस्वेति; तत् तथेत्य-ब्रवीत्; तद्दै निधाय स्वान्यायुधानि ब्रह्मण एवाऽऽयुधैर्ब्रह्मणो रूपेण ब्रह्म भूत्वा यज्ञमुपावर्तस्वेति, तथेति, तत्क्षत्त्रं निधाय स्वान्यायुधानि ब्राह्मण एवाऽऽयुधैर्ब्रह्मणो रूपेण ब्रह्म भूत्वा यज्ञमुपावर्ततः; तस्माद्धाप्येर्ताह क्षत्त्रियो यजमानो निधायैव स्वान्यायुधानि ब्रह्मण एवाऽऽयुधैर्ब्रह्मणो रूपेण ब्रह्म भूत्वा यज्ञमुपावर्तते ।। १९ ।। इति ।

'अथ' ब्राह्मणस्य यज्ञप्राप्तेरनन्तरम् 'एनत्' ब्रह्म ब्राह्मणजाति 'क्षत्त्रं' क्षत्त्रियजातिः 'अन्वागच्छन्'। आगत्य च 'तद्' ब्रह्म प्रत्येवमब्रवीत्। हे ब्राह्मण् ! मां क्षत्त्रियमस्मिन् यज्ञे 'उपह्वयस्व' अनुजानीहि, मामाह्य यज्ञेन संयोजयेत्यर्थः। 'तत्' उक्तं कार्यं तथैवा-स्त्विति ब्राह्मणोऽब्रवीत्। उवत्वा च क्षत्त्रियायेवं बुद्धिप्रदानं कृतवान्। हे क्षत्त्रिय ! 'तद्धै' तथा सित तव यज्ञप्राप्तावपेक्षायां सत्यां स्वकीयानि धनुरादीनि 'आयुधानि' ववित्रस्थापनी-यानि। तान्यवस्थाप्य ब्राह्मणस्यैव योग्यैः स्प्यकपाठाद्यायुधैब्राह्मणस्य योग्येन शान्तिश्रद्धा-लुत्वयुक्तेन 'रूपेण' वेषेण च युक्तो 'ब्रह्म भूत्वा' ब्राह्मणसदृशो भूत्वा यज्ञं प्रत्युपावर्तं-स्वेति। 'तत्क्षत्त्रं' स च क्षत्त्रियः 'तथेति' अङ्कोकृत्य स्वकीयानि धनुरादीन्यायुधानि

१. अतएवैवमाम्नातम्—'स एष यज्ञायुधी यजमानः'—इति शतः श्राः १२.५.२.८।

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

'निषाय' परित्यज्य शान्तवेषेण यज्ञं प्राप्तवान् । यस्मादादिसृष्टावेवं संपन्नं, तस्मादिदानी-मिष क्षत्त्रियो ब्राह्मणवेषेण धनुरादिरहितेन यज्ञमनुतिष्ठति ।।

॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यं विरिचते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये सप्तम-पिचकायां चतुर्थाध्याये (चतुस्त्रिशाध्याये) प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ (१९) [२४२]

इस [ब्राह्मण द्वारा यह को प्राप्त] के बाद इस [ब्राह्मणजाित] का क्षत्रियजाित ने अनुगमन किया। उन्होंने उन [ब्राह्मणजाित] के प्रित कहा—'है ब्राह्मण, तुम मुझ [क्षत्रिय जाित] को इस यज्ञ में संयोजित करो।' ब्राह्मणजाित ने कहा—'वैसा हो हो।' [किन्तु] 'हे क्षत्रिय, उस [यज्ञ को प्राप्ति] के लिए तुम्हें [धनुष आिद्व] आयुध कहीं रख कर ब्राह्मणजाित के योग्य स्पय, कपाल आिद लेकर शान्ति और श्रद्धा से युक्त रूप एवं वेष में ब्राह्मण सदृश होकर यज्ञ के पास आओ।' 'ठीक है।'—ऐसा कहकर उन क्षत्रियजाित ने अपने [धनुष आिद्व] आयुधों को छोड़कर ब्राह्मण जाित के ही [स्पय, कपाल आिद्व] आयुधों से युक्त होकर ब्राह्मण के [आन्त] रूप में ब्राह्मण होकर यज्ञ को प्राप्त किया। [सृष्टि के आदि में इस प्रकार होने के कारण] इसीलिए आज भी क्षत्रिय यजमान अपने आयुधों को रखकर ब्राह्मणों के [स्पय, कपाल आिद्व] आयुधों से युक्त होकर ब्राह्मण जाित के वेष में ब्राह्मण होकर यज्ञ का अनुष्ठान करता है।

।। इस प्रकार चौंतीसर्वे (चतुर्थ) अध्याय के प्रथम खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ॥१॥

## अथ द्वितीयः खण्डः

क्षत्त्रियस्य यज्ञप्राप्तिमुक्त्वा देवयजनलामं वक्तुं प्रश्नमुद्भावयति — अथातो देवयजनस्यैव याच्जस्तदाहुर्यदृब्राह्मणोराजन्यो वैश्यो दोक्षिष्यमाणः क्षत्त्रियं देवयजनं याचितः; कं क्षत्त्रियो याचेदिति ॥ इति ।

'अय' क्षत्त्रियस्य यज्ञेच्छानन्तरं, यतो देवयजनमपेक्षितम् 'अतः' कारणाद् 'देव-यजनस्यैव' देवा इज्यन्ते यस्मिन् देशे स देवयजनस्तस्यैव 'याच्जः' याचनमिषधीयत इति शेषः । 'तत्' तत्र देवयजने ब्रह्मत्रादिनः प्रश्नमाहुः । 'यद्' यस्मात्कारणाद् ब्राह्मणा-दयस्त्रयो वर्णाः क्षत्त्रियम्' अभिषिक्तं राजानं प्रति देवयजनं याचन्ति । तस्माद्राज्ञोऽिष देवयजनो याचितव्यः । क्षत्त्रियो राजा 'कम्' अन्यं स्वामिनं याचेदिति प्रश्नः ॥

vii.२० [रxxiv.२] इस [क्षत्रिय द्वारायत्त में इच्छा] के अनन्तर देवयजन स्थान की याचना को कहते हैं। इस [देवयजन] में ब्रह्मवादियों का प्रश्न है कि जब

१. 'याच्ञाय कृणुते'-इति अथर्व ० १२.४.३०। 'याच्ञ्या'-इति शत० ब्रा० २.३.४.४।

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

Digitized by Madhuban Trust, Delhi

चतुर्याच्याये द्वितीयः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् । ११८१

दीक्षा लेने वाला बाह्यण, क्षत्रिय एवं वैश्य देवयजन प्रदेश की याचना [अभिषिक्त] क्षत्रिय राजा से करता है, तो क्षत्रिय राजा किस [अन्य स्वामी] से [यजन प्रदेश की] याचना करे ?

तस्योत्तरमाह—

दैवं क्षत्त्रं याचेदित्याहुरादित्यो वे दैवं क्षत्त्रमादित्य एषां भूताना-मधिपतिः ॥ इति ।

राज्ञो मनुजेषु मध्ये स्वाम्यन्तरामावेऽिप देवसम्बन्धिक्षत्त्रियजातेः स्वामित्वात् तत्रेव याचनमुचितिमित्युत्तरमाहुः । योऽयमादित्योऽस्ति, असावेव 'दैवं' देवसम्बन्धि 'क्षत्त्रं' क्षत्त्रियजातिः । अयमादित्य 'एषां' प्राणिनां तमोनिवारणेनािषष्ठाता पालियता । ततः स्वामित्वात् तत्समीपे याचनमुचितम् ॥

इस प्रकार उत्तर देते हुए कुछ लोग कहते हैं कि 'उसे दिव्य क्षत्रिय जाति से ही याचना करनी चाहिए।' जो यह आदित्य है यही देव सम्बन्धी क्षत्रिय जाति है, क्योंकि यह आदित्य इन प्राणियों का अधिपति [पालक] है [अतः स्वामी होने से उसकी याचना उचित है]।

तस्य प्रकारं दर्शयति—

स यदहर्दीक्षिष्यमाणो भवति, तदहः पूर्वाह्म एवोद्यन्तमादित्यमुपतिष्ठेतेदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिषत्तमम् । देव सवितर्देवयजनं मे देहि देवयज्याया इति देवयज्याया

'सः' राजा यस्मिन्नेवाहिन दीक्षितुमुद्युक्तः, तस्याह्नः पूर्वाह्नकाल एव 'उद्यन्तम्' ऊर्ध्वं गच्छन्तमादित्यमृग्यजुभ्यांमुपितछेत्। 'इदं श्रेष्ठम्'-इत्यृचः प्रतीकं, 'देव सिवतः' इत्यादिकं यजुषः। हे देव सिवतः 'देवयज्यायं' देवसंबन्धियागार्थं 'मे' मह्यं देवयजनं' देवोचितयागदेशं देहि, 'इति' अनेन प्रकारेण देशं याचेत्। ऋचोपस्थानं यजुषा याचन-मिति व्यवस्थया द्रष्टव्यम् ॥

वह राजा जिस दिन दीक्षित होना चाहे उस दिन पूर्वाह्न में [सबेरे] ही उदित होते हुए सूर्य का 'इदं श्रेष्टं' आदि से उपस्थान करे—'यह ज्योतियों में श्रेष्ठ और उत्तम ज्योति है' और 'देव सिवतः' आदि अर्थात् 'हे देव सिवता, देवसम्बन्धो यत-यागादि के लिए मुझे देवोचित याग प्रदेश को दो'—इस यजुष् से देवयजन स्थान की याचना करता है।

राज्ञा याचितस्याऽऽदित्यस्य प्रत्युत्तरं संपादयित-

स यत्तत्र याचित उत्तरां सर्पत्यों तथा ददामीति हैव तदाह ॥ इति । आदित्यो 'यद्' यदि 'तत्र' तदानीमनेन राज्ञा याचितः सन् 'उत्तरां' यत्र स्वयं तिष्ठति तस्मादनन्तरभाविनीं दिशं प्रति 'सपंति' गच्छेत्, तदानी 'तत्' तेन सपंणेन 'ॐ ११८२ : ऐतरैयब्राह्मणम्

तथा ददामि' इत्येवमुत्तरम् 'आह' ब्रूते । लोकेऽपि पृष्टः पृथ्षो वाचा वा हस्तश्चिर-श्वालनादिना वोत्तरं प्रयच्छति, तद्वदत्रापि सर्पणमेवोत्तरमस्तु । सर्पणस्यामिप्राय ओं तथा ददामि' इत्यनेन कथितः । 'ओं' त्वदुक्तमङ्गीकरोमि, 'तथा' तेनैव प्रकारेण देवयजनं ददामि ।।

वह [आदित्य] वहाँ पर [इस राजा से] याचित होकर जो उत्तर [अर्थात् वह जिधर को मुख करके उपस्थान करता है उसके उलटे तरफ] को सर्गण करता है तो मानो उस [सर्पण] से यह कहता हुआ जाता है कि 'हाँ, मैं तुम्हें देता हूँ।'

तामेतां देवयजनयाच्यां प्रशंसति-

तस्य ह न काचन रिष्टिभंवति, देवेन सिवत्रा प्रसूतस्योत्तरोत्तरिणीं ह श्रियमञ्जुतेऽञ्जुते ह प्रजानामैश्वर्यमाधिपत्यं य एवमुपस्थाय याचित्वा देवयजनमध्यवसाय दोक्षते क्षत्त्रियः सन् ॥ २०॥

'यः' पुमान् 'क्षत्त्रियः' स्वयं राजा सन् 'एवम्' ऋवाऽऽदित्यमुपस्थाय, यजुवा याचित्वा, ततो देवयजनं निश्चित्य, 'दीक्षते' दीक्षां प्राप्नोति; 'तस्य' राज्ञः सवित्रा देवेन 'प्रसूतस्य' अनुज्ञातस्य 'रिष्टिः' हिंसा 'काचन' काचिदिष न भवित । न केवलं हिंसा-राहित्यं, किन्तु 'उत्तरोत्तरिणीं' दिने दिने वर्धमानां श्रियम् 'अरुनुते' प्राप्नोति । किं च 'प्रजानां' सर्वासाम् 'ऐर्व्वयंम्' ईश्वरत्वं नियमनसामर्थ्यम्, आधिपत्यम्, अधिष्ठाय पालायिन्तृत्वं, तत्तद्योगक्षेमसंपादनम् 'अरुनुते' प्राप्नोति ॥

॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकार्ये' ऐतरेयब्राह्मणमाज्ये सप्तम-पश्चिकायां चतुर्थाव्याये (चतुर्स्त्रिशाव्याये) द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ (२०) [२४३]

जो क्षत्रिय स्वयं राजा होकर इस प्रकार ऋचा से आदित्य का उपस्थान करके और [यजुष् से] याचना करके तब देवयजा स्थान का निश्चय करके दोक्षा ग्रहण करता है; उस [राजा] का सिवता देव की अनुज्ञा से कोई भी अहित नहीं होता है। इतना ही नहीं अपितु उसे दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली श्री की प्राप्ति होतो है और उसे सभी प्रजा को नियमन करने का सामर्थ्य एवं आधिपत्य अर्थात् उनके योग क्षेम का सम्पादन भी प्राप्त होता है।

।। इस प्रकार चौतीसर्वे (चतुर्थ) अध्याय के द्वितीय खण्ड को हिन्दी पूर्ण हुई ॥२॥

## अथ तृतोयः खण्डः

तस्यैव क्षत्त्रियस्य होमं विधत्ते—

अथात इष्टापूर्तस्यापरिज्यानिः क्षत्त्रियस्य यजमानस्यः स पुरस्तादीक्षाया आहुति जुहुयाच्चतुर्गृहीतमाज्यमाहवनीय इष्टापूर्तस्यापरिज्यान्यै ॥ इति ।

CC-0..Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

Digitized by Madhuban Trust, Delhi चतुर्थाच्याये तृतीयः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् ः ११८३

'अथ' देवयजनिश्वयानन्तरम्, यस्मादनुष्ठेयस्येष्टापूर्तस्य 'अपरिज्यानिः' विनाशा-मावोऽपेक्षितः । 'अतः' कारणाद्यजमानस्य 'क्षत्त्रियस्य' राज्ञ इष्टापूर्तापरिज्यानिसंज्ञको होमः, अमिधीयत इति शेषः ॥

इष्टापूर्तशब्दार्थः पूर्वाचार्यदेशितः —

''वर्णाश्रमान्वयो धर्मं इष्टं, पूर्तंमथेतरत् । प्रपा तटाकादिरूपं तच्च सर्वत्र दृश्यते ॥ स्मातं पूर्तं श्रोतमिष्टमिति केचिदिहोचिरे ॥'' इति ।

'सः' राजा दीक्षायाः पूर्वमाहुति जुहुयात् । 'चतुर्गृहीतमाज्यं' द्रव्यम्, 'आहवनीयः' होमस्थानम्, अनुष्ठेयस्येष्टापूर्तस्य फलपर्यवसायित्वलक्षणो विनाशामावः प्रयोजनम् ॥

vii.२१ [x xiv.३] इस [देवयजन स्थान के निश्चय] के अनन्तर [क्योंकि अनुष्टेय इष्टापूर्त का विनाश न होना अपेक्षित है] इसिलए क्षत्रिय जाति के राजा यजमान के 'इष्टापूर्तपरिज्यानि' संज्ञक होम को कहते हैं — उस राजा को दोक्षा से पूर्व अनुष्टित इष्टापूर्त के फल प्राप्ति तक विनाश के अभाव के लिए आहवनीयागि में घो की चार आहितयाँ देनी चाहिए।

होमे मन्त्रं दर्शयति—

पुनर्न इन्द्रो सघवा ददातु, ब्रह्म पुनरिष्टं पूर्तं दात् स्वाहेति ॥ इति ।

'पुनर्नः' इत्यादिकमृचः प्रतीकं, 'ब्रह्म' इत्यादिकं यजुः । 'ब्रह्म' वेदरूपो मन्त्रः, 'इष्टं-पूर्तं' यथोक्तलक्षणं 'पुनर्दात्' भूयो भूयो ददातु । तदर्थंमिदं 'स्वाहा' स्वाहृतमस्तु ॥

[दीक्षणीयेष्टि के पूर्वकालीन होम में] 'पुनर्नः' (बहुत देने वाले इन्द्र हम छोगों को पुनः दें) आदि ऋचा और 'ब्रह्म' (वेद रूप मन्त्र पुनः इष्ट [= यज्ञ] और पूर्त [= फल] दे उसके लिए 'स्वाहा' अर्थात् हुत होए) आदि यजुष् मन्त्र हैं।

दीक्षणीयेष्टे: पूर्वकालीनं होमं विधायानुबन्ध्याख्यपशोक्तरकालीनं होमं विधत्ते—

अथानूबन्ध्यायै समिष्टयजुषामुपरिष्टात् पुनर्नो अग्निर्जातवेदा ददातु । क्षत्त्रं

पुनरिष्टं पूर्वं दात् स्वाहेति ॥ इति ।

'अथ' प्राचीनहोमकयनानन्तरम् उच्यते – इति शेषः । 'अनुबन्ध्याये' अनुबन्ध्याख्यपशोः सम्बन्धीनि यानि त्रीणि समिष्टयजूषि सन्ति, तेषामुपरिष्टाज्जुहुयादिति शेषः । 'पुननैं' इत्यूचः प्रतीकम् । इयं पूर्वोक्ताः चेत्यृग्द्वयं शाखान्तरगतम् । 'क्षत्त्रं' क्षत्त्रियजातिरिष्टं पूर्तं च 'पुनर्दात्' भूयो ददातु तदर्थं स्वाहुतिमदमस्तु ॥

१. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ७०, ३१०, ५६०।

२. 'संस्थितायां मैत्रावरुण्यनूबन्ध्या'-इति आश्व० श्रौ० ६.१४.७ । अथ प्रातः "मैत्रा-वरुणी वशामनूबन्ध्यामालमते'-इति शत० ब्रा० २४.४.१४ ।

इस [दीक्षणीयेष्टि के पूर्वकालीन होम के कयन] के बाद अनुबन्ध्याख्य पशु सम्बन्धी तीन सिमष्ट थजुष् [ = उपसंह्रियमाण यजुष्] मन्त्रों के बाद इन मन्त्रों से आहुति देनी चाहिए—'पुनर्नो अग्निः' (सभी कुछ जानने बाले अग्नि हमें पुनः दें) आदि और 'क्षत्त्रं पुनिर्ष्टं' (क्षत्रियजाति इष्ट और पूर्व को पुनः दे) आदि । उसके लिए स्वाहा अर्थात् हुत होए।

पूर्वोत्तरकालीनमाहुतिद्वयं प्रशंसति—

सैषेष्टापूर्तस्यापरिज्यानिः क्षत्त्रियस्य यजमानस्य, यदेते आहुति तस्मादेते होतन्ये ॥ २१ ॥

योऽयं क्षत्त्रियो राजा यजमानः, तस्य 'एते' पूर्वोत्तरकालीने 'आहुती' विद्येते'। 'सैवा' आहुतिक्रियेष्टस्य पूर्वस्य च 'अपिरज्यानिः' अविनाशहेतुः, तस्मात्कारणात् 'एते' उभे आहुती होतन्ये ॥

॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये सप्तम-पश्चिकायां चतुर्थाच्याये (चतुर्स्त्रिशाच्याये) तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ (२१) [२४४]

जो ये दोनों [पूर्व और उत्तरकालीन] आहुतियाँ हैं वे इस क्षत्रिय राजा यजमान की हैं। वह यह [आहुतियाँ] इष्ट और पूर्व के विनाग्यरहित होने के लिए ही होतो हैं। इसलिए इन दोनों ही आहुतियों को देना चाहिए।

।। इस प्रकार चौतीसर्वे (चतुथं) अध्याय के तृतीय खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ।।३।।

# अथ चतुर्थः लण्डः

अथ प्रकारान्तरेणाहुतिद्वयं विधत्ते—

तदु ह स्माऽऽह सौजात आराह्ळिरजीतपुनर्वण्यं वा एतद् यदेते आहुती इति; यथा ह कामयेत तथैते कुर्याद् य इतोऽनुशासनं कुर्यादितीमे त्वेव जुहुयात् ॥ इति ।

'तदु ह' तत्रेव पूर्वोक्तहोमस्थाने, सौजातनामकः कश्चिद्दिषः, स च आराह्ळनामकस्य पुत्रः, एवमुवाच । कथमिति ? तदुच्यते—'एते' वक्ष्यमाणे आहुती 'इति' यदस्ति, तदेतद् 'अजीतपुनवंण्यं वै' नष्टमप्राप्तं वा यद्वस्तु तदेतदजीतं, तस्य पुनरिप वनसाधनं प्राप्ति-कारणमजीतपुनवंण्यम्, तक्ष्यमाणमाहुतिद्वयमेतन्नामकिमत्यर्थः । 'इति' यदेतत्सौजातस्य मतं, तदेव यथेत्यादिना प्रशस्यते । 'यः' पुमान् 'इतः' सौजातवाक्याद् 'अनुशासनम्'

१. 'final offering of a cow' इति कीथमहोदय:।

२. द्र० तै० सं० १.४.४४.३।

## चतुर्थाच्याये चतुर्थः खण्डः ]

श्रीयत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ११८५

उपिंदिष्टमनुष्टानं कुर्यात्, स पुमान् 'यथा' येनैव प्रकारेण कामयेत, 'तथा' तेनैव प्रकारेण सिद्धं फलमृह्श्य 'एते कुर्यात्' एतदनुष्टानेन काम्यमानं फलं सिन्यित । तस्मात्कारणात् 'इमे' एवाऽऽहुती जुहुयात्, न तु पूर्वे ॥

vii.२२ [xxxiv.४] इस [पूर्वोक्त होत्र] के विषय में आराळह के पुत्र सौजात नामक ऋषि का यह कथन है कि ये दोनों [वक्ष्यमाण] आहुति जो हैं वे नष्ट हुई या न प्राप्त होने वाली वालुओं को पुनः प्राप्त कराने वाली हैं [अर्थात् आगे कही जाने वाली आहुति द्वय 'अजीतपुनवंष्य' नामक हैं] सौजात का मत है कि जो पुरुष इस [सौजात] के उपदेश के अनुसार अनुष्ठान करे वह उसी प्रकार से फल के उद्देश्य से करे जिस प्रकार से उसकी कामना हो अर्थात् इसके अनुष्ठान से मनोरथ की सिद्धि हो जातो है। इसलिए इन दोनों आहुतियों को दे [पहले वालो आहुतियों को न दे]।

तत्र दीक्षणीयेष्टेः प्राचीनहोममन्त्रं दश्यति --

बह्म प्रपद्ये, ब्रह्म मा क्षत्त्राद् गोपायतु, ब्रह्मणे स्वाहेति ॥ इति ।

'ब्रह्म' ब्राह्मण गार्ति 'प्रपद्ये' रक्षकतया प्राप्नोमि । 'ब्रह्म मा' ब्राह्मणजातिर्मा 'क्षत्त्रात्' क्षत्त्रियजातेः 'गोपायतु' पालयतु । 'ब्रह्मणे' ब्राह्मणजात्वये स्वाहुतमिदमस्तु । अनेन मन्त्रेणाऽऽहवनीये चतुर्गृहीतमाज्यं जुडुयान् ॥

[दीक्षणीयेष्टि के पूर्वकालीन होम का मन्त्र 'ब्रह्मप्रपद्ये' आदि है अर्थात् [ब्राह्मण जाति को मैं [राजा] रक्षक रूप से प्राप्त करता हूँ। ब्राह्मण जाति मुझ क्षत्रिय जाति का पालन करे। ब्राह्मण जाति के लिए यह 'स्वाहा' अर्थात् हुत होए [इस प्रकार इस मन्त्र से आहवनीयान्ति में चार आज्य की आहुतियाँ दे]।

अस्याऽऽहुतेः पूज्यतां दशैयति —

तत्तदितीं ३।। इति।

सर्वेषि याज्ञिकाः, पूज्यहोमप्रसङ्गे तदा तदा 'तत्तत् इति' एवमेतदेवानुष्ठानमुदा-हरन्ति । पूजार्था सानुनासिका प्लुतिः ॥

[सभी याहिक पूज्य होम के प्रसङ्ग में] वहाँ वहाँ इसी [अनुष्ठान] का उदा-

अय मन्त्रतात्पयं दर्शयति-

ब्रह्म वा एष प्रपद्यते, यो यज्ञं प्रपद्यते; ब्रह्म वै यज्ञो, यज्ञादु ह वा एष पुनर्जायते, यो दीक्षते, तं ब्रह्म प्रपन्नं क्षत्त्रं न परिजिनाति; ब्रह्म मा क्षत्त्राद् गोपायित्वत्याह, यथैनं ब्रह्म क्षत्त्राद् गोपायेद् ब्रह्मणे स्वाहेति तदेनत् प्रीणासि, त्रवेनत्प्रीतं क्षात्व्राद्ाषेष्ठास्ति । ब्रह्माते Domain. 'यः' पुमान् 'यज्ञं' 'प्रपद्यते' प्रारमते, एष पुमान् 'ब्रह्म वै' ब्राह्मणजातिमेव प्रारमते । 'ब्रह्म वै' ब्राह्मणजातिरेव यज्ञः, तया जात्या साध्यत्वात् । एवं सित 'यः' पुमान् 'दीक्षते' दीक्षां प्राप्नोति, 'एषः' पुमान् पूर्वं जातोऽपि 'यज्ञादु ह वै' अनुष्ठीयमानात् यज्ञादेव पुनरिष जायते । 'ब्रह्म प्रपन्नं' यज्ञोपक्रमेण यज्ञरूपब्राह्मणजाति प्रपन्नं 'तं' यजमानं क्षत्त्रं' क्षात्त्रयजातिः 'न परिजिनाति' नैव हिनस्ति । एतावता 'ब्रह्म प्रपद्ये'—इत्यस्य मन्त्रपादस्य तात्पर्यं दिशतम् । यस्तु मध्यमो मन्त्रमागो 'ब्रह्म मा क्षत्त्राद् गोपायतु'—इत्येवं ब्रूते, तिस्मन्मागे ब्राह्मणजातिः 'एनं' यजमानं क्षत्त्रयजातेयंथा 'गोपायेत्' रक्षेत् तथा स मध्यममागो ब्रूते । 'ब्रह्मणे स्वाहा'—इत्येवाहशो यस्तृतीयमागः, 'तत्' तेन मागेन 'ब्रह्म' ब्राह्मणजाति 'प्रीणाति' तपंयति । 'तदेनत्' ब्रह्म प्रीतं सद्यजमानं क्षत्त्रियजातेः 'गोपायति' रक्षति ॥

जो पुरुष यज्ञ का प्रारम्भ करता है वही ब्राह्मण जाति को भी प्रतिपादित करता है और ब्राह्मण जाति हो यज्ञ है [क्योंकि इस जाति से ही यह साध्य हैं]। इस प्रकार जो व्यक्ति दोक्षा को प्राप्त करता है वह पहले से उत्पन्न होकर भी इस अनुष्टीयमान यज्ञ से पुनः उत्पन्न होता है। उस यज्ञा रूप से उत्पन्न हुए ब्राह्मण जाति को क्षत्रिय जाति नहीं मारती — [इस प्रकार यह 'ब्रह्म प्रपद्ये' आदि पाद का अर्थ है] अब 'ब्रह्म मा क्षत्राद् गोपायतु' इस पाद का अर्थ कहते हैं कि जिस प्रकार से ब्राह्मण जाति इस क्षत्रिय जाति को रक्षा करे, वैसा वह कहे। 'ब्रह्मणे स्वाहा' (ब्राह्मण जाति के लिए स्वाहा होए) मन्त्र के इस [तृतीय] भाग से वह ब्राह्मण जाति को प्रसन्न करता है। इससे प्रसन्न होकर वह [ब्राह्मण जाति] इस [यजमान] को क्षत्रिय जाति से रक्षा करता है।

पूर्वकालीनं होमं विधायोत्तरकालीनं होमं विधत्ते— अथानूबन्ध्याये समिष्टयजुषामुपरिष्टात् ॥ इति । पूर्ववद् व्याख्येयम् ।।

इसके बाद अनुबन्ध्याख्य पशु सम्बन्धी तीन सिमष्ट यजुष् मन्त्रों के बाद इन मन्त्रों से आहुति देनी चाहिए।

तस्मिन् होमे मन्त्रं तदीयतात्पर्यं च दर्शयति-

क्षत्त्रं प्रपद्ये, क्षत्त्रं मा ब्रह्मणो गोपायतु, क्षत्त्राय स्वाहेति; तत्तिदितीँ , क्षत्त्रं वा एष प्रपद्यते, यो राष्ट्रं प्रपद्यते; क्षत्त्रं हि राष्ट्रं, तं क्षत्त्रं प्रपन्नं ब्रह्म न परिजिनाति, क्षत्त्रं मा ब्रह्मणो गोपायित्वत्याह, यथैनं क्षत्त्रं ब्रह्मणो गोपायेत्, क्षत्त्राय स्वाहेति तदेनत्त्रीणाति, तदेनत्त्रीतं ब्रह्मणो गोपायित ॥ इति ।

१. द्र॰ इतः पूर्वम्, ९९-४ क्रामृष्टेश्वां Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

चतुर्याध्याये पञ्चमः सण्डः ] श्रीमस्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ११८७

पालनीयो देशो 'राष्ट्रं' तच्च क्षत्त्रियेण पालनीयत्वात् क्षत्त्रस्वरूपम् । अन्यत्सर्वे ब्रह्मवाक्यवद् व्याख्येयम् ।।

मैं [अर्थात् राजा] क्षत्रिय [रूप राष्ट्र] को प्राप्त करता हूँ। ब्राह्मण जाति मुझ क्षत्रिय [राजा यजमान] की रक्षा करे। क्षत्रिय [रूप राष्ट्र] के लिए स्वाहा होए। [सभी याश्तिक पूज्य होम के प्रसङ्घमें] वहाँ वहाँ इसी अनुष्ठान का उदाहरण देते हैं। जो व्यक्ति राष्ट्र को प्रतिपादित करता है वही क्षत्रिय जाति को प्रतिपादित करता है [अर्थात् शासक क्षत्रिय है] क्योंकि क्षत्रिय जाति ही राष्ट्र है। उस प्रतिपादित करता है [अर्थात् शासक क्षत्रिय है] क्योंकि क्षत्रिय जाति ही राष्ट्र है। उस प्रतिपादित क्षत्रिय जाति को बाह्मण जाति नहीं भारती है। [यहाँ तक 'क्षत्रं प्रपद्ये' आदि पाद का अर्थ है]। अब 'क्षत्रं मा ब्रह्मणो गोपायतु' इस पाद का अर्थ कहते हैं कि जिस प्रकार से ब्राह्मण जाति इस क्षत्रिय जाति को रक्षा करे वैसा वह कहे। अतः 'क्षत्रिय [रूप राष्ट्र] के लिए स्वाहा होए' इस वाश्य से वह इस प्रकार इस [क्षत्रिय रूप राष्ट्र] को प्रसन्न करता है और इसने प्रसन्न होकर वह [क्षत्रिय जाति] उस [यजमान] की ब्राह्मण जाति से रक्षा करता है।

तदेतदाहुतिद्वयं श्रशंसति-

सैषेष्टापूर्तस्यैवापरिज्यानिः क्षत्त्रियस्य यजमानस्य यदेते आहुतीः, तस्मादेते एव होतव्ये ॥ २२ ॥ इति ।

पूर्वोक्ताहुतिद्वयविषयवाक्यवद् व्याख्येयम् । एवकारः पूर्वोक्ताहुतिद्वयव्यावृत्त्यर्थः । एतदेव सौजाताख्यस्य महर्षेमैतं प्रशस्तम् ॥

॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरिचते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये सप्तम-पश्चिकायां चतुर्थांव्याये (चतुर्स्त्रिशाव्याये) चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ (२२) [२४५]

जो ये दोनों [पूर्व और उत्तरकालीन] आहुतियाँ हैं वे इस क्षत्रिय राजा यजमान की हैं। वह यह [आहुतिकिया] इर और पूर्व के विनाशरिहत होने के लिए ही होती हैं। इसलिए इन्हीं दोनों आहुतियों को देना चाहिए।

।। इस प्रकार चौतीसर्वे (चतुर्थ) अध्याय के चतुर्थ खण्ड की हिन्दी पूर्ण हुई ॥ ४ ॥

#### अथ पञ्चमः खण्डः

क्षत्त्रियस्याऽऽहवनीयोगस्थानं विधातुं प्रस्तोति— अथैन्द्रो वै देवतया क्षत्त्रियो भवति, त्रैष्टुभश्छन्दसा, पञ्चदशः स्तोमेन, सोमो राज्येन, राजन्यो बन्धुना; स ह दीक्षमाण एव ब्राह्मणतामभ्युपैति,

१, २, द्र० इत्. पुर्वेम Vipin Kumal Col. Deoband. In Public Domain.

यत्कृष्णाजिनमध्यूहित, यद्दीक्षितव्रतं चरित, यदेनं ब्राह्मणा अभिसंगच्छन्ते; तस्य ह दीक्षमाणस्येन्द्र एवेन्द्रियमादत्ते, त्रिष्टुब्वीर्यं, पञ्चदशस्तोम आयुः' सोमो राज्यं, पितरो ेयशस्कीतिमन्यो वा अयमस्मद्भवित, ब्रह्म वा अयं भवित, ब्रह्म वा अयमुपावर्तत इति वदन्तः ॥ इति ।

'अय' होमकथनानन्तरमुपस्थानमुच्यत इति शेषः। योऽयं क्षत्त्रियोऽस्ति सोऽयं देवतया 'ऐन्द्रो वै:' इन्द्रसम्बन्धी एव मवति । देवतानां मध्य इन्द्रः क्षत्त्रियस्यामिमानिनी देवतेत्यर्थः । तथा 'छन्दसा त्रृष्टुमः' छन्दसां मध्ये त्रिष्टुवेतदिममानिनी । स्तोमानां मध्ये 'पञ्चदशः' एतदिममानी । राज्येन निमित्तेनायं सोमरूपः, सोम एव तदीयराज्यामिमानी । 'बन्धुना' पितृपितामहादिबन्धुवर्गेण 'राजन्यो' राजजातीयः । एवं सित 'स ह' स खलु क्षत्त्रियो 'दीक्षमाण एव' दीक्षां स्वीकुव्त्रेव ब्राह्मणत्वजाति प्राप्नोति । कथमिति तदुच्यते — ब्राह्मणयजमानवत्कृष्णाजिनम् 'अञ्यहति' आच्छादयतीति यदस्ति, तथा 'दीक्षित-व्रतं मुष्टिवन्धनवाङ्नियमादिकं चरतीति यदस्ति, तथा 'ब्राह्मणाः' ऋतित्रजो भूत्वा 'एनं' क्षत्त्रियमितः 'संगच्छन्ते' संगता भवन्तीति यदस्ति, तेन सर्वेण संस्कारेण अयं क्षत्त्रियो ब्राह्मण्यं प्राप्नोति । 'तस्य ह' तादृशस्यैव क्षत्त्रियस्य 'दोक्षमाणस्य' दीक्षां प्राप्नुवत 'इन्द्रियं' चक्षुरादिपाटविमन्द्र एव 'आदत्ते' अपहरित । तथा 'वीर्यं' युद्धादिसामध्यं त्रिष्ट्रप् 'अपहरति'। पश्चदशस्तोम आयुरपहरित । सोमो राज्यमपहरित । पितरो वद्यस्कीतिमपहरन्ति । ऐहिकं युद्धादिविषयकं यशः । आमुिष्मिकी यज्ञदानविषया कीतिः । एवमपहरतामिन्द्रत्रिष्टुवादीनां कोऽभिप्रायः ? इति सोऽभिधोयते — अयं क्षत्त्रियः 'अस्मत्' इन्द्रादिभ्यः 'अन्ये वै' स्वतन्त्र एव मवति । पूर्वमस्मदधीनः सिन्नदानीं यागं कुर्वन् 'ब्रह्म वै' ब्राह्मण एवायं भवति । कथमिति ? तदुच्यते — 'अयं' क्षत्त्रियो 'ब्रह्म वै' ब्राह्मण-जातिमेव कृष्णाजिनाच्छादनादिभिष्टपेत्य वर्तते । तथा सत्यसमदपेक्षामन्तरेणेव सर्वेपुष्ठषार्थ-साधनसमर्थंत्वादस्मदधीनतां परित्यज्यान्य एव स्वतन्त्रो मवतीति स्वामिप्रायं परस्परं वन्दतः सर्वमप्येतदं यमपहरन्ति ॥

vii.२३ [xxxiv.५] अब इस [होम के कथन] के बाद [उपस्थान कहते हैं ।] देवों के मध्य इन्द्र क्षत्रियों के अभिमानी देवता हैं। छन्दों के मध्य त्रिष्टुप्, स्तोमों के मध्य पञ्चदश स्तोम, राज्य के निमित्त से यह सोम रूप है [अर्थात् सोम हो उस राज्य का अभिमानो है]। पिता-पितामह आदि रूप से बन्धुवर्ग के निमित्त से राजजातीय [क्षत्रिय] है। इस प्रकार वही क्षत्रिय दीक्षा स्वीकार करते ही ब्राह्मण जाति को प्राप्त करता है—जब वह 'ब्राह्मण-यजमान' के समान कृष्णाजिन का आच्छादन करता है और जब वह दीक्षित यजमान का [मुट्टी बांधे रखना एवं वाणी का संयमन आदि] वत ग्रहण करता है, और जब [ऋत्विज होकर] ब्राह्मण इस [क्षत्रिय] के चारों ओर संगत होते हैं [तब उन संस्कारों से ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता है]। उसी प्रकार के CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

चतुर्थाच्याये पञ्चमः जण्डः ]

बीमस्तायणाचार्यविरचितभाष्यत्तीहृतम् : ११८९

क्षत्रिय के दीक्षा प्राप्त करते हुए इन्द्रिय [जन्य चक्षु आदि की पटुता] को इन्द्र ही ले लेता है; और [युद्ध आदि की सामर्थ्य] वीर्य को त्रिष्टुप् [ले लेता है], पञ्चदश स्तोम आयु का अपहरण कर लेता है, सोम राज्य का, पितर यश एवं कीर्ति का विस्तुतः यश युद्ध आदि विषयक होने से इहलोक से सम्बन्धित हैं और कीर्ति, यज्ञ एवं दान विषयक होने से स्वर्ग लोक से सम्बन्धित हैं। अतः उन दोनों का] यह कहते हुए अपहरण कर लेता है; कि 'यह [क्षत्रिय] हम [इन्द्र आदि ] से स्वतन्त्र [अलग] हो होता है, यह [यज्ञ करते हुए] जाह्मण ही होता है, और यह [क्षत्रिय] [कृष्णाजिन के] आच्छादन आदि से युक्त होकर जाह्मणजाति में आता है।

तस्योपद्रवस्य शान्त्यर्थमुपस्थानं विधत्ते —

स पुरस्ताद्दीक्षाया आहुति हुत्वाऽऽहवनीयमुपतिष्ठेत ॥ इति ।

दीक्षणीयेष्टे: पूर्वोक्तामाहुति हुत्वा, तत्राऽऽहवनीयं वक्ष्यमाणेन मन्त्रेणोपित्छेत् ॥

उसे दीक्षणीयेष्टि के पहले [पूर्वोक्त] आहुति देकर आहवनीय का विश्यमाण मन्त्र से] उपस्थान करना चाहिए।

तं मन्त्रं दर्शयति

नेन्द्राद्देवताया एमि, न त्रिब्दुभरछन्दसो न पञ्चदशात् स्तोमान्न सोमाद्राज्ञो, न पित्र्याद् बन्धोर्मा म इन्द्र इन्द्रियमादित, मा त्रिष्टुब्बोर्यं, मा पञ्चदश-स्तोम आयुर्मा सोमो राज्यं, मा पितरो यशस्कीर्ति, सहेन्द्रियेण बीर्येणाऽऽयुषा राज्येन यशसा बन्धुनाऽगिन देवतामुपैमि, गायत्री छन्दस्त्रिवृतं स्तोमं सोमं राजानं ब्रह्म प्रवद्ये, ब्राह्मणो भवामीति ॥ इति ।

क्षित्रियोऽहमिन्द्ररूपाया मदीयदेवताया 'नैमि' पृथग्भूतो न गच्छामि । तथा मय्यमिमानिभ्यरछन्दस्तोमराजवन्धुभ्यो नापगच्छामि । अयमिन्द्रो मदीयमिन्द्रियं 'माऽऽदित' माऽपहरतु । तथा त्रिष्टुवादयो वीर्यादीच् माऽपहरन्तु । तेषामिन्द्रादीनामनुग्रहादहमिन्द्रिया-दिमिः सहावस्थितो भूत्वा तत्पालनसमर्थमिन देवतामुपैमि । तथा गायत्री-त्रिवृत्स्तोम-व्राह्माणाजातीः 'प्रपद्ये प्राप्नोमि । तेषामग्न्यादीनामनुग्रहाद् ब्राह्मणो भवामि ॥

मैं [क्षत्रिय] इन्द्र रूप अपने देव को छोड़कर नहीं जाता हूँ, न तो त्रिष्टुप् छन्द से ही अलग होता हूँ, न तो पद्धदश स्तोम से, न सोम राजा से, न पितरों से और न हो अपने [राज] बन्धुओं से मैं अलग होता हूँ। यह इन्द्र मेरी इन्द्रिय-शक्ति का अपहरण न करे, और त्रिष्टुप् मेरे बीर्य [=बल] का अपहरण न करे, न पद्धदश-स्तोम मेरी आयु का, न सोम मेरे राज्य का, न पितर मेरे यश एवं कीर्ति का [अपहरण करें]। [उन इन्द्र आदि के अनुपह से] मैं इन्द्रिय, बीर्य, आयु, राज्य, यश और बन्धुओं से युक्त होकर [उनके

२१ CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

पालन में समर्थ) अग्निदेव के साम्निष्य में जाता हूँ। में गायत्री छन्द, त्रिवृत्-स्तोम, सोम राजा और ब्राह्मण जाति को प्राप्त करता हूँ और [उन अग्नि आदि के अनुग्रह से] 'ब्राह्मण' होता हूँ।

अनेन मन्त्रेण यदुपस्थानं, तत्प्रशंसति—

तस्य ह नेन्द्र इन्द्रियमादत्ते, न त्रिष्टुब्बीर्यं, पञ्चदशस्तोम आयुर्न सोमो राज्यं, न पितरो यशस्कीति, य एवमेतामाहुति हुत्वाऽऽहवनीयमुपस्थाय दीक्षते क्षत्त्रियः सन् ॥ २३ ॥ इति ।

'यः' पुमान् क्षत्त्रियजातियुक्तः सन्नुक्तक्रमेण दीक्षायाः प्राचीनामाहृति हुत्वा 'नेन्द्रात्'— इत्यादिमन्त्रेणाऽऽहवनीयमुपस्थाय पश्चाद्दीक्षां प्राप्नोति, 'तस्य' क्षत्त्रियस्येन्द्रियादीनिन्द्रादयो नापहरन्ति ।।

॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यं विरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये सष्ठम-पश्चिकायां चतुर्थाध्याये (चतुर्स्त्रिशाध्याये) पश्चमः खण्डः ॥५॥ (२३) [२४६]

जो [न्यक्ति] क्षत्रिय होकर भी [उक्त क्रम से दीक्षा की पहले की] इन आहुतियों को देकर 'नेन्द्रात्' (इन्द्र से नहीं) आदि मन्त्र से आहवनीय का उपस्थान करके तब दीक्षा प्राप्त करता है, उस [क्षत्रिय राजा] से इन्द्र इन्द्रिय का आहरण नहीं करते, न त्रिष्टुप् छन्द वीर्य का, न पञ्चदशस्तोम आयु का, न सोम राज्य का, न पितर यश एवं कीर्ति का।

।। इस प्रकार चौतीसर्वे (चतुर्थ) अध्याय के पाँचवें खण्ड की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥५॥

## अथ षष्ठः खण्डः

पूर्वहोमानन्तरमुपस्थानं विधायोत्तरहोमादूर्ध्वमुपस्थानं विधातुं प्रस्तौति—
अथाऽऽग्नेयो व देवतया क्षत्त्रियो दीक्षितो भवति, गायत्रदृष्टन्दसा त्रिवृत्स्तोमेन ब्राह्मणो बन्धुना, सहोदवस्यन्नेव क्षत्त्रियतामभ्युपैति तस्य होदवस्यतोऽग्निरेव तेज आदत्ते, गायत्री वीर्यं, त्रिवृत्स्तोम आयुर्बाह्मणा ब्रह्म
यशस्कीर्तिमन्यो वा अयमस्मद्भवति, क्षत्त्रं वा अयं भवति, क्षत्त्रं वा
अयमुपावर्तत इति वदन्तः ॥ इति ।

'अथ' पूर्वोपस्थानानन्तरम्, उत्तरोपस्थानं वक्ष्यत इति शेषः । अयं यजमानः पुरा क्षित्तियोऽपीदानीं दीक्षितः सन् ब्राह्मण्यं प्राप्य देवतयाऽिग्नसंबद्धो मवति । अग्निरस्य ब्राह्मणस्य स्वामी । एवं गायत्रीत्रिवृद्ब्राह्मणजातिसम्बन्धो द्रष्टव्यः । तादृश इदानीं ब्राह्मणः सन् 'उदवस्यन्' उदवसानोयेष्ट्या सोमयागं समापयन्नेव ब्राह्मण्यं परित्यज्य

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

### चत्यांच्याये वहः खण्डः ]

## धीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ११९१

क्षत्त्रियस्वं प्राप्नोति । 'तस्य' उदवसानीयेष्टं कुवंतो यजमानस्य तेजःप्रभृतीनग्न्यादयोऽपहर्रान्त । 'ब्रह्म' वेदः, तदघ्ययनमैहिकं 'यशः' तदनुष्टानिमित्ताऽऽमुष्मिकी 'कीर्तिः'।
अपहरतामग्न्यादीनां कोऽभिप्रायः ? सोऽभिधीयते – 'अयम्' इदानीं ब्राह्मणः सन् 'अस्मदन्यः'
स्वतन्त्रो मवति । अयं 'क्षत्त्रं वे' क्षत्त्रिय एव मवति । तदिष कथमिति ? तदुच्यते ।
'अयं' यागकाले ब्राह्मणः सन् यागादूष्यं ब्राह्मण्यं परित्यज्य स्वकीयां क्षत्त्रियज्ञातिमेवोपेत्य
वर्तते । तस्मादस्यास्मत्तोऽन्यत्विमिति परस्परं वदन्तोऽग्न्यादयस्तेज आदीनपहरन्ति ।।

vii.२४ [xxxiv.६] इस [पूर्व होम के बाद का उपस्थान कहकर उत्तरकालीन होम] के बाद का [उपस्थान कहते हैं]। [यह यजमान पहले क्षत्रिय होकर भी] अब दीक्षित होकर [ब्रह्मत्व को प्राप्तकर] देवता के रूप में अग्नि से सम्बद्ध होता है। गायत्री छन्द से, त्रिवृत्-स्तोम से और ब्राह्मण-जाति के सम्बन्ध से [सम्बद्ध होता है]। [वैसा] यह [ब्राह्मण होकर] उदवसानीयेष्टि द्वारा सोमयाग को समाप्त करते हुए [ब्रह्मण्य को छोड़कर पुनः] क्षत्रियत्व को प्राप्त करता है। उस उदवसानीयेष्टि करने वाले यजमान के तेज का अग्नि अपहरण कर लेते हैं, गायत्री वीर्य का, त्रिवृत्-स्तोम आयु का और ब्राह्मण वेद और उसके थश एवं कीर्ति का यह कहते हुए अपहरण कर लेते हैं कि 'अब यह [ब्राह्मण होकर] हम [अग्नि] से भिन्न होता है; यह क्षत्रिय हो होता है, यह [यश के समय ब्राह्मण होकर यश के बाद ब्रह्मण्य त्याग कर] अपनी क्षत्रिय जाति से हो युक्त होता है।'

तच्छान्त्यर्थमुपस्थानं विधत्ते—

सोऽनूबन्ध्यायै सिम्पष्टयजुषामुपरिष्टाद्धृत्वाऽऽहुतिमाहवनीयमुपतिष्ठेत ॥ इति । पूर्ववद् व्याख्येयम् ।।

अनुबन्ध्वाख्य पशु सम्बन्धी सिमष्ट [ = उपसंह्नियमाण] यजुर्थो के बाद उसे आहुति देकर आहुवनीय का उपस्थान [इस मन्त्र को पढ़ते हुए] करना चाहिए —

तत्रोपस्थाने मन्त्रमाह—

नाग्नेर्देवताया एमि, न गायत्र्याञ्छन्दसो, न त्रिवृतः स्तोमान्न ब्रह्मणो बन्धोर्मा मेऽग्निस्तेज आदित, मा गायत्री वीर्यं, मा त्रिवृत्स्तोम आयुर्मा ब्राह्मणा ब्रह्म यशस्कीतिः; सह तेजसा वीर्येणाऽऽयुषा ब्रह्मणा यशसा

१. इतः परं वक्ष्यित—'अवभृथादुदेत्य अनूबन्ध्ययेष्ट्रोदवस्यित'— इति ८.२.१ । द्र॰ अथो ये दीर्घंसत्रमासीरन्, संवत्सरं वा भूयो वाःः । अथोदवसानीययेष्ट्या यजतेःः अथ यदेवैषोदवसानीयेष्टिः सन्तिष्ठतेऽथ सायमाहुति जुहोति, काल एव प्रातगहुतिम्'— इति शत॰ ब्रा॰ ४.५.१.१२-१६ ।

२. द्र॰ इतः पूर्वम्, पु॰ ११८३,११८६ । OC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

कीर्त्येन्द्रं देवतामुगैमि, त्रिष्टुभं छन्दः, पञ्चदशं स्तोमं, सोमं राजानं क्षत्त्रं प्रपद्ये, क्षित्रियो भवामि । देवाः पितरः पितरो देवा योऽस्मि सन् यजे । स्वं म इदिमष्टं, स्वं पूर्तं, स्वं श्रान्तं, स्वं हुतम् । तस्य मेऽयमिनरुपद्रष्टाऽयं वायु-रुपश्रोताऽसावादित्योऽनुख्यातेदमहं य एवास्मि सोऽस्मीति ॥ इति ।

अत्र नाग्नेर्देवताया इत्यादि, क्षित्तियो भवामीत्यन्तं पूर्वमन्त्रवद् व्याख्येयम् । हे 'देवाः' अग्न्यादयः, पितरः' पालकाः, यूयं, श्रृणुतेति शेषः । पितरो देवा इति पुनर्वचन-मादरार्थम् । भवदनुग्रहात् कृष्णाजिनाच्छादनादिसंस्कारेण 'यः' ब्राह्मगोऽस्मि यज्ञसमाधि-पर्यन्तं, स एव ब्राह्मणः सन् 'यजे' यागं कुर्वे । 'मे' ममेदम् 'इष्टं' श्रौतं कर्मं 'स्वं' स्वाधीनं जातम् । तथा 'श्रान्तं' श्रमरूपं तपोऽपि 'स्वं' स्वाधीनं जातम् । तथा 'श्रान्तं' श्रमरूपं तपोऽपि 'स्वं' स्वाधीनं जातम् । 'हुतम्' अन्यदिष काम्यहोमादिकं 'स्वं' स्वाधीनं जातम् । 'तस्य' ताहश्यत्येष्टापूर्तादियुक्तस्य 'मे' मम 'अयं' भूलोकावस्थितोऽग्निः 'उपद्रष्टा' समीपे स्थित्वा साक्षित्वेनावलोकयिता । 'अयम्' अन्तरिक्षावस्थितो वायुः 'उपश्रोता' तस्याग्ने-मृंखादस्मद्वृत्तान्तं श्रोष्यित । 'असौ' द्युलोकावस्थित आदित्यः, तं वायुम् 'अनु' पश्चात् 'ख्याता' स्वर्गंलोके कथयिष्यति—इदं कर्माहं कृतवानिति । एवं फलपर्यन्तं कर्मणि समाप्ते सित कर्मोपक्रमात् पूर्वं य एव क्षित्त्रयोऽस्मि स एवोद्वं क्षित्त्रयो भूत्वा तिष्ठामीति ॥

में [क्षत्रिय] अग्नि रूप से अपने देव को छोड़कर नहीं जाता हूँ; न तो मैं गायत्री छन्द से ही अलग होता हूँ, न तो त्रिवृत्स्तोम से, न तो त्राह्मण बन्धु से ही अलग होता हूँ। यह अग्नि मेरे तेज का अपहरण न करे, न तो गायत्री मेरे बीर्य का, न त्रिवृत्स्तोम मेरी आयु का, और ब्राह्मण वेद, यश एवं कीर्ति का अपहरण न करे। [उन अग्नि आदि के अनुग्रह से] मैं तेज, वीर्य, आयु, ब्रह्म [ = वेद], यश और कीर्ति से युक्त होकर इन्द्र देवता के पास आता हूँ। मैं त्रिष्टुप् छन्द, पञ्चदसस्तोम, सोम राजा और क्षत्रिय जाति को प्राप्त करता हूँ; और [उन अग्नि आदि के अनुग्रह से] क्षत्रिय होता हूँ। हे अग्नि आदि देवों और पालक पितर आदि देव आप सुनें। [आपके अनुग्रह रूप कृष्णाजिन के आच्छादन आदि संस्कार से] जो मैं [ब्राह्मण] हूँ वह [यज्ञा समाप्ति पर्यन्त ब्राह्मण] होकर ही याग करूँ। मेरा यह [श्रौत] कर्म स्वाधीन है, मेरा यह पूर्त [=स्मातं कर्म] भी स्वाधीन है, तथा श्रम रूप तप भी स्वाधीन है काम्य होम आदि अन्य हुत भी स्वाधीन है। उस [इष्टापूर्त आदि] से युक्त मेरा यह [भूलोक में अवस्थित] अग्नि समीप में स्थित होकर साक्षी रूप से द्रष्टा होए। यह [अन्तरिक्ष स्थित] वायु [उस अग्नि के मुख से मेरे वृत्तान्त को] मुने । यह [द्युलोक में स्थित] आदित्य उस वायु के बाद स्वर्ग लोक में कहने वाला होगा कि 'मैंने यह कर्म किया है।' [कर्म के उपक्रम के पूर्व] जो मैं [क्षत्रिय] हूँ वही मैं बाद में भी [क्षत्रिय होकर ही] स्थित हूँ।

१. द्र० इतः पूर्वम् पृ० ११८९।

चतुर्याच्याये सप्तनः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ११९३

अनेन मन्त्रेण यद्पस्थानं तत्प्रशंसित-

तस्य ह नाग्निस्तेज आदत्ते, न गायत्री वीर्यं, न त्रिवृत्स्तोम आयुर्न बाह्मणा ब्रह्म यशस्कीति, य एवमेतामार्हातं हुत्वाऽऽहवनीयमुपस्थायोद-वस्यति क्षत्त्रियः सन् ॥ २४ ॥ इति ।

पूर्वं 'तस्य ह नेन्द्र इन्द्रियम्'-इत्यादि यद्वाक्यम्कं तद्वद्व्याख्येयम् ॥

॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्यंप्रकार्ये' ऐत्ररेयब्राह्मणमाष्ये सप्तम-पश्चिकायां चतुर्थाव्याये (चतुरित्रशाव्याये) षष्टः खण्डः ॥ ६ ॥ (२४) [२४७]

जो [व्यक्ति] क्षत्रिय होकर भी [उक्त क्रम से उपस्थान की] इन आहितयों को देकर 'नाःनेर्देवताया' आदि मन्त्र से आहवनीय का उपस्थान करके. तब उदवसानीयेष्टि संपादित करता है; उस [व्यक्ति] का तेज अग्नि नहीं अपहृत करते, न गायत्री वीर्य का. न त्रिवृत् स्तोम आयु का, न ब्राह्मण वेद, यश एवं कीर्ति का ।

।। इस प्रकार चौंतीसवें (चतुर्थ) अध्याय के षष्ट खण्ड की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥६॥

#### अथ सप्तम. खण्डः

क्षत्त्रियस्य दीक्षितत्वावेदनमन्त्रे संदेहात् प्रश्नमुद्भावयति —

अथातो दीक्षाया आवेदनस्यैवः तदाहर्यद् बाह्मणस्य दीक्षितस्य बाह्मणोऽ-दोक्षिष्टेति दोक्षामावेदयन्ति, कथं क्षत्त्रियस्याऽऽवेदयेदिति ॥ इति ।

'अथ' दीक्षानन्तरम्, देवानां मनुष्याणां चाग्रे यत एतदीयदीक्षा कथनीया, 'अतः' कारणाहीक्षायाः 'आवेदनस्य' प्रकटीकरणस्यैव कश्चित्रिर्णय उच्यते । 'तत्' तस्मिन्नावेदने संदिहाना ब्रह्मवादिन: प्रश्नमाहु:--ब्राह्मणस्य दीक्षाया ऊर्घ्वम् 'अदीक्षिष्टायं ब्राह्मणः' इति मन्त्रेण दीक्षा प्रख्यापनीया । तथा च तैतिरीया आमनन्ति — 'अदीक्षिष्टायं ब्राह्मण इति त्रिरूपांश्वाऽऽह, देवेभ्य एवैनं प्राह; त्रिरुच्चैरुमयेभ्य एवैनं देवमनुष्येभ्यः प्राह' इति<sup>3</sup> । एवं सति क्षत्त्रियस्य दीक्षावेदने किमस्मिन् मन्त्रे ब्राह्मणशब्दः क्षत्त्रियपरत्वेनोहनीयः; आहो-स्विदविकृत एव पठनीयः' इति प्रश्नामिप्रायः ॥

vii.२५ [ exxiv.७] इस [क्षत्रिय को दीक्षा] के अनन्तर [देवों और मनुष्यों के सामने क्योंकि यह दीक्षा कहनी है इस कारण से दीक्षा के प्रकटीकरण के लिए कुछ

१. द्र० इतः पूर्वम् पृ० ११९०।

<sup>&#</sup>x27;अदीक्षिष्टायं ब्राह्मणः'--एतन्मात्रमेव मन्द्रस्वरूपम् । न च एष मन्त्रः सांहितिकः. तदक्तं तैतिरीयसंहितामाष्ये सायणेन—'अध्वर्योः कश्विमन्त्रमृत्पाद्य विनियङक्ते अदीक्षिष्टायं ब्राह्मण इति ""। इति (१.२.२) एतदेव दीक्षितावेदनमुच्यते ।

३. तै० सं० ६.१.४.३।

निर्णय कहते हैं — उस [आवेदन] में संदेहयुक्त ब्रह्मवादियों ने प्रश्न किया कि जब ब्राह्मण की दीक्षा के समय 'यह ब्राह्मण दीक्षित हुआ है' — इस मन्त्र से दीक्षा की घोषणा करते हैं तो क्षत्रिय की दीक्षा के समय कैसे आवेदन [= घोषणा] करेंगे ? [क्या ब्राह्मण शब्द से ही क्षत्रिय परक अर्थ का ऊह करेंगे या कुछ बदलकर मन्त्र बोलेंगे ?]।

वत्रोत्तरमाह—

यथैवैतद् ब्राह्मणस्य दीक्षितस्य ब्राह्मणोऽदीक्षिष्टेति दीक्षामावेदयन्त्येवमेवैतत् क्षत्त्रियस्याऽऽवेदयेत् पुरोहितस्याऽऽर्षयेणेति ॥ इति ।

अत्र शब्दो नोहितव्यः । अविकृत एव ब्राह्मणशब्दः क्षित्त्रियदीक्षावेदनेऽिष प्रयोक्तव्यः । यदि ब्राह्मणप्रवरोऽपेक्षितः, तदानीं 'पुरोहितस्य' ब्राह्मणस्य संबन्धिनाऽऽर्षेयेण प्रयोगः कर्तव्यः । तथा च आपस्तम्बः क्षित्त्रियवैश्ययोरिष ब्राह्मणशब्देनैवाऽऽवेदनं दर्शयित— 'अदीक्षिष्टायं ब्राह्मणोऽसावमुष्य पुत्रोऽमुष्य पौत्रोऽमुष्य नप्ताऽमुष्याः पुत्रोऽमुष्याः पौत्रोऽमुष्या नप्तेतिः, ब्राह्मणो वा एष जायते, यो दीक्षते , तस्माद् राजन्यवैश्या अपि ब्राह्मण इत्येवाऽऽवेदयिति इति ॥

जैसा कि ब्राह्मण की दीक्षा के समय 'यह ब्राह्मण दीक्षित हुआ है'—इस प्रकार दीक्षा का आवेदन करते हैं; उसी प्रकार इस क्षत्रिय की दीक्षा का आवेदन करना चाहिए, [और यदि ब्राह्मण के प्रवर की अपेक्षा हो तो] उसे पुरोहित के ऋषि का प्रयोग करना चाहिएे।

ईहशस्यावेदनस्य पूज्यतां दर्शयति—
तत्तिदितीँ ३ ।। इति ।
पूर्ववद् व्याख्येयम् ४ ॥
वे कहते हैं—'यही, यही [आवेदन पूजनीय है'] ।
बाह्मणत्वेनाऽऽवेदनम्पपादयति—

निधाय वा एष स्वान्यायुधानि ब्रह्मण एवाऽऽयुधैर्ब्रह्मणो रूपेण ब्रह्म भूत्वा यज्ञमुपावर्ततः; तस्मात् तस्य पुरोहितस्याऽऽर्षयेण दीक्षामावेदयेयुः; पुरोहितस्याऽऽर्षयेण प्रवरं प्रवृणीरनु ॥ २५ ॥ इति ।

मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीयं मौक्रिजबन्धने ।
 तृतीयं यज्ञदीक्षायां, द्विजस्य श्रुतिचोदनात् ॥ मनु० २ १६९ ।

२. आप० श्रौ० १०.११.५,६। 'अथैनं निरुपांश्वावेदयति, त्रिरुच्चैः'—इति एतत्पूर्वाशः।

३. आश्व० श्रौ० १.३.३; १२.१५.४।

४. द्र॰ इतः पूर्वम्, पृ० ११८५।

# चतुर्योद्याये अष्टमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् । ११९५

'स्वान्यायुधानि' धनुरादीनि, 'ब्रह्मण आयुधानि' स्प्यकपालादीनि । यस्मात् स्वायुधपरित्यागपूर्वंकं ब्रह्मायुधस्वीकारेण ब्राह्मणो भूत्वा यज्ञं श्रास्त्वान्, तस्मात् 'तस्य' यजमानस्य पुरोहितसंबन्धिना गोत्रेण दीक्षावेदनम्, तथा प्रवरोऽपि विज्ञेयः ।।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरचिते माधवीये 'वेदार्यप्रकाश्चे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये सप्तम-पश्चिकायां चतुर्थाध्याये (चतुर्सित्रशाध्याये) सप्तमः खण्डः ।। ७ ।। (२५) [.२५८]

[क्षत्रिय का ब्राह्मणत्वेन आवेदन का कारण यह है कि] इसने अपने [चनुष आदि] आयुधों को एक तरफ रखकर, ब्राह्मण के [स्पय, स्नुक् आदि] आयुधों के द्वारा ब्राह्मण रूप से ब्राह्मण होकर यत का अनुष्ठान किया। इसीलिए उस [यजमान] के पुरोहित के ऋषि गोत्र के द्वारा दीक्षा का आवेदन करना चाहिए और उसके पुरोहित के ऋषि के प्रवर को [अर्थात् उन्हों के ऋषि वंश को] भी कहना चाहिए।

।। इस प्रकार चौतीसवें (चतुर्थ) अध्याय के सातवें खण्ड की हिन्दो व्याख्या पूर्ण हुई ॥७॥

#### अथ अष्टमः खण्डः

दर्शपूर्णमासयोर्यंजमानमागप्राशनं विहितं<sup>3</sup> तदत्र दीक्षणीयादीष्टिषु चोदकप्राप्तं हे क्षित्रियस्य तत्प्राशने निर्णयं वक्तुं विचारमवतारयति—

अथातो यजमानभागस्यैव, तदाहुः प्राश्नीयात् क्षत्त्रियो यजमानभागा३म्, न प्राश्नीया३त् ? इति ॥ इति ।

'अय' दीक्षावेदननिर्णयानन्तरं, दीक्षणीयादीष्टयो यतो बुद्धिस्थाः, 'अतः' कारणात्, तत्र यजमानभागस्यंव, प्रकारिवशेष उच्यत इति शेषः । 'तत्' तस्मिन् मागे ब्रह्मवादिनो विचारमाहुः । क्षत्त्रियो ब्राह्मणवत् कि यजमानमागं प्राश्नीयात् उत नेति विचारार्थं प्लुतिद्वयम् ॥

vii.२६ [xxxiv.८] [दर्श और पूर्णमास याग में यजमान के भाग का भक्षण विहित है। अतः यहाँ दक्षिणीया आदि इष्टियों में क्षत्त्रिय के द्वारा उसका प्राशन हो अथवा न हो—इस सम्बन्ध में प्रश्न करते हैं] —

इस [दीक्षा के आवेदन के निर्णय] के अनन्तर [क्योंकि यह दीक्षणीय आदि इष्टियाँ हैं] इस कारण से उस [यज्ञ] में यजमान के भाग का [प्रकार विशेष] कहते हैं—

१. द्र॰ इतः पूर्वम्, पृ॰ ११७८ 'एतानि वै' इत्यादि धन्वेत्यन्तम् ।

२. इतः परं वक्ष्यति - 'पुरोधयैव दीक्षयैव प्रवरेणैव' इति पञ्चमाध्यायीयपञ्चमखण्डे ।

३. 'पश्चात् कुशेषु यजमानमागम्' – इति आश्व० श्रौ० १.१३.३ । 'अथ यद् पूर्वार्धं पुरोडाशस्य प्रशीयं पुरस्ताद् ध्रुवाये निद्धाति, यजमानो वे ध्रुवा, तद् यजमानस्य प्राशितं मवति'—इति० शत० ब्रा० १.८.१.३९ ।

४. 'पौर्णमासेनेष्टिपशुसोमा उपदिष्टाः' — इति आश्व॰ श्रौ॰ २.१.१।
CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

११९६ : ऐतरेयब्राह्मणम्

उस [यजमान के भाग] के सम्बन्ध में ब्रह्मवादी प्रश्न करते हैं कि क्षत्रिय क्या [ब्राह्मण के ही समान] यजमान के भाग का प्राशन करे अथवा प्राशन न करे ?

पक्षद्वये दोषमुद्भावयति-

यत्प्राश्नीयादहुताद्धुतं प्राध्य पापीयान् स्याद्, यन्न प्राश्नीयाद् यज्ञादात्मान-मन्तरियाद्, यज्ञो वै यजमानभागः ॥ इति ।

हुतमत्तीति 'हुतात्' तादृशो न भवतीति 'अहुतात्'। ''अर्थेता अहुतादो यद्राजन्यो वैस्यः शूद्रः'' इति पूर्वभुक्तम् । अतोऽयं क्षत्तित्रयः 'अहुतात्' योग्यतारहितो यदि हुतशेषं प्राःनीयात्, तदानीं 'पापीयान्' अत्यन्तपापयुक्तो भवेत् । अप्राशनपक्षे तु यज्ञादात्मानम् 'अन्तरियाद्' विच्छिन्द्यात्, यजमानमागस्य यज्ञहेतुत्वेन यज्ञस्वरूपत्वात्त्द्रागराहित्ये यज्ञात् स्वयं विच्छिन्नो भवति ॥

यदि हुतशेष का भक्षण कर ले तो अहुताद [अर्थात् क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुतशेष के भक्षण के अधिकारी नहीं हैं—इस प्रकार के पूर्व कथन के होने से] वह उसका प्राशन करके पापी ही होए और यदि उस हुतशेष का वह प्राशन न करे तो अपने को उस यज्ञ से बाहर कर ले क्योंकि [यज्ञ स्वरूप होने से] यजमान का भाग ही यज्ञ है।

उक्तदोषद्वयं परिहर्तुं पक्षान्तरमाह् -

स ब्रह्मणे परिहृत्यः ॥ इति ।

'सः' यजमानभाग ऋत्विग्विश्वेषाय 'ब्रह्मणे' 'परिहृत्यः' परितः सर्वात्मना समर्पणीयः ॥

उस [यजमान के भाग] को [किसी विशेष ऋत्विज्] ब्रह्मा को सम्पूर्ण रूप से दे देना चाहिए।

तत्समपंणे दोषद्वयराहित्यं दर्शयति—

पुरोहितायतनं वा एतत्क्षत्त्रियस्य, यद्ब्रह्माऽर्धात्मो ह वा एव क्षत्त्रियस्य, यत्पुरोहित उपाह परोक्षेणैव प्राज्ञितरूपमाप्नोति, नास्य प्रत्यक्षं भक्षितो भवति ॥ इति ।

ऋत्विग्रूपो 'ब्रह्मेति' यदस्त्येतत्क्षत्त्रियस्य पुरोहितायतनं पुरोहितस्थानम् । पुरोहितो योऽस्त्येष क्षत्त्रियस्य 'अर्धात्मो ह वै' अर्थदेह एव । 'उ ह वा' इति निपातसमूहोऽव-धारणार्थः । अर्धशरीरस्थानीयपुरोहितरूपेण ब्रह्मणा तस्मिन् मागे मिक्षते सित 'परोक्षेणैव' व्यवधानेनैव 'प्राशितरूपं' प्राशितसादृश्यं प्राप्नोत्येव । अह्शब्द उपशब्दश्च मिलित्वाऽ-वधारणार्थौ । 'अस्य' क्षत्त्रियस्य 'प्रत्यक्षम्' व्यवधानेन स्वमुखेन स मागो मिक्षतो न मवित । एवं सित व्यवधानेन मिक्षतत्वाद् यज्ञान्तरायो न मिविष्यति, स्वमुखेन मक्षणा-मावादयं पापीयानिप न मिविष्यति ॥

१. द्र॰ इतः पूर्वम्, पृ॰ ११७७।

चतुर्याच्याये अष्टमः खण्डः । श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : ११९७

[इसमें दोष भी नहीं है वयोंकि ऋत्विज रूप] यह जो ब्रह्मा है, वह क्षत्रिय के पूरोहित का ही स्थान है; और जो यह पुरोहित है वह क्षत्रिय के शरीर का अधंसाग ही है। इस प्रकार अर्थशरीर स्थानीय पुरोहित रूप ब्रह्मा के द्वारा उस भाग के अक्षण कर लेने पर] वह परोक्षरूप से प्राज्ञन के सादृत्य को प्राप्त कर लेता है, और व्यवचान होने से इसका अक्षण प्रत्यक्ष भी नहीं होता है।

ब्रह्मणस्तद्भागप्राशनं प्रशसति-

यज्ञ उ ह वा एष प्रत्यक्षं यद्बह्मा, बह्मणि हि सर्वो यज्ञः प्रतिष्ठितो, यज्ञे यजमानो, यज्ञ एव तद्यज्ञमध्यत्यर्जन्ति, यथाऽप्स्वापो यथाऽग्नावींन, तहै नातिरिच्यते, तदेनं न हिनस्ति, तस्मात्स ब्रह्मणे परिहृत्यः ॥ इति ।

यो ब्रह्माऽस्त्येष 'प्रत्यक्षम्' अव्यवधानं यथा भवति तथा 'यज्ञ उ ह वै' यज्ञस्वरूप एव तत्साधकत्वात् । किंच ब्रह्मण्येव सर्वो यज्ञः प्रतिष्ठितः; वेदत्रयवैकल्यपरिहर्तत्वेन ब्रह्मणो भिषगुपत्वस्योक्तस्वात् । तस्मिश्च प्रतिष्ठिते यज्ञे, यजमानोऽपि प्रतिष्ठितः । तत्फल-मागित्वात् । एवं सति 'तत्' तेन मागप्राशनेन 'यज्ञे एव' ब्रह्मरूपे मागरूपं 'यज्ञम्' अपि 'अत्यर्जन्ति' सम्यक् प्रक्षिपन्ति । तत्र दृष्टान्तः — यथा लोकेऽप्सु प्रक्षिष्ठा आप एकत्वेन संसज्यन्ते. यथा वाडनी प्रक्षिप्तमग्निमेकीभूतं पच्यामः, 'तद्दै' तथा ब्रह्मणा प्राचितं हवि: 'नातिरिच्यते' अतिरिक्तं न भवति । किंतु यज्ञरूपेण ब्रह्मणा सहैकी भवति । तदेकी-भतं हवि: 'एनं' क्षत्त्रियं 'न हिनस्ति' न बाधते। तस्मात् 'स' यजमानमागो ब्रह्मणे 'परिहृत्यः' समपंणीयः।।

यह जो बह्या [नामक ऋत्विज] है, वह साक्षात् यशस्वरूप ही है। [क्योंकि वह यज्ञ का साधक है] और सब यज्ञ ब्रह्मा में ही प्रतिष्ठित है तथा [उसके फल का भागी होने से | यजमान यज्ञ में [प्रतिष्ठित है] । इस प्रकार उस [हुतशेष के प्राशन से ब्रह्मरूप] यज्ञ में ही [भाग रूपी] यज्ञ की सम्यक् रूप से डालते हैं; जैसे लोक में पानी में पानी [डालने से और] जैसे, अग्नि में अग्नि [डालने से सभी मिलकर एक हो जाते हैं] उसी प्रकार उस [ब्रह्मा] से [प्राधित हिव] अतिरिक्त नहीं होती है [अपितु यन रूपी ब्रह्मा से मिलकर एक हो जातो है]। वह [एकीभूत हुआ हिवः] इस [क्षित्रिय] को नहीं मारता है। इसलिए उसे वह यजमान का भाग ब्रह्मा को समर्पित कर देना चाहिए।

पक्षान्तरमुपन्यस्य दूषयति—

अग्नौ हैके जुह्वति; प्रजापतेर्विभान्नाम लोकस्तिस्मस्त्वा दधामि सह यजमानेन स्वाहेति; तत्तथा न जुर्याद्, यजमानो वै यजमानभागो यजमानं ह सोऽग्नो प्रवृणक्तिः; य एनं तत्र ब्रूयाद् यजमानमग्नौ प्रावार्कीः प्रास्याग्निः प्राणान् धक्ष्यति, मरिष्यति यजमान इति, शश्वत्तथा स्यात्, तस्मात्तस्याऽऽशां नेयादाशां नेयात् ॥ २६ ॥ इति ।

१. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ८९४ (५.५.९)।

'एके' याज्ञिकास्तं यजमानमागमग्नो जुह्वित । तत्र 'प्रजापतेः' इत्यादिको मन्त्रः । प्रजापतेः सम्बन्धो यो लोकः तस्य 'विमान्' इत्येतन्नामधेयं विशेषेण मातीति तद्-व्युत्पत्तेः । हे यजमानमाग, यजमानेन सह त्वां तिस्गँ लोके 'दधामि' प्रक्षिपामि । तदर्थं-मिदं स्वाहुतमस्तु । अनेन मन्त्रेण यद्धोमानुष्ठानमस्ति, तत्तथा न कुर्यात् यजमानमागस्य यजमानस्वरूपत्वेन तस्य मागस्य होमे 'सः' होमकर्ता यजमानमेवाग्नौ 'प्रवृणक्ति' प्रवृक्तं दग्धं करोति । 'तत्र' तदानीं 'यः' शत्रुरागत्य 'एनं' कर्तारं 'ब्रूयात्' श्रपेत । कथिमित तदुच्यते— हे होमकर्तंस्त्वं यजमानमग्नौ 'प्रावाक्षीः' प्रवृक्तवान् दग्धवानिस । 'अस्य' यजमानस्य प्राणानिनः प्रकर्षेण धक्ष्यिति, स यजमानो मिर्ष्यतीति स शापोऽवश्यं तथैव स्यात् । तस्मात् 'तस्य' होमस्य 'आशाम्' इच्छामिप 'नेयात्' न प्राप्नुयात् । अभ्यासोऽच्यायसमाप्त्यर्थः ॥

॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये सप्तम-पश्चिकायां चतुर्थाध्याये (चतुस्त्रिज्ञाध्याये) अष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥ (२६) [२४९]

> वेदार्थंस्य प्रकाशेन तमो हार्दं निवारयन् । पुमर्थाश्वतुरो देयाद् विद्यातीर्थमहेश्वरः ॥

 इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्गप्रवर्तंकवीरबुक्कभूभालसाम्राज्यधुरंधरा-माधवचार्यादेशतो श्रीमद्सायणाचार्येण विरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाश'नाममाष्ये ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये सप्तमपश्विकायां चतुर्थोऽघ्यायः (चतुर्स्त्रिशोऽघ्यायः) ॥३४॥

[इस विषय में दूसरा विकल्प यह है कि] कुछ यातिक [उस यजमान भाग को] अग्नि में इस मन्त्र से , आहुति देते हैं — 'प्रजापतेविभात' प्रजापति सम्बन्धों जो लोक है वह [विशेष भासक होने से] 'विभात' नामक है। हे यजमान भाग में तुम्हें यजमान के साथ उस लोक में डालता हूँ, उसके लिए 'स्वाहा' होए। इसीलिए उसे इस प्रकार [मन्त्र से होमानुष्ठान] नहीं करना चाहिए; क्योंकि यजमानभाग यजमान ही है। अतः वह [होमकर्त्ता यजमान रूपी उसके भाग को होत्र में डालकर मानो] यजमान को हो अग्नि में जला देता है। वहाँ यदि कोई [शत्रु आकर] इस प्रकार इसे शाप दे कि 'हे होमकर्त्ता, तुमने यजमान को ही अग्नि में जला डाला है; तो इस [यजमान के प्राणों को अग्नि प्रकृष्ट रूप से जला हो डालेगा और यजमान मर जायगा'—इस प्रकार [वह शाप] सत्य ही हो जाता है। इसलिए उसे उस [होम] की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए।

।। इस प्रकार ऐतरेयब्राह्मण के सातवीं पिञ्चका के चतुर्थ अध्याय की डॉ॰ सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ।। ४ ।।

# अथ पञ्चमोऽध्यायः

प्रथम: खण्ड:

-: 0 :--

# [अथ पत्रत्रिशोऽध्यायः

प्रथमः खण्डः]

क्षत्त्रियो यजमानो यस्तस्य होमादि वर्णितम् । फलनामा तु चमसस्तस्यैवात्रोपवण्यैते ॥ १ ॥

तत्राऽऽदौ क्षस्त्रियस्य सोममक्षराहित्यप्रदर्शनार्थमुपाख्यानमाह-

विश्वंतरो ह सौषद्मनः इयापर्णान् परिचक्षाणो विश्यापर्णं यज्ञमाजहो; तद्धानुबुध्य इयापर्णास्तं यज्ञमाजग्मुस्ते ह तदन्तर्वेद्यासांचिक्ररे; तान् ह दृष्ट्वोवाच,—पापस्य वा इमे कर्मणः कर्तार आसतेऽपूतायै वाचो विद-तारो यच्छचापर्णा, इमानुत्थापयतेमे मेऽन्तर्वेदि माऽऽसिषतेति, तथेति, तानुत्थापयांचकुः ॥ इति ।

शोमनं सद्य राजगृहं यस्य राज्ञः, सोऽयं 'मुषद्या', तस्य पुत्रः 'सौषद्यनः'। स च 'विश्वंतर' नामकः। स कदाचिद्यागं चिकीर्षुः 'श्यापणान्' तन्नामकान् ब्राह्मणिवशेषान् 'पिरचक्षाणः' आर्त्विज्ये निराकुर्वन् 'विश्यापणं यज्ञमानह्ने' श्यापणंनामकब्राह्मणिवरहित-मेव यज्ञमनुष्ठितवान्। 'तद्ध' तत्सवं श्यापणंनामका ब्राह्मणाः 'अनुबुध्य' मनुष्यमुखादवन्तिस्य, विश्वंतरेण राज्ञा तदानीमनाहूता एव तं यज्ञमाजग्मुः। आगत्य 'ते ह' त एव श्यापणाः 'तदन्तवंदि' तस्य यज्ञस्य वेदिमध्ये 'आसांचिक्ररे' राजानुज्ञामन्तरेण स्वयमेवोप-विध्वन्तः। राजा 'तान्' उद्दण्डाञ्श्यापणीन् दृष्ट्वा स्वकीयान् वेत्रपाणीन् पृद्धानुवाच। 'यद्' ये श्यापणीः सन्ति, इमे अपूताये वाचो 'विदतारः' अपूतां वाचं मदीयावज्ञारूपां वदन्तः 'पापस्य कर्मणः कर्तारः' धौत्यंरूपं व्यापारं कर्तुमुद्यता इहाऽऽसते। 'इमे' श्यापणी 'मेऽन्तवंदि' मदीयाया वेदेमंध्ये 'माऽऽिसषत' स्वयमेवोपविष्टाः, इमान् धूर्तान् हे वेत्रपाणय उत्थापयत। 'इति' एवं राज्ञोक्ता वेत्रपाणयः 'तथा'—इत्यङ्गीकृत्य 'तान्' श्यापणीन्त्थापयांचकः।।

१. 'मा आसिषत' स्वयमेवोपिवष्टा मा भवन्त्वत्यर्थं एवात्र न्याय्यः स्यात्, अन्यथा मूले 'मा' शब्दोऽब्याख्यात एव भवेदिति बोध्यम् ।

१२०० : ऐतरैयन्नाह्मणम्

[क्षत्रिय राजा का सोम के बदले भक्ष्य]-

vii,२७ [xxxv.१] [शोभन राजगृह है जिसका ऐसे राजा] सुषद्म के पुत्र विश्वंतर ने किसी समय श्यापणं नामक ब्राह्मणों को यह में आर्त्विज्य से वंचित कर दिया और श्यापणं नामक ब्राह्मणों से रहित ही यह का अनुष्ठान किया। इस सब बात को [मनुष्यों के मुख से] जानकर [विश्वंतर से अनाहृत भी] श्यापणं उनके यह में आए और वे सब उस यह के वेदी के भीतर ही राजा की अनुहा के बिना ही स्वयभेव बैठ गए। उन [उद्दण्ड श्यापणों] को देखकर [राजा ने अपने रक्षकों से] कहा—'ये [भेरी अवता करके] पाप कर्म करने वाले धूर्ततायुक्त कर्म करने के लिए यहाँ बैठे हैं; ये जो श्यापणं हैं वे अपवित्र वाणी बीलने वाले हैं; इन्हें निकाल दो, भेरी यह देदी के भध्य [स्वयमेव ही आकर बैठे हुए] इन [धूर्तों] को यहाँ मत बैठने दो'—इस प्रकार राजा के कहने पर 'जैसो आहा'—इस प्रकार रक्षकों ने कहकर उन श्यापणों को वहां से उठा दिया।

तेवां श्यापणीनां वृत्तान्तमाह --

ते होत्थाप्यमाना रुरुविरे; ये तेश्यो भूतवीरेश्योऽसितमृगाः कदयपानां सोमपीथमभिजिग्युः पारिक्षितस्य जनमेजयस्य विकद्यपे यज्ञे तैस्ते तत्र वीरवन्त आसुः, कः स्वित्सोऽस्माका (कम)स्ति वीरो य इमं सोमपीथमभि-जेष्यतीति ॥ इति ।

वेत्रपाणिमिछ्त्थाप्यमानाः 'ते' स्यापणी ब्राह्मणाः 'स्क्विरे' रघं शब्दं परस्परमुच्चेध्वांन क्रुतवन्तः। तत्र दृष्टाः केचिदन्यान् प्रति काचित्पुरातनीं कथामूचुः। परिक्षितः
पुत्रो जनमेजयाख्यो यो राजा, स कदाचित् कस्यपवंशोत्पन्नान् ब्राह्मणान् विहाय 'विकर्यप'
यज्ञं मूत्वीरसंज्ञकंत्रांह्मणेत्र्यंत्विग्मः कारयामास। तदानीं कस्यपानां मध्ये 'ये' केचिदः
सितमृगनामकाः पुष्ट्षाः 'सोमपोथं' जनमेजयसम्बन्धिनं सोमयागं 'तेभ्यः' मूत्वीरसंज्ञकेभ्यो
ब्राह्मणेभ्यो बलादाकृष्य स्वयम् 'अमिजिग्युः' अमितो जयं प्राष्ठाः। बहुषु यज्ञप्रयोगेषु
विजिगीषुकथां कृत्वा 'तान्' मूत्वीरान् ब्राह्मणान् पराजयं प्राप्यय स्वयमसितमृगनामानो
ये जितवन्तः; 'तैः' असितमृगैः 'ते' कस्यपाः 'तत्र' जनमेजयस्य यज्ञे 'वीरवन्तः' शूरपुष्ट्षोपेता आसुः। एतां कथामुदाहृत्य स्थापणीः स्वकीयानेवं पृच्छन्ति,— 'अस्माकं'
राज्ञा तिरस्कृतानामस्माकं मध्ये 'यः' पुमान् 'इमं सोमपीथं' विश्वंतरस्य राज्ञः
सोमयागमभिजेष्यति, स तादृशो वीरः 'कथिदस्ति' यः कोऽपि किम् अस्ति ? 'इति'
प्वमुच्चैः शब्दं चक्रः।।

१. (1) अस्माकेत्यदन्तराब्दोऽस्मदीयवचनः; ततो विभक्तेर्लुकि रूपम् (ऋ० १.९७.३)।

<sup>(</sup>ii) Bohtlingk (BKSGW. 15 Dec. 1900, p. 419) suggests asmāko—इति कीथमहोदय:।

पद्ममाध्याये प्रथमः खण्डः ]

धीयस्तायणाचार्यविरचितभाज्यसहितम् : १२०१

[रक्षकों से] उठाए जाते हुए वे [परस्पर] जोर से चिल्लाने लगे—'परीक्षित के पुत्र जनसेजय के, कश्यप वंशोत्पन्न ब्राह्मणों से विहीन यज्ञ में, जब कश्यपों के मध्य जिन असितमृग नामक पुरुषों ने, उन भूतवीर नामक [यज्ञ करवाने वाले] ब्राह्मणों से बलात् सोम-पेय को जीत लिया तो वे वहाँ [जनमेजय के यज्ञ में] शूरता से युक्त पुरुष हुए। अतः आज हम लोगों के मध्य कौन वीर पुरुष है जो इस सोम-पेय को जीतेगा?

तस्य प्रश्नस्य श्यापर्णानां मध्ये केनचिदुक्तमुत्तरं दर्शयति-

अयमहमस्मि वो वोर इति होवाच रामो मार्गवेयः ॥ इति ।

मृगवुर्नाम काचिद्योषित्, तस्याः पुत्रो रामनामा कश्चिद्वाह्मण एवमुवाच — हे इयापर्णाः 'वः' युष्माकं मध्ये 'वीरः' परकीयान् विजेतुं शूरः 'अहमयमस्मि' मवतां पुरो वर्तमानोऽस्मीति ॥

'हे श्यापणीं! आप लोगों के बीच में यह मैं वीर पुरुष हूँ'— इस प्रकार 'मृगवु' [नामक किसी स्त्रो] के पुत्र 'राम' नामक ब्राह्मण ने कहा।

तस्य रामस्य वृत्तान्तमाह —

रामो हाऽऽस मार्गवेयोऽनूचानः इयापणीयस्तेषां होत्तिष्ठतामुवाचापि नु राजित्रत्थंविदं वेदेरुत्थापयन्तीतिः; यस्त्वं कथं वेत्थ ब्रह्मबन्ध-विति ॥ २७ ॥ इति ।

'श्यापर्णीयः' श्यापर्णानां ब्राह्मणानां सम्बन्धी मृगवुनुत्रो रामः 'अनूचानः' साङ्गवेद-शास्त्रपारंगत आस । तत्रावस्थितानां तेषां श्यापर्णानां वेदेश्तिष्ठतां मध्येऽवस्थितो रामो विश्वंतरं प्रत्येवमुवाच,—हे राजन्, 'इत्थंविदं' यागसम्बन्धिप्रयोगप्रकाराभिज्ञं मामिष त्वदीया वेत्रपाणयः 'नु' क्षिप्रं वेदेश्त्यापयन्ति, तदेतदयुक्तमिति । तच्छु्रत्वा विश्वंतरो राजैवमुवाच हे 'ब्रह्मबन्धो' ब्राह्मणाधम राम यस्त्वं धाष्ट्याद् ब्रवीषि, स त्वं कथं वेत्थेति । अत्र राजोवाचेत्यध्याहर्तव्यम् ।।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये सप्तमः पश्चिकायां पश्चमाध्याये (पश्चित्रशाध्याये) प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ (२७) [२५०]

इयापणीय ब्राह्मणों में मृगवु के पुत्र राम साङ्ग वेदशास्त्र में पारंगत थे। वेदी के मध्य उठते हुए उन भ्यापणों के मध्य राम ने विश्वंतर से कहा—'हे राजन्! याग

१. अस्ति स्यापणंशब्दो विदाद्यन्तर्गण-गोपवनादिगणे पठितः (पा० सू० २.४.६७)। कार्तकौजपादिगणे च 'पैलक्ष्यापणेयाः कपिश्यापणेयाः' इति (पा० सू० ६.२.३७)। 'तिद्विद्वावाञ्ख्यापणेः सायकायन आह'—इति शत० ब्रा० १०.४.१.१०। तत्रैवान्यत्रा-न्यत्र च ६.२.१.३९; ९.५.२.१। CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

३५.२ सप्तमपश्चिकायां

१२०२ : ऐतरेयबाह्मणम्

सम्बन्धी प्रयोग के प्रकार को जानने वाले मुझ जैसे जनों को भी आपके रक्षक इतनी जीझता से वेदी से उठा रहे हैं' [यह ठीक नहीं है]। इस पर राजा ने कहा—हे ब्राह्मणाधम! जो तुम [धृष्टतापूर्वक कह रहे] हो, उसे तुम क्या जानते हो?

।। इस प्रकार पैतीसर्वे (पद्धम) अध्याय के प्रथम खण्ड की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥१॥

## अथ द्वितोयः खण्डः

अथ रामः स्वकीयं वेदनं राज्ञोऽग्रे प्रकटयति—

यत्रेन्द्रं देवताः पर्यवृञ्जन् विश्वरूपं त्वाष्ट्रमभ्यमंस्त, वृत्रमस्तृत यतीन् सालावृकेभ्यः प्रादादरुमंघानवधीद्, बृहस्पतेः प्रत्यवधीदितिः, तत्रेन्द्रं सोमपीथेन व्याध्यंतेन्द्रस्यानु व्यृद्धि क्षत्त्रं सोमपीथेन व्याध्यंतापीन्द्रः सोमपीथेऽभवत्, त्वष्दुराऽमुष्यं सोमं तद् व्यृद्धमेवाद्यापि क्षत्त्रं सोमपीथेनः स यस्तं भक्षं विद्याद् क्षत्त्रस्य सोमपीथेन व्यृद्धस्य येन क्षत्त्रं समृध्यते, कथं ते वेदेरुत्थापयन्तीति ॥ इति ।

हे विश्वन्तर, मदीयं वेदनं शृणु । पुरा कदाचिद्देवता इन्द्रस्योपिर पश्चापराधान् सम्पाद्येन्द्रं 'पर्यंवृञ्जन्' यज्ञेषु परितो विज्ञितवन्तः । 'यत्र' यदा वर्जनं कृतं, तत्र तत्रेन्द्रः 'सोमपीथेन व्यार्घ्यंत' सोमपानेन वियुक्तोऽमूत् । इन्द्रस्य येऽपराधास्तेऽभिधीयन्ते—त्वष्टुः पुत्रं विश्वरूपनामानं ब्राह्मणम् 'अभ्यमंस्त' इन्द्रो हिंसितवान् । तथा तेन त्वष्ट्रोत्पादितं वृत्रनामानं ब्राह्मणम् 'अस्तृत' हिंसितवान् । एतदुभयं तैक्तिरीयैः—'विश्वरूपो वै त्वाष्ट्रः' 'त्वष्टा हतपुत्रः' इत्यनुवाकद्वये विस्पष्टमाम्नातम्' । तथा यतिवेषधरानसुराञ्चास्त्रेण च्छित्वा 'सालावृकेभ्यः' अरण्यश्वम्यः प्रादात् । तथाऽन्यानप्यरुप्तं धनामकान् ब्राह्मणवेषानस्रात् अवधीत् । तथा स्वगुरोवृंहस्पतेर्वाक्यं स्वकीयेन वाक्येन प्रत्यवधीत् । सोऽयं प्रतिधातो न युक्तः । तथा च आपस्तम्बः स्मरति—'वाक्येन वाक्यस्य प्रतिघातमाचार्यस्य वर्जयेच्छ्रेयसां च' इति । ऐते पश्चापराधास्तीनिमत्तमूर्तरिन्द्रस्य सोमपाने निवारिते सित 'व्यृद्धि' तिम्नवारणमनु 'क्षत्त्रं' सर्वाऽपि क्षत्त्रियजातिः 'सोमपीथेन' 'व्यार्घ्यंत' सोमपानेन वियुक्ताऽमूत् । तद्गुच्वं 'सोमपीथे' सोमपानेऽपि स प्रवृत्तोऽमूत् । कथिमिति ? तदुच्यते —

१. तै० सं० २.५.१.१.; २.१। की० उ० ३.१।

२. 'इन्द्रो यतीन्त्सालावृकेभ्यः प्रायच्छत्'-इति तै० सं० ६.२.७.५ । ता०ब्रा० ८.१.४ । 'वेदविरुद्धनियमोपेतान् यतीन्' - इति तत्र सायणः । ता० ब्रा० १३.४.१७ । 'यतीन्-एतत्संज्ञकान् यज्ञविरोधिजनान्'-इति तु तत्र सायणः ।

३, आप० धर्मं० २.२.५.११।

# वञ्चमाध्याये द्वितीयः खण्डः ] श्रीमस्तायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : १२०३

'अमूष्य त्वष्टः सोमम् आ', बलादिपबिदिति शेषः । तथा च तैत्तिरीया आमनन्ति—'स यज्ञवेशसं कृत्वा प्रासहा सोममिपवत्' इति । 'तत्' तथा सतीन्द्रेण वलात् सोमे पीते सित. क्षत्त्रियान्तरस्य तत्सामर्थ्यामावादिदानीमपि क्षत्त्रं 'सोमपीथेन व्युद्धमेव' सोमपानरहित-मेवावतिष्ठते । 'येन' मक्षविशेषेण क्षत्त्रं समृद्धं मवति, तादृशो योऽन्यो मक्षः, सोमपानेन वियुक्तस्य क्षत्त्रस्य संमवति, तं भक्षं यः पुमान् विद्यात्, 'तं' तादृशं क्षत्त्रियमक्षविद्रमस्म-दादिपुरुषं कथमेते वेत्रपाणयो वेदेरुत्थापयन्तीति रामस्योपालम्मः ॥

vii.२ [xxxv.२] [हे विश्वंतर मेरा ज्ञान मुनो — प्राचीन काल में] जब देवताओं ने इन्द्र को [पाँच अपराधों के कारण] यज्ञ में परिवर्जित कर दिया तब वहाँ इन्द्र सोम-पान से वियुक्त हो गए। [उन इन्द्र के निम्न पाँच अपराध थे]—१. त्वष्टा के पुत्र विश्व-रूप नायक ब्राह्मण को इन्द्र ने मार डाला, और [उन त्वष्टा से उत्पन्न] २. वृत्र नामक बाह्मण का वध किया, तथा ३. साधु वेषधारी [अधुरों] को [शस्त्र से छिन्न-भिन्न करके] अरण्यचारी कुत्तों को दे दिया और ४. अन्य भी, अरुमंघों [नामक ब्राह्मणों के वेष-धारी असुरों] को मार डाला, तथा [अपने गुरु] ५. बृहस्पित के बाक्यों को अपने वानधों से काट दिया। [इस प्रकार पाँच अपराधों के कारण] इन्द्र के [सोमपान से] वर्जित कर दिए जाने पर सभी क्षत्रिय जाति भी सोमपान से वियुक्त हो गई। फिर भी इन्द्र सोमपान में प्रवृत्त हुए । ऐसे [इन्द्र] ने त्वष्टा के सोम को बलात पी लिया । किन्त क्षत्रिय तो आज भी [उस सामर्थ्य के अभाव के कारण] सोमपान से वंचित ही हैं। जिस [भक्ष्य विशेष] से क्षत्रिय समृद्ध होता है; उस सोमपान से वियुक्त क्षत्रिय का अन्य हो भक्ष्य है; और उस भक्ष्य को जो व्यक्ति जानता है ऐसे जानकार को आपके रक्षक कैसे वेदी के पास से उठा रहे हैं ?

अथ रामविश्वंतरयोहिक्तप्रत्युक्ती दर्शयति—

वेत्थ ब्राह्मण त्वं तं अक्षा३म्, वेद हीति; तं वै नो ब्राह्मण ब्रहीति; तस्मै वै ते राजिन्निति होबाच ॥ २८ ॥ इति ।

हे 'ब्राह्मण' राम त्वं तादृशं मक्षं कि वेत्थेति विश्वंतरस्य प्रश्नः। तदर्था प्लुतिः 'वेद हि' जानाम्येवेति रामोऽज्ञवीत् । हे ब्राह्मण 'तं वै' तमेव क्षत्त्रियमक्षं 'नः' अस्माकं ब्रहीति विश्वंतरः पप्रच्छ । हे राजन्, 'तस्मै ते वै' ताह्शाय पृच्छते तुभ्यमेव कथयामीति राम उवाच ॥

II इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये सप्तम-पश्चिकायां पश्चमाध्याये (पश्चित्रशाध्याये) द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ (२८) [२५१]

१. तै० सं० २.५.२.१ । 'इन्द्रो यज्ञवेशसं'-इत्यादि संहितापाठः । 'इन्द्राणी देवी प्रासहा ददाना'-इति तै० ब्रा० २.४.२.७। 'इन्द्रस्य प्रिया जाया वावाता प्रासहा नाम'-इति, द्वतः पूर्वम् आस्तातम् इहैव (४५९ पु०) lublic Domain.

हे ब्राह्मण ! क्या तुम उस भक्ष्य को जानते हो ? 'हाँ जानता हूँ'—इस प्रकार [राम ने कहा]। 'हे ब्राह्मण ! उस [क्षत्रिय के भक्ष्य] को हम लोगों से कहो'—इस प्रकार [विश्वंतर ने पूछा]। 'हे राजन् ! उस प्रकार के आप पूछने वाले के लिए मैं कहता हूँ'— इस प्रकार [राम ने कहा]।

॥ इस प्रकार पैतीसर्वे (पञ्चम) अध्याय के द्वितीय खण्ड की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥२॥

# अथ तृतीयः खण्डः

क्षत्त्रियस्य हेया मक्षास्त्रिविधाः, उपादेयो मक्ष एकः, तत्र हेयान् मक्षान् दर्शयति— त्रयाणां भक्षाणामेकमाहरिष्यन्ति, सोमं वा दिध वाऽपो वा ॥ इति ।

हेयानां त्रयाणां मध्ये मक्षमेकं क्षत्त्रियस्य तवानिमज्ञा ऋत्विज आहरिष्यन्ति । कं मक्षमित्याशङ्कच सोमं वा दिध वा जलं वेत्युक्तम् ॥

vii.२९ [xxxv.३] वस्तुतः क्षत्रिय के लिए तीन भक्षण वर्जित हैं मात्र एक ही भक्ष्य उपादेय है। अतः उन] तीन [हेय] भक्षणों में से एक को तुम्हारे ऋत्विज लेंगे— १. सोम को, या २. दही को, अथवा ३. जल को।

तत्र सोमपक्षे दोषं दर्शयति-

स यदि सोमं, ब्राह्मणानां स भक्षो, ब्राह्मणांस्तेन भक्षेण जिन्विष्यसि; ब्राह्मणकल्पस्ते प्रजायामाजनिष्यत,—आदाय्यापाय्यावसायी यथाकाम-प्रयाप्यो; यदा वै क्षत्त्रियाय पापं भवति ब्राह्मणकल्पोऽस्य प्रजायामाजायत, ईश्वरो हास्माद्द्वितीयो वा तृतीयो वा ब्राह्मणतामभ्युपैतोः, स ब्रह्मबन्यवेन जिज्यूषितः ॥ इति ।

'सः' अनिमज्ञ ऋित्यग्यदि ते विश्वन्तरस्य क्षित्रियस्य 'सोमं' मक्षम्, आहरेदिति श्रोषः। 'सः' सोमो व्राह्मणानां योग्यो मक्षः तेन मक्षेण ब्राह्मणान् 'जिन्विष्यसि' प्रीणिष्यसि। न तु क्षित्रियस्य तव प्रीतिः। तया मिति 'ते' तव राज्ञः 'प्राजायां' संततौ 'ब्राह्मणकल्पः' ईषदसमाप्तो ब्राह्मणः आजनिष्यते। क्षित्रियधर्मेण शौर्येण रिहतत्वात्तस्य ब्राह्मणसहश्चत्वम्। स च पुत्रो ब्राह्मणवद् वक्ष्यमाणगुणचतुष्टयोपेतो मवित। आदानं प्रतिग्रहः तच्छीलः। 'आदायो'। प्रतिग्रहश्च ब्राह्मणगुणः। ऋित्वग्भूत्वा सोमं समन्तात् पाययतीति 'आपायी'। तदेतद्याजनमिप ब्राह्मणगुणः। अवसमन्नं तस्य संबन्धि याचनमावसः, तमावसमिति प्राप्नोतीति 'आवसायी'। परगृहे सदा मोजनयाचनमिप ब्राह्मणगुणः। कामिमच्छा-मनिकम्य यथाकामं, तदनुसारेण 'प्रयाप्यः' निर्वासियतुं शक्यः, क्षित्त्रयवैश्यादिवच्छीयं-

१. 'ईषदसमासौ कल्पब्देश्यदेशीयर;'— इति पा॰ पु॰ ५.३.६७ । CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain."

पञ्चमाञ्चाये तृतीयः खण्डः ]

धीयत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : १२०५

धनाद्यमावाद् यः कोऽप्यागत्य दुवँलं ब्राह्मणं तद् गृहात् तदीयग्रामाद्वा निष्कासियतुमिच्छिति, तदानीमयं ब्राह्मणो दुवँलत्वात्तेन निःसारियतुं शक्यते । एवमेते चत्वारो धर्मा ब्राह्मण-गुणाः । सोमं मक्षयतो राज्ञ एतद् गुणकः पुत्रो जायते । किंच यदा प्रमादात् 'क्षत्त्रियाय पापं' क्षत्रियस्य किंचिन्निषिद्धाचरणं मवित, तदानीं तेन पापेन तस्य क्षत्त्रियस्य 'प्रजायां' संतती 'ब्राह्मणकल्पः' शौर्यं राहित्यादिना ब्राह्मणसहशः पुत्र आजायते । 'अस्मात्' पापिनः क्षत्त्रियात् 'द्वितीयो वा तृतीयो वा' पुत्रो वा पौत्रो वा 'ब्राह्मणतामम्युपैतोः' शौर्यादिगुण-रहितं ब्राह्मण्यं प्राप्तुमीश्वरः समर्थो मवित । 'सः' ब्राह्मणसहशः क्षत्त्रियपुत्रो 'ब्राह्मणवत्र्यद्वने ब्राह्मणोचितयाच्यादिना 'जिज्यूषितः' जीवितुमिष्टो नीचरूपदैन्यवृत्त्या जीवितुं प्रवृत्तो मवतीत्यर्थः ॥

वह [अनिभन्न ऋित्वज] यदि सोम को लेंगे तो वह ब्राह्मणों के थोग्य भक्षण है। उस भक्षण से वह ब्राह्मणों को ही प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार उनकी सन्तित ब्राह्मणों के गुणों से युक्त जन्म लेगी [क्योंकि उसमें क्षात्र धर्म-शौर्य गुण न होकर ब्राह्मणत्व सदृश निम्न चार गुण होंगे]—१. वे दान लेने की इच्छा वाले होंगे; २. यजन याजन अर्थात् किसी दूसरे के यन-यागदि कराने वाले होंगे ३. दूसरे के घर में सदा भोजन को याचना करने के गुण से युक्त होंगे। ४. इच्छानुसार निःस्सारित करने योग्य [अर्थात् क्षत्रिय और वैश्य के समान शौर्य एवं धन आदि के अभाव में यदि कोई दुर्बल ब्राह्मण को उसके घर या ग्राम से निकालना चाहे तो यह ब्राह्मण दुर्बल होने के कारण उनसे निकाला जा सकने वाला होगा। और, यदि क्षत्रिय से [प्रमादवशात्] कोई निषद्धाचरण होता है तो उस पाप से उस क्षत्रिय की संतित में शौर्यविहीन ब्राह्मणसदृश पुत्र उत्पन्न होता है। इस [पापी] क्षत्रिय से द्वितीय अथवा तृतीय पोड़ी अर्थात् पुत्र या पौत्र [शौर्यादि गुणविहीन्] ब्रह्मत्व को प्राप्त करने में भी समर्थ होता है, वह [ब्राह्मण सदृश क्षत्रिय का पुत्र] ब्राह्मणों के बन्धुत्व क्रम में [ब्राह्मणोचित माँगना आदि गुणों से निकृष्ट दैन्य वृत्ति से] जीने की इच्छा वाला होता है।

सोमस्य मक्षत्वे दोषमुक्त्वा दघ्नो मक्षत्वे दोषमाह---

अथ यदि दिघ, वैश्यानां स भक्षो, वैश्यांस्तेन भक्षेण जिन्विष्यसि, वैश्य-कल्पस्ते प्रजायामाजिनिष्यतेऽन्यस्य बलिकृदन्यस्याऽऽद्यो यथाकामज्येयो; यदा वै क्षत्त्रियाय पापं भवति, वैश्यकल्पोऽस्य प्रजायामाजायत, ईश्वरो हास्माद् द्वितीयो वा तृतीयो वा वैश्यतामभ्युपैतोः, स वैश्यतया जिज्यूषितः ॥ इति ।

१. 'ईश्वरे तोसुन्कसुनौ'—इति पा० सू० ३.४.१३।

<sup>3</sup> CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

यदि ते दिधरूपं मक्षमाहरेत् तदा दघ्नो वैश्यमक्षत्वात् तेन वैश्यान् प्रीणियष्यसि । ततस्तव संततौ वैश्यसमानः पुत्रः आजनिष्यते । वैश्यश्च वाणिज्यं कुर्वन् 'अन्यस्य' राज्ञो 'बिलकृद्' बिल पूजां करोति, करं प्रयच्छतीत्यर्थः । अत एव 'अन्यस्य' राज्ञः 'आद्यः' मक्ष्योऽघीनो मवतीत्यर्थः । तस्य राज्ञः कामिमच्छामनितक्रम्य 'ज्येयः' अभिमवनीयो मवति । 'ज्याऽभिमवे' इति धातुः । त एते करप्रधानपराधीनत्वऽतिरस्कार्यत्वाख्या वैश्यगुणाः । यदा क्षत्त्रियस्य किचित्पापं संमवति, तदा तस्य संततौ वैश्यसहशो जायते । 'अस्मात्' क्षत्त्रियात् पापिनोऽन्यः पुत्रः पौत्रो वा वैश्यतां प्राष्टुं समर्थो मवति । स च 'वैश्यतया' वैश्यकृत्या करप्रदानादिना 'जिज्यूष्तिः' जीवितुं प्रवृत्तो मवित ।।

और, यदि वह [अनिभन्न ऋित्वज] दही लेगा तो वह वैश्यों का भक्ष्य है। उस भक्ष्य से वह वैश्यों को ही प्रसन्न करेगा और उनकी सन्ति वैश्यों के समान उत्पन्न होगी [क्योंकि उसमें क्षात्र धर्म न होकर वैश्यों के सदृश निम्न तीन गुण होंगे]—१.[व्यापार करते हुए वैश्य] अन्य [राजा] को [कर आदि देकर] पूजा करता है; २. इसलिए दूसरे राजा का वह अन्न खाने वाला [और उसे खाकर वह उसके अधोन] होता है और ३. उस राजा के इच्छानुसार वह अमिभवनीय होता है [इस प्रकार वह कर देकर परा-धोन और तिरस्कृत होने के गुण से युक्त होता है]। और जब किसी क्षत्रिय से कोई पाप [अर्थात् निषद्धाचरण] हो जाता है तो उसकी सन्तित में तब वैश्यसदृश पुत्र उत्पन्न होते हैं और इस पापी क्षत्रिय के अन्य दूसरे अथवा तीसरे पीढ़ो में अर्थात् पुत्र या पौत्र वैश्यत्व को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं और वह वैश्यवृत्ति से कर प्रदान आदि से जीवन यापन करने में प्रवृत्त होता है।

दिधमक्षे दोषमुक्त्वा जलमक्षे दोषमाह -

अथ यद्यपः, जूद्राणां स भक्षः, जूद्रांस्तेन भक्षेण जिन्विष्यसि, जूद्रकल्पस्ते प्रजायामाजनिष्यते,ऽन्यस्य प्रेष्यः कामोत्थाप्यो यथाकामवध्यो; यदा वै क्षत्त्रियाय पापं भवति, जूद्रकल्पोऽस्य प्रजायामाजायत, ईश्वरो हास्माद्- द्वितोयो वा तृतोयो वा जूद्रतामभ्युपैतोः स जूद्रतया जिज्यूषितः ।। २९ ॥ इति ।

यदि ते क्षत्त्रियस्य कश्चिद्दत्विक् 'अपः' जल मक्षमाहरेत्, तदानीं 'सः' जलात्मकः शूद्राणां मक्षः, तेन मक्षेण शूद्रान् प्रीणयिष्यसि । ततस्तव संततौ शूद्रसदृशः पुत्र उत्पद्यते । शूद्राश्च 'अन्यस्य' उत्तमवर्णंत्रयस्य 'प्रेष्यः' प्रेषणीयो भृत्यो मवति । तथा 'कामोत्याप्यो

१. चतुर्मिधंमें ब्रीह्मण्यं भुनक्ति —अर्चया च दानेन च, अज्येयतया च अवध्यतया च'— इति शत० ब्रा० ११.५.७.१। ज्यानिर्हानिस्तदिवषयमज्येयता' इति तु तत्र सायणः।

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

# पञ्चमाच्याये चतुर्थः खण्डः ] धोमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसाहतम् ः १२०७

मध्यरात्रादौ यदाकदाचिह्नि इच्छा भवित, तदानीमयमुत्याप्यते । तथा तदीयं 'कामम्' इच्छामनितक्रम्य 'वध्यः' कुपितेन स्वामिना तडचो मवित । एते शूद्रगुणाः । क्षत्तियस्य कदाचित् पापे सित शूद्रसमानः पुत्रो जायते । 'अस्मात्' क्षत्तियात् अन्यः पुत्रः पौत्रो वा शूद्रत्वं प्राप्तुं समर्थो भवित । 'सः' पुत्रः 'शूद्रतया' शूद्रवर्णंतया दासत्ववृत्त्या 'जिज्यूषितः' जीवतुं प्रवृत्तो भवित ।

॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरिचते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये सप्तम-पश्चिकायां पश्चमाघ्याये (पश्चित्रशाघ्याये) तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ (२९) [२५२]

और, यदि वह [अनिभन्न ऋित्वज] जल लेगा तो वह श्रृद्धों का भक्ष्य है। उस भक्षण से वह श्रूद्धों को ही प्रसन्न करेगा। उनको सन्तित श्रूद्धों के समान जन्म लेगी [क्योंकि उसमें क्षात्रधमं न होकर श्रूद्धों के सदृश निम्न तीन गुण होंगे]—१. श्रूद्ध अन्य तीन वर्णों का प्रेषणीय सेवक होता है तथा २. वह कभी भी [मब्य रात्रि आदि में] इच्छानुसार उठाने योग्य होता है और ३. वह इच्छानुसार कुपित स्वामी से प्रताड़ित भी होता है। जब किसी क्षत्रिय से कोई पाप [निषिद्ध आचरण] हो जाता है तो उसकी सन्तित में तब श्रूद्ध के सदृश पुत्र उत्पन्न होते हैं। इस पापी क्षत्रिय के अन्य दूसरे अथवा तीसरे पोढ़ों में अर्थात् पुत्र या पौत्र श्रूद्धत को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं; और वह श्रूद्ध-वृत्ति से [अर्थात् वासत्व आदि से] जीवन यापन करने में प्रवृत्त होता है। । इस प्रकार पैतीसवें (पञ्चम) अध्याय के तृतीय खण्ड की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ।। ३।।

# अथ चतुर्थः खण्डः

अथ क्षत्त्रियोचितं मक्षं दर्शयतुमुक्तानां मक्षाणां क्षत्त्रियेण हेयतां संगृह्याऽऽह—

एते वै ते त्रयो भक्षा राजित्रिति होवाच; येषामाशां नेयात् क्षत्त्रियो

यजमानः ॥ इति ।

क्षत्त्रियो यागं कुर्वन् 'येषां' मक्षाणाम् 'आशाम्' इच्छामपि 'नेयात्' न प्राप्नुयात् । हे 'राजन्' विश्वन्तर, ते त्रयोऽपि 'एते' पूर्वमुक्ताः ॥

vii ३० [xxxv.४] 'हे राजन्, ये तीन भक्ष्य पदार्थ हैं'—इस प्रकार [राम ने कहा]। किन्तु याग करते हुए क्षत्रिय यजमान को इन्हें लेने की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए।

उपादेयं मक्षं दश्यति-

अथास्यैष स्वो भक्षो न्यग्रोधस्यावरोधाश्च फलानि चौदुम्बराण्याश्वत्थानि प्लाक्षाण्यभिषुणुयात्तानि भक्षयेत्, सोऽस्य स्वो भक्षः ॥ इति । vonanci Deoband In Public Domain. 'अय' हेयमक्षकथनानन्तरम्, उपादेयो मक्षः कथ्यत इति शेषः । 'अस्य' राज एव वक्ष्यमाणः स्वो मक्षः । कोऽसाविति ? सोऽमिधीयते । 'न्यग्रोधस्यावरोधाः' शाखा-म्योऽवाङ्मुखत्वेन प्ररोहन्तो मूलविशेषाः । तथैवोदुम्बराश्वत्थप्लक्षाख्यानां वृक्षाणां फलानि च, 'तानि' सर्वाणि 'अमिषुणुयात्' । अमिषुत्य च यो रसो मयित, तं रसं मक्षयेत् । 'सः' अयम् 'अस्य' क्षत्त्रियस्य स्वोचितो मक्षः ।।

इस [क्षत्रिय के हैय भक्षण के कथन] के बाद इसका अपना [उपादेय] भक्ष्य है— न्याग्रोध (= बड़ के पेड़) की शाखाओं से निकलकर नीचे लटकने वाली जड़ों [=बरोहों] को और उसी प्रकार गूलर, पीपल और पाकड़ [= प्लक्ष] के फलों को लेकर सभो को एक साथ अभिषुत करे तथा उससे निकले रस का पान करे। वही इस [क्षत्रिय] का अपना भक्ष्य है।

अथ न्यग्रोधप्रशंसार्थं तदुत्पत्ति दर्शयति—

यतो वा अधि देवा यज्ञेनेष्ट्वा स्वर्गं लोकमायंस्तत्रैतांश्चमसान्न्युब्जंस्ते न्यग्रोधा अभवन्, न्युब्जा इति हाप्येनानेतर्ह्याचक्षते; कुरुक्षेत्रे ते ह प्रथमजा न्यग्रोधानां तेभ्यो हान्येऽधिजाता. ॥ इति ।

देवाः पुरा 'यतो वा अधि' यस्य कुरुक्षेत्रस्योपिर यज्ञेनेष्ट्वा स्वर्गं लोकम् 'आयन्' प्राप्नुवन्, 'तत्र' तिस्मन् यज्ञदेशे 'एतान्' सोमचमसान् 'न्युब्जन्' अधोमुखान् अस्थापयन् । अधोमुखाः 'ते' चमसा न्यग्रोधवृक्षा अभवन् । 'एतिह्रं' इदानीमिप तिस्मन् कुरुक्षेत्रे 'एनान्' न्यग्रोधवृक्षान् 'न्युब्जः' इति अनेन नाम्नाऽऽचक्षते । 'ते' कुरुक्षेत्रदेशस्था वृक्षा भूलोक-वितनां सर्वेषां न्यग्रोधवृक्षाणां मध्ये 'प्रथमजाः' प्रथमत उत्पन्नाः । 'तेम्यः' तद्देशवितन्यग्रोधवृक्षेम्यः 'अन्ये' देशान्तरवितनो न्यग्रोधाः 'अधिजाताः' आधिक्येनोत्पन्नाः ॥

देवों ने प्राचीन काल में जिस [कुरुक्षेत्र] के ऊपर यजन करके यश के द्वारा स्वगं लोक को प्राप्त किया था; उस [यज्ञ] प्रदेश में उन्होंने इन [सोम के] चमसों को उलट कर रख दिया। वे ही अधोमुख अवस्थित चमसों के सोम जो नीचे गिरे वे] न्यप्रोध हो गए। आज भी वहाँ उस [कुरुक्षेत्र] में इन [न्यप्रोध वृक्षों] को 'न्युब्जा' [अर्थात् नीचे को बढ़ने वाला] ही कहते हैं। वे [कुरुक्षेत्र देशस्थ] वृक्ष [भूलोक के] सभी न्यप्रोध के वृक्षों के मध्य प्रथमतः उत्पन्न हुए। [उस देश के] उन [न्यप्रोध वृक्षों] से अन्य देशान्तरवर्ती न्यप्रोध उत्पन्न हुए।

न्यग्रोधशब्दं निर्वक्ति—

ते यन्त्यञ्चोऽरोहंस्तस्मान्यङ्रोहित न्यग्रोहो, न्यग्रोहो वै नाम; तन्त्यग्रोहं सन्तं न्यग्रोध इत्याचक्षते परोक्षेण; परोक्षप्रिया इव हि देवाः ॥ ३० ॥ इति । 'ते' चमसा 'यद्' यस्मात्कारणात् 'न्यञ्चः' अषोमुखाः 'अरोहन्' प्रादुर्मूताः 'तस्मात्' कारणात् 'न्यङ्' अधिःकुकोऽस्मिक्किं स्मानुभं बक्की विक्ष्णकृत्वस्था प्राप्तिकृति। सम्बन्नः । स च

Digitized by Madhuban Trust, Delhi पञ्चमाध्याये पञ्चमः लण्डः | श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् । १२०९

वस्तुतो न्यग्रोह इत्येव नामार्हति, तस्य नाम्नो व्युत्पत्त्यनुसारित्वात् । तथाऽपि न्यग्रोहं सन्तं वक्षं लीकिका हकारस्य धकारादेशं कृत्वा न्यग्रोध इति परोक्षनाम्ना व्यवहरन्ति, 'देवानां' पूज्यानामाचार्योपाच्यायादीनां परोक्षनामप्रियत्वात् ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकार्ये' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये सप्तम-पश्चिकायां पश्चमाव्याये (पश्चित्रशाव्याये) चतुर्थः खण्डः ॥४॥ (३०) [२५३]

वे [अमस] क्योंकि अधोमुख करके प्रादुर्भत हुए थे; इसीलिए यह [बरगद भी] अधोमुख होकर ही प्रादुर्भूत होते हैं। इसी कारण इनका नाम 'न्यप्र-रोह' [नीचे उपना] हुआ । वस्तुतः व्युत्पत्ति के अनुसार उसका नाम 'न्यप्रोह' ही होना चाहिए किन्तू] 'न्यग्रोह' होते हुए भी, जो इसे [लोक में] लोग [हकार का धकार आदेश करके] 'न्यग्रोध' इस परोक्ष [छिपे हए] नाम से व्यवहार करते हैं, वह इसलिए कि देव [पूज्य आचायं और उपाध्याय आदि | परीक्ष [ = छिपे हुए, रहस्य युक्त | नाम के [उच्चारण] विय होते हैं।

।। इस प्रकार पैंतीसर्वे (पाववें) अध्याय के चतुर्थ खण्ड की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ४ ॥

#### अथ पञ्चम: खण्ड:

न्यग्रोधवृक्षस्योत्पत्तिमुक्त्वा तदीयानामवरोधानां फलानां चोत्पत्ति दर्शयति — तेषां यहचमसानां रसोऽवाङेत, तेऽवरोधा अभवन्नथ य ऊर्ध्वस्तानि फलानि ॥ इति ।

'तेषाम्' अधोमुखत्वेनावस्थितानां चमसानां वटवृक्षत्वे सति चमसगतो यो रसः सः 'अवार्ङत्' अधोमुखोऽगच्छत् । 'ते' रसिवशेषाः 'अवरोधाः' अधोमुखत्वेनोत्पन्नाः वट-शाखाभ्यो निर्गता मूलविशेषा अभवन् । 'अथ' तद्दैलक्षण्येन यो रस ऊर्वो निरगच्छत्, 'तानि' रसरूपाणि वटफलान्यमवन् ॥

vii. ३१ [xxxv.4] उन [अधोमुख अवस्थित] चमसों का जो विट वृक्ष होने के बाद चमस गत] रस अधोमुख गया; वे ही [बड़ की शाखाओं से निकलने वाली] बरोहें हुईं और जो [रस की विलक्षणता] ऊपर में गई वे [वटवृक्ष के] फल हुए।

तेषामेवावरोधानां फलानां च क्षात्त्रियमक्षत्वं प्रशंसति --

एष ह वाव क्षत्त्रियः स्वाद्भक्षान्नैति, यो न्यग्रोधस्यावरोधांश्च फलानि च भक्षयत्युपाह परोक्षेणैव सोमपीथमाप्नोतिः, नास्य प्रत्यक्षं भिक्षतो भवतिः, परोक्षमिव ह वा एष सोमो राजा यन्त्यग्रोधः, परोक्षमिवैष ब्रह्मणो रूपमुपनिगच्छति यत्क्षत्त्रियः, पुरोधयैव दीक्षयैव प्रवरेणैव ॥ इति ।

'यः' पुमान्त्यग्रोधवृक्षस्य 'अवरोधांश्व' अधोमुखानि मुलानि च, तत्फलानि च मक्षयित, एष एव क्षत्त्रियः स्वोचिताद्भक्षान्न।पैति । किंचायं क्षत्त्रियः 'परोक्षेणैव' न्याग्रोधव्यव- धानेनैव 'सोमपोथं' सोमपानम् 'उपाह' 'प्राप्नोति' सर्वया प्राप्नोति । 'अस्य' क्षत्त्रियस्य 'प्रत्यक्षम्' अन्यवधानं यथा भवति तथा सोमो मिक्षतो न भवति; न्यग्रोधेन न्यविहतत्वात् । योऽयं न्यग्रोधः; एष परोक्षमेव यथा भवति तथा वर्तमानः सोमो राजा । योऽयं क्षत्त्रियोऽस्ति, एषोऽपि 'परोक्षमिव' न्यवधानेनैव ब्राह्मणो भूत्वा 'रूपं' तदीयवेषमुपनिगच्छति । 'पुरोधयैव' पुरोहितद्वारेण, 'दीक्षयैव' दीक्षारूपसंस्कारेण च, 'प्रवरेणैव' पुरोहितगोत्रेण च, ब्राह्मण्यस्य संपादितत्वादिति श्रोषः ॥

जो पुरुष इस न्यप्रोध वृक्ष की बरोहों को और उसके फलों का भक्षण करता है यही क्षत्रिय अपने स्वोचित भक्ष्य से वंचित नहीं होता है और यह क्षत्रिय [न्यप्रोध के क्यवधान द्वारा] परोक्ष रूप से सोमपान को ही प्राप्त करता है। इस प्रकार इस [क्षत्रिय] का [सोमपान रूप] प्रत्यक्ष भक्षण भी नहीं होता। जो यह न्यप्रोध है वह परोक्ष रूप से यही सोम राजा है; और जो यह क्षात्रय है यह परोक्ष रूप से [ब्राह्मण होकर] ब्राह्मण के रूप को प्राप्त करता है; अर्थात् —पुरोहित के द्वारा, दीक्षा रूप संस्कार के द्वारा और पुरोहित के गोत्र [उच्चारण] के द्वारा।

प्रकारान्तरेण न्यग्रोधक्षत्त्रययोः साम्यमापाद्य प्रशंसति—

क्षत्त्रं वा एतद्वनस्पतीनां यन्न्यग्रोधः, क्षत्त्रं राजन्यो, नितत इव हीह क्षत्त्रियो राष्ट्रे वसन् भवति प्रतिष्ठित इव, नितत इव न्यग्रोधोऽवरोहैर्भूम्यां प्रतिष्ठित इव ॥ इति ।

यो न्यग्रोघोऽस्ति 'एतत्' न्यग्रोघस्वरूपं वनस्पतीनां मध्ये 'क्षत्त्रं वै' क्षत्त्रियजातिरेव । 'राजन्यः' देशाधिपतिरिप 'क्षत्त्रं' मनुष्याणां मध्ये क्षत्त्रियजातिः । किंचायं क्षत्त्रियः 'इह राष्ट्रे' स्वदेशे वसन् 'नितत इव हि' तत्तद् ग्रामेषु संचरणेन नितरां संतत एव मवित । तथा 'प्रतिष्ठित इव' राज्यस्थैयेंण चलनरिहत एव मवित । न्यग्रोधवृक्षोऽप्यधोमुखैः 'अव-रोधैनितत इव' नितरां व्यास एव मवित । तथा 'भूम्यां प्रतिष्ठित इव' स्थिर एव मवित । तस्मादस्त्युमयोः साम्यम् ॥

जो यह न्यग्रोध है, वह वनस्पतियों में क्षत्रिय है और [देशाधिपिति] राजा मनुष्यों के मध्य क्षत्रियजाति है; और यह क्षत्रिय अपने राष्ट्र में रहते हुए [उन-उन ग्रामों में जाते हुए] निरन्तर संवरणशील ही रहता है और वह [राज्य की स्थिरता के कारण चलायमान न होकर] प्रतिष्ठित के समान ही होता है; और न्यग्रोध वृक्ष भी अधोमुख बरोहों से निरन्तर ख्यास होता है; और भूमि में प्रतिष्ठित अर्थात् स्थिर भी होता है।

न्यग्रोधमक्षमुपसंहरति—

तद्यत्क्षत्त्रियो यजमानो न्यग्रोधस्यावरोधांश्च फलानि च भक्षायत्यात्मन्येव नाः तत्कात्त्रं वनस्पतीनां प्रतिष्ठापयति, क्षात्त्र आत्मानम् ॥ इति । पैर्झमाञ्चाये षष्ठः खेण्डः ] Digitized by Madhuban Trust Delli चतभाष्यसहितम् । १२११

'तत्' तस्मान्न्यग्रोधक्षत्त्रययोः सादृश्यसद्भावाद् यः 'क्षत्त्रियः' पुरुषो यागं कुर्वेन्त्य ग्रोधवृक्षस्यावरोधान् फलानि च मक्षयेत् । तदानीं वनस्पतीनां संबद्धं 'क्षत्त्रं' क्षत्त्रियजातिम् 'आत्मन्येव' स्वोदरमध्य एव प्रतिष्ठापयित । तथैव 'आत्मानं' स्वस्वरूपं वनस्पतिसंबन्धिनि 'क्षत्त्रे' न्यग्रोधे प्रतिष्ठापयित ॥

जो यह क्षत्रिय यजमान [याग करते हुए] न्यग्रोघ के बरोहों का और फलों का भक्षण करता है तो वह बनस्पितयों में उस क्षत्रिय [रूप न्यग्रोघ] को ही अपने [उदर] में प्रतिष्ठित करता है। उसी प्रकार वह अपने स्वरूप को उस [वनस्पित से सम्बद्ध] क्षत्रिय [न्यग्रोघ] में प्रतिष्ठित करता है।

उपसंहतं तं मक्षं पुनरपि प्रशंसित-

क्षात्त्रे ह वे स आत्मिनि क्षात्रं वनस्पतीनां प्रतिष्ठापयति, न्यप्रोय इवावरोधै-भूम्यां प्रति राष्ट्रे तिष्ठत्युपं हास्य राष्ट्रमन्यथ्यं भवति य एवमेतं भक्षं भक्षायति क्षात्त्रियो यजमानः ॥ ३१॥ इति ।

'यः' क्षत्त्रियो यागं कुर्वन् 'एतं' न्यग्रोधसंविन्धनं मक्षं मक्षयित, स क्षत्त्रियः स्वयं वनस्पतीनां संविन्धिन 'क्षत्त्रे' न्यग्रोधे प्रतिष्ठितः सन् 'आत्मिन' स्विस्मिन् वनस्पतीनां संविन्धि 'क्षत्त्रं' न्यग्रोधं प्रतिष्ठापयित । यथा न्यग्रोधोऽवरोधं मूम्यां प्रतिष्ठितः, एवमयं राजा राष्ट्रे प्रतितिष्ठिति । अस्य राष्ट्रम् 'उगं' तेजस्वि सत् 'अव्यथ्यं' केनापि व्यथितुमश्चयं मविति ।।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐत्तरेयब्राह्मणमाष्ये सप्तम-पश्चिकायां पञ्चमाध्याये (पर्चित्रशाध्याये) पश्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ (३१)[२५४]

जो क्षत्रिय यजमान [याग करते हुए] इस [न्यग्रोघ रूपी] भक्ष्य का भक्षण करता है, वह [क्षत्रिय] स्वयं [वनस्पित सम्बन्धी] क्षत्रिय [रूप न्यग्रोघ] में प्रतिष्ठित होकर अपने में वनस्पित सम्बन्धी क्षत्रिय [रूप न्यग्रोघ] को प्रतिष्ठित करता है। जैसे न्यग्रोघ जड़ों से भूमि में जाकर प्रतिष्ठित होता है; वैसे ही यह राजा राज्य में प्रतिष्ठित होता है; और इसका राष्ट्र तेजस्वी एवं किसी से भी नष्ट न होने योग्य हो जाता है।

।। इस प्रकार पैंतीसर्वे (पाँववें) अध्याय के पाँचवें खण्ड की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥५॥

# अथ षष्ठः खण्डः

न्यग्रोधस्यावरोधान् फलानि च प्रशस्य, औदुम्बरादिप्रशंसा क्रमेण दर्शयति— अथ यदौदुम्बराण्यूर्जो वा एषोऽन्नाद्याद्वनस्पतिरजायत यदुदुम्बरो; भौज्यं वा एतद्वनस्पतीनामूर्जमेवास्मिस्तदन्नाद्यं भौज्यं च वनस्पतीनां क्षत्त्रे दथाति ॥ इति ।

# १२१२ : ऐतरेयबाह्मणम् Digitized by Madhuban Trust, Delhi ि ३५.६ सप्तमपश्चिकायां

'अय' न्यग्रोधप्रशंसानन्तरम्, उदुम्बरप्रशंसा कथ्यते । 'यद्' यानि 'औदुम्बराणि' फलानि मक्षत्वेनोक्तानि, तेषामुत्पादको यदुदुम्बरोऽस्ति, एषः 'ऊर्जः' रसादन्नाद्याच्च वनस्पतिरूपोऽजायत । 'एतद्' उदुम्बरफलं वनस्पतीनां मध्ये 'मीज्यं वै' मोजनार्हमेव । 'तत्' तेनौदुम्बरमक्षेण 'अस्मिन् क्षत्त्रे' 'ऊर्जमेव' रसमेव तथाऽन्नाद्यं वनस्पतीनां मध्ये मोजनयोग्यं द्रव्यमवस्थापयति ।।

vii.३२ [xxxv.६] और, जो यह गूलर [के फलों का भक्षण कहा गया] है [उनका स्वादक] जो उदुम्बर है, यह अन्न के रस से वनस्पतियों में भोजन के योग्य ही है। अतः उस [उदुम्बर] के भक्षण से वह इस क्षत्रिय में रस को ही और अन्न को एवं वनस्पतियों के मध्य भोजन योग्य द्रव्य को स्थापित करता है।

अश्वत्यफलानि प्रशंसति-

अथ यदाश्वत्थानि, तेजसो वा एष वनस्पतिरजायत यदश्वत्थः, साम्राज्यं वा एतद्वनस्पतीनां, तेज एवास्मिस्तत्साम्राज्यं च वनस्पतीनां क्षात्त्रे दधाति ॥ इति ।

'अथ' औदुम्बरप्रशंसानन्तरम् अश्वत्थफलानि प्रशस्यन्ते । यान्यश्वत्थफलानि सन्ति, तेषां जनको योऽश्वत्थः, एष वनस्पतिस्तेजस एवोदपद्यत । 'एतद्' अश्वत्थफलं वनस्पतीनां संबन्धि साम्राज्यस्वरूपमेव । 'तत्' तेनाश्वत्थफलमक्षेण तेज एव वनस्पतीनां साम्राज्यं च अस्मिन् 'क्षत्त्रे' स्थापयित ॥

और, जो यह पीपल के फल हैं, [उनका उत्पादक] जो अञ्चत्य है, वह तेज से वन-स्पित रूप में उत्पन्न हुआ है। यह [पीपल का फल] वनस्पित सम्बन्धी साम्राज्य स्वरूप हो है। अतः उस [पीपल के गोदा] के भक्षण द्वारा वह तेज का ही एवं उन वनस्पितयों के साम्राज्य को इस क्षत्रिय में स्थापित करता है।

प्लक्षफलानि प्रशंसति—

अथ यत्प्लाक्षाणि, यशसो वा एष वनस्पतिरजायत यत्प्लक्षः, स्वाराज्यं च ह वा एतद्वैराज्यं च वनस्पतीनां, यश एवास्मिस्तत्स्वाराज्यवैराज्ये च वनस्पतीनां क्षत्त्रे द्याति ॥ इति ।

'अय' अश्वत्थप्रशंसानन्तरं यानि प्लक्षफलानि विद्यन्ते, तानि प्रशस्यन्ते । योऽयं प्लक्षोऽस्ति एष वनस्पतियंशस एवोत्पन्नः । 'एतत्' प्लक्षफलं वनस्पतीनां संबन्धि स्वाराज्य-वैराज्यरूपम् । स्वातन्त्रयेण राजत्वं 'स्वाराज्यं' विशेषेण राजत्वं वैराज्यम् । 'तत्' तेन प्लक्षफलेन 'अस्मिन्' क्षत्त्रे यश्चश्च स्वाराज्यवैराज्ये च संपादयति ॥

और, जो प्लक्ष [= पाकड़] का फल है [उसका उत्पादक] जो प्लक्ष है वह यश से वनस्पति रूप में उत्पन्न हुआ है। यह [प्लक्ष का फल] वनस्पतियों का स्वाराज्य पञ्चमाच्याये षष्टः खण्डः ] Digitized by श्रीमहिसायण सिर्धितिभाष्यसहितम् ः १२१३

[= स्वतन्त्रतापूर्वक राज्य करना] और वैराज्य [विशेष रूप से राज्य करना] है। अतः उस [टलक्ष के फल] के भक्षण द्वारा वह यश को ही और वनस्पतियों के स्वाराज्य एवं वैराज्य को इस क्षत्रिय [यजमान] में स्थापित करता है।

मक्षद्रव्यं प्रशस्य तस्य प्रयोगमाह

एतान्यस्य पुरस्तादुपक्छमानि भवन्त्यय सोमं राजानं क्रोणन्तिः ते राज्ञ एवाऽऽवृतीपवसथात् प्रतिवेशैश्चरन्त्यथीपवसथ्यमहरेतान्यध्वर्युः पुरस्तादुप-कल्पयेताधिषवणं चर्माधिषवणे फलके द्रोणकलशं दशापवित्रमद्रोन् पूतभृतं चाऽऽधवनीयं च स्थालीमुदञ्चनं चमसं च तद्यदेतद्राजानं प्रातरिभषुण्वन्ति, तदेनानि द्रेधा विगृह्णीयादभ्यन्यानि, सुनुयान्, भाष्यदिनायान्यानि परिशिष्यात् ॥ ३२ ॥ इति ।

'एतानि' न्यग्रोधावरोधादीन् 'अस्य' राजोऽर्थं सोमक्रयात्पूर्वम् 'उपक्लृतानि' संपादि-तानि भवन्ति । तत् ऊर्ध्वं सोमक्रयः । ततः 'ते' अध्वर्युप्रभृतयोः 'राज एवाऽऽवृता' सोमस्यैव प्रकारेणोपवसथदिनात् पूर्वं 'प्रतिवेशैः' प्रसिद्धः 'क्रियाविशेषेश्वरन्ति' अनुतिष्ठेयुः । 'अथ' अनन्तरमौपवसथ्यमहः । औपवसथ्येऽहन्यध्वर्युः 'पुरस्तात्' प्रथमं 'एतानि' वक्ष्यमाणानि चर्मादीनि 'उपकल्पयेत्' संपादयेत् । यस्मिश्वर्मणि सोमोऽभिष्यते, तच्चमीधिषवणाख्यम् । ययोः फलकयोरिम्पूयते ते फलके अधिषवणसंज्ञके । द्रोणकलशं

१. "प्रतिवेशं पचेयुः । तस्याश्नीयात् । गृहमेन्येव मवित । नास्य यज्ञो व्यृव्यते"—इित तै० ब्रा० १.६.७.१ । प्रातिस्विकत्वेन पत्नी विश्वतीति प्रतिवेशः । पत्न्ययः ओदनः, तं दक्षिणाग्नौ पक्तारः पचेयुः'—इत्यादि तद्मान्यम् (तै० सं० १.८.४) । दक्षि-णाग्नौ पत्नयाः प्रतिवेशमोदनं पचिति"—इित आप श्रौ० ८.१०.१० । "प्रतिवेशा अपि पचन्ते"—इित च तत्रैव ८.११.११ । इह तु महानसपाचका प्रतिवेशा विवक्षिताः ।

२. "अधिषवणं परिकृत्तं मवित"—इत्यादि शत० जा० ३.५.३.२२ । 'अधि उपरि सोमः सूयत इत्यधिषवणम् । सर्वरोहितमिति वचनाद् गोचमें' इत्यादि का० श्रौ० ८.५.२६ सूत्रे याज्ञिकदेवः । नामिप्रमाणा अरितनमात्राङ्गी मुञ्जरज्जुब्यूता औदुम्बरी मिञ्चका आसन्दीत्युच्यते । तस्यामासन्द्यां अधिषवणफलक्ष्योक्षपरि प्रागग्रीवमृत्तरलोम यत् चमें आस्तृणाति, तदेवाधिषवणाख्यम् । अस्मिन्नेवास्तीर्णं चमेणि वासोवद्धमेव सोमं स्थापयति । तदेतत् कात्या० श्रौ० ७.९.२७-३०सूत्रेषु स्पष्टम् ।

३. उपरवाणामुपरि अस्थूलान् प्रागग्रानुदगग्रान् वा दर्भानास्तीयं अधिषवणफलके उपदधाति । अधि उपरि सूयते सोमो ययोः, ते । ते च वारणे प्रादेशपरिमितस्थूले अरित्नपरिमितदीर्घे मवतः । तदेवमादिकं वर्णनं कात्या । श्री ८.५.२५ सू । दृष्ट व्यम् । "अथाधिषवणे फलके उपदधाति"—इत्यादि च शत । वा ३.४.५.२२ ।

# १२१४ : ऐतरेयब्राह्मणम् Digitized by Madhuban Trust, Delhi वि ३५.६ ससमपश्चिकायो

प्रौढदारुनात्रम् । दशापिवत्रं तस्त्रम् । अद्वयोऽिमविवणार्था ग्रावाणः । पूतभृदाधवनीयौ पात्रविशेषौ । स्थाली कुम्मः । 'उदञ्चनम्' उन्नयनपात्रम् । चमसो मक्षार्थं दारुपात्रम् । एतान्यघ्वर्युः संपाद्य तत ऊष्वं 'यद्' यदा 'एतद्' एतं राजानं प्रातःकालेऽिमषुण्वन्ति, 'तत्' तदानीम् 'एनानि' न्यग्रोधावरोधादीनि द्वेधा विमजेत् । तत्र 'अन्यानि' 'एकमाग-

१. "द्रोणकलशः—द्रुममयः कलशाकारो वैकङ्कतः, यस्योपिर धाराग्रहा गृह्यन्ते"— इत्यादि का० श्रौ० ८.७.५ याज्ञिकदेवः । धाराग्रहाणां परिचयस्तू क्तपूर्वः— (द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ३७९) ।

२. जीवन्मेषाणां श्वेतरोमग्रथितसूत्रनिर्मिते सोमरसपावनार्थे ऊर्णापिवत्रे हे मक्तः । तत्रैकं यजमानस्यारित्नमात्रम्, तदेव द्रोणकलशे स्थाप्यते; अथापरं प्रादेशमात्रम्, तदेव परिष्लवायां युज्यते । तदेतद् द्वितीयमूर्णापिवत्रं भवत्युमयतोदशिमिति दशा-पिवत्रं चोच्यते । का० श्रौ० ९.२.१६,१७ द्रष्टव्यम् ।

३. ''अथ ग्राव्ण उपावहरति''—इत्यादि शत० ब्रा० ३.५.४.२४। ''तस्मिन् गाव्णः पञ्च, वैष्णवाः स्थेति (वा० सं० ५. २५.)''—इति कात्या० श्रौ० ८५.२८।

४. पूतभृद् - आधवनीयौ — पूतं सोमं बिमर्त्तीति पूतभृत् । एतत् संज्ञकः पृथुमुखो महा-कलशो मवित । आधवनीयश्च तद्रूप एव; आध्यते प्रक्षाल्यते सोमोऽस्मिन्नित्येव तत्र प्रकृतिप्रत्ययगतोऽथैविशेषः (का० श्रौ० ९.२.२०) । यज्ञे यद्यपि आधवनोयकुम्मस्यैव प्राथम्यम्, तथापि 'अल्पाच्तरं (पूर्वम्)'-इति शब्दानुशासनाद् (पा० सू० २.२.३४) द्वन्द्वे तस्य परप्रयोगः पूतभृदाधवनीयाविति ।

५. स्थाल्यश्चतस्रः—'आग्रयणोक्ष्यादित्यध्रुवाणाम्'-इति का० श्री० ९.२.१४ सूत्र-व्याख्यायां याज्ञिकदेवः ।

६. उदश्वनौ --पूतभृताधवनीययोः कुम्मयोः सोमोदकग्रहणसाधनपात्रभूतौ जलभाण्ड-विशेषौ । का० श्रौ० ९.२.२१; ९.६.१५; १०.५.१. माष्याणि द्रष्टव्यानि । 'उदङ्कोऽनुदके'-इति पा० स० ३.३.१२३ । 'घृतोदङ्कश्चर्ममयं माण्डम् । अनुदके किम् ? 'उदकोदश्वनः'-इति तत्र दीक्षितः (सि० कौ०) ।

७. दश चमसाः—सोमपानपात्राणि । 'चमसो देवपानः'-इति ऋ० १०.१६.८ । 'बौदुम्बरेण चमसेन चतुःस्रक्तिना'-इति शत० ब्रा० ७.२.११.२ । 'दश चमसान्त्स-वृन्तानधः'-इति का० श्रौ० ९.२.२२ । 'त्सहमतः'-इति च मानवसूत्रम् । तथा च मृष्टियुक्तानि । न्यग्रोधरोहितकपर्णान्यतमकाष्ठनिर्मितानि । होतुः, ब्रह्मणः, उद्गातुः, सुन्वतः, प्रशास्तुः, ब्राह्मणाच्छंसिनः, पोतुः, नेष्टुः, आग्नीध्रस्य, अच्छावाकस्येति दश । कात्या० श्रौ० (९.९.२५; १२.१३.) माष्यं द्रष्टच्यम् ।

पञ्चमाच्याये सप्तमः खण्डः ] Digitized by Madhuban Trust Delhi श्रीमत्सायणाचार्यावराचितमाज्यसहितम् ः १२१५

गतानि 'तिस्मिन्' प्रातःसवनेऽभिषुगुयात् । इतरमागगतानि तु माघ्यंदिनसवनाय स्थापयेत् ।।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाश्चे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये ससम-पश्चिकायां पश्चमाच्याये (पश्चिस्त्रशाच्याये) षष्ठः खण्डः ॥ ६॥ (३२) [ २५६ ]

इन [न्यग्रोध की बरोहों] को [राजा के लिए सोम क्रय से] पहले सम्पादित करते हैं। तब सोम राजा को खरी दि हैं। इसके बाद वे अध्वर्यु आदि राजा को ही घर कर सोमयाग के ही समान उपवसय [उपवास के] दिन के पूर्व की क्रियाओं द्वारा अनुष्ठान करते हैं। इसके बाद औपवसथ [= उपवास के] दिन अध्वर्यु को अपने सामने इन निम्न सामानों को उपस्थित रखना चाहिए—१. अधिषवण [= सोम जिस पर क्ट्रते हैं वह] चर्म, २. अधिषवण-फलक [दो तस्ते जिससे अभिषुत करते हैं], ३. द्रोण-कलश [मजबूत लकड़ी का घड़ा], ४. दशापितत्र [छन्ना], ५. पत्थर [क्ट्रने के लिए लोड़ा] ६. पूतभृत् [छने हुए सोम को रखने के लिए पात्र विशेष], ७. आधवनीय [सोम को घोने का पात्र], ८. स्थाली [चार घड़े], ९. उदब्बन [उन्नयन अर्थात् सोम निकालने का] पात्र, और १०. चमस [सोम भक्षण का लकड़ो का पात्र]। जब वे इस सोम राजा को प्रातःकाल अभिषुत करते हैं, तो उसे इन [न्यप्रोध की बरोहों] का दो भाग करना चाहिए। उनमें से एक भाग प्रातःसवन में अभिषुत करे और दूसरा भाग माध्यन्दिन सवन के लिए रख ले।

।। इस प्रकार पैतीसर्वे (पञ्चम) अध्याय के छठें खण्ड की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ६ ॥

#### अथ सप्तमः खण्डः

अयास्य फलचमसस्य उन्नयनादिप्रयोगं दर्शयति —

तद्यत्रैतांश्चमसानुन्नयेयुस्तदेतं यजमानचमसमुन्नयेत्, तिस्मिन् द्वे दर्भतरणके प्रास्ते स्यातां, तयोर्वषट्कृतेऽन्तःपरिधि पूर्वं प्रास्येद्, दिधक्रावणो अका-रिषमित्येतयर्चा सस्वाहाकारयाऽनुवषट्कृतेऽपरमा दिधकाः शवसा पद्च कृष्टीरिति ॥ इति ।

तत ऊर्वं 'यत्र' यदा 'एतान्' ब्रह्महोत्रादिचमसान् दशसंख्याकानुन्नयेयुः । 'तद्' तदानीं 'यजमानास्य' राज्ञश्वमसम् 'उन्नयेत्' अभिषुतेन न्यग्रोधावरोधादिना पूरयेत् ।

१. न्यग्रोधफलान्यङ्कुरांश्वाहृत्य सम्पिष्य चूर्णंयित्वा दध्ता मिश्रणं कृत्वा राजन्यवैश्ययो-रन्यतरस्य यजमानस्य मक्षणाय चमसनामपात्रे रक्षितो मवित, स एव यजमानचमसः 'फलचमस' इत्युच्यते, तच्च इतरान् सोमचमसाननु उन्नेयो मवित । द्र० कात्या० श्रौ० १०.९.३०-३२ सुत्रेषु ।

'तिस्मन्' पूरिते चमसेऽल्पं दर्भद्वयं प्रक्षिप्य तयोर्मंध्ये प्रथमप्रक्षिप्तं दर्भं 'वषट्कृते' वषट्-कारे कृते सित 'दिधक्राव्णः' इत्येतयर्चा स्वाहाकारसिहतया परिधीनामन्तः प्रक्षिपेत् । 'अनुवषट्कृते' अनुवषट्कारे कृते सत्यपरं दर्भम् 'आ दिधक्राः' इत्यनयर्चा पूर्ववत् स्वाहा-कारसिहतया परिधीनामन्तः प्रक्षिपेत् ।

## [फलचमस का उन्नयनादिक प्रयोग]

vii.३३ [xxxv.७] जब वे [जह्मा और होता आदि के दस] चमसों का उन्नयन [अर्थात् सोम से भरने का कार्य] करते हैं; तभा उसे यजमान [राजा] के चमस का भी उन्नयन करना चाहिए [अर्थात् उन अभिषुत न्यप्रोध की बरोहों आदि के रस से उसे भर देना चाहिए]। उस [भरे हुए चमस] में दो छोटे छोटे दर्भ के टुकड़े डाल दे। उनके मध्य प्रथम प्रक्षिप्त दर्भ को वषट्कार करके वेदी की परिधि के अन्दर 'दिध-काल्णो अकारिषम्' (मैंने दिधका देव की स्तुति की है) आदि ऋचा से अनुषट्कार करके डाल दे। उसी प्रकार वषट्कार एवं अनुवषट्कार पूर्वक दूसरे दर्भ के टुकड़े को भी 'दिधका शवसा' (दिधका देव अपने बल से पाँचों प्रकार की प्रजाओं की वृद्धि करते हैं) आदि ऋचा से डाल दे।

अथास्य फलचमसस्य मक्षणं विधत्ते -

तद्यत्रैतांश्चमसानाहरेयुस्तदेतं यजमानचयसमाहरेत्, तान्यत्रोद्गृह्णीयुस्त-देनमुपोद्गृह्णीयात्, तद्यदेळां होतोपह्लयेत, यदा चमसं भक्षयेदथैनमेतया अभिषेत् ॥ इति ।

वतो होमादू हवं 'यत्र' यदा 'एतान्' होत्रादीनां चमसानृत्विज आहरेयुः । 'तत्' तदानीमेतं 'यजमानस्य' राज्ञश्रमसमाहरेत् । 'तान्' आहृतान् होत्रादिचमसान् 'यत्र' यदा उद्गृह्णियुः' मक्षणार्थमू हवं धारयेयुः । 'तत्' तदानीम् 'एतं' यजमानस्य राज्ञश्रमसम् 'उपोद्गृह्णियाद्' ऊर्व्वं धारयेत् । तत ऊर्व्वं यदा होतेळामुपह्लयेतोपहूय च स्वकीयं चमसं यदा मक्षयेत् । 'अथ' तदानीम् 'एनं' यजमानचमसम् 'एतया' वक्ष्यमाणयर्चा राजा मक्षयेत् ॥

जब वे [होन के बाद] चमसों को लेते हैं; तभी उसे [राजा] यजमान के चमस को भी लेना चाहिए। उन होता आदि के आहृत चमसों को जब भक्षण के लिए ऊपर उठाते हैं; तभी इस [राजा] यजमान को भी चमस ऊपर उठाना चाहिए। उसके बाद जब होता इळाह्वान करे; तब [इळाह्वान करके] अपने चमस का जब वह भक्षण करे; तब इस [राजा] यजमान को भी अपने चमस का भक्षण [निम्न ऋचा से] करना चाहिए-

 <sup>&#</sup>x27;इतरेषु सोमचमतेषु ह्यमानेषु एनं फलवमसं चमसाव्वर्युरेव कुशतक्णेन चमसाद् गृहीत्वा जुहोति'—इति कात्या० श्रो० १०.९.३२ सू० याज्ञिकदेव: ।

वश्वमाच्याये सप्तमः खण्डः ]

थोमस्तायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् ः १२१७

तामृचं पठति—

यदत्र शिष्टं रसिनः सुतस्य, यदिन्द्रो अपिबच्छचीभिः। इदं तदस्य यनसा शिवेन, सोमं राजानिमह भक्षयामीति ॥ इति ।

'रिसनः' रसयुक्तस्य 'सुतस्य' अमिषुतस्यावरोधादिद्रव्यस्य 'अत्र' पात्रे 'यिच्छ्ष्टं' योऽव्यिष्टो मागो 'यत्' च पात्रस्थं द्रव्यिमन्दः 'श्रचीमिः' कर्मविशेषैः संस्कृतमिषवत् । श्रचीशब्दः कर्मनामसु पठितः । 'अस्य' द्रव्यस्य सम्बन्धि 'तिददं' शिष्टं 'शिवेन' मिक्ति-युक्ततया मङ्गलेन मनसा 'इह' कर्मणि 'सोमं राजानं' सोमराजरूपं मावियत्वा मक्षयामि ।।

'रसयुक्त अभिषुत [बरोह आदि] द्रव्य का इस [पात्र] में जो अविशिष्ट [रस] है और कर्म विशेषों से संस्कृत जिस [पात्रस्थ रस] का इन्द्र ने पान किया, इस [द्रव्य सम्बन्धो रहा] के उस अविशिष्ट भाग को में भिक्तपूर्वक एवं प्रसन्न मन से इस [कर्म] में सोप राजा को भावनापूर्वक पीता हूँ।'

तदिदं समन्त्रकमक्षणं प्रशंसति —

शिवो ह वा अस्मा एव वातस्पत्यः, शिवेन मनसा भक्षितो भवत्युग्रं हास्य राष्ट्रमध्यथ्यं भवति, य एवमेतं भक्षं भक्षयति क्षत्त्रियो यजमानः ॥ इति ।

'यः' क्षत्त्रियो यजमानः 'एवम्' उक्तेन प्रकारण 'एतं' फलचमसरूपं मक्षं मक्षयित, 'अस्मै' यजमानायेष 'वानस्पत्यः' भक्षः 'शिवो ह वै' मङ्गलो हितकारी भूत्वा 'शिवेन मनसा' मिक्तपुक्तेन मङ्गलेन मनसा यक्षितो भवित । 'अस्य' राज्ञो राष्ट्रम् 'उग्नं' शत्रूणामिमवनायोग्ररूपं भूत्वा केनापि 'अन्यथ्यं' न्यथियतुमश्चयं भवित । भयं चलनं वा कदाचिदपि नास्य राष्ट्रस्य मवतीत्यर्थः ॥

जो क्षत्रिय यजनान इस प्रकार इस [फलचमसरूप] भक्ष्य का भक्षण करता है, तो इस [यजमान] के लिए यह वनस्पति सम्बन्धो भक्ष्य मंगलकारी होकर भक्ति युक्त मन से भक्षित होता है; और इस राजा का राष्ट्र [शत्रुओं के अभिभवन के लिए] उग्र रूप धारण करके किसी से भी व्यथित होने में अशक्य होता है।

मक्षणादूष्वं मन्त्रेणाऽऽत्मस्पर्गं विधत्ते —

शं न एधि हुदे पोतः, प्र ण आयुर्जीवसे सोम तारीरित्यात्मनः प्रत्य-भिमर्शः ॥ इति ।

१. निघण्टौ वाङ्नामसु ( १.११ ) ४९; कर्मनामसु ( २.२ ) २२; प्रज्ञानामसु च ( ३.९.८ )।

२. (i) 'with his hosts' इति हाग महोदयः।

<sup>(</sup>ii) 'drankhrvishklymaार्टी हो छी महोद्य Public Domain.

हे 'सोम' सोमस्थानीयावरोधादिमक्ष, अस्माभिः पीतः सन् 'नः' अस्माकं हृदये 'श्रमेधि' सुखहेतुर्मव 'जीवसे' चिरजीवनाय 'नः' अस्माकमायुः 'प्रतारीः प्रकर्षेण संपादय 'इति' अनेन मन्त्रेण 'आत्मनः' स्वकीयहृदयस्य 'प्रत्यभिमर्शः' हस्तेन संपूर्णः स्पर्शः कर्तव्यः ॥

'हे सोम [अर्थात् सोमस्थानीय बरोहों आदि के रस] हम से पीए जाकर हमारे हृदय में सुलकारक होओ और चिरजीवन के लिए हमारी आयु को प्रकृष्ट रूप से सम्पा-दित करो'—इस मन्त्र से अपने हृदय का स्पर्श करना चाहिए।

अथान्वयव्यतिरेकाभ्यामिमग्रं प्रशंसित—

ईश्वरो ह वा एषोऽप्रत्यभिमृष्टो मनुष्यस्याऽऽयुः प्रत्यवहर्तोरनर्हन् मा भक्षय-तीतिः; तद्यदेतेनाऽऽत्मानमभिमृशत्यायुरेव तत्प्रतिरते ॥ इति ।

'एषः' अवरोधादिमक्षः 'अत्रत्यिममृष्टः' मन्त्रपूर्वकात्मस्पर्शरहितः सन् 'मनुष्यस्य' राज्ञः आयुः 'प्रत्यवहर्तोः' विनाशियतुमीश्वरः समर्थो मवति । केनािमप्रायेणेति, सोऽिम-षीयते—'अनहंन्' मक्षयितुमयोग्यः सन् मा मक्षयतीित तस्य मक्षस्यािमप्रायः । सोऽयं व्यतिरेकः, तद्यदित्यादिरन्वयः । 'तत्' तदा मक्षणादूष्व्यं यथा 'एतेन' शं न इत्यादिमन्त्रेणा-मिमृश्वति 'तत्' तेनािममर्शनेनाऽऽयुरेव 'प्रतिरते' प्रकर्षेण वर्धंयित ।।

यह [बरोह भक्षण] मन्त्र सहित आत्मस्पर्श न होने से मनुष्य [=राजा] की आयु का विनाश करने में सक्षम होता है; क्योंकि वह [सोमस्थानीय रस] यह सोचता है कि 'भक्षण के योग्य न होकर भो यह मुझे पीता है।' अतः [भक्षण के बाद] जब वह इस ['शं नः' आदि मन्त्र] से अभिमर्शण करता है; तब वह उस [अभिमर्शण] से [अपनी] आयु को ही बढ़ाता है।

द्वाम्यामृग्म्यां तस्य चमसस्य पूरणं विधत्ते —

बाप्यायस्व समेतु ते, सं ते पयांसि समु यन्तु वाजा इति चमसमाप्याय-यत्यभिरूपाभ्यां; यद्यज्ञेभिरूपं तत्समृद्धम् ॥ ३३ ॥ इति ।

प्रयमायामृच्याप्यायस्वेति श्रवणाद्, द्वितीयस्यास्तृतीयपादे चाऽऽप्यायमान इति श्रवणादिदं मन्त्रद्वयमाप्यायनस्य 'अमिरूपम्' अनुकुलम् । यज्ञे 'यद्' अङ्गम् 'अभिरूपम्' अनुकुलं क्रियते 'तद्' अङ्गं 'समृद्धं' सम्पूर्णं भवति ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यं विरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये सप्तम-पश्चिकायां पश्चमाध्याये (पश्चित्रशाष्याये) सप्तमः खण्डः ।।७।। (३३) [२५६]

'आप्यायस्व समेतु ते' (हे सोम ! तुम बुद्धि को प्राप्त करो। तुम्हारा सामर्थ्य सर्वतः तुमसे युक्त होए) आदि में और 'सं ते पर्यासि' (हे सोम ! तुम में दूध एवं अन्न

その そうくとと Cc-b. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

पद्मनाच्याचे अष्टमः सन्दः ]

ष्ट्रीवत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : १२१९

सम्मिलित होए) आवि [ऋचाओं में 'आप्यायस्व' और 'आप्यायमान' शब्द होने से चमस भरने के लिए] अनुकूल दो मन्त्रों से वह चमसों को भरता है। वस्तुतः जो यत के अनुकूल किया जाता है; उसी से यज्ञ समृद्धि [=सम्पूर्णता] को प्राप्त होता है। ॥ इस प्रकार पैतीसर्वे (पञ्चम) अध्याय के सातवें खण्ड की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥७॥

#### अथ अष्टमः खण्डः

मक्षिताप्यायितस्य नाराशंससंज्ञस्य चमसस्य प्रयोगं विधर्ते --

तद्यत्रैतांश्चमसान् सादयेयुस्तदेतं यजमानचमसं सादयेत्, तान्यत्र प्रकम्प-येयुस्तदेनमनु प्रकम्पयेदथैनमाहृतं भक्षयेन्नराशंसपीतस्य देव सोम ते मित-विद ऊमैः पितृभिभँक्षितस्य भक्षयामीति प्रातःसवने नाराशंसो भक्ष, ऊर्वेरिति माध्यंदिने, काव्यैरिति तृतीयसवने ॥ इति ।

'तत्' तस्मादाप्यायनादूर्वं 'यत्र' यदा 'एतान्' होत्रादीनां चमसानाप्यायितान् सादयेयुः, तदानीमेतं 'यजमानस्य' राज्ञश्चमसं सादयेत् । 'तान्' होत्रादीनां चमसान् यदा प्रकम्पयेयुः तदैव 'एनं' राजचमसम् 'अनु' प्रकम्पयेन् । 'अथ' अनन्तरमेनं चमसं मक्षणार्थ-माहृतं नराशंसेत्यादिमन्त्रेणं मक्षयेत् । हे 'सोम' सोमसहश फल्जचमसदेव, 'नराशंसपीतस्य' नरा मनुष्या ऋभुप्रमुखाः शस्यन्ते यस्मिन् सवनविश्चेषं सोऽयं नराशंसः, तत्र देवेः पोतस्य, कमनामिनः पितृमिश्व मिक्षतस्य, 'मितिविदः' अस्मदिमप्रायामिश्चस्य ते मक्षयामि 'इति' अनेन मन्त्रेण प्रातःसवने नाराशंसचमससम्बन्धां मक्षः कर्त्व्यः । इत्रयोस्तु सवनयोस्तिसम्म्भन्त्रे 'ऊमैरिति' अस्य पदस्य स्थाने 'ऊवैंः' 'काव्यैः' इति पदद्वयं क्रमेण पठनीयम् ॥

vii.३४ [xxxv.८] उस [आप्यायत] के बाद जब वे इत [होत्रादि के भरे हुए] चमसों को रखते हैं; तभी इस यजमान राजा के भी चमस को उसे रख देना चाहिए। जब वे उसे सामने लाते हैं; उसके बाद तब उस [राजा के चमस] को भी सामने लाते हैं। इसके बाद भक्षण के लिए सम्मुख लाए गए इन चमसों का [निम्न मन्त्र से] भक्षण करे। 'हे सोम [अर्थात् सोम सदृश फलचमस] देव, [ऋभु आदि जिस सवत में शंसित होते हैं उस] नराशंस द्वारा पीए गए तुम और 'ऊम' नामक पितरों द्वारा पीए गए हम लोगों के अभिप्राय को जानने वाले तुमको में पीता हूँ'—इस मन्त्र से उसे प्रातःसवन में नराशंस से सम्बन्धित चत्रस का भक्षण करना चाहिए; और [शेष दो सवनों में से] माध्यन्दिन सवन में [उस मन्त्र में 'ऊम' के स्थान पर] 'ऊवें:' कहना चाहिए और तृतीय सवन में 'काब्यैः' कहना चाहिए।

१. 'आप्यायितांश्चमसान् सादयन्ति, ते नराशंसा मवन्ति'—इति आश्व० श्रौ० ४.५.६, २०। 'हुतशिष्टा मक्षिता आप्यायिताश्रमसा नाराशंसाः—इति सायणः (ता० ब्रा० १७.११; तें ० ब्रा० २.७)।

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

त्रिविधमन्त्रतात्पर्यं दशंयति —

ऊमा वै पितरः प्रातःसवन, ऊर्वा माध्यंदिने, काव्यास्तृतीयसवने, तदेतत् पितृनेवामृतान् सवनभाजः करोति ॥ इति ।

ऊमा, ऊर्वाः, काव्याः - इत्येते सवनत्रयगताः पितृविद्येषाः, अतस्तच्छव्दप्रयोगेण तान् पितृन् सवनमाजः करोति । पितरश्च द्विविधाः, मृता अमृताश्च । इदानीं मनुष्याः सन्तो मरणादूव्वं पिनृलोकं प्राप्ताः 'मृताः', सृष्टिमारम्य पितृलोकेऽवस्थिताः 'अमृताः', ऊमादयः तथाविधत्वादमृतद्यव्देन विद्योष्यन्ते ॥

'उमा' [सहायक] नामक पितर प्रातःसवन में 'ऊर्वा' [महान्] नामक पितर माध्यन्दिनसवन में और 'काव्याः' [ऋषि गण] नामक पितर तृतीयसवन में जो [ऋत्विजों द्वारा] उक्त होते हैं उस [शब्द के प्रयोग] से वह उन अमृत [मरणरहित] पितरों को सवन में भागीदार बताता है। [बस्तुतः पितर दो प्रकार के कहे गए हैं १. मृत और २. अमृत। यहाँ पर मनुष्य योनि में जन्म लेकर मरने के बाद पितृलोक को प्राप्त हुए पितर 'मृत' हैं और सृष्टि के आरम्भ से पितृलोक में रहने वाले 'ऊम' आदि पितर अमृत हैं]

अथ मन्त्रतात्पर्ये मतान्तरं दर्शयति —

सर्वो हैव सोऽमृत इति ह स्माऽऽह प्रियन्नतः सोमापो यः कश्च सवन-भागिति ॥ इति ।

न केवलमूमादय एव पितरः प्रसिद्धा अमृताः । किंतु यः कोऽपि पिता सवनमाग्मवित, स सर्वोऽप्यूमादिशब्दैष्पलक्षितत्वादमृत एव भवतीिति 'सोमापः' सोमपः प्रियन्नताख्यो महिषराह स्म ॥

[मात्र 'ऊम' आदि पितर ही अमर नहीं हैं; किन्तु] 'जो कोई भी सवन में भागीदार होकर पान करता है, वह सभी अमर ही होते हैं'—इस प्रकार सोमाप [=सोमपान करने वाले] प्रियत्नत नामक महर्षि ने कहा है।

इदानीं नराशंसवमसमक्षं प्रशंसति-

अमृता ह वा अस्य पितरः सवनभाजो भवन्त्युग्रं हास्य राष्ट्रमव्यथ्यं भवति य एवमेतं भक्षं भक्षयति क्षत्त्रियो यजमानः ॥ इति ।

अस्य' राज्ञो मक्षयितुः 'पितरः' पितृपितामहादयः सर्वेऽपि सवनमाजः सन्तः 'अमृताः' मरणरहिता देवा मवन्ति । उग्रमित्यादि पूर्ववत् ।।

<sup>ै.</sup> तथाहि — 'मक्षयित्वाऽयाम सोमममृता अभूम, शन्नो भव हुद आपीत इन्दिविति मुखहृदये अभिमृशेरन्'—इति आश्व० श्री० ५.६.२६ ।

र. द्र॰ इतः पूर्वम्, पृ० १२११, १२१७ । CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

पञ्चमाष्याये अष्टमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : १२२१

[अत: यहाँ नाराशंस भक्ष्य में भी] इस [भक्षण करने वाले राजा] के पितृ-पितामह आदि सभी सवन में भागीदार होकर मरणरहित देव ही होते हैं और इस [राजा] का राष्ट्र तेजस्वी एवं किसी से भी नष्ट न होने योग्य होता है जो क्षत्रिय यजमान [याग करते हुए] इस [नराशंस चमस के] भक्ष्य का भक्षण करता है।

शं न इत्यादिमन्त्रेण स्वदेहस्पर्शनम्, आप्यायस्वेति मन्त्रद्वयेन चमसपूरणं च प्रातःसवने

यदुक्तं तदुत्तरयोः सवनयोरतिदिशति—

समान आत्मनः प्रत्यिभिमर्शः, समानमाप्यायनं चमसस्य ।। इति । अपने शरोर का स्पर्श [=आत्मनः प्रत्यिभमर्श] वैसे ही होता है [जैसा पहले कहा गया है] और आप्यायन [चमस का भरना] भी वैसा ही होता है जैसा पहले कहा गया है ।

फलचमसे विद्यमानं प्रयोगविशेषमिधायाविशष्टं सोमचमसगतं प्रयोगं सवनत्रयेऽ-

प्यविदिशति—

प्रातःसवनस्यैवाऽऽवृता प्रातःसवने चरेयुर्माध्यंदिनस्य माध्यंदिने, तृतीय-सवनस्य तृतीयसवने ॥ इति ।

सोमविषयस्य प्रातःसवनस्यैव 'आवृता' प्रकारेण फलचमसविषयप्रातःसवने 'चरेयुः'

अनुतिष्ठेयुः । एवमितरत्रापि योज्यम् ॥

[फल चमस में विद्यमान प्रयोग की विशिष्टता को कहकर अब अविशष्ट सोमचमस गत प्रयोग को कहते हैं कि] प्रातःसवन में उसी प्रकार कार्य करना चाहिए जैसे सोम रस निकालने में करते हैं, इसी प्रकार मध्यन्दिनसवन में माध्यन्दिन के और तृतीयसवन में तृतीयसवन के वैसे ही कार्य करने चाहिए [अर्थात् असली सोम रस को निकालने में जैसा कर्मकाण्ड करते हैं वैसा ही कर्मकाण्ड यहाँ न्यग्रोध के बरोह के रस को भी निकालने में करना चाहिए]।

उक्तं फलचमसमक्षमुपसंहरति-

तमेवमेतं भक्षं प्रोवाच रामो मार्गवेयो विश्वंतराय सौषद्मनाय ॥ इति । इस भक्ष्य [को विधि] को इस प्रकार राम मार्गवेय ने सुषद्मन के पुत्र विश्वंतर से कहा था।

अथ विश्वंतरस्य वाक्यं दर्शयति—

तिस्मिन् होवाच प्रोक्ते सहस्रमु ह ब्राह्मण तुभ्यं दद्यः, सक्ष्यापणं उ मे यज्ञ इति ॥ इति ।

'तस्मिन्' राजमक्षे रामेण 'प्रोक्ते' सित स राजा रामं प्रत्येवमुवाच । हे 'ब्राह्मण' राम ! तुभ्यं वयं 'सहस्रमु ह' गवां सहस्रं संपूर्णं दद्यः । पुरा मे यज्ञो विश्यापणं आसीत् ।

१. तदुक्तम् इतः पूर्वम्—'विश्यापर्णं यज्ञमाजह्ने'-इति ११९९ पृ० पश्चमाघ्याय ।

<sup>₹₹</sup> CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

१२२२ ঃ ऐतरेयब्राह्मणम् Digitized by Madhuban Trust, Delhi [ ३५.८ स**समप**श्चिकायो

इदानीं तु 'सश्यापणैं:' एवास्तु, मवदीयाः श्यापणैनामकाः सर्वे ब्राह्मणा अस्मिन् यज्ञे वसन्त्विति ॥

उस [राजभक्ष्य] के [राम द्वारा] कथनोपरान्त [राजा ने राम से] कहा — हे ब्राह्मण ! में तुम्हें सम्पूर्ण रूप से हजार गाएँ दूंगा। [पहले तो घेरा यज्ञ स्यापणों से रहित ही था किन्तु] अब यह घेरा यज्ञ स्थापणों से युक्त ही होगा। [अर्थात् आप सभी स्थापणं नामक ब्राह्मण इस यज्ञ में रहें]।

इदानीं संप्रदायकथनेन मक्षं प्रशंसति-

एतमु हैव प्रोवाच तुरः कावषेयो जनमेजयाय पारिक्षिताय; एतमु हैव प्रोचतुः पर्वतनारदौ सोमकाय साहदेन्याय; सहदेवाय सार्ञ्जयाय, बभवे दैवावृधाय, भोमाय वैदर्भाय, नग्नजिते गान्धाराय, एतमु हैव प्रोवाचाग्निः सनश्रुतायारिदमाय, क्रतुविदे जानकय; एतमु हैव प्रोवाच विसष्टः सुदाते पैजवनाय; ते ह ते सर्व एव महज्जग्मुरेतं भक्षं भक्षयित्वा सर्वे हैव महाराजा बासुरादित्य इव ह स्म श्रियां प्रतिष्ठितास्तपन्ति, सर्वाभ्यो दिग्भ्यो बिलमावहन्तः ॥ इति ।

'एतं' पूर्वोक्तमेव मक्षं कवषस्य पुत्रस्तुरनामको महिषः, परिक्षित्पुत्राय जनमेजय-संज्ञकाय प्रोवाच । अयमेकः संप्रदायः । तथैव 'एतमेव' मक्षं पर्वतनारदाख्यावृषी सहदेवस्य पुत्राय सोमकाय प्रोचतुः । सोमकश्चान्यसमै सहदेवाय प्रोवाच । सहदेवश्व साञ्ज्याय प्रोवाच, साञ्ज्यश्व बभ्रवे प्रोवाच । बभ्रुश्व दैवावृषाय प्रोवाच । दैवावृषश्व सीमाय प्रोवाच । मीमश्व वैदर्भाय प्रोवाच । वैदर्भश्व नग्निजते प्रोवाच । नग्निज्ञच गान्धाराय प्रोवाच । अयं द्वितीयः संप्रदायः । तथा 'एतम्' एव मक्षमिननामको महिषः सनश्रुताय प्रोवाच । सनश्रुतश्वारिदमाय प्रोवाच । अरिदमश्व क्रतुविदे प्रोवाच । क्रतुविञ्च जानकये प्रोवाच । अयं तृवीयः संप्रदायः । तथा 'एतम्' एव मक्षं विसष्ठो महिषः सुदासे महर्षये प्रोवाच । सुष्ठु धनं दासतीति सुदाः । अथवा सुष्ठु शत्रून् दस्यत्युपक्षयतीति सुदाः । स च पैजवनाय प्रोवाच । यद्वा सहदेवाय साञ्ज्यायेत्यादिषु वाक्येषु सहदेवादिनाम्नां साञ्ज्यादिषदानि विशेषणतया योज्यानि । द्वितीयस्तञ्छब्द एतञ्छब्दार्थः । 'ते ह' एते तुरादयः पैजवनान्ताः

१. सुदा एवं पैजवनोऽन्यत्र प्रसिद्धः । तथाहि—ऋ० ७.१८.२२-२५ ऋधु 'सुदासः पैजवनस्य'-इति । 'विद्यामित्र ऋषिः सुदासः पैजवनस्य पुरोहितः'-इत्यादिनिष्काग्रन्थश्व (२.७.२) । अतएव पूर्वोक्तस्य 'सहदेवश्व साञ्जंकाय'-इत्यादि व्याख्यानस्यायुक्तत्वमनुभूय सुयुक्तं व्याख्यानं वक्तुं प्रक्रमते यद्वेति । सहदेवस्य सृञ्जयापत्यत्वेन
साञ्जंयत्वम्, नग्नजितश्व गन्धारदेशवासित्वेन गान्धारत्वं शतपथे प्रसिद्धम्
(२.४.४.४; ८.१.४.१०) । एवमन्येष्वपि तत्तद् विशेषणनिदानान्यन्वेष्टव्यानि ।
CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

पञ्चमाध्याये अष्टमः खण्डः

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : १२२३

सर्वे एव पुरुषाः 'एतं' फलचमसमक्षं मक्षयित्वा 'महज्जग्मुः' महत्त्वं प्राप्ताः । महत्त्वस्यैव सर्वे हेत्यादिकं विवरणम् । सर्वेऽप्येते 'महाराजाः' सार्वेभीमा आसुः । यथाऽऽदित्यो द्युलोके प्रतिष्ठितस्तपति, एवमेते 'श्रियां' गजाश्वादिकायां संपदि प्रतिष्ठिताः सन्तः 'तपन्ति' श्रत्रूणां तापं कुर्वेन्ति । तथा 'सर्वोभ्यो दिग्भ्यः' सर्वेदिगवस्थितेभ्यो राजभ्यः सकाशाद् 'बलिमाव हन्तः' करमाददानाः स्वामिनो मवन्ति ॥

[प्रयम सम्प्रदाय में] इसी [पूर्वोक्त भक्ष्य] को कवष के पुत्र तुर नामक महर्षि ने परिक्षित के पुत्र जनमेजय को कहा और [द्वितीय सम्प्रदाय में]—इसी [भक्ष्य] को पर्वत एवं नारव महर्षि ने सहदेव के पुत्र सोमक से कहा। फिर सोमक ने [अन्य] सहदेव से [कहा और इसी प्रकार] सहदेव ने साञ्जंय को, साञ्जंय ने वभू को, बभू ने दैवावृष को, दैवावृष ने भीम को, भीम ने वैदमं को, वैदमं ने नग्नजित को, नग्नजित ने गन्धार को कहा। [तृतीय सम्प्रदाय में]—इसी [भक्ष्य] को अग्नि नामक महर्षि ने सनश्रुत को, सनश्रुत ने अरिन्दम को, अरिन्दम ने कतुविद को, कतुविद ने जानक को कहा। [चतुर्य सम्प्रदाय में]—इसी [भक्ष्य] को विषष्ठ महर्षि ने सुदास को और [सुदास ने] पैजवन को कहा। इस प्रकार उन [तुर से लेकर पैजवन तक] सभी ने फलवमस भक्ष्य का भक्षण करके महत्त्व को प्राप्त किया। ये सभी महाराजा [अर्थात् सार्वभीम पुरुष] थे; जैसे आदित्य [चुलोक में प्रतिष्ठित होकर तपता] है इसी प्रकार ये [घोड़े, हाथो आदि] सम्पत्ति में प्रतिष्ठित होकर [शत्रुओं को] तप्त करते हैं और सभी दिशाओं में अवस्थित राजाओं से कर लेते हुए स्वामी होते हैं।

नराशंसमक्षं पुनरिप फलकथनेन प्रशंसित-

आदित्य इव ह वै श्रियां प्रतिष्ठितस्तपित, सर्वाभ्यो दिग्भ्यो बिलमावहत्युग्रं हास्य राष्ट्रमव्यथ्यं भवति य एवमेतं भक्ष भक्षयित क्षत्त्रियो यजमानो यजमानः ॥ ३४ ॥ इति ।

॥ इति 'ऐतरेयब्राह्मणे' सप्तमपश्चिकायां पश्चमोऽघ्यायः ॥ ५ ॥

पूर्वंबद्व्याख्येयम् । अभ्यासोऽध्यायसमाप्त्यर्थः ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकार्ये' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये सप्तम-पश्चिकायां चतुर्थाघ्याये (चतुस्त्रिशाघ्याये) अष्टमः खण्डः ।। ८ ।। (३४) [२५७]

> वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्दं निवारयन् । पुमर्थाश्वतुरो देयाद् विद्यातीर्थमहेश्वरः ॥

 इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्गप्रवर्तंकवीरबुक्कभूपालसाम्राज्यधुरंधर-माधवाचार्यादेशतो श्रीमद्सायणाचार्येण विरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाश'नाममाष्ये ऐतरियब्राह्मणमाष्ये सप्तमपश्चिकायां पञ्चमोऽज्यायः (पञ्चित्रिशोऽज्यायः) ।। ५ ।।

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

जो क्षत्रिय यजमान इस प्रकार से इस [फलवमस रूप] भक्ष्य का भक्षण करता है, वह [चुलोक में प्रतिष्टित] आदित्य के समान धन-सम्पत्ति में प्रतिष्टित होकर तपता है और समी दिशाओं में अवस्थित राजाओं से कर लेते हुए [स्वामी होता है]; तथा इस राजा का राष्ट्र [शत्रुओं के अभिभवन के लिए] उग्र रूप धारण करके किसी से भी व्यथित होने में अशक्य होता है।

।। इस प्रकार ऐतरेयब्राह्मणके सातवीं पश्चिका के पञ्चम (पैतीसर्वे) अध्याय की डाँ० सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ।। ५ ॥

-: o:

[अथातः पशोरेकः (१)। तदाहुर्य आहिताग्निरेकादश (२)। हरिश्चन्द्रः षट् (३)। प्रजापतिर्यज्ञमष्टौ (४)। विश्वन्तरोऽष्टौ (५)॥ ७॥ ।

अथातः पशोः, तदाहुर्यदृर्शंपूर्णभासयोर्, अथात इष्टापूर्लस्य, तेषां य-इचमसानां चत्वारि ॥ ७ ॥<sup>२</sup>]

॥ इत्वैतरेयबाह्मणे सप्तमपञ्चिका समाप्ता ॥ ७ ॥

(पश्चिकाङ्काः-७ । अध्यायाङ्काः-३५ । खण्डाङ्काः -२५७)

[सातवीं पश्चिका में 'अथातः' इत्यादि एक खण्ड का प्रथम (इकतीसवाँ) अध्याय है। 'तवाहुर्यः' इत्यादि ग्यारह खण्डों का द्वितीय (बत्तीसवाँ) अध्याय है। 'हरिश्चन्द्रः' इत्यादि छः खण्डों का तृतीय (तेंतोसवाँ) अध्याय है। 'प्रजापितयं जम्' इत्यादि आठ खण्डों का चतुर्थं (चौंतोसवाँ) अध्याय है। 'विश्वन्तरः' इत्यादि आठ खण्डों का पाँचवाँ (पेंतीसवाँ) अध्याय है।

इस प्रकार 'अथातः' इत्यादि लण्डों का प्रथम दशक है। 'तदाहुर्यदृर्शपूर्णमासयोः' इत्यादि लण्डों का द्वितीय दशक है। 'अथात इष्टापूर्तस्य' इत्यादि लण्डों का तृतीय दशक है और 'तेषां यश्चमसानाम्' इत्यादि लण्डों का चतुर्थं चतुर्थंक है, अर्थात् सप्तमपञ्चिका में कुल चौंतीस लण्ड हैं।

।। इस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण की डॉ॰ सुधाकर मालवीय कृत सप्तम पश्चिका की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ।। ७ ।।

-: · :-

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

१. १०८८, १०९६, ११३९, ११७७, ११९९ [१ + ११ + ६ + ८ + ८=३४ ख०]

२. १०८८, ११२९, ११८२, १२०९ [१०+१०+१०+४=३४ ख०]। द्र० १ माग० इतः पूर्वम् १९० पृष्ठे टिप्पणी द्वयम् ।

## अथ अष्टमपश्चिका

तत्र

#### प्रथमाध्यायस्य

प्रथमः लण्डः

-: 0 :--

# [अथ षट्त्रिंशोऽध्यायः

त्रथमः खण्डः ]

फलाख्यचमसो मक्षो राज्ञो यज्ञे प्रकीर्तितः। उच्यते राजयज्ञेऽस्मिन् विशेषः स्तोत्रशस्त्रयोः॥ १॥

तदेतत्प्रतिजानीते-

अथातः स्तुतशस्त्रयोरेव ॥ इति ।

'अथ' राज्ञो यज्ञे मक्षविशेषकथनानन्तरं, यतः स्तुतशस्त्रयोविशेषो जिज्ञासितः, 'अतः' कारणात्तयोरेव, विशेष उच्यत इति शेषः ॥

सोमयाग के शस्त्र और स्तोत्र—

viii.१ [xxxvi.१] इस [राजा के भक्ष्य के कथन] के अनन्तर [क्योंकि राज प्रय यज्ञ के स्तोत्र और शस्त्र का विशेष कथन वाञ्च्छित है] अतः स्तोत्र और शस्त्र के विषय में ही [विशेष] प्रतिपादन करते हैं—

तं विशेषं वक्तुमादौ विशेषरहितमंशं दर्शयति—

ऐकाहिकं प्रातःसवनमैकाहिकं तृतीयसवनमेते वै शान्ते क्लप्ने प्रतिष्ठिते सवने यदैकाहिके, शान्त्ये क्लप्त्ये प्रतिष्ठित्या अप्रच्युत्ये ॥ इति ।

एकाहे प्रकृतिभूते यत्प्रातः सवनं यच्च तृतीयसवनमुक्तं तदुभयं राज्ञो विकृताविष तथैव प्रयोक्तव्यम् । न तु तयोः कश्चिद्विशेषोऽस्ति । ऐकाहिके ये उभे प्रातः सवनतृतीयसवने स्तः, ते 'एते' एव 'शान्ते' सुखकरे 'क्लृप्ते' स्वभ्यस्ते 'प्रतिष्ठिते' संपन्ने । अतस्तयोः प्रकृतिवदनुष्ठानं 'शान्त्ये' सुखार्थं, 'क्लृप्त्ये' स्वभ्यासार्थं 'प्रतिष्ठित्ये' च संपत्त्यर्थम् 'अप्रच्यृत्ये' विनाशराहित्यार्थं भवित ॥

१. द्र० इतः पूर्वम्, ९२८ पृ०।

२. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० २८६-४२०; पृ० ४७१-५२२।

[विशेषतारिहत अंश यह है कि प्रकृतिभूत सोमयाग के] एकाह के ही समान [यहाँ विकृति मूंत भी इस राजसूय याग में] प्रातःसवन और एकाह के ही समान तृतीयसवन [के स्तोत्र और शस्त्र] होते हैं। जो ये दोनों एकाह से सम्बन्धित [प्रातः और सायं] सवन हैं वे शान्त, क्रमबद्ध और प्रतिष्ठित हैं। अतः [प्रकृति के ही समान] वे दोनों शान्तिकारक, क्रमबद्धतायुक्त, [संपत्ति में] प्रतिष्ठित और विनाशरिहत ही होते हैं।

यथा प्रातःसवनतृतीयसवनयोः प्राकृताद्विशेषो नास्ति, तथा माध्यंदिनसवनेऽपि मध्त्वतीयमैकाहिकं होत्रकशस्त्राणि चैकाहिकानि , स्तोत्रे तु विशेषोऽस्ति, तिममं दर्शयति—

उक्तो माध्यंदिनः पवमानो य उभयसाम्नो बृहत्पृष्ठस्योभे हि सामनी

वृहद्रश्यंतरं चेत्युमयिवध साम यिसमिन्निमिजिदादौ सोऽयमुमयसामा, वृहत्साम पृष्ठं स्तोत्रं यिसमन्निमिजिदादौ सोऽयं 'वृहत्पृष्ठः' तादृशस्य 'उभयसाम्नो 'वृहत्पृष्ठस्य' अमि-जिदादेयों माध्यंदिनः पवमान उक्तः , स एवात्र राजयज्ञे माध्यंदिनः पवमानो द्रष्टव्यः । न चोभयसामत्वं वृहत्पृष्ठत्वं चोभयं व्याहतमिति शङ्कानीयम् । माध्यंदिनपवमानस्तोत्रे रथंतरं साम, पृष्ठस्तोत्रे वृहत्सामेत्येवमुमयसामत्वस्य व्यवस्थितत्वात् । 'उभे हि'—इत्यनेनेयमेव व्यवस्था स्पष्टीक्रियते । यद्यपि महत्वतीयशस्त्रावयवाः प्रतिपदादयः प्राकृता एव, तथाऽपि तदनुवादेनात्र प्रशंसा क्रियते ।।

[जैसे प्रातःसवन और सायंसवन में प्रकृतिभूत सोमयाग से विशेषता नहीं होतो है उसी प्रकार मध्यन्दिन सवन में भी होत्रक के शस्त्र एकाह के ही समान होते हैं किन्तु स्तोत्र में विशेषता यह है कि अभिजिद् आदि भागों में प्रयुक्त होने वाला बृहत् और रथन्तर नामक] जो उभय साम हैं उनके सहित और [अभिजिद् आदि यागों में प्रयुक्त होने वाले] जो बृहत् साम शृष्टस्तोत्र हैं उनके सहित प्रध्यन्दिन पवमान का वर्णन पहले जो किया गया है उन्हीं दोनों [अर्थात् मध्यन्दिन पवमान स्तोत्र में रथन्तर साम और पृष्टस्तोत्र में बृहत् साम] का प्रयोग समान रूप से [यहां राजसूय में भी] किया जाता है।

तत्र प्रतिपदनुचरौ दर्शयति —

आ त्वा रथं यथोतय, इदं वसो मुतमन्ध इति राथंतरी प्रतिपद् रथंतरोऽनु-चरः, पवमानोक्थं वा एतद् यन् मरुत्वतीयं; पवमाने वा अत्र रथंतरं कुर्वन्ति; बृहत्पृष्ठं, सवीवधतायै; तदिदं रथंतरं स्तुतमाभ्यां प्रतिपदनुचराभ्या-मनुशंसित ॥

१. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ४२१-५७०।

२. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ४३०।

'आ त्वा रथम्' इति भ यद् तृचः सोऽयं मरुत्वतीयशस्त्रस्य प्रतिपत्<sup>२</sup>, तिस्मस्तृचे रथंतरं सामोद्गानृभिर्गीयते । तस्मादियं प्रतिपत्, 'रायंतरी' ।: 'इदं वसो सुतमन्ध' इत्ययं 3 तृचोऽनुचरः, छन्दोदेवतादिना पूर्वेण समानत्वात्र । रथंतरसामाधारस्य पूर्वस्य तृचस्यातु-सारित्वादस्यापि राषंतरत्वम् । यत् मरुवितीयं शस्त्रमस्ति, 'एतत् पवमानोक्यं वै' पवमान-स्तोत्रानुसारेण शस्यमानत्वात् । 'उक्यं' शस्त्रम् । तच्च द्विविधम्—पवमानोक्यं ग्रहोक्थं च । अतोऽत्र पवमानोक्थमिति विशेष्यते । अस्मित्र मार्घ्यदिनपवमानस्तोत्रे सामगा रथंतरं साम कुर्वन्ति । पृष्ठस्तोत्रं तु वृहत्सामोपेतं कुर्वन्ति, तदेतदृभयं 'सवीवधतायै' संपद्यते । उभयतः शिक्यद्वयेन जलकुम्मद्वयं वोढुं यः काष्ठविशेषः पुरुषाणामंसे स्थीयते, स वीवश इत्युच्यते । सामद्वयोपेतस्य माध्यंदिनसवनप्रयोगस्य वोवधसहरात्वाद् वीवधेन सह वर्तत इति सवीवधत्वम् ै। यदिदं रथंतरं साम माध्यंदिने पवमाने स्तुतं, तदिदम् 'आम्याम्' आ त्वा रथिमदं वसो सुतिमित्येताम्यां प्रतिपदनुचराम्यामनुशंसेत् ।।

'आ त्वा रथं' आदि तृच [जिसमें उद्गाताओं द्वारा रथन्तर साम का गान किया जाता है वह तृच [मरुखतीयशस्त्र की] रायन्तरी प्रतिपद् है, और 'इदं वसी सुतमन्धः' आबि तूच [छन्व एवं देवता आबि के समान होने के कारण] अनुचर है [पूर्व तृच के ही अनुसार रथन्तर साम के ऊपर आधारित होने से राथन्तर यह भी अनुचर है]। जो मरुत्वतीय [शस्त्र] है वह पवमान स्तोत्र है [क्योंकि यह पवमान स्तोत्र के ही अनुसार शंसित होता है] [वस्तुतः उक्थ्य अर्थात् शस्त्र वो प्रकार के होते हैं। १. पवमान उक्य और २. ग्रह-उक्य । यहाँ पर मात्र पवमान उक्य की विशेषता कहते हैं] । इस [मध्य-न्दिन] पवमान स्तोत्र में ही [सामगान करने वाले रथन्तर साम करते हैं, और पृष्ठस्तोत्र को तो बृहत् साम से युक्त करते हैं। [जो दोनों सामों से युक्त करते हैं तो वे मानो] वीवध अर्थात् बहंगी के सदृश संतुलन बनाए रखने के लिए करते हैं। जब यह रथन्तर साम [माध्यन्दिन पवमान में] स्तुत होता है तब ['आ त्वा रथं' और 'इदं वसो'] इन बो प्रतिपद् और अनुबर तृचों द्वारा वह अनुशंसन करता है।

死0 ८.६८.१.1 8.

२. द्र० इतः पूर्वम् पृ० ४३२।

死0 6.7.91 ₹.

४. इ० इतः पूर्वम्, पृ० ४३३।

<sup>&#</sup>x27;विवधेन हरति विवधिकः। पक्षे ठक्, वैवधिकः। एकदेशविकृतस्यानन्यत्वाद् वीवधादिप छन्, वीवधिका, वीवधिकी। विवधवीवधशब्दौ उमयतो बद्धशिक्ये स्कन्धबाह्ये काष्ठे वर्तेते'—इति (सि० कौ०) दीक्षितः, पा० स० ४.४.१७ सूत्रे । द्र० ता० त्रा०४.५.१९; १४.१.१०। आश्व गृ०१.१२.३। 'विवध' इति ह्रस्वादिपाठः तैत्तिरीयाणाम्, ७.३.५.४; ७.६ । 'विबध' इति पवर्ग्यमध्यपाठोऽपि क्वाचित्कः।

ब्रह्मान्नपृथिवीरूपत्वेन रथंतरं प्रशंसति—

अथो ब्रह्म वै रथंतरं, क्षत्त्रं बृहद्, ब्रह्म खलु वै क्षत्त्रात् पूर्वं, ब्रह्म पुरस्तान्म उग्रं राष्ट्रमव्यथ्यमसदित्यथान्नं वै रथंतरमन्नमेवास्मै तत्पुरस्तात्कल्पयत्यथेयं वै पृथिवी रथंतरमियं खलु वै प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठामेवास्मै तत्पुरस्तात् कल्पयति ॥ इति ।

यद् 'रथंतरं' साम तद्बाह्मणजातिस्वरूपम्, उभयोः प्रजापितमुखजत्वात् । तथा 'वृहत्' सामक्षित्त्रियजात्योः प्रजापतेर्बाहुजत्वसाम्यादेकत्वम् । ब्राह्मणजातिः क्षत्त्रियजातेः पूर्वभाविनी । अतो वृहत्सामसाध्यात्पृष्ठस्तोत्रात् पूर्वं रथंतरसामसाध्यस्य पवमानस्तोत्रस्यानुष्ठानेऽयमिन्नप्रायः । 'ब्रह्म' ब्राह्मणजातिः 'पुरस्तात्' पूर्वंकाले यस्य राष्ट्रस्य, तदिदं 'ब्रह्म' पुरस्ताद् यदिदं 'मे' राज्ञो राष्ट्रमुग्रमव्यथ्यम् 'असद्' मवेदित्यमिप्रायः । किचान्नहेतुत्वाद् 'रथंतरं' सामान्नात्मकं, 'तत्' तेन रथंतरप्रयोगेण 'अस्में' राज्ञेऽन्नमेव 'पुरस्तात्' 'कल्पयति' प्रथमतः संपादयति । किच यद् 'रथंतरं' साम 'इयं' 'पृथिवी' भूमिस्वरूपमेव ।
इयं च भूमिः प्राणिनां 'प्रतिष्ठा' आधारः । 'तत्' तेन रथंतरप्रयोगेण 'अस्में' यजमानाय
राज्ञे प्रतिष्ठामेव कल्पयति ।।

[दोनों हो प्रजापित के मुख से उत्पन्न होने के कारण] जो रथन्तर साम है, वह बाह्यणजाित [का स्वरूपभूत] है और [प्रजापित के बाहुओं से उत्पन्न होने के कारण] बृहत् [साम] क्षत्रिय जाित है। इस प्रकार बाह्यणजाित क्षत्रियजाित की पूर्ववर्ती है। अतः पूर्ववर्ती बाह्यणजाित वाला मेरा राष्ट्र उग्रता एवं व्यथारिहत होए। रथन्तर साम अन्नात्मक है। इस प्रकार वस्तुतः उस [रथन्तर साम के प्रयोग] से वह इस [राजा] के लिए अन्न को ही प्रथमतः संपादित करता है। और, जो यह रथन्तर [साम] है वह इस भूमि का ही स्वरूप है, और यह भूमि प्राणियों के लिए प्रतिष्ठा अर्थात् आधारभूत है। इस प्रकार वस्तुतः उस [रथन्तर साम के प्रयोग] से वह इस यजमान [राजा] के लिए सम्मुखतः प्रतिष्ठा [= आधार] को ही संपादित करता है।

'इन्द्र नेदीय एदिहि' 'उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते' इत्येतत्प्रगायद्वयं प्रशंसित—

समान इन्द्रनिहवोऽविभक्तः; सोऽह्नामुद्वान्, ब्राह्मणस्पत्य उभयसाम्नो रूपमुभे हि सामनी क्रियेते ॥ इति ।

इन्द्रो नितरामाहूयते यस्मिन् प्रगाथे, सोऽत्र च प्रकृतौ च 'समानः' एक एव । तस्यैवेदं व्याख्यानम् 'अविभक्तः' इति, अविकृत इत्यर्थः । 'सः' च प्रगाथः 'अह्नां' रूप-

१. द्र० ता० ब्रा० ११.१.२-४। २. ऋ० ८.५३.५, ६; १.४०.१०२। ३. द्र० इत: पूर्वम्, पृ० ४३३-४४०।

प्रथमाच्याये द्वितीयः खण्डः ] Digitized by Madhuban Trust Delhi प्रथमाच्याये द्वितीयः खण्डः । १२२९

मिति शेषः । अहःप्रयोगस्य निष्पादकत्वात्तद्रूपत्वम् । यः प्रगायः 'उद्वान्' उच्छव्दयुक्तो 'ब्राह्मणस्पत्यः' ब्रह्मणस्पतिदेवताकश्च, 'उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते' इत्येवं श्रुतत्वात् । सोऽपि शंसनीयः । किचासौ प्रगाय उभयसाम्नो रूपं, 'हि' यस्मात् 'उभे' ये बृह्द्रयंतरे सामनी, तिस्मन्प्रगाये सामगैर्गीयेते ।।

इन्द्र निह्नव प्रगाय [अर्थात् जिसमें इन्द्र का निरन्तर आह्वान होता है वह भी] वही है अर्थात् वह भी अविङ्गत [बिना किसी अवला बदली के] ही हैं। वह [प्रगाय अह्न प्रयोग का निष्पादक होने से] अह्न का रूप है। जो प्रगाय 'उद्' शब्द से युक्त एवं ब्रह्मणस्पतिदेवताक है उसका भी शंसन करना चाहिए। यह [प्रगाय] दोनों [बृहद् एवं रथन्तर] साम के रूप हैं, क्योंकि दोनों [बृहद् और रथन्तर] साम इस प्रगाय में [साम गायकों के द्वारा] अनुष्टित होते हैं।

धाय्यानामृचां प्रकृतौ विकृतौ चैकत्वमाह-

समान्यो धाय्या अविभक्तास्ता अह्नाम् ॥ इति ।

'समान्यः' इत्यस्य व्याख्यानम् 'अविभक्ताः' इति । ताश्चाहर्विशेषनिष्पादकत्वात् तत्स्वरूपाः<sup>२</sup> ॥

धाय्या ऋ वाएँ भी वही हैं और वे बिना किसी विकृति के [पड़ी जाती] हैं और [अह्न:विशेष की निष्पादक होने से] वे उन दिनों की लक्षक हैं।

'प्र व इन्द्राय वृहते'3-इत्यस्य मरुत्वतीयप्रगाथस्य प्रकृतिविकृत्योरेकत्वं दर्शयति— ऐकाहिको मरुत्वतीयः प्रगाथः ।। १ ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये अष्टम-पश्चिकायां प्रथमाध्याये (षट्त्रिशाध्याये) प्रथमः खण्डः ।। १ ।। [ २५८ ]

मरुत्वती प्रगाथ उसी ऐकाह [यज्ञ] का ही यहाँ प्रयुक्त होता है।

॥ इस प्रकार छत्तोसवें (प्रथम) अध्याय के प्रथम खण्ड की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥१॥

#### अथ द्वितीयः खण्डः

मरुत्वतीये शस्त्रे निविद्धानीयं सूक्तं प्रशंसित-

जिनष्ठा उग्रः सहसे तुरायेति सूक्तमुग्रवत्सहस्वत्तत्क्षत्त्रस्य रूपं, मन्द्र ओजिष्ठ इत्योजस्वत्तत्क्षत्त्रस्य रूपं, बहुलाभिमान इत्यभिवदभिभूत्यै रूपं, तदेका-दशर्चं भवत्येकादशाक्षरा वै त्रिष्टुप्, त्रैष्टुभो वै राजन्य, ओजो वा इन्द्रियं

१. 'सामगैरिमधीयते'-इति वा पाठः ।

२. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ४४०-४४५।

३. ऋ० ८.८९.३, ४।

४. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ४४५।

वीर्यं त्रिष्द्बोजः क्षत्त्रं वीर्यं राजन्यस्तदेनमोजसा क्षत्त्रेण वीर्येण समर्ध-यति; तद्गौरिवीतं भवत्येतद्वै मरुत्वतीयं समृद्धं यद्गौरिवीतं; तस्योक्तं ब्राह्मणस ।। इति ।

'जनिष्ठाः' इत्यस्मिन्पादे उग्रशब्दसहःशब्दयोविद्यमानत्वात् तदेतत् सूक्तम् 'उग्रवत सहस्वत्' तच्चोभयं क्षत्त्रियजातेः स्वरूपम् । क्षत्त्रियोऽपि करो बलवांश्व । द्वितीयपादस्य र पूर्वभागे 'मन्द्र ओजिष्ठः' इति श्रुतत्वात् सूक्तम् अोजस्वद्' ओजःशब्दोपेतम् । ओजो नाम बलहेतुरष्टमो धातः । तस्य च धातोः क्षत्त्रिये संपूर्णत्वाद् ओजःशब्दोपेतं सूक्तं क्षत्त्रियस्य स्वरूपम् । तदुत्तरभागे 'बहुलामिमानः' इति श्रुतत्वात् 'अभिवत्' अभिग्रब्दोपेतम् । तच्च 'अभिभृत्यै' शत्रृणामभिभवस्य स्वरूपम् । किंच 'तत्' सुक्तमेकादशर्चं मवति । त्रिष्टुप् चैकादशाक्षरा । राजन्यश्च त्रिष्ट्रपम्बन्धी, तयोः प्रजापतिबाहुजल्वात् । किंच यत्त्रिष्टवोजः-प्रभृतीनां 'हेतुत्वात् तत्स्वरूपम्। 'ओजो' बलहेतुरष्टमो घातुः। 'वीर्यं' शरीरादिबलम्। 'इन्द्रियं' चक्षुरादिपाटवम् । राजन्यश्रौजःप्रभृतीना स्वरूपभूतः तत्रौजः पूर्वमेवोक्तम् । 'क्षत्त्रं' क्षत्त्रियजातियुक्तत्वम् । 'वीयं' शरीरादिवलम् । एवं च राजयज्ञे 'तत्' तेन त्रिष्टप् च्छन्दस्क-मुक्तपाठेन 'एनं' राजानमोजः क्षत्त्रवीर्यैः समृद्धं करोति । किंच 'एतत्' सूक्तं गौरिवीत्या-रूपेन महर्षिणा दृष्टत्वाद् गौरिवीवारूयं भवति । यस्मादेतद् गौरिवीतं, तस्मात् 'एतत्' मरुत्वतीयशस्त्रं 'समृद्धं' संपूर्णं भवति । 'तस्य' च गौरिवीतनाम्नः सुक्तस्य 'ब्राह्मणं' 'तद्वा एतद्यजमानजननम्'-इत्यादिना पूर्वमेवोक्तम् ॥

#### मरुत्वतीयशस्त्र के निविद्धानीय सुक्त -

viii.२ [xxxvi.२] 'उप्र' शब्द से युक्त और सह [ = बल] शब्द से युक्त 'जिनष्टा उगः' आदि सुक्त क्षत्रिय जाति का उपलक्षक है वियोंकि क्षत्रिय भी कर और बलवान् ही होते हैं]। 'ओज' शब्द से युक्त [इसका द्वितीय पाव का पूर्वभाग] 'यन्द्र ओजिष्टः' आवि क्षत्रियजाति का उपलक्षक है। [इसके द्वितीय पाव के उत्तरभाग का] 'बहुला-भिमान' [ = अत्यन्त अभिमान से युक्त] शब्द 'अभि' शब्द से युक्त शत्रुओं के अभिभवन का उपलक्षक है। यह मुक्त ग्यारह ऋचाओं का है और त्रिब्ट्प् छन्द भी ग्यारह अक्षर का होता है। [दोनों ही प्रजापित के बाहु से उत्पन्न होने के कारण] राजन्य त्रिष्टुप् से सम्बन्धित है। त्रिष्टुप् ओज, इन्द्रिय और वीर्यं [शक्ति] है। राजन्य भी ओज, क्षत्र [क्षत्रियत्व] और वीर्य [क्तिक] है। इस प्रकार [राजसूय याग में] उस [त्रिष्टुप् छन्दस्क सूक्त के पाठ] से वह इस राजा को ओज, क्षत्र [क्षत्रियत्व] और

१, २. सोऽयमर्धर्चः — 'जिनष्ठा उग्रः सहसे तुराय मन्द्र ओजिष्ठो बहुलाभिमानः'।

३. ऋ० १०.७३.१-११। द्र० आश्व० श्री० ५.४.१९।

४. द्र० इतः पूर्वम्, पू० ४४६ । ५. द्र० इतः पूर्वम्, पू० ४४५ ।

प्रथमाध्याये द्वितीयः खण्डः

वीर्य [शक्ति] से समृद्ध करता है। यह गौरवीति ऋषि द्वारा दृष्ट सूक्त है; क्योंिक यह गौरिबीति ऋषि द्वारा दृष्ट सूक्त है। अतः यह मरुत्वतीयशस्त्र से समृद्ध होता है। उस [गौरिवीत नामक सूक्त] का ब्राह्मण [=व्यास्यान] [पहले 'तद्वा एतद् यजमानजननम्' आदि के द्वारा ४४५ पृष्ट में ] कह दिया गया है।

अथ निष्केवल्यशस्त्रमाह—

त्वामिद्धि हवामह इति बृहत्पृष्ठं भवति; क्षत्त्रं वै बृहत् क्षत्त्रेणैव तत्क्षत्त्रं समर्धयत्यथो क्षत्त्रं वे बृहदात्मा यजमानस्य निष्केवत्यं, तद्यद्बृहत्पृष्ठं भवति, क्षत्त्रं वै बृहत् क्षत्त्रेणवैनं तत्समर्धयत्ययो ज्यैष्ठचं वे बृहज्ज्यैष्ठ्ये-नैवैनं तत्समध्यत्यथो श्रीष्ठ्यं वै बृहच्छ्रैष्ठ्येनैवैनं तत्समध्यति ॥ इति ।

'त्वामिद्धि'-इत्यादिकस्तृचो निष्केवल्यशस्त्रस्य स्तोत्रियप्रतिपद्रूपः, वृहत्साम्न आधार-त्वाद बृहद्रूपः । तेन च साम्ना पृष्ठस्तोत्रस्य निष्पाद्यत्वात् पृष्ठस्वरूपश्च मवति । 'त्वामिद्धि'-इत्यस्यामृच्युत्पन्नं वृहत्साम 'क्षत्त्रं वै' क्षत्त्रियजातिरूपमेव । अतः 'क्षत्त्रेणैव' 'त्वामिद्धि'–इति तृचरूपेण 'तत्' क्षत्त्रं यजमानरूपं समृद्धं करोति । 'अथो' अपि चोक्तरीत्या क्षत्त्रमेव वृहद्रूपं निष्केवल्यशस्त्रं यजमानस्य 'आत्मा' देहमृतः । 'तत्' तथा सित 'यद्' यदि वृहत्पृष्ठग्रब्दद्वयवाच्यं त्वामिद्धीत्यादिकं निष्केवल्यं मवेत् । 'तत्' तेन निष्केवल्येन, क्षत्त्रं वै बृहिदिति पूर्वमुक्तत्वात् 'क्षत्त्रेणैव' त्वामिद्धीत्यादिना बृहद्रूपेण निष्केवल्येनेव 'एनं' यजमानं समृद्धं करोति । 'अथो' अपि च त्वामिद्धीत्यादिकं वृहद्रूपं 'ज्यैष्ठचं वै' वयोवृद्धेः स्वरूपम् । अतो 'ज्येष्ठचेनैव' वयोवृद्धचैव 'एनं' राजानं समृद्धं करोति । 'अयो' अपि च त्वामिद्धीत्यादिकं बृहद्रूपं 'श्रैष्ठयं वै' गुणोत्कर्षं एव । तथा सति 'श्रैष्ठचेनैव' गुणोत्कर्षेणैव यजमानं समृद्धं करोति ॥

तिष्केवल्यशस्त्र-

'त्वामिद्धि हवामहे' आदि [तृव निष्केवल्यशस्त्र का स्तोत्रिय और प्रतिपद् रूप से] बृहत् पृष्ठ होता है । ['त्वामिद्धि' में उत्पन्न] बृहत् साम क्षत्रियजाति स्वरूप ही है । अतः उस ['त्वामिद्धि' आवि तृष रूप] क्षत्रिय से वह उस क्षत्रिय यजमान को ही समृद्ध करता है। और, इस प्रकार बृहत् क्षत्रिय ही है और निष्केवल्य [शस्त्र] यजमान की आत्मा अर्थात् देहस्वरूप है । इस प्रकार उसमें वह बृहत्पृष्ठ होता है और बृहत् क्षत्रिय जाति का रूप है। इस प्रकार वस्तुतः वह क्षत्रिय से ही इस [यजमान] को समृद्ध करता है। ['त्वामिद्धि' आदि] बृहद् वयोवृद्ध स्वरूप है। अतः वयोवृद्ध रूप से वह इस

<sup>(</sup>i) ऋ० ६. ४६.१,२ । आश्व० श्रौ० ५.१५.३ । द्र० ५.१५.१६-१८ । 8.

<sup>(</sup>ii) 'it has the Brhat as Prstha;' brhatprstham is here taken as a compound by Sayana, Weber and Aufrecht, but it may not be so. इति कीथमहोदय द्रo note २।

[राजा] को समृद्ध करता है। ['त्वामिद्धि' आदि] बृहत् [गुणोत्कर्ष रूप से] श्रेष्ठ स्व-रूप है। अतः वह [गुणोत्कर्ष रूप] श्रेष्ठता से ही उस [यजमान] को समृद्ध करता है।

निष्केवल्यशस्त्रस्य प्रतिपदमुक्तवाऽनुरूपमाह—

अभि त्वा शूर नोनुम इति रथंतरमनुरूपं कुर्वन्त्ययं वै लोको रथंतरमसौ लोको बृहदस्य वै लोकस्यासौ लोकोऽनुरूपोऽमुख्य लोकस्यायं लोकोऽनुरूप-स्तद्यद्रथंतरमनुरूपं कुर्वन्त्युभावेव तल्लोकौ यजमानाय संभोगिनौ कुर्वन्त्यथो ब्रह्म वै रथंतरं, क्षत्त्रं बृहद्, ब्रह्मणि खलु वै क्षत्त्रं प्रतिष्ठितं, क्षत्त्रे ब्रह्माथो साम्न एव स सयोनितायै ॥ इति ।

'अभि त्वा शूर'- इत्येष तृचो निष्केवल्यशस्त्रस्यानुरूपः कार्यः । यद्यपि त्वामिद्ध्यमि त्वेत्येतौ प्रगाथावृग्द्वयात्मकौ तथाऽपि प्रग्रथनेन तृचत्वं संपाद्य प्रतिपदनुचरत्वं द्रष्टव्यम् । अभि त्वेत्ययं तृचो रथंतरसाम्न आधारत्वाद् रथंतरमित्युच्यते । वृहद्रथंतरशब्दाभ्यां विवक्षितं त्वामिद्ध्यमि त्वेति तृचद्वयं मिलित्वा प्रशस्यते । भूलोको रथंतरस्वरूपः, स्वगंलोको वृहत्स्वरूपः, तावेतौ लोकौ परस्परानुरूपौ । अस्मिँ लोको दत्तेन हिवषा देवाः स्वगं जीवन्ति । स्वर्गादागतया वृष्ट्या मनुष्या जीवन्ति । तदेतत्परस्परमनुरूपत्वम् । एवं सित वृहद्वथंतररूपभ्यां प्रतिपदनुचराभ्यामुमावेव लोकौ यजमानार्थं समीचीनभोग-युक्तौ कुर्वन्ति । 'अथो' अपि च प्रजापतिमुखजत्वसाम्येन रथंतरस्य ब्राह्मणरूपत्वात् तदीयबाहुजत्वसाम्येन वृहतः क्षत्त्रियरूपत्वाच्चौ वृहद्वथंतराभिधानयोस्तृचयोरनुष्ठानेन ब्रह्म-क्षत्त्रयोः परस्परां प्रतिष्ठा मविति । 'अथो' अपि च तृचद्वयानुष्ठानं निष्केवल्यशस्त्रस्य तृचद्वयाश्रितसाम्नश्च 'सयोनितायें' समानस्थानत्वाय संपद्यते ।।

'अभि त्वा शूर' आदि रथन्तर को [निष्केवल्यशस्त्र का] अनुरूष तृच करते हैं; [अब बृहद् और रथन्तर से विवक्षित 'त्वामिद्धि और 'अभि त्वा' आदि दो तृचों की साथ में प्रशंसा करते हैं]। यह [भू] लोक रथन्तर स्वरूप है; और वह [स्वर्ग] लोक बृहद् स्वरूप है। इस लोक का वह लोक अनुरूप है; और उस [स्वर्ग] लोक का यह [भू] लोक अनुरूप है [अर्थात् इस लोक में प्रवत्त हिव से देवता स्वर्ग में जीवित रहते हैं और स्वर्ग से आई वृष्टि से हम मानव जीवित रहते हैं। यही दोनों का परस्पर अनुरूपत्व है] उसमें जो वे रथन्तर को अनुरूप करते हैं तो वस्तुतः इस प्रकार वे यजमान के लिए इन दोनों लोकों को समीचोन रूप से भोगयुक्त बनाते हैं। और, [प्रजापित के मुख से उत्पन्न होने के साम्यत्व के कारण] यथन्तर ब्राह्मण रूप है और [उन प्रजापित के वाहु से उत्पन्न होने के साम्यत्व के कारण] बृहत् क्षत्रिय रूप है। इस प्रकार [बृहद्

१. द्र॰ इतः पूर्वम्, पृ० १७, १६३। तु० तै० सं० ७.१.१.४।

२. ऋ०७. ३२. २२, २३। आश्व० भौ० ५. १५. २।

प्रथमाध्याये तृतीयः खण्डः ] Digitized by Madhuban सार्याविराधितभाष्यसहितम् ः १२३३

और रथन्तर के अनुष्टान से परस्पर] ब्राह्मण में क्षत्रिय ही प्रतिष्ठित होता है और क्षत्रिय में ब्राह्मण । फिर वह [बृहद् एवं रथन्तर नामक तृत्व द्वय का अनुष्टान] और [निष्केवल्य शस्त्र के तृत्र द्वय पर आश्रित] साम वस्तुतः समानस्थानत्व के लिए संपा-दित होते हैं।

धाय्यां दर्शयति-

यहावानेति धाय्याः; तस्या उक्तं ब्राह्मणम् ॥ इति । 'तस्या' धाय्यायाः प्रशंसारूपं 'द्राह्मणं' 'ते देवा अत्रूवन् सर्वं वा अवोचथाः'-इत्या-

दिना पूर्वमेवोक्तम् ।।

'यद्वावान' आदि घाय्या ऋचा है। उस [घाय्या] का [प्रशंसापरक] <mark>ब्राह्मण</mark> [=च्याख्यान] | 'ते देवा अबुवन्' आदि के द्वारा पृष्ट ४५६ में] कहा गया है।

सामाधारमृतं प्रगाथं दशँयति—

उभयं शृणवच्चन इति सामप्रगाथ उभयसाम्नोरूपमुभे हि सामनी क्रियेते ॥ २ ॥ इति ।

उमयमित्यादिप्रगाथो वृहद्रथंतरसामद्वयस्य स्वरूपम् । यस्मादेते उमयसामनी अस्मिन् प्रगाथे सामगैर्गीयेते, तस्मात्तद्रूपत्वं युक्तम् ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकार्ये' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये अष्टम-पश्चिकायां प्रथमाध्याये (षट्त्रिशाध्याये) द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ [ २५९ ]

'उभयं भ्रुणवच्चन' आदि साम प्रगाथ दोनों [बृहद् एवं रयन्तर] साम का स्वरूप है; क्योंकि ये दोनों साम [इस प्रगाथ में साम गायकों के द्वारा] अनुष्ठित होते हैं। [अतः उनका तद्रूपत्व युक्तियुक्त है]।

।। इस प्रकार छत्तीसर्वे (प्रथम) अध्याय के द्वितीय खण्ड की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥२॥

## अथ तृतीयः खण्डः

निष्केवल्यशस्त्रे निविद्धानीयं सूक्तं दशंयति—

तमु ष्टुहि यो अभिभूत्योजा इति सूक्तमभिवदभिभूत्यै रूपम् ॥ इति । 'अभिवत्' अभिराब्दोपेतं सूक्तं, तस्माद् 'अभिभूत्ये' रात्रूणामभिभवस्य स्वरूपम्" ॥

२. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ४५६। (३.२.१०)। ₹. 寒の ₹0.68.€ 1

३. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ४६२-४७०। ४. ऋ० ६.१८.१-१५।

प्रकृती तु इन्द्रस्य नू वीर्यमिति विहितम् (द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ४७०)।

१२३४ : ऐतरेयब्राह्मणम् Digitized by Madhuban Trust, Delhi [ ३६.३ अष्टमपञ्चिकायां

निष्केवत्यशस्त्र के निविद्धानीय सूक्त-

viii.३ [x cxvi. ३] 'तमु ष्टुहि' आदि 'अभि' शब्द से युक्त स्कूक शत्रुओं के अभिभव का स्वरूपभूत है।

तस्या ऋचम्तृतीयपादमनूद्य प्रशंसति—

अषाह्ळ मुग्नं सहमानमाभिरित्युग्रवत् सहमानवत् तत्क्षत्त्रस्य रूपम् ।। इति । उग्रशब्दसहमानशब्दयुक्तिमिदं सुक्तम् । तच्च शब्दद्वयवाच्यं क्षत्त्रियजातेः स्वरूपम् । क्षत्त्रियो ह्युगो भूत्वा शत्रूनिममविति ।।

उसका तृतीय पाद 'अवाह्ममुग्नं' आदि पाद 'उग्न' शब्द और 'सहमान' शब्द से युक्त क्षत्रिय का स्वरूप है [क्योंकि उग्न होकर क्षत्रिय शत्रुओं का अभिभव करते हैं]।

तत्सूक्तगतामृवसंख्यां प्रशंसति—

तत्पञ्चदशर्चं भवत्योजो वा इन्द्रियं वीर्यं पञ्चदश, ओजः क्षत्त्रं बीर्यं राजन्य-स्तदेनमोजसा क्षत्त्रेण वीर्येण समर्थयति ॥ इति ।

पूर्वोक्तित्रष्टुष्प्रशंसावाक्यवत् १ इदं पश्चदशस्तोमप्रशंसावाक्यं व्याख्येयम् १।। वह [सूक्त] पन्द्रह ऋचाओं का है। पञ्चदश [स्तोम] ओज, इन्द्रिय और वीर्य [ = शक्ति] है। राजन्य ओज, क्षत्र [क्षत्रियत्व] और वीर्य [ = शक्ति] है। इस प्रकार वह इस [यजमान] को ओज, क्षत्र [क्षत्रियत्व] और वीर्य से समृद्ध करता है।

ऋषिद्वारा सूक्तं प्रशंसित-

तद्भारद्वाजं भवति, भारद्वाजं वै बृहदार्षेयेण सलोमा ॥ इति ॥

मरद्वाजेन दृष्टत्वाद् इदं सूक्तं 'मारद्वाजं' 'बृहत्' सामापि तथा मारद्वाजम् । ताहर्य-बृहद्योगादयं कृतुः 'आर्षेयेण सलोमा' । आर्षेयो मरद्वाजमुनिसंबन्धः, लोमशब्देन केशयुक्तो मूर्घोपलक्ष्यते । 'सलोमा' सिशरस्कः, संपूर्णं इत्यर्थः । मरद्वाजमुनिदृष्टस्य बृहतः संपूर्णंत्वाद् बृहद्द्वारा मरद्वाजमुनिसंबन्धे सित क्रतोरिप संपूर्णंत्वं द्रष्टव्यम् ।।

वह [सूक्त] भरद्वाज ऋषि द्वारा दृष्ट है। उसी प्रकार बृहत् साम भी भरद्वाज द्वारा दृष्ट है। इस प्रकार यह [क्रतु] भरद्वाज के आर्षत्व से केशयुक्त [अर्थात् शिर से युक्त] [= सम्पूर्ण] होता है।

१. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० १२२९।

२. 'पिबा सोमं त मु ष्टुहीति मध्यन्दिनः, तयोरैकाहिके पुरस्तादन्ये वा शंसेयुः'-इति आश्व० श्रौ० ८.५.४,५।

३. सम्पूर्णंत्वाद् मरद्वाजमुनिसम्बन्धं'—इति वा पाठः । CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

7-3-8

प्रथमाष्याये चतुर्थः खण्डः ] Digitized श्रिक्षित्रं । श्रीक्षित्रं विस्थितं भाष्यसहितम् ः १२३५

इदानीं वृहद्रथंतरसामोपेतप्रकृतयज्ञक्रतुसमृद्धि भुपजीव्येकसामकेऽपि क्षतित्रययज्ञे पृष्ठस्तोत्रस्य वृहत्सामसाध्यत्वं विधत्ते —

एष ह वाव क्षत्त्रिययज्ञः समृद्धो यो वृहत्पृष्ठस्तस्माद्यत्र क्व च क्षत्त्रियो यजेत, बृहदेव तत्र पृष्ठं स्यात्, तत्समृद्धम् ॥

'यः' क्रतुर्द्धिसामकत्वेन वृहत्पृष्ठोपेतः, एष एव क्षत्त्रिययज्ञः 'समृद्धः' संपूर्णः । यस्मा-देवं, तस्माद् 'यत्र क्व च' एकसामकेनापि क्रतुना क्षत्त्रियो यजेत, तत्र पृष्ठस्तोत्रं वृहर-सामयुक्तमेव कुर्यात् । 'तत्' एतदनुष्ठानं 'समृद्धं' संपूर्णं मवित ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्यप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये अष्टम-पश्चिकायां प्रथमाघ्याये (षट्निशाध्याये) तृतीयः खण्डः ।। ३ ।। [२६०]

जो [कतु दो साम] बृहत् और पृष्ठ से युक्त होता है, यही क्षत्रिय का यह सम्पूर्ण होता है। क्योंकि ऐसा है इसलिए जहाँ कहीं भी एक साम के कतु से भी यदि क्षत्रिय यजन करें तो वहाँ पृष्ठ [स्तोत्र] को बृहत् [साम] से युक्त हो करें। इस प्रकार वह [अनुष्ठान] समृद्ध होता है।

।। इस प्रकार छत्तीलवें (प्रथम) अध्याय के द्वितीय खण्ड की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ।।२।।

## अथ चतुर्थः लण्डः

माध्यंदिने सवने होतुः शस्त्रविशेषमभिधाय होत्रकाणां विशेषामावं दर्शयति— ऐकाहिका होत्रा, एता वै शान्ताः क्लृप्ताः प्रतिष्ठिता होत्रा, यदैकाहिकाः शान्त्ये क्लप्त्ये प्रतिष्ठित्या अप्रच्युत्ये, ताः सर्वरूपा भवन्ति सर्वसमृद्धाः, सर्वरूपताये सर्वसमृद्ध्ये, सर्वरूपाभिहोत्राभि सर्वसमृद्धाभिः, सर्वान् कामान-वाप्नवामेति, तस्माद्यत्र क्व चैकाहा असर्वस्तोमा असर्वपृष्ठा, ऐकाहिका एव तत्र होत्राः स्युस्तत्समृद्धम् ॥ इति ।

मैत्रावरुणब्राह्मणाच्छंस्यच्छावाकानां याः क्रियास्ताः 'होत्राः' । ताथ 'ऐकाहिकाः' एकाहे प्रकृतिरूपे विहिता एवात्र विकृतिरूपेण क्षत्तित्रययज्ञे कर्तंच्याः । 'एताः' च होताः शान्तत्वादिगुणिकाः । शान्तादिशब्दार्थाः पूर्ववद् व्याख्येयाः । 'ताः' चैकाहिका होताः 'सर्वेरूपाः सर्वेसमृद्धाः भवन्ति' तत्तद्विकृतिषु होत्रकाणां ये ये विशेषा उक्ताः, तद्रूपत्वं सर्वेरूपत्वं, तत्फलसमृद्धिः सर्वेसमृद्धिः । एतच्चोमयमिन्द्राभिष्टवनेन क्षत्त्रियप्रतिपादनसामर्थ्यात् संपद्यते । अतः 'सर्वेरूपताये' सर्वेलोकप्राप्त्यर्थम्, तत्र च सर्वभोगसमृद्घ्यर्थम् उक्ता

१. 'क्रत्सम्बन्धः'-इति वा पाठः ।

२. 'द्विसामको'-इति वा पाठः।

३. द्र० इतः पूर्वम् पृ० ९२७, ९५४।

४. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० १२२५।

होत्रकाः संपद्यन्ते । ततः क्षित्रियाः पुरुषाः सर्वेष्ठपाभिः सर्वेसमृद्धाभिरैकाहिकाभिहोत्राभिः सर्वान् कामानवाप्नवामेत्यभिप्रायेणैकाहिकहोत्रानुष्ठानं कुर्युः । एकाहाश्च
द्विषाः—सर्वेस्तोमसर्वेपृष्ठाः तद्विपरीतारुच, पृष्ठचे षडहे प्रतिपादिताः, त्रिवृत्पञ्चदशससदशैकविशित्रनवत्रयस्त्रिश्रष्ठपाः षट्संख्याकाः सर्वे स्तोमाः । तस्मिन्नेव पृष्ठचषडहे रथंतरवृहद्वैष्ठपवैराजशाक्वररैवतानि षट्संख्याकानि सर्वेपृष्ठानि । तैः सर्वेः स्तोमैः पृष्ठैश्च
युक्तेभ्य एकाहेभ्यो व्यतिरिक्ताः कितपयस्तोमपृष्ठयुक्ता एकाहाः 'असर्वस्तोमा असर्वेपृष्ठाः'
च । यस्मादैकाहिका होत्राः पूर्वोक्तरोत्या प्रशस्ताः तस्माद्यत्र क्वाऽपि असर्वस्तोमा
असर्वपृष्ठश्चैकाहा अनुष्ठीयन्ते, तत्र सर्वेत्रैकाहिका एव होत्राः स्युः । न तु नूतनो विशेषः
किथवस्ति । 'तत्' तादृशं कर्मं 'समृद्धं' फलेन संपूर्णम् ।।

[माध्यन्दिन सवन में होता के शस्त्र विशेष का कथन और विशेष होत्रकों

का अभाव |---

पांगं. ४ [ रार्या. ४] [राजसूय यह के] होत्रकों [सैत्रावरुण, बाह्मणाच्छंसी और अच्छावाक] की कियाएँ वहीं हैं जो एकाह यहाँ में होती हैं [अर्थात् एकाह में प्रकृति रूप से विहित कियाएँ यहां क्षत्रिय के राजसूय यह में विकृति रूप से की जाती हैं]। ये होत्रकों की क्रियाएँ शान्त, क्रमबद्ध और प्रतिष्ठित हैं। ये जो एकाहिक कृत्य हैं वे शान्ति के लिए तथा क्रमबद्धता एवं प्रतिष्ठित होने के लिए एवं विनाशराहित्य के लिए ही होते हैं। वे क्रियाएँ [उन-उन विकृतियों में होत्रकों के जो विशेष कृत्य कहे गए हैं वे सभी कियाएँ] सर्वरूप और सर्वसमृद्ध होती है। अतः सभी लोकों की प्राप्ति के लिए और वहाँ सभी भोगों की समृद्धि के लिए [वे होत्रकों की क्रियाएँ होती है]। उससे 'हम [क्षत्रिय पुरुष] सर्वरूप और सर्वसमृद्ध होत्रकों की [ऐकाहिक] क्रियाओं के द्वारा सभी कामनाओं को प्राप्त करें'—इस अभिप्राय से [ऐकाहिक होत्रकों की क्रियाओं का अनुष्ठान करना चाहिए]।

[वरतुतः एकाह यज्ञ दो प्रकार का है १. सर्वस्तोम-सर्वपृष्ठ और २. उसके विपरीत पृष्ठ्य षडह में प्रतिपादित त्रिवृत्, पञ्चदश, सप्तदश, एकविंश, त्रिणव और त्रयस्त्रिश रूप से सर्वस्तोम छः प्रकार के हैं, और, उसी पृष्ठच षडह में रथन्तर, बृहद्, वैरूप, वैराज; शाक्वर और रैवत नामक छः प्रकार के सर्वपृष्ठ है। उन सभी स्तोमों और पृष्ठों से युक्त एकाह से अतिरिक्त कतिपय स्तोम और पृष्ठ युक्त एकाह सर्वस्तोमरिहत और सर्वपृष्ठरहित हैं; क्योंकि ऐकाहिक होत्रकों की कियाएँ पूर्वोक्त रीति से प्रशस्त हैं]।

इसलिए जहां कहीं भी सर्वस्तोमरहित और सर्वपृष्टरिहत एकाहों का अनुष्ठान करते हैं वहां सभी होत्रकों की क्रियाएँ ऐकाहिक ही होती हैं [अर्थात् कोई विशेष बात नहीं है]। इस प्रकार का कर्म सम्पूर्ण होता है।

१. 'ऐकाहिकहोत्रानुष्ठान'-इति आ० मु० पाठः।

२. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ४९६।

प्रथमाध्याये चतुर्थः खण्डः ]

श्रोमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : १२३७

अथ क्षत्त्रिययज्ञस्य संस्थाविशेषो निर्णेतव्यः । तदर्थमादौ केषांचित्पक्षमुपन्यस्यति— जक्थ्य एवायं पञ्चदशः स्यादित्याहुरोजो वा इन्द्रोयं वीर्यं पञ्चदश, ओजः क्षत्त्रं वीर्यं राजन्यस्तदेनमोजसा क्षत्त्रेण वीर्येण समर्घयति ॥ इति ।

'अयं' क्षत्त्रिययज्ञ उन्थ्यसंस्थ एवी, सर्वेष्विप स्तोत्रेषु पञ्चदश्चस्तोम एव स्यादित्येव-मेके ब्रह्मवादिन आहुः । 'ओजो वा' इत्यादिकं पूर्वेवद्व्याख्येयम् ।।

'यह [क्षत्रिय यहां] उक्थ्यसंस्य ही होए और सभी स्तोत्रों में पञ्चदश स्तोम ही होए'—इस प्रकार कुछ ब्रह्मचादियों का कथन है। वस्तुतः पञ्चदश स्तोम ओज, इन्द्रिय और वीर्य है। राजन्य भी ओज, क्षत्र और वीर्य है। इस प्रकार वह इस [यजमान] को ओज, क्षत्र एवं वीर्य से समृद्ध करता है।

उक्थ्ये स्तोत्रशस्त्रसंख्यां प्रशंसति-

तस्य त्रिज्ञत्स्तुतज्ञस्त्राणि भवन्तिः, त्रिज्ञदक्षारा धै विराड्, विराळ-न्नाद्यं विराज्येवैनं तदन्नाद्ये प्रतिष्ठापयति, तस्मात्तदुक्थ्यः पञ्चदज्ञः स्यादित्याहुः॥ इति ।

'तस्य' उक्थ्यस्य पञ्चदश स्तोत्राणि, पञ्चदश शस्त्राणीत्येवं त्रिशत्संख्या । तथा सत्यक्षरद्वारा 'विराड्'रूपत्वाद्, विराजश्वान्नसाधनत्वात्' 'एनं' यजमानं विराट्साम्ये-नान्नाद्ये प्रतिष्ठापयति । 'तस्मात्' एवं पञ्चदशस्तोत्रशस्त्रत्वात् 'तदुक्थ्यः' स क्षत्त्रिययज्ञ उक्थ्यसंस्थः पञ्चदशस्तोमयुक्तः स्यादित्येवं केचिदाहुः ॥

उस [उक्थ्य] के [पञ्चदशस्तोत्र और पञ्चदश शस्त्र मिलकर] त्रिंशत् स्तोम एवं शस्त्र होते हैं, और विराद् छन्द भी तीस अक्षरों का हो होता है। विराड् अन्न है। इस प्रकार [अक्षरों के द्वारा] वह विराज् में इस [यजमान] को उस [विराद् साम्य] से भोज्य अन्न के रूप में प्रतिष्ठित करता है। अतः [इस प्रकार पञ्चदशस्तोत्र और शस्त्र होने से] 'उक्थ्यसंस्थ [वह क्षत्रिय यह] पञ्चदश स्तोश्य से युक्त होए'—ऐसा कुछ याजिक कहते हैं।

अथ स्वपक्षमाह—

ज्योतिष्टोम एवाग्निष्टोमः स्यात् ॥ इति । योऽयं क्षत्त्रियाणां ज्योतिष्टोमः, सोऽग्निष्टोमसंस्य एव स्यात् ॥

१. उक्थ्यक्रतुप्रयोगः द्र०, इतः पूर्वम्, पृ० ५४८-५७२ । (३.५)

२. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० १२२५।

 <sup>&#</sup>x27;पञ्चदशोक्थ्यस्य स्तोत्राणि पञ्चदश शस्त्राणि'-इति द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ५३० ।

४. 'पश्वदशस्तोत्राणि पश्वदश शस्त्राणि, स मासः'-इति ता० ब्रा० ४.२.९।

जो यह क्षत्रियों का ज्योतिष्टोम है वह अग्निष्टोमसंस्य ही होए।

वस्मिन्निंगियो ये त्रिवृदादयश्रत्वारः स्तोमास्तान् ब्राह्मणादिवणंचतुष्टयरूपेण तेज आदिगुणचतुष्टयरूपेण च प्रशंसति—

ब्रह्म वै स्तोमानां त्रिवृत्, क्षत्त्रं पञ्चदशो, ब्रह्म खलु वे क्षात्त्रात् पूर्वं, ब्रह्म पुरस्तान्म उग्रं राष्ट्रमन्यथ्यमसदिति, विशः सप्तदशः, शौद्रो वर्ण एकविशो विशं चैवास्मै तच्छौद्रं च वर्णमनुवर्त्मानौ कुर्वन्त्यथो तेजो वे स्तोमानां त्रिवृद्, बीर्यं पञ्चदशः, प्रजातिः सप्तदशः, प्रतिष्ठैकविशस्तदेनं तेजसा वीर्येण प्रजात्या प्रतिष्ठयाऽन्ततः समर्थयति, तस्माज्ज्योतिष्ठोमः स्यात् ॥ इति ।

प्रजापतेमुं खबाहु मध्यदेहपादेम्य उत्पत्तिसाम्यात् त्रिवृदादिस्तोमानां ब्राह्मणादिवर्णं चतुष्टय-रूपत्वम् । तत्र ब्राह्मणपूर्वकं राष्ट्रं मदोयमुप्रसव्यथनीयं वाऽस्त्वित्यिप्रायेण क्षत्त्रियस्य त्रिवृत्पञ्चदशौ क्रमेणानुष्ठेयौ । सप्तदशैकविशयोरनुष्ठानं वैश्यशूदौ वर्णी क्षत्त्रियस्यानुगामिनौ कुर्वन्ति । त्रिवृदादिस्तोमानां तेजोवीर्यपजननप्रतिष्ठासाधनत्वात् तद्रूपत्वम् । तेषामनुष्ठानेन 'एनं' क्षत्त्रियम् 'अन्तवः' क्षत्त्रियज्ञस्यन्ते तेजआदिमिः समृद्धं करोति । तस्मात्क्षत्त्रियस्य त्रिवृदादिस्तोमचतुष्टयविशिष्टो ज्योतिष्टोमः स्यात् ॥

[बोनों के प्रजापित मुख से उत्पन्न होने के कारण] स्तोमों में त्रिवृत् स्तोम ब्राह्मण [जाित का स्वरूप] है और [प्रजापित के बाहुओं से उत्पन्न होने के कारण] पञ्चदशस्तोम क्षत्रिय [जाित का स्वरूप] है। ब्राह्मण जाित क्षत्रिय जाित की पूर्वंबर्ती है। अतः पूर्वंवर्ती ब्राह्मण जाित वाला मेरा राष्ट्र उग्रता एवं व्यथाविहीन ही होवे'—इसी अभिप्राय से [उस क्षत्रिय का त्रिवृत् और पञ्चदश स्तोम क्रम से अनुष्ठित होता है]। ससदश स्तोम प्रजा है। एक विश्व स्तोम शूद्र वर्ण है। वस्तुतः इस प्रकार वे प्रजा और शूद्र वर्ण को उस [क्षत्रिय जाित] का अनुगामी बनाते हैं; और फिर स्तोमों में त्रिवृत् स्तोम तेजस्थानीय है, पञ्चदश स्तोम वीर्य है। समदश स्तोम सन्तित है और एक विश्व स्तोम प्रतिष्ठा है। इस प्रकार वह उस [अनुष्ठान] से इस [क्षत्रिय यजमान] को तेज, वीर्य, सन्तित और [यज्ञ के] अन्त में प्रतिष्ठा से समृद्ध हो करता है। इसिलए [क्षत्रिय का त्रिवृत् आदि स्तोम चतुष्टय से विशिष्ट] ज्योितिष्टोम होए।

अग्निष्टोमसंस्थे तस्मिन् स्तोत्रशस्त्रसंख्यां प्रशंसति-

तस्य चतुर्विशितः स्तुतशस्त्राणि भवन्ति, चतुर्विशत्यर्धमासो वै संवत्सरः, संवत्सरे कृत्स्नमन्नाद्यं, कृत्स्न एवैनं तदन्नाद्ये प्रतिष्ठापयिति, तस्मा-ज्ज्योतिष्टोम एवाग्निष्टोमः स्यादग्निष्टोमः स्यात् ॥ ४॥ इति ।

१. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० १७,१६३ । तु० तै० सं० ७.१.१.४ ।

Digitized by Madhuban Trust, Delhi श्रोयत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् ३ १२३९

प्रथमाध्याये चतुर्थंः लण्डः ]

'तस्य' अग्निष्टोमसंस्थस्य ज्योतिष्टोमस्य द्वादश्य स्तोत्राणि द्वादश्य शस्त्राणि, एवं चतुर्विश्वतिसंख्या । ततोऽर्धमासद्वारा संवत्सरत्वम् । संवत्सरे च द्विः सस्यानां पच्यमान-त्वादन्नाद्यं 'कृत्स्नं' सम्पूर्णं मविति । तेन 'एनं' यजमानं सम्पूर्णं एवान्नाद्ये प्रतिष्ठापयित । तस्मात् क्षत्त्रियस्य ज्योतिष्टोमोऽग्निष्टोमसंस्थ एव स्यात् । न तूक्थ्यसंस्थ इति । अभ्यासोऽष्यायसमाप्त्यथंः ।।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरचिते माघवीये 'वेदार्यंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये अष्टम-पश्चिकायां प्रथमाध्याये (षट्त्रिशाध्याये) चतुर्यः खण्डः ॥ ४ ॥ [२६१]

बेदार्थंस्य प्रकाशेन तमो हाद्दं निवारयन् । पुमर्थाश्वतुरो देयाद् विद्यातीर्थंमहेश्वरः ॥

।। इति श्रीमद्राजाघिराजपरमेश्वरवैदिकमार्गप्रवर्तंकवीरबुक्कभृपालसाम्राज्यधुरंघरमाघवा-चार्यादेशतो भगवत्सायणाचार्येणविरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाश'नामभाष्ये ऐतरेय-

ब्राह्मणभाष्ये अष्टमपश्चिकायाः प्रथमोऽघ्यायः (षट्त्रिचोऽघ्यायः) ॥ १ ॥

उस [अग्निष्टोमसंस्य ज्योतिष्टोम] के चौबीस स्तोत्र और शस्त्र होते हैं। एक संवत्सर में चौबीस अधंमास [पक्ष] होते हैं। संवत्सर में [दो फसल होने से] सम्पूर्ण भोज्य अन्न होता है। वस्तुतः इस प्रकार वह उस [अनुष्टान] से इस [यजमान] को सम्पूर्ण भोज्य अन्न में स्थापित करता है। इसलिए जो यह क्षत्रिय का ज्योतिष्टोम है वह अग्निष्टोमसंस्थ ही होएँ [अर्थात् उक्थ्यसंस्थ क्षत्रिययज्ञ न होए]।

।। इस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण के आठवीं पश्चिका के प्रथम (छत्तीसर्वे) अध्याय की डॉ॰ सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी ब्याख्या पूर्ण हुई ।। १ ।।

चतुर्विश्वतिरिग्निष्टोमस्य स्तुतशस्त्राणि'-इति द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ५२६ । अपि च ता० व्रा० ४.२.१२ एवमेव ।

२. 'अथ राजसूयाः'-(९.३.१) इत्याद्याश्वलायनग्रन्थ इहालोच्यः।

## अथ दितीयोऽध्यायः

प्रथम: खण्ड:

-: 0 :--

# [अथ सप्तत्रिंशोऽध्यायः

प्रथमः खण्डः]

स्तुतशस्त्रविशेषोऽस्य क्षत्त्रियस्योपवर्णितः । क्रतौ समाप्तेऽथ पुनरमिषेकोऽत्र वर्ण्यते ॥ १ ॥

तमेतमियवेकं प्रतिजानीते-

अथातः पुनरभिषेकस्यैव ॥ इति ।

'अय' क्रतुसमाप्त्यनन्तरं, यतः क्षत्त्रियोऽभिषेकमहंति । 'अय' कारणात्पुनरिभषेकस्यैव, विधिष्ठच्यत इति श्रेषः । राज्ञः पूर्वमिभिषक्तित्वादयं पुनरिमषेको मवित । इतरस्यापि क्षत्त्रियस्य माहेन्द्रग्रहाय प्रस्तुते साम्न्यभिषेकस्याऽऽध्वर्यवस्य विद्यमानत्वात् अयं पुनर-भिषेको भवति ।।

[पून: अभिषेक]

viii.५ [xxxvii.१] इस [क्रतु की समाप्ति] के बाद ियोंकि क्षत्रिय अभिषेक के योग्य हैं] अतः पुनः अभिषेक की ही [विधि कहते हैं]। [राजा का पूर्व में माहेन्द्र साम के बाद अध्वर्यु द्वारा अनुष्टित अभिषेक होने के कारण यह पुनः अभिषेक होता हैं<sup>3</sup>]।

तं विधत्ते —

सूयते ह वा अस्य क्षत्त्रं यो दीक्षते क्षत्त्रियः सन् स यदाऽवभृथादुदेत्यानूबन्ध्य-येब्ट्वोदवस्यत्यथैनमुदवसानीयायां संस्थितायां पुनरिक्षिक्चन्ति ॥ इति ।

१. तं वै प्राश्चं तिष्ठन्तमिषिश्चिति पुरस्ताद् ब्राह्मणोऽमिषिश्चत्यद्वयुँवी, यो वास्य पुरो-हितो मवितः, पश्चाद् इतरे सर्वं यो राजसूयेन यजते'—इत्यादि शत० ब्रा० ५.४.२.१-५।

२. 'तं वै माध्यन्दिने सवनेऽभिषिश्वति' अगृहीते माहेन्द्रे — इत्यादि शत० का० ५.३.५.१। माहेन्द्रे ग्रहे अगृहीते सोमरसेनापूर्णे, मरुत्वतीयान्ते इत्यर्थः' — इति च तत्र सायणः।

३. द्रष्ट्रव्य आप० श्ली० १८-१५-१० । CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

Digitized by Madhuban Trust, Delhi द्वितीयाच्याये प्रथमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : १२४१

'यः' पुमान् क्षत्त्रियः सन् 'दीक्षते' दीक्षां प्राप्नोति । 'अस्य' क्षत्त्रस्य पुरुषस्य 'क्षत्त्रं' सर्वेषां प्राणिनां क्षतात् त्राणं 'सूयते' प्रवर्तते 'तस्मात्' क्षत्तित्रयो यदा 'अवभृयादुदेत्य' अवभृथारूयं कर्मं समाप्तं कृत्वा ततो 'अनूबन्व्यया' तदारूयया कयाचित्पशुस्थानीयया 'इष्ट्रा' यागं कृत्वा पश्चात् 'उदवस्यति' उदवसानीयाख्ययेष्ट्या कर्मावसानं करोति । 'अय' तदानीम् 'एनं' क्षत्त्रियमुदवसानीयेष्टौ समासायां पुनरपि कर्माङ्गत्वेनर्तिवजोऽमिषि॰चेयुः ॥

जो पुरुष क्षत्रिय होकर दीक्षा प्राप्त करता है; उसका क्षत्रियत्व सिभी प्राणियों की रक्षा करना आदि हो] दीक्षित होता है। इसलिए वह क्षत्रिय जब अवभूय नामक कर्म को समास करके, अनूबन्ध्याख्य [कर्म द्वारा किसी पशुस्यानीय] याग करके, [उदवसानी-येष्टि नामक कर्म से] समाप्ति करता है। तब इसके बाद इस [क्षत्रिय] को उदवसानीयेष्टि की समाप्ति पर पुनः [कर्म के अङ्ग के रूप में ऋत्विज] अभिषेचन करते हैं।

तस्याभिषेकसाधनानि विधत्ते —

तस्यते पुरस्तादेव संभारा उपक्लृमा भवन्त्यौदुम्बर्यासन्दी; तस्यै प्रादेश-मात्राः पादाः स्युररितमात्राणि शोर्षण्यात्च्यानिः मौञ्जं विवयनं, व्याघ्र-चर्माऽऽस्तरणमौदुम्बरश्चमस, उदुम्बरञ्चालाः; तिस्मन्नेर्तास्मञ्चमसेऽष्टातयानि निषुतानि भवन्ति;—दिध मधु सिपरातपवर्ध्या आपः शब्पाणि च तोनमानि च सुरा दुवी ॥ इति ।

'तस्य' पुनरभिषेकस्य 'एते' वक्ष्यमाणाः 'संभाराः' संपादनोया द्रव्यविशेषाः 'पुरस्ता-देवोपक्लृक्षाः' अभिषेककालात् प्रागेव संपादिता भवेयुः । के वस्तुविशेषाः संपादनीयाः ? तेऽभिधीयन्ते । उदुम्बरकार्ष्वेनिर्मिता काचिदासन्दी । 'तस्ये' तस्या आसन्दाश्चत्वारः पादाः प्रादेशपरिमिताः । तेषां पादानां शिरस्युपरिभागेऽवस्थितानि 'शीर्षण्यानि'' अन्वक्तिर्यंग-वस्थितानि काष्ठानि 'अनूच्यानि', तानि शीर्षण्यानूच्यानि अरत्निपरिमितानि । प्रादेशद्वय-मरत्तिः। 'विवयनं' विविधं वयनं रज्जूनामोतप्रोतरूपेण संयोजनम्। तच्च 'मौञ्जं' मुञ्जतृणेन निर्मितम् । ईदृश्या आसन्द्या उपर्यास्तरणं व्याझचर्म । दच्यादिप्रक्षेपार्थः प्रौढ उदुम्बरकाष्ठनिर्मितश्रमसः । तथा काचित्सूक्ष्मा 'उदुम्बरशाला' । 'तस्मिन्नेतस्मिन्नौदुम्बरे' प्रौढे चमसे वक्ष्यमाण दन्यादिद्रव्याणि 'अष्टात्यानि'। अत्र द्वितयत्रितयादिवत् संख्याया

१. इतः परं वक्ष्यति तृतीयाघ्यायीयाद्यखण्डभाष्ये — 'अनूच्ये पारवद्वयवितिनी फलके'— इति । आसन्दो सममरन् । तस्या ग्रीष्मश्च वसन्तश्च द्वौ पादावास्तां, शरच्च वर्षाश्च द्वौ । बृहच्च रथन्तरं चानूच्ये ३ आस्ताम्, यज्ञायिज्ञयं च वामदेव्यं च तिरक्चे'— इति अथर्वं ०१५.३.३-५। 'चतुःस्रक्तयः पादा भवन्ति, चतुःस्रक्तीन्यतूच्यानि'— ब्रा॰ ६.७.१.१५। 'चत्वारः पादाश्चत्वार्यनूच्यानि'—इति च इति शत० तत्रेव २८।

अवयवे 'तयप्' इति सूत्रेण तयप्प्रत्ययः । अष्टसंख्याका अवयवा येषां दब्यादीनां तान्यष्टातयानि । दीर्घं विद्यादिनां तान्यष्टातयानि । दीर्घं विद्यान्ति । तानि च 'निषुतानि' नितरां सुतानि प्रक्षिप्तानि मवन्ति । चमसे प्रक्षेपणीयाण्यष्ट द्रव्याणि कानीति तान्युच्यन्ते,—दिधि, मधु, सिपिर्त्ये-तानि त्रीणि प्रसिद्धानिः । आतपयुक्तवर्षं भवाः 'आतपवष्याः' तादृश्य आपश्चतुर्षं द्रव्यम् । 'शब्पाणि' श्यामतृणानि, पञ्चमं द्रव्यम् । 'तोवमानि' अञ्कुराणि षष्ठं द्रव्यम् । सुरा, दूर्वेति द्रव्यद्वयं प्रसिद्धम् ॥

उन अभिषेक के साधनों को कहते हैं]--

उस [पुन: अभिषेक] के इन [वक्ष्यमाण] संपादनीय व्रव्य विशेषों का [अभिषेक के] पहले ही संपादन कर लेना चाहिए—१. गूलर के काष्ठ का बना हुआ एक सिहासन । इस सिहासन के [चारो] पाए प्रावेश पिश्मित [अँगूठे और उसके पास की अँगुली के स्थान के बराबर] नाप के हों। उन पैरों के सिर के ऊपरी भाग में अवस्थित तिर्छे काष्ठ अरित्नमात्र [बो प्रावेश के बराबर] नाप के हों। उसकी बिनावट मूंज की बनी रस्सी से हो; व्याव्र [=शर] चमं का बिछावन हो, [बिथ आदि व्रथ्यों के प्रक्षेप के लिए एक प्रौढ़] उदुम्बर के काष्ठ से निर्मित चमस और [कोई एक छोटो] गूलर के वृक्ष की शाला हो। उस इस उदुम्बर के प्रौढ़ चमस में [बिध आदि निम्न] आठ वस्तुएँ डाली जाती हैं—१. यही, २. शहव, ३. घी, ४. धूप में बरसने वाले बेघ का पानी, ५. घास, ६. जौ का अंकुर³, ७. सुरा [=शराब] और ८. वूर्वा।

संपादिताया आसन्द्याः प्रतिष्ठापनं विधत्ते-

तद्यैषा दक्षिणा स्पयवर्तनिर्वेदेर्भवित, तत्रैतां प्राचीमासन्दीं प्रतिष्ठापयित, तस्या अन्तर्वेदि द्वौ पादौ भवतो बहिवेदि द्वावियं वै श्रीस्तस्या एतत्परिमितं रूपं यदन्तर्वेद्यथैष भूमाऽपरिमितो यो बहिवेदि; तद्यवस्या अन्तर्वेदि द्वौ पादौ भवतो, बहिवेदि द्वा, उभयोः कामयोद्याप्त्यै यदचान्तर्वेदि यदच बहिवेदि ॥ ५॥ इति ।

पुरा वेदिपरिग्रहार्थं स्पयेन रेखात्रयं कृतं —दक्षिणा 'प्रतीच्युदीची च । तत्र देव-यजनदेशे येषा वेदेः संबन्धिनी दक्षिणा 'स्पयवर्तंनिः' स्पयस्य रेखा मवित 'तत्र' तस्यां

१. पा० सू० ५.३.४२।

२. 'अन्तिरिक्षात् प्रतिगृह्यातपवर्ष्या'—इति कात्याः श्रौः १५.४.५। 'अतपे वर्षेन्ति, ताः अन्तिरिक्षात् प्रतिगृह्य भूमिपतनात् प्रागेव आकाशात् पततीरादाय गृह्णाति'— इति तद् व्याख्यानम्।

३. मनुस्तोक्मेव रोहतु 'जलक्लिश्नं बीजम्' इति ऋ०१०-६२-८। शत०२३.४ त्रीहितोक्मान् कुर्वन्ति 'व्रीह्यङ्कराणि विरोहयन्ति।' CC-U. Shri Vipin Kubar Col. Deoband. In Public Domain.

द्वितीयाध्याये द्वितीयः खण्डः ] Digitized by Madhuban Trust Delhi श्रीमत्सायणाचायविराचितभाष्यसहितम् ः १२४३

रेखायाम् 'एताम्' आसन्दीं 'प्राचीं' प्रागग्रामवस्थापयेत् । 'तस्याः' च आऽऽसन्द्या उत्तरिदगाती हो पादावन्तर्वेदि तिष्ठतः । दक्षिणदिग्गतो हो पादो वहिर्वेदि स्थापनीयो । 'इयं' भूमिः 'श्रीवें' संपद्रपैव । 'तस्याः' भूमेरन्तर्वेदि यद्रपमस्ति, एतत् 'परिमितम्' अल्पम् । अथ वहिर्वेदि 'यः' प्रदेशोऽस्ति, एव 'भूमा' बहुलः । अत एव 'अपरिमितः' इयानिति परिच्छेदरितः । एवं सित वेदेर्मच्ये वहिरचाऽऽसन्द्या हो हो पादाविति यदस्ति, तदुमयोः कामयोः प्राप्त्ये मवति, —यरच कामो वेदिमच्ये लभ्यते । यरचान्यः कामो वेदेवंहिलंभ्यते, तदुभयसिद्धधर्यमेवं स्थापनम् ।।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाश्चे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये अष्टम-पश्चिकायां द्वितीयाष्याये (सप्ठित्रशाच्याये) प्रथमः खण्डः ।। १ ।। (५) [२६२]

[पहले वेदी के परिग्रह के लिए स्पय से तीन रेखा दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में खींची जाती है] उस [देवयजन प्रदेश] में जो यह वेदी से सम्बन्धित दक्षिण की स्पय से खींची गई रेखा होती है वहाँ [उस रेखा] पर इस सिहासन को पूर्व की ओर मुख करके स्थापित करता है। उस [सिहासन] के [उत्तर के] वो पाए वेदी के भीतर होते हैं और [विश्वण के] दो बेदी के बाहर। यह [भूमि] समृद्धि रूप ही है, उस [भूमि] के वेदी के भीतर जो रूप है, वह परिमित [= थोड़ा] है, और जो वेदी के बाहर का प्रदेश है वह अपरिमित [अत्यधिक] है। उस वेदी के भीतर जो दो पाए हैं और उस वेदी के बाहर जो दो पाए हैं और उस वेदी के बाहर [अन्य कामना] होती हैं। जो वेदी के मध्य [कामना] होती हैं और जो वेदी के बाहर [अन्य कामना] होती हैं। उस दोनों कामनाओं की हिन्दी क्याख्या पूर्ण हुई ॥१॥ इस प्रकार सैंतीसवें (द्वितीय) अध्याय के प्रथम खण्ड की हिन्दी क्याख्या पूर्ण हुई ॥१॥

### अथ द्वितीयः खण्डः

प्रतिष्ठापिताया आसन्द्या उपरि चर्मास्तरणं विधत्ते— व्याष्ट्रचर्मणाऽऽस्तृणात्युत्तरलोमा प्राचीनग्रीवेण, क्षत्त्रं वा एतदारण्यानां पञ्चनां यद्व्याद्रः, क्षत्त्रं राजन्यः, क्षत्त्रेणैव तत्क्षत्रं समधंयति ॥ इति ।

उत्तराण्यूर्व्नागे लोमानि यस्य चमंणस्तद् 'उत्तरलोम'। प्राच्यां दिशि ग्रीवा यस्य चमंणस्तत् 'प्राचोनग्रीवं'। तादृशेन व्याघ्रचमंणा तामासन्दीमास्तृणीयात्। अरण्य एवावस्थिता आरण्याः पश्चवो हरिणादयः। यो व्याघ्रोऽस्त्येतदारण्यानां पश्नूनां मध्ये 'क्षत्त्रं वै' क्षत्त्रियवच्छूरः। योऽयं 'राजन्यः' यजमानः, सोऽपि 'क्षत्त्रं' क्षत्त्रियजाति-त्वाच्छूरः। अतश्चर्मास्तरणाद् व्याघ्रचर्मछ्पेण 'क्षत्त्रेणैव' यजमानरूपं 'क्षत्त्रं' समृद्धं करोति॥

viii.६ [xxxvii.२] वह ज्यान्नवर्म को [उस सिहासन पर इस प्रकार] विछाता है कि उसके रोएँ ऊपर हों और उसकी ग्रीवा पूर्व को ओर हो। यह जो ज्यान्न है वह अरण्य में रहने वाले [हिरण आदि] पशुओं में क्षत्रिय के समान [शूर] है। जो यह राजा [यजमान] वह भी क्षत्रिय जाति के समान [शूर] है। अतः इस प्रकार उस [ज्यान्न-चर्म के आस्तरण] से वह क्षत्रिय से ही [यजमान रूप] क्षत्रिय को समृद्ध करता है।

आसन्द्या अभिमन्त्रणं विधत्ते-

तां पश्चात्प्राङ्गपविश्याऽऽच्य जानु दक्षिणमभिमन्त्रयत उभाभ्यां पाणिभ्या-मालभ्य ॥ इति ।

प्रतिष्ठापिताया आसन्द्याः पश्चाद्भागे यजमानः प्राङ्मुख उपविश्य, दक्षिणं यज्जान्वस्ति तत् 'आच्य' तद्भूमिस्पृष्टं यथा मवति तथा न्यंग्भूतं कृत्वा, सन्यजानूष्वं मुखमेवावस्थाप्यो-माभ्यां पाणिभ्यामासन्दीम् 'आलभ्य' स्पृष्ट्वा, वक्ष्यमाणमन्त्रेणामभिमन्त्रयेत् ॥

उस [सिहासन] के पीछे से वह [यजमान राजा] पूर्व की ओर मुख करके बैठकर, बाहिने घुटने को झुकाकर [और बाएँ घुटने को ऊपर करके] दोनों ही हाथों से [सिहा-सन का] स्पर्श करके इन [मन्त्रों] से अभिमन्त्रण करे—

तं मन्त्रं दर्शयति-

अग्निष्ट्वा गायत्र्या सयुक्छन्दसाऽऽरोहतु, सवितोष्णिहा, सोमोऽनुष्टुभा बृहस्पतिर्बृहत्या, मित्रावरुणौ पङ्क्त्येन्द्रस्त्रिष्टुभा, विश्वे देवा जगत्या, तानहमनु राज्याय साम्राज्याय भौज्याय स्वाराज्याय पारमेष्ठ्याय राज्याय माहाराज्यायाऽऽधिपत्याय स्वावश्यायाऽऽतिष्ठायाऽऽरोहामि ॥ इति ।

हे आसन्दि 'त्वा' त्वां गायत्र्या छन्दसा 'सयुक्' सहितोऽग्निरारोहतु । 'उष्णिहा' छन्दसा सहितः सिवताऽऽरोहतु । एवं सोमबृहस्पितिमित्रावरुणेन्द्रविश्वे(श्व)देवा अनुष्टुबादिच्छन्दोभिः सिहतास्त्वामारोहन्तु । 'तान्' अग्न्यादीन् देवान् 'अनु' पश्चादहमारोहामि ।
किमर्थम् ? राज्यादिसिद्ध्यर्थम् । 'राज्यं' देशाधिपत्यम् । 'साम्राज्यं' धर्मेण पालनम् ।
'मौज्यं' मोगसमृद्धिः । 'स्वाराज्यम्' अपराधीनत्वम् । 'वैराज्यम्' इतरेम्यो मूपितम्यो
वैशिष्ट्यम् । एतदुक्तमैहिकम्, अथाऽऽमुष्मिकमुच्यते—'पारमेष्ठचं' प्रजापितलोकप्राधिः ।
तत्र 'राज्यम्' ऐश्वर्यम् । 'माहाराज्यं' तत्रत्येम्य इतरेम्य आधिक्यम् । 'आधिपत्यं' तान्इतरान् प्रति स्वामित्वम् । 'स्वावश्यम्' अपरयतन्त्र्यम् । 'आतिष्टत्वं' चिरकालवासित्वम् ॥

'हे आसन्दो, अग्नि तुम्हारे ऊपर गायत्री छन्द के साथ चढ़े, सविता उष्णिक् के साथ, सोम अनुष्टुप् के साथ, बृहस्पति बृहती के साथ, मित्र और वरुण पंक्ति के साथ, इन्द्र त्रिष्टुप् के साथ और विश्वे [सभी] देव जगती के साथ। उन [अग्नि आदि देवों] के बाद [इस लोक में] राज्य [देश पर आधिपत्य] के लिए, साम्राज्य [धर्म से प्रजा-

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

Digitized by Madhuban Trust, Delhi द्वितीयाध्याये द्वितीयः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यवरचितभाष्यसहितम् ः १२४५

पालन] के लिए, भोगसमृद्धि के लिए, स्वराज्य [अपराधीनता] के लिए [अन्य राजाओं पर] प्रभुसत्ता [=वैराज्य] के लिए और [परलोक में] प्रजापित के लोक की प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य के लिए, महान् ऐश्वर्य के लिए, आधिपत्य के लिए, अपरतन्त्रता और चिरकाल तक वास के लिए चढ़ता हूँ।'

अनेन मन्त्रेणामिमन्त्रणादूर्घ्यमारोहणं विधत्ते

इत्येतामासन्दोमारोहेद्क्षिणेनाग्रे जानुनाऽय सक्येन ॥ इति ।

'इति' शब्दः पूर्वोक्तमिमन्त्रणमन्त्रं परामृशति । तेनैव मन्त्रेण 'एताम्' आसन्दी-मारोहेत् । तत्रायं प्रकारः —दक्षिणेन जानुना प्रथमं समारोहेत्, ततः सब्येनाऽऽरोहेत् ॥

इस [मन्त्र] से राजा पहले उस [आसन्दो] पर दाहिने घुटने से चढ़ता है; फिर बाएँ से।

आरोहणं प्रशंसति -

तत्तदितीँ३ ॥ इति ।

'तत्' आरोहणम्, 'तत्' आरोहणम्, 'इति' एवं सर्वे जनाः पूजयन्ति । पूजार्थेयं प्लुतिः ॥

वही, बही [आरोहण) आदरणीय हैं [ऐसा याज्ञिक जन कहते हैं]।
मन्त्रतात्पर्यं दर्शयति—

चतुरुत्तरैर्वे देवाइछन्दोभिः सयुग्भूत्वैतां श्रियमारोहन् यस्यामेत एर्ताह् प्रतिष्ठिताः अग्निर्गायत्र्याः, सवितोष्णिहाः, सोमोऽनुष्ट्भाः, बृहस्पतिर्बृहत्याः, मित्रावरुणौ पङ्क्त्येन्द्रस्त्रिष्दुभा विद्वे देवा जगत्या ॥ इति ।

चत्वार्यक्षराण्येकैकस्माच्छन्दस 'उत्तराणि' अधिकानि येषु गायत्र्यादिषु जगत्यन्तेषु च्छन्दःसु, तानि 'चतुकत्तराणि'। तादृशैरुछन्दोमिः 'सयुग्मूत्वा' साहित्यं प्राप्य, 'देवाः' अग्न्यादयः 'एताम्' आसन्दीं 'श्रियम्' ऐश्वर्यं इपाम् 'आरोहन्'। 'यस्याम्' आसन्दाम् 'एते' अग्न्यादयः इदानीमपि प्रतिष्ठिता वर्तन्ते । देवारुछन्दोभिः सयुग्मूत्वेत्यस्या अर्थोऽग्निर्गायत्र्ये-त्यादिना स्पष्टीकृतः ॥

चार-चार अक्षरों से उत्तरोत्तर बढ़ने वाले छन्दों को साथ लेकर [अग्नि आिंदि] देव इस ऐश्वयं रूप आसन्दी पर चढ़ें; जिस [आसन्दी] पर वे [अग्नि आिंदि] अभी भी प्रतिष्ठित हैं। [छन्दों के साथ होकर देवों में] अग्नि गायत्रों के साथ, सिवता उिष्णक् के साथ, सोम अनुष्टुप् के साथ, बृहस्पित बृहती के साथ, मित्र और वष्ण पंक्तिके साथ, इन्द्र त्रिष्टुप् के साथ और विश्वदेव जगती के साथ [चढ़े]।

उक्तमर्थं मन्त्रसंवादेन द्रहयति-

ते एते अभ्यनूच्येते अग्नेगायत्र्यभवत्सयुग्वेति ॥ इति ।

'ते एते' देवच्छन्दसी परस्परसिहते कयाचिहचाऽभ्यनूच्येते । सेयमृगग्नेरित्यादिका । येयं गायत्री, सेयमग्ने: 'सयुग्वा' सहवासिन्यभवत् 'इति' तस्या ऋचोऽर्थः ।।

उन इन [देव और छन्दों] का परस्पर साहित्य [किसी ऋचा] 'अन्नेगायत्र्यभवत्' (जो यह गायत्री है वह इस अग्नि का सहवासी होता है) के द्वारा कहा गया है।

क्षत्त्रियस्याऽऽरोहणं प्रशंसति-

कल्पते ह वा अस्मै योगक्षेम उत्तरोत्तरिणीं ह श्रियमश्नुतेऽश्नुते ह प्रजाना-मैश्वयंमाधिपत्यं, य एवमेता अनु देवता एतामासन्दीमारोहति क्षत्त्रियः

सन् ॥ इति ।

'यंः' पुमान् स्वयं 'क्षित्त्रियः साम्नारोहित एता देवता 'अनु' स्वयमप्युक्तेन प्रकारेणैता-मासन्दीमारोहित । 'अस्मैं' क्षित्त्रियाय 'योगक्षेमः 'कल्पते' सिष्यित । अप्राप्तस्य लामस्य प्राप्तियोगः । प्राप्तस्य वस्तुनो रक्षणं क्षेमः । योगसिहतः क्षेमो 'योगक्षेमः' । किंचायं क्षित्रियः 'उत्तरोत्तरिणों' दिने दिने वर्धमानां श्रियं प्राप्नोति । तथा सर्वासां प्रजानाम् 'ऐश्वयं' नियामकत्वम् 'आधिपत्यम्' अधिकत्वेन पालनं च प्राप्नोति ।।

जो [पुरुष] इस प्रकार, इस आसन्त्री पर स्वयं क्षत्रिय होकर, इन देवों [के आरो-हण] के बाद चढ़ता है तो उस [क्षत्रिय] के लिए योग [अप्राप्त की प्राप्ति] और क्षेम [प्राप्त का रक्षण] सिद्ध होता है और वह उत्तरोत्तर बढ़ने वाली समृद्धि को प्राप्त करता है, और प्रजाओं के ऐश्वर्य [नियायकत्व] और उन पर आधिपत्य [पालन] को प्राप्त करता है।

अभिषेककत्ः शान्तिमन्त्रवाचनं विधत्ते-

अथैनमभिषेक्ष्यन्नपां शान्ति वाचयति ।। इति ।

'अय' आसन्द्यारोहणानन्तरम् 'एनम्' आरूढं क्षत्त्रियं योऽन्योऽमिषेक्ष्यिति, स पुमान् 'अपां' धान्ति जलदेवतानां धान्तिकरं मन्त्रं 'वाचयेत्'। क्षत्त्रियस्याग्रे स्वयं सकृदुक्त्वा तं क्षत्त्रियं पाठयेत् ॥

इस [आसन्दी पर आरोहण] के अनन्तर इस [आरूढ़ क्षत्रिय] का जो अभिषेक करता है वह जल देवता [वदण] के ज्ञान्तिकारक मन्त्र का पाठ करता है।

एतं शान्तिमन्त्रं दशंयति-

शिवेन मा चक्षुषा पश्यताऽऽपः शिवया तन्वोपस्पृशत त्वचं मे। सर्वां अग्नीरप्सुषदो हुवे वो मिय वर्चो बलमोजो निधत्तेति॥ इति।

१. द्र॰ इतः पूर्वम्, पु॰ १२४४। CC-D. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

Digitized by Madhuban Trust, Delhi -

द्वितीयाच्याये तृतीयः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यंविरचितभाष्यसहितम् : १२४७

हे 'आपः' देवताः, 'शिवेन' शान्तेनानुग्रहयुक्तेन चक्षुषा मामवलोक्रयत । तथा 'शिवया' शान्तया 'तन्वा' मदीयां त्वचमुपस्पृशत । 'अप्तु' जलेषु सीदन्तीति 'अप्तुषदः' और्वादयोऽग्नयः' तान् अग्नीन् सर्वान् 'वः' युष्मदर्थं 'हुवे' आह्वयामि । यूयमपि 'वर्चः' कान्तिः, 'वलं' शरीरवलम्, तस्कारणम् 'ओजः' च मिय 'निधत्त' संपादयत ॥

हे जल देवता, अनुग्रह युक्त नेत्रों से हमें देखो तथा मेरी त्वचा का अपने कल्याण-कारी शरीर से स्पर्श करो। जलों में रहने दाली [वडवाग्नि आदि] सभी अग्नियों को मैं तुम्हारे लिए बुलाता हूँ। तुस भी कान्ति, शरीर के वल और ओज को संपादित करो।

तदेतच्छान्तिमन्त्रवाचनं प्रशंसति

नैतस्याभिषिषिचानस्याज्ञान्ता आयो बीर्यं निर्हणन्निति ॥ ६ ॥ इति ।

'अशान्ताः' उग्रा आपः तथा चान्यत्र श्रूयते—'दिन्या आपोऽशान्ताः' इति । वाश्वाऽऽपः शान्तिवाचनामावे 'अग्निषिषिचानस्य' अग्निषेकं प्राप्तस्य 'एतस्य' क्षत्तित्रयस्य वीयं 'निर्हण्युः' विनाशयेयुः । स्रति तु शान्तिपाठे 'न निर्हणन्' नैव विनाशयन्ति,—'इति' अनेनामिप्रायेण शान्ति वाचयेत् ॥

॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यवरिषते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये अष्टम-पश्चिकायां द्वितीयाष्याये (सप्तिशिंशाष्याये) द्वितीयः खण्डः ॥२॥ (६) [२६३]

[यदि जल का शान्तिवाचन न किया जाय तो] वे जल अशान्त होकर [उग्रता में] इस [अभिषक्त होने वाले क्षत्रिय] के बीर्य का [विनाश ही करते हैं; और यदि शान्ति पाठ किया जाता है तो उसका] विनाश नहीं हो करते हैं।

॥ इस प्रकार सेंतीसवें (द्वितीय) अध्याय के द्वितीय खण्ड की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥२॥

### अथ तृतीयः खण्डः

अभिषेकप्रकारं विषत्ते—

अथैनमुदुम्बरशाखामन्तर्धायाभिषिष्ठति ॥ इति ।

'अथ' शान्तिवाचनानन्तरम् 'एनं' क्षत्तित्रयम् 'उदुम्बरशाखामन्तर्धाय' शिरस्युदुम्बर-शाखया व्यवधानं कृत्वा चमसस्थैर्दं व्यादिभिरमिषिश्चेत ।।

viii.७ [xxxvii.३] इस [ज्ञान्ति पाठ] के अनन्तर वह इस [क्षत्रिय] को उदु-म्बर [=गूलर के वृक्ष] की ज्ञाला से [सिर का] व्यवधान करके [चमस में रक्ष्ले दिष आदि द्रव्यों से निम्न मन्त्रों हारा] अभिषेक करता है।

१. 'स्थितं प्राञ्चमिमिषिञ्चितं'-इत्यादि (कात्या० श्रौ० १५.५.३०-३३) पाठा च्चा-मिषेकप्रकारविशेषाश्चामिगन्तव्याः।

तिस्र ऋचः; एकं यजुः, ब्याहृतयश्चेत्येतेऽभिषेकमन्त्राः । तत्र प्रथमामृचमाह— इमा आपः शिवतमा इमाः सर्वस्य भेषजीः । इमा राष्ट्रस्य वर्धनीरिमा राष्ट्रभृतोऽमृताः ॥ इति ।

'आपः' इत्यनेन दध्यादिसर्वद्रव्याण्युपलक्ष्यन्ते । 'इमाः' दध्यादिसिहता आपः 'श्वितमाः' अतिश्चयेन शान्ताः । तथा 'इमाः' आपः 'सर्वस्य' दारिद्रचादिरोगस्य 'भेषजीः' औषषरूपाः । तथा 'इमाः' आपो राष्ट्रस्य 'वर्धनीः' असिवृद्धिहेतवः । अत एव 'इमाः' आपो 'राष्ट्रभृतः' राष्ट्रधारिण्यः । स्वयं च 'अमृताः' विनाशरिहताः ॥

ये [दिध आदि द्रव्यों के सिहत] जल अत्यन्त ज्ञान्त हैं, तथा ये [जल] सब [वारिद्रचादि रोग] की ओषधि रूप है, तथा ये [जल] राष्ट्र की अभिवृद्धि करने वाले हैं। अतएव ये [जल] राष्ट्र को धारण करने वाले एवं अभूत अर्थात् स्वयं विनाज्ञ-रिहत हैं।

द्वितीयामृचमाह—

याभिरिन्द्रमभ्यिषञ्चत् प्रजापितः सोमं राजानं वरुणं यमं मनुस् ।
ताभिरिद्धरभिषिञ्चामि त्वामहं राज्ञां त्वमिधराजो भवेह ॥ इति ।
पुरा प्रजापितः 'यामिः' दध्यादिसिहतामिरिद्धरिन्द्रादीन् 'अभ्यिषञ्चत्' । हे क्षत्त्रिय
तामिरिद्धस्त्वामहमिषिञ्चामि । त्वं च 'इह' लोके राज्ञां सर्वेषामिधको राजा भव ॥

[प्राचीनकाल में] जिन [जलों] के द्वारा प्रजापित ने इन्द्र का, स्रोम राजा का, वरुण का, यम एवं मनु का अभिषेक किया था; उन [दन्यादि सहित] जलों से मैं तुम्हारा अभिष्चिन करता हूँ कि 'तुम इस लोक में राजाओं के अधिराज बनो।'

तृतीयामृचमाह —

महान्तं त्वा महीनां सम्राजं चर्षणीनाम् । देवी जनित्र्यजीजनद् भद्रा जनित्र्यजीजनत् ॥ इति ।

'जिनत्री' तवोत्पादिका मातृरूपा देवी, त्वां 'महोनां' महान्तं महतामिष पुरुषाणां मध्येऽतिरायेन महान्तं 'चर्षणीनां' मनुष्याणां च सर्वेषां 'सम्राजं' सम्यग्धर्मेण पालियतार कृत्वा 'अजीजनत् 'उत्पादितवती । अतो भवदीया 'जिनत्री' माता, स्वयं तदा पुण्यात्मा भृत्वोत्पादितवती ॥

तुम्हें उत्पन्न करने वाली [मातृ रूप] देवी ने महान् पुरुषों के मध्य अत्यन्त महान् तुम्हें सभी मनुष्यों के ऊपर सम्यक् रूप से पालनकर्ता उत्पन्न किया है। अतः आपकी जननी तब स्वयं पुण्यात्मा हुई। द्वितीयाध्याये तृतीयः खण्डः ]

-c.6

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : १२४९

तिस्र ऋचोऽभिधाय यजुर्दशंयति—

देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामग्नेस्तेजसा सूर्यस्य वर्चसेन्द्रस्येन्द्रियेणाभिषिद्धामि बलाय श्रियै यश्चसेऽन्नाद्याय ॥ इति ।

हे क्षित्त्रिय 'सिवतुः' प्रेरकस्य देवस्य परमेश्वरस्य 'प्रसवे' अनुज्ञायां सत्यां त्वाममिषिश्वामि । केन साधनेन ? 'अश्विनोर्देवयोः संविन्धिम्यां वाहुम्यां, न तु मदीयाम्याम्;
तथा 'पूष्णः' देवस्य हस्ताम्याम् । मिणवन्धपर्यन्तौ दण्डाकारौ 'वाहू' अङ्गुलिसिहतावग्रमाणौ 'हस्तौ' । तथाऽग्निसंबिन्धिना 'तेजसा' शरीरकान्त्या । सूर्यस्य संबिन्धिना 'वर्चसा'
वाह्यप्रकाशेन इन्द्रसंबिन्धिना 'इन्द्रियेण' चक्षुरादिपाटवेन । कस्मै प्रयोजनायायमिष्वेकः ।
तव शारीरवलाय, 'श्रियै' हस्त्यश्वादिसंपदे, 'यश्चसे' कीर्त्ये, 'अन्नाद्याय' अन्नसमृद्धये ॥

हे क्षत्रिय, सिवता देव की प्रेरणा से [बेरे नहीं अपितु] अश्विनों के बाहुओं से, पूषा देव के हाथों से, अग्नि के तेज से, सूर्य के प्रकाश से और इन्द्र की [चक्षु आबि] ध्वन-संपदा के लिए, [हाथी, घोड़े आबि] धन-संपदा के लिए, यश के लिए और भोज्याञ्च के लिए मैं तुम्हें अभिषिचित करता हूँ।

अथ कामनाभेदेन व्याह्तीदंशंयति—

भूरिति य इच्छेदिममेव प्रत्यन्नमद्यादित्यथ य इच्छेद् द्विपुरुषं भूर्भुव इत्यथ य इच्छेत् त्रिपुरुषं वाऽप्रतिमं वा भूर्भुवः स्वरिति ॥ इति ।

'यः' अभिषेक्ता 'इममेव' अभिषिच्यमानं क्षत्त्रियं प्रत्यसौ 'अन्नमद्यात्' नीरोगो मवेदिति 'इच्छेत्' कामयेत, तं 'भूरिति' व्याहृत्याऽभिषिञ्चेत् । अथ 'यः' अभिषेक्ता पुत्रपौत्राभ्यां द्वाभ्यां पुरुषाभ्यां 'सहितम् 'इमं' क्षत्त्रियं प्रत्यन्नमद्यादिति कामयेत, तदानीम् 'भूर्मुवः इति' व्याहृतिद्वयेनाभिषिञ्चेत् । अथ 'यः' जभिषेक्ता पुत्रपौत्रप्रपौत्रस्त्रिमः पुरुषयुक्तम् 'इमं' क्षत्त्रियमिच्छेत् पुरुषत्रयपर्यन्तं जीवित्वा सुन्नेतान्नमद्यादिति कामयेत । पुरुषयुक्तम् 'इमं' क्षत्त्रियमिच्छेत् पुरुषत्रयान्तररहितं कुर्यामिति कामयेत, तदानीं 'भूर्मुवः स्वरिति' व्याहृतित्रयेणाभिषिञ्चेत् ॥

[अभिषेक करने वाला] जो [पुरोहित] चाहे कि इस [अभिषिच्यमान क्षत्रिय राजा] के लिए ही यह भोज्यात्र [नीरोग] होवे तो वह 'भू:' इस [व्याहृति] से [अभिषेक करे]

१. एविवधमन्त्रपाठे तैत्तिरीया दूषणमप्यामनित्त । तद्यथा—'यद् ब्रूयात् अग्नेस्त्वा तेजसामिषिश्वामीति, तेजस्येव स्यात्; दुश्चर्मा तु भवेत् । सोमस्य त्वा द्युम्नेना-भिषिश्वामीत्याह, सौम्यो वै देवतया पुरुषः, स्वयैवैनं देवतयाभिषिश्विति'—इति तै॰ ब्रा० १.७.८ । सोमस्य त्वेत्यादिस्तु तैत्तिरोयाणां वाजसनेयिनाश्व अभिषेकमन्त्रः (ऋ० १.८.१४; वाज० सं० १०.१७) ।

और [अभिषेक करने वाला] जो [पुरोहित] [पुत्र और पौत्र रूप] बोनों पीढ़ियों के सहित [इस क्षत्रिय के लिए भोज्यान्न की] कामना करे तो 'भूर्भुवा' इन वो व्याहितयों से अभिष्यन करे, और जो [पुरोहित पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र रूप से] तीनों पीढ़ियों से पुक्त [इस क्षत्रिय के लिए भोज्यान्न की] कामना करे अथवा क्षत्रियों में उसे अद्वितीय बनाना चाहे; तो 'भूर्भुवः स्वः' इन [तीन व्याहृतियों] से [अभिष्वचन करे]।

अय कंचित्पूर्वंपक्षमुख्यापयति—

तद्धेक आहुः,—सर्वाप्तिर्वा एषा यदेता व्याहृतयोऽति सर्वेण हास्य परस्मै कृतं भवतीतिः; तमेतेनाभिषिक्षेद्देवस्य त्वा सविदुः प्रसवेऽिश्वनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामग्नेस्तेजसा सूर्यस्य वर्चसेन्द्रस्येन्द्रियेणाभिषिक्षामि बलायि थिये यशसेऽन्नाद्यायेति ॥ इति ।

'तद्ध' तस्मिन्नेवामिषेके ब्रह्मवादिनः केचिदेवमाहुः —या एता व्याह्तयः सन्तित 'एषा' व्याह्तिरूपा 'सर्वाप्तिर्वे' सर्वफलप्राप्तिसाधनम् । अतो व्याह्तिमिरियषेके सि, 'अस्य' अमिषिच्यमानस्य 'परस्मैं' परस्य स्वस्मादन्यस्य क्षत्तित्रयस्य 'अति सर्वेण' तदपेक्षा-मात्रमिक्रम्य कृत्स्नेनापि मन्त्रजातेनाभिषेचनं कृतं भवति । तदेतदिधकाभिषेचनमयुक्तम् 'इति' अभिप्रेत्य 'तं' क्षत्त्रियम् 'एतेन' देवस्य त्वेत्यादिना यजुषाऽभिषिञ्चेत्, न तु व्याहृतिभिरिति वेषां पक्षः ॥

इस [अभिषेक के सन्दर्भ] में ब्रह्मवादियों का यत है कि ये जो ग्याहृतियाँ हैं; वे सभी वस्तुओं की प्राप्ति का साधन हैं। अतः [अभिषेक में ग्याहृतियों का] अधिकतः प्रयोग इस [अभिषिन्यमान राजा] से अन्य के लिए होता है। [अतः सभी मन्त्रों से अधिक अभिषेक अयुक्त है। इसलिए] उस [क्षत्रिय] का इस मन्त्र से अभिषेक करे—'हे सित्रिय, सिवता देव की प्रेरणा से [धेरे नहीं अपितु] अधिवनों के बाहुओं से, पूषा देव के हाथों से, अग्नि के तेज से, सूर्य के प्रकाश से और इन्द्र की [चक्षु आदि] इन्द्रिय-शक्ति से [शरीर के] बल के लिए, [हाथी, घोड़े आदि] धन-संपदा के लिए, यश के लिए और भोज्यान्न के लिए में तुम्हें अभिष्वित्त करता हूँ।'

तं पक्षं दूषयति—

तदु पुनः परिचक्षते; यदसर्वेण वाचोऽभिषिक्तो भवतीश्वरो ह तु पुराऽऽयुषः प्रैतोरिति ह स्माऽऽह सत्यकामो जाबालोऽयमेताभिर्व्याहृतिभिर्नाभिषि-क्चन्तीति ॥ इति ।

'तदु' तदिप पूर्वोक्तं मतं पुनरन्येऽभिज्ञाः 'परिचक्षते' निराकुर्वन्ति । 'यं' क्षत्त्रियम् 'एतामिः' व्याहृतिमिर्नामिषिश्वन्ति, 'एषः' क्षत्त्रियो 'यद्' यस्मात्कारणाद् 'असर्वेण' संपूर्तिरहितेन 'वाचो' वाक्येन मन्त्रेणामिषिक्तो मविति, 'तस्माद् 'अयं' स्वोचितादायुषः वितीयाच्याये तृतीयः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : १२५१

पुरा 'प्रैतोः' प्रैतुं मर्तृम् 'ईश्वरः' समर्थो मवति । तस्मादायुःक्षयहेतुत्वादयं पक्षो न युक्त इति जाबालायाः पुत्रः 'सत्यकामो' महर्षिराह ॥

इस मत का भी जुनः अन्य अभिज्ञजन निराकरण करते हैं—वे उस [क्षित्रिय] को इन ड्याहृतियों से अभिविचित नहीं करते हैं। 'यह [क्षित्रिय] क्योंकि असम्पूर्ण वाक्य क्ष्य मन्त्र से अभिविक्त होता है; इसिलए अपनी उचित आयु से पहले हो यह दिवंगत होने में समर्थ होता है [इसिलए आयु के क्षय के कारण यह पक्ष युक्त नहीं है]—इस प्रकार जावाल के पुत्र महिंब सत्यकाम कहते हैं।

पुर्वंपक्षं दूषित्वा सिद्धान्तमाह—

ईश्वरो ह सर्वमायुरैतोः सर्वमाप्नोद्विजयेनेत्यु ह स्माऽऽहोद्दालक आरुणियं-मेताभिन्याहितिभिरभिषिक्वन्तीतिः तमेतेनैवाभिषिक्चेद्देवस्य त्वा सिवतुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामग्नेस्तेजसा सूर्यस्य वर्चसेन्द्रस्येन्द्रियेणा-भिषिक्वामि बलाय श्रिये यशसेऽज्ञाद्याय भूर्भुवः स्वरिति ॥ इति ।

'यं' क्षत्त्रियम् 'एताभिः' व्यहितिभिरिमिषिश्वन्ति, स क्षत्त्रियः 'सर्वमायुरैतोः' सर्व-मायुः 'प्राप्तुम् 'ईश्वरः' समर्थो भवति । ततो 'विजयेन' शत्रूतिभम्य सर्वं भोगम् 'आप्नोत्' प्राप्नोति । 'इति' एवमरुणपुत्र उद्दालक आह स्म । तस्मात् 'तं' क्षत्त्रियम् 'एतेन' व्याहु-स्यन्तेनैव यजुषाऽभिषिश्वेन्न केवलेन । सोऽयं व्याहुत्यन्तो मन्त्रा नित्यप्रयोगे द्रष्टव्यः । काम्यप्रयोगे तु व्याहृतिविकल्पः पूर्वमुक्तः ।।

[अतः सिद्धान्त पक्ष यह है कि] वे जिस [क्षित्रय] को इन व्याहृतियों से अभिविचित करते हैं वह [क्षित्रिय] सम्पूर्ण आयु को प्राप्त करने में समर्थ होता है। उसके
वाद शत्रुओं को अभिभूत करके वह सभी भोगों को प्राप्त करता है—इस प्रकार अरुण
के पुत्र उद्दालक कहते हैं। इसिलए उस [क्षित्रिय] को इन व्याहृतियों को ही अन्त में
रखकर निम्न यजुष् सन्त्र के द्वारा वह अभिविचित करे—'हे क्षित्रिय, सिवता देव को
प्रेरणा से [में अपने नहीं, अपितु] अश्विनों के बाहुओं से, पूषा देव के हाथों से, अग्नि
के तेज से, सूर्य के प्रकाश से, और इन्द्र की [चक्ष आदि] इन्द्रिय-शक्ति से [शरीर के]
वल के लिए, [हाथी, घोड़े आदि] धन-संपदा के लिए, यश के लिए और भोज्यान्न के
लिए मैं तुम्हें अभिविचित करता हूँ। 'बूर्भुवः स्वः' [इस प्रकार अन्त में जोड़ना चाहिए]।

अमिषेकाङ्गं होमं विधत्ते —

अथैतानि ह वै क्षत्त्रियादीजानाद् व्युत्क्वान्तानि भवन्तिः ब्रह्मक्षत्त्रे कर्गन्नाद्य-मपामोषधीनां रसो ब्रह्मवर्चसिमरापुष्टिः प्रजातिः क्षत्त्ररूपंः तदथो अन्नस्य

१. द्र॰ इतः पूर्वम्, 'मूरिति' इत्यादिः, 'मूर्मुव इति'-इत्यादिश्च १२४९ पृ॰।

रस ओषधीनां क्षत्त्रं प्रतिष्ठाः; तद्यदेवासू पुरस्तादाहुती जुहोति, तदिस्मन् ब्रह्मक्षत्त्रे दधाति ॥ ७ ॥ इति ।

'अथ' अभिषेकानन्तरं, होम उच्यत इति शेषः । 'ईजानाद्' यागं कृतवतः क्षित्तियात् 'एतानि' वक्ष्यमाणानि 'व्युत्क्रान्तानि' अपगतानि मवन्ति । तानि निर्दिश्यन्ते—'ब्रह्मक्षत्त्रे' एतस्य समोपे वर्तमानं जातिद्वयम्, 'ऊर्क्' क्षीरादिरसः, अन्नाद्यम् चोदनादिकम् । तदेतदु-मयमपामोषधीनां 'रसः' सारः । 'अपां रसः' क्षीरादिः । 'ओषधीनां रसः' अन्नाद्यम् । 'ब्रह्मवर्चसं' श्रुताच्ययनसंपत्तिः । 'इरापुष्टिः' अन्नसमृद्धिः । श्रजाति।' पुनोत्पादनम् । तच्च सवं क्षित्त्रयस्य स्वरूपम्, अत्यन्तमपेक्षितत्वात् । एतेषां व्युत्क्रान्तौ क्षित्त्रयस्य स्वरूपहानिरेव भवति । 'अथो' अपि च 'अन्नस्य' ओदनस्य, 'रसः' रसस्य क्षीरादेः, 'ओषधीनाम्' अन्नकारणानां ब्रीहियवादीनां 'क्षत्त्रं प्रतिष्ठा' क्षत्त्रिय आश्रयः । तस्मादुक्तो व्यतिक्रमः क्षत्त्रियस्य न युक्तः । 'तत्' तथा सित 'यत्' यदि 'अमू' बुद्धिस्थे आहुती अमि-षिक्तस्य क्षत्रियस्य पुरस्ताज्जुहुयात् । 'तत्' तदानीम् 'अस्मिन्' अमिषिक्ते ब्राह्मणजाति, क्षत्त्रियजाति, तदुपलकितमन्नादिकं च सर्वमवस्थापयितः। 'ब्रह्म प्रपद्येः स्वाहा'—'क्षत्त्रं प्रपद्येः स्वाहा' इत्याहुतिद्वयं जिहुयादिति तात्पर्यार्थः ।।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरिवते माधवीये 'वेदार्थप्रकार्ये' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये अष्टम-पश्चिकायां द्वितीयाध्याये (सप्तित्रिशाध्याये) तृतीयः खण्डः ।। ३ ।। (७) [२६४]

इस [अभिषेक] के अनन्तर [होम का विधान करते हैं]—वस्तुतः याग करने वाले क्षित्रिय से ये वक्ष्यमाण तत्त्व निकल जाते हैं—१. इसमें रहने वाले ब्राह्मण जाति और क्षित्रिय जाति, दोनों हो, २. [क्षीर आदि] रस, ३. भोजन योग्य [चावल आदि] अन्न, ४. ब्रह्मवर्चस [= श्रुत और अध्ययन-सम्पत्ति], ५. अन्न समृद्धि, ६. पुत्रोत्पादन वह सब कुछ [अत्यन्त अपेक्षित तत्त्व होने से] क्षत्रियत्व के अनुरूप है [इनके निकल जाने से क्षत्रिय के स्वरूप की हानि ही होती है, और फिर, अन्न का, रस का, ओषधियों का, त्रोहि एवं जो आदि अनाजों का क्षत्रिय ही आश्रय है। [अतः क्षत्रिय का उक्त ध्युत्कम ठोक नहीं है]। इस प्रकार यदि इस [बुद्धिस्थ आहुति द्वय] को अभिषिक्त क्षत्रिय के सामने दे, तभी इस [अभिषिक्त क्षत्रिय] में ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति और उससे उपलक्षित अन्न आदि सभी को वह स्थापित करता है । अर्थात् 'ब्रह्म प्रपद्ये…' क्षत्रं प्रपद्ये…' आदि दो आहुतियों को देना चाहिए]।

।। इस प्रकार सेंतीसवे (द्वितीय) अध्याय के तृतीय खण्ड की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥३॥

१. द० इतः पूर्वम् ७.४.४ (पृ० ११८५-११६६) ।

२. द्र० तै० सं० १.८.१४; तै० ब्रा० १.७.८, वा० सं० १०.१७, शत० ब्रा० ५.४.२— अभिषेकविवरणम् ।

द्वितीयाध्याये चतुर्थः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसिहतम् : १२५३

#### अथ चतुर्थः खण्डः

अभिषेकसाधनानि क्रमेण प्रशंसितुमादावासन्द्यादित्रयं प्रशंसित-

अथ यदौदुम्बर्यासन्दी भवत्योदुम्बरञ्चमस उदुम्बरञाखोर्ग्वा अन्नाद्यमुदु-म्बर ऊर्जमेवास्मिस्तदन्नाद्यं दधाति ॥ इति ।

आसन्दी-चमस-शाखानां कारणभूतो यः 'उदुम्बरः' सोऽयं रसस्यान्नस्य स्वरूपभूतः । तेन 'अस्मिन्' यजमाने रसमन्नं च संपादयित ॥

viii.८ [xxxvii.४] इस [अभिषेक होम] के अनन्तर [अब क्रमशः अभिषेक के साधनों की प्रशंसा करते हैं]। जो उदुम्बर की आसन्दो होती है, उदुम्बर का ही चमस और उदुम्बर की ही शाखा भो होती है; वस्तुतः इन तोनों का कारणभूत जो उदुम्बर है, वह यह रस का अर्थात् भोज्य अन्न का स्वरूपभूत है। इस प्रकार वह उस [उदुम्बर] से इस [यजमान] में रस एवं भोज्य अन्न को ही रखता है।

दघ्यादित्रयं प्रशंसति-

अथ यद्दि मधु घृतं भवत्यपां स ओषधीनां रसोऽपामेवास्मिस्तदोषधीनां रसं दधाति ॥ इति ।

दिधघृतयोः पशुमक्षिततृणोदकजन्यत्वात् ओषिधरसत्वम् । मधुनो मधुकरानीतपुष्परस-जन्यत्वाद् ओषिधसारत्वम् ॥

इस [अभिषेक] में जो यह दिथ, मधु एवं घृत हैं; ये [पशुओं से भिक्षत तृण और जल से उत्पन्न होने के कारण] जल और ओषियों के रस हैं [अर्थात् मधुमिक्खयों द्वारा पुष्प के रस से प्राप्त शहद ओषियों का सार हैं]। इस प्रकार इन [दिषि, मधु और घृत] के द्वारा इस [यजमान] में वह ओषियों के रस को ही संपादित करता है।

आतपसहिता वृष्टिजन्या अपः प्रशंसित—

अथ यदातपवर्ष्या आपो भवन्ति, तेजश्च ह वै ब्रह्मवर्चसं चाऽऽतपवर्ष्या आपस्तेज एवास्मिस्तद् ब्रह्मवर्चसं च दधाति ॥ इति । आतपसम्बन्धात् तेजस्त्वम् आहुतिफल्रह्भपवृष्टिसम्बन्धाद् ब्रह्मवर्चसत्वम् ॥

१. आध्वयं वेष्विक्तसाधनेषु सष्ठदशिवधा आपः श्रूयन्ते । ता यथा सारस्वत्यः, वृष्णऊर्मिः, स्यन्दमानाः, ओजस्वत्यः, अपयत्यः, अपापितः, निवेष्यः, सूर्यंत्वचसः, आतपवष्याः, वैशन्त्यः, कृष्याः, प्रृष्वाः, मधुः, गोष्ठल्ब्याः, पयः, घृतम्, मरीच्यः । 'स सारस्वतीरेव प्रथमा गृह्णिति'—इत्यारम्य, 'सष्ठदेशापः संमरित'—इत्यन्तः शत्व बा० ५.३.४.३—२२ कण्डिका द्रष्टव्याः । षोडश वेति च तत्रास्ति पक्षान्तरम् । तै० सं० १.८.११; तै० बा० १.७.५ अपि एवमेव ।

३५ CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

इसके बाद उस [अभिषेक] में घूप के समय बरसे हुए मेघ के जो जल होते हैं; घूप के समय बरसे हुए मेघ के वे जल [आतप के सम्बन्ध से] तेज हैं और [आहुति के फल-स्वरूप हुई वृष्टि के सम्बन्ध से] ब्रह्मवर्चस हैं। इस प्रकार उस [आतप-वर्षी जल के अभिषेक] से वह इस [यजमान] में तेज और ब्रह्मवर्चस को ही स्थापित करता है।

श्यामतृणान्यङ्कराणि च प्रशंसति —

अथ यच्छ्ष्पाणि च तोक्मानि च भवन्तीरायै तत्पुष्टचै रूपमथो प्रजात्या इरामेवास्मिस्तत्पुष्टि दधात्यथो प्रजातिम् ॥ इति ।

तृणानामङ्कराणां च पश्चन्नत्वात् तद्भक्षणेन पशुषु पुष्टिप्रजोत्पादनयोर्द्देष्टत्वाद् इरा-पुष्टिप्रजादिरूपत्वम् ॥

इसके बाव [उस अभिषेक में साधन] जो घास और जौ के अङ्कुर होते हैं वे पुष्टि और प्रजा एवं प्रजनन के भी लक्षक हैं [क्योंकि पशुभिक्षत तृण और अङ्कुर से ही पशुओं में पुष्टि और प्रजोत्पादन देखा जाता है]। अतः इस प्रकार वह उस [अभिषेक साधन] से इस [यजमान] में पुष्टि और प्रजा को ही एवं प्रजनन भी संपादित करता है।

सुरां प्रशंसति-

अथ यत्सुरा भवति, क्षत्त्ररूपं तदथो अन्नस्य रसः, क्षत्त्ररूपमेवास्मिस्तद् दधात्यथो अन्नस्य रसम् ॥ इति ।

'सुरया' क्षित्त्रियस्यैव मदयोगात् क्षत्त्ररूपत्वं, वीह्याद्यङ्करजन्यत्वाद् अन्नरसत्वम् ॥ उस [अभिषेक] का साधन जो मिदरा होती है, वह क्षित्रिय का ही रूप है और वह अन्न का रस भी है। इस प्रकार उस [मिदरा] से वह इस [यजमान] में क्षित्रिय के ही रूप को और अन्न के रस को भी संपादित करता है।

दूवां प्रशंसति ---

अथ यद्दूर्वा भवति, क्षत्त्रं वा एतदोषधीनां यद्दूर्वा, क्षत्त्रं राजन्यो, नितत इव होह क्षत्त्रियो राष्ट्रे वसन् भवति, प्रतिष्ठित इव; निततेव दूर्वाऽवरोधै-भूम्यां, प्रतिष्ठितेव, तद्यद्दूर्वा भवत्योषधीनामेवास्मिस्तत्क्षत्त्रं दधात्यथो प्रतिष्ठाम् ॥ इति ।

ओषिषजातौ दूर्वायाः क्षत्त्रियजातित्वं राजसम्बन्धिक्षत्त्रियजातिसाम्यादवगन्तव्यम् । तदेव साम्यं नितत इत्यादिना प्रपञ्च्यते । 'इह' राष्ट्रे क्षत्त्रियो वसन्, तेषु ग्रामेषु

१. 'अयं वाव माऽधूर्वीदिति यदब्रवीदधूर्वीन्मेति, तस्माद दूर्वा; धूर्वा ह वै तां दूर्वेत्या-चक्षते परोक्षम्; परोक्षकामा हि देवाः । तदेतत् क्षत्रम् । प्राणो ह्येष रसः'—इति श्रत० क्रा० ७.४.२.१२ ।

द्वितीयाष्याये चतुर्थः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : १२५५

संचरन् स्वपुरुषस्थापनाच्च स्वयं नितरां 'ततो' विस्तृतः 'इव' राज्यैश्वर्येण प्रतिष्ठित एव मवित । दूर्वा 'अवरोधैः' अधोमुखैः स्वकीयमूर्लैनितरां 'तता इव व्याप्तेव, स्थैयदिकत्र प्रतिष्ठितेव भवित । 'तत्' तथा सित 'यद्' यत्र दूर्वा भवित, तदानीमोषिधसम्बन्धि-क्षित्त्रियजातिम् 'अस्मिन्' यजमाने संपादयित । अपि च 'प्रतिष्ठां' स्थैयंमिप च संपादयित ॥

इसके बाद उस [अभिषेक] का साधन दूर्वा है। जो दूर्वा है वह ओषिषयों में क्षित्रिय है। राजन्य क्षित्रय है। यह क्षित्रिय अपने इस राष्ट्र में रहते हुए [उन-उन प्रामों में अपने पुरुषों के होने से] निरन्तर संचरणशील ही रहता है, और वह [राज्य की स्थिरता के कारण चलायमान न होकर] प्रतिष्टित के समान हो होता है। दूर्वा भी अधोमुख जड़ों से निरन्तर ज्याप्त रहती है और [स्थिर होने से] भूमि में प्रतिष्टित होती है। अतः जो दूर्वा होती है उससे वह इस प्रकार इस [राजा यजमान] में ओषि सम्बन्धी क्षित्रिय को और स्थिरता को भी सम्पादित करता है।

प्रत्येकं प्रशस्य समुदायरूपेण प्रशंसति-

एतानि ह वै यान्यस्मादीजानाद् व्युत्क्रान्तानि भवन्ति, तान्येवास्मिस-तद्दधातिः; तैरेवैनं तत्समर्धयति ॥ इति ।

'ईजानाद्' यागं कृतवतः 'अस्मात्' क्षत्त्रियाद्यान्येव 'एतानि' दघ्युदुम्बरादीनि व्युत्क्रान्तानि भवन्ति, तान्येव 'अस्मिन्' क्षत्त्रिये संपाद्य, तैरेवैनं समृद्धं करोति ॥

याग करते हुए ये [उदुम्बर आदि] जो द्रव्य इस क्षत्रिय से निकल जाते हैं, उन्हीं को इस [यजमान] में वह उस [अभिषेक साधन] से सम्पादित करता है। इस प्रकार वह उन्हीं से इस [राजा] को समृद्ध करता है।

अभिषिक्तस्य क्षत्त्रियस्य पानपात्रं विधत्ते-

अथास्मै सुराकंसं हस्त आदधाति ॥ इति ।

'अथ' अभिषेकानन्तरम् 'अस्मै' अस्य क्षत्त्रियस्य हस्ते मुरायुक्तकांस्यपात्रमादघ्यात् ॥ इस [अभिषेक] के अनन्तर वह इस [क्षत्रिय] के हाथ में सुरा युक्त कांस्यपात्र [निम्न मन्त्र से] देता है।

तत्र मन्त्रमाह— स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया । इन्द्राय पातवे सुतः ।। इति ।

हे सोम त्वत्समानसुराद्रव्यं 'स्वादिष्ठया' अतिशयेन स्वादुमूतया, 'मदिष्ठया' अतिशयेन मदहेतुभूतया त्वदीयया 'घारया' 'पवस्व' यजमानं शोधय । हे द्रव्यविशेष, 'इन्द्राय पातवे' इन्द्रस्य पानार्थं 'सुतः' अभिषुतः, संपादितोऽसि ॥

१. 寒 ○ ९.१.१ 1

हे सोम [= तुम्हारे समान यह सुरा द्रव्य] अत्यन्त स्वावयुक्त और अत्यन्त मवकारक अपनी धारा से तुम यजमान को पवित्र करो । हे द्रव्य विशेष, इन्द्र के पान के लिए तुम अभिषुत हुए हो ।

मन्त्रान्तरेण शान्तिवाचनं विधत्ते—

इत्याधाय शान्ति वाचयति ॥ इति ।

'इति' अनेन पूर्वोक्तमन्त्रेण हस्ते सुरायुक्तं कांस्यपात्रमाधाय, वक्ष्यमाणमन्त्रेण शान्ति वाचयेत् ॥

इस [पूर्वोक्त मन्त्र] से [हाथ में कांस्य पात्र] लेकर [निम्न मन्त्र से] शान्तिवाचन करता है।

तं मन्त्रं दशंयति—

नाना हि वां देवहितं सदस्कृतं, मा संसुक्षाथां परमे व्योमिन । सुरा त्वमिस शुष्मिणी, सोम एष राजा मैनं हिसिष्टं स्वां योनिमा-विश्चन्ताविति ॥ इति ।

हे सुरासोमौ 'वां' युवयोः 'देवहितं' देवैः संपादितं 'सदः' स्थानं 'नाना कृतं' पृथगेव निष्पादितम् । अतः 'परमे व्योमिन' उत्कृष्टे उदराकाद्ये 'मा संमुक्षायां' संसगं मा कुष्तम् । संसगं हि सोमस्य बाधा स्यात् । हे मद्य, त्वं 'शुष्मिणी' वलवती सुराऽसि । 'एष' तु 'सोमो राजा' । तौ बलवन्तौ युवामुमौ 'स्वां' योनिमाविद्यन्तौ उदरमध्ये विमागेन स्वं स्वं स्थानं प्रविद्यन्तौ 'एनं' पातारं 'मा हिंसिष्टं' हिंसितमुपद्भृतं मा कुष्तम् । 'इति' एतं मन्त्रं क्षात्त्रियस्याग्रे कथियत्वा, तं वाचयेत् ।।

(हे सुरा और सोम) तुम दोनों के लिए देवताओं द्वारा [उदर में] अलग-अलग स्थान दिया गया है। अतः उत्कृष्ट [उदररूप] आकाश में आपस में संसर्ग मत करो क्यों कि संसर्ग से सोम को बाधा होती है] हे मद्य! तुम बलवती सुरा हो और यह सोम राजा हैं। तुम दोनों [बलवान्] अपने-अपने [उदर के मध्य स्थित] स्थान में प्रविष्ट होओ। इस [पीने वाले] को हिंसा मन करो। 'ि—इस [मन्त्र] को कि त्रिय के सामने कहकर शान्तिपाठ करे]।

तस्य मन्त्रस्य तात्पर्यार्थं दशंयति-

सोमपीथस्य चैषा सुरापीथस्य च न्यावृत्तिः ॥ इति ।

'एषा' मन्त्रप्रतिपाद्या सोमपानसुरापानयोः परस्परव्यावृत्तिः । मा संसृक्षाथामिति संसर्गस्य निषिद्धत्वात् ॥

१. द्र॰ तं॰ ब्रा॰ १.४.२.२। आश्व॰ श्री॰ ३.९.४। वाज॰ १९.७। शत॰ १२.७.३.१४। कात्या॰ श्री॰ १९.२.२१।

Digitized by Madhuban Trust, Delhi

द्वि तीयाष्याये पञ्चमः लण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : १२५७

इस [मन्त्र प्रतिपादित] सोम पान और सुरा पान में परस्पर भिन्नता है [क्योंकि दोनों के परस्पर संसर्ग का इसमें निषेश किया गया है ।

पीतशेषस्य दानं विधत्ते-

पीत्वा यं राति मन्येत, तस्मा एनां प्रयच्छेत्, तद्धि मित्रस्य रूपं, मित्र एवैनां तदन्ततः प्रतिष्ठापयतिः; तथा हि मित्रे प्रतितिष्ठति ॥ इति ।

कांस्यपात्रगतां सुरां क्षत्त्रियः स्वयं पीत्वा, 'यं' पुरुषं 'राति' स्वस्य धनदातारं मित्रं मन्येत, 'तस्मैं' पुरुषाय 'एनाम्' अविधिष्टां सुरां प्रयच्छेत् । 'तत्' एकपात्रगतद्रव्य-पानं मित्रस्य रूपम् । परस्परं मित्रयोः सहमोजनदर्शनात् । 'तत्' तेन दानेन 'अन्ततः' पानान्ते मित्र एव 'एनां' सुरां प्रतिष्ठापयित । 'तथा हि' तथेव कुवंन् स्वयमि मित्रे प्रतिष्ठितो मवित ।।

[कांस्यपात्रगत सुरा का क्षत्रिय स्वयं] पान करके जिस धन दाताको अपना मित्र, माने, उस |पुरुष] के लिए इस [अविशष्ट सुरा] को देना चाहिए; क्योंकि वह [एकपात्रगत द्रव्य का पान] मित्रता का लक्षक है [क्योंकि मित्रों का परस्पर साथ में भोजन करना देखा जाता है]। अतः उस [दान] से [पान के] अन्त में वह मित्र में ही इस सुरा को प्रतिष्ठित करता है। इस प्रकार करते हुए वह स्वयं भी मित्र में प्रतिष्ठित होता है।

वेदनं प्रशंसित— प्रतितिष्ठति य एवं वेद ॥ ८॥ इति ।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये अष्टम-पश्चिकायां द्वितीयाध्याये (सप्तित्रशाध्याये) चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ (८) [२६५]

इस प्रकार जो जानता है वह स्वयं प्रतिष्ठित होता है।

।। इस प्रकार सैंतीसवें (द्वितीय) अध्याय के चतुर्थ खण्ड की हिन्दी ध्याख्या पूर्ण हुई ॥४॥

#### अथ पञ्चमः खण्डः

आसन्द्या अवरोहं विधत्ते— अथोदुम्बरशाखामभि प्रत्यवरोहत्यूर्ग्वा अश्लाद्यमुदुम्बर ऊर्जमेव तदश्लाद्य-मभि प्रत्यवरोहति ॥ इति ।

'अथ' अभिषेकपानानन्तरं, भूमावृदुम्बरशाखामवस्थाप्य, ताम् 'अभि' लक्ष्य प्रत्यवरो-हेत्। योऽयमुदुम्बरः स 'ऊर्ग्वें' रसरूप एवः, तत्फले माधुर्यंसद्भावात्। तथाऽन्नाद्य-स्वरूपश्च, तद्भक्षणेनोदरपूरणात्। तस्मादुदुम्बरशाखाया प्रत्यवरोहेणोर्जमन्नाद्यं चामिलक्ष्यावरोहति।। ्रांगं.९ [xxxvii.५] इस [अभिषेक-पान] के अनन्तर भूमि में उदुम्बर की शाखा को [स्थापित कर उसे] लक्ष्य करके [वह आसन्दी से नीचे] उतरता है। यह उदुम्बर [मीठा होने से] रस स्वरूप ही है, और पिट भरने से] वह भोज्य अन्नस्वरूप है। वस्तुतः वह इस प्रकार उससे रस और भोज्यान्न को ही लक्ष्य करके उतरता है।

तत्र प्रकारं विधत्ते-

उपर्येवाऽऽसीनो भूमौ पादौ प्रतिष्ठाप्य प्रत्यवरोहमाह ॥ इति ।

आसन्द्या उपर्येव स्वयमुपिवष्टः, प्रथमतः पादौ भूमाववस्थाप्य प्रत्यवरोहसाधनभृतं मन्त्रं पठेत् ॥

[आसन्दी के] ऊपर बैठकर [प्रथमतः] पैरों को भूमि पर रखकर उतरने का मन्त्र पढ़ता है—

तं मन्त्रं दशंयति-

प्रतितिष्ठामि द्यावापृथिक्योः, प्रतितिष्ठामि प्राणापानयोः, प्रतितिष्ठाम्यहो-रात्रयोः, प्रतितिष्ठाम्यन्नपानयोः, प्रति ब्रह्मन्, प्रति क्षत्त्रे, प्रत्येषु त्रिषु लोकेषु तिष्ठामि ॥ इति ।

भूमौ यदवरोहणं, तद्द्यावापृथिन्यादिषु सर्वेष्ववस्थानमिति मन्त्रार्थः ॥

[भूमि में उतरने से] मैं द्यु और पृथ्वी में प्रतिष्ठित होता हूँ। मैं प्राणवायु और अपान वायु में प्रतिष्ठित होता हूँ। मैं पात और दिन में प्रतिष्ठित होता हूँ। मैं भोजन एवं पेय में प्रतिष्ठित होता हूँ। मैं बाह्मण जाति में, क्षत्रिय जाति में और इन तीनों लोकों में प्रतिष्ठित होता हूँ।

अनेन मन्त्रेण क्रियमाणं प्रत्यवरोहं प्रशंसति--

अन्ततः सर्वेणाऽऽत्मना प्रतितिष्ठति, सर्वस्मिन् ह वा एतस्मिन् प्रतितिष्ठत्यु-त्तरोत्तरिणीं ह श्रियमश्नुते,ऽश्नुते ह प्रजानामैश्वर्यमाधिपत्यं, य एवमेतेन पुनरभिषेकेणाभिषिक्तः क्षत्त्रियः प्रत्यवरोहति ॥ इति ।

'यः' क्षत्त्रिय उक्तामिषेकादूर्ध्वंमनेन मन्त्रेण प्रत्यवरोहति, स पुरुषः 'अन्ततः' अभि-षेकस्यान्ते धनिकत्वादिना सर्वेण रूपेण प्रतिष्ठितो मवति । 'एतस्मिन्' सर्वंस्मिन् द्यावापृथि-व्यादिके प्रतिष्ठितो मवति । उत्तरेत्यादि पूर्वंबद् योजनीयम् ॥

वह इस [अभिषेक] के अन्त में सर्वात्मना प्रतिष्ठित होता है। वह इन सभी में प्रतिष्ठित होता है और उत्तरोत्तर बढ़ने वाली समृद्धि को प्राप्त करता है और प्रजाओं के ऐश्वर्य [नियामकत्व] को और उन पर श्राधिपत्य [= पालन] प्राप्त करता है, जो

१. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० १२४६।

Digitized by Madhuban Trust, Delhi

द्वितीयाच्याये पञ्चमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : १२५९

क्षत्रिय इस प्रकार इस पुनः यभिषेक के द्वारा अभिषिक्त होकर इस [मन्त्र] से प्रत्यवरोहण करता है।

प्रत्यवरोहादूधवं कर्तव्यं विधत्ते —

एतेन प्रत्यवरोहेण प्रत्यवरूह्योपस्थं कृत्वा, प्राङासीनो नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मणे इति त्रिष्कृत्वो ब्रह्मणे नमस्कृत्य, वरं ददामि जित्या अभिजित्यै विजित्यै संजित्या इति वाचं विमृजते ॥ इति ।

प्रत्यवरूह्येति दीर्घंश्छान्दसः । 'एतेन' पूर्वोक्तेन प्रत्यवरोहमन्त्रेण 'प्रत्यवरूह्य' मूमो 'उपस्थम्' आसनिवशेषं कृत्वा, प्राङ्मुख आसीनो नमस्कारमन्त्रं त्रिः पठित्वा, वरमिन्यादिमन्त्रेण वाचं विसृजेत् । वाग्विसर्गो लौकिक व्यवहारः । 'जितिः' जयमात्रम् । अभितः सर्वेषु देवेषु जितिः 'अभिजितिः' । प्रवलदुर्वंलशत्रूणां तारतम्येन विविधो जयो 'विजितिः' । पुनः शत्रुत्वराहित्याय सम्यग्जयः 'संजितिः' । एतित्सद्धधर्षं ब्राह्मणाय 'वरं' गां ददामि ।।

इस [पूर्वोक्त] प्रत्यवरोह [उतरने के] मन्त्र से भूमि पर उतरकर वह पूर्व की ओर मुख करके, आसन विशेष करके, नमो ब्रह्मणे (ब्राह्मण के लिए नमस्कार है), नमो ब्रह्मणे (ब्राह्मण के लिए, [सभी देवों पर] विजय के लिए, [प्रबल एवं दुवंल विविध प्रकार के शत्रुओं पर] विजय के लिए और [पुनः शत्रुविहीनता के लिए] सम्यक् रूप से जय के लिए ब्राह्मण को गाय देता हूँ। '— इस मन्त्र से वाणी का विसर्जन [= मौन का छोड़ना] करता है।

नमस्कारमन्त्रं प्रशंसति—

स यन्नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मण इति त्रिष्कृत्वो ब्रह्मणे नमस्-करोति, ब्रह्मण एव तत्क्षत्त्रं वशमेति, तद्यत्र वै ब्रह्मणः क्षत्त्रं वशमेति, तद्राष्ट्रं समृद्धं, तद्वोरवदाहास्मिन् वीरो जायते ॥ इति ।

१. 'समस्तजङ्घो हररित्नम्यां जानुम्यां चोपस्यं कृत्वा यथा शकुनिहत्पितिष्यन्'-इति आश्व० श्रौ० ६.५.४।

२. 'वरो दक्षिणा'—इति तै० सं० १.८.१। तै० आ० २.१६.३। 'वरो दक्षिणां वरो हि राज्यम्'—इति तै० ब्रा० १.६.१.५। 'पशुदंक्षिणा घेनुवंरो वा'—इति कात्या० श्रौ० ६.७.२९। 'आचार्याय वरं ददाति; गौब्राह्मणस्य, ग्रामो राजन्यस्य, अञ्बो वैश्यस्य'—इति पार० गृ० १.१०.१४—१६ (द्व० मत्संपादित पार० गृ०, पृ० १०० टि० १)। 'अश्वं निविदां शस्त्रे ''''वरमेव ददाति'—इति द्व० इतः पूर्वम् माग १, पृ० ४१४। CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

'सः' क्षत्तियो मन्त्रेण नमस्करोतीति यदस्ति, तेन 'ब्रह्मणः' 'एव' ब्राह्मणस्यैव क्षत्त्रिय-जातिर्वश्यमेति । 'तत्' तेन ब्राह्मणाधीनत्वेन तद्राष्ट्रं सर्ववसुसमृद्धं वीरपुरुषोपेतं च भवति । 'अस्मिन्' क्षत्त्रिये 'वीरः' पुरुष आजायते ।।

इस प्रकार वह [क्षित्रिय] 'नमो ब्रह्मणे, नमो ब्रह्मणे, नभो ब्रह्मणे' (ब्राह्मण के लिए नमस्कार है, ब्राह्मण के लिए नमस्कार है, ब्राह्मण के लिए नमस्कार है) आबि से तीन बार जो ब्राह्मण को नमस्कार करता है तो उस [नमस्कार] से ब्राह्मण के वश में क्षित्रिय हो जाता है। इस प्रकार जब ब्राह्मण को अधीनता में क्षित्रिय हो जाता है तो वह राष्ट्र सभी धन सम्पत्ति से समृद्ध होता है और वह बीर पुरुषों से युक्त होता है तथा इस [क्षित्रिय] में वीर पुरुष उत्पन्न होते हैं।

वरदानमन्त्रं प्रशंसति --

अथ यद्वरं ददामि, जित्या अभिजित्यै विजित्यै संजित्या इति वाचं विसृजते; एतद्वै वाचो जितं यद्वदामीत्याह; यदेव वाचो जिता३म्, तन्म इदमनु कर्म संतिष्ठाता इति ॥ इति ।

वरिमत्यादिमन्त्रेण वाचं विसृजत इति यदस्ति, तिस्मिन् मन्त्रस्व रूपे ददामिति यदाह, एतदेव वाक्यसंबन्धि 'जितं' जयः। यदेव वाचो जितमस्ति । [पूजार्थे जितामिति दीर्घः]। 'तद्' वाग्जयरूपं 'मे' मदीयम् 'इदं' 'कमंं' अनुसृत्य अनुष्ठानं 'संतिष्ठातें' समासं प्रवित, सम्यगवितष्ठतामिति तस्य मन्त्रस्यामित्रायः।।

और, जो यह मन्त्र है कि 'मैं जय के लिए, [सभी देवों पर] विजय के लिए, [प्रबल एवं दुर्बल विविध प्रकार के शत्रुओं पर] विजय के लिए और [पुनः शत्रुविहोनता के लिए] सम्यक् रूप से जय के लिए ब्राह्मण को गाय देता हूँ — 'इससे वाणी का विसर्जन करता है' — इस मन्त्र में जो यह कहता है कि 'मैं देता हूँ' — यही वाणी का जय है। जो वाणी की जय होती है 'वाक्-जय-रूप मेरा यह कर्म सम्यक् रूप से समाप्त होगा' — यह [उस मन्त्र का अभिप्राय है]।

समिदाधानं विधत्तं-

विसृज्य वाचमुपोत्थायाऽऽहवनीये समिधमभ्यादधाति ॥ इति ।

उक्तेन प्रकारेण वाङ्नियमं परित्यज्य, तस्मादासनादुित्यतो वक्ष्यमाणमन्त्रेणाऽऽह्वनीये सिमधं प्रक्षिपेत् ॥

१. that Kingdom is prosperous, rich in heroes, in it a heir is born (or, as Sāyan¹, 'to him.') इति कीथमहोदय: ।

२. 'जितां ३'— प्लुत इत्यपेक्षितम् । पूजार्था प्लुतिरेवोचिता, उक्तव्व तथा बहुत्रैव — द्व इतः परम्, पृ० १२६२ ।

वितीयाध्याये पञ्चमः खण्डः ]

-c.-S

श्रीमत्सायणाचार्यंविरचितभाष्यसहितम् : १२६१

इस प्रकार वाणी के नियमन का परित्याग करके [उस आसन से] उठकर [निम्न मन्त्र से] वह आहवनीय अग्नि में समिधा का आधान करता है।

तं मन्त्रं दशंयति-

समिदसि सम्वेङ्क्ष्वेन्द्रियेण वीर्येण स्वाहेति ॥ इति ।

हे काष्ठ, त्वं 'सिमदिस' सिमन्धनसाधनमि । इङ्खिति धातोलोंण्मध्यमपुरुषेकवचनम् 'एङ्क्व' इति । स च गत्यथं: । 'उ' शब्दोऽनथंकः । इन्द्रियपाटवेन, शरीरसामर्थ्यंन च 'सम्बेङ्क्व' संयोजय, त्वदथं स्वाहुतिमदमस्तु ॥

हे काष्ठ ! तुम सम्यक् इन्धन के साधन हो। इन्द्रिय की पटुता और शरीर की सामर्थ्य के द्वारा संयोजन करो, र तुम्हारे लिए स्वाहा हो।

मन्त्रस्य तात्पर्यार्थं दर्शयति—

इन्द्रियेणैव तद्वीर्येणाऽऽत्मानमन्ततः समर्थयति ॥ इति ।

'तत्' तेन सिमदाधानमन्त्रेणाऽऽत्मानमिषेककर्मान्ते वीर्येन्द्रियाम्यां समृद्धं करोति ।। इस प्रकार उस [सिमदाधानमन्त्र] से [अभिषेक के] अन्त में अपने को वीर्यं और इन्द्रिय से ही समृद्ध करता है।

समिदाधानादूध्वं कर्तव्यं विधत्ते-

आधाय समिधं त्रोणि पदानि प्राङ्दङ्ङभ्युत्क्रामति ॥ इति ।

समिधं प्रक्षिप्य प्राङ्मुख उदङ्मुखो वा पदत्रयमभित उत्क्रामेत् । यहा, प्राङ्कदिङिति अन्तरालविति।मैशानीं दिशमभिलक्ष्योत्क्रामेत् ॥

सिमधा का आधान करके [िनम्न मन्त्र से] वह पूर्व में अथवा उत्तर दिशा में तीन एग चलता है [अथवा पूर्व और उत्तर के मध्य की ऐशानी दिशा की ओर चलता है]।

तत्र मन्त्रं दशंयति-

क्छिप्रिरसि दिशां मिय देवेभ्यः कल्पत । कल्पतां मे योगक्षेमोऽभयं मेऽस्तु ॥ इति ।

१. उख उखि : इख इखि : रिग लिग गत्यर्था' - इति धा० पा० स्वा० १२८-१५५।

२. For सम्वेड्६व Sāyaṇa has इन्द्रियापाटवेन शरीरसामध्येंन च संयोजय; Aufrecht suggests सम् मेन्त्स्व as the original, with इङ्क्ष्व for इन्त्स्व like अवाक्षम् for अवात्सम् in i.28 above (Cf. Weber, Ind. Stud. ix. 245). Bohtlingk (BKSGW. 15 Dec. 1900, p. 419) argues against 'इङ्क्ष्व' but accepts 'मा' in place of 'उ'. इति कीयमहोदय:!

१२६२ : ऐतरेयबाह्मणम्

दिग्विशेषमिलक्ष्य क्रियमाण हे पदोत्क्रमण त्वं दिशां 'क्लृिसः' कल्पनं स्वाधीनत्व-संपादकमिस । अतो मिय सेवार्थं 'कल्पत' कल्पनं सामर्थ्यं कुरु । बहुवचनं छान्दसम् । 'मे' मम 'योगक्षेमः' योगसिहतः क्षेमः 'कल्पतां' संपद्यताम् । तथैव 'मे' ममामयं मयराहि-त्यमस्तु ।।

'दिग्विशेष को लक्ष्य करके किये गये हे पाद प्रक्षेप, तुम दिशाओं की स्वाधीनता के सम्पादक हो। अतः मुझे सेवा के लिए समर्थ करो। मेरा योग के सहित क्षेम (रक्षण) करो और मुझे अभय प्रदान करो।'

दिगुपस्थानं विधत्ते-

इत्यपराजितां दिशमुपतिष्ठते, जितस्यैवापुनः पराजयाय, तत्तदितीँ३।। ९॥ इति ।

'इति' अनेन पूर्वोक्तेन क्लृप्तिरसीत्यादिमन्त्रेण पराजयरिहतां प्राचीमुदीचीं वा दिशमुप-तिष्टते । अथवा दिशमैशानीमपराजितामुपितिष्ठते । पूर्वं जितस्यैव दिग्विशेषस्य, पुनः पराजयराहित्यार्थमुपस्थानम् । लोकाश्च तदुपस्थानिमिति सर्वे पूजयन्ति । पूजार्थेयं सानुना-सिकप्लुतिः ॥

॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये अष्टम-पश्चिकायां द्वितीयाच्याये (सप्तित्रिशाच्याये) पश्चमः खण्डः ॥ ५॥ (९) [२६६]

इस प्रकार [पूर्वोक्त] भन्त्र से वह पराजय से रहित प्राची अथवा उदोची दिक् का उपस्थान करता है [अथवा अपराजित ऐशानी दिक् का उपस्थान करता है] पहले जीती हुई दिक् विशेष का पुनः पराजयराहित्य के लिए [उपस्थान होता है; और लोक में] 'वही, वहीं' [उपस्थान] आदरणीय है।

॥ इस प्रकार सैंतीसवें (द्वितीय) अध्याय के पाँचवें खण्ड की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥५॥

#### अथ षष्ठः खण्डः

अपराजितां दिशमुपतिष्ठत इति यदुक्तं, तत्रैशान्या दिशो मुख्यापराजितस्वं दशंयति—

देवासुरा वा एषु लोकेषु संयेतिरे; त एतस्यां प्राच्यां दिशि येतिरे; तांस्-ततोऽसुरा अजयंस्ते दक्षिणस्यां दिशि येतिरे; तांस्ततोऽसुरा अजयंस्ते प्रतोच्यां दिशि येतिरे; तांस्ततोऽसुरा अजयंस्त उदीच्यां दिशि येतिरे; तांस्ततोऽसुरा अजयंस्त एतिसम्नवान्तरदेशे येतिरे; य एष प्राङुदङ् ते ह ततो जिग्यु: 11 इति । CC-0-Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain. तितीयाच्याये षष्ठः खण्डः ] Digitized by Madhuban Trust, Delhi श्रीमत्सायणाचायँविरचितभाष्यसहितम् : १२६३

पुरा कदाचिद्देवाश्वासुराश्च 'एषु' भूरादिष् लोकेषु निमित्तेषु 'संयेतिरे' युद्धं कृत-वन्तः । तत्र प्राच्यादिषु चतसृषु दिक्षु यत्र यत्र युद्धं कृतं, तत्र तत्रासुराणामेव विजयोऽभूत् । 'य एष प्राङ्कुदङ्' दिग्द्वयस्पर्शी कश्चिदवान्तरदेश ऐशानात्मकः, एतिस्मन् देशे यदा युद्धं कृतं, तदा 'ते' देवाः 'ततः' देशान्तिमित्तभूतात् 'जिग्युः' जयं प्राष्ठाः । तस्मादियमैशानी दिगपराजिता पूर्वोक्तमन्त्रेणोपस्थेया ।।

viii १० [xxxvii.६] [प्राचीनकाल में किसी समय] देवों और असुरों ने [भूः आदि] लोकों के निमित्त युद्ध किया। उन्होंने पूर्व की दिशा में युद्ध किया। असुरों ने उनको वहाँ जीत लिया। उन्होंने दक्षिण की दिशा में युद्ध किया। असुरों ने उनको वहाँ जीत लिया। उन्होंने पश्चिम दिशा में युद्ध किया। असुरों ने उनको वहाँ जीत लिया। उन्होंने उत्तर दिशा में युद्ध किया। असुरों ने उनको वहाँ जीत लिया। उन्होंने तब इस अवान्तर [मध्यवर्ती] दिशा में युद्ध किया। इस प्रकार जब उन्होंने इस प्राची और उदीकी के मध्य की अवान्तर ऐशान नामक दिशा में युद्ध किया तब उन (देवों) ने विजय प्राप्त की। इसलिए यह ऐशानी दिक पराजयरहित है।

तमेतमिषिक्तक्षत्त्रियवृत्तान्तं तावदवस्थाप्य, तत्त्रसङ्गागतं पुरुषान्तरवृत्तान्तं दर्शयति—

तं यदि क्षत्त्रिय उपधावेत् सेनयोः सभायत्योस्तथा मे कुरु, यथाऽहिममां सेनां जयानीतिः; स यदि तथेति बूयाद्, वनस्पते वीड्वङ्गो हि भूया इत्यस्य रथोपस्थमभिमृत्र्याथैनं बूयात् ॥ इति ।

किस्मिश्चिद्देशे युद्धार्थं मुभे सेने परस्परं समागच्छतः । तयोः समागच्छन्त्योः 'सेनयोः' मध्ये यः कोऽपि 'क्षित्त्रयः' विजयार्थी सन् तम् अमिषिक्तमैशानी दिगुपस्थान मुक्तं राजानं यदि उपधावेत्' शरणं गच्छेत् । केना मिप्रायेणेति ? सोऽमिधीयते हेऽमिषिक्त क्षत्त्रिय यथाऽहिमिमां शत्रुसेनां जयानि, तथा मेऽनुग्रहं कुर्विति तदिमप्रायः । तदानीं 'सः' अमिषिक्तः क्षित्त्रयः यदि 'तथेति'—अङ्गीकारं ब्रूयात् । तदानीं 'वनस्पते पे इत्यूचा जयायिनः पुरुषस्य रथोध्वं मागमिममृश्यानन्तरम् 'एनं' जयार्थिनं प्रति वक्ष्यमाणं मन्त्रं ब्रूयात् ।।

[युद्ध के लिए सन्नद्ध] दो सेनाओं के मध्य यदि कोई क्षत्रिय पुरुष विजय के लिए उस [अभिषक्त हुए और ऐशानी दिक् का उपस्थान किये हुए राजा] के शरण में इस अभिन्नाय से] आता है कि 'हे अभिषक्त क्षत्रिय, जैसे मैं इस शत्रु सेना को जोतूं, वैसा मेरे उत्तर अनुग्रह करो।' तब वह [अभिषक्त क्षत्रिय] यदि 'वैसा हो हो'—इस प्रकार [अङ्गीकार करके] कहे तो उसके रथ के उध्वं भाग को 'वनस्पते वीड्वङ्गः' आदि (हे ओषि, तुम शक्तिशाली शालाओं वाली होओ) मन्त्र से स्पर्श करे और तब इस जयार्थी के प्रति निम्न मन्त्र कहे—

१. ऋ०६.४७.२६। द्र० आख्व० गृ० २.६।

तं मन्त्रं दशंयति-

आतिष्ठस्वैतां ते दिशमभिमुखः सन्तद्धो रथोऽभिप्रवर्ततां, स उदङ् स प्रत्यङ् स दक्षिणा, स प्राङ् सोऽभ्यमित्रमिति ॥ इति ।

हे जयायिन् 'एताम्' ऐशानीं दिशम् 'आतिष्ठस्व' प्राप्नुहि । ते रथः 'एताम्' ऐशानीं दिशं प्रत्यिममुखः 'संनद्धः' सर्वायुधादिसंनाहोपेतोऽभितः प्रवर्तताम् । ततः 'सः' रथ उदङ्मुखः प्रवर्तताम् । ततः 'सः' रथः प्रत्यङ्मुखः प्रवर्तताम् । ततः 'सः' रथो दक्षिणामुखः प्रवर्तताम् । ततः 'सः' रथः प्राङ्मुखः प्रवर्तताम् । ततः 'सः' रथो दक्षिणामुखः प्रवर्तताम् । ततः 'सः' रथः प्राङ्मुखः प्रवर्तताम् । तत अर्घ्वम् 'अभ्यमित्रं' त्वदीयं शत्रुं प्रति प्रवर्तताम् ॥

'हे जयार्थी, तुम इस [ऐशानी दिक्] को प्राप्त करो। तुम्हारा रथ इस [ऐशानी दिक्] के प्रति अभिमुख होकर सभी आयुध और सेनाओं से युक्त होकर चारो ओर प्रवर्तित होए। उसके बाद वह [रथ] उत्तर की ओर चले, उसके बाद वह [रथ] पश्चिम की ओर चले, उसके बाद वह [रथ] दक्षिण की ओर चले, उसके बाद वह [रथ] पूर्व की ओर बढ़े। तब वह रथ तुम्हारे शत्रुओं की ओर बढ़े।

जयाथिनं प्रत्येतन्मन्त्रकथनादूध्वमिषिक्तस्य कर्तंव्यं दर्शयति—

अभीवर्तेन हविषेत्येवैनमावर्तयेदथैनमन्वीक्षेताप्रतिरथेन शाक्षेन सौपर्णे-नेति ॥ इति ।

'अभिवर्तेन' इत्यादिना सूक्तेन 'एनं' जयाथिनमुक्तक्रमेण दिक्ष्वावर्तंयेत् । 'अथ' अनन्तरमावर्तमानमेनं सूक्तत्रयेणान्वीक्षेत । 'आशुः शिशानः' इत्यप्रतिरथं सूक्तम् । 'शास इत्था' इति शाससूक्तम् । 'प्रधारयन्तु मधुनः' इति सौपर्णसूक्तम् ।।

'अभीवर्तेन हिवां।' इत्यादि सूक्त से इस [जयार्थी] को [उक्त कम से] दिशाओं में अभितः प्रवर्तित करे। इसके बाद इस [दिशाओं में प्रवर्तित होने वाले जयार्थी] को ['आशुः शिशानः' आदि] अप्रतिरथ सूक्त में, ['शास इत्या' आदि] शास सूक्त से और ['प्रघारयन्तु मधुनः' आदि] सौपणं सूक्त से दृष्टिपात करे।

अभिषिक्तस्य कृत्यमुक्त्वा जयाधिनः कृत्यं दर्शयित— जयित ह तां सेनाम् ॥ इति । [इस प्रकार] वह [जयार्थी] उस सेना को जीत लेता है ।

१. ऋ० १०.१७४। द्र० आस्व० गृ० ३.११।

२. ऋ० १०.१०३। द्र० आदव० गृ० ३.१२।

३. ऋ० १०.१५३। द्र० आस्व० गृ० ३.१२।

४. आश्व० गृ० ३.१२.१४; द्र० इतः पूर्वम्; पृ० १०२२ ।

५. तु० कौ० ब्रा० १८.४; ऋ० खिल १.३।

द्वितीयाध्याये षष्टः खण्डः ]

थोमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् ः १२६५

सेनाद्वययुद्धे जयार्थं प्रयोगमुक्त्वा पुरुषद्वंद्वयुद्धेऽपि तमाह—

यद्यु वा एनमुपधावेत् सङ्ग्रामं संयतिष्यमाणस्तथा मे कुरु यथाऽहिममं सङ्ग्रामं सञ्जयानीत्येतस्यामेवैनं दिशि यातयेज्जयित ह तं सङ्ग्रामम् ॥ इति ।

यः कोऽपि पुमान् 'संयितिष्यमाणः' युद्धं करिष्यंस्तं सङ्ग्रामं जेतुम् 'एनम्' अभिषिक्तं 'यदि उपधावेत्' । तथा मे कुविति पूर्ववत्ै ।।

[बो पुरुषों के मध्य इन्ह] युद्ध के लिए सन्नद्ध होते हुए संग्राम को जोतने के लिए यदि वह पुनः इस [अभिषिक्त क्षत्रिय] के पास [इस अभिग्राय से] आए कि 'हे अभिषिक्त क्षत्रिय, जिस प्रकार में इस संग्राम को सम्यक् रूप से जीत सकूँ, वैसा मेरे ऊपर अनुग्रह करो।' तब उसे वह इस दिशा में ले जाए। इस प्रकार वह उस सेना को जीत लेता है।

राष्ट्राद् भ्रष्टस्य पुनरपि राष्ट्रप्राप्त्यर्थं प्रयोगं दर्शंयति-

यद्यु वा एनमुपधावेद राष्ट्रादपरुध्यमानस्तथा मे कुरु यथाऽहमिदं राष्ट्रं पुनरवगच्छानीत्येतामेवैनं दिशमुपनिष्क्रमयेत्तथा ह राष्ट्रं पुनरव-गच्छति ॥ इति ।

यथा वै सेनयोर्युं द्धे पुरुषयोर्युं द्धे चामिषिक्तेनोदीचीं दिशं प्रति प्रस्थापितस्य जयः तथैव राष्ट्रभ्रष्टोऽप्यमिषिक्तेनैशानीं दिशं प्रस्थापितो राष्ट्रं पुनः प्राप्नोति ॥

राष्ट्र से च्युत होकर यदि यह पुनः इस [अभिषिक्त क्षत्रिय] के पास यह कहते हुए आये कि 'हे अभिषिक्त क्षत्रिय, जिस प्रकार मैं इस राष्ट्र को पुनः प्राप्त कर सक्, वैसा भेरे ऊपर अनुप्रह करो।' तब उसे वह इस [ऐशानी] दिक् की ओर निष्क्रमण के लिए कहे। इस प्रकार [प्रस्थान से] वह पुनः इस राष्ट्र को प्राप्त करता है।

इत्यं प्रासिङ्गकं प्रयोगत्रयमुक्त्वा प्रकृतमेवाभिषिक्तविषयं प्रयोगमाह—

उपस्थायामित्राणां व्यपनुत्ति बुवन् गृहानभ्येत्यप प्राच इन्द्र विश्वां अमित्रा-निति सर्वतो हास्मा अनिमत्रमभयं भवत्युत्तरोत्तरिणीं ह श्रियमञ्नुतेऽञ्नुते ह प्रजानामैश्वर्यमाधिपत्यं, य एवमेतामित्राणां व्यपनुत्ति बुवन् गृहानभ्येति ॥ इति ।

पूर्वंत्र<sup>३</sup> 'क्लृप्तिरसित्यादिमन्त्रेणाभिषिक्तस्य पदत्रयाभ्युत्क्रमेणमैशानीदिगुपस्थानं चामिहितम् । तां दिश्चमुपस्थाय, अनन्तरम् 'अमित्राणां' शत्रूणां 'व्यपनुर्ति' विशेषेणा-

१. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० १२६३। २. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० १२६१।

पनोदनहेतुम् अत एव व्यपनुत्त्याभिधानाम्, 'अप प्राच' इत्यादिकामृचं ब्रुवन् स्वगृहानमिम् गच्छेत् । तस्यामृचि द्वितीयपादे नुदस्वेति श्रवणादियमृगिमत्राणां व्यपनुत्तिः । 'अस्मै' एवं गृहमागच्छतोऽस्य यजमानस्य 'सर्वतः' सर्वासु दिक्षु शत्रुराहित्यलक्षणममयं मवति । न केवलं भयराहित्यं किंतूत्तरोत्तराभिवृद्धिसंपत्प्राप्त्युपायादिकमिष । यथोक्तमन्त्रोच्चारणेन यो गृहानभ्यागतो भवति ।

['क्लृसिरसि' आदि मन्त्र से प्रथमतः अभिषिक्त क्षित्रिय का जो ऐशानी दिक् की ओर तीन पग चलना और उस दिशा का उपस्थान कहा गया है उसी दिशा का अब] उपस्थान करके शत्रुओं के निष्क्रमण के लिए 'आप प्राच' (हे इन्द्र ! मेरे सभी शत्रुओं को पूर्व की ओर से निकाल दो) आदि मन्त्र पढ़ते हुए वह अपने गृह को जाता है। [इस ऋचा के द्वितीयपाद में 'नुदस्व' पद होने से यह शत्रुओं को निकालने के लिए युक्तियुक्त है]। इस प्रकार [इसके गृह पर आने पर] इस [यजमान] की सभो दिशाएँ शत्रुविहीन एवं भयरहित हो जाती है। इस प्रकार जो यजमान इस शत्रुओं के निष्क्रमण [मन्त्र] को कहते हुए अपने घर पर आता है, वह उत्तरोत्तर बढ़ने वाली समृद्धि को प्राप्त करता है; और वह प्रजाओं के ऐश्वर्य एवं उनपर आधिपत्य को प्राप्त करता है। गृहप्राप्तेस्व्व कर्तव्यं विधत्ते—

एत्य गृहान् पश्चात् गृह्यस्याग्नेरुपविष्टायान्वारब्धाय ऋत्विगन्ततः कंसेन चतुर्गृहीतास्तिस्र आज्याहुतीरैन्द्रीः प्रपदं जुहोत्यनात्र्या अरिष्टचा अज्यान्या अभयाय ॥ १० ॥ इति ।

'एत्य' गृहान् प्रत्यागत्य, योऽयं 'गृह्यः' गृहे वर्तमान औपासनोऽग्निः, तस्य पश्चाद्भागे 'उपविष्टाय' आसीनाय ऋत्विजे 'अन्वारब्धाय' उपसृष्टवते क्षत्त्रियाय तादृशस्य क्षत्रियस्या-नार्त्यादिसिद्धचर्थंम् 'ऋत्विक्' अध्वर्युः 'अन्ततः' सर्वप्रयोगान्ते 'कंसेन' कांस्यपात्रेण 'चतुर्गृहीताश्चतुर्वारं स्वीकृता 'ऐन्द्री' इन्द्रदेवताका वक्ष्यमाणैस्त्रिममेन्त्रेस्तिस्र आज्याहुतीः प्रपदं यथा मवति तथा जुहुयात् । 'प्रपदं' प्रकृष्टं पदम् । तथा च आहुः —

> 'पादा यस्यास्तु यावन्तो यावदक्षरसंमिताः । ऋच्यव्ययनमेतेषां प्रपदं तद्विदुर्बुधाः'' इति ॥

अतः प्रपदश्चवेनाक्षरपादादिवैकल्यरिहतं लाक्षणिकमुच्चारणमिधीयते । 'अनाितः' व्याधिपोडाराहित्यम् । 'अरिष्टिः शत्रुमिर्राहसा । 'अज्यानिः' द्रव्यहानिराहित्यम् । 'अमयं' चोरादिमयराहित्यम् ।।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरिचते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये अष्टम-पश्चिकायां द्वितीयाच्याये (सप्तिंत्रशाच्याये) षष्ठः खण्डः ।। ६ ।। ( १० ) [ २६७ ]

१. ऋ० १०.१३१.१।

२. द्र० ते० सं० १.८.१.५ । ते० ब्रा० १.७.९ । शत० ब्रा० ५.४.३ । कात्या० श्री० १५.६ ।

द्वितीयाध्याये सप्तमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यं विरचितभाष्यसहितम् : १२६७

[गृह पर] आकर गृह में वर्तमान [औपासन] अग्न [=गह्याग्नि] के पीछे बैठकर परस्पर स्पृष्ट क्षत्रिय के लिए और उसके व्याधिजन्य पीड़ाशहित्य के लिए, शत्रुओं द्वारा ऑहसा के लिए, द्रव्य हाचिराहित्य के लिए और चोर आदि से अभय के लिए, अध्वर्यु नामक ऋत्विज [सभी प्रयोगों के] अन्त में कांस्यपात्र के द्वारा चार बार में गृहीत [बक्ष्यमाण तीन मन्त्रों से प्रपद अर्थातु पादादि वैकल्परहित] प्रक्षेप-उच्चारणपूर्वक आज्य की इन्द्रदेवताक तीन आहितयां देता है।

।। इस प्रकार सैंतीसर्वे (द्वितीय) अध्याय के छठे खण्ड की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥६॥

#### अथ सप्तमः खण्डः

उक्ताहुत्यर्थं प्रथमं मन्त्रमाह-

पर्यषु प्रधन्व वाजसातये परि वृत्रा, भूर्बह्या प्राणममृतं प्रपद्यतेऽयमसौ शर्मं वर्माभयं स्वस्तये । सह प्रजया सह पशुभिणि, सक्षणिद्विषस्तरध्या ऋणया न ईयसे स्वाहा ॥ इति ।

अत्र 'पर्यूषु' इत्यादिकाया ऋचः परि वृत्राणि सक्षणिरिति द्वितीयः पादः । तस्मिन् पादे 'वृत्राणीति यत्पदं, तस्य पदस्य मध्ये भूरित्यादिकं पशुमिरित्यन्तं पदजातं प्रक्षेप-णीयम् । वृत्रेत्येतदक्षरद्वयं पुरस्तात्, णीत्येतत्परस्तात्, मध्ये प्रक्षेपः । अत एवास्योच्चा-रणस्य प्रपदमिति नाम संपन्नम् । प्रक्षिप्तं पदजातं यस्मिन्न्चनारणे तदुच्चारणं 'प्रपदम्' । तत्र तावत्संहितायामाम्नाताया ऋचोऽयमर्थः –हे इन्द्र 'वाजसातये' अन्नलामाय । 'परि'-उ-षु' इतिनिपातत्रयसमूहेन परित इत्येतावानेवार्थोऽभिषीयते । 'परितः' सर्वतः । 'प्रथन्व' प्रकर्षेण धारय । धारणार्थो धन्वतिधातुः अस्मम्यमन्नं दातुं चित्तं धारयेत्यर्थः । 'वृत्राणि' शत्रून् परिसञ्जणिः' परितो निराकरिष्णुर्मव । 'सक्षणि'–धातुरौचित्यान्निराकरणं बूते । 'द्विषः' शत्रृंत् 'तररुयै' तरीतुम् । 'ऋणयाः' प्रयत्नं प्राप्तः । 'नः' अस्मदर्थम् 'ईयसे' चेष्टसे-इति । अस्यामृचि 'वृत्राणीति' पदस्य मध्ये प्रक्षिप्तस्य भूरित्यादिपशुभिरित्यन्तपदजात-क्षत्त्रियो 'असौ' विष्णुगुप्तादिनामको भूरादीन् 'प्रपद्यते' शरणं स्यायमर्थः - अयं गच्छति । 'भूः' पृथिवी । 'ब्रह्म' वेदः । 'प्राणः' प्रसिद्धः । 'अमृनं' मरणरहितम् । देवता-रूपं भूरादिकं शरणं प्रपन्नस्य क्षत्त्रियस्य 'प्रजया' पुत्रादिरूपया सह, 'पशुमिः' गवादि-मिश्च सह 'स्वस्तये' क्षेमार्थं, त्वं 'ग्रर्भ' सुखं 'वर्मं' कवचम् 'अभयं' मयरहितं देवतादिरूपं स्थानं च कुर्विति शेषः । एतितसद्धचर्थं 'स्वाहा' तुम्यमिदं सुहृतमस्तु ॥

viii. ११ [xxxvii.७] ['पर्यू षु' आदि ऋचा का द्वितीय पाद 'परि वृत्राणि सक्षणिः' है उस पाद के 'वृत्राणि' शब्द के मध्य 'भूः' से लेकर 'पशुभिः' तक के पदों

१. पर्यूषु प्रधन्व वाजसातये, परि वृत्राणि सक्षणिः द्विषस्तरध्या ऋणया न ईयसे'-इति ऋ० ९.११०.१।

का प्रक्षेप करना चाहिए । 'वृत्र' इन वो अक्षरों के बाद और 'णि' इस अक्षर के पहले तक प्रक्षेप करते हैं। इसीलिए इस उच्चारण का 'प्रपद' नाम पड़ा है अर्थात् प्रक्षिप्त पद जिस उच्चारण में हो वह 'प्रपद' नामक उच्चारण है। ऋचा का अर्थ इस प्रकार हैं]—'हे इन्द्र, अन्न के लाभ के लिए चारों ओर से प्रकृष्टकप से धारण करों अर्थात् हमें अन्न देने के लिए जित्त धारण करों। त्रात्रुओं को चारों ओर से हटाने वाले होओ। त्रात्रुओं को मारने के लिए प्रयत्न करने वाले मेरे लिए तुम चेष्टा करों।' ['मृत्राणि' के मध्य प्रक्षिप्त पदजात का अर्थ इस प्रकार है—यह विष्णुगुप्त आदि नामक क्षत्रिय] पृथ्वी, वेद, प्राण, मरणरहित एवं वेद्यतादि रूप भू: (लोक) की शरण में जाता है। इस [शरण में प्राप्त क्षत्रिय] की [पुत्रादि] प्रजा के साथ और [गौ आदि] पश्रुओं के साथ कल्याण के लिए तुम मुख, कवच, अभय और वेवतादि रूप स्थान को संपादित करो'—इसकी सिद्धि के लिए हुत होए।

प्रपदनामकं प्रथमं मन्त्रमुक्त्वा तन्नामकं द्वितीयं मन्त्रमाह-

अनु हि त्वा सुतं सोम मदामिस महे सम, भुवो ब्रह्म प्राणममृतं प्रपद्यतेऽय-मसौ शर्म वर्माभयं स्वस्तये । सह प्रजया सह पशुभि (भी)र्य राज्ये वाजाँ अभि पवमान प्रगाहसे स्वाहा ॥ इति ।

अत्रापि 'अनुहित्वेत्येतस्यामृचि 'महे समर्यं राज्ये' इति द्वितीयः पादः । तत्र 'समर्यं'—इति यत्पदं, तस्य समेत्यक्षरद्वयमधस्तात् कृत्वा, र्येत्येतत्तृतीयमक्षरमुपर्यंवस्थाप्य, भुव इत्यादिकं पदजातं प्रक्षेपणीयम् । तस्या ऋचोऽयमर्थः—हे सोम, 'सुतम्' अभिषुतं त्वाम् 'अनुमदामिस' वयं हृष्यामः । समरं युद्धं तमहंति 'समर्यः' शूरः, तथाविध हे इन्द्रः 'महे' महित राज्ये । 'एनं' क्षत्त्रियं, स्थापयेति शेषः । हे 'पवमान' शोधक 'वाजान्' अन्नानि 'अमिप्रगाहसे' सर्वेतः प्रकर्षेण गाहसे विलोडयिस, संपादयसीत्यर्थः । पदमध्ये

१. हे सोम, सु = सुष्ठु । वाजसातये = अस्मम्यमन्नदानायैव । परि प्र धन्व = परितः प्रपच्छ । यद्वा, वाजसातये = अन्नलामाय संग्रामं प्रगच्छ । िकश्व, सक्षणिः = सहनशीलस्त्वं, वृत्राणि = शत्रून्, परिगच्छ । तदेवोच्यते । नः=अस्माकम्, ऋण्या= ऋणानां यापियता विनाशियता त्वं । द्विषः = शत्रून्, तरध्यै = तरीतुं हन्तुम्, ईयसे = परिगच्छिस । इति संहितामाष्ये सायणः ।

२. 'अनु हि त्वा सुतं सोम मदामिस महे समर्यं राज्ये । वाजा अमि पवमान प्र गाहसे'-इति ऋ० ९.११०.२ ।

३. पदपाठे तु 'समर्यंराज्ये'-इत्येकं पदम्; समनुष्यराज्ये इति च तद्व्याख्यानं कृतमनेने-वाचार्येण संहितामाष्ये ।

हितीयाच्याये सप्तमः खण्डः ] धीयत्त्रायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् । १२६९

प्रक्षिप्तस्य पद जातस्याऽऽदी 'भुवः' इत्यन्तरिक्षमुच्यते । ब्रह्मेत्यादिकं स्वाहाकारान्तं पूर्ववत् ।।

[यहाँ भी 'अनु हि त्वा' ऋचा का 'महे समर्य राज्य'—यह द्वितीय पाव है। 'समर्य' पव के मध्य में 'भुवः' से लेकर 'पश्चिमः' तक के पवों का प्रक्षेप करना चाहिए। यह प्रक्षेप 'सम' के बाद और 'यं' के पहले होता है। ऋचा का अर्थ इस प्रकार है]—'हे सोम, तुम्हारे अभिषुत होने पर हम लोग हुए होते हैं। [समर अर्थात् युद्ध, उसके योग्य जो है वह 'समर्य' अर्थात् हे शूर (इन्द्र), राज्य में इस क्षत्रिय को स्थापित करो हे शोधन करने वाले सोम तुम अर्थों को सर्वतः प्रकृष्ट रूप से विलोडन करो अर्थात् संपादित करों। [प्रक्षिप्त पदजात का अर्थ इस प्रकार है—यह विष्णुगुप्त आदि नामक क्षत्रिय] अन्तरिक्ष, वेद, प्राण, मरणरहित एवं देवता रूप भुवः [अन्तरिक्ष लोक] को शरण में जाता है। इस [शरण में प्राप्त क्षत्रिय] की [पुत्रादि] प्रजा के साथ और [गी आदि] पशुओं के साथ कल्याण के लिए तुत्र सुख, कवच, अभय और देवतादि रूप स्थान को संपादित करो'—इसकी लिद्धि के लिए हुत होए।

प्रपदनामकं तृतीयं मन्त्रमाह —

अजीजनो हि पवमान सूर्यं विधारे श, स्वर्बह्य प्राणममृतं प्रपद्यतेऽयमसौ शर्मं वर्माभयं स्वस्तये । सह प्रजया सह पशुभिः, वमना पयो गोजीरया रहमाणः पुरं ध्या, स्वाहेति ॥ इति ।

अजीजन इत्यस्यामृचि 'विधारे शक्मना'-इति द्वितीयः पादः । तत्रत्यस्य 'शक्मना'-इति पदस्य श्रेत्येकमक्षरमधस्तादुच्यायं, क्मनेत्यक्षरद्वयमुपिरिष्टादवस्याप्य, मध्ये स्विर्त्या-दिकं पशुमिरित्यन्तं पदजातं प्रक्षेपणीयम् । तस्या ऋचोऽयमर्थः-हे 'पवमान' शोधकेन्द्र त्वं सूर्यम् 'अजीजनः' उत्पादितवानिध । 'शक्मना' स्वशक्त्या 'पयः' जल 'विधारे' विशेषेण मेघमध्ये धारयसि । 'गोजीरया' गवां जीवनेन निमित्तेन 'रंहमाणः' वृष्टिप्रदानार्थं संचरन्, 'पुरं' पूर्णंफलं 'ध्या' चिन्तय । गोजीरयेत्युपलक्षणम्, सर्वप्राणिजीवननिमित्त-

१. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० १२६७।

२. हे सोम, सुतम्=अभिषुतं, त्वा=त्वां, वयम्, अनु मदामसि हि=अनुमदामः । अनुक्रमेणाभिष्टुमः खलु । हे पवमान सोम स त्वं, महे=महित, समर्यराज्ये=महत्
समनुष्यं त्वदीयं राज्यमनुपालियतुं, वाजान् शत्रुबलान्यभिलक्ष्य, प्र गाहसे=प्रगच्छिस ।
इति सहितामाष्ये सायणः ।

३. 'अजीजनो हि पवमान सूर्यं, विधारे शक्मना पयः । गोजीरया रहमाणः पुरंध्या'-इति ऋ० ९.११०.३ ।

४. 'पुरंध्या=बहुवित्र प्रज्ञानेन'-इति सायणः संहिताभाष्ये ।

३६ CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

मित्यर्थः । अत्रापि शक्मनेतिपदमध्ये प्रक्षिप्तस्य पदजातस्याऽऽदौ स्वरिति द्युलोकोऽभिधीयते । ब्रह्मोत्यादिकं स्वाहाकारान्तं पूर्वंवत् । एतेषां प्रपदनामकानां मन्त्राणां लक्षणं पूर्वंमव 'पादा यस्यास्त्वित' क्लोकेनोदाहृतम् । पर्यूष्वित्यादिकाया ऋचो मध्ये मूर्बह्म प्राणेत्यादिकाया अस्या ऋचो यावन्तः पादा यावदक्षरसंमिताः, तेषां सर्वेषां पतनं प्रपद-मिति तस्य लक्षणवाक्यस्यार्थः ॥

['अजीजनः' आदि ऋचा का 'विधारे शक्मना' आदि द्वितीय पाद है। इस पाद के 'शक्मना' पद के अध्य 'स्वः' से लेकर 'पज्ञिक्षः' तक प्रक्षेप होता है। यह प्रक्षेप 'श' के बाद और 'क्यना' के पहले होता है। ऋचा का अर्थ इस प्रकार है]— हे सोम का शोधन करने वाले इन्द्र, तुमने सूर्य को उत्पन्न किया है। तुम अपनी शक्ति से मेध के मध्य विशेष रूप से जल धारण करते हो। तुम गायों के जीवन के निमित्त से वृष्टि प्रदान के लिए संचरण करते हुए पूर्ण फल का ध्यान करों । [प्रक्षिप्त पद जात का अर्थ इस प्रकार है— यह विष्णुगुप्त आदि नामक क्षत्रिय] द्युलोक, वेद, प्राण, मरण-रहित एवं देवतादि रूप स्वः [खुलोक] की शरण में जाता है। इस [शरण में प्राप्त क्षत्रिय] की [प्रवादि] प्रजा के साथ और [गौ आदि] पञ्चओं के साथ कल्याण के लिए तुम सुख, कवच, अगय और देवतादि रूप स्थान को संपादित करो'— इसकी सिद्धि के लिए हुत होए।

उक्तमन्त्रत्रयसाच्या आहुतीः प्रशंसति—

. अनार्ती ह वा अरिष्टोऽजीतः सर्वतो गुप्तखय्यै विद्यायै रूपेण सर्वा दिशोऽनु सञ्चरत्यैन्द्रे लोके प्रतिष्ठितो यस्या एता ऋत्विगन्ततः कंसेन चतुर्गृहीता-स्तिस्र आज्याहृतीरैन्द्रीः प्रपदं जुहोति ॥ इति ।

'यस्मै' क्षत्त्रियाय 'ऋत्विक्' अध्वर्युः 'अन्ततः' अभिषेकप्रयोगान्ते यथोक्तक्रमेण जुहोति । असौ क्षत्त्रियः 'अनार्तः' रोगरिहतः 'अरिष्टः' शत्रुभिरिहसितः 'अजीतः' तैः शत्रुभिर्युद्धेऽप्यजितः । सर्वतो 'गुष्ठः' इन्द्रेण रिक्षतः । केन साधनेन रिक्षत इति, तदुच्यते—'त्रय्ये विद्यार्थे रूपेण' वेदत्रयोक्तमन्त्रेणेत्यर्थः । तेन रिक्षतः सन् 'सर्वा दिशः'

१. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० १२६७। २. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० १२६६।

३. हे पवमान सोम त्वं, पयः=पयसः उदकत्य, विधारे=विधारकेऽन्तिरक्षे, शवमना= समर्थन वलेन, सूर्यम् अजीजनो हि=उत्पादितवान् मवसि खलु । कीहशः ? गोजीरश= स्तोतृभ्यो गवां प्रेरकेण । स्तोतृणां प्रेरितपशुकेनेत्यर्थः । ताहशेन, पुरंग्या = बहुविधप्रज्ञानेन युक्तः, रंहमाणः=वेगं कुर्वाणस्त्वं सूर्यमजीजनः । इति संहितामाष्ये सायणः ।

४. मूलपाठस्तु अजीत इति दीर्घमञ्यः; तस्यैव व्याख्यानम् 'अजित' इति । CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

द्वितीयाष्याये सप्तमः लण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् ः १२७१

प्राच्याद्याः 'अनुसंचरित' अनुक्रमेण विजयार्थं प्रवर्तते, मरणादूर्ध्वंमैन्द्रे लोके प्रतिष्ठितो भवति ।।

जिस [क्षत्रिय यजमान] के लिए अध्वर्यु नामक ऋित्वज [अभिषेक के] अन्त में कंस नामक पात्र से चार बार गृहीत, इन्द्र देवताक तीन आज्य की आहुित प्रपद उच्चारण सिहत देता है; वह [क्षत्रिय] रोगरिहत और शत्रुओं द्वारा ऑहिंसित रहता है। वह उन शत्रुओं से अजित होता है। सभी ओर से [इन्द्र से] वेद त्रयोक्त मन्त्र द्वारा रिक्षत होता है। [उससे रिक्षत होकर वह] सभी [पूर्व आदि दिशाओं में अनुक्रम से प्रवितित होता है और [मृत्यु के बाद] इन्द्र लोक में प्रतिष्ठित होता है।

होमादूर्व्यमाशीर्मन्त्रपाठं विधत्ते—

अथान्ततः प्रजातिमाशास्ते, गवामश्वानां पुरुषाणामिह गावः प्रजायध्वमि-हाश्वा इह पूरुषाः । इहो सहस्रदक्षिणो वीरस्त्राता निषीदत्विति ॥ इति ।

'अथ' होमानन्तरम् 'अन्ततः' प्रयोगान्ते 'इह गावः' इत्यादिमन्त्रेण गवादीनां 'प्रजा-तिम्' उत्पत्तिम् 'आशास्ते' प्रार्थयेत । मन्त्रस्यायमर्थः,—हे गाव 'इह' मद्राष्ट्रे 'प्रजायघ्वं' प्रकर्षेणोत्पन्ना भवत । एवमश्वाः, पुरुषाश्च । 'इहो' अस्मिन्नेव राष्ट्रे 'सहस्रदक्षिणः' यागेषु सहस्रसंख्यदक्षिणादानशीलो 'वीरः' पुत्रः 'त्राता' प्रजानां रक्षकः सन्, निषीदतु ॥

इस [होम] के अनन्तर [प्रयोग के] अन्त में 'इह गावः' 'हे गायो, इस मेरे राष्ट्र में प्रकृष्ट रूप से उत्पन्न होओ। हे अश्वो, मेरे इस राष्ट्र में उत्पन्न होओ। हे पुरुषो, मेरे इस राष्ट्र में उत्पन्न होओ। मेरे इस राष्ट्र में, सहस्र दक्षिणा वाले यागों में दानशील, बीर और प्रजाओं के रक्षक पुत्र प्रतिष्ठित हों' इस मन्त्र से गायों, अश्वों और पुरुषों की उत्पत्ति को प्रार्थना करनी चाहिए।

अनेन मन्त्रेण प्रायंनं प्रशंसति—

बहुर्ह प्रजया पशुभिभविति य एवमेतामन्ततः प्रजातिमाशास्ते गवामश्वानां पुरुषाणाम् ॥ इति ।

य एवमाशासानः क्षत्त्रियः स प्रजादिमिः 'बहुर्वे' भूत एव मवति ॥

जो [क्षत्रिय] इस प्रकार [प्रयोग के] अन्त में इन मन्त्रों से गायों, अरबों और पुरुषों की आशंसा करता है वह [पुत्र पौत्र आदि] प्रजाओं एवं [गाय, अरबादि] पशुओं से बहुत हो जाता है।

पुनरिमषेकपर्यंन्तेऽस्मिन् क्षत्त्रिययागे याजयितॄणामृत्विजां वेदनं प्रशंसित—
एष ह वाव क्षत्त्रियोऽविकृष्टो यसेवंविदो याजयन्ति ।। इति ।

१. सा॰ म॰ न्ना॰ १.३.१३; 'सहस्रदक्षिणोऽपि पूषा निषी॰'-इति तत्र पाठः।

२. तु० अथर्वं० २०.१२७.१२। আङ्घा श्रौ० १२.१४.३। CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

#### १२७२ । ऐतरेयबाह्मणम्

'एवम्' उक्तामिषेकप्रकारं जानन्त ऋत्विजो 'यं' क्षत्त्रियं याजयन्ति । 'एष एव' क्षत्त्रियः सर्वेषु 'अविकृष्टः' नापकृष्टः । न ह्यस्य कदाचिदप्यपकर्षो मवति ।।

इस प्रकार [अभिषेक प्रकार को] जानने वाले [ऋत्विज] जिस [क्षत्रिय] के लिए यजन करते हैं; यही क्षत्रिय सभी पुरुषों में कभी भी अपकर्ष को नहीं ही प्राप्त होता है।

ऋत्विजामिषेकपरिज्ञानाभावं निन्दति—

अथ ह तं व्येव कर्षन्ते, यथा ह वा इदं निषादा वा सेळगा वा पापकृतो वा वित्तवन्तं पुरुषमरण्ये गृहीत्वा कर्तमन्वस्य वित्तमादाय द्रवन्त्येवमेव त ऋत्विजो यजमानं कर्तमन्वस्य वित्तमादाय द्रवन्ति, यमनेवंविदो याजयन्ति ॥ इति ।

'अनेवंविदः' अभिषेकप्रकारमजानन्त ऋत्विजो 'यं' क्षत्त्रियं याजयन्ति, 'तं' क्षत्त्रियं 'विकर्षन्त एव' विकृष्टमपकृष्टं कुर्वंन्त्येव । तत्रेदं निदर्शंनमुच्यते—'निषादाः' नीचजातयो मनुष्याः । 'सेळगाः' चोराः । ६ळाऽन्नं तया सह वर्तंन्त इति 'सेळाः' धनिकाः, तान् धनापहारार्थं गच्छन्तीति चौराः 'सेळगाः' । पापकृतः' हिंसाकारिणः । त एते त्रिविधा दृष्टाः पुरुषा 'वित्तवन्तं' बहुधनोपेतं पुरुषमरण्यमध्ये गृहीत्वा 'कर्तमन्वस्य' कस्मिश्चिदन्ध-कृपादिकृपे गर्ते तं प्रक्षिप्य, तदीयं धनमपहृत्य 'द्रवन्ति' पलायन्ते । एवमेवानिमज्ञा ऋत्विजो यजमानं नरकरूपं कर्तमन्वस्य, नरकहेतोरनु दुरनुष्ठानेऽवस्थाप्य दक्षिणारूपेण तदीयं द्रव्यमपहृत्य, स्वगृहेषु गच्छन्ति ।।

लेकिन, इस प्रकार [अभिषेक प्रकार को] न जानने वाले [ऋित्वज] जिस [क्षित्रिय] के लिए यजन करते हैं, तो वे उस [क्षित्रिय] का अपकर्ष ही करते हैं। जिस प्रकार नीच जाति के ये निषाद, चोर और [हिसा करने वाले शिकारी आदि] पापी पुरुष बहुत धन से युक्त पुरुष को अरण्य के मध्य पकड़कर [किसी अन्धे कुएँ आदि] गड्ढे में फॅककर उसके धन का अपहरण करके पलायित हो जाते हैं; उसी प्रकार ये अभिषेक के प्रकार से अनिभन्न ऋत्विज यजमान को नरक रूप दु:अनुष्ठान में स्थापित करके दक्षिणा रूपी उनके धन का अपहरण करके अपने घर चले जाते हैं।

उक्तामिषेकपर्यन्तं क्षत्त्रिययागमुदाहरणमुखेन प्रशंसति—

एतद्ध स्म वै तिद्वद्वानाह जनमेजयः पारिक्षितः, एवंविदं हि वै मामेवंविदो याजयिन्तः, तस्मादहं जयाम्यभीत्वरीं सेनां जयाम्यभीत्वरीं सेनया न मा दिग्या न मानुष्य इषव ऋच्छन्त्येष्यामि सर्वमायुः सर्वभूमि-भंविष्यामीति ॥ इति ।

परिक्षितस्य राजः पुत्रो जनमेजयः, तदेवत् सवँ प्रयोगमाहात्म्यं विद्वान् समामध्य एवमुवाच, —अहमप्येवंविद् ऋत्विजोऽप्येवंविदः तस्मादिम्षिकान्तेन यागेन द्वन्द्वयुद्धे जयामि । CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain. द्वितीयाच्याये सप्तमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यंविरचितभाष्यसहितम् ः १२७३

किंच 'अमीत्वरीम्' अभितो युद्धार्थमुद्युक्तां परकीयां सेनां ताहश्या सेनया जयामि । तथाविधं मां 'दिव्या इषवः' देवप्रेरिता बाणा न प्राप्नुवन्ति, 'मानुष्यः' चेषवो न प्राप्नुवन्ति । अपमृत्युरहितः सर्वेमप्यायुः प्राप्स्यामि । सर्वा चतुःसागरपरिवेष्टिता भूमि-यंस्याधीना सोऽयं 'सर्वभूमिः' ताहशो भविष्यामीति ॥

उस [प्रयोग] के माहात्म्य को जानने वाले राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने [सभा के मध्य] इस प्रकार कहा—'इस प्रकार से [अभिषेक के प्रकार को] जानने वाले मुझको उस [अभिषेक के प्रकार] के जाता ऋत्विज यजन कराते हैं तब मैं [अभिषेक के अन्त में किए गए याग के द्वारा द्वन्द्व युद्ध में] जीतना हूँ। युद्ध के लिए उद्यत रात्रु सेना को जीतता हूँ; युद्ध के लिए उद्यत सेना से जीतता हूँ। इस प्रकार से [अभिषक्त] मुझको दैवी [देव प्रेरित] बाण अथवा मनुष्य द्वारा चलाए गए बाण नहीं लग सकते। [अतः अकाल मृत्युरहित] मैं पूर्ण आयु को प्राप्त करूँगा। [चारों सागरों से परिवेष्टित] सभी भूमि का स्वामी होऊँगा।'

जनमेजयवाक्योदाहरणे दृढीकृतमर्थं निगमयति —

न ह वा एनं दिव्या न मानुष्य इषव ऋच्छन्त्येति सर्वमायुः, सर्वभूमिर्भविति यमेवंविदो याजयन्ति, याजयन्ति ॥ ११ ॥ इति ।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकार्यः' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये अष्टम-पश्चिकायां द्वितीयाच्याये (सप्तित्रिशाच्याये) सप्तमः खण्डः ।।७।। (११) [२६८]

> वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्द्दं निवारयन् । पुमर्याश्वतुरो देयाद् विद्यातीर्थमहेश्वरः ॥

 इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्गप्रवर्तंकवीरवुक्कभूपालसाम्राज्यधुरंधरमाधवा-चार्यादेशतो मगवत्सायणाचार्येण विरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाश'नाममाध्ये ऐतरेय-व्राह्मणमाध्ये अष्टमपश्चिकायाः द्वितीयोऽध्यायः (सप्तित्रिशोऽध्यायः) ॥ २ ॥

इस प्रकार [के अभिषेठ के प्रयोग को] जानने वाले [ऋतिवज] जिस [क्षत्रिय] के लिए यजन करते हैं; उस [यजमान] को न दैवी बाण और न मानुषी बाण ही लगते हैं। अपितु वह पूर्ण आयु को प्राप्त होता है और सभी भूमि का अधिपति होता है।

।। इस प्रकार ऐतरेय बाह्मा के अष्टम पश्चिका के द्वितीय (सैतीसर्वे) अध्याय की डॉ॰ सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ २ ॥

## अथ तृतीयोऽध्यायः

प्रथम: खण्ड:

-: 0 :--

## [अथ अष्टात्रिशोऽध्यायः

प्रथमः खण्डः]

पुनः कार्योऽभिषेकान्ते क्रत्वङ्गत्वेन वर्णितः । अभिषेकः पुमर्थो यस्तस्योपोद्धात उच्यते ॥ १ ॥

तंत्राऽऽदाविन्द्रस्यामिषेकं प्रतिजानीते —

अथात ऐन्द्रो महाभिषेकः ।। इति

'अथ' मानुषक्षत्त्रियामिषेकोक्त्यनन्तरम्, यतो दैवोऽभिषेको बुभुत्सितः। अतः कारणाद् इन्द्रसम्बन्धी महाभिषेकः, कथ्यत इति श्रेषः। आरोहणमुद्क्रोशनाभिमन्त्रणादिभिर्वक्ष्यमाणै-रस्यामिषेकस्य महत्त्वं द्रष्टव्यम् ॥

इन्द्र का महाभिषेक-

viii. १२ [xxxviii. १] अब इस [मनुष्य रूप में क्षत्रिय राजा के अभिषेक के कथन] के बाद इन्द्र के महाभिषेक का वर्णन करते हैं।

तदिमिषेकार्थं देवविवादं दशंयति-

ते देवा अबुवन् स प्रजापितका,—अयं वै देवानामोजिष्ठो बिलष्ठः सिहिष्ठः सत्तमः पारियण्णुतम इममेवाभिषिद्धामहा इति, तथेति, तद्वै तिदन्द्रमेव।। इति ।

प्रजापितना सह वर्तन्त इति 'सप्रजापितकाः' 'ते' अग्न्यादयो देवाः परस्परिमदम् 'अब्रुवन्'। हस्तेनेन्द्रं प्रदर्श्यं कथयन्ति । अयमेवेन्द्रो 'देवानां' मध्य 'ओजिष्ठः' अतिधयेनाष्टमधातुयुक्तः । 'बलिष्ठः' अतिशयेन शरीरबलयुक्तः । 'सिह्छः' अतिशयेन वैर्यमिमवशीलः । 'सक्तमः' अतिशयेन स्वमक्तेषु साधुः । 'पारियष्णुतमः' अतिशयेन प्रक्रान्तस्य
कार्यस्य समासिकृत् । तस्मादिममेव सर्वे वयमिषिष्श्वामहै । इति कैश्विदुक्ते सित्, अन्ये
सर्वेऽपि 'तथा—इति' अङ्गीकृत्य 'तद्दै' तदानीमेव, 'तदिन्द्रमेव' तं सर्वेरनुमतिमन्द्रमेव,
अम्यिष्श्वित्ति शेषः ॥

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

तृतीयाष्याये प्रथमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् । १२७५

[अभिषेक के लिए देवों के मध्य विश्वाद होने पर] प्रजापित के सिहत उन देवों ने कहा—'देवों के मध्य यह [पुरोवर्ता] इन्द्र अत्यन्त ओजस्वो [अर्थात् जारोर के आठवें धातु से युक्त} हैं, अत्यन्त जारोरिक बल से युक्त हैं, अञ्च को पराजय में समर्थ है अर्थात् अभिभव समर्थ और अथने भक्तों के लिए अत्यन्त साधु पुरुष हैं। आरम्भ किए हुए कार्य की अतिज्ञय रूप से पार लगाने वाले हैं, इसिलए [इन्द्र] को हम लोग [राज सिहासन पर] अभिष्कि करें।' इस पर अध्य सभी देवों ने कहा—'ऐसा ही हो।' और उसी समय उन इन्द्र को ही अभिष्कि किया]।

तत्र प्रकारं दशँयति

तस्मा एतामासन्दीं सप्तभरन्तृषं नामः तस्यै बृहच्च रथंतरं च पूर्वी पादावकुर्वन् वैरूपं च वैराजं चापरो, शाक्तररैवते शीर्षण्ये, नौधसं च कालेपं चानूच्ये, ऋचः प्राचीनातानान् सामानि तिरश्चीनवायान् यज्ञ्च्यतीकाशान्, यश आस्तरणम्, श्रियमुण्वर्हणं; तस्यै सविता च बृहस्पतिश्च पूर्वी पादावधारयतां वायुश्च पूषा चापरो, मित्रावरणौ शोर्षण्ये, अश्विनावन्तूच्ये; स एतामासन्दीमारोहत् ॥ इति ।

'तस्में' इन्द्रार्थम् 'एतां' वक्ष्यमाणां वेदमयीमासन्दीं समसरत् । 'ऋचं नाम'—इति, आसन्द्या विशेषणम् । ऋपूपामेतन्नामिकामित्यर्थः । 'तस्यें' तस्या ऋपूपाया आसन्द्या बृहदादीन्यष्ट सामानि पूर्वपादाद्यष्टावयवानकुर्वन् । आसन्द्यां श्वयानस्येन्द्रस्य शिरोदेशस्यं फलकं 'शीर्षण्यम्' । तच्च पाददेशाविष्कृतस्य फलकस्योपलक्षणम् । अत एव 'शीर्षण्ये' इति द्विचनमुच्यते । 'अनूच्ये' पाश्वंद्वयर्वातनी फलके । ऋपूपा ये मन्त्राः सन्ति तान् प्राचीनातानान् प्रावप्रत्यगायत्रत्वेन विस्तारितान् दीर्घतन्तुविशेषानकुर्वन् । गीयमानानि 'सामानि' 'तिरश्रीनवायान् तिर्यक्तवेन वयनहेतून् रज्जुविशेषानकुर्वन् । यजूषि 'अतीकाशान्' रज्जवन्तरालिक्छद्रविशेषानकुर्वन् । यद् 'यशः' कीर्तिः देवतारूपं तदासन्द्या उपर्यास्तरणम् । 'श्रियं' या तु श्रीः संपदिभमानिनी देवता, ताम् 'उपवहंणं' शिरस उपधानमकुर्वन् । 'तस्यें' तस्या आसन्द्याः पादादीनष्टावयवान् सवित्रादयोऽष्टौ देवा अधारयन् । इन्द्र 'एतां' वेदमयीमासन्दीं वक्ष्यमाणैः षण्मन्त्रैरारोहत् ॥

वे उन [इन्द्र] के लिए ऋ वाओं से अभिहित इस [वक्ष्यमाण वैदिक] सिहासन को लाए। उस [ऋग्रूप सिहासन] के दो आगे के पाए बृहत् और रथन्तर नाम के सामों के बनाए गए, और दो पिछले पाए वैरूप और वैराज सामों के, उस [सिहासन का पीठ का] सिर टिकाने का दोनों भाग शाक्वर और रैवत सामों के, उसकी दोनों बहि (बगल के तक्ष्ते) नौधस और कालेय सामों के, उसका ताना [लम्बाई में बिना जाने

१, द्र० सामविषये पृ० ६२४।

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

वाला तन्तु | ऋवाओं का, उसका बाना [तिरछा-तिरछा विना जाने वाला तन्तु ] सामों का, उसके [अतिकाश अर्थात् विनने में साने वाले ] छिद्र यजुओं के, यश को इस [सिहा-सन] का विछौना और पीछे टेकने का तिकया [संपत्ति के अभिशानिनी देवता] श्री [समृद्धि] का बनाया गया । सिवता और वृहस्पति ने उस [सिहासन] के अगले पावों को थामा, वायु और पूषा देवों ने विछले पावों को, सिश्र और वरुण देवों ने शीर्ष भाग को और अश्विनों ने दोनों बगल की बाहों को थामा । [इस प्रकार आठ देवों ने आठ स्थानों को सहारा दिया और आठ सामों से आगे पीछे के पैर आदि बनाए गए]। इस [वैदिक] सिहासन पर वह [इन्ह्र ] तब [इन छः मन्त्रों से] आसीन हुए।

तान् मन्त्रान् दर्शयति--

वसवस्त्वा गायत्रेण च्छन्दसा त्रिवृता स्तोमेन रथंतरेण साम्नाऽऽरोहन्तु, तानन्वारोहामि साम्राज्याय; छद्रास्त्वा त्रैब्हुभेन च्छन्दसा पञ्चदशेन स्तोमेन बृहता साम्नाऽऽरोहन्तु, तानन्वारोहामि भौज्यायाऽऽदित्यास्त्वा जागतेन च्छन्दसा समदशेन स्तोमेन वैरूपेण साम्नाऽऽरोहन्तु, तानन्वारोहामि स्वाराज्याय; विद्ववे त्वा देवा आनुब्हुभेन च्छन्दसैकविशेन स्तोमेन वैराजेन साम्नाऽऽरोहन्तु, तानन्वारोहामि वैराज्याय; साध्याद्य त्वाऽऽप्तान्तु, तानन्वारोहामि वैराज्याय; साध्याद्य त्वाऽऽप्तान्तु, तानन्वारोहामि वैराजेन साम्नाऽऽरोहन्तु, तानन्वारोहामि विराज्याय; महत्त्वच त्वाऽङ्गिरसञ्च देवा अतिच्छन्दसा छन्दसा त्रयांस्रिशेन स्तोमेन रैवतेन साम्नाऽऽरोहन्तु, तानन्वारोहामि पारमेष्ट्याय; महाराज्यायाऽऽधिपत्याय स्वावश्यायातिष्ठायाऽऽरोहामोन्त्येतामासन्दीसारोहत् ॥ इति ।

वस्वादयो देवगणाः, गायत्र्यादिच्छन्दोभिः, त्रिवृदादिस्तोभैः; रथंतरादिसामिश्र सह हे आसन्दि त्वां प्रथमतः आरोहन्तु । तान् 'अनु' पश्चादहमारोहाभि । 'आप्त्याः'—इत्य-नेनापि वस्वादिशब्दवन्धश्चिद्देवगणिवशेष उच्यते । साम्राज्यादीन्यारोहणप्रयोजनानि । एते च शब्दाः पूर्वाघ्याये 'व्याध्रचर्भणाऽऽस्तृणाति'—इत्यस्मिन् खण्डे व्याख्याताः । एतैः षड्भिर्मन्त्रैरिन्द्र उक्तामासन्दीमारोहत् ।।

हे आसन्दी, वसु [देवगण] तुम पर गायत्री छन्द, त्रिवृत् स्तोम और रथन्तर साम के साथ चढ़ें, उनके [आरोहण के] पश्चात् मैं साम्राज्य [धर्म से प्रजापालन] के लिए चढ़ता हूँ। रुद्र [देवगण] तुम पर त्रिष्टुप् छन्द, पज्जदश स्तोम और बृहत् साम के साथ चढ़ें, उनके [आरोहण के] पश्चात् मैं भोग समृद्धि के लिए चढ़ता हूँ। [हादश] आदित्य [गण] तुम पर जगती छन्द, सप्तदश स्तोम और वैरूप साम के साथ घढ़ें;

१. র০ इतः पुर्वम्, पृ० १२४३ । CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

ततीयाच्याये प्रयमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : १२७७

उनके [आरोहण के] प चातु में स्वराज्य [अपराधीनत्व] के लिए चढ़ता हूँ। विश्वे देव तुम पर अनुष्टुप् छन्द, एर्कावंश स्तोम और वैराज साम के साथ चढ़े; उनके | आरोहण के | पश्चात् में अन्य राजाओं पर प्रभुसत्ता [ = वैराज्य] के लिए चढ़ता हूँ। साध्य और आप्त्य देव गण तुम पर पंक्ति छन्द, त्रिणव स्तोम और शाक्वर साम के साथ चढ़े; उनके [आरोहण के] पश्चात् में [इस लोक में] राज्य [देश पर आधिपत्य] के लिए चढ़ता हूँ । मरुद्गण और अङ्गिरस अतिच्छन्द नामक छन्द, त्रर्यास्त्रशस्तोम और रैवत साम के साथ चढ़ें, उनके [आरोहण के] पश्चात् में [परलोक में] प्रजापित के लोक की प्राप्ति के लिए, सहान् ऐश्वर्य के लिए, आधिपत्य के लिए, अपरतन्त्रता और चिरकाल तक [इस लोक में] वास के लिए बढ़ता हूँ इन छः मन्त्रों से [इन्द्र उक्त] आसन्दी पर चंहें।

इन्द्रारोहणादूव्वं देवानामभ्युत्क्रोशनं दर्शयति —

तसेतस्यामासन्द्यामासीनं विश्वे देवा अन्नुवन्, न वा अनभ्युत्कृष्ट इन्द्रो वीर्यं कर्तुमर्हत्यभ्येनमुत्क्रोशामेति, तथेति; तं विश्वे देवा अभ्युदक्रोशित्रमं देवा अभ्युत्क्रोशत सम्राजं साम्राज्यं भोजं भोजिपतरं स्वराजं स्वाराज्यं विराजं वैराज्यं राजानं राजिपतरं परमेष्ठिनं पारमेष्ठ्यं, क्षत्त्रमजिन क्षत्त्रियोऽ-जिन विश्वस्य भूतस्याधिपतिरजिन विशामत्ताऽजिन पुरां भेत्ताऽजन्यसुराणां हन्ताऽजिन ब्रह्मणो गोप्ताऽजिन धर्मस्य गोप्ताऽजनीति ॥ इति ।

'एतस्यां' वेदमय्यामासन्द्यामासीनं 'तम्' इन्द्रं प्रति 'विश्वे' सर्वे देवाः परस्परमिदम-ब्रुवन् — यथा लोके गुण बन्दिनो कथनेन राज्ञः कीर्ति कुर्वन्ति । एवमत्रापि गुणकीर्तनम् 'अभ्युत्क्रोशनम्'। तेन रहित: 'अनभ्युत्क्रूष्टः' इन्द्रो युद्धादौ वीर्यं कर्तुं नैवार्हति । कीर्ति-मन्तरेण परेषां मीत्यनुदयात् । तस्मादिभतः 'एनम्' इन्द्रम् 'अभ्युत्क्रोशाम' उद्घोषयाम, इति विचार्यं तथैवाङ्गीकृत्य, 'तम्' इन्द्रं सर्वे देवा अभ्युदक्रोशन् । इमिमत्यादिरभ्युत्क्रोशन-प्रकारः । हे देवाः, 'इमम्' इन्द्रमितः 'उत्क्रोश्चत' उद्घोषयत । कीह्शमिन्द्रं ? सम्राट्-स्वरूपम् । अत एव साम्राज्यं वर्तुमहम् । 'भोजं' भोक्तारम् । अत एव 'मोर्जापतरं' मोज-पालकं, स्वराड्रूपत्वादेव स्वाराज्यं कर्तुमहँ, विराड्रूपत्वादेव वैराज्यं कर्तुमहँस्, राज-रूपत्वादेव 'राजिपतरं सर्वेषां राज्ञां पालकम् । परमेष्ठिरूपत्वात् पारमेष्ठ्यं पदमनुमिवतुं योग्यम् । 'क्षत्त्रमणि' ईदृशी क्षत्त्रियजातिलोंके समुत्पन्ना । तज्जातिमान् क्षत्त्रियः पुरुषः समुत्पन्नः । सर्वस्य प्राणिजातस्याधिपतिः समुत्पन्नः । 'विशां' प्रजानाम् 'अत्ता' भोक्ताः समुत्पन्नः । 'पुरां' परकीयाणां 'भेत्ता' विदारियता समुत्पन्नः । असुराणां 'हन्ता' घातकः समुत्पन्नः । 'ब्रह्मणः' वेदस्य 'गोष्ठा' रक्षकः समुत्पन्नः । धर्मस्य वेदोक्तस्य 'गोष्ठा'

रक्षकः समुत्पन्नः । 'इति' अयमभ्युत्क्रोशमन्त्रः ॥ CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

१२७८ : ऐतरेयब्राह्मणम्

इस [वेदमयी] आसन्दी पर आसीन उन [इन्द्र] के प्रति विश्वे देवों ने कहा—
'गुणाख्यान [की घोषणा] से रहित इन्द्र [युद्धादि में] पराक्रम करने के योग्य नहीं हो
सकते [क्योंकि कीर्ति के विना शत्रुओं में भय का उदय नहीं होता]। [इसलिए] 'इस
[इन्द्र] के गुणों का हम सब कीर्तन करें।' 'ऐसा ही हो'—इस प्रकार अङ्गीकार करते
हुए सभी देवों ने उन [इन्द्र] की इस प्रकार जय जयकार की—

हे देवों ! हम उस [इन्द्र] के गुणों का कीर्तन करते हैं जो सम्राट् स्वरूप में और साम्राज्य करने के थोग्य हैं, भोक्ता, भोक्ताओं के पालक, स्वराट् स्वरूप, स्वराज्य करने थोग्य, विराट् स्वरूप, वैराज्य [प्रभुत्व को व्यक्त] करने थोग्य, राजा, राजाओं के पालक, परमेष्ठि [=प्रजापित] स्वरूप और प्रजापित के पद का अनुभव करने थोग्य हैं। इस प्रकार की क्षत्रिय जाति लोक में उत्पन्न हुई हैं। क्षत्रिय पुरुष उत्पन्न हुआ है। सभी प्राणिजात का अधिपित उत्पन्न हुआ है। प्रजाओं का भोक्ता उत्पन्न हुआ है, दूसरों के पुरों का नाश करने वाला उत्पन्न हुआ है। असुरों का घातक पैदा हुआ है। वेदों का रक्षक उत्पन्न हुआ है। विोक्त] धर्म [नियम] का रक्षक उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार [यह गुण कीर्तन मन्त्र] है।

अम्युत्क्रोशनादूव्वं प्रजापितकर्तंव्यं दर्शयित—
तमभ्युत्कृष्टं प्रजापितरिभवेक्ष्यन्नेतयर्चाऽभ्यमन्त्रयत ॥ १२ ॥ इति ।
'एतया' निषसादेति वक्ष्यमाणया ॥

॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये अष्टम-पश्चिकायां तृतीयाध्याये (अष्टात्रिशाध्याये) प्रथमः खण्डः ॥१॥ (१२) [२६९]

गुणाख्यान के बाद उस अभिषिक्त होने वाले [इन्द्र] का इस [बक्ष्यमाण 'निषसाद' इत्यादि] ऋचा से प्रजापित ने अभिमन्त्रण किया।

।। इस प्रकार अड़तीसर्वे (तृतीय) अध्याय के प्रथन खण्ड की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ १ ॥

### अथ द्वितीयः खण्डः

एतयर्चाऽम्यमन्त्रयत -इत्यत्र योऽयं मन्त्र ऋनशब्देन विवक्षितः, तं मन्त्रं दर्शयति— निषसाद् धृतव्रतो वरुणः पस्त्यास्या । साम्राज्याय, भौज्याय स्वाराज्याय वैराज्याय पारमेष्ठचाय राज्याय माहाराज्यायाऽधिपत्याय स्वावश्यायाऽऽ-तिष्ठाय, सुक्रतुरिति ।। इति ।

१. ऋ०१.२५.१०।

तृतीयाच्याये द्वितीयः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् ः १२७९

'घृतव्रतः' स्वीकृतनियमो 'वर्षणः' सर्वंस्यानिष्टस्य निवारयितेन्द्रः, 'पस्त्यासु' गृहेष्वा-गत्य, साम्राज्यादिकलसिद्ध्यर्थं 'सुक्रतुः' शोमनसंकल्पो भूत्वा 'निषसाद' अस्यामासन्द्यां निषण्णवान् ॥

viii. १३ [xxxviii. २] 'व्रत धारण करने वाले और सभी के अनिष्ट का निवारण करने वाले इन्द्र, गृहों में आकर साम्राज्य के लिए, भोग के लिए, स्वाराज्य [अपराधीनत्व] के लिए, वैराज्य [प्रभुत्व] के लिए, परलोक में प्रजापित के लोक की प्राप्ति के लिए, राज्य के लिए, भहान् ऐक्वर्य के लिए, आधिपत्य के लिए, अपरतन्त्रता और चिरकाल तक [इस लोक में] वास के लिए शुभ संकल्प करके [इस आसन्दी पर] बैठे थे।'

अनेन सन्त्रेणामिमन्त्रितस्येन्द्रस्याभिषेकप्रकारं दर्शयति —

तमेतस्यामासन्द्यामासीनं प्रजापितः पुरस्तात्तिष्ठन् प्रत्यङ्मुख औदुम्ब-र्याऽऽर्द्रया शाखया सपलाशया जातरूपमयेन च पित्रेणान्तर्धायाभ्यिषञ्चद्, इमा आपः शिवतमा इत्येतेन तृचेन, देवस्य त्वेति च यजुषा, भूर्भुवः स्विरित्येताभिश्च व्याहृतिभिः ॥ १३ ॥ इति ।

'एतस्यां' पूर्वोक्तायां वेदमय्यामासन्द्यामासीनं 'तम्' 'इन्द्रं प्रजापितरम्यिषञ्चत् । किं कुर्वन् ? 'पुरस्तात्' आसन्द्याः पूर्वस्यां दिशि प्रत्यङ् मुखस्तिष्ठत् । किं कृत्वा ? 'आद्रंया' आद्रंपत्रोपेतयोदुम्बरशाख्या सुवर्णमयेन च पित्रत्रेण 'अन्तर्धाय' व्यवधानं कृत्वा । केन मन्त्रण ? 'इमा आपः शिवतमा' इत्यादिकेन, कृत्वङ्गामिषेके प्रोक्तेन विविधेन मन्त्रजातेन ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यं विरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकार्ये' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये अष्टम-पश्चिकायां तृतीयाच्याये (अष्टात्रिशाच्याये) द्वितीयः खण्डः ॥२॥ (१३) [२७०]

[इस मन्त्र से अभिमन्त्रित इन्द्र के अभिषेक का प्रकार]---

इस [वेदमयी] आसन्दी पर उन [इन्द्र] के बैठ जाने पर प्रजापित ने सामने खड़े होकर पिड्चम की ओर मुख करके गूलर की पत्तेदार गीली जाखा और सोने से बने पित्र को उसमें लपेटकर फिर उन [दोनों] से 'इमा आपः ज्ञिवतमा' आदि तृच से, 'देवस्य त्वा' आदि यजु से और 'मूर्भुवः स्वः' इन तीन व्याहृतियों से अभिष्वन किया।

।। इस प्रकार अड़तीसर्वे (तृतीय) अध्याय के द्वितीय खण्ड को हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥२॥

१. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० १२४८।

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

### अथ तृतीयः खण्डः

इन्द्रस्य प्रजापितकृतामिषेकादूध्वं दिग्भेदेन देविवशेषेरिमिषेकः कृतः । तत्र प्राच्यां दिशि तमिषेकं दर्शयति—

अथैनं प्राच्यां दिशि वसवो देवाः षड्भिश्चैव पर्ञ्वावशैरहोभिरभ्याषञ्चन्नेतेन च तृचेनैतेन च यजुषैताभिश्च न्याहृतिभिः साम्राज्याय ॥ इति ।

'अथ' प्रजापत्यभिषेकानन्तरम् 'एनम्' इन्द्रं प्राच्यां दिश्यवस्थिता वसवो देवा एकत्रिश्यत्स्वहःयु पूर्वोक्तैर्मन्त्रेरभ्यषिश्वन् । तच्च साम्राज्यसिद्धये भवति ॥

पांगं.१४ [xxxviii.३] इस [प्रजापित के द्वारा किए गए अभिषेक] के अनन्तर इस [इन्द्र] का पूर्व दिशा में वसु नामक [आठ] देशों ने छः और पचीस अर्थात् इक-तीस दिनों तक इसी तृच से, इसी यजु से और इन्हीं व्याहृतियों से साम्राज्य के लिए अभिष्यन किया।

इदानींतनलौकिकाचारप्रदर्शनेनेन्द्रस्य प्राच्यां दिशि तमिभपेकं द्रदयित-

तस्मादेतस्यां प्राच्यां दिशि ये के च प्राच्यानां राजानः साम्राज्यायैव तेऽभिषिच्यन्ते सम्राळित्येनानभिषिक्तानाचक्षत एतामेव देवानां विहितिमनु ॥ इति ।

यस्माद्वसुभिः प्राच्यां दिश्यभिषेकः कृतः, 'तस्मात्' इदानीमिप 'प्राच्यानां' पूर्वं-दिग्वित्तां मनुष्याणां ये के च राजानः सन्ति, ते सर्वेऽिप 'देवानां' च वसूनां च सम्बन्धिनीम् 'एतामेव विहितिं' पूर्वोक्तमेव विधानमनु 'साम्राज्याय' साम्राज्यसिद्धचर्यं-मिषिच्यन्ते । अत एवाभिषिक्तान् 'एनान्' राज्ञः सम्राळित्यनेन शब्देन व्यवहरन्ति ॥

[क्योंकि वसुओं द्वारा पूर्व दिशा में अभिषेक किया गया] इसलिए इस पूर्व दिशा में जो कोई भी राजा है; उन सभी का साम्राज्य के लिए हो इन देवताओं के [पूर्वोक्त] विधान के अनुसरण में अभिषेक किया जाता है और इन्हीं अभिषिक्त राजाओं को 'सम्राट्' कहा जाता है।

दिगन्तरेऽपि देवान्तरैरिन्द्राभिषेकं दर्शयति —

अथैनं दक्षिणस्यां दिशि रुद्रा देवाः षड्भिश्चैव पर्ळावशैरहोभिरभ्य-षिळ्ञसेतेन च तृचेनैतेन च यजुषैताभिश्च व्याहुतिभिभींज्याय तस्मादेतस्यां दक्षिणस्यां दिशि ये के च सत्वतां राजानो भौज्यायैव तेऽभिषिच्यन्ते भोजेत्येनानभिषिक्तानाचक्षत एतामेव देवानां विहितिमन्वथैनं प्रतीच्यां दिश्यादित्या देवाः षड्भिश्चैव पर्ळावशैरहोभिरभ्यषिळ्ळसेतेन च तृचेनैतेन च यजुषैताभिश्च व्याहुतिभिः स्वाराज्याय तस्मादेतस्यां प्रतीच्यां दिशि तृतीयाच्याये तृतीयः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : १२८१

ये के च नीच्यानां राजानो येऽपाच्यानां स्वराज्यायेव तेऽभिषिच्यन्ते स्वराळित्येनानभिषिक्तानाचक्षत एतामेव देवानां विहितिमन्वयैनमुदीच्यां दिशि विश्वे देवाः षड्भिश्चैव पर्ञ्चांवशैरहोभिरभ्यषिद्धन्नेतेन च तृचेनैतेन च यजुषैताभिश्च व्याहृतिभिर्वराज्याय तस्मादेतस्यामुदीच्यां दिशि ये के च परेण हिमवन्तं जनपदा उत्तरकुरव उत्तरमद्रा इति वराज्यायैव तेऽभिषिच्यन्ते विराळित्येनानभिषिक्तानाचक्षत एतामेव देवानां विहिति-मन्वथैनमस्यां ध्रुवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि साध्याश्चाऽऽप्त्याश्च देवाः षड्भिश्चैव पर्ञ्चांवशैरहोभिरभ्यषिद्धन्तेतेन च तृचेनैतेन च यजुषै-ताभिश्च व्याहृतिभी राज्याय तस्मादस्यां ध्रुवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि ये के च कुश्वज्ञालानां राजानः सवशोशीनराणां राज्यायैव तेऽभिष्टियन्ते राजेत्येनानभिषिक्तानाचक्षत एतामेव देवानां विहितिमन्वथैन-मूध्वायां दिशि मस्तरचाङ्गिरसङ्च देवाः षड्भिश्चैव पर्ञ्चांवशैरहोभिरभ्य-षिद्धन्तेतेन च तृचेनैतेन च यजुषैताभिश्च व्याहृतिभिः पारमेष्ट्याय माहाराज्यायाऽऽधियत्याय स्वावश्यायाऽऽतिष्ठायेति स परमेष्ठी प्राजा-पत्योऽभवत् ॥ इति ।

प्रथमपर्यायवद् व्याख्येयम् । 'सत्वतां' दक्षिणस्यां दिशि वर्तमानाः प्राणिनः सत्वन्नामकाः', तेषां य राजानोऽभिषिक्तास्ते 'भोज' 'इति' अनेन चब्देन व्यवह्रियन्ते । प्रतीच्यां दिशि वर्तमानाः श्राणिनो नीच्या अपाच्याश्व<sup>२</sup> । निक्क्षमञ्चन्तीति 'नीच्याः' । अपकर्षमञ्चन्तीति 'अपाच्याः' । जात्या निक्षः । व्यवहारेणापकर्षः । उमयविधानां प्राणिनां ये राजानः सन्ति, ते 'स्वराडिति' अनेन शब्देन व्यवह्रियन्ते । उदीच्यां दिशि 'हिमवन्तं परेण' हिमवत्पर्वतपरमागे 'जनपदाः' ग्रामिवशेषाः 'उत्तरकुरुवः' उत्तरकुरुन्नामकाः अन्ति, तत्रत्या राजानो 'विराट्' 'इति' अनेन शब्देन व्यवह्रियन्ते । 'मध्यमा दिक्' मध्यदेशः । स च प्राच्यादिर्मिदिग्मः सर्वामिर-पेक्षितत्वेन 'श्रुवः' मवति । तदपेक्षयंव पूर्वा पश्चिमेत्यादिव्यवहारः । स च देशः सर्वेषां

१. तदेतद् गाथयामिगीतम्—
 'शतानीकः समन्तासु मेघ्यं सात्राजितो हयम् ।
 आदत्त यज्ञं काशीनां मरतः सत्वतामित्र ।। इति' इति शत० त्रा० १३.५.४.२१ ।

२. उड़ा: कुन्तलाश्च अपाच्या:--इति हे० अमि० चि० ९६१।

३. द्र०-अहो सह शरीरेण प्राप्तोऽस्मि परमां गतिम् । उत्तरान् वा कुष्न् पुण्यानथ वाप्यमरावतीम् ॥ इति महामा० १३.२८४१ नैवेशिकं सर्वगुणोपपन्नं ददाति वै यस्तु नरो द्विजाय । स्वाच्यायचारित्रगुणान्विताय तस्यापि लोकाः कुष्पूत्तरेषु ॥ इति च तत्रैव २९५८ CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

वैदिक्तनामाश्रयः । तत्र ये वशदेशः उशीनरदेशेश्व सहिताः कुरुपश्वालदेशाः सन्ति, तेषां देशानां ये राजानः, ते 'राजा' 'इति' अनेन शब्देन व्यविह्नयन्ते । 'ऊर्ध्वायां दिशि' स्वगंरूपायाम्, मनुष्यस्य संचारामावात्तत्र राजानो नोदाहृताः । कित्विन्द्रस्यैवाभिषेक उक्तः । तस्यां दिश्यभिषेकेण 'सः' इन्द्रः 'परमेष्ठी' परमपदेऽवस्थितः, 'प्राजापत्यः' प्रजापतिसम्बन्धी 'अभवत्' ॥

इस [वसुओं द्वारा किए गए अभिषेक] के अनन्तर इस [इन्द्र] का दक्षिण दिशा में खद्र नामक देवों ने छः और पचीस अर्थात् इकतीस दिनों तक इसी तृच से, इसी यजु से और इन्हीं व्याहृतियों से भोग-समृद्धि के लिए अभिषेक किया। [क्यों क खद्रों द्वारा दक्षिण दिशा में अभिषेक किया गया] इसलिए इस दक्षिण दिशा में जो कोई भी सात्वत [दक्षिण में रहने वाले प्राणियों को 'सत्वत' कहते हैं उनके] राजा हैं; उन सभी का भोग समृद्धि के लिए इन [खद्रादि] देवों के [पूर्वोक्त] विधान के अनुसार ही अभिषेक किया जाता है और ये ही अभिषिक राजा 'भोज' इस शब्द से अभिहित होते हैं।

इस [रुद्रों द्वारा किए गए अभिषेक] के अनन्तर इस [इन्द्र] का पश्चिम दिशा में आदित्य नामक देवों ने छः और पश्चीस अर्थात् इकतीस दिनों तक इसी तृच से, इसी यजु से और इन्हीं व्याहृतियों से स्वराज्य के लिए अभिषेक किया। वियोक्ति आदित्यों द्वारा पश्चिम दिशा में अभिषेक किया गया] इसलिए इस पश्चिम दिशा में जो कोई भी नीच्यों और जो अपाच्यों के राजा होते हैं उन्हें स्वराज्य की प्राप्ति के लिए इन [आदित्य] देवों के [पूर्वोक्त] विधान के अनुसार ही अभिषिक्त किया जाता है और ये ही अभिषिक्त होने पर 'स्वराट्' इस शब्द से अभिहित होते हैं।

इस [आदित्यों द्वारा किए गए अभिषेक] के अनन्तर इस [इन्द्र] का उत्तर दिशा में विश्वे देव नामक देवताओं ने छः और पश्चीस अर्थात् इक्तीस दिनों तक इसी तृच से, इसी यजु से, और इन्हीं व्याहृतियों से वैराज्य [प्रभुसत्ता] के लिए अभिषेक किया। [क्योंकि विश्वे देवों द्वारा उत्तर दिशा में अभिषेक किया गया] इसलिए इस उत्तर दिशा में जो कोई भी राजा हिमालय पर्वत के ऊपरी भाग में स्थित उत्तर कुरु और उत्तरमद्र नामक ग्रामिवशेषों के हैं; उन्हें वैराज्य [प्रभुसत्ता] के लिए ही इन [विश्वे देवों] के [पूर्वोक्त] विधान के अनुसार हो अभिषिक्त किया जाता है और ये हो अभिष्कित होने पर 'विराट्' इस शब्द से अभिहित होते हैं।

इस [विश्वेदेवों द्वारा किए गये अभिषेक] के अनन्तर इस [इन्द्र] का इस मध्य की निश्चल एवं प्रतिष्ठित दिशा में साध्य और आप्त्य नामक देवों ने छः और पत्तीस अर्थात्

१. वश इत्यस्यैवाक्षरविपयंयेणेकारद्वययोगेन च महामारतादौ प्रसिद्धः कि शिविरिति ? तथा ह्यादिपवंणि 'शिविरौशीनरः' — इति ३६६९। CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

नृतीयाच्याये तृतीयः खण्डः ]

बीमस्सायणाबार्यविरचितभाष्यसांहतम् : १२८३

इकतीस दिनों तक इसी तृच से, इसी यजु से और इन्हीं श्याहृतियों से राज्य के लिए अभिषेक किया। [क्यों कि साध्यों और आप्त्यों द्वारा मध्य की दिशा में अभिषेक किया गया] इसलिए इस मध्य की निश्चल एवं प्रतिष्ठित दिशा में जो कोई भी राजा वश देश और उशीनर देश के सहित कुरु पाञ्चाल देशों के हैं उन सभी के राज्य के लिए ही इन [साध्य एवं आप्त्य देवों] के [पूर्वोक्त] विधान के अनुसार ही अभिषेक किया जाता है और ये ही अभिषिक्त होने पर 'राजा' शब्द से अभिहिंग होते हैं।

इस [साध्यों एवं आप्त्यों द्वारा किए गये अभिषेक] के अनन्तर इस इन्द्र] का [स्वगं रूपी] अध्वं की दिशा में मरुत् और अङ्गिरस देवों ने छः और पचीस अर्थात् इकतीस दिनों तक इसी तृच से, इसी यजु से और इन्हीं व्याहृतियों से प्रजापि के लोक की प्राप्ति के लिए, महान् ऐश्वर्य के लिए, आधिपत्य के लिए, अपरतन्त्रता और चिरकाल तक इस लोक में वास के लिए अभिषेक किया। उस दिशा में अभिषेक के कारण वह इन्द्र परम पद में अवस्थित होकर प्रजापित के सम्बन्धी हो गये।

कृत्स्निमन्द्राभिषेकं निगमयति —

स एतेन महाभिषेकेणाभिषिक्त इन्द्रः सर्वा जितीरजयत् सर्वीत्लोकानिबन्दत् सर्वेषां देवानां श्रेष्ठ्यमितिष्ठां परमतामगच्छत् साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठचं राज्यं माहाराज्यमाधिपत्यं जित्वाऽस्मित्लोके स्वयंभूः स्वराळमृतोऽमुिष्मन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामानाप्त्वाऽमृतः समभवत्,

समभवत् ॥ १४ ॥ इति ।

पूर्वोक्ताभिषेकेणाभिषिक्त इन्द्रो 'जितीः' जेतव्याः सर्वा युद्धभूमीरजयत् । तेन जयेन सर्वील्लोकान् 'अविन्दत्' अलभत । देवानां मध्ये 'श्रेष्टचम्' अतिशयेन प्रशस्तत्वम्, 'अतिशां' सर्वानितिक्रम्यावस्थानं 'परमताम्' उत्कृष्टत्वमगच्छत् । जातित उत्तमत्वं श्रेष्टचम् । गुणैरुत्तमत्वं परमत्वम् । साम्राज्यादीनि पदान्यस्मिँल्लोके 'जित्वा' प्राप्य, स्वयंभूः' प्रजापतिरूपः, 'स्वराट्' स्वतन्त्रराजः, 'अमृतः' इतरमनुष्यवदल्पकाले मरणरहितः सन् 'अमुित्मन्' परोक्षे स्वर्गे लोके सर्वान् 'कामान्' भोगान् प्राप्य 'अमृतः' मरणरहितः मुक्तः सममवत् । अभ्यासोऽघ्यायसमाप्त्यर्थः ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये अष्टम-पश्चिकायां तृतीयाघ्याये (अष्टाविद्याध्याये) तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ (१४) [२७१]

> वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्दं निवारयन् । पुमर्षाश्वतुरो देयाद् विद्यातीर्थमहेश्वरः ॥

।। इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्गप्रवर्तंकवीरवुक्कभूपालसाम्राज्यधुरंधरमाधवा-चार्यादेशतो सायणाचार्येण विरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाश' नाम माष्ये ऐतरेयब्राह्मण-

माष्ये अष्टमपश्चिकायाः (अष्टात्रिशोऽध्यायः) तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

इस [पूर्वोक्त] महाभिषेक से अभिषिक्त उन इन्द्र ने जीतने योग्य सभी लड़ाइयों को जीता और उस [विजय] से सभी लोकों को प्राप्त किया। सभी देवों के मध्य [जातितः] श्रेष्ठता, सभी के ऊपर के पद को और [गुणों में] उत्कृष्टता के पद को प्राप्त किया। इस[भू]लोक में साम्राज्य को भोग समृद्धि को, स्वराज्य को, वैराज्य [=प्रभुसत्ता] को, प्रजापित के लोक को, राज्य को, महान् ऐश्वर्य को और आधिपत्य को प्राप्त करके [वह इन्द्र] प्रजापित रूप, स्वतन्त्र राजा और अन्य सनुष्यों के समान अल्पकाल में] मरणरिहत होकर उस [स्वर्ग] लोक में सभी कामनाओं को प्राप्त करके अमर हो गये।

॥ इस प्रकार ऐतरेयब्राह्मण के अष्टमपञ्चिका के तृतीय (अड़तीसर्वे) अध्याय की डाँ० सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ३ ॥

-: 0 :-

## अथ चतुर्थोध्यायः

प्रथम: खण्ड:

-10:-

# [अथ एकोनचत्त्रारिंशोऽध्यायः

प्रथमः खण्डः]

पुरुषार्थाभिषेकार्थंमादावैन्द्राभिषेचनम् । उक्तमत्र पुमर्थोऽयमभिषेक उदीर्यंते ॥ १ ॥

तमभिषेकं विधत्ते —

स य इच्छेदेवंतित् क्षित्तियमयं सर्वा जितीर्जयेतायं सर्वौल्लोकान् विन्देतायं सर्वेषां राज्ञां श्रेष्ठचमितष्ठां परमतां गच्छेत साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठचं राज्यं माहाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायो स्यात् सार्वभौमः सार्वीयुष आऽन्तादा परार्धात् पृथिच्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराळिति तमेतेनैन्द्रेण महाभिषेकेण क्षत्तित्रयं शापियत्वाऽभिषिक्चेत् ॥ इति ।

'एवंविद्' इन्द्रसम्बन्धिमहामिषेकविद् 'यः' आचार्यः क्षत्त्रियं प्रति सर्वंजयादिफलमिच्छेत् । 'सः' आचार्यः क्षत्त्रियमेतं 'शापियत्वा' शप्यं कारियत्वा 'एतेन' पूर्वोक्तेनेन्द्रसम्बन्धिना महामिषेकविधानेन 'तं' क्षत्त्रियमिषि चित्रेत् । कीदृशी फलेच्छेति ? साऽिमधीयते — 'अयं' क्षत्त्रियो जेतव्याः सर्वा युद्धभूमीर्जयेत् । तथा 'सर्वोव्लोकान्' देशविशेषाललेभेत । 'सर्वेषां' राज्ञां मध्ये श्रेष्ठचाद्याधिपत्यान्तगुणयुक्तो भवेत् । 'समन्तपर्यायी'
देशतः कालतः सर्वव्यापी स्यात् । 'आ अन्तात्' समुद्रतीरपर्यंन्तं सार्वभीमत्वं देशव्याष्ठिः
'आपरार्धात्' परार्धशब्दाभिधेयकालसंख्यापर्यन्तं सार्वायुषत्वं कालव्याष्ठिः । एवंविधो
भूत्वा समुद्रपर्यन्ताया पृथिव्या एक एव राजा अस्तु; 'इति' अनयेच्छयाऽऽचार्यो महाभिषेकेण
तमिषिच्चेत् ॥

राजा का महाभिषेक-

viii.१५ [xxxix.१] जो पुरोहित इस प्रकार [ऐन्द्र महाभिषेक को] जानता हुआ यह चाहे कि यह क्षत्रिय संग्राम में सभी जीतने योग्य भूमि को जीत ले, सभी लोकों [देश विशेषों] को लेले, और सभी राजाओं में श्रेष्ठ होए, और सभी राजाओं में उत्कृष्टता एवं बड़प्पन को प्राप्त करे, और साम्राज्य, भोग समृद्धि, स्वराज्य, प्रभुसत्ता,

Results CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

प्रजापित के लोक की प्राप्ति, राज्य, महान् ऐश्वर्य और आधिपत्य को प्राप्त करे; यह [देशतः एवं कालतः] सर्वं व्यापी होए, सभी भूमि का स्वामी, पूर्ण आयु वाला समुद्र-तीरपर्यन्त एक छोर से दूसरे छोर तक पृथ्वी पर अनन्तकाल तक एकछत्र शासक होए तो उस आचार्य को चाहिए कि इस क्षत्रिय को इस [पूर्वोक्त] इन्द्र सम्बन्धी महाभिषेक के विधान के द्वारा [निम्न प्रकार से] शपथ दिलाकर अभिषेक करे—

शापियत्वेति यदुक्तं तमेव शपथप्रकारं दर्शयति—

यां च रात्रीमजायेथा यां च प्रेतासि तदुभयमन्तरेणेष्टापूर्तं ते लोकं सुकृत-मायुः प्रजां वृञ्जीयं यदि भे दुह्योरिति ॥ इति ।

अभिषिच्यमान, हे क्षत्त्रिय, यद्याचार्याय मे 'द्रुह्योः' द्रोहं कुर्याः, तदानी त्वं 'यां रात्रिमजायेथाः' यस्यां रात्रावुत्पन्नोऽसि, 'यां च रात्रि प्रतासि' यस्यां रात्रौ मरिष्यसि, तदुमयमन्तरेण उत्पत्तिमरणदिनयोर्द्वयोर्मध्ये 'ते' तव 'इष्टापूर्तं' श्रौतस्मार्तकर्मद्वयं, तथा पुण्यलोकं, तद्धेतुभूतमन्यदिष सुकृतं, दीर्घमायुः, 'प्रजां' पुत्रादिकां 'वृञ्जीयं' त्वत्तो वर्जयेयम् 'इति' एतदाचार्यस्य वाक्यम् । तदेतदङ्गीकारयित्वा पश्चादिभिषिश्चेत् ।।

'हे अभिषच्यमान क्षत्रिय, जिस रात्रि को तुम पैदा हुए उससे लेकर जिस [रात्रि] को तुम मरोगे उस समय तक जो कुछ तुमने इस लोक में श्रौत या स्मार्त कर्म किया है तथा जो कुछ भी सुकृत [पुण्य] किया है, या जो दोई आयु प्राप्त की है, अथवा [पुत्र पौत्र आदि] प्रजा प्राप्त हुई है, उस सबको में छोन लूँगा; यि तुमने मुझसे द्रोह किया। इस प्रकार उससे स्वीकारोक्ति लेने के बाद ही अभिषेक्ष करें]।

आचार्यः क्षत्तित्रयार्थं यादृशीं फलपरम्परां कामयित्वा शपथं कारयित । क्षत्तित्रयोऽपि तादृशीं फलपरम्परां कामयमानः शपथं कुर्यात् । तदेतत्क्षत्त्रियवाक्यं दर्शयित —

स य इच्छेदेवंवित् क्षात्त्रियोऽहं सर्वा जितीर्जयेयमहं सर्वोत्लोकान् विन्देयमहं सर्वेषां राज्ञां श्रष्टचमित्छां परमतां गच्छेयं साम्राज्यं शौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं माहाराज्यमः।धिषत्यमहं समन्तपर्यायो स्यां सार्वभौमः सार्वायुष आऽन्तादा परार्धात् पृथिक्ष्ये समुद्रपर्यन्ताया एकराळिति, स न विचिकित्सेत्, स बूयात् सह श्रद्धया, यां च रात्रीमजायेऽहं, यां च प्रेतास्मि, तदुभयमन्तरेणेष्टापूर्तं में लोकं सुकृतमायुः प्रजां वृञ्जीथा यदि ते दुह्येयमिति ॥ १५ ॥ इति ।

'यः' क्षत्त्रियः 'एवंवित्' महाभिषेकमाहात्म्याभिज्ञः, सर्वजयादिकं समुद्रपर्यंन्तं, पृथि-व्यामेकराजत्वपर्यन्तं फलजातिमिच्छेत् । पूर्वं वाऽऽचार्यं वाक्यत्वाज्जयेत विन्देतेत्यादिप्रथम-पुरुषप्रयोगः । अत्र तु क्षत्रियवाक्यत्वाज्जयेयमित्याद्युत्तमपुरुषप्रयोगः । 'सः' क्षत्त्रियः फलकामी 'न हिच्चिक्तित्रें ipin स्राताय्वों क्रेऽयें हिस्स्यां त्वात्कुर्यात् bonस्रां क्षत्रियः आचार्यस्या-

### चतुर्थाच्याये द्वितीयः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् । १२८७

भीष्टं शपथमेवं कुर्यात् —-हे आचार्या, अहं यदि ते दुह्येयम्, तदानीं त्वं मम जन्ममरण-मघ्यवर्तीष्टापूर्तादिकं सर्वं 'वृञ्जीथाः' नाशयेः, इति श्रद्धया सहितं शपथं ब्रूयात् ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये अष्टम-पश्चिकायां चतुर्थाघ्याये (एकोनचत्वारिशाघ्याये) प्रथमः खण्डः ।।१।। (१५) [२७२]

जो क्षत्रिय इस प्रकार से [महाभिषेक के माहात्म्य को] जानता हुआ यह चाहे कि मैं सभी संग्राम को जीत लूँ, सभी लोकों को मैं प्राप्त कर लूँ, मैं सभी राजाओं में श्रेष्ठता, उत्कृष्टता एवं बड़प्पन को प्राप्त करूँ, मैं साम्राज्य, भोगसमृद्धि, स्वराज्य, प्रभुसत्ता; प्रजापित के लोक की प्राप्ति, ऐश्वर्य, महान् ऐश्वर्य और आधिपत्य को प्राप्त करूँ, मैं सर्वथ्यापी होऊँ, मैं सभी भूमि का स्वामी, पूर्ण आयु वाला, समुद्रतीरपर्यन्त एक छोर से दूसरे छोर तक, पृथ्वी पर अनन्तकाल तक एकछत्र शासक होऊँ तो उस क्षत्रिय को बिना शंका किए ही श्रद्धा के साथ बोलना चाहिए कि—हे आचार्य, जिस रात्रि को हमने जन्म लिया और जिस रात्रि को मैं महँगा उन दोनों के प्रध्य किए हुए श्रोत और स्मात कर्म, मेरे [पुण्य से] अजित लोक, सुकृत, आयु और मेरी प्रजा को नष्ट कर देना यदि मैं तुमसे द्रोह करूँ।

॥ इस प्रकार उन्तालोसर्वे (चतुर्थ) अध्याय के प्रथम खण्ड की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई॥१॥

#### अथ द्वितीय: खण्ड:

संमारान् विधत्ते —

अथ ततो ज्याच्चतुष्टयानि वानस्पत्यानि संभरत—नैयग्रोधान्यौदुम्बरा-ण्याभ्यत्थानि प्लाक्षाणीति ॥ इति ।

'अथ' क्षत्त्रयशपथानन्तरम्, यत् आचार्येणाभिषेकः कर्तव्यः, 'ततः' कारणादाचार्यः परिचारकान् ब्रूयात्--वनस्पतिसम्बन्धीनि न्यप्रोधादीनि फलानि चतुर्विधानि हे परिचारकाः, संपादयतेति ।।

viii.१६ [xxxix.२] इस [क्षत्रिय के शपय] के अनन्तर [क्योंकि आचार्य द्वारा अभिषेक करना है] इसलिए आचार्य [परिचारकों से] कहे—हे परिचारकों, वनस्पति सम्बन्धी चार प्रकार की सामग्री को इकट्ठा करो—१. न्यग्रोध (बरगद), २. उदुम्बर, ३. पिप्पल, ४. प्लक्ष (पकड़ो) [के फल]।

तत्र वृक्षचतुष्टयं क्रमेण प्रशंसति —

क्षत्त्रं वा एतद्वनस्पतीनां यन्त्यग्रोधोः यन्नैयग्रोधानि सम्भरन्ति, क्षत्त्रमेवा-स्मिस्तद्धातिः भौज्यं वा एतद्वनस्पतीनां यदुदुम्बरोः यदौदुम्बराणि-सम्भरन्ति, भौज्यमेवास्मिस्तद्धातिः साम्राज्यं वा एतद्वनस्पतीनां यदश्वत्थोः यदाश्वत्थानि सम्भक्तित्र्यासाद्याज्यसेद्वास्मिस्तद्धातिः वाराज्यं च ह वा एतद्वैराज्यं च वनस्पतीनां यत्प्लक्षोः; यत्प्लाक्षाणि सम्भरन्ति, स्वाराज्य-वैराज्ये एवास्मिस्तद्द्याति ॥ इति ।

न्यग्रोघस्य वनस्पतीनां मध्ये राजवद् व्याप्त्याधिक्यात् क्षत्त्रत्वम् । उदुम्बरादीनां मौज्यादिसाधनत्वात् तद्रूपत्वम् । अतश्वतुर्विधफलसंपादनेन यजमाने क्षत्त्रमौज्यादिनि-फलानि संपादयति ॥

जो यह न्यग्रोध है, वह वनस्पितयों में क्षत्रिय है; जो न्यग्रोध को लाता है तो इस प्रकार वह वस्तुतः इस [क्षत्रिय] में क्षत्रियत्व ही स्थापित क ता है। जो यह उदुम्बर को लाता है, वह वनस्पितयों में भोग समृद्धि है; अतः जो उदुम्बर को लाता है तो वस्तुतः इस प्रकार वह इस [क्षत्रिय] में भोग समृद्धि को ही स्थापित करता है। जो यह अश्वत्य है, वह वनस्पितयों में साम्राज्य स्वरूप है, अतः जो अश्वत्य [पीपल] को लाता है तो वस्तुतः इस प्रकार वह इस [क्षत्रिय] में साम्राज्य को ही स्थापित करता है। जो यह प्लक्ष [पकड़ो] है वह वनस्पितयों में स्वराज्य और वैराज्य [प्रभुत्व] रूप है। अतः जो प्लक्ष को लाता है तो वस्तुतः वह इस प्रकार इस [क्षत्रिय] में स्वराज्य और वैराज्य [प्रभुत्व] रूप है। अतः जो प्लक्ष को लाता है तो वस्तुतः वह इस प्रकार इस [क्षत्रिय] में स्वराज्य और वैराज्य को हो स्थापित करता है।

संमारान्तराणि विधत्ते-

अथ ततो ब्रूयाच्चतुष्टयान्यौषधानि सम्भरत तोक्सकृतानि,—त्रोहीणां, महा-वीहीणां, प्रियंगूनां, यवानामिति ॥ इति ।

'अय' नैयग्रोधादिफलसंपादनानन्तरं, यतो त्रीह्याद्यङ्कुरसंपादनमपेक्षितं, 'ततः' आचार्यं एवं त्रूयात्,—हे परिचारकाः, तोवमकृतानि अङ्कुरनिमित्तान्योषधिद्रव्याणि चतुर्विधानि संपादयत । सूक्ष्मवीजरूपा 'त्रीह्यः'। प्रौढवीजरूपा 'महात्रीह्यः'। प्रियंगवो यवाश्व प्रसिद्धाः ।।

इस [न्यग्रोध आदि फर्लों के संपादन] के अनन्तर [वयोंकि ब्रोहि आदि अंकुर लाना है] अतः आचार्य इस प्रकार कहे—हे परिचारको, चार प्रकार के अंकुर रूप ओषधि-द्रव्यों को लाओ—१.ब्रीहि [खावल], २. बड़ा चावल, ३. प्रियंगू [एक प्रकार की लता या बड़ो पोपल] और ४. जौ।

चतुर्विधमोषिद्रव्यं प्रशंसति —

क्षत्त्रं वा एतदोषधीनां यद्त्रीह्यो; यद्त्रीहीणां तोक्स सम्भरितः, क्षत्त्रमेवा-िर्मस्तद्द्धातिः, साम्राज्यं वा एतदोषधीनां यन्महात्रीह्योः, यन्महात्रीहीणां तोक्स सम्भरितः, साम्राज्यमेवारिमस्तद्द्धातिः, भौज्यं वा एतदोषधीनां यित्रयंगवो यित्रयंगूनां तोक्स सम्भरितः, भौज्यमेवारिमस्तद्द्धाति, सैनान्यं वा एतदोषधीनां यद्यवाः, यद्यवानां तोक्स सम्भरितः, सैनान्यमेवारिमस्तद्द्धाति, सैनान्यं तद्द्धाति १०१६ सा प्रकृति Humar Col. Deoband. In Public Domain. चतुर्याच्याये तृतीयः खण्डः 1

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : १२८९

ओषधीनां मध्ये त्रीहीणां वलहेतुत्वात् क्षत्त्रत्वम् । महाब्रीह्यादीनामप्यनुष्ठानद्वारा साम्राज्यहेतुत्वात्तद्रपत्वम् । अतो व्रीह्यादितोवननामङ्कराणां संपादनेन यजमाने क्षत्त्र-साम्राज्यादिकं सर्वं संपादर्यात ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये अष्टमपञ्चि-कायां चतुर्थाच्याये (एकोनचत्वारिशाच्याये) द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ (१६) [ २७३ ]

जो यह त्रीहि है वह ओषिघर्यों में [बलकारक होने से] क्षत्रिय है; जो त्रीहि का अंकूर लाता है तो इस प्रकार वह इस [क्षत्रिय] में वस्तुतः क्षत्रियत्व को ही स्थापित करता है। जो यह महावीहि है वह ओषिधयों में [अनुष्टान द्वारा] साम्राज्य रूप है; जो महावोहि का अंकुर लाता है तो वस्तुतः इस प्रकार वह इस [धित्रिय] में साम्राज्य को ही स्थापित करता है। जो यह प्रियंगु है, वह ओविधयों में भोग समृद्धि है जो त्रियंगुका अंकुर लाता है वह इस प्रकार इस [क्षत्रिय]में भोग समृद्धिको ही स्थापित करता है। जो यह जौ है वह ओविधयों में सेनापित है अतः जो जी के अंकुर को लाता है तो बस्तुतः इस प्रकार वह इस [क्षत्रिय] में सेनापितत्व को ही स्थापित करता है। ।। इस प्रकार उन्तालीसर्वे (चतुर्थ) अध्याय के द्वितीय खण्ड की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥२॥

### अथ तृतीयः खण्डः

आसन्द्यादिसंमारान् विधत्ते— अथास्मा औदुम्बरीमासन्दीं सम्भरन्तिः तस्या उक्तं ब्राह्मणमौदुम्बरश्चमसो वा पात्री वोदुम्बरशाखाः; तानेतान् सम्भारान् सम्भृत्यौदुम्बर्यां पात्र्यां वा चमसे वा समाववेयुस्तेषु समोप्तेषु दिध मधु सिवरातपवर्ष्या आपोऽभ्या-नीय प्रतिष्ठाप्यैतामासन्दीमिभमन्त्रयेत ॥ इति ।

'अय' वानस्पत्यौषिधसंमारानन्तरम्, 'अस्मै' क्षत्त्रियायोदुम्बरीमासन्दीं संपाद-येयुः । 'तस्याः' चाऽऽसन्द्या विधायकं 'ब्राह्मणं' 'प्रादेशमात्राः पादाः'—इत्यादिना पूर्वमेवोक्तम् । चतुष्कोणो दण्डयुक्तः पात्रविशेषश्चमसः । आकारनियमरिहता

प्राय एष एव खण्डः किञ्चिद् पाठन्यत्ययेन पूर्वमिप श्रुतः, पृ० १२७४ [३८.१] 8.

२. द्र० इतः पूर्वम् पृ० १२४१ (३७.१)।

<sup>&#</sup>x27;चमसो देवपानः'—इति ऋ० १०.१६.८। 'औदुम्बरेण चमसेन चतुस्रक्तिना'— ₹. इति चत० ब्रा० ७.२.११.२ । न्यग्रोध-रोहितक-पर्णान्यतमकाष्ठनिर्मितश्च स मवति । 'दश चमसान् सवृन्तान्धः'—इति कात्या० श्रौ० ९.२.२२ । 'त्सःमतः'—इति च मानवसूत्रम् । तथा च ते मुष्टियुक्ताः, किञ्च होतुः, ब्रह्मणः, उद्गातुः, सुन्वतः, प्रधा-स्तुः, ब्राह्मणाच्छंसिनः, पोतुः, नेष्टुः, आग्नीध्रस्य, अच्छावाकस्येति दश । द्र॰ कात्या० श्रौ० ९.९.२५; १२.३ माष्यम् ।

'पात्री' । तयोः पात्रीचमसयोरन्यतरदौदुम्बरं संपादयेत् । यद्वा, पात्री मृन्मयी, शाखा चौदुम्बरी संपादनीया । ततः पात्रीचमसयोरन्यतरस्मिन् वानस्पत्यौषधिसंमारान् समावपेयुः । समोक्षेषु तेषु संमारे दध्यादीनां सेचनं कृत्वा चमसं भूमौ प्रतिष्ठाप्यैतामासन्दीं वक्ष्यमाण मन्त्रेणाभिमन्त्रयेत् ।।

viii.१७ [xxxix.२] इस [यनस्पति और ओषधि द्रग्यों को इकट्ठा करने] के बाद इस [क्षत्रिय] के लिए वे उदुम्बर का सिहासन लाते हैं। उस [आसन्दी] का विधायक बाह्मण ['प्रादेशमात्राः पादाः' आदि द्वारा उसका व्याख्यान] पहले किया जा चुका है। उदुम्बर का [चौकोर पात्र] चमस अथवा [आकार के नियम से रहित] पात्र और एक उदुम्बर की जाखा—इन सभी सामग्रियों को इकट्ठा करके [सभी को एक साथ] उदुम्बर के चमस अथवा पात्र में डालते हैं और जब ये एक साथ मिल जायें तब उसे दिध, मधु, धी और धूप में बरसने वाले मेघ का जल लाकर [भूमि पर चमस को] रखकर इस सिहासन को निम्त मन्त्र से अभिमन्त्रित करे—

तं मन्त्रं दर्शयति-

बृहच्च ते रथंतरं च पूर्वी पादी भवतां, वैरूपं च वैराजं चापरी, शाक्कर-रैवते शीर्षण्ये, नौधसं च कालेयं चानूच्ये, ऋचः प्राचीनातानाः सामानि तिरञ्जीनवादा, यज्ञंष्यतीकाशां, यश आस्तरणं, श्रीरुपवर्हणं, सविता च ते बृहस्पतिश्च पूर्वी पादी धारयतां, वायुश्च पूषा चापरी, मित्रावरुणौ शीर्षण्ये, अश्विनावनूच्ये इति ॥ इति ।

इन्द्रासन्दीप्रतिपादंकवाक्यवदयं मन्त्रो व्याख्येयः ।।

उस [ऋग्रूप सिहासन] के दो आगे के पाए बृहत् और रथन्तर नाम के सामों के हों, और दो पिछले पाए बैरूप और बैराज सामों के, उस [सिहासन का पीठ] का सिर टिकाने का दोनों आग जाक्वर और रैवत सामों के, उसकी दोनों बांहे (बगल के तक्ते) नौधस और कालेय सामों के, उसका ताना [लम्बाई में बिना जाने बाला तन्तु] ऋचाओं का, उसका वाना [तिरछा-तिरछा बिना जाने वाला तन्तु] सामों का, उसके [अतिकाश अर्थात् बिनने में आने वाले] छिद्र यजुओं के, यश इस [सिहा-

१. पात्री त्रिविधा मवित । तत्र 'इडापात्री' अरित्नमात्री मध्यसङ्गृहीता; 'पुरोडाश-पात्री' प्रादेशमात्री समचतुरस्र अर्थात् षडङ्गुलपिरिमिति परिमण्डलखातवती; 'पिष्ट-पात्री' हिवर्धारणी अतिविपुला; सैवाकारिनयमरिहता इति विवेकः । द्र० कात्या० श्रौ० १.३.३६ वृत्ति ।

२, द्र॰ इत: पूर्वम्, १२७५ पृ॰ (३८.१)। ३. द्र॰ सामविषये पृ॰ ६२४। CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

चतुर्याञ्चाये तृतीयः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यं विरचितभाष्यसहितम् : १२९१

सन] का बिछोना और पीछे टेकने का तिकया [संपत्ति के अभिमानिनी देवता] श्री [समृद्धि] का हो। सिवता और बृहस्पति उस [सिहासन] के अगले पावों को थामें, बायु और पूषा देव पिछले पावों को, सित्र और वर्षण देव शोर्ष भाग को और अध्विन बोनों बगल की बाहों को थानें। [इस प्रकार आठ देव आठ स्थानों को सहारा दें और आठ सामों के आगे पीछे के पैर आदि हों]।

अभिमन्त्रणादूर्व्यमाचार्यकर्तव्यं दर्शयति— अथैनमेतासासन्दीसारोहयेत् ।। इति । 'अय' अभिषिक्तम् 'एनं' क्षत्त्रियमेतस्यामासन्द्यामारूढं कुर्यात् ॥ इस [वैदिक] शिहासन पर वह [राजा] तब [इन छः मन्त्रों से] आसीन हों । तत्र मन्त्रं दर्शयति—

वसवस्त्वा गायत्रेण च्छन्दसा, त्रिवृता स्तोमेन, रथंतरेण साम्नाऽऽरोहन्तु, तानन्वारोह साम्राज्याय; च्रद्रास्त्वा त्रैब्दुभेन च्छन्दसा, पञ्चद्रशेन स्तोमेन, बृहता साम्नाऽऽरोहन्तु, तानन्वारोह,भोज्यायाऽऽदित्यास्त्वा जागतेन च्छन्दसा, सप्तद्रशेन स्तोमेन, वैरूपेण साम्नाऽऽरोहन्तु; तानन्वारोह स्वाराज्याय; विश्वे त्वा देवा आनुष्टुभेन च्छन्दसैकविशेन स्तोमेन, वैराजेन साम्नाऽऽरोहन्तु, तानन्वारोह वैराज्याय, मच्तरच त्वाऽङ्गिरसञ्च देवा अतिच्छन्दसा छन्दसा, त्रप्रिकेन स्तोमेन, रैवतेन साम्नाऽऽरोहन्तु, तानन्वारोह पारमे- घटचाय; साध्यादच त्वाऽऽप्त्यादच देवाः पाङक्तेन च्छन्दसा, त्रिणवेन स्तोमेन, जाक्वरेण साम्नाऽऽरोहन्तु तानन्वारोह राज्याय माहाराज्यायाऽऽधि- पत्याय स्वावश्यायाऽऽतिब्ठायाऽऽरोहेत्येतामासन्दोमारोहयेत् ॥ इति ।

इन्द्रारोहणमन्त्रवद् व्याख्येयम् । तत्राऽऽरोहणकर्तुरप्रयोज्यत्वात् 'आरोहामि'-इत्युत्तम-पुरुषः । अत्र त्वाचार्यप्रयोज्यत्वात् 'आरोह' इति मन्यमपुरुषः । तत्रत्ययोः पश्चमषष्ठ-मन्त्रयोरत्र क्रमविपर्यासोऽन्ययनसंप्रदायप्राप्तः । अनेन मन्त्रेणाऽऽचार्यं आसन्द्यां क्षत्त्रिय-मारोहयेत् ॥

हे आसन्दो [अष्ट] वसु [देवगण] तुम पर गायत्रो छन्द, तिवृत् स्तोम और रथन्तर साम के साथ चढ़ें; हे राजन् ! उनके पश्चात् तुम साम्राज्य [धमं से प्रजापालन] के लिए चढ़ो । रुद्र [देवगण] तुम पर तिष्टुप् छन्द, पञ्चदशस्तोम और बृहत् साम के साथ चढ़ें; हे राजन् ! उनके पश्चात् तुम भोग-समृद्धि के लिए चढ़ो । [द्वादश] आदित्य [आदि देवगण] तुम पर जगतो छन्द, ससदग स्तोम और वैरूप साम के साथ चढ़ें;

१,२. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० १२७६ (३८.१)।

१२९२ : ऐतरैयब्राह्मण म्

हे राजन् ! उनके पश्चात् तुम स्वराज्य [अपराधीनत्व] के लिए चढ़ो । विश्वे देव तुम पर अनुष्टुप् छन्द, एकविंश स्तोम और वैराज साम के साथ चढ़ें; हे राजन् उनके पश्चात् तुम अन्य राजाओं पर प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए चढ़ो । महद्गण और अङ्गिरस आदि देवगण अतिच्छन्द नामक छन्द, त्रयस्त्रिश्चास्तोम और रैवत साम के साथ चढ़ें । हे राजन् ! उनके पश्चात् तुम प्रजापति के लोक की प्राप्ति के लिए चढ़ो । साध्य और आप्त्य देवगण तुम पर पिड्क्त छन्द, त्रिणव स्तोम और शाक्वर साम के साथ चढ़ें; हे राजन् ! उनके पश्चात् तुम राज्य के लिए, महान् ऐश्वर्य के लिए, आधिपत्य के लिए, अपरतन्त्रता और चिरकाल तक [इस लोक में] वास के लिए चढ़ो । इस प्रकार इन [छ: मन्त्रों] से इस [वेदमयी] आसन्दो पर उस [राजा] को [पुरोहित] बैठाए ।

आरोहणादुर्घ्वमभ्युत्क्रोशनं विधत्ते

तमेतस्यामासन्द्यामासीनं राजकर्तारो ब्र्युर्नं वा अनभ्युत्कुष्टः क्षित्तियो वीर्यं कर्तुमर्हत्यभ्येनमुत्कोशामितिः; तथेतिः; तं राजकर्तारोऽभ्युत्कोशन्तीमं जना अभ्युत्कोशत सम्राजं साम्राज्यं भोजं भोजिपतरं स्वराजं स्वाराज्यं विराजं वैराज्यं परमेष्ठिनं पारमेष्ठ्यं राजानं राजिपतरं, क्षत्त्रमजिन, क्षित्त्रयो-ऽजिन, विश्वस्य भूतस्याधिपतिरजिन, विशामत्ताऽजन्यिमत्राणां हन्ताऽजिन, ब्राह्मणानां गोप्ताऽजिन, धर्मस्य गोप्ताऽजनीति ॥ इति ।

राज्ञः कर्तारो 'राजकर्तारः' पितृभात्रादयः । इन्द्रविषयाभ्युत्क्रोश्चनवाक्यवदिदं वाक्यं व्याख्येयम् ।।

इस [वेदमयो] आसन्दो पर आसीन उस [राजा] के प्रति राजा बनाने वाले :पुरोहित कहें—'गुणाख्यान की घोषणा से रहित क्षत्रिय [युद्धादि में] पराक्रम करने के योग्य नहीं हो सकता [क्योंकि कीर्ति के बिना शत्रुओं में भय का उदय नहीं होता]। [इसलिए] 'इस [राजा] के गुणों का हम सब कीर्तन करें।' 'हाँ, हाँ, ऐसा ही हो'— इस प्रकार अङ्गीकार करते हुए सभी राजा बनाने वाले उस [राजा] का इस प्रकार गुणाख्यान करते हैं—

'हे मनुष्यो, हम सब जन इस [राजा] के गुणों का कीर्तन करते हैं जो सम्राट् स्वरूप और साम्राज्य करने के योग्य है, जो भोक्ता, भोक्ताओं का पालक, स्वराज स्वरूप, स्वराज्य करने योग्य, विराट् स्वरूप, प्रभुत्व प्राप्त करने योग्य, प्रजापित स्वरूप, प्रजापित के पद का अनुभव करने योग्य, राजा और राजाओं के पालक हैं। इस प्रकार की क्षत्रिय जाति लोक में उत्पन्न हुई हैं, क्षत्रिय पुरुष उत्पन्न हुआ है, सभी प्राणिजात का अधिपति उत्पन्न हुआ है, प्रजाओं का भोक्ता उत्पन्न हुआ है, शत्रुओं का विनाश

१. इ॰ इतः पूर्वम्, पृ॰ १२७७ (३८.१) । CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

चतुथाध्याये चतुर्थः खण्डः । श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितमः १२९३

करने वाला उत्पन्न हुआ है, बाह्मणों का रक्षक उत्पन्न हुआ है, [वेदोक्त] घर्म [=िनयम] का रक्षक उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार यह [गुण कीर्तन मन्त्र] है।

आचार्यस्य क्षत्त्रियाभिमन्त्रणं विधत्ते —

तमभ्युतक्रष्टमेवंविद्यिभषेक्ष्यन्नेतयर्चाऽभिमन्त्रयेत ॥ १७ ॥ इति । पूर्वंवद्व्याख्येयम् ।।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकार्ये' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये अष्टम-पश्चिकायां चतुर्वाच्याये (एकोनचत्वारिद्याच्याये) तृतीयः खण्डः ॥३॥ (१७) [२७४]

गुणाख्यान के बाद उस अभिषिक्त होने वाले [राजा] का इस विक्ष्यमाण 'निष-साव' इत्यादि ऋ वा से [आबार्य] अभिमन्त्रण करे।

।। इस प्रकार उन्तालीसर्वे (चतुर्थ) अध्याय के तृतीय खण्ड की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥३॥

### अथ चतुर्थः खण्डः

एतयर्चेत्यक्तं<sup>3</sup> मन्त्रं दर्शयति—

निषसाद घृतव्रतो वरुणः पस्त्यास्वा । साम्राज्याय, भौज्याय स्वाराज्याय वैराज्याय पारमेष्ट्याय राज्याय माहाराज्यायाऽऽधिपत्याय स्वावश्यायाऽऽ-तिष्ठाय, सुक्रतुरिति ॥ इति ।

पूर्वंबद्व्यास्येयम् ॥

viii.१८ [xxxix.४] वत धारण करने वाले और सभी के अनिष्ट का निवारण करने वाले इन्द्र गृहों में आकर साम्राज्य के लिए, भोग के लिए, स्वराज्य अपरा-धीनत्व] के लिए, वैराज्य [प्रभुत्व] के लिए, प्रजापित के लोक की प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य के लिए, महान् ऐश्वर्य के लिए, आधिपत्य के लिए, अपरतन्त्रता और विरकाल तक [इस लोक में] वास के लिए शुभ संकल्प करके [इस आमन्दी पर] बैठें।

अभिमन्त्रणादुर्व्वमिषेकप्रकारं दर्शयति— तमेतस्यामासन्द्यामासीनमेवंवित्पुरस्तात्तिष्ठन् प्रत्यङ्मुख औदुम्बर्याऽऽद्रंया शाख्या सपलाशया जातरूपमयेन च पवित्रेणान्तर्धायाभिषिद्धतीमा आपः

१. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० १२७८ (३८.१)।

२. इतः पूर्वमप्याम्नात एष खण्डः । तत्र द्वयोः पाठभेदः च अस्ति पृ० १२७८ (३८.२)।

३. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० १२७८।

४. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० १२७९ (३८.२)।

शिवतमा इत्येतेन तृचेन, देवस्य त्वेति च यजुषा, भूर्भुवः स्वरित्येताभिश्च व्याहृतिभिः ॥ १८ ॥ इति ।

इन्द्रामिषेकवाक्यवद् व्याख्येयम् ।।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यं विरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये अष्टम-पश्चिकायां चतुर्थाध्याये (एकोनचत्वारिशाध्याये) चतुर्थः खण्डः ॥४॥ (१८) [२७५]

इस [वेदमयी] आतन्दी पर उस [राजा] के आसीन हो जाने पर इस प्रकार [अभिषेक के माहात्म्य को] जानने वाला पुरोहित सामने खड़े हो कर पश्चिम की ओर मुख करके गूलर की पत्ते के सहित गीली शाखा से और उसे सोने की बनी पित्रत्री से लपेट कर उससे 'इमा आपः शिवतमाः' आदि तृच से 'देवस्य त्वा' आदि यजुः से और 'भूर्भुवः'—इन तीन व्याहृतियों से अभिष्यिन करता है।

।। इस प्रकार उन्तालीसर्वे (चतुर्थ) अध्याय के चतुर्थ खण्ड की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥४॥

#### अथ पश्चमः खण्डः

अभिषेकादूर्ध्वमिमनत्रणमाह—

प्राच्यां त्वा विशि वसवो देवाः षड्भिरचैव पञ्चिवशैरहोभिरभिषिञ्चन्त्वेतेन च यजुषैताभिरव व्याहृतिभिः साम्राज्याय, दक्षिणस्यां त्वा विशि रहा देवाः षड्भिरचैव पञ्चिवशैरहोभिरभिषिञ्चन्त्वेतेन च तृचेनैतेन च यजुषैताभिर्व्य व्याहृतिभिर्भीज्याय, प्रतीच्यां त्वा विश्यादित्या देवाः षड्भिरचैव पञ्चिवशैरहोभिरभिषिञ्चन्त्वेतेन च तृचेनैतेन च यजुषैताभिरच व्याहृतिभिः स्वाराज्याय, उदीच्यां त्वा विशि विश्वे देवाः षड्भिरचैव पञ्चिवशैरहोभिरभिषिञ्चन्त्वेतेन च तृचेनैतेन च यजुषैताभिरच व्याहृतिभिवश्वरहोभिरभिषञ्चन्त्वेतेन च तृचेनैतेन च यजुषैताभिश्च व्याहृतिभिवश्वरहोभिरभिषञ्चन्त्वेतेन च तृचेनैतेन च यजुषैताभिश्च व्याहृतिभिः पारमेष्ठ्याय, अस्यां त्वा ध्रुवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां विशि साध्याश्चाऽऽप्त्याश्च देवाः षड्भिरचैव पञ्चितशैरहोभिरभिषञ्चन्त्वेतेन च तृचेनैतेन च यजुषैताभिश्च व्याहृतिभिः पारमेष्ठ्याय, अस्यां त्वा ध्रुवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां विशि साध्याश्चाऽऽप्त्याश्च देवाः षड्भिरचैव पञ्चितशैरहोभिरभिषञ्चन्त्वेतेन च तृचेनैतेन च यजुषैताभिश्च व्याहृतिभी राज्याय माहाराज्यायाऽऽधि-पत्याय स्वावश्यायाऽऽतिष्ठायेति स परमेष्ठी प्राजापत्यो भवति ॥ इति ।

उक्तेन मन्त्रेणामिमन्त्रितः क्षत्त्रियः परमेष्ठिपदस्य योग्यो मूत्वा प्रजापतेः सम्बन्धी मवतीति ॥

१. इ० इतः पूर्वम्, पृ० १२७९ (३८.२)।

चतुर्याच्याये पञ्चमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् ः १२९५

पंगं. १९ [xxxix. ५] पूर्व दिशा में वसु नाम के देवगण छः और पचीस अर्थात् इकतीस दिनों तक इसी तृच से, इसी यजुः से और इन्हों व्याहृतियों से साम्राज्य के लिए तुम्हारा अभिविद्यन करें। दक्षिण दिशा में रुद्र नामक देवगण छः और पचीस अर्थात् इकतीस दिनों तक इसी तृच से, इसी यजुः से और इन्हों व्याहृतियों से भोग समृद्धि के लिए तुम्हारा अभिविद्यन करें। पश्चिम दिशा में [द्वादश] आदित्य आदि देवगण इकतीस दिनों तक इसी तृच से, इसी यजुः से और इन्हों व्याहृतियों से स्वराज्य के लिए तुम्हारा अभिवेक करें। उत्तर दिशा में विश्वे देव इकतीस दिनों तक इसी तृच से, इसी यजुः से और इन्हों व्याहृतियों से वैराज्य [प्रमुख] के लिए तुम्हारा अभिविद्यन करें। ऊपर की दिशा में मरुद् और अङ्गिरस आदि देव इकतीस दिनों तक इसी तृच से, इसी यजुः से और इन्हों व्याहृतियों से प्रजापित के लोक की प्राप्ति के लिए तुम्हारा अभिवेक करें। इस मध्य की निश्चल एवं प्रतिष्ठित दिशा में साध्य और आप्त्य नामक देव इक्तीस दिनों तक इसी तृच से, इसी यजुः से और इन्हों व्याहृतियों से राज्य के लिए, ऐश्वर्य के लिए, आधिपत्य के लिए, अपराधीनत्व और चिरकाल तक इस लोक में वास के लिए तुम्हारा अभिविद्यन करें। इस प्रकार [उक्त मन्त्र से अभिमन्त्रित] वह क्षित्रिय] 'परमेष्ठी' यद के योग्य होकर प्रजापित का सम्बन्धी होता है।

महाभिषेकमुपसंहरति-

स एतेनैन्द्रेण महाभिषेकेणाभिषिक्तः क्षत्त्रियः सर्वा जितोर्जयित, सर्वील्लो-कान् विन्दित सर्वेषां राज्ञां श्रेष्ठ्यमितष्ठां परमतां गच्छितः; साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं माहाराज्यमाधिपत्यं जित्वाऽ-स्मिल्लोके स्वयंभुः स्वराळमृतोऽमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामाना-प्त्वाऽमृतः सम्भवति, यमेतेनैन्द्रेण महाभिषेकेण क्षत्त्रियं शापित्वाऽ-भिषिक्चिति ॥ १९ ॥ इति ।

'यं' क्षत्त्रियमाचार्यः स्वद्रोहराहित्याय शपथं कारियत्वेन्द्रसम्बन्धिना महाभिषेकेणा-भिषि चित्र, सोऽभिषिक्तः क्षत्त्रिय इन्द्रवत् सर्वं जयादिफलं प्राप्नोति ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरचिते माधवीये 'वेदार्यंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये अष्टम-पश्चिकायां चतुर्थाध्याये (एकोनचत्वारिशाष्ट्रयाये) पश्चमः खण्डः ॥५॥ (१९) [२७६]

जिस क्षत्रिय को [आचार्य स्वद्रोहराहित्य की] शपथ विलाकर इस ऐन्द्र महाभिषेक की विधि से अभिषिक्त करता है; वह इस ऐन्द्र महाभिषेक की विधि से अभिषिक्त क्षत्रिय सभी युद्धों को जीतता है, सभी छोकों को प्राप्त करता है, सभी राजाओं में श्रेष्ठता एवं उत्कृष्ट पद को प्राप्त करता है, वह साम्राज्य, भोगसमृद्धि, स्वराज्य, वैराज्य, १२९६ : ऐतरैयब्राह्मणम्

प्रजापित के लोक की प्राप्ति, राज्य, महान् ऐश्वर्य और आधिपत्य को इस लोक में जीतकर उस स्वर्ग लोक में स्वयंभू, स्वराट् और अमृत होकर अपनी सब कामनाओं को प्राप्त करके अमर हो जाता है।

॥ इस प्रकार उन्तालीसर्वे (चतुर्थ) अध्याय के पाँचवें खण्ड की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥५॥

#### अथ षष्ठः खण्डः

अभिषेकसाधनानि दघ्यादिद्रव्याणि प्रशंसति-

इन्द्रियं वा एतदिसँहलोके यद्द्षि, यद्द्रध्नाऽभिषिक्चतीन्द्रियमेवास्मिस्त-द्र्धाति; रसो वा एष ओषधिवनस्पतिषु यन् मधु; यन् मध्वाऽभिषिक्चिति रसमेवास्मिस्तद्द्धाति; तेजो वा एतत्पशूनां यद्घृतं, यद्घृतेनाभिषिक्चिति तेज एवास्मिस्तद्द्धाति; अमृतं वा एतदिस्मँहलोके यदापो, यदिद्भरभिष-क्चत्यमृतत्वमेवास्मिस्तद्द्धाति ॥ इति ।

दघ्न इन्द्रियपाटबहेतुत्वाद् इन्द्रियत्वम् । मधुनः पुष्पजन्यत्वेनौषधिवनस्पतिरसत्वम् । घृतस्य स्निग्धमास्वरत्वेन पशुतेजस्त्वम् । अयां चाऽऽप्यायनहेतुत्वादमृतत्वम् । एतैद्रंव्येर-भिषक्ति सित यजमान इन्द्रियादिकं संपादयति ॥

viii.२० [xxxix.६] जो यह दिव है, यह इस लोक में [इन्द्रियों की पटुता का हेतुभूत होने से] इन्द्रिय है; अतः जो वह दिव से अभिषिज्ञित करता है तो त्रस्तुतः इस प्रकार उस [अभिषेक] से वह इस [क्षित्रिय] में इन्द्रिय को ही स्थापित करता है। जो यह मधु है वह ओषिव्यों और वनस्पितयों में रस है। अतः जो वह मधु से अभिषिज्ञित करता है तो वस्तुतः इस प्रकार उस [अभिषेक] से वह इस [क्षित्रिय] में रस को ही स्थापित करता है। जो यह घृत है वह पशुओं का तेज है, अतः जो घृत से अभिषिज्ञित करता है तो वस्तुतः इस प्रकार उस [अभिषेक] से वह इस [क्षित्रिय] में तेज को हो स्थापित करता है। जो यह जल है वह इस लोक में अमृत हैं, अतः जो जल से अभिषिज्ञन करता है तो वस्तुतः इस प्रकार उस [अभिषेक] से वह इस [क्षित्रिय] में अमृतत्व को ही स्थापित करता है।

आचार्याय दक्षिणादानं विधत्ते-

सोऽभिषिक्तोऽभिषेक्त्रे ब्राह्मणाय हिरण्यं दद्यात्, सहस्रं दद्यात्, क्षेत्त्रं चतु-ष्पाद्द्याद्, अथाप्याहुरसंख्यातमेवापरिमितं दद्यादपरिमितो वै क्षत्त्रियोऽ-परिमितस्यावरुद्ध्या इति ॥ इति ।

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

#### चतुर्याच्याये वष्टः सन्दः ]

### धीमःसायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् । १२९७

हिरण्यस्यैव संख्या सहस्रमिति, सहस्रनिष्कपरिमितमित्यर्थः । चतुष्पाच्छव्देन गवादिकमिमधीयते । पूर्वोक्तसहस्रपक्षमपेक्ष्याधिकामिप्रायेणासंख्यातमिति पक्षान्तरमुक्तम् । तस्यैव व्याख्यानमपरिमितमिति । इयदेवेति संख्यानियमो नास्ति, किंतु स्वशक्त्यनुसारेण प्रमूतवेव दद्यात् । क्षत्तित्रयो हि देशाधिपतित्वेन 'अपरिमितः' बहुधनयुक्तः, अतः 'अपरि-मितस्य' प्रमूतस्य फलस्य सिद्धचर्थमित्यमिष्रायेण पक्षान्तरम् ।।

अभिषिक्त होने पर उसे अभिषेक कराने वाले ब्राह्मण को [दक्षिणा में] सुवर्ण देना चाहिए। उसे हजार [निष्क परिमित सुवर्ण मुद्रा] देनी चाहिए। भूमि और चौपाए पज्ञ [गाय, घोड़े आदि] देना चाहिए। इसके अतिरिक्त ब्रह्मवादियों का भी कथन है कि उसे संख्यारहित ही अपरिमित [दक्षिणा] देनी चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय [देजाधिपित होने से] सोमारहित [अपरिमित] घन वाला है। अतः वह इस प्रकार अपरिमित फल की सिद्धि के लिए [अपरिमित दक्षिणा देता है]।

दक्षिणायां दत्तायामाचार्यं कर्तं व्यं दर्शं यति —

अथास्मै सुराकंसं हस्त आदधाति—

स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोस धारया। इन्द्राय पातवे सुत इति ॥ इति ।

'अथ' दक्षिणास्वीकाराद् अनन्तरम् 'अस्मै' अस्य क्षत्त्रियस्य हस्ते सुरया पूर्णं कांस्य-पात्रं 'स्वादिष्ठयेति' मन्त्रेण स्थापयेत् । स च मन्त्रः क्रत्वङ्गामिषेके व्याख्यातः ।।

इस [दक्षिणा-दान] के अनन्तर वह इस [क्षत्रिय] के हाथ में [निम्न मन्त्र से]

सूरायुक्त कांस्य-पात्र देता है-

'हे सोम ! [तुम्हारे समान यह सुरा द्रव्य] अत्यन्त स्वादयुक्त और अत्यन्त मद-कारक अपनी घारा से यजमान को पवित्र करे। हे द्रव्यविशेष, इन्द्र के पान के लिए तुम अभिषुत हुए हो।'

क्षत्त्रियकर्त्व्यं दर्शयति—

तां पिबेद-

यदत्र शिष्टं रसिनः सुतस्य, यदिन्द्रो अपिबच्छचोभिः, । इदं तदस्य मनसा शिवेन, सोमं राजानिमह भक्षयामि ॥

१. सर्षंपाः षट् यवो मध्यस्, त्रियवं त्वेककृष्णलम् ।
पञ्चकृष्णलको माषस्, ते सुर्वंणस्तु षोडश ।।
'\*\*\*चतुस्सौर्वाणको निष्कः'-इत्यादि मनु० ८.१३३-३८ । 'अभिषेचनीये तु
द्वात्रिशतं-द्वात्रिशतं सहस्राणि पृथङ् मुख्येभ्यः, षोडश-षोडश द्वितीयिभ्यः, अष्टावष्टौ
तृतीयिभ्यः, चत्वारि-चत्वारि पादिभ्यः'-इति आश्व० श्रौ० ९.४.३-५ ।

२. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० १२५५ (३७.४)।

अभि त्वा वृषभा सुते, सुतं सृजामि पीतये। तृम्पा व्यक्तुहो मदमिति॥ इति।

'तां' कांस्यपात्रस्थां सुरां क्षित्तियो यदत्रेति मन्त्रद्वयेन पिबेत् । 'अत्र' कांस्यपात्रे 'रिसनः' रसयुक्तस्य 'सुतस्य' अभिषुतस्य त्रीह्याद्यङ्कुरजन्यस्य पेयद्रव्यस्य, यत् 'शिष्टं' योवऽविस्थितो मागः । 'यत्' च द्रव्यं 'शवीमिः' कर्मं विशेषः संस्कृतिमन्द्रोऽपिवत् । शवीच्यब्दः कर्मंनामः । 'इह' अस्मिन्नभिषेककर्मणि 'क्षोमं राजानं' सोमसदृशम् 'अस्य' पेयद्रव्यस्य, 'तिददं, स्वरूपं 'शिवेन' शान्तेन मिक्तयुक्तेन मनसा मक्षयामि । सोऽयमेको मन्त्रः । हे 'वृषम' श्रेष्ठेनद्र, 'त्वाऽिम' त्वामिमलक्ष्य 'सुते' अस्मिन् द्रव्येऽिमषुते सित 'पीतये' तव पानार्थं 'सुतम्' अभिषुतं द्रव्यं 'सृजािम' त्वद्धस्ते ददािम । 'तृम्प' तेन द्रव्येण तृष्ठो मव । 'मदं' हर्षं 'व्यवश्नुहि' विशेषेण प्राप्नुहि । द्वितीयो मन्त्रः ।।

इस [कांस्य पात्र गत सुरा] को उसे [दो मन्त्रों से] पीना चाहिए-

- () 'रसयुक्त अभिवृत [ब्रीहि आदि के अंकुर से निकाले गए] द्रव्य का इस [पात्र] में जो अविशिष्ट रस है और किमंबिशेषों से संस्कृत जिस [पात्रस्थ रस] का इन्द्र ने पान किया, इस [द्रव्य सम्बन्धी रस] के उस अविशिष्ट भाग की मैं अक्तिपूर्वक एवं प्रसन्न मन से इस [कर्म] में सोम राजा की भावनापूर्वक पीता हूँ।'
- (ii) 'हे श्रेष्ठ इन्द्र! अभिषुत होने पर तुम्हारे पान के लिए मैं अभिषुत द्रव्य को तुम्हारे हाथ में देता हूँ। अतः इस द्रव्य से तृप्त होओ और विशेष रूप से हर्ष को प्राप्त करो।'

विदं पानं प्रशंसित— यो ह वाव सोमपीथः सुरायां प्रविष्टः, सहैवैतेनैन्द्रेण महाभिषेकेणाभिषि-क्तस्य क्षत्त्रियस्य भक्षितो भवति; न सुरा ॥ इति ।

१. निघ० २.२.२२ । निरु० ३.१.१; १२.३८ ।

२. वा० सं० १९.३५।

३. ऋ०८.४५.२२।

४. द्र॰ यजुर्वेदे वाज॰ संहितायाम् 'रिष्ठम्' इति तत्र पाठान्तरम् ।

५. रसोऽस्त्यिस्मिन्निति रसी तस्य रिसनो रसवतः सुत्रयामिषुतस्य सोमस्य यत् । सामान्ये नपुंसकत्वम् । यो मागः अत्र सुरायां रिसं लिसं सोमसम्बन्धि यत् सुरायां लग्नम् । यन्च सुरालग्न सोमांशं शचीिमः कर्मिषः शुद्धं कृत्वा इन्द्रः अपिवत् । सोमं राजानिमिति द्वितीये षष्ठचर्षे अस्य विशेषणत्वात् । अस्य सोमस्य राज्ञः तत् तं सुरानिगंतं सोमं शिवेन शुद्धेन मनसा इह यज्ञेऽहं मक्ष्यामि । सुरासकाशाच्छुद्धं कृत्वा मक्षयामि । इति सिक्ति सिक्त

#### बतुर्थाच्याये वष्ठः खण्डः ]

## भीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् । १२९९

'यो ह वाव' यः खलु 'सोमपीयः' सोमस्य पानिवशेषः 'सुरायां' सुराद्रव्ये प्रविष्टोऽस्ति । 'एतेन' सोमपानिवशेषेण सहैव पूर्वोक्तेन्द्रामिषेकिविधानेनाभिषिक्तस्य क्षत्त्रियस्य द्रव्यविशेषो मक्षितो मविति । न तु सुरा मक्षिता मविति । सोऽयं मन्त्रद्वयस्य महिमा ।।

सुरा द्रव्य में जो सोम का पानविशेष प्रविष्ट है, इस [सोमपानविशेष के साथ ही [पूर्वोक्त] ऐन्द्र महाभिषेक विधान के द्वारा अभिषिक्त क्षत्रिय का द्रव्यविशेष भिक्षत होता है; सुरा नहीं [यही दोनों मन्त्रों का माहात्म्य है]।

पानादूर्घ्यमिमन्त्रणं विधत्ते-

तां पीत्वाऽभिमन्त्रयेतापाम सोमं, हां नो भवेति ॥ इति ।
'आपाम' 'सोमम्' इत्यृगेका । 'शं नो भवेति' द्वितीया । ताम्यामिमन्त्रयेत ॥
उसको पीकर 'अपाम सोमम्' और 'शं नो भव' इन दो मन्त्रों से उसे अभिमन्त्रण करना चाहिए ।

इदानीं हष्टान्तेन पानं प्रशंसित -

तद्यथैवादः प्रियः पुत्रः पितरं, प्रिया वा जाया पित, सुखं शिवसुपस्पृश्रत्याविस्रसः, एवं हैवैतैनैन्द्रेण महाभिषेकेणाभिषिक्तस्य क्षत्त्रयस्य
सुरा वा सोमो वाऽन्यद्वाऽन्नाद्यं सुखं शिवमुपस्पृश्चत्याविस्रसः ॥ २० ॥ इति ।
 'तत्' तत्र पाने, अदः, लौकिकं निदर्शनमुच्यते,—यथैव प्रियः पुत्रः शिवं सुखं
यथा मवित तथा पितरमुपस्पृश्चित । प्रिया वा जाया च पित यथा स्पृश्चित । 'शिवं' शान्तं
शास्त्रनिषिद्धमार्गेण यत्सुखं, तन्नरकहेतुत्वादुग्रम् । विहितमार्गेण तु तदमावाच्छान्तम् ।
सुखस्पर्शस्याविधरः विस्नस इत्यनेनोच्यते । 'आविस्रसः' आ अविस्रसनाद् देहपातपर्यन्तमित्यर्थः । यथा स्पर्शद्वयं दृष्टमुखहेतुः । 'एवं' 'हैव' अनेनैव प्रकारेण पूर्वोक्तेन्द्रमहामिषेकविधिनाऽभिषिक्तस्य क्षत्त्रियस्य सुरा वा सोमो वाऽन्यान्यन्नद्रव्याणि वा देहपातपर्यन्तं
शान्तसुखस्पर्शप्रदानि ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यं विरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये अष्टम-पश्चिकायां चतुर्थं व्याये (एकोनचत्वारिशाव्याये) षष्ठः खण्डः ॥६॥ (२०) [२७७]

१. 'न वा एतदयो न हिरण्यं, यत् सीसमः, न स्त्री न पुमान्, यत् क्लीवः, न सोमो न सुरा, यत् सौत्रामणीसमृष्यै'—इति तै० ब्रा० १.८.५.३। 'सुरा सुनोतेः— इति निरु० १.४.१।

२. 'आम्नायवचनाद् अहिंसा प्रतीयेत' — इति, 'आम्नायवचनादेतत् मवति' — इति च निरु० १.५.१: ७.७.१।

जिस प्रकार लोक में प्रिय पुत्र पिता का अथवा प्रिय स्त्री पित का देहपातपर्यन्त सुखपूर्वक एवं शान्तिपूर्वक आलिङ्गन करती है उसी प्रकार [पूर्वोक्त] ऐन्द्र महाभिषेक की विधि से अभिषिक्त क्षत्रिय का सुरा या सोम अथवा अन्य मोज्यान्न देहपातपर्यन्त सुख-पूर्वक एवं शान्तिपूर्वक स्पर्श करते हैं अर्थात् जीवनपर्यन्त शान्ति और सुख प्रदान करते हैं।

॥ इस प्रकार उन्तालीसर्वे (चतुर्थ) अध्याय के षष्ठ खण्ड की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ६ ॥

#### अथ सप्तमः खण्डः

उक्तं महामिषेकं चिरंतनशिष्टाचारोदाहरणेन प्रशंसति-

एतेन ह वा ऐन्द्रेण महाभिषेकेण तुरः कावषेयो जनमेजयं पारिक्षित-मभिषिषेच; तस्मादु जनमेजयः पारिक्षितः समन्तं सर्वतः पृथिवीं जयन् परीयायाश्वेन च मेध्येनेजे॥ इति ।

कवषस्य पुत्रः, तुरनामको महर्षिः परिक्षितपुत्रं जनमेजयम्, उक्तिविधानेनाभिषिषेच । तस्मादेव कारणाज्जनमेजयः 'सर्वतः' सर्वामु दिक्षु पृथिवीं 'समन्तम्' अन्तेन समुद्रतिरेण संयुक्तं यथा भवति तथा 'जयन्' विजयं प्राप्नुवन् 'परीयाय' परितद्यचार । अभिषेक-माहात्म्येनैव दिग्वजयं कृतवानित्यर्थः । अभिषेकप्रसादादेव 'मेच्येन' यागयोग्येनाश्चेन च 'ईजे' इष्टवान् । अश्वमेधं कृतवानित्यर्थः ।।

#### [ऐन्द्र महाभिषेक का पुरातन इतिहास]--

viii.२१ [xxxix.७] इसी ऐन्द्र महाभिषेक की विधि से कवष के पुत्र तुर नाम के महर्षि ने परीक्षित के पुत्र जनमेजय का अभिषेक किया। उसके फलस्वरूप जनमेजय ने सभी दिशाओं में समुद्रतीरपर्यन्त पृथ्वी को जीत कर खारो ओर विचरण किया [अर्थात् अभिषेक के माहात्म्य से दिश्विजय किया], और [अभिषेक के ही कारण] याग योग्य अरव से यत किया [अर्थात् अरवमेध यत्त किया]।

अस्मिन्नर्थे कांचिद् गाथामुदाहरति-

तदेषाऽभि यज्ञगाथा गीयते ॥ इति ।

'तत्' तस्मिञ्जनभेजयवृत्तान्ते 'एषा' वक्ष्यमाणा 'गाथा' यज्ञविषया गीतिर्वैदि-करिमितो गीयते ॥

उस [जनमेजय] के सम्बन्ध में इस प्रकार यज्ञ विषयक गाथा विदिकों द्वारा] गायी जाती है—

१. द्र० रात ० व्रा० १३.५.४.२; शाङ्खा ० श्री० १६.९.१, 'अबब्नाद् अश्वं सरङ्गम्' इति तत्र पाठान्तरम्।

चतुर्थाच्याये सप्तमः खण्डः ]

धोमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् । १३०१

तां गायां दर्शयति-

आसन्दोवति धान्यादं रुक्मिणं हरितस्रजम् । अरुवं बबन्ध सारङ्गं देवेभ्यो जनमेजय इति ॥ इति ।

आसन्दीवानिति देशविशेषस्य नामधेयम् । तिस्मन् देशे जनमेजयो 'देवेभ्यो' देवार्थं यागयोग्यमश्वं बबन्ध । कीहशमश्वं ? 'धान्यादं' धान्यमेवात्ति । रुविमणम्' रुवमशब्देन ललाटगतं श्वेतलाञ्छनमुपलक्ष्यते । तद्युक्तम्—हरितवर्णा स्रग्यस्यासौ 'हरितस्रक्' । पुष्पमालेव वर्णो देहं व्याप्य वर्तत इत्ययः । सारं कर्मसु श्रेष्ठं यागं गच्छतीति 'सारङ्गः' । 'इति' अनया गाथया जनमेजयस्यामिषेकमहिमोदाहृतः ॥

'आसन्दीवत् नाम के स्थान पर जनमेजय ने धान्य [ = अनाज] खाने वाले, माथे पर श्वेत चिह्न वाले, हरित वर्ण की माला के समान देह वाले और कर्मों में श्रेष्ठ याग को जाने वाले [यागयोग्य] अश्व को देवताओं के लिए बाँधा।'

जनमेजयवच्छार्यातनामकं राजानमुदाहरति —

एतेन ह वा ऐन्द्रेण महाभिषेकेण च्यवनो भार्गवः शार्यातं मानवमभिषिषेच; तस्मादु शार्यातो मानवः समन्तं सर्वतः पृथिवीं जयन् परीयायादवेन च मेध्येनेजे देवानां हापि सत्रे गृहपतिरास ॥ इति ।

भृगोः पुत्रः, च्यवननामको महर्षिः मनुवंशोत्पन्नं शार्यातनामकं राजानमिषिषेच । तस्मात्फलं पूर्ववत् । किं च देवानां सम्बन्धिन सन्नेऽपि शार्यातो गृहपतिरमूत् ॥

इसी ऐन्द्र महाभिषेक की पद्धित से भृगु के पुत्र च्यवन नामक सहिष् ने मनु बंश में उत्पन्न शार्यात नामक राजा का अभिषेक किया। उसके फलम्बरूप मनुवंशोत्पन्न शार्यात ने सभी विशाओं में समुद्रतीरपर्यन्त पृथ्वी को जीत कर चारो ओर विचरण किया और याग के योग्य अश्व से यजन किया अर्थात् अश्वमेध यज्ञ किया। इसके अतिरिक्त वह देवताओं के यज्ञ में भी गृहपित हुए।

श्वतानीकनामकं राजानमुदाहरति—

एतेन ह वा ऐन्द्रेण महाभिषेकेण सोमशुष्मा वाजरत्नायनः शतानीकं सात्राजितमभिषिषेच; तस्मादु शतानीकः सात्राजितः समन्तं सर्वतः पृथिवीं जयन् परीयायाद्वेन च मेध्येनेजे ॥ इति ।

सोमशुष्मनामकः कश्चित्महर्षिः । स च वाजरत्नस्य पौत्रः तथाविधो मुनिः सत्राजितः

पुत्रं शतानीकनामकं क्षत्त्रियमिषषेच शेषं पूर्ववत् ॥

इसी ऐन्द्र महाभिषेक की पद्धित से वाजरत्न के पौत्र सोमशुष्मा ने सत्राजित के पुत्र शतानीक [नामक क्षत्रिय] का अभिषेक किया। उसके फलस्वरूप सत्राजित के पुत्र शतानीक ने सभी दिशाओं में समुद्रतीरपर्यन्त पृथ्वी को जीतकर चारो ओर विवरण किया और याग के योग्य अइव से यजन किया अर्थात् अइवमेध यज्ञ किया।

आम्बाष्ठ्यनामानं राजानमुदाहरति-

एतेन ह वा ऐन्द्रेण महाभिषेकेण पर्वतनारदावाम्बाष्ठचमभिषिषिचतुस्-तस्माद्वाम्बाष्ठचः समन्तं सर्वतः पृथिवीं जयन् परीयायाश्वेन च मेध्ये-नेजे॥ इति।

इसी ऐन्द्र महाभिषेक की विधि से पर्वत और नारद दो महर्षियों ने आस्वाष्ट्रिय नामक राजा का अभिषेक किया। उसके फलस्वरूप आम्बाष्ट्रिय ने सभी दिशाओं में समुद्रतीरपर्यन्त पृथ्वी को जीतकर चारो ओर विचरण किया और याग के योग्य अइव से यजन किया [अर्थात् अश्वमेध यज किया]।

युधांश्रौष्टिनामकमुग्रसेनस्य पुत्रं राजानमुदाहरति—

एतेन ह वा ऐन्द्रेण महाभिषेकेण पर्वतनारदौ युधांश्रौष्टिमौग्रसैन्यमभिषिषि-चतुस्तस्मादु युधांश्रौष्टिरोग्रसैन्यः समन्तं सर्वतः पृथिवीं जयन् परीयाया-इवेन च मेथ्येनेजे ॥ इति ।

इसी ऐन्द्र महाभिषेक की पद्धति से पर्वत और नारद दो महर्षियों ने उग्रसेन के पुत्र युधांश्रीष्टि नामक राजा का अभिषेक किया। उसके फलस्वरूप उग्रसेन के पुत्र युधांश्रीष्टि ने सभी दिशाओं में समुद्रतीरपर्यन्त पृथ्वी को जीतकर चारो ओर विचरण किया और याग योग्य अश्व से यजन किया [अर्थात् अश्वमेध या किया]।

भुवनाख्यस्य पुत्रं विश्वकर्मनामकं राजानमुदाहरति—

एतेन ह वा ऐन्द्रेण महाभिषेकेण कश्यपो विश्वकर्माणं भौवनमभिषिषेच; तस्मादु विश्वकर्मा भौवनः समन्तं सर्वतः पृथिवीं जयन् परीयायाश्वेन मेध्येनेजे ॥ इति ।

इसी ऐन्द्र यहाभिषेक की पद्धित से कश्यप ऋषि ने भुवन के पुत्र विश्वकर्मा नामक राजा का अभिषेक किया। उसके फलस्वरूप विश्वकर्मा भौवन सभी दिशाओं में समुद्र-तीरपर्यन्त पृथ्वी को जीतकर चारों ओर विचरण किया और याग योग्य अश्व से यजन [अर्थात् अश्वमेध यह] किया।

मौवनाभिषेकमाहात्म्यं प्रशंसितुं पुरातनमहर्षिप्रोक्तमुदाहरणं दशंयति— भूमिर्हं जगावित्युदाहरन्ति ॥ इति ।

'मूमिः' देवता 'जगी' मौवनं प्रति किचिद्वाक्यं गाथारूपमुक्तवती 'इति' एवं पूर्वे महर्षय उदाहरन्ति ।।

[भौवन के अभिषेक के माहात्म्य की प्रशंसा में] 'भूमि देवता ने [भौवन के प्रति कुछ] गाथा रूप में कहां'—इस प्रकार कुछ अहुक्रे के अधिक स्वति स्वाहित्या प्रसित्त करते हैं। चतुर्थाध्याये सप्तमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसिहतम् : १३०३

तां गाथां दशंयति-

न मा मर्त्यः कश्चन दातुमहिति, विश्वकर्मनभौवन मां दिदासिथ। निमङ्क्ष्येऽहं सिललस्य मध्ये, मोघस्त एष कश्यपायाऽऽस संगर इति ॥ इति ।

भुवनास्यस्य पुत्र हे विश्वकर्मन् कश्चिदिष मनुष्यो 'मां' मूमि दातुं नाहंति । अत एव मीमांसका विचार्यं सर्वंस्वदाने महामूमिदानं निवारितवन्तः । एवं सित त्वं 'मां' मूमि 'दिदासिथ' कश्यपाय त्वदीयाचार्याय दातुमिच्छिसि । अहं तु 'सिलिलस्य' समुद्रस्य मध्ये 'निमङ्क्ष्ये' निमज्जनं करिष्ये । तथा सित 'ते कश्यपाय' त्वदीयाचार्यंस्य कश्यपस्य 'एषः' 'संगरः' भूमिप्रतिग्रहविषयो 'मोघः आस' व्यर्थं एव बभूवेति । 'इति' ईहशमिप महामूमिमज्जनं महामिषेकमिहम्ना निवारितिमिति तात्पर्यार्थः ॥

हे भौवन विश्वकर्सन् ! मुझे कोई भी मनुष्य किसी को नहीं दे सकता और तुम मुझे दूसरे को देना चाहते हो अरे मैं [समुद्र के पानी] में डूब जाऊँगी। तुम्हारा यह कश्यप को भूमिप्रतिग्रह का प्रयत्न व्यर्थ हो जायगा। [अर्थात् इस प्रकार भूमि का डूबना भी इस महाभिषेक से निवारित हो सका]।

सुदा इत्येतन्नामकं पिजवनस्य पुत्रं राजानमुदाहरति—

एतेन ह वा ऐन्द्रेण महाभिषेकेण विसष्ठः सुदास पैजवनमभिषिषेच; तस्मादु सुदाः पैजवनः समन्तं सर्वतः पृथिवीं जयन् परीयायाश्वेन च मेध्येनेजे ॥ इति ।

इसी ऐन्द्र महाभिषेक की पद्धित से विसष्ठ ने विजवन के पुत्र भुदास नामक राजा का अभिषेक किया। उसके फलस्वरूप पैजवन सुदास ने सभी विशाओं में समुद्रतीर-पर्यन्त पृथ्वी हो जीतकर चारों ओर विचरण किया और याग योग्य अश्व से यजन किया [अर्थात् अश्वमेध यह किया]।

अविक्षिन्नामकस्य पुत्रं मक्तनामानं राजानमुदाहरति—

एतेन ह वा ऐन्द्रेण महाभिषेकेण संवर्त आङ्गिरसो मरुत्तमाविक्षित-मभिषिषेच; तस्मादु मरुत्त आविक्षितः समन्तं सर्वतः पृथिवीं जयन् परीयायाश्वेन च मेध्येनेजे ॥ इति ।

संवतंनामको महर्षिरङ्गिरसः पुत्रः॥

१. द्र० जै० सू० ६ ७.२.३।

२. द्र॰ वा॰ रा॰ उत्तर॰ १८; महा॰ वन॰ १२९.१६। मार्क॰ १२७.१०, १२६.११-१२००-०. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

[ ३९.८ अष्टमपश्चिकायां

१३०४ : ऐतरेयब्राह्मणम्

इसी ऐन्द्र महाभिषेक की पद्धित से अङ्गिरस के पुत्र संवर्त नामक महर्षि ने अवि-क्षित के पुत्र मरुत्त नामक राजा का अभिषेक किया। उसके फलस्वरूर अविक्षित मरुत्त ने सभी दिशाओं में समुद्रतीरपर्यन्त पृथ्वी को जीतकर चारों ओर विचरण किया और याग योग्य अश्व से यजन किया [अर्थात् अश्वमेध यश किया]।

तेन कृतं महत्तामिषेकं प्रशंसितृं श्लोकमुदाहरित-

तदप्येष इलोकोऽभिगीतः ॥ इति ।

'तत्' तस्मिन्निप महत्ताभिषेकमाहात्म्ये 'एषः' वक्ष्यमाणः 'श्लोकः' पादबद्धो मन्त्रः 'अभिगोतः' अभितः सर्वैः पठितः ॥

उस [मरुत्त] के [अभिषेक के माहात्म्य के] सम्बन्ध में भी यह पादबद्धश्लोक सभी वैदिकों द्वारा गाया जाता है?—

तं श्लोकं दश्यति —

मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन् गृहे । आविक्षितस्य कामप्रेविक्वे देवाः सभासद इति ॥ २१ ॥ इति ।

मरुत्तनाम्नो राज्ञो गृहे मरुत्संजका देवा मोजनकाले परिवेषणकर्तारो मृत्वाऽवसन् । तथैव 'आविक्षितस्य' अविक्षित्यत्रस्य 'कामप्रेः' सर्वंकामपूरितस्य मरुत्तस्य गृहे 'विश्वे' सर्वे देवाः 'समासदः' समायामुपिवष्टाः सेवन्तः इति शेषः । 'इति' एष सर्वोऽपि महा-मिषेकस्य महिमेत्यिमप्रायः ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये अष्टम-पश्चिकायां चतुर्थाव्याये (एकोनचत्वारिशाव्याये) सप्तमः खण्डः ॥७॥ (२१) [२७८]

'मरुत्त नामक राजा के घर मरुत् संत्रक देव भोजनकाल में घेरे रहते थे। उसी प्रकार कामनाओं की पूर्ति करने वाले अविक्षित के पुत्र मरुत्त के घर पर सभी देव सभासद थे।'

।। इस प्रकार उन्तालीसर्वे (चतुर्थ) अध्याय के सातवें खण्ड की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ।।७।।

# मंजिलामा विषय अष्टमः विण्डः

अङ्गनामकं राजानमुदाहरति—

एतेन ह वा ऐन्द्रेण महाभिषेकेणोदमय आत्रेयोऽङ्गमभिषिषेच; तस्मा-द्रङ्गः समन्तं सर्वतः पृथिवीं जयन् परीयायाद्येन च मेध्येनेजे ॥ इति । उदमयनामकः कश्चिन्महर्षिरत्रेः पुत्रः, अङ्गमिषिषेच ॥

१. द्र॰ शत॰ ब्राएट-१३८ Vitan Kungagal ब्रान्डिक्टा प्रमुख्या Domain.

चतुर्थाच्याये अष्टमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यंविरचितभाष्यसहितम् : १३०५

पंगं.२२ [xxxix.c] इसी ऐन्द्र महाभिषेक की पद्धित से अत्रि ऋषि के पुत्र उदमय ने अङ्गदेश के राजा का अभिषेक किया। उसके फलस्वरूप अङ्गराज ने सभी दिशाओं में समुद्रतीरपर्यन्त पृथ्वी को जीतकर चारों और विचरण किया और याग योग्य अञ्च से यजन किया [अर्थात् अञ्चमेध यज्ञ किया]।

तस्याङ्गाभिषेकस्य माहात्म्यं दर्शयितुं कंचिद्वृत्तान्तमाह-

स होवाचालोपाङ्गो—दश नागसहस्राणि दश दासीसहस्राणि ददामि ते, ब्राह्मणोप माऽस्मिन् यज्ञे ह्वयस्वेति ॥ इति ।

योऽयमङ्गनामको राजोक्तः 'सः' अयम् 'अलोपाङ्गः' सम्पूर्णावयव इत्यर्थः । महद-स्याङ्गसौष्ठवम् । स कदाचित्स्वकीयामिषेककर्तर्युदमयनामके पुरोहिते स्वार्थं यागं कुर्वाणे सित तं प्रत्येवमुवाच—हे ब्राह्मण, 'अस्मिन्' त्वदीये यज्ञे माम् 'उपह्वयस्व' समाह्वानं कुरु । अहमागत्य त्वदीययज्ञे दक्षिणासम्पूर्यंथं तुम्यं गजसहस्राणि दासीसहस्राणि च ददामीति । सेयं बहुदानसम्पत्तः, सद्बुद्धिश्व महाभिषेकप्रसादलब्धा ।।

उस सर्वाङ्गपूर्णं अवयव वाले अङ्गराज ने अपने पुरोहित से कहा कि—मैं तुम्हें दस हजार हाथी और इस हजार वासियां दूँगा, हे बाह्मण ! तुम अपने इस यह में हमें बुलाना। [अर्थात् मैं वहाँ आकर उपर्युक्त दान करूँगा। इस प्रकार यह सद्बुद्धि महाभिषेक से ही प्राप्त हुई है]।

एवमेवार्थं प्रपश्चियतुं रलोकानुदाहरित-

तद्येते इलोका अभिगीताः ॥ इति ।

तस्मिन्नप्यङ्गराजपुरोहितस्य यागे दानप्रतिपादका 'एते' पञ्च 'इलोकाः' 'अमिगीताः' अमितो गीताः सर्वेतोऽभिन्नैः पठिताः ॥

उस [अङ्गराज के पुरोहित] के सम्बन्ध में [याग में दान के प्रतिपादक] ये [पाँच] इलोक अभिज्ञजनों के द्वारा इस प्रकार पढ़े जाते हैं—

तत्र प्रथमं श्लोकमाह -

# याभिर्गोभिरुदमयं प्रैयमेधा अयाजयन्। द्वे द्वे सहस्रे बद्वानामात्रेयो मध्यतोऽऽददात्।। इति।

प्रियमेधस्य पुत्राः 'प्रैयमेधाः' महर्षयः, उदमयनामकमङ्गराजपुरोहितं 'यामिर्गोमिः' दक्षिणारूपामिः 'अयाजयन्'। ता गावो वक्ष्यन्त इति शेषः। 'बद्धम्'- इति शतकोटि-

१. किन्तु मूले तु 'दश नागसहस्राणि, दश दासीसहस्राणि'—इति विद्यते ।

१३०६ : ऐतरेयब्राह्मणम्

संख्याया नामधेयम् । 'बद्वानां' शतकोटिसंख्याकानां गवां मध्ये, प्रतिदिनं द्वे द्वे सहस्रे 'मध्यतः' मार्घ्यंदिनसवनेऽत्रिपुत्र उदमयो दत्तवान् ।।

[प्रियमेघ के पुत्रों] प्रैयमेघ ऋषियों ने उदमय नाम के पुरोहित को जिन गायों के द्वारा यजन कराया; उनके विषय में कहते हैं कि अत्रि के पुत्र उदमय ने सौ करोड़ गायों में से प्रतिदिन दो-दो हजार गाएँ दान की।

द्वितीयं श्लोकमाह --

अष्टाशीतिः सहस्राणि श्वेतान् वैरोचनो हयान् । प्रष्टोन्निश्चृत्य प्रायच्छद् यजमाने पुरोहिते ॥ इति ।

'वैरोचनः' विरोचनस्य पुत्रोऽङ्गनामको राजा, स्वकीयपुरोहित उदमयनामके यजमाने यागं कुर्वाणे स्वयमागत्याष्टाशीतिसहस्रसंख्याकानश्वाञ्यवेतवर्णान् प्रधीन् पृष्ठवाहन-योग्यवयस्कान्निरचृत्य स्वकीयाश्वबन्धनस्थानान्निःसायं प्रायच्छद्त्तवान् ॥

विरोचन के पुत्र अङ्गराज ने अपने पुरोहित उदमय नामक यजमान के याग में स्वयं आकर अट्ठासी हजार सफेद घोड़ों को [अपने घुड़साल से] निकालकर दान कर दिया।

तृतीयं श्लोकमाह—

देशाद्देशात्समोह्ळानां सर्वासामाद्यदुहितृणाम् । दशाददात् सहस्राण्यात्रेयो निष्ककण्ट्यः ॥ इति ।

१. दश, [शतं], सहस्रम, अयुतम्, प्रयुतम्, नियुतम्, अर्बुदम्, न्यर्बुदम्, निखर्वम्, बद्धम्, अक्षितम्। एताश्च संख्या क्रमाद् दशगुणोत्तरा वैदिक्यः (द्र० ता० ब्रा० १७.१४.२)। तथा च प्रयुतिस्ति लक्षस्यैव नामान्तरम्, अर्बुदमिति च कोटेर्नामान्तरम्, एवं शतकोटेर्नाम स्यान्निखर्वमिति, तथा बद्धमिति तु पश्चात् सहस्रकोटेरेव नामधेयमिति विचार्यम्। कस्यचिन्मते त्विह बद्धशब्दः स्यात् बद्धन्निति बान्तस्यार्थे। तथा च 'बद्धानां' स्थिराणां दानार्थरक्षितानां गवामिति, देवयजनमार्गस्थानां गवामिति वार्थः सम्मान्येत। नान्तबद्धन्याख्यानम्—ता० ब्रा० १.१.६ सा० मा० द्रष्टव्यम्। ''चतुर-शीत्यधिकरम्त्रयोदशसहस्रेरेकं बद्धं (बद्धं) भवति। तथाहि—'हिरण्येनः''सप्त च (पृ० १३०८ इतः परम्)'—इति श्रुत्युक्तानि सप्ताधिकश्चतं बद्धानि श्रीशुकेनोत्तरश्लोके चतुर्दश्चलक्षत्वेन सङ्गृहोतानि,—'अदात् कर्मणि मष्णारे नियुतानि चतुर्दश'—इति (२८ इलोक)। एवं चतुर्दशलक्षाणां सप्ताधिकश्चतमागो बद्धमित्युक्तं मवति। इयश्च बद्धसंख्या श्लोकेन सङ्गृह्यते—

'चतुर्दंशानां लक्षाणां सप्ताधिकशतांशकः।

बद्धं चतुरशीत्यग्रसहस्राणि त्रयोदश ।।—इति माग० पु० ९.२०.३६ इलोकस्य, १०.७०.९ रलोकस्य च व्याख्याने स्वामीश्रीधरः ublic Domain. CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deobahd. h vublic Domain. चतुर्थाच्याये अष्टमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यमहितम् : १३०७

देशाद्देशादिग्विजयकाले तत्तद्देशिवशेषात् 'समोह्ळानां' सम्यगासमन्तात् ऊढानाम् आनीतानामाढचदुहितृणां धनिकपुत्रीणां सर्वासां दश्च सहस्राण्यात्रेयोऽपि अङ्गराजपुरोहितो दत्तवान् । ताश्च दुहितरो निष्ककण्ठय आमरणोपेतकण्ठयुक्ताः ।।

[विष्विजय के समय] देश विदेश से लायी गई सभी धनिकों की पुत्रियों को, जो संख्या में दस हजार थीं और कण्ठ में आभरण पहने थीं, अत्रि के पुत्र अङ्गराज के पुरोहित उदमय] ने दिया।

चतुर्थं रलोकमाह—

दश नागसहस्राणि दत्त्वाऽऽत्रेयोऽवचत्नुके। श्रान्तः पारिकुटान् प्रैप्सद्दानेनाङ्गस्य ब्राह्मणः॥ इति।

अङ्गराजस्य पुरोहितो ब्राह्मण आत्रेयः, अवचत्नुकनामदेशे गजसहस्राणि दशसंख्या-कानि दत्त्वा दानेन श्रान्तः सन् 'पारिकुटान्' परिचारकान् 'प्रैप्सत्' प्रेषितवान् । हे परि-चारका यूयं दत्तेत्येवमुक्तवानित्यर्थः ॥

अङ्गराज के पुरोहित ब्राह्मण [आत्रेय उदमय] अवचत्नुक नामक प्रदेश में दस हजार हाथियों को देकर जब दान से थक गए तो परिचारकों को भेजा [िक हे परि-चारकों, अब तुम दान दो]।

पञ्चमं श्लोकमाह—

शतं तुभ्यं शतं तुभ्यमिति स्मैव प्रताम्यति । सहस्रं तुभ्यमित्युक्त्वा प्राणान् स्म प्रतिपद्यत इति ॥ २२ ॥ इति ।

परिचारकाणामप्यग्र एकैकशो वक्तुमशक्तः, तुम्यं शतं तुम्यं शति शति शतसंख्यां प्रोक्त्वा तत्रापि प्रताम्यति स्मैव ग्लानिमेव प्राप्तवान् । ततः शतसंख्यौ परित्यज्य सहस्रं तुम्यमित्युक्तवा तस्यापि संख्यायां बहुशः प्रोक्तायामाश्रान्तः सन् प्राणान् प्रतिपद्यते स्म । मध्ये मध्ये श्रमपरिहाराय दीर्घश्वासं कृतवानित्यर्थः । अङ्गराजस्य पुरोहितायाप्येतादृश्यसामध्यं महामिषेकप्रसादलब्धमिति तास्पर्यार्थः ।।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये अष्टम-पश्चिकायां चतुर्थाघ्याये (एकोनचत्वारिशाच्याये) अष्टमः खण्डः ॥८॥ (२२) [२७९]

[परिचारकों में भी एक-एक करके दान देने में अशक्त हो] 'सौ तुमको', 'सौ तुमको'— इस प्रकार [सौ-सौ को साथ में] दान देकर भी जब ग्लानि को ही प्राप्त किया; तब [सौ संख्या छोड़कर] 'हजार तुमको'—यह कहकर [उस संख्या को भी बार-बार प्रयुक्त करने से थक कर बीच-बीच में श्रमपरिहार के लिए] दोघं निश्वास लिया।

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

ि ३९.९ अष्टमपञ्चिकायां

१३०८ : ऐतरेयब्राह्मणम्

[अभिप्राय यह है कि अङ्गराज के पुरोहित को भी इस प्रकार की सामर्थ्य महाभिषेक के फलस्वरूप प्राप्त हुई]।

॥ इस प्रकार उन्तालीसर्वे (चतुर्थ) अध्याय के आठवें खण्ड की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥८॥

#### अथ न्वमः खण्डः

दुष्वन्तस्य पुत्रं मरताख्यं राजानमुदाहरति—

एतेन ह वा ऐन्द्रेण महाभिषेकेण दीर्घतमा मामतेयो भरतं वैष्वन्तिमिल-षिषेच, तस्मादु भरतो दौष्वन्तिः समन्तं सर्वतः पृथिवीं जयन् परीयायाभ्वेरु च मेध्यैरीजे ॥ इति ।

ममताख्यायाः स्त्रियाः पुत्रो दीर्घतमा इत्येतन्नामा मुनिर्भरतमिषिषेच । मरतोऽपि दिग्विजयेन पृथिवीं परीत्य मेध्यैरश्वैरपीजे । उ चेति निपातयोः समूहः समुच्चयार्थः ॥

पंगं.२२ [xxxix.९] इसी ऐन्द्र महाभिषेक की पद्धति से ममता नामक स्त्री के पुत्र दीघंतमा नामक मुनि ने दुष्पन्त के पुत्र भरत का अभिषेक किया। उसके फलस्व- रूप दुष्पन्त के पुत्र भरत ने सभी दिशाओं में समुद्रतीरपर्यन्त पृथ्वी को जीतकर चारों सोर विचरण किया और याग योग्य अहव से यजन किया [अर्थात् अहवमेध यन किया]।

मरताभिषेकमाहात्म्यं दर्शायितुं इलोकानुदाहरति— तदप्येते इलोका अभिगीताः॥ इति ।

'तत्' तस्मिन् मरतामिषेकमाहाम्येऽप्येते वक्ष्यमाणाः पञ्च 'रुलोकाः' अभितः परि-गीयन्ते ॥

उन [भरत के अभिषेक] के माहात्म्य में भी ये [पाँच] इलोक [वैदिकों द्वारा] गाए जाते हैं<sup>२</sup>।

तत्र प्रथमं क्लोकमाह---

हिरण्येन परीवृतान् कृष्णाञ्ज्ञुक्लदतो मृगान् । मष्णारे भरतोऽददाच्छतं बद्वानि सप्त च ॥ इति ।

मृगशब्देनात्र गजा विवक्षिताः । मृगविदिति बाहुल्यविवक्षयाः मृगशब्दः । ते च गजाः हिरण्येन परीवृताः सर्वामरणयुक्ताः, शरीरपृष्ट्या वर्णोत्कर्षे सत्यत्यन्तं कृष्णाः प्रतिमासन्ते । श्वक्ताभ्यां दन्ताभ्यां युक्ताः, ताहशान् गजान् मष्णारनामके देशे भरतो राजा दक्तवान् । श्वतमित्यादि तत्संक्योच्यते । 'बद्धं' 'वृन्दम्' इत्येतौ पर्यायौ । वृन्दशब्दश्च शतकोटिवाचित्वेन गणिते ग्रन्थकारैदंशितः—

१. 'दौष्यन्ति' – इति वा पाठ। २. द्र० शत् बा० १३.५.४.११।

३. अत्र किञ्चित् महत्तं-ल ऽभक्ष्यामः Humar Col. Deoband. In Public Domain.

चतुर्थाध्याये नवमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यंविरचितभाष्यसहितम् ः १३०९

"एकं दश च शतं च सहस्रं चायुतनियुते तथा। प्रयुतकोटचर्वुदं वृन्दं स्थानं स्थानाद्शगुणं स्यात्" ॥ इति ।

तानि च शतकोटिरूपाणि 'बद्वानि' सप्ताधिकशतसंख्याकानि । तावतो गजान् दत्तवानित्यर्थः ।।

भरत ने मण्णार नाम के स्थान पर सुवर्णा उद्धारों से अलंकृत काले रंग के सफेद दाँत वाले एक सौ सात करोड़ हाथी दिए।

द्वितीयं श्लोकमाह—

भरतस्येष दौष्वन्तेरिगनः साचीगुणे चितः। यस्मिन् सहस्रं बाह्मणा बद्दशो गा विभेजिरे ॥ इति ।

साचिगुणनामके कस्मिनिहिच देशे दुष्यन्तपुत्रस्य 'मरतस्येषोऽग्निहिचतः'। अग्निचयनं कृतवानित्यर्थः। यस्मिन् अग्निचयने सहस्रसंख्याका न्नाह्मणाः 'बद्धशः' प्रत्येकं शतकोटि-संख्या गाः विभेजिरे' गवां विभागं कृतवन्तः।।

साचीगुण नामक किसी प्रदेश में दी व्यक्ति भरत ने अग्निचयन किया। जिसमें हजार ब्राह्मणों में से प्रत्येक ने सौ करोड़ गाएँ बाँट ली।

तृतीयं श्लोकमाह—

अष्टासप्तति भरतो दौष्पन्तिर्यमुनामनु । गङ्गायां वृत्रध्नेऽबध्नात् पञ्चपञ्चाज्ञतं हयान् ॥ इति ।

'मेध्यैरश्वैरीजे' इत्युक्ते तेषामश्वानां संख्याऽत्रोच्यते—अष्टाधिका सप्तिः 'अष्टा-सप्तिः'। ताम् अश्वानामष्टासप्तिं दुष्पन्तपुत्रो भरतः 'यमुनामनु' यमुनायास्तीरे 'अबध्नात् बद्धवान्, तावतोऽश्वमेधान् कृतवानित्यर्थः। 'गङ्गायां' गङ्गातीरे वृत्रध्ननामके देशे पश्वा-धिकपश्चाशत् संख्याकान् ह्यान् 'अबध्नात्' बद्धवान्। तावतोऽश्वमेधान् कृतवान्।।

'एकं दश शतं चैव सहस्रमयुतं तथा, लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च। वृन्दः खर्वो निखर्वश्च शङ्खपद्मौ च सागरः, अन्त्यं मध्यं पराद्वं च दशवृद्धचा यथोत्तरम्'॥-इति ब्राह्माण्ड पु०।

१. "एकदशशतसहस्त्रायुतलक्ष प्रयुवकोटयः क्रमशः। अर्बुदमञ्जः (शङ्घः) खवैनिखवौँ महापद्मशङ्घवस्तस्मात्। जलधिश्चान्त्यं मध्यं परार्द्धमिति दशगुणोत्तराः संज्ञाः सङ्ख्याया व्यवहारार्थं कृताः पूर्वे:—इति लीला०।

२. 'बद्वानि'-इत्यस्य स्थिराणि गजरूपद्रव्याणि देवयजनस्थितानि वेति चार्थः स्यात् ।

३. 'बद्वशः'-इत्यस्य बन्धनक्रमेणेत्यप्यर्थः सुकरः स्यात्, स्थिरभावत इति वा।

४. द्र॰ इत: पूर्वम्, पृ० १३०८ (३९.९) । CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

३९.९ अष्टमपञ्चिकायां

१३१० : ऐतरेयब्राह्मणम्

[जब अश्वमेध यह किया तब] दुष्यन्त के पुत्र भरत ने अट्ठहत्तर घोड़े यमुना के किनारे और पचपन घोड़े इन्द्र के लिए गङ्गा के किनारे बाँधे।

चतुर्थं श्लोकमाह—

त्रयांस्त्रिशच्छतं राजाऽभ्यान् बद्ध्वाऽयं मेध्यान् । दौष्यन्तिरत्यगादाज्ञो मायां मायवत्तरः ॥ इति ।

यमुनातोरे गङ्गातीरे चानुष्ठिता अश्वास्त्रयस्त्रिश्चाद्यधिकशतसंख्याकाः । तावतोऽश्वान् 'मेध्यान्' यज्ञयोग्यान् विष्युक्तक्रमेण बन्धनं कृत्वा, सोऽयं राजा दौष्वन्तिः 'मायवत्तरः' अतिश्चयेन मायावी सन्, 'राज्ञः' स्वकीयशत्रोमीयाम् 'अत्यगाद्' अतिक्रान्तवान् ॥

दुष्यन्त के पुत्र [भरत] ने तैंतिस सौ यज्ञ के योग्य घोड़ों को बाँधकर; उस इस राजा ने अत्यन्त मायावो होकर, अपने ज्ञत्रु की माया को अतिकान्त कर दिया।

पञ्चमं श्लोकमाह—

महाकमं भरतस्य न पूर्वे नापरे जनाः। दिवं मर्त्यं इव हस्ताभ्यां नोदापुः पञ्च मानवा इति ॥ इति ।

'मरतस्य' राज्ञो तदेतत् 'महाकर्म'; तदेतत् 'पूर्वे' पित्रादयो न कर्तुं शक्ताः । 'अपरे' जनाः पुत्रपौत्रादयश्च न कर्तुं शक्ताः । तत्र दृष्टान्तः—यथा मनुष्यो 'दिवं' स्वर्गं हस्ताभ्यां स्प्रष्टुमशक्तः, एवं 'पश्च मानवाः' निषादपश्चमाश्चत्वारो वर्णाः 'नोदापुः' तदीयं कर्म प्राप्तुमशक्ताः सोऽयं सर्वोऽपि महाभिषेकस्य महिमेत्यर्थः ॥

भरत के बड़े कार्य को न उसके पहले के और न उसके बाद के लोगों ने पाया। जैसे कोई मनुष्य हाथों से स्वर्ग को नहीं छू सकता; वैसे ही मनुष्यों की पाँच जातियों [चार वर्ण और पाँचवी निषाद] में से कोई भी इसके कार्यों की वराबरी न कर सका [यह सब मह।भिषेक की ही महिमा थी]।

अय संप्रदायकथनमुखेन महामिषेकं प्रशंसित-

एतं ह वा ऐन्द्रं महाभिषेकं बृहदुक्य ऋषिर्दुर्मुखाय पाञ्चालाय प्रोवाच; तस्मादु दुर्मुखः पाञ्चालो राजा सन् विद्यया समन्तं सर्वतः पृथिवीं जयन् परीयाय ॥ इति ।

बृहदुक्थनामकः कश्चिद्दृषिः पञ्चालदेशस्वामिने दुर्मुखनाम्ने राज्ञे तमेतिमन्द्रसम्बन्धिनं महाभिषेकं प्रोवाच । तस्मादेव कारणात् स राजा सन् 'विद्यया' महाभिषेकज्ञानेनैव सर्वासु दिक्षु समन्तं समग्रां पृथिवीं जयन् 'परीयाय' परितः संचचार ॥

१. मायावत्तर:-इति वा पाठ:।

२. गन्धर्वा: पितरौ देवा असुरा रक्षांसीत्येके, चत्वारो वर्णा निषाद: पञ्चम:—'इत्यौप-मन्यवः'–इति निरु० ३.२.२। CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

चतुर्याध्याये नवमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : १३११

इसी ऐन्द्र महाभिषेक की पद्धित को बृहदुक्य नाम के ऋषि ने दुर्मुख पाञ्चाल को बताया। उसके फलस्वरूप दुर्मुख पाञ्चाल ने राजा होकर महाभिषेक के ज्ञान से ही सभी दिशाओं में समुद्रतोरपर्यन्त समग्र पृथ्वी को जीतकर चारों ओर विचरण किया।

अथ ब्राह्मणस्योक्तामिषेकाधिकारामावेऽपि तद्विद्याधिकारसद्भावात् फलसिद्धि दर्शयति—

एतं ह वा ऐन्द्रं महाभिषेकं वासिष्ठः सात्यहब्योऽत्यरातये जानंतपये प्रोवाच; तस्माद्वत्यरातिर्जानंतिपरराजा सन् विद्यया समन्तं सर्वतः पृथिवीं जयन् परीयाय ॥ इति ।

वसिष्ठगोत्रोत्पन्नो 'वासिष्ठः', सत्यहव्यस्य पुत्रः 'सात्यहव्यः' तादृशो मुनिरत्यराति-नामकाय जनंतपपुत्राय ब्राह्मणाय, तमेतं महामिषेकं प्रोवाच । तस्मादेव कारणादयमत्य-रातिर्जानंतिषः स्वयमराजा सन्नप्यिमषेकिवद्यया जयं प्राष्ठः परितो गतवान् ॥

इसी ऐन्द्र महाभिषेक की पद्धित को विसष्ठ गोत्र में उत्पन्न सात्यहब्य ऋषि ने अत्य-राति जानंतिप को बताया। उसके फलस्वरूप अत्यराति जानंतिप ने स्वयं राजा न होते हुए भी इस महाभिषेक के ज्ञान से हो सभी दिशाओं में समुद्रतीरपर्यन्त समग्र पृथ्वी को जीतकर चारों ओर विचरण किया।

यथाऽभिषेके रापथं कृत्वा गुरुद्रोहो न कर्तं व्य एवं विद्यायामपीति दर्शयति ---

स होवाच वासिष्ठः सात्यह्व्योऽजैषोर्वे समन्तं सर्वतः पृथिवीं महन् मा गमयेति; स होवाचात्यरातिर्जानंतिपर्यदा ब्राह्मणोत्तरकुरूञ्जयेयमथ त्वमु हैव पृथिव्ये राजा स्याः, सेनापितरेव तेऽहं स्यामिति; स होवाच वासिष्ठः सात्यह्व्यो देवक्षेत्रं वै तन्न वैतन् मत्यों जेतुमर्हत्यद्वक्षो वै म आऽत इदं दद इति ततो हात्यराति जानंतिपमात्तवीर्यं निःशुक्रमित्रतपनः शुष्मिणः शैब्यो राजा ज्ञान ॥ इति ।

सात्यह्व्यो वासिष्ठो गुरुः, अत्यराति शिष्यमेवमुवाच — हे अत्यराते, विद्यासामर्थ्यात् पृथिवीं जितवानिस । अतो 'मां' गुरुं 'महद्गमय' महत्त्वमैश्वयँ प्रापयः । ततः शिष्योऽत्यरातिरेवमुवाच — मा भूदिदानीं तव महत्त्वम्, हे 'ब्राह्मण आचार्यं यदा अहम् उत्तरकृत्व एतन्नामकान् हिमवत्पर्वतस्योत्तरदेशाञ्जयेयं, तदानीं त्वमेव पृथिव्याः राजा भव । अहं तु त्वदीयसेनापितरेव भवामीति । ततः सात्यह्व्यो वासिष्ठः 'सः' गुरुरेवमुवाच, — हेऽत्यराते हिमवत्पर्वतस्योत्तरतो यदिस्त, तद्देवक्षेत्रम्, अतस्तत्क्षेत्रं मनुष्यो जेतुं नैवाहंति । त्वं तु 'मे पह्मम् 'अद्भुक्षो वे' कृतवानेव । मदपेक्षितं महत्त्वं दातुमनिच्छुः सन् वश्वनार्थं यत्किचिदुक्तवानिस । अतः शपथोल्लिङ्घनो गुरुद्रोहिणस्तव 'इदं' सामर्थ्यम् 'आददे

१. 'मेरोक्तरतो'-इति वा पाठः।

१३१२ : ऐतरेयबाह्मणम्

अपहरामीति । 'ततः' सामर्थ्यापहरणादत्यराति जानंति 'आतवीयं' गुरुणाऽपह्तवीयंम् 'निःशुक्रम्' अपहृततेजस्कं, कश्चिच्छत्रुतापनः शिबिपुत्रः शुष्टिमणाख्यो राजा 'जघान' हतवान् ॥

[जैसे अभिषेक में शपथ दिलाकर गुरुद्रोह नहीं करना चाहिए वैसे ही विद्या के जान में भी गुरुद्रोह नहीं करना चाहिए] [गुरु] वासिष्ठ सात्यहच्य ने उस [शिष्य अत्य-राति] से कहा—हे अत्यराति [विद्या की सामध्यं से ही] तुमने सभी दिशाओं में समुद्रतीरपर्यन्त समग्र पृथ्वी को जीता है। अब तुम मुझे ऐश्वयंशाली बनाओ।' तब उन अत्यराति जानंतिप ने कहा—'हे बाह्मण, जब हम उत्तर कुरु नामक [हिमालय पवंत के उत्तर के] देश को जीत लूंगा; तब तुम्हीं पृथ्वी के राजा हो जाना; और मैं तुम्हारा सेनापित हो बनकर रहूँगा।' उसके बाद उन सात्यहच्य वासिष्ठ ने कहा—'अरे, वह देवक्षेत्र है। उसको कोई मनुष्य नहीं जीत सकता। तुमने मुझसे द्रोह किया है [अर्थात् मुझे जो महत्त्व देना चाहिए था उसे न देकर मात्र धोखा देने के लिए जो कुछ भी कह दिया। अतः शपथ का उल्लङ्घन करनेवाले गुरुद्रोही] तुम्हारी इस [विद्या की सामध्यं] को तुमसे मैं छीन लेता हूँ। उस [सामध्यं के अपहरण] के बाद अपहृत वीयं वाले एवं निःतेजस्क अत्यराति जानंतिप को शत्रु को पीड़ा देने वाले शुष्टमण नाम के शिवि देश के किसी राजा ने मार डाला।

एतद्रुत्तान्तकथनफलं दर्शयति—

तस्मादेवंविदुषे ब्राह्मणायैवं चक्रुषे न क्षत्त्रियो द्वह्येन्नेद्राष्ट्रादवपद्येयं नेद्वा मा प्राणो जहदिति, जहदिति ॥ २३ ॥

यस्माद्गुरुद्रोहे महती हानिरुक्ता, 'तस्मादेवंविदुषे' महामिषेकामिज्ञाय 'एवंचकुषे' अभिषेककर्त्र, 'ब्राह्मणाय आचार्याय क्षत्त्रियो न द्रुह्मेत् । केनामिप्रायेणेति ? सोऽभिधीयते— 'राष्ट्राद्' अस्मादेशात् 'न इत् अवपद्येयं' नैव भ्रष्टो भूयासम् । अथवा मा प्राणो न इत् जहन्नेव परित्यजित्वत्यिमप्रायः । अभ्यासोऽघ्यायसमाप्त्यथः ॥

॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरचिते माघवीये 'वेदार्थंप्रकार्ये' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये अष्टम-पश्चिकायां चतुर्थाघ्याये (एकोनचत्वरिशाष्याये) नवमः खण्डः ॥९॥ (२३) [२८०]

वेदार्थंस्य प्रकाशेन तमो हाईं निवारयम् । पुमर्थांश्रतुरो देयाद् विद्यातीर्थमहेश्वरः ॥

॥ इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्गप्रवर्तंकवीरबुक्कभूपालसाम्राज्यधुरंधरमाधवा-चार्यादेश्वतो मगवत्सायणाचार्येण विरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाश'नामभाष्ये ऐतरेय-ब्राह्मणमाष्ये अष्टमपश्चिकायाः (एकोनचत्वारिशोऽध्यायः) चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

१. 'शुष्म्याख्यो'-इति वा पाठ:।

चतुर्याघ्याये नवमः खण्डः ] श्रोमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसिहतम् : १३१३

[क्यों कि गुरु से द्रोह करने में महान् हानि कही गई है] अतः इस प्रकार [महा-भिषेक की विद्या के] जानने वाले और इस प्रकार के अभिषेक के कर्ता ब्राह्मण के साथ क्षत्रिय कभी भी द्रोह न करे, यह समझकर कि कहीं मैं राष्ट्र से च्युत न हो जाऊँ, अथवा कहीं सेरे प्राण न चले जायें।

।। इस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण के अष्टम पश्चिका के चतुर्य अध्याय की डाँ० सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ।। ४ ॥

-: 0 :--

# अथ पश्चमोऽध्यायः

प्रथम: खण्ड:

-: 0 :--

# [अथ चत्वारिंशोऽध्यायः

प्रथमः खण्डः]

महाभिषेक ऐन्द्रो यः क्षत्त्रस्यासौ पुरोहितः। पौरोहित्यं ब्राह्मणस्य वक्तव्यमधूनोच्यते॥१॥

तदेतत् प्रतिजानीते--

अथातः पुरोधाया एव ।। इति ।

'अथ' क्षत्त्रियस्य महामिषेककथनानन्तरम्, यतो ब्राह्मणस्य पौरोहित्यं बहुषु श्रुतं । मवति । अतः कारणात् 'पुरोधाया एव' पौरोहित्यस्यैव विधिः, उच्यत इति शेषः ॥

पौरोहित्य--

vii<sup>:</sup>.५ [xl.१] अब इस [क्षत्रिय के महाभिषेक के कथन] के अनन्तर [क्योंकि ब्राह्मण का पौरोहित्य अत्यन्त आवश्यक है] अतः पौरोहित्य की हो [विधि कहते हैं]।

तद्विधि दशंयति-

न ह वा अपुरोहितस्य राज्ञो देवा अन्नमदन्ति, तस्माद् राजा यक्ष्यमाणो ब्राह्मणं पुरो दधोत,—देवा मेऽन्नमदन्निति ॥ इति ।

यस्माद् 'अपुरोहितस्य राज्ञोऽन्नं देवा' 'नादिन्त' न मक्षयिन्तः; 'तस्माद्' राजा यक्ष्य-माणो ब्राह्मणं पुरोहितं कुर्यात् । केनामिप्रायेणेति ? सोऽभिधीयते—देवाः मदीयमन्नमदन्न-दिन्त्वित तस्यामिप्रायः । 'अयक्ष्यमाणः' इति वा पदच्छेदः । यागामावेऽपि प्रजापिर-पालने धर्मबोधनाय पुरोहितः संपादनीयः ॥

पुरोहितिबिहीन राजा के अन्न का देवता भक्षण नहीं करते। इसलिए यह की इच्छा बाले राजा कों एक ब्राह्मण [पुरोहित] रखना चाहिए कि 'देवता मेरे अन्न का भक्षण करें।'

वदेवमेतत्प्रशंसति—

अग्नीन् वा एष स्वर्ग्यान् राजोद्धरते, यत्पुरोहितम् ॥ इति ।

१. 'बुभुत्सितं' इति वा**्**मिक्षः Spri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

पञ्चमाध्याये प्रथमः खण्डः ]

श्रोमत्सायणाचार्यविरिबतभाष्यसहितम् : १३१५

पुरोहितं सम्पादयतीति यदस्ति, तेन 'एषः' राजा स्वर्गहेतूनग्नीनेवोद्धरते ॥

जो राजा पुरोहित का संपादन करता है वह स्वगं को ले जाने वाली अग्तियों को स्थापित करता है।

तानग्नीन् दशँयति-

तस्य पुरोहित एवाऽऽहवनीयो भवित जाया गार्हपत्यः, पुत्रोऽन्वाहार्य-पचनः, स यत्पुरोहिताय करोत्याहवनीय एव तज्जुहोत्यथ यज्जायायै करोति गार्हपत्य एव तज्जुहोत्यथ यत्पुत्राय करोत्यन्वाहार्यपचन एव तज्जुहोतिः; त एनं शान्ततनवोऽभिहुता अभिप्रोताः स्वर्गं लोकमभि-वहन्ति,—क्षत्त्रं च बलं च राष्ट्रं च विशं च ॥ इति ।

'तस्य' राज्ञः पुरोहितादय एवाऽऽहवनीयाद्यग्निस्थानीयाः । 'अन्वाहायंपचनः' दक्षिणाग्निः । 'सः' राजा पुरोहितादिम्यो 'यन्' अपेक्षितं करोति, तदेतदाहवनीयादिषु होमसमानम् । अतः पुरोहितद्वारा 'ते' अग्नयः 'शान्ततनवः' स्वकीयमुग्ररूपत्वं परित्य-ज्यामीष्टहोमेन प्रीताः 'एनं' क्षत्त्रियं स्वर्गीदकं प्रापयन्ति । 'क्षत्त्रं' मानसोत्साहरूपं शौर्यम् । 'बलं' शारीरम् । 'राष्ट्रं' देशः । 'विट्' प्रजाः । विपुरौहितादिप्रीत्या तदेतत् सर्वं प्राप्यते ॥

उस [राजा] का पुरोहित ही आहवनीय अग्नि है, स्त्री गाहंदत्य है, पुत्र अन्वाहार्यपचन अर्थात् दक्षिणाग्नि है। वह पुरोहित के लिए जो कुछ भी करता है वह
आहवनीय अग्नि में होस्र करने के समान होता है और जो अपनी पत्नी के लिए करता
है वह गाहंपत्य अग्नि में किए हुए कृत्य के समान होता है और वह जो कुछ भो अपने
पुत्र के लिए करता है वह दक्षिणाग्नि में किए हुए कर्म के समान होता है। अतः
पुरोहित के द्वारा वे अग्नियाँ [अपने उग्र रूप को छोड़कर] शान्त शरीर से अभीष्ट होम
से प्रसन्न होकर इस [क्षत्रिय] को स्वर्ग आदि पहुँचाती है और पुरोहित की प्रसन्नता से
मन के उत्साह रूप शौर्य को, शारी कि बल को, राष्ट्र को और प्रजा का प्राप्त कराने
वाली होती है।

विपक्षे बाधकमाह—

त एवैनमशान्ततनवोऽनभिहुता अनिभिन्नोताः स्वर्गाल्लोकान्नुदन्ते, क्षत्त्राच्च बलाच्च राष्ट्राच्च विशश्च ॥ इति ।

'त एव' पुरोहितादयोऽभीष्टहोमाभावेन प्रीतिरहिताः 'अशान्ततनवः' स्वर्गादेः 'एनं' राजानम् अवनुदन्ते ॥

वे हो [तीनों पुरोहित आदि के द्वारा] अभीष्ट होम के अभाव में यदि उग्र रूप धारण कर लें तो अप्रसन्न होकर वे ही इस [राजा] को स्वर्गलोक से ढकेल देती हैं; उसे शौयं से, शारीरिक बल से, राष्ट्र से और प्रजा से च्यूत कर देती हैं। CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

[ ४०.१ : अष्टमपञ्चिकायां

१३१६ : ऐतरेयबाह्यणम्

पुनरपि पुरोहितं प्रकारान्तरेण प्रशंसित-

अग्निर्वा एष वैश्वानरः पञ्चमेनिर्यत्पुरोहितस्तस्य वाच्येवैका मेनिर्भवति, पादयोरेका, त्वच्येका, हृदय एकोपस्थ एका, ताभिज्वंलन्तीभिर्वोप्यमाना-भिरुपोदेति राजानं, स यदाह क्व भगवोऽवात्सीस्तृणान्यस्मा आहरतेति तेनास्य तां शमयित याऽस्य वाचि मेनिर्भवत्यथ यदस्मा उदकमानयन्ति पाद्यं, तेनास्य तां शमयित याऽस्य पादयोर्भेनिर्भवत्यथ यदेनमलं कुवंन्ति, तेनास्य तां शमयित याऽस्य त्वचि मेनिर्भवत्यथ यदेनं तर्पन्ति, तेनास्य तां शमयित याऽस्य त्वचि मेनिर्भवत्यथ यदस्यानारुद्धो वेश्मसु वसितं, तेनास्य तां शमयित याऽस्य हृदये मेनिर्भवत्यथ यदस्यानारुद्धो वेश्मसु वसितं, तेनास्य तां शमयित याऽस्योपस्थे मेनिर्भवति ॥ इति ।

परोपद्रवकारिणी क्रोधरूपा 'शक्तः' 'मेनिः'—इत्युच्यते,—यथाऽग्नेर्ज्वाला, तद्वत् । अतो यः पुरोहितोऽस्ति, सोऽयं पञ्चविधमेन्युपेतो वैश्वानरनामकाग्निसमानः । वागादीनि पञ्च मेनिस्थानानि । अतः पुरोहितः ताभिः मेनिभिः ज्वलन्तीभि ज्वालासहशीभिः दीप्यमानाभिः परेषु दीप्ति संतापं कुर्वन्तीभिः सह राजानाम् 'उपोदेति' समीपे प्राप्नोदि । तदा 'सः' राजा हे मगवन्नेतावन्तं कालं कुत्रावात्सीः ? एतस्य पुरोहितस्योपवेशनार्थं हे परिचारकाः 'तृणानि' तृणनिर्मितकुशाद्यासनान्याहरत, 'इति' अनेन राजसंवन्धिना प्रियवाक्येन वाच्येका या 'मेनिः' बाधिका शिक्तः, तां स राजा शमयित । पाद्यार्थोदकानयनेन पादगता मेनिः शाम्यित । वस्त्रगन्धाद्यलंकरणेन त्वग्गता मेनिः शाम्यित । धनादिना संतपंणेन द्वयगता मेनिः शाम्यित । 'अस्य' राजो वेश्ममु 'अनारुद्धोः' निरोधरहितः शयनादिकं कुर्वन् विस्नंभेण वसतीति यदस्ति, तेनोपस्थस्था मेनिः शाम्यित । गृहे समागतस्य पुरोहितस्यैतावन्त उपचाराः कर्तव्या इत्यर्थः ॥

जो यह पुरोहित है वह परोपद्रवकारिणो क्रुद्ध पाँच शक्तियों वाला वैश्वानर अग्नि है। उसकी वाणी में एक शक्ति होती है, दोनों पैरों में एक, त्वचा में एक, ह्रदय में एक और उपस्य [= लिङ्ग] में एक शक्ति होती है। अतः उन जलती हुई और देदीप्यमान पाँच शक्तियों के साथ पुरोहित राजा के पास आता है। जब वह [राजा] कहता है—'हे भगवन्, अब तक आप कहाँ रहे ? अरे, इनके [बैठने के] लिए हे परिचारको, तृण निर्मित [कुश आदि का] आसन लाओ।' [तब राजा के] इन [प्रिय वचनों] से जो बाधिका-शक्ति इसके बाणी में होती है, उसका शमन होता है। इसके बाद जब उसके पैर धोने के लिए पानी लाते हैं; तो जो उसके पैर को कृद्ध शक्ति होती है उसे वह शान्त करता है। इसके बाद जब उसे [बस्त्र गन्धादिक द्रव्यों से] अलंकृत करते हैं तो उसके त्वचा में जो कृद्ध शक्ति होती है उसे वह उस [अलङ्करण] से शान्त करता है। इसके बाद जब उसे [धन आदि के द्वारा] तृप्त करते हैं तो उसके ह्रदय में जो कृद्ध-शक्ति होती है उसे वह उस [अलङ्करण]

पञ्चमाध्याये द्वितीयः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविः चितन्नाष्यमहितम् : १३१७

जब वह पुरोहित इस [राजा] के महल में बेरोक-टोक [शयन आदि करते हुए] रहता है; तो जो इस |पुरोहित] के उपस्थ में अग्नि होती है; उसे वह उस [निर्वाध शयना-दिक] से शान्त करता है।

अन्वयव्यतिरेकाभ्यामुक्तोपचारं प्रशंसति—

स एनं शान्ततनुरभिहुतोऽभिप्रीतः स्वगं लोकमभिवहति, क्षत्त्रं च बलं च च राष्ट्रं च विशं च; स एवैनमशान्ततनुरनभिहुतोऽनभिप्रीतः स्वगाल्लोकान्नु-दते क्षत्त्राच्च बलाच्च राष्ट्राच्च विशश्च ॥ २४॥ इति ।

उक्तोपचारहोमेन प्रीतौ सत्यां शान्ततनुः स्वर्गादिकं प्रापयतित्यन्वयः । उक्तोपचार-होमामावे स्वर्गादेरपनुदतीति व्यतिरेकः ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरिचते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये अष्टम-पश्चिकायां प्रथमाच्याये (चत्वारिशाच्याये) प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ (२४) [२८१]

इस प्रकार [उक्त प्रकार से उथचार रूप] होम के द्वारा प्रसन्न एवं ज्ञान्त जरीर वाला वह इस [राजा] को स्वर्ग लोक पहुँचाता है और उसे शौयं, ज्ञारीरिक वल, राष्ट्र एवं प्रजा से समृद्ध करता है। वही [पुरोहित उक्त उपचार होम] के अभाव में अज्ञान्त जरीर एवं अप्रसन्न होकर राजा को स्वर्ग लोक से विश्वत कर देता है और उसे शौयं, बल, राष्ट्र एवं प्रजा से भी च्युत कर देता है।

।। इस प्रकार चालीसर्वे (पञ्चम) अध्याय के प्रथम खण्ड की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥१॥

# अथ द्वितीयः खण्डः

उक्तोपचारेण प्रीतं पुरोहितं दृष्टान्तेन प्रशंसित—

अग्निर्वा एष वैश्वानरः पञ्चमेनिर्यत्पुरोहितस्ताभी राजानं परिगृह्य तिष्ठति, समुद्र इव भूमिम् ॥ इति ।

योऽयं पुरोहितोऽरित, स एषः 'पञ्चमेनिः' पञ्चविधोग्रशक्तियुक्तो वैश्वानरंनामको-ऽग्निरेव निग्रहानुग्रहयोरग्निवच्छक्तिमत्त्वात् । पुरोहितः 'ताभिः' शान्ताभिः शक्ति-भिस्तं राजानं 'परिगृह्य' परितः स्वोकृत्य तिष्ठति । यथा समुद्रो भूमि परितः स्वोकृत्य तिष्ठति, तद्वत् ॥

viii.२५ [xl.२] जो यह पुरोहित है वह यह पाँच प्रकार की [निग्रह एवं अनुग्रह रूप] उग्र शक्तियों से युक्त वैश्वानर नामक अग्नि ही है। पुरोहित उन [शान्त शक्तियों] से उस राजा को चारों ओर से उसी प्रकार घेरे रहता है जैसे समुद्र पृथ्वी को घेरकर रहता है। पुरोहितवशादिनष्टं परिहारयित-

अयुवमार्यस्य राष्ट्रं भवति, नैनं पुराऽऽयुषः प्राणो जहात्याजरसं जोवति, सर्वमायुरेति, न पुर्नाम्चयते, यस्यैवं विद्वान् ब्राह्मणो राष्ट्रगोपः पुरो-हितः॥ इति ।

'यस्य' राज्ञ 'एवं विद्वान्' वेदशास्त्रोक्तप्रकारेण धर्माधर्मौ नोधियतुमिमज्ञो ब्राह्मणो 'राष्ट्रगोपः' राज्यपरिपालनक्षमः पुरोहितो मवित । ईदृशस्याऽऽर्यस्य राज्ञो राष्ट्रम् 'अयुवं' कदाचिदिप पृथ्यमावरिहतां भवित । 'यु मिश्रणामिश्रणयोः' इति धातुः श्विमिश्रणे वर्तते । अयुविमिति पदेन स निविष्यते । राष्ट्रमिस्थरं न भवतीत्यर्थः । अथवा 'अस्य' राष्ट्रम् 'अयुवमारि' युवमरणरिहतं भवतीत्यर्थः । 'एनं' राजानम् 'आयुषः' 'पुरा' प्राणो न परित्यजित, अपमृत्युनं भवतीत्यर्थः । अत एव 'आजरसं' जरापर्यन्तं सुखेन जीवित । 'सर्वमायुरेति' प्राष्ठायामिप जरायामविष्ठाष्टं सर्वमायुः प्राप्नोति । ततः सकृत्मृत्वा 'न पुनिम्नयते' पुरोहितमुखेन तत्त्वज्ञानं संपाद्य मुच्यत इत्यर्थः ।।

जिस राजा के राज्य में इस प्रकार [बेदबास्त्रोक्त प्रकार से धर्म एवं अधर्म को बताने के लिए] जानकार एवं राष्ट्र की रक्षा करने वाला ब्राह्मण पुरोहित होता है, उस [राजा] का राष्ट्र अलग अर्थात् अस्थिर नहीं होता; उस [राजा] को उसके प्राण आयु पूर्ण होने के पहले नहीं छोड़ते हैं, वह बुढ़ापे तक [सुख से] जीवित रहता है; पूर्ण आयु को प्राप्त करता है और एक बार मरकर फिर नहीं मरता है [अर्थात् पुरोहित के सुख से तत्त्वज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो जाता है]।

अनिष्टपरिहारं दर्शंयित्वेष्टप्राप्ति दर्शयति—

क्षत्त्रेण क्षत्त्रं जयित, बलेन बलमश्नुते, यस्यैवं विद्वान् ब्राह्मणो राष्ट्रगोपः पुरोहितः ॥ इति ।

उक्तविषपुरोहितयुक्तो राजा स्वकीयेन 'क्षत्त्रेण' कुमारादिना, परकीयं 'क्षत्त्रं' कुमारादिकं जयित । तथा स्वकीयेन 'बलेन' सैन्येन, परकीयं 'बलं' सैन्यम् 'अञ्जुते' व्याप्नोति, अभिमवतीत्यर्थः ॥

जिस [राजा] का इस प्रकार का जानने वाला एवं राष्ट्र की रक्षा करने वाला ब्राह्मण पुरोहित होता है वह राजा अपने क्षत्र [कुमार और सैनिकों] से दूसरे राजा के क्षत्र [सिपाहियों] को जीत लेता है, अपने [सैन्य] बल से दूसरे राजा के [सैन्य] बल को अभिभूत करता है।

इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारौ दर्शयित्वा प्रजानुरागं दर्शयित—

तस्मै विशः संजानते, सम्भुखा एकमनसो यस्यैवं विद्वान् ब्राह्मणो राष्ट्रगोपः पुरोहितः ॥ २५ ॥ इति ।

१. अदा० ११०७।

## पञ्चमाष्याये तृतीयः खण्डः ] धीयत्सायणाचार्येविरचितभाष्यसहितम् ः १३१९

उक्तविधपुरोहितयुक्ताय 'तस्मैं' तस्य राज्ञो 'विद्यः' प्रजाः 'संजानते' राज्ञा सहैक-मत्यं प्राप्नुवन्ति । प्राप्य च परस्परमप्येकमनस्का राज्ञः सम्मुखा मवन्ति । न तु कस्मिन्नपि कार्ये विमुखाः ।।

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरचिते माधवीये 'वेदार्यंप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये अष्टमपश्चि-कायां पश्चमाध्याये (चत्वारिंशाध्याये) द्वितीयः खण्डः ।। २ ।। (२५) [२८२]

जिस [राजा] का इस प्रकार जानने वाला एवं राष्ट्र की रक्षा करने वाला ब्राह्मण पुरोहित होता है उस [राजा] की प्रजा [राजा के साथ] एकमत होती है और [परस्पर] एकमत होकर [राजा के] सम्मुख होती है [अर्थात् किसी भी कार्य में वह विमुख नहीं होती है]।

।। इस प्रकार चालीसर्वे (पञ्चम) अध्याय के द्वितीय खण्ड की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥२॥

## अथ तृतीय: खण्डः

पुरोहितमहिमानं दर्शयतुं मन्त्रमुदाहरति—

तदप्येतदृषिणोक्तम् ।। इति ।

'तदेतत्' पुरोहितमाहात्म्यम् 'अपि' 'ऋषिणा' मन्त्रदिश्चना तिसृमिऋिंगः । उक्तम् ॥ viii.२६ [xl.३] इस [पुरोहित के माहात्म्य] के विषय में ऋषि द्वारा भी कहा गया है ।

तत्र प्रथमाया ऋचः पूर्वाधं दर्शयति

स इद्राजा प्रतिजन्यानि विश्वा शुष्मेण तस्थाविभ वीर्येणेति ॥ इति ।

'स इत्' स एव पुरोहितयुक्तो राजा 'प्रतिजन्यानि' प्रतिपक्षबलानि 'विश्वा' सर्वाणि 'शुष्मेण' वीर्येण स्वकीयेनाधिकेन बलेन 'अभितस्यौ' अभितिष्ठति, अभिमव-तीत्यर्थः ॥

वही [पुरोहित से युक्त]राजा सब प्रतिपक्षियों को [सैन्य] बल से और अाने परा-क्रम से अभिभूत कर देता है।

अस्याधंस्य तात्पर्यं दर्शयति —

सपत्ना वै द्विषन्तो भ्रातृ ग्या जन्यानि तानेव तच्छु ध्मेग वीर्येणाधि-तिष्ठति ॥ इति ।

'जन्यानि' इत्यनेन 'सपत्ना' एवा[मधीयन्ते । सपत्नशब्दस्य व्याख्यानं द्विषन्तो भ्रातृव्या इति । तानेव भ्रातृव्यान् 'तत्' तेन 'शुष्मेण' अधिकेन 'वीर्येण' सामध्येन 'अधितिष्ठति' अभिमवति ॥

<sup>₹</sup> を 8.40.6-91

'जन्यानि' इस पद से 'सपत्न' अर्थात् द्वेष करने वाले शत्रु को कहा गया है। उन्हें ही वह अपने तेज और पराक्रम से अभिभूत करता है।

तृतीयं पादमनूद्य व्याचष्टे-

बृहस्पति यः सुभृतं बिभर्तीति, बृहस्पतिर्हं वै देवानां पुरोहितस्तमन्वन्ये मनुष्यराज्ञां पुरोहिता; बृहस्पति यः सुभृतं बिभर्तीति यदाह, पुरोहितं यः सुभृतं बिभर्तीत्येव तदाह ॥ इति ।

हितोपदेशेन राजानं सुष्ठु बिमतीति 'सुभृत्'। तादृशं 'बृह्स्पिति' बृह्स्पितिसमानं पुरोहितं 'बिमिति' पोषयित । स इद्राजेति पूर्वंत्रान्वयः । 'बृह्स्पितिहं वै देवानां पुरोहितः'। यो देवानां बृह्स्पितः पुरोहितः तं बृह्स्पितम् 'अनु' पश्चान्मनुष्यराज्ञामन्ये पुरोहिता वर्तन्ते । अतः पुरोहितानां बृह्स्पत्यनुसारित्वाद् बृह्स्पितिमित्यादिपदेन पुरोहितिविषय-मेवैतद्वान्यं मन्त्र आह् ॥

'जो [राजा] अपने हितोपवेशक बृहस्यति के समान पुरीहित को अच्छी तरह रखता है' [इस पाद में उक्त] जो बृहस्पति देवताओं के पुरीहित हैं; उनके पश्चात् मनुष्य और राजाओं के अन्य पुरीहित होते हैं। [ऋषा में] यह जो कहा है कि 'बृहस्पति के समान अपने पुरीहित को रखता है' उससे 'हितोपवेशक पुरीहित को जो [राजा| अच्छी तरह रखता है'—यही कहा गया है।

चतुर्थं पादमनूद्य व्याचष्टे

वल्गूयति वन्दते पूर्वभाजमित्यपचितिमेवास्मा एतदाह ॥ इति ।

स राजा 'पूर्वमाजं' प्रथमतीमजनयुक्तं पुरोहितं, स हि राजानं तदीयहितविचारेण प्रथमतो मजति, तादृशं 'वल्गूयति' राजाऽर्चयति । 'वःदते' नमस्करोति । 'एतत्' अनेन पादेन 'अस्मै' अस्मिन् यजमाने 'अपचितिमेव' पूजामेव मन्त्र आह ॥

[बह राजा] 'सबसे पहले पूजनीय पुरोहित को प्रणाम करता है और उसकी पूजा करता है'—यह जो कहा है इससे इस पाद में पुरोहित की पूजा के विशय में ही कहा गया है।

द्वितीयस्या ऋचः प्रथमं पादमन् च व्याचष्टे ---

स इत् क्षेति सुधित ओकिस स्व इति, गृहा वा ओकः स्वेष्वेव तद्गृहेषु सुहितो बसित ॥ इति ।

पञ्चमाच्याये तृतीयः खण्डः ]

घोनसायणाचार्यंविरचितभाष्यसहितम् : १३२१

'स इत्' स एव राजा पूजितः पुरोहितः 'सुधितः' सुप्रीतः 'स्वे' स्वकीये एव 'ओकसि' गृहे 'क्षेति' निवसति । 'ओकः' शब्देनात्र 'गृहाः' एवोच्यन्ते । ततः स्वेष्वेव गृहेषु सुप्रीतो वसतीत्युक्तं भवति ।।

'वही [राजा] जिसने अपने पुरोहित की पूजा की है वह प्रसन्न होकर अपने ही घर में निवास करता है'—इस पाद में जो 'ओक:' शब्द है उससे गृहों को ही कहा गया है। अतः वह [राजा] अपने ही उन गृहों में अच्छी तरह प्रसन्न होकर रहता है।

द्वितीयं पादमनूच व्याचष्टे—

तस्मा इळा पिन्वते विश्वदानीमित्यन्नं वा इळाऽन्नमेवास्मा एतदूर्जस्वच्छ-श्वाद्भवति ॥ इति ।

'तस्मै' पुरोहितयुक्ताय राज्ञ 'इळा' अश्चष् । 'विश्वदानीं' सर्वेहिमञ्जिष काल इदानीं तदानीमित्यादिवदवगन्तव्यम् । 'पिन्वते' वर्षते । अञ्चसमृद्धिमंवति । अहिमन् पादे 'इळा' शब्देनाञ्चमे बोच्यते । 'एतत्' अञ्चम् 'अस्मै' अहिमन् राजिन 'ऊर्जेस्वत्' क्षीरादिरसोपेतं 'शश्चत्' सर्वेदा तिष्ठति ॥

'उस पुरो हत युक्त राजा की सभी समय अन्न समृद्धि होती है'—इस पाद में उक्त 'इळा' शब्द से अन्न को ही कहा गया है। अतः इस [राजा] का अन्न रस युक्त होकर सर्वदा बढ़ता है।

तृतीयं पादमनूद्य व्याचष्टे—

तस्मै विज्ञः स्वयमेवाऽऽनमन्त इति राष्ट्राणि वै विज्ञो राष्ट्राण्येवैनं तत्स्वयमुपनमन्ति ॥ इति ।

'तस्मै' पुरोहितयुक्ताय राज्ञे 'विद्यः' प्रजाः 'स्वयमेव' तदीयप्रयत्निन्रपेक्षा एव 'आनमन्ते' आनित प्राप्ता भवन्ति । अस्मिन् पादे 'विट्' उब्देन 'राष्ट्राण्येव' प्रजोपेता देशा एव विवक्षिताः । तादृशानि राष्ट्राण्येव 'एनं' पुरोहितयुक्तं क्षत्त्रियं स्वयमेव प्राप्नुवन्ति ॥

'उस पुरोहित युक्त राजा की अजा स्वयभेव आनयन करती है अर्थात् स्वयं झुकती है'—[इस पाव में उक्त] 'विट्' शब्द से शष्ट्र की ही विवक्ता है। अतः इस पुरोहित युक्त क्षत्रिय के सामने राष्ट्र स्वयमेव झुकता है।

चतुर्थं पादमनूदा न्याचहे-

यस्मिन् ब्रह्मा राजिन पूर्व एतीति, पुरोहितसेवैतदाह ॥ इति ।

'यस्मिन्' राजिन 'ब्रह्मा' ब्राह्मणो हितमुपिदशन् 'पूर्वं एति' प्रथमतो गच्छिति, स इत् क्षेतीति पूर्वत्रान्वयः । अनेन पादेन पूर्वं एतीत्येव पुरोहितमेव मन्त्री ब्रूते ॥

१. अथर्वे० प्राति० ४.२३ । 'विश्वदानीं' सर्वदा—इति निष्ठ० ११.४.१० ।

'जिस राजा के सामने ब्राह्मण हितोपदेश करता हुआ प्रथमतः आता है'—इस पाद से 'पुरोहित' को ही कहा गया है।

तृतीयस्यां ऋचः प्रथमं पादमनूद्य व्याचष्टे —

अप्रतीतो जयित स धनानीति, राष्ट्राणि वै धनानि तान्यप्रतीतो जयित ।। इति । अयं पुरोहितयुक्तो राजा 'अप्रतीतः' प्रतिकूलैः शत्रुमिरितः प्राप्तः प्रतीतः तद्विपरीतो 'अप्रतीतः' शत्रुप्राष्ठिरहित एव भूत्वा धनोपेतानि राष्ट्राणि सम्यक् 'जयित'। अस्मिन् पादे 'धन' शब्देन राष्ट्राण्येव विवक्षितानि । तानि स्वयं प्रतिपक्षरहित एव जयित ।।

यह पुरोहित युक्त राजा शत्रुरहित होकर सम्यक् रूप से धनों को जीतता है। यहाँ 'घन' शब्द से 'राष्ट्र' ही विवक्षित है। उन [शत्रुओं] को स्वयं प्रतिपक्षरहित ही जीतता है।

द्वितीयं पादमनूद्य व्याचष्टे ---

प्रतिजन्यान्युत या सजन्येति, सपत्ना वै द्विषन्तो भ्रातृन्या जन्यानि तान-प्रतीतो जयित ॥ इति ।

'जन्यानि' शत्रृत् 'अप्रतीतः' स्वयमप्रतिपक्षो जयतीत्यनुवर्तते । किंच 'या' सेना 'सजन्या' शत्रुसहिता, तामिप जयित । अस्मिन् पादे 'जन्य' शब्देन 'सपत्ना' अभि-धीयन्ते । तस्य व्याख्यानं 'द्विषन्तो वै भ्रातृब्याः' इति । 'तान्' भ्रातृब्यान् प्रतिपक्ष-रहितो जयित ॥

'स्वयं शत्रुरहित होकर शत्रुओं को जीतता है और शत्रु सहित सेना को भी जीतता है'—इस पाद में 'जन्य' शब्द से 'सपत्न' अर्थात् द्वेष करने वाले शत्रु को ही कहा गया है। उन [शत्रुओं] को प्रतिपक्षरहित ही जीतता है।

वृतीयं पादमन्द्य व्याच्छे-

अवस्यवे यो वरिवः कृणोतीति यदाहावसीयसे योऽवसीयः करोतीत्येव तदाह ॥ इति ।

'अवस्यवे' वसुरहिताय ब्राह्मणाय पुरोहिताय 'यः' राजा 'वरिवः' 'कृणोति' परि-चर्यां करोति 'इति' मन्त्रो यदाह, तत्र 'अवसीयसे' अत्यन्तदरिद्वाय धनरहिताय 'यः' राजा 'अवसीयः' अतिशयेन धनिकत्वं करोति 'इति' अनेनैव प्रकारेण मन्त्रो ब्रूते ॥

'धनरिहत ब्राह्मण पुरोहित की जो राजा सेवा करता है'—सन्त्र में यह जो कहा है उसका तात्पर्य यही है कि 'जो राजा धन रहित [बरिद्र] पुरोहित को धनवान् बनाता है।'

चतुर्थं पादमनूद्य व्याचष्टे-

ब्रह्मणे राजा तमवन्ति देवा इतिः पुरोहितमेवैतद्भिवहित्। स्वार्थे १। इति । CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public हित्।

#### पञ्चमाध्याये चतुर्थः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यंविरचितभाष्यसहितम् : १३२३

'ब्रह्मणे' ब्राह्मणाय पूर्वोक्तेनावस्यव इति चतुथ्यंन्तेनान्वेति । तथा राजेति पदं य इत्यनेनान्वेति । 'तं' ताह्यं पुरोहितपूजकं राजानं देवाः 'अवन्ति' पालयन्ति । 'एतद्' एतेन ब्रह्मण इति पदेन पुरोहितमेव मन्त्रोऽभिवदिति ॥

॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यंविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाश्चे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये अष्टम-पश्चिकायां पश्चमाध्याये (चत्वारिशाध्याये) तृतीयः खण्डः ॥३॥ (२६) [२८३]

'उस पुरोहित पूजक राजा की देवता रक्षा करते हैं।' [इस पाद में] इस ['ब्रह्मण' पद] से पुरोहित के ही विषय में कहा गया।

।। इस प्रकार चालोसर्वे (पञ्चम) अन्याय के तृतीय खण्ड की हिन्दी न्याख्या पूर्ण हुई ॥३॥

# अथ चतुर्थः खण्डः

अथ पौरोहित्यस्य योग्यायोग्यौ ब्राह्मणौ विविनक्ति—

यो ह वै त्रीन् पुरोहितांस्त्रीन् पुरोधातॄन् वेद, स ब्राह्मणः पुरोहितः, स वदेत पुरोधायाः; अग्निर्वाव पुरोहितः, पृथिवी पुरोधाता, वायुर्वाव पुरोहितो-ऽन्तरिक्षं पुरोधाताऽऽदित्यो वाव पुरोहितो, द्यौः पुरोधातैष ह वै पुरोहितो य एवं वेदाथ स तिरोहितो य एवं न वेद ॥ इति ।

राज्ञा स्वाहितोपदेशार्थं स्वस्य पुरोहितोऽवस्थापितः । तस्य पुरोहितस्य योऽयमवस्था-पियता राजा, स 'पुरोधाता' । देवतासु मध्ये त्रयः पुरोहिताः सन्ति । ये च त्रयः पुरोधातारः तानुभयविधान् यो 'वेद' तत्प्रतिपादकं मन्त्रं सर्वदाऽनुसंधत्त इत्यर्थः । 'सः' तादृशो बाह्मणः 'पुरोहितः' पुरोहितो भिवतुं योग्यः । 'सः' च ब्राह्मणः 'पुरोधाये' पौरोहित्यार्थम् 'अग्निः' इत्यादिमन्त्रं 'वदेत्' जपेत् । अग्निवाय्वादित्याः पुरोहितरूपाः पृथिव्यन्तिरक्षद्युलोकाः पुरोधातृरूपा इति मन्त्रार्थः । 'यः' पुमान् 'एवं वेद' मन्त्रार्थंमनु-संधत्ते, 'एषः' एव योग्यः पुरोहितः । 'अय' तद्वैलक्षण्येन 'यः' पुमान् 'एवं न वेद', सः 'तिरोहितः' पौरोहित्यादन्तिहतः तदयोग्य इत्यर्थः ॥

viii.२७ [xl.४] जो [ब्राह्मण] तीन प्रकार के पुरोहित और तीन प्रकार के पुरोहित बनाने वाले को जानता है वह ब्राह्मण पुरोहित बनाने योग्य है। वह ब्राह्मण पौरोहित्य के लिए इस प्रकार मन्त्र कहे—'यह अग्नि पुरोहित है और पृथ्वी पुरोहित रखने वाली है; यह वायु पुरोहित है और अन्तरिक्ष पुरोहित रखने वाला है तथा यह आवित्य पुरोहित है और द्यौ पुरोहित रखने वाला है।' जो इस प्रकार [मन्त्र-तत्त्व को] जानता है वह पुरोहित बनाने योग्य है और जो इस प्रकार [मन्त्र-तत्त्व को] नहीं जानता है वह पौरोहित्य कर्म से तिरोहित है अर्थात् अयोग्य है।

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

योग्यं पुरोहितं प्रशंसति-

तस्य राजा मित्रं भवति द्विषन्तमपबायते, यस्यैवं विद्वान् बाह्मणो राष्ट्रगोपः पुरोहितः ॥ इति ।

यस्य 'एवं' मन्त्रादिवेदित्वादिगुणयुक्तः पुरोहितो भवेत्, 'तस्य' राज्ञो देज्ञान्तरवर्ती 'राजा' 'मित्रं' बन्धुर्भवित । तथा 'द्विषन्तम्' अन्यं राजानं पुरोहितयुक्तो राजा 'अपबाधते' विनाशयित ॥

जिस राजा का इस प्रकार से जानने वाला एवं राष्ट्र का रक्षक [योग्य] ब्राह्मण पुरोहित होता है उस [राजा] का अन्य राजा मित्र होता है तथा अन्य शत्रु [राजा] को यह [पुरोहितयुक्त राजा] विनष्ट कर देता है।

पुनरपि द्वेधा प्रशंसति---

क्षत्त्रेण क्षत्त्रं जयित, बलेन बलमश्नुते; यस्यैवं विद्वान् ब्राह्मणो राष्ट्रगोपः पुरोहितस्तस्मै विशः संजानते, संमुखा एकमनसो, यस्येवं विद्वान् ब्राह्मणो राष्ट्रगोपः पुरोहितः ॥ इति ।

पूर्ववद् व्याख्येयम् ।।

जिस [राजा] का इय प्रकार का जानने वाला एवं राष्ट्र की रक्षा करने वाला ब्राह्मण पुरोहित होता है वह राजा अपने क्षत्र [कुमार आदि] से दूसरे राजा के [कुमार आदि] क्षत्र को जीत लेता है। अपने [सैन्य] बल से दूसरे राजा के [सैन्य] बल को अभिभूत करता है। जिस [राजा] का इस प्रकार जानने वाला एवं राष्ट्र को रक्षा करने वाला ब्राह्मण पुरोहित होता है उस [राजा] की प्रजा [राजा के साथ] एकमत होती है और पश्स्पर एकमत होकर राजा के सम्मुख होती है [अर्थात् किसी भी कार्य में वह विमुख नहीं होती है]।

अथ राज्ञ: पुरोहितवरणमन्त्रमाह-

भूर्भुवः स्वरोममोऽहमस्मि, स त्वं; स त्वमस्यमोऽहं; द्यौरहं पृथिवी त्वं; सामाहमृक्त्वं; तावेह संवहावहै। पुराण्यस्मान् महाभयात्। तनूरिस तन्वं मे पाहि॥ इति।

'भूभुंतः स्वः' इति शब्दैर्लोकत्रयाभिमानिन्यो देवता उच्यन्ते । प्रणवेन परमात्मा । एते सर्वेऽनुगृह्णिन्त्वत्यभिप्रायः । पुरोहितः 'अहम्' 'अमः' द्युलोकरूपोऽस्मि, त्वं तु 'सः' भूलोकरूपोऽसि । पुनरिप स त्वमसि, अमोहम्' इत्याभिधानं दाढघीर्थम् । तस्यैव व्याख्यानं 'द्यौरहं' 'पृथिवी त्वम्'—इति । तथा सामस्वरूपोऽहम्-ऋवस्वरूपस्त्वम् असि, 'तौ उमावाबाम्

१. द्र॰ इतः पूर्वम्, पृ० १३१८।

पद्मप्राध्याये चतुर्थः खण्डः ]

घीमत्सायणाचायंविरचितभाष्यसहितम् : १३२५

'इह' राष्ट्रे, 'आ' समन्तात्, 'पुराणि' तदुपलक्षितग्रामांश्च 'संवहावहै' सम्यग्वहनं पुरादि-निर्वाहं करवावहै । त्वं मम 'तनूः' शरीरमसि । अतो मदीयां 'तन्वं' शरीरम् 'अस्मात्' ऐहिकात्, आमुष्मिकाश्च 'महामयात्' 'पाहि' रक्ष ॥

[पुरोहित के बरण के लिए राजा इस प्रकार मन्त्र कहता है|--- 'भूर्भुवः स्वः, ओ३म्'-- 'वह में हूँ, यह तुम हो; तुम यह हो, में वह हूँ। में खुलोक [स्वरूप] हूँ, तुम पृथ्वी स्वरूप हो; में साम हूँ, तुम ऋक् हो। हम दोनों मिलकर इस [राष्ट्र] में चारों ओर से पुरों का और प्रामों का सम्यक् रूप से निर्वाह करें। तुम मेरे शरीर हो। अतः तुम मेरे शरीर की इस [इहलीकिक और पार लौकिक] महा भय से रक्षा करो।

अनेन मन्त्रेण राज्ञा कृतो यः पुरोहितः, तस्य राजदत्तविष्टराभिमन्त्रणमाह— या ओषधोः सोमराज्ञीर्बह्वीः शतिवचक्षणाः। ता मह्यमस्मिन्नासनेऽच्छिद्रं शर्म यच्छते।। इति।

[इस मन्त्र से पुरोहित राजा द्वारा प्रदत्त आसन का असियन्त्रण करता है]— 'जिन ओषिधयों का सोभ राजा है और जो अनेक जाति वाली हैं तथा जितमें सैकड़ों शाखाएँ हैं; वे ओषिधयाँ मुझे इस आसन पर दुःखस्पर्श से रहित सुख प्रवास करे।'

अमिमन्त्रिते विष्टर उपवेशनमाह—

या ओषधीः सोमराज्ञीविष्ठिताः पृथिवीमनु । ता मह्यमस्मिन्नासनेऽच्छिद्रं शर्म यच्छतः ॥ इति ।

वंशदलादिनिर्मितविष्टरगताः 'ओषधयः' पृथिवीमनु 'विष्ठिताः' विशेषेण स्थापिताः । ता मह्यमित्यादि पूर्ववत् ॥

[अभिमन्त्रित आसन पर इस मन्त्र से बैठता है] 'जिन ओषिघयों का सोम राजा है; वे ओषिघयां पृथ्वो [अर्थात् बाँस के पत्तों से निर्मित आसन] पर विशेष रूप से स्थापित हैं। वे मुझे इस आसन पर दुःखल्पशं से रहित सुख प्रदान करें।'

पुरोहितस्य पाद्मार्थं समानीतानामपामिमन्त्रणमन्त्रं दर्शयति— अस्मिन् राष्ट्रे श्रियमावेशयाम्यतो देवीः प्रतिपश्याम्यापः, ॥ इति ।

१. ऋ० १०,९७.१८। म० ब्रा० २-८-३। गोमि० मृह्य० ४.१०.४।

२. ऋ० १०.९७.१९। वा० स० १२-९३ (एतत्पूर्वा ऋगिप ९२ तत्र)। म० ब्रा० २.८.४। गोमि० गृह्म० ४.१०.५।

३. म० ब्रा० २.८.५,६। गो० गृह्य० ४.६०.७,८।

हे आपः पुरोहितोऽहमस्मिन् राष्ट्रे 'श्रियमावेशयामि' धनादिसंपदं संपादयामि । अतः कारणाद् 'देवोः' द्योतनात्मिका युष्मान् प्रति पश्यामि ॥

हे जल मैं [पुरोहित] इस राष्ट्र में धन-सम्पदा का संवादन करता हूँ। अतः मैं द्योतनात्मक तुम दिव्य जलों की ओर देखता हूँ।'

तामिरद्भिः पुरोहितस्य पादप्रक्षालनमन्त्रमाह—

दक्षिणं पादमवनेनिजेऽस्मिन् राष्ट्र इन्द्रियं दवामि । सन्यं पादमवनेनि-जेऽस्मिन् राष्ट्र इन्द्रियं वर्धयामि । पूर्वमन्यमपरमन्यं पादाववनेनिजे । देवा राष्ट्रस्य गुप्त्या अभयस्यावरुद्धचै ॥ इति ।

मदीयं दक्षिणं पादम् 'अवनेनिजे' प्रक्षालयामि । तेनास्मिन् राष्ट्रे प्राणिनामिन्द्रिय-पाटवहेतुं धनं संपादयामि । वामपादप्रक्षालनेन च तद् वर्धयामि । 'पूर्व' प्रथमम् 'अन्यं' दक्षिणं पादं शोधियत्वा 'अपरं' पश्चाद् 'अन्यं' वामं पादं शोधियामि । हे देवाः, एवंभूतौ पादौ प्रक्षालयामि । तच्च राष्ट्रस्य 'गुप्त्यै' रक्षार्थम् 'अमयस्य' चौरादिभयराहित्यस्य 'अवरुद्धचै' संपादनाय भवति ॥

[ उस जल से पुरोहित के पाद प्रक्षालन का निम्न मन्त्र है ]—'वाहिने पैर को घोकर मैं इस राष्ट्र में इन्द्रिय शक्ति को स्थापित करता हूँ। बाएँ पैर को घोकर मैं इस राष्ट्र में इन्द्रिय शक्ति की वृद्धि करता हूँ।' प्रथमतः एक [विक्षण पाद] को और बाद में अन्य [वाम पाद] को शोधित करता हूँ। हे देवो, इस प्रकार के दोनों पैरों को में घोता हूँ, जो राष्ट्र की रक्षा के लिए और चौरादि भय से राहित्य की प्राप्ति के लिए संपादित होता है।

पादप्रक्षालनावशिष्टानामपामिमन्त्रणमाह—

आपः पादावनेजनीद्विषन्तं निर्दहन्तु मे ॥ २७ ॥ इति ।

'पादावनेजनीः' पादशुद्धिकरणभूता इमा आपो 'मे' मदीयं 'द्विषन्तं' शत्रुं नि:श्रेषेण दहन्तु ॥

।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणमाष्ये अष्टम-पश्चिकायां पश्चमाध्याये (चत्वारिंशाध्याये) चतुर्थः खण्डः ॥४॥ (२७) [२८४]

पाद प्रक्षालन से अविशय जल का अभिमन्त्रण कहते हैं—'पैरों को घोने से बचा हुआ यह जल मेरे शत्रु को भस्म करे।'

॥ इस प्रकार चालोसवें (पञ्चम) अध्याय के चतुर्थ खण्ड की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥४॥

१. म॰ त्रा॰ २.८.७,८ । गोभि॰ गृह्म॰ ४.१०.९,१० । CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

#### अथ पञ्चमः खण्डः

अथोक्तपुरोहितसहितस्य शत्रुक्षयार्थं कंचित्प्रयोगमाह —

अथातो ब्रह्मणः परिमरो, यो ह वै ब्रह्मणः परिमरं वेद, पर्येनं द्विषन्तो भ्रातृच्याः परि सपत्ना भ्रियन्ते ॥ इति ।

'अय' पौरोहित्यविधानानन्तरम्, यतः पुरोहितेन संपाद्यः चत्रुक्षयोऽपेक्षितः 'अतः' कारणाद् 'ब्रह्मणः परिमरः' एतन्नामकः कर्मविशेषः, अभिधीयत इति शेषः । ब्रह्मशब्देन्नात्र वायुर्विविक्षितः । 'अयं वै ब्रह्म योऽयं पवते' इति वक्ष्यमाणत्वात् । तस्य वायोः परितो विद्युदादीनां मरणप्रकारः 'परिमरः' इत्युच्यते । तद्भावनारूपस्य कर्मविशेषस्य तदेव नामधेयम् । 'यः' पुमान् ब्रह्मणः परिमरं 'वेद' मनसा भावयति । 'एनं परि' एतस्य परितोऽवस्थितासु सर्वासु दिक्षु, 'द्विषन्तः' द्वेषं कुर्वन्तः शत्रवो स्त्रियन्ते, इदानीन्मेनं द्विषन्तो जात्या शत्रवः 'सपत्नाः' तेऽपि परितो स्त्रियन्ते । तस्मादेतद्वेदनं संपादनीयम् ॥

viii.२८ [xl.4] इस [पौरोहित्य विधान] के अनन्तर [क्योंकि पुरोहित से संपा-दित शत्रु का विनाश अपेक्षित है] अतः 'ब्रह्म परिमर' [नामक कर्मविशेष का] अभि-धान करते हैं। [यहाँ 'ब्रह्म' शब्द से वायु विश्वक्षित है उस वायु के चारों ओर विद्युत आदि मरण के प्रकार को 'पिरमर' शब्द से कहते हैं]। जो इस 'ब्रह्म प्रिमर' को जानता है तो इसके चारों ओर सभी दिशाओं में अवस्थित द्वेष करने वाले शत्रु और चारों तरफ के जातिगत शत्रु भी मर जाते हैं।

१. 'तद् ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत'—इति तै० आ० ९.१०.४। 'ब्रह्मणः परिमरः' परिम्रियन्तेऽस्मिन् पश्च देवता विद्युद् वृष्टिश्वन्द्रमा आदित्योऽग्निरित्येताः; अतो वायुः परिमरः, श्रुत्यन्तर प्रसिद्धेः (ऐ० ब्रा० ८.५.५)। स एष एवायं वायुराकाश्चेनानन्य इत्याकाशो ब्रह्मणः परिमरः, तमाकाशं वाय्वात्मानं ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत'— इति तत्र सा० भा०।

२. अर्थात् इतः परम् पृ० १३२८।

३. परिमरौ उभयतो मरणयुक्ती; यस्य पशोः अग्रजोऽपि मृतः, अनुजोऽपि मृतः, तादृशौ'— इति तै० सं० ५.६.२१. सा० मा०।

४. 'पर्येणं म्रियन्ते द्विषन्तः सपत्नाः परि येऽप्रिया भ्रातृत्याः'—इति तै० आ० ९.१०.४। 'परि एनमेवंविदं प्रतिस्पिद्धिनो द्विषन्तोऽद्विषन्तोऽपि सपत्ना यतो मवन्ति, अतो विशेष्यन्ते द्विषन्तः सपत्ना इति । य एनं द्विषन्तः सपत्नाः, ते परिम्रियन्ते प्राणान् जहति । किञ्च ये चाप्रिया अस्य भ्रातृत्याः अद्विषन्तोऽपि, ते च परिम्रियन्ते'— इति तत्र शां० भा०; द्व० तै० उ० ३.१० ४।

वेदनस्वरूपमाह—

अयं वै ब्रह्म, योऽयं पवते, तमेताः पञ्च देवताः परिम्नियन्ते,—विद्युद्वृष्टि-श्चन्द्रमा आदित्योऽग्निः ॥ इति ।

'यः' अयं वायुः 'पवते' अन्तरिक्षे संचरित, अयमेव ब्रह्मशब्देन विविक्षितः । 'एताः' विद्युदादयः पञ्च देवताः 'तं' वायुं 'परिम्नियन्ते' तस्य परितो विनाशं गच्छन्ति । तदेतदनुसंघेयस्वरूपम् ॥

जो यह [वायु अन्तरिक्ष में] बहुता है यही 'ब्रह्म' है। ये [विद्युत आबि] पाँच देवता उस [वायु] के चारों ओर विनाश को प्राप्त होते हैं—१. विद्युत, २. वृष्टि ३. चन्द्रमा, ४. आदित्य और ५. अन्ति।

तत्राऽऽदौ विद्युतो मृति प्रतिपादयति--

विद्युद्धै विद्युत्य वृष्टिमनुप्रविश्चिति, साउन्तर्धीयते, तां न निर्जानित्त ॥ इति । येयं विद्युदस्ति, सा 'विद्युत्य' प्रकाशं कृत्वा, पश्चाद्वृष्टिमनुप्रविश्चिति । अत एव सा 'अन्तर्धीयते' अस्मामिनं दृश्यते । 'तां' वृष्टौ प्रविष्टां विद्युतं क्व गता, कुत्र स्थिता ? मृतेति मनुष्या निःशेषेण न जानन्ति ॥

जो यह विद्युत है वह प्रकाश करने के बाद वृष्टि में प्रविष्ट कर जाती है अतः वह अन्तिहित हो जाती है [अर्थात् उसे हम नहीं देख पाते हैं]। उस [वृष्टि में प्रविष्ट विद्युत] को मनुष्य नहीं जान पाते हैं।

तत्र दृष्टान्तमाह—

यदा वै स्त्रियतेऽथान्तर्धीयतेऽथैनं न निर्जानन्ति ॥ इति ।

ळोके कश्चित्पुरुषो यस्मिन् क्षणे म्रियते, तस्मिन्नेव क्षणेऽन्यैनं दृश्यते । ततो जना विचार्यापि क्व गतः, कुत्रावस्थित इति 'एनं' पुरुषं मृतं 'न निर्जानन्ति' । यद्यपि कुणपं पश्यन्तिः, तथाऽपि जीवात्मानं न जानन्त्येव । तथैव विद्युद्धिनाश इति द्रष्टव्यम् ।।

[लोक में भी जैसे] कोई पुरुष जब मरता है [वह अन्य लोगों के हारा नहीं विख-लाई पड़ता है] और अन्तिहत हो जाता है। तब इस [मृत पुरुष] को अन्य जीवित पुरुष नहीं जान पाते हैं [वैसे ही विद्युत का भी विनाश होता है]।

यथोक्तध्यानवतो जप्यमन्त्रमाह—

स ब्र्याद विद्युतो भरणे द्विषन् मे स्त्रियतां, सोऽन्तर्थीयतां, तं मा निर्ज्ञासिषु-रिति ॥ इति ।

विद्युतो मरणे सित उपासको द्विषिदित्यादिकं मन्त्रं ब्रूयात् । तस्यायमर्थः—इयं विद्युदिव मदीयः शत्रुष्ट्रियतां, स पुनः केनापि न दृश्यताम् । अतो विचार्यापि कव गतः, क्वाऽऽस्ते ? इति 'तं' शत्रुं तदीया बन्धवो निःशेषेण मा जानन्त्वित ॥

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

पञ्चमाध्याये पञ्चमः खण्डः ]

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् : १३२९

बिजली के विलीन हो जाने पर उस [अपासक] को निम्न भन्त्र कहना चाहिए— 'भेरा शत्रु घर जाय। वह लुस हो जाय। उसे कोई भी [उसके बन्धु-बान्धव] न जाने।' जपफलं दर्शयति—

क्षिप्रं हैवेनं न निर्जानन्ति ॥ इति ।

शीन्नमेव मृतमेनं शत्रुं तदीया बन्धवो नैव जानन्ति ।)

[इस मन्त्र के जब का फल यह है कि] इस [मरे हुए जन्नु] को जीन्न ही [उनके बन्धु-बान्धव] लोग नहीं ही जानते हैं।

विद्युत इव वृष्टेविनाशं दशंयति —

वृष्टिवैं वृष्ट्वा चन्द्रमसमनुप्रविश्वति, साडन्तर्धीयते, तां न निर्जानन्ति, यदा वै स्नियतेऽथान्तर्धीयतेऽथैनं न निर्जानन्ति, स बूयाद वृष्टेर्मरणे द्विषन् मे स्नियतां, सोडन्तर्धीयतां, तं मा निर्जासिषुरिति, क्षिप्रं हैवैनं न निर्जानन्ति ॥ इति ।

येयं वृष्टिरस्ति, सेयं 'वृष्ट्वा' भूमौ जलं पातियत्वा स्वयमाप्यमण्डलरूपं चन्द्रमसमनु-प्रविशति । अन्यत् पूर्ववद्योज्यम् ॥

वृष्टि बरस कर चन्द्रमा में प्रविष्ट हो जाती है। वह लुत हो जाती है। उसे कोई नहीं जानता। [संसार में] जब कोई मरता है तो वह लुत हो जाता है। उसे कोई नहीं जानता है। अतः वृष्टि के मर जाने पर वह [साधक] कहे कि भर शत्र मर जाय। वह लुत हो जाय। उसे कोई भी न जाने। इस प्रकार इस [मरे हुए शत्र] को शीघ्र ही लोग नहीं ही जानते हैं।

चन्द्रमसो विनाशं दशंयति -

चन्द्रमा वा अमावास्यायामादित्यमनुप्रविशति, सोऽन्तर्धीयते, तं न निर्जानित, यदा वै श्रियतेऽथान्तर्थीयतेऽथैनं न निर्जानितः, स ब्र्याच्चन्द्रमसो मरणे द्विषन् मे श्रियतां, सोऽन्तर्थीयतां, तं मा निर्जातिषुरिति; क्षिप्रं हैवैनं न निर्जानितः ॥ इति ।

अयं चन्द्रमा 'अमावास्थायां' तिथौ साकल्येनाऽऽदित्यमनुप्रविशति । अन्यत्पूर्वंवत् ॥

अमावस्या के दिन चन्द्रभा आवित्य में प्रविष्ट हो जाता है। वह लुस हो जाता है। उसे कोई नहीं जानता है। [दुनिया में] जब कोई मरता है तो वह लुस हो जाता है। तब उसे कोई नहीं जानता। चन्द्रमा के लुस हो जाने पर वह [साधक] कहे कि 'मेरा शत्रु

१. 'जपमन्त्रम्' इति वा पाठः ।

मर जाय । वह अन्तर्हित हो जाय । उसे कोई न जाने ।' इस प्रकार इस [मरे हुए शत्रु] को शीघ्र ही लोग नहीं ही जानते हैं।

आदित्यस्य विनाशं दशंयति—

बादित्यो वा अस्तं यन्नग्निमनुप्रविश्वाति, सोऽन्तर्धीयते, तं न निर्जानिन्तः; यदा वै स्त्रियतेऽथान्तर्धीयतेऽथैनं न निर्जानिन्तः; स ब्रूयादादित्यस्य मरणे द्विषन् मे स्त्रियतां, सोऽन्तर्धीयतां, तं मा निर्जासिषुरितिः; क्षिप्रं हैवैनं न निर्जानिन्त ॥ इति ।

आदित्यो यदाऽस्तमेति, तदाऽयमग्निमनुप्रविशति । तदेतत् तैत्तिरीयैः समाम्नातम्— "अग्नि वा आदित्यः सायं प्रविशति, तस्मादग्निर्दूरान्नक्तं दहशे, उभे हि तेजसी संपद्येते" इति । अन्यत्पूर्ववत् ॥

आदित्य जब अस्तंगत होता है तो वह अग्नि में प्रविष्ट हो जाता है। वह लुप्त हो जाता है। उसे कोई नहीं जानता है। [संसार में] जब कोई मरता है तो वह लुप्त हो जाता है। तब उसे कोई नहीं जानता। आदित्य के अन्तिहित हो जाने पर वह [साधक] कहे कि 'मेरा शत्रु मर जाय। वह अन्तिहित हो जाय। उसे कोई न जाने। इस प्रकार इस [मरे हुए शत्रु] को शोध्र ही लोग नहीं जानते हैं।

अग्नेविनाशं दर्शयति—

अग्निर्वा उद्वान् वायुमनुप्रविश्वति, सोऽन्तर्धीयते, तं न निर्जानित्तः, यदा वै स्त्रियतेऽथान्तर्धीयतेऽथैनं न निर्जानित्त, स ब्रूयादग्नेर्मरणे द्विषन्मे स्त्रियतां, सोऽन्तर्धीयतां, तं मा निर्ज्ञासिषुरितिः; क्षिप्रं हैवैनं न निर्जानित्त ॥ इति ।

'उद्वान्' अग्निरुद्वानमुपशमनं प्राप्नुवन्नग्निर्वायुमनुप्रविशतिः; वायुबाहुल्ये दीपविनाश-दर्शनात् । अन्यत्पूर्वंवत् ॥

अग्नि बुझ कर वायु में प्रविष्ट हो जाता है। वह अन्तिहित हो जाता है। उसे कोई नहीं जानता है। सिंसार में ] जब कोई मरता है तो वह लुप्त हो जाता है। तब उसे कोई नहीं जानता। अग्नि के लुप्त हो जाने पर वह [साधक] कहे कि 'मेरा शत्रु मर जाय। वह अन्तिहित हो जाय। उसे कोई न जाने।' इस प्रकार इस [मरे हुए शत्रु] को शीझ हो लोग नहीं हो जानते हैं।

वायोः परितो म्रियमाणानां देवतानां पुनर्वायोरेव जन्म दर्शयति— ता वा एता देवता अत एव पुनर्जायन्ते ॥ इति ।

१. तै॰ ब्रा॰ २.१.२.९। 'उद्यन्तं वावादित्यमग्निरनुसमारोहति, तस्माद्धूम एवा-ग्नेदिवा ददृशे'—इति तत्परांशः। CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

Digitized by Madhuban Trust, Delhi

पञ्चमाध्याये पञ्चमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यविरन्तितभाष्यसहितम् : १३३१

'वायोः' जगत्कारणभूतसूत्रात्मरूपत्वाज्जगदेकदेशानां विद्युदादीनां जन्मविनाशौ वाय्वधीनौ । पूर्वं विद्युदादीनामग्न्यन्तानां क्रमेण विनाशो दिशतः ॥

[बायु के चारो ओर बिलुस होने वाले] वे ये देवता हैं अत एव वे [बायु से ही] पुनः उत्पन्न होते हैं।

इदानीमग्न्यादीनां विद्युदन्तानां क्रमेणोत्पत्ति विवशुरग्नेहत्पत्ति दर्शयति-

वायोरिग्नर्जायते; प्राणाद्धि बलान्मथ्यमानोऽधिजायते; तं दृष्ट्वा ब्र्याद-ग्निर्जायतां मा में द्विषञ्जन्यत एव पराङ्प्रजिघ्यत्वित्यतो हैव पराङ्-प्रजिघ्यति ॥ इति ।

योऽयमिनः, सोऽयं वायोर्जायते । कथमेतदिति ? तदृच्यते । 'प्राणाद्' वलात्प्राणवायु-संबित्धिशक्तिवशान्मध्यमानोऽयमिनरिधकत्वेन जायते । 'तं' जायमानमिन हृष्ट्वा सोऽय-मग्न्यादिजन्मध्याताऽग्निरित्यादिकं मन्त्रं जपेत् । अयमिनवायोः साकाशात् सुखेन जायताम् । 'मे' 'द्विषन्' मदीयः शत्रुः 'मा जिनः' मोत्पद्यताम् । अत एव मत्तः 'पराङ्-प्रजिष्यतु' विमुखो भूत्वा प्रकर्षेण गच्छतु । 'इति' एतिस्मन् मन्त्रे जिपते सित 'अतः' जिपतुः सकाशाच्छत्रुर्विमुखो भूत्वा दूरे गच्छिति ।।

वायु से अग्नि उत्पन्न होता है। क्योंकि प्राण वायु की जिक्त से मिथत होकर ही अग्नि उत्पन्न होता है। उस [उत्पन्न अग्नि] को देखकर वह [अग्नि आदि देवों के जन्म का ध्यान करने वाला साधक] कहे कि 'यह अग्नि [वायु के साहाय्य से सुखपूर्वक] भले उत्पन्न हो जाय किन्तु मेरा जानु न उत्पन्न हो। अत एव वह मुझसे पराङ्मुख होकर दूर चला जाय'—इस मन्त्र के जप होने पर जर्मे वाले से जानु विमुख होकर दूर चला जाता है।

आदित्यस्योत्पत्ति दर्शयति—

अग्नेर्वा आदित्यो जायते; तं दृष्ट्वा ब्रूयादादित्यो जायतां मा मे द्विषञ्जन्यत एव पराङ्प्रजिंघ्यत्वित्यतो हैव पराङ्प्रजिघ्यति ॥ इति ।

रात्राविंग्न प्रविष्ट आदित्यः परेद्युरग्नेर्जायते । अत एवाहन्यग्निस्तेजोरिहतः, सूर्यो-ऽधिकतेजा भासते । अन्यत्पूर्ववत् ॥

अग्नि से आदित्य उत्पन्न होता है [रान्नि में अग्नि में प्रविष्ट आदित्य दूसरे दिन अग्नि से उत्पन्न होता है इसीलिए दिन में अग्नि तेजरहित होता है]। उस [उत्पन्न आदित्य] को देखकर बह [साधक] कहे कि 'यह आदित्य सले ही उत्पन्न हो जाय किन्तु

१. 'शमीगर्मादिग्न मन्थते'-इति तै० ब्रा० १.१.९.१ द्रष्टव्यम् ।

२. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० १३३० टि० १।

मेरा शत्रु न उत्पन्न हो। अत एव वह मुझसे पराङ्मुख होकर दूर चला जाय'— इस प्रकार मन्त्र के जप से जप करने वाले के पास से शत्रु विमुख होकर दूर चला जाता है।

चन्द्रमस उत्पत्ति दर्शयति-

आदित्याद्वै चन्द्रमा जायते; तं दृष्ट्वा ब्रूयाच्चन्द्रमा जायतां मा मे द्विषञ्जन्यत एव पराङ्प्रजिध्यत्वित्यतो हैव पराङ्प्रजिध्यति ॥ इति ।

तिथावमावास्यायामादित्ये प्रविष्टश्चन्द्रमाः शुक्लपक्षपितिपद्यादित्याज्जायते । अन्यत् पूर्ववत् ॥

आदित्य से चन्द्रमा उत्पन्न होता है। [अमावस्या तिथि को आदित्य में प्रविष्ट चन्द्रमा शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा को उत्पन्न होता है]। उस [उत्पन्न चन्द्रमा] को देखकर वह [साधक] कहे कि 'यह चन्द्रमा भले ही उत्पन्न हो जाय किन्तु मेरा शत्रु न उत्पन्न हो। अत एव वह सुझसे पराङ्खुल होकर दूर चला जाय'—इस प्रकार मन्त्र के जब से जब करने वाले के पास से शत्रु विमुख होकर दूर चला जाता है।

वृष्टे रुत्पत्ति दर्शयति —

चन्द्रमसो वै वृष्टिर्जायते, तां दृष्ट्वा ब्रूयाद् वृष्टिर्जायतां, मा मे द्विषञ्जन्यत एव पराङ्ग्रजिष्यत्वित्यतो हैव पराङ्प्रजिष्यति ॥ इति ।

जलमये चन्द्रमण्डले प्रविष्टा वृष्टिः कालान्तरे चन्द्राज्जायते । अन्यत्पूर्वंवत् ॥

[जलमय चन्द्रभण्डल में प्रविष्ट वृष्टि कालान्तर में उत्ती] चन्द्रमा से वृष्टि उत्पन्न होती है। उस [उत्पन्न वृष्टि] को देखकर वह [साधक] कहे कि 'वृष्टि भल्ने ही उत्पन्न हो

१. ''अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतः' – इति ऋ० १.१६४.३५ । कि॰व 'अथाप्यस्यैको रिहमश्चन्द्रमसं प्रति दीप्यते; तदेतेनोपेक्षितव्यम्, आदित्यतोऽस्य दीप्तिमंवतीति । 'सुषुम्णः सूर्यंरिहमश्चनद्रमा गन्धवः' (वा० सं० १८.४०) इत्यपि निगमो मवितः । अत्राह गोरमन्वतं -- इति (ऋ० १.८४.१५)" – इति निक्० २.२.२ ।

२. 'पर्जन्याद वै वृष्टिर्जायते — रात० ब्रा० १२.१.१.३। रसात्मकत्वात् चन्द्रमसः रसानुप्रदानसम्बन्धः' — इति (निष्ठ० ११.१.६)। चन्द्रमः पदस्य निर्वचनम् —
निष्ठ० ११.१.५; तै० ब्रा० २.२.१०। 'अश्राद् वृष्टिरिवाजनि' — इति ऋ०
७.९४.१। 'सौम्या ह्यापः' — इति द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ५५। वस्तुतः सूर्यस्यैव
मुख्यं वृष्टिप्रदत्वम्। तथाहि 'अग्निर्वा इतो वृष्टिमुदीरयित, मष्टाः सृष्टां नयन्ति,
तदा खलु वा असावादित्यो न्यङ् रिमिमः पर्यावत्तंतेऽथ वर्षति' — इत्यादि तै० सं०
२.४.१० द्रष्टव्यम्। इहैव उक्तम् — 'असाविमां वृष्ट्याम्युन्त्यमिजिन्नति' — इति,
द्र० इतः पूर्वम्, पृ० ५६।

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

Digitized by Madhuban Trust, Delhi

पञ्चमाध्याये पञ्चमः खण्डः ] श्रीमत्सायणाचार्यंविरचितभाध्यसहितम् : १३३३

जाय किन्तु मेरा शत्रुन उत्पन्न हो। अत एव वह मुझसे पराङ्मुख होकर दूर चला जाय'—इस प्रकार भन्त्र के जप से जप कश्ने वाले के पास से शत्रु विमुख होकर दूर चला जाता है।

विद्युदुत्पत्ति दर्शयति—

वृष्टेवें विद्युज्जायते, तां दृष्ट्वा ब्र्याद् विद्युज्जायतां मा मे द्विषञ्जन्यत एव पराङ्प्रजिघ्यत्वित्यतो हैव पराङ्प्रजिघ्यति ॥ इति ।

वृष्टौ प्रविष्टा विद्युत्पुनरिप कदाचित्प्रसक्ताया वृष्टेर्जायते । अन्यत्पूर्वेवत् ॥

[कभी वृष्टि में प्रविष्ट हुई] विद्युत वृष्टि से उत्पन्न होती है। इस [उत्पन्न विद्युत] को देखकर वह [साधक] कहे कि 'विद्युत भले ही उत्पन्न हो जाय किन्तु मेरा शत्रु न उत्पन्न हो। अत एव वह मुझसे पराङ्मुख होकर दूर चला जाय'—इस प्रकार मन्त्र के जप से जप करने वाले के पास से शत्रु विमुख होकर दूर चला जाता है।

उक्तमर्थमुपसंहरति —

स एव ब्रह्मणः परिमरः ॥ इति ।

यश्च वायुसम्बन्धी परिमरनामकः कर्मविशेष उक्तः , 'स एषः' ध्यानरूपो जपरूपश्च इत्यर्थः ।।

वह यह [ध्यान रूप और जब रूप] 'ब्रह्म परिषर' [नामक कर्मविशेष] है। तमेतं कर्मविशेषमुदाहरणमुखेन प्रशंसित—

तमेतं ब्रह्मणः परिमरं मैत्रेयः कौषारवः सुत्वने कैरिशये भागीयणाय राज्ञे प्रोवाच; तं ह पञ्च राजानः परिमञ्जूस्ततः सुत्वा महज्जगाम ॥ इति ।

उक्तं कर्मविशेषं कुषारवपुत्रो मैत्रेयनामको महर्षिः सुत्वनाम्ने राज्ञे प्रोवाच । कीदृशाय सुत्वने ? किरिशस्यापत्यं कैरिशः, तस्मै 'कैरिश्ये', मर्गस्य गोत्रापत्यं मार्गायणः, तस्मै 'मार्गायणाय'। 'तं' सुत्वनामकं राजानं 'परितः' सर्वेदिशु वर्तमानाः पश्चसंख्याका द्वेषिणो राजानो 'मस्रुः' मृताः । ततः 'सुत्वा' राजा 'महत् ' प्रौढं निःसपत्नं पदं जगाम ॥े

१. 'विद्युद् वा अपां ज्योतिः'—इति शत० ब्रा० ७.५.२.४९ । 'आपो वै वृष्टिः' इति च तत्रैव ८.२.३.४ । 'आदित् प्रत्नस्य रेतसो ज्योतिः पश्यन्ति'—इति तै० सं० ८.२.६.३० । निषक्तेऽपि ४.२.६ द्रष्टव्यम् । आदिदितिमन्त्रस्य ब्रह्मपरं व्याख्यानमिप शङ्करेण कृतम् (छा० उप० ३.१७.७) ।

२. द्र० इतः पूर्वम्, पृ० १३२७।

 <sup>&#</sup>x27;षड् वै ब्रह्मणो द्वारोऽग्निर्वायुरापश्चन्द्रमा विद्युदादित्यः—इत्यादि (श्वत० ब्रा० ११.४.४.१) ग्रन्थ इहालोच्यः ।

Digitized by Madhuban Trust, Delhi

१३३४ : ऐतरेयब्राह्मणम्

उस इस 'ब्रह्म परिमर' को कुषाश्व के पुत्र मैत्रेय नामक महिष ने किरिक्ष के पुत्र भगं गोत्र में उत्पन्त सुत्वन नामक राजा को बताया था। उसके चारो तरफ पाँच राजा मर गए। तब से 'सुत्वा' नामक राजा बड़े पद को अर्थात् क्षत्रुविहीन पद को प्राप्त हुए।

उक्तं कर्मविशेषमनुष्ठातुर्वतिवशेषं विधत्ते —

तस्य व्रतं,—न द्विषतः पूर्व उपिवशेद् यदि तिष्ठन्तं मन्येत तिष्ठेतैव, न द्विषतः पूर्वः संविशेद्, यद्यासीनं मन्येताऽऽसीतैवः न द्विषतः पूर्वः प्रस्वप्याद्, यदि जाग्रतं मन्येत जाग्रियादेव ॥ इति ।

'तस्य' अनुष्ठातुरेतद्व्रतमुच्यते । एतदीयो द्विषन् यदोपिवशिति, ततः प्राक् स्वयं न 'उपिवशेत्' । किंतु चारमुखेन तदीयं वृत्तान्तं विचारयेत् । यदि द्विषन्तं तिष्ठन्तं मन्येत, तदानीं स्वयमिप 'तिष्ठेतैव' । तथा यदा द्विषञ्शयनं करोति, ततः प्राक् स्वयं न 'संविशेत्' श्यनं न कुर्यात् । यदि द्विषन्तमुपिवष्टं मन्येत, तदानीं स्वमप्युपिवशेदेव । तथा द्विषन् यदा निद्रां करोति, ततः प्राक् स्वयं न 'श्रस्वप्यात्' । किंतु यदि द्विषन्तं जाग्रतं मन्येत तदानीं स्वयमिप जाग्रियादेविति ।।

#### [अनुष्टान करने वाले का व्रत]-

उस [अनुष्ठान करने वाले] का व्रत कहते हैं—[साधक] द्वेष करने वाले शत्रु के [बैठने के] पहले न बैठे। यदि ऐसा समझे कि द्वेषी शत्रु खड़ा है तो स्वयं भी खड़ा रहे और द्वेष करने वाले शत्रु के [लेटने से] पहले स्वयं न लेट जाय। यदि ऐसा समझे कि [शत्रु] बैठा है, तब बैठ जाय। विद्वेषी शत्रु के [निद्वा लेने के] पहले न सोए। यदि यह समझे कि शत्रु जागता है तो स्वयं भी जागता रहे।

एवं व्रतमाचरतः फलं दश्यति—

अपि ह यद्यस्यादममूर्घा द्विषन् भवति क्षिप्रं हैवैनं स्तृणुते, स्तृणुते ॥ २८॥॥ इति 'ऐतरेयब्राह्मणे' अष्टमपञ्चिकायां पञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥

'अस्य' राज्ञोऽनुष्ठातुः 'द्विषन्' शत्रुयंदि 'अश्ममूर्धा' पाषाणसदृशशिरस्को भवति, अतिप्रबल इत्यर्थः । तथाऽप्ययं कर्मविशेषः शीघ्रमेव 'एनं' शत्रुं 'स्तृणुते' हिनस्ति । अम्यासोऽघ्यायसमाप्त्यर्थः ॥

॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यं विरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाशे' ऐतरेयब्राह्मणभाष्ये अष्टम-पश्चिकायां पञ्चमाध्याये (चत्वारिंशाध्याये) पञ्चमः खण्डः ॥५॥ (२८) [२८५] पञ्चमाध्याये पञ्चमः खण्डः ] Digitized by Madhuban Trust Delhi श्रीमत्सीयणाचार्यविराज्ञतभाष्यसहितम् : १३३५

> वेदार्थंस्य प्रकाशेन तमो हाईं निवारयन् । पुमर्थाश्वतुरो देयाद् विद्यातीर्थंमहेश्वरः ॥

।। इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्गप्रवर्तंकवीरवुक्कभूपालसाम्राज्यधुरंधरमाधवा-चार्यादेशतो सायणाचार्येण विरचिते माधवीये 'वेदार्थंप्रकाश्च' नाम माध्ये ऐतरेयब्राह्मण-

भाष्ये अष्टमपश्चिकायाः (चत्वारिंशोऽध्यायः) पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

### ॥ चतुर्थदशकं समाप्तम् ॥

इस प्रकार यदि उस [राजा के अनुष्ठाता] का हेवी शत्रु पत्थर के समान भी कड़े सिर वाला हो; तो भी यह [ब्रह्मपरिमर नामक कर्मविशेष] उसे शीघ्र ही मार डालता है।

।। इस प्रकार चालीसर्वे (पञ्चम) अध्याय के पाँचर्वे खण्ड की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥५॥

[अथात स्तुतशस्त्रयोश्चत्वारि (१)। अथात पुनरिभवेकस्य सप्त (२)। अथात ऐन्द्रस्त्रीणि (३)। स य इच्छेन्नव (४)। अथातः पुरोधायाः पञ्च (८)॥ ५॥ १

अथात स्तुतशस्त्रयोः, पर्यू हु प्र धन्व, एतेन ह वा अष्टौ ॥ ८॥ र]

॥ इत्यैतरेयब्राह्मणेऽष्टमपश्चिका समाप्ता ॥ ८॥

(पश्चिकाङ्काः -- ८ । अध्यायाङ्काः -- ४० । खण्डाङ्काः -- २८५)

॥ समाप्तिमगमदिदं सायणाचार्यभाष्यसहितम् 'ऐतरेयब्राह्मणम्' ॥

[आठवीं पश्चिका में 'अथातः स्तुतशस्त्रयोः' इत्यादि खार खण्डों का प्रथम (छत्ती-सवाँ) अध्याय है। 'अथातः पुनरिभषेकस्य' इत्यादि सात खण्डों का द्वितीय (सेंतीसवाँ) अध्याय है। 'अथात ऐन्द्र' इत्यादि तोन खण्डों का तृतीय (अड़तीसवाँ) अध्याय है। 'स य इच्छेत्' इत्यादि नौ खण्डों का चतुर्थ (उन्तालोसवाँ) अध्याय है और 'अथातः पुरोधायाः' इत्यादि पाँच खण्डों का पद्मम (चालोसवाँ) अध्याय है।

इस प्रकार 'अथातः स्तुतशस्त्रयोः' इत्यादि खण्डों का प्रथम दशक है; 'पर्यू षु प्र धन्व' इत्यादि खण्डों का द्वितीय दशक है और 'एतेन ह वा' इत्यादि खण्डों का तृतीय अष्टक है, अर्थात् आठवीं पश्चिका में कुल अठ्ठाइस खण्ड हैं।

१. पृ० १२२५, १२४०, १२७४, १२८५, १३१४ (४+७+३+९+५=२८ ख०)।

२. पृ० १२२५, १२६७, १३०० (१० + १० + ८ = २८ ख०)। द्र० इतः पूर्वम्, पृ० १९० ंट०।

१५३६ ः ऐतरेयबाह्मणम् Digitized by Madhuban गिप्टु विशेष्टमपञ्चिकायो पञ्चमः खण्डः ]

इस प्रकार सम्पूर्ण ऐतरेय ब्राह्मण में आठ पश्विका (= चालीस अध्याय) और कुल दो सौ पचासी खण्ड हैं ]।

।। इस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण के अष्टम पश्चिका की डॉ० सुधाकर सालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ।। ८ ।।

यज्ञरूपं परं विष्णुं नमस्कृत्य श्रियं तथा।

मागीरथ्यास्तटे काश्यां लङ्काक्षेत्रे सुशोभने ॥ १ ॥

श्रीमद्रामकुबेश्स्य मालवीयस्य सूनुना ।

सुधाकरेण रिचता व्याख्या हिन्दी सुसंगता ॥ २ ॥

व्याख्यातेऽस्मिन् सायणार्थेर्नृत्नमन्यो वदेत् किमु ।

समुद्धते महावाते मुखवातः करोति किम् ॥ ३ ॥

तथापि गुरुतैलङ्ग श्रीमुखात् यच्छू तं मया।

तदनुस्मृत्य रिचता हिन्दीव्याख्या यथामित ॥ ४ ॥

बाह्यणारण्यकद्रष्टे मातृशोकीषहारिणे ।

महिदासैतरेयाय नमो मूयो नमो नमः ॥ ५ ॥

॥ इस प्रकार 'ऐतरेयज्ञाह्मण' के द्वितीय मार्ग की महाकवि प्रोफेसर पं० रामकुवेर मालवीय (मूतपूर्व साहित्यविमागाध्यक्ष, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय) के आत्मज डॉ० सुधाकर मालवीय कृत 'सरला' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥

-- 0 --

# परिशिष्टम्

ऐतरेय-ब्राह्मण-क्रोड़पत्रम् ऐतरेय-ब्राह्मण-खण्डानुक्रमणिका ऐतरेय-ब्राह्मण-ऋग्वेदमन्त्रप्रतीकानां वर्णानुक्रमणिका ऐतरेय-ब्राह्मण-व्यक्तिसूची पारिभाषिक-शब्द-कोशः Digitized by Madhuban Trust, Delhi

# ऐतरेय-बाह्यरा-क्रोड्पत्रम्

-: 0 :--

( शिल्पशस्त्रेषु भैत्रावरुणस्य )

॥ वालखिल्यशस्त्रम्<sup>3</sup>॥

-: 0 :-

(हिङ्कारः )

॥ हि३म् ॥

(अभिहिङ्कारः )

॥ भूर्भुवस्स्वरो३म् ॥

(आहावः६)

## ।। अध्वर्यो जोशोंसावो३म्।।

- १. 'शिल्पानि शंसन्ति'-इत्यादि २ भा० १०३० पृ० द्रष्टव्यम् ।
- 'प्रशास्ता ब्राह्मणाच्छंस्यच्छावाक इति शस्त्रिणो होत्रकाः'—इति
   आश्व० श्रौ० ५-१-१० । प्रशास्तेति मैत्रावरुणस्य संज्ञान्तरम् ।
- 'त उ तृतीयसवने वज्रेण वालिखल्याभिर्वाच क्टेनैकपदया'—
   इत्यादि द्वि० भा० १०१३ पृ० । हिङ्कारादिर्वषट्कारान्तो वाल खिल्यशस्त्रप्रयोग एषः ।
- ४. 'हिं३ इति हिंकुत्य'—इति आश्व० श्रौ० ५-२-३। 'हिङ्कार इतरासां दशमः'—इति ऐ० ब्रा०, प्र० भा० ३७९ १०।
- ५. 'हि ३ इति हिक्कत्य भूभुंवः स्वरोशित जपित'—इति, 'एषोऽभि-हिङ्कारः'—इति, 'शस्त्रेष्वेव होत्रकाणामभिहिङ्कारः'—इति च आश्व० श्रो० १-२-३, ४, २६। 'सैषा सर्वप्रायश्चित्तिर्यदेता व्याह्नयस्तस्मादेषैव यज्ञे प्रायश्चित्तः कर्तव्या'—इति च ऐ० व्रा०, द्वि० भा० ८८८ पृ०।
- ६. ''अध्वयों शोशोंसावोमित्याह्वयते तृतीयसवने सप्ताक्षरेण''— इति ऐ०न्ना० १ भा० ४२१-४२५ पृ०। ''अध्वयों शोशोंसावोमिति तृतीयसवने शस्त्रादिष्वाहावः''—इति च आश्व० श्रौ० ५.१८.४ ।

(प्रतिगरः )

### ।। शंसा मोदैवो३म्।।

(स्तोत्रियः )

एह्यू षु ब्रवीणि तेऽंग्न इत्थेतरा गिरः ।

एभिवंद्धास इन्दुंभो३म्³।।

यत्र क्वं च ते मनो दंअं दधस उत्तरम् ।

तत्रा सदः कृणवसो३म्।।
निह ते पूर्तमेक्षिपद् भुवंन्नेमानां वसो ।

अथा दुवो वनवसो३म्॰।।

(स्तोत्रियः )

## अग्ने त्वं नो अन्तमः। जुत त्राता शिवो भवा वरूर्थयो३म्।।

- ''शंसामोदैवोमिति अध्वर्युः प्रतिगृणाति पञ्चाक्षरेण''—इति
  ऐ० ब्रा १ भा० ४२२ पृ० ।
- २. ''आत्मा वै स्तोत्रियः प्राणा वालखिल्याः''—इत्यादि ऐ० ब्रा० २ भा० १०२४ पृ०। ''अथ कस्मादस्याग्नेयौ स्तोत्रियानुरूपौ भवत इति''—इत्यादि च २ भा० ९६२-९६३ पृ०। ''तेषां तृचाः स्तोत्रियानुरूपाः शस्त्रादिषु सर्वत्र''—इति आश्व० श्रौ० ५. १०. १८। आग्नेयौ = 'एह्यषु', 'आग्निरगामि'।
- "समाप्तौ प्रणवेनावसानम्"—इति, "ऋगन्तमोङ्कारं त्रिमात्रं कृत्वा"—इति च आश्व० श्रा० १. २. १३, १० ।
- ४. ऋ०६. १६. १६, १७, १८।
- पष्ठेऽहिन तृतीयसवने मैत्रावरुणस्य अग्ने त्विमिति हे, तं त्वा शोचिष्ठेत्येका। एवं मिलिता द्वैपदस्तृचः स्तोत्रियः। तथैव स्त्रितमाश्वलायनेन—"मैत्रावरुणस्याग्ने त्वं नो अन्तमः अग्ने भव सुसमिधा समिद्ध इति स्तोत्रियानुरूपौ। अथ वालिखल्या विहरेत्"—इति ८.२,१।

वसुरिग्नर्वसुश्रवाः।

अच्छा नक्षि द्युमत्तमं र्याय दो३म्।। तं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः। सुम्नायं नूनमी'महे सर्खिभ्योऽम्।।

( स्तोत्रिय:<sup>२</sup> )

एह्यू षु ब्रवं िष्टि ते ऽ'ग्न इत्थेतं रा गिरं:।

एभिवं द्विस् इन्दुभो ३म्।।

यत्र क्वं च ते मनो दक्षं दधस उत्तरम्।

तत्रा सदं: कृणवसो ३म्।।

निहि ते पूर्त्तमं क्षिपद् भुवं न्नेमानां वसो।

अथा दुवो वनवसो ३म्३।।

(अनुरूपः )

आग्निरंगामि भारंतो वृत्रहा पु'रु वेर्तनः । दिवो'दासस्य सत्पंतो३म् ॥ स हि विश्वाति पार्थिया रुपि दार्शनमहित्वना । वृत्वन्न वं।तो अस्तृंतो३म् ॥ स प्रत्नवन्नवी'यसाऽग्ने' द्यम्नेनं संयता' । बृहत्तंतन्थ भानुनो३म् ॥

<sup>9.</sup> ऋ० ५. २४. 9, २, ४।

२. एष च स्तोत्रियस्तृचः, अस्यानुरूपः आग्निरगामीति । तथाहि— ''मैत्रावरुणस्य''—इत्यधिकृत्य, ''एह्यूषु ब्रवाणि ते, आग्निरगामि भारतः''—इति आग्व० श्रौ० ७. ८. १।

३. ऋ०६. १६. १६, १७, १८।

४. ''स्तोत्रियं स्तोत्रियस्यानुरूपं कुर्वन्ति''—इत्यादि ऐ० ब्रा० २११ ० ९२० पृ०। पूर्व टीप्पणी २ चात्र द्रष्टव्या।

४. ऋ० ६. १६. १९, २०, २१।

#### वालखिल्यशस्त्रम्

(अनुरूपः )

अग्ने भर्व सुष्मिधा सिमंद्धः । ज्ञत बहिरं विया वि स्तृंणीतो ३ म् ॥ ज्ञत द्वारं उश्वतीवि श्रंयन्ताम् । ज्ञत देवा ७ उंश्वत आ वहि हो ३म् ॥ अग्ने वीहि ह्विषा यिशं देवान् । स्वंध्वरा कृ णुहि जातवेदो ३म् ॥

( अनुरूप:<sup>3</sup> )

आग्निरंगामि भारतो बृत्रहा पु'रुचेतंनः।
दिवो'दासस्य सत्पंतो ३म्।।
स हि विश्वाति पार्थिवा रुपि दार्शन्महित्वना।
वन्वन्नवा'तोअ स्तृंतो ३म्।।
स प्रत्नुवन्नवी'यसाङ्ग्ने' द्युम्नेनं संयता'।
बृह'त्ततन्य भानुनो' ३म्ँ।।

(पुनराहावः )

## ॥ अध्वयों शोशोंसावे। ३म् ॥

१३४० पष्ठाया ५ टीप्पणी द्रष्टन्या ।

२. ऋ 0 ७. १७. १, २. ३।

३. १३४१ पृष्ठायाः २ टीप्पणी द्रष्टव्या ।

४, ऋ०६. १६. १९, २०, २१।

५. ''अत ऊर्ध्वमनुरूपेभ्यो विकृतानि शिल्पानि शंसेयुः''—इति आश्व० श्रौ० ८. २. २।

६. स्तोत्रियानुरूपेभ्यः प्रतिपदनुचरेभ्यः प्रगाथेभ्यो धाय्याभ्य इति
पृथगाह्वानम्—इति आश्व॰ श्रौ॰ ५. १०. १३।
CC-0. Shr Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

( पुनः प्रतिगरः ) ।। इांसा मोदैबो३म् ॥

( वालिखल्यानां पच्छो विहरणम् )

अभि प्रवंः सुराधंस् मिन्द्रंस्य स्मिषों महीः। श्वातानीका हेत्यों अस्य दुष्ट्रा इन्द्रंमच् यथा विदोश्म्।। यो जिर्तृभ्यों मधवा पुरू वसुंर्यदीं सुता अमन्दिषुः।। गिरिनं भुज्मा स्धवंत्सु पिन्वत् सहस्रेंणेव शिक्षतोश्म्।। इन्द्रों विश्वस्य गोपतोश्रम् ॥ १३॥

प्र सुश्रुतं सुराधंसं हिन्तं वृत्राणं दाशुषे ।

श्रातानी केव प्र जिंगाति धृष्ण्याची शक्रम्भिष्टंयो ३म् ॥

यः सुन्वते स्तुंवते कास्यं वसुं दर्शाण पुरुशो जैसः ।

गिरेरिंव प्र रसा अस्य पिन्विरे सहस्रेणेव महंतो ३म् ॥

इन्द्रो विश्वस्य भूपतो ४म् ॥ २ ॥

आ त्वा सुतास इन्दंवो मध्वः क्षरित घीतयः । अने हसं वो हवंमानम् तये मदा य इन्द्रं गिवंणो ३म् ॥ आपो न वंज्यित्र न्वोक्यं १ सर उपंस्तोत्रेषुं दिधरे । आ त्वा वसो हवंमानास इन्दंवः पृणन्ति शूर राघंसो ३म् ॥ इन्द्रो विश्वस्य चेतनो ४म् ॥ ३॥

१. ऐ० ब्रा० २ भा० १०१३ पृ० १५ पंक्तितो द्रष्टव्यम्।

२. ऐ० ब्रा० २ भा० १०१४ पृ० १२-२६ पंक्तयो द्रष्टव्याः । सैकपदा प्रगाथान्तेऽवसानमिति चतुर्मात्रः प्रणवः सर्वत्र । "चतुर्मात्रोऽवसाने" —इति आश्व० श्रौ० १. २. १४ ।

३. एष प्रगाथाङ्कः । वालखिल्यसूक्तानां प्रथमादिषु चतुर्षु सूक्तेषु ऋचो दश दश श्रूयन्ते, ततः पञ्चमषष्ठयोरष्टावष्टाविति तासां सङ्कलनया षट्-पञ्चाशद् । तेषां द्वयोर्द्वयोः प्रग्रथनेन अष्टाविश्वितः प्रगाथाः सम्पद्यन्ते । ऋ० ८.४९ वालखिल्यम् ।

यदीं' सुतास इन्दंबो मध्वः स्वादिष्ठ मीं पित्र । अने हसं प्रतरंणं विवक्षण मिन प्रिय मर्मन्दिषो ३म् ॥ आपो न धायि सर्वनम्म आ वंसो प्र क्षु द्रेव त्मना धृषत् । आ यथा मन्दसानः कि रासि नो दुर्घा इवोपं दाशुषो ३म् ॥

इन्द्रो विक्वस्य राजतो४म्।। ४।।

आ नः स्तोम मुर्व द्रवद् विभू ति राघंसो महः । प्र वीरमुप्रं विविध्व धनस्पृतः हिंयानो अश्वो न सोतृंभो ३म् ।। यन्ते स्वधावन्तस्व दर्धन्ति धे नवः सदी पीपेथ दाशुषे । उदीर्व विज्ञिश्चवतो वेसु त्वनेन्द्र कण्वेषु रातयो ३म् ।।

इन्द्रो विश्वं विराजतो४म् ॥ ५ ॥

आ नः सोमे ध्वध्वरे विभू ति मिक्षंता वसुम् । उग्रं न वीरं नम् सोषंसेदि मेयानो अत्यो न तो शतो ३म् ॥ यं ते स्वदावन्तस्वदंन्ति गूर्त्तयः क्षरंन्तीन्द धीतयः । उद्रीवं विज्ञञ्ज्वतो न सिंञ्जते पौरे छंन्दयसे हवो ३ म् ॥ प्र चे तन प्र चे तयो ४म् ॥ ६ ॥

यद्ध' नूनं यद्धां यज्ञ ओजो वातंस्य पिप्रंति ।

रथिरास् । हंरयो ये ते अस्त्रिध् यद्धां पृथिव्या मधो ३म् ॥
अतो नो यज्ञ माश्रुभिमंहे मते येभिः स्वः परीयंसे ।
योभिनि दस्युं मनु'षो निघोषंय उग्र उग्रेभिरागंहो ३म् ॥
इन्द्रं द्युम्नायं न इषो ४म् ॥ ७॥

पे० ब्रा० १०१४-१०१६ पृ० एतदादीनि पदानि त्वैतरेयकचतुर्थारण्यके श्रुतानि । "त्रयोविंशतिमष्टाक्षरान् पादान् महानाम्नीभ्यः
सपुरीषाभ्यः"—इति च आश्व० श्रौ० ८. २. २३ ।

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

यद्ध' नूनं परावित् वाता इव प्रसिक्षणः । अजिरासो हरंयो ये तं आशवो यंद्धा पृथिव्यां दिवो ३म् ॥ युजान इंन्द्र हरिंभिमंहे मते येभिविश्वं स्वंदृशे । येभि रपंत्यं मनु'षः प्रीयंस ऋष्व ऋष्वेभिरा गंहो ३म् ॥ राये वाजांय विज्ञवो ४म् ॥ ८ ॥

एतावंतस्त ईमहे दीर्घनी'थे दम्'निस ।
यथा कण्वे' मघवन् मेधे' अध्वर इन्द्रंसुम्नस्य गो'मतो३म् ॥
यथा प्रावो' मघवन् मेध्यंतिथि मिथं गोत्रं हिरिश्रियंम् ।
यथा गोर्श्वो असिषासो अदिवो यथा नीर्पातिथि धनो ३म् ॥

श्राविष्ठ विज्ञिन्नुञ्जसो ४म् ॥ ९ ॥

एतार्वतस्ते वसो यथा पुक्थे दर्शवजे । यथा कण्वे भघवन् त्रसदंस्यिव विद्यामं शूर नव्यसो३म् ॥ यथा प्राव एतशं कृत्वो धन इन्द्र गोमुद्धिरण्यवत् । यथा गोशंये असंनोऋ जिञ्चित यथा वशं दर्शवजो३म् ॥ म∜हिंष्ठ विज्ञिन्नृञ्जसो ४म् ॥ १० ॥

यथा मनौ सांवरणाविन्द्र सुवाने अर्थन्दथाः ।
पृषद्भे मेध्ये मात् रिश्वनि सोभीमेन्द्रापिबः सुतो ३म् ॥
नीपातिथौ मघवन्मेध्यातिथौ स्यू मरश्मावृज् निस ।
यथा सोम् देशशिष्ट्रे दशो ण्ये पृष्टिंगौ श्रुष्टिंगौ सचो ३ म् ॥
चिकित्वो अभि नो नयो ४म् ॥ ११॥

यथा मनौ विवस्वित् शयानं जित्रि मुद्धितम् । पार्षं द्वाणःप्रस्कण्वं समसादयत् सोमं शकार्षिवः मुतो३म् ।। यथा त्रिते छन्दं इन्द्र जुजो षसि त्वोतो दस्यवे वृकः । सहस्रा ज्यसिषामद्गवा मृष्टिरायौ मादयसे सवो ३ म् ।। इन्द्रो विद् तर्मु स्नुषो ४म् ॥ १२ ॥

य उक्थेभिर्न विन्धते वाजि वाजि व्यक्तकतो । यस्य त्विमि न्द्र स्तोमे बु चाकन्श्चिकद्य ऋ बिचोर्दनो ३म् ।। इन्द्र त मच्छा वद् नव्यस्या मृती जुहूमिस श्रवस्यबः । तं त्वा व्य सुदु घामिव गोदुहो ऽविष्यन्तं न भोजसो ३म् ।।

त मू तये हवामहो ४म्।। १३।।

य उक्था केवंता द्वे त्रिधातुं मृत्ये पद् । यस्मा अकं सप्तशीर्षाण मानृवुर्धः सो मं धृष्टिता पिबो ३ म् ॥ यस्म विष्णु स्त्रीणि पदा विचक्रम आदिज्जनिष्ट पौंस्यम् । स १ दिवसाविश्वाभुवनानि चिक्रददुर्वमित्रस्य धर्मभो ३ म् ॥

जेतार मपराजितो४म् ॥ १४॥

यो नो दाता वसूनां स रायस्योर्ध मिन्वति । यस्मै त्वं वसो दानाय मंहंस इन्द्रं तं हूं महे व्यो ३ म् ॥ विद्या ह्यंस्य सुमृति नवी यसीं स्तोमै रिनं द्रं हवामहे । वसू यवो वसू पति ज्ञातक्रेतुं गमेम गोमिति व्रजो ३ म् ॥ सं नः पूर्वदित द्विषो ४ म् ॥ १५॥

यो नो दाता स नंः पिता स रायस्पोर्ष महन्ते । यस्मै त्वं वसो दानाय शिक्षिम महाए उपई शानको ३म् ॥ अयामन्तु ग्रो मुघवी पु रूवसुः सुतावन्तो हवामहे । तं त्वा व्यं मेघवित्रन्द्र गिर्वणो गोरद्द्वस्य प्रदातुनो ३म् ॥ क्रतुंद्रछन्द ऋतं बृहो ४म् ॥ १६॥ कृदा चन स्त्रीरेसि शिक्षो शिक्षंसि दाशुषे । यस्मै त्वं मैघवित्रन्द्र गिर्वणो नेन्द्रं सश्चिस दाशुषो ३म्।। उपोपेन्नु मैघवन् भूय इन्नु ते कण्वच्छृ णुधी हर्वम् । अस्माकं गिरं उत सुष्टिति वसो दानं देवस्य पृच्यतो ३म्।।

स नैः पर्ष दितिस्त्रिधोर्थ म् ।। १७ ।।

कदा चन प्र युं च्छिस वृधैः शुष्णं निघोषयंन् ।

प्र यो नैतृक्षे अभ्योजसा क्रिवि मुभे निपासि जन्मेनो ३म् ।।

तुरीयादित्य हर्वनं त इन्द्रिय मादिज्जनिष्ट पार्थिवः ।

यदेदस्तम्भीत् प्रथयन्नमूं दिव मा तस्थावमृतं दिवो ३म् ॥

पूर्व'स्य यत्तं अद्रिवोधम् ॥ १८ ॥

यस्यायं विश्व आर्यः सं क्षोणी समु सूर्यम् ।

स सिन्द्रो रायो बृह्तीरंधूनुत दासंः शेवधिपा अरो३म् ॥

तिरिश्चिद्वयं हर्श्व पवी रिव्व सोमा इन्द्रं समन्दिषुः ।

संशु क्रामः शुर्चयः सङ्गवाशिर्स्तुस्येत् सो अज्यते रयो३म् ॥

सुम्त आ घे हि नो वसो ४म् ॥ १९ ॥
अस्तावि मन्मं पूर्व्यं विद्रासो अर्क मानृचः ।
तुर्ण्यवो मधु मन्तं घृत्रचुतं ब्रह्मेन्द्रीय वोचतो ३म् ॥
पूर्वीऋ तस्यं बृहतीर नूषतास्मे सुवानास् इन्दंबः ।
अस्मे र्याः पंप्रथे वृष्ण्यं शवः स्तोतुर्मे धा असूक्षतो ३म् ॥

पूर्तिः श्रीविष्ठ शस्यतो ४म् ॥ २०॥

उपमं त्वा म्घोनां येषां सुतेषु मन्दंसे । नक्षन्त इन्द्रमर्वसे सुकृत्यया ज्येष ठंच वृष्भाणो३ म् ॥ पूर्णितंमं मघवन्निन्द्र गोविद मे वास्मे ईन्द्र मत्स्व । यथा संवृत्तें अमंदो यथा कृश ईशानं राय ईमहो३म् ॥

नू नं तं नव्यं सन्त्यंसो४म् ॥ २१ ॥

एतत्तं इन्द्र वीर्यं वावृधानो दिवे दिवे ।

य आयुं कुत्संमितिथिग्वमंदयो गीभिर्गृणन्ति कारवो ३म् ॥

ते स्तोभन्त ऊर्ज मावन् घृत्रश्च्तं वाज्यन्तो हवामहे ।

तं त्वा व्यं हंर्यदवं शतक्रंतुं पौरासी नक्षन् धोतिभो३ म् ॥

प्रभो जर्नस्य वृत्रहो४म् ॥ २२ ॥
आ नो विश्वे षां रस् मेवन्तु सप्त सिन्धेवः ।
पूषा विष्णु ह्वंनं मे सर्रस्वतो सध्वः सिश्चन्त्वद्वयो३म् ॥
ये परावति सुन्विरे जने ष्वा श्रृणोतुं पृथिवी हवंम् ।
आपो वातः पर्वे तासो बनुस्पतियें अविधितीन्देवो३म् ॥

सम्त्येषु ब्रवावहोधम् ॥ २३ ॥ आ नो विश्वे स्जोषंसो विश्वे सत्व त्त्वा वंसु । विश्वा द्वेषांसि जृहि चाव चार्क्वाध्य देवासो गन्तनोप नो ३म् ॥ वसवो हृद्रा अवंसे न आ गमन् यत्रा सोमस्य तृम्पासं । शीष्टेषु चित्ते मद्रासो अंशवः शृणेन्तु म्हतो हवो३ म् ॥

शूरो यो गोषु गच्छंतो४म् ॥ २४ ॥
इन्द्र नेदी'य एदिहि वाज आ विक्ष सुक्रतो ।
आर्जिपते नृपते त्विमिद्धि नो मितमे'धाभिक् तिभो३'म् ॥
आ श्रीन्तम् शन्तंमाभिर्भिष्टिभिः सस्वांसो विश्विण्वरे ।
वीती होत्रांभिकृत देववी'तिभिरा स्वीपे स्वापिभो३'म् ॥
सर्खा सुशेवो अद्वीपे४म् ॥ २५ ॥

यदिन्द्र राधो अस्ति ते कृधि प्रजास्वा भेगम्। आजितु रं सत्पितिं विश्वचिषींण माघो नं मघवत्तमो ३म्।। तेन नो बोधि सधमाद्यो वृधे क्रतुं पुन्नत आ नुषक्। प्रसूतिरा शची भियें तं उक्षियनो भगो दानायं वृत्रहो ३म्।।

ए वा ह्य वैवा हि देवो४म् ॥ २६ ॥

यस्त साधिष्ठोऽवंस तव मस्मार्क शतकतो ।
वयं त ईन्द्र स्तोमे भिविधेम् ते स्याम् भरे षु तो ३म् ॥
वयं होत्रा भिरुत दे वहूं तिभिः प्रस्कंण्वाय नि तो शय ।

महिंस्थू रं श्रीश्यं राधो अह्यं सम्वांसो मनामहो ३म् ॥

आयो मन्याय मन्यवो४म् ॥ २७॥
सन्ति ह्यं श्रृंशिव आणि यामि सदोतिर्भः।
अहं हि ते हरिवो बहा वाज्यु रिन्द्र आयु र्जनानो३म् ॥
अस्मान् रक्षस्य मधवन्तुपार्वसे गुन्युरग्रे मथोनाम्।
त्वा मिदेव तमस् समेश्वयुर्धु क्षस्य पिप्युषो मिषो ३म् ॥

उपो मन्याय मन्यवी ४म् ॥ २८॥

( अथ वालखिल्यानामर्द्ध चर्चशो विहरणम् )

अभि प्रवं: सुराधंस िमन्द्रं मूर्च यथा विदे । गिरिनं भुज्मा मूघर्वत्सु पिन्वत् यदीं सुता अमिन्दिषो ३म् ॥ श्वतानी का हे तयो अस्य दुष्ट्रा इन्द्रंस्य सुमिषो महीः । यो जरितृभ्यो मूघवा पुरू वसुः सहस्रे णेव शिक्षंतो ३म् ॥

इन्द्रो विश्वस्य गोपतो ४म् ॥ १ ॥

१. ऐ० ब्रा० २ भा० १०१५ पृ० १-४ पङ्क्तयः, १०१६ पृ० ८-११ पंक्तयम्ब द्रष्टव्या ।

प्र सुश्रुतं सुराधंसमर्ची शक्र मिष्टिये। गिरेरिव प्र रक्षा अस्य पिन्विरे दर्शाण पुरु भोजंसो ३म्।। श्वानी केव प्र जिगाति धृष्णुया हन्ति वृत्राणि दाशुषे। यः सुन्वते स्तुवते काम्यं वसुं सहस्रेणेव महितो ३म्।।

इन्द्रो विश्वस्य भूपतो४म् ॥ २ ॥

आ त्वं मुतास इन्दंबो मदा ये ईन्द्र गिर्वणः । आ त्वं वसो हवंमानास इन्दंब उर्प स्तोत्रेषुं दिधरो३म् ॥ अने हसं वो हवंमान मूलये मध्यं क्षरन्ति धीतयंः । आपो नु वंज्यित्रन्वोक्यं१ सरंः पृणन्ति ज्ञू र रार्धसो३म् ॥ इन्दो विश्वस्य चेतनो४म् ॥ ३ ॥

यदों सुतास इन्द्वोऽभि प्रिय समेन्दिषुः । आ यथी मन्दसानः किरासि नः प्र क्षु द्वेव त्मनीधृषो३म् ॥ अने हसं प्रतर्रणं विवक्षणं मध्वः स्वादिष्ठ मीं पिब । आपो न धीयि सर्वनं म आ वसो दुर्घाइवोपं दाशुषो३म् ।

इन्द्रो विश्वस्य राजतो४म् ॥ ४ ॥

आ नः स्तोम् मुर्प द्रविद्धियानो अश्वो न सोतृिभः । उद्गीव विज्ञित्रवतो वसुंत्वना सदा पीपेथ द्वाशुषो ३ म् ॥ प्र वीर मुग्नं विविध्व धनस्पृतं विभूति राधसो मृहः । यन्ते स्वधावन्तस्व दर्यन्ति धे नव इन्द्र कण्वेषु रातयो ३ म् ॥

डुन्द्रो विश्वं विराजतो ४म् ॥ ५ ॥
आ नः सोमे 'स्वध्वर ईयानो अत्यो न तो शते ।
उद्भीवं विज्ञन्नवतो न सिञ्चते क्षर्रन्तीन्द्र धीतयो ३ म ॥

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domains

उग्रं न वीरं नम् सोपं सेदिम् विभू'ति मक्षिता वसुम् । यन्ते'स्वदावन्तस्वदन्तिं गूर्त्तर्यः पौरे छन्दयसे हवो३'म् ॥

प्रचे'तन प्रचे'तयो४म् ॥ ६ ॥

यद्धं नू नं यद्वा' यज्ञे यद्वा' पृथिन्यामधि । येभिनि दस्यु मनु'षो निघोषयो येभिः स्वः परीयंसो३म् ॥ रथिरासो हर्रयो ये ते' अस्त्रिध ओजो वीतस्य पिप्रंति । अतो' नो यज्ञ माञ्जिभंमहेमत जुग जुग्नेभिरा गंहो३म् ॥

इन्द्रं द्युम्नीय न इषो'४म् ॥ ७ ॥

यद्ध नूनं पंरावित यद्धां पृथिव्यां दिवि । येभिरपत्यां सन्'षः प्रीयंस् येभिविद्यां स्वंद् शो३म् ॥ अजिरासो हरयो ये तं आशंवो वाता इव प्रसक्षिणः । युजान इन्द्व हरिभिर्मदेसत ऋष्व ऋष्वेभिरागंहो३म् ॥

राये वाजीय विज्ञिवीष्ठम् ॥ ८॥

एतावंतस्त ईमह् इन्द्रं सुम्नस्य गोमंतः ।

यथा गो'शर्ये असिषासो अदिवो मिर्यं गोत्रं हंरिश्रियो३'म् ॥

यथा कण्वे' मध्यवन्मेधं अध्वरे' दोर्घं नीथे दम् निस् ।

यथा प्रावो' मध्यन् मेध्यातिथि यथा नीपंतिर्थि धनो'३म् ॥

शिवंष्ठ विज्ञिन्नृञ्जं सोष्ठम् ॥ ९॥

एतावंतस्ते वसो विद्यामं शूर नन्यसंः ।
यथा गो शुर्वे असंनोऋं जिञ्चनोन्द्र गोमुद्धिरंण्यवो३म् ॥
यथा कण्वे मधवन् त्रुसदंस्यवि यथा पृक्षे दशंद्रजे ।
यथा प्राव एतशं कृत्वो धने यथा वशं दशंद्रजो३म् ॥
मऐहिंष्ठ विज्ञिन्नुञ्जसो४म् ॥ १० ॥

यथा मन् सार्वरणी सोर्मिमन्द्रापिबः सुतम् । यथा सोम् दर्शशिष्ठि देशोण्ये स्यूर्मरहमावृज् नसो ३म् ॥ पृष्ठि मे ध्ये मात् रिहवनी न्द्र सुवाने अर्मन्दथाः । नीपातिथी मधवन्मेध्यातिथी पृष्टि गौ श्रुष्टिंगी संचो ३म् ॥ चिकित्वो अभि नो नयो ४म् ॥ ११॥

यथा मनौ विवस्वित सोर्म शकापिनः सुतम् । सहस्राण्यसिषासद्गवा मृष्टिस्त्वोतो दरं यवे वृको३'म् ।। पार्षं द्वाणः प्रस्केण्वं समसादयच्छथानं जिद्धिमुद्धितम् । यथा त्रिते छन्दं इन्द्र जुंजोषस्यायौ मादयसे सचो ३म् ।। इन्द्रो विदे तमुं सनुषो४म् ।। १२ ।।

य उक्थेभिनं विधन्ते चिकिद्य ऋष्टिचोर्दनः । तं त्वा वयं सुदुर्घामिव गोदुहो जहूमिसं श्रवस्यवो३ म् ।। यस्य त्विमन्द्रस्तोमेषु चाकनो वाजे वाजिञ्छतक्रतो । इन्द्रं तमच्छा वद् नर्व्यस्या मृत्यविष्यन्तं न भोजसो३म् ।।

त मूतर्य हवामहो४म्।। १३।।

य उक्था केवेला द्धे यः सोमं धृषितापिंबत् ।
सित्वर् मा विश्वा भुवनानि चिक्रद्दादिज्जनिष्ट्पौंस्यो ३म् ॥
यस्मा अकं सप्तशीर्षाण मानृचुस्त्रिधातुं मुत्तमे पदे ।
यस्म विष्णु स्त्रीणि पदा विचक्रम उपमित्रस्य धर्मभो३म् ॥
जेतार मर्पराजितो४म् ॥ १४ ॥

यो नो दाता वसू ना मिन्द्रं र्त हूं महे व्यम् । वसुयवो वसुपति रातक्रेतुं स्तोम रिन्द्रं हवामहो ३म् ॥ CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain. यस्मै त्वं वंसो द्वानाय मंहंसे स रायस्पोर्ष मिन्वति । विद्या ह्यंस्य सुमित नवी यसीं गुमेम गोमित व्रजो३म् ॥ स नं: पर्ण्दितिद्विषो४म् ॥ १५ ॥

यो नो दाता स नेः पिता महा ए उग ई शानकृत्। त त्वा व्यं मेघवित्रन्द्र गिर्वणः सुतावन्तो हवामहो ३म्।। यस्मै त्वं वंसो दानाय शिक्षंसि स रायस्पोषं महनुते। अयामन्तु ग्रो मघवा पुरू वसुर्गोरहर्वस्य प्र दातु नो ३म्।।

क्रंतुश्छन्द ऋतं बृहो४म्।। १६।।

कदा चन स्त्रीरेसि नेन्द्रं सश्चिस दाशुषं । अस्माकः शिर उत सुंब्दुति वंसो कण्वच्छृंणुधी हवो रेम् ॥ यस्मै त्वं भीघवित्तन्द्र गिर्वणः शिक्षो शिक्षंसि दाशुषं । उपोपेन्नु मध्वन् भूय इन्नु ते दानं देवस्यं पृच्यतो रम् ॥ सं नः पर्षदितिस्निधो ४म् ॥ १७॥

कदा चन प्रं युच्छस्यु भे नि पीसि जन्मेनी । यदेवस्तम्भीत् प्रथयन्नम्दिवसादिज्यंतिष्ट पार्थिवो ३म् ॥ प्रयो नंनुक्षे अभ्योजंसा क्रिविं वृधैः शुष्णं निघोषयंन् । तुरी'यादित्य हर्वनं तं इन्द्रिय मी तस्थावसृतं दिवो ३म् ॥

पूर्व'स्य यत्ते' अद्भिवोधम् ॥ १८ ॥

यस्यायं विश्व आर्यो दासंः शेवधिपा अरिः । स शुक्रासः शुचेयः सङ्गवीशिरः सोमा इन्द्रं ममन्दिषो३म् ॥ स मिन्द्रो रायो बृह्तीर्थसूनुत सं क्षोणी समु सूर्यंम् । तिरिक्चिदयं रुशंमे पवी रिवि तुभ्येत् सो अन्यते रयो ३म् ॥ सुम्न आ घे हि नो बसो४म् ॥ १९ ॥

अस्तावि मन्मं पूर्व्यं ब्रह्मेन्द्राय वोचत । असमे रियः पंप्रथे बृष्ण्यं शवोऽस्मे सुवानास इन्देवो३म् ॥ तुरण्यवो मधुंमन्तं घृतद्वतं विप्रासो अर्क मीन्वः। पूर्वीऋ तस्य बृहतीरंनूषत स्तोतुर्मे धा असृक्षतो ३ म् ।।

पूं तिः शंविष्ठ शस्यतो४म् ॥ २० ॥

उपमं त्वा मघोनां ज्येष्ठं च वृष्भाणाम् । यथा संवत्तें अर्मदो यथा कृश एवास्मे इन्द्रं मत्स्वो३म् ॥ नक्षंन्त इन्द्र मर्वसे सुकृत्यया येवां सुतेषु मन्दंसे । पू भित्तमं मधवन्निन्द्र गोविद् मी शानं राय ई महो ३म् ॥

नूनं तं नव्यं सन्त्यंसो४म्।। २१।। एतत्तं इन्द्र वीर्वं गीभिगृंजीन्त कारवं: । तं त्वा व्यं हर्यर्वं शतक्रतुं वाज्यन्तो हवामहो ३म् ॥ य आयं कुत्समितिथिग्वमर्दं यो वावृधानो द्विवेदिवे । ते स्तोभन्त ऊर्ज मावन् घृत्रक्वृतं पौरासो नक्षन् धीतिभो ३ म् ॥

प्र भो जनस्य वृत्रहो४म् ॥ २२ ॥ आ नो विश्वे षां रसं मध्वः सिञ्चन्त्वद्वयः । आपो बातः पर्वतीसो वनस्पतिः श्रुणोतुं पृथिवी हवो ३म् ॥ पूषा विष्णु ह्वंनं मे सरंस्वत्यवंन्तु सप्त सिन्धंवः । ये परावति सुन्विरे जुनेव्वा ये अविवितीन्दंबो३म् ॥

समन्ये पु बवावहो४म् ॥ २३॥

आ नो विश्वें स्जोर्धसो देवासो गन्त्नोर्प नः । शीष्टें षु चित्तेमित्रिसों अंशवो युत्रासोर्मस्य तृम्पसों ३म् ॥ विश्वा द्वेषंसि जहि चाव चा कृष्टि विश्वे सुन्वन्त्वा वसु । वसेवो रुद्रा अवंसे न आगंभच्छृण्यन्तुं मुख्तो हवो३ म् ।

शूरो यो गोषु गच्छत्वो४म् ॥ २४ ॥

इन्द्र नेदी'य एदिहि मितमे धाभिक् तिभिः। वोती हो त्राभिक्त देवदी तिभिः सस्वांसो विश्वण्विरो ३म्।। आर्जिपते नृपत् त्व मिद्धि नो वाज आ विक्षि सुक्रतो। आ र्जन्तमशन्तमाभिर्भिष्टिंभिरा स्वापे स्वापिभो ३म्।।

संखा सुशेवो अहयो ४म् ॥ २५ ॥

यदिन्द्र राधो अस्ति तो माघो नं मघवत्तम । प्रसूतिरा शची भियें ते उक्थिनः क्रतुं पुनत आनु षो३म् ॥ आजितुरं सत्पंति विश्वचंषींण कृषि प्रजास्वाभंगम् । तेनं नो बोधि सधमाद्यो वृधे भगो दानायं वृत्रहो३म् ॥

एवा ह्येवं वा हि देवो४म् ॥ २६॥

यस्ते साधिष्ठोऽवंसे ते स्याम् भरे'षु ते ।
मिहं स्थूरं शेश्यं राधो अहंयं प्रस्केण्वाय नि तो शयो ३म् ।
व्यं त इंन्द्र स्तोमे भिविधेस त्व मस्माकं शतक्रतो ।
व्यं होत्राभिष्ठ त देवहूं तिभिः सस्वांसो मनामहो ३म् ॥

आयो मन्याय मन्यवो४म् ॥ २७ ॥ सन्ति ह्यं १ र्यं आशिष इन्द्र आयु र्जनानाम् । त्वामिदेव तमम् सर्मश्वयुर्णं व्युरग्रं मथीनो३म् ॥ अहं हि ते' हरिको ब्रह्मं वाज्युराजिं यामि सदोतिर्भिः। अस्मान् रक्षंस्व मधवन्नुपावंसे धुक्षस्वं पिप्युषो मिषो ३म्।। उपो मन्याय मन्यवो४म्।। २८।।

( अथ वालखिल्यानामार्धर्च्चो विहरणम् )

अभि प्र वंः सुरार्धम् मिन्द्रं मच् यथा विदे । यो जिर्तिनभ्यो मध्या पुरू वसुः सहस्रेणेव शिक्षतो ३म् ॥ श्वतानीका हे तयो अस्य दुष्ट्रा इन्द्रंस्य सुमिषो महीः । गिरिनं भूज्मा मुध्यंतसु पिन्वते यदी सुता अमन्दिषो ३म् ॥ इन्द्रो विश्वस्य गोपतो ४म् ॥ १॥

प्र मु श्रुतं मुराधंस मर्ची शक्त मिभव्टंये।
यः मुन्वते स्तुंवते काम्यं वसुं सहस्रं णेव महंतो ३म् ।।
श्रुतानो केव प्र जिगाति धृष्णुया हन्ति वृत्राणि दाशुषे ।
गिरेरिव प्र रसी अस्य पिन्वरे देत्राणि पुरु भोजेसो ३म् ।।
इन्द्रो विश्वस्य भूपतो ४म् ।। २ ।।

आ त्वी सुतास इन्देवो मदा ये ईन्द्र गिर्वणः । आपो नु विज्ञिन्नन्वोक्यं? सरंः पृणन्ति शूर राधिसो३म् ॥ अनुहेसं वो हर्वमानसूतये मध्वः क्षरन्ति धीतयः । आ त्वी वसो हर्वमानास इन्देव उप स्तोत्रेषु दिधरो३म् ॥ इन्द्रो विश्वस्य चेतनो४म् ॥ ३ ॥

पे० ब्रा० २ भा० १०१४ पृ० ४-६ पंक्ती द्रष्टच्ये, पुनः १०१६ पृ०
 १४-१८ पंक्तयश्व।

यदी सुतास इन्देवो ऽभि प्रिय मर्मन्दिषुः । आपो न धाय संवनं म आ वसो दुर्घाड्वोपदाशुषो रेम् ॥ अने हसं प्रतरणं विवक्षणं मध्वः स्वादिष्ठ मीं पिब । आ यथा मन्दसानः किरासि नः प्रक्षु देव त्मना धृषो रम् ॥

इन्द्रों विश्वस्य राजतो४म्।। ४।।

आ नः स्तोम् मुपं द्वबिद्धयानो अश्वो न सोतृंभिः । यं ते स्वधावन्तस्वदर्यन्ति धे नव इन्द्र कण्वे षु रातयो ३म् ॥ प्र वीर मुग्नं विविध्व धनस्पृतः विभूति राधसो महः । उद्वीव विज्ञित्रवतो वसुत्वना सदी पीपेथ दाशुषो ३म् ॥

इन्द्रो विश्वं विराजतो४म् ॥ ५ ॥

आ नः सोमे स्वध्वर ईयानो अत्यो न तो शते। यं ते स्वदावन्तस्वदंन्ति गूर्त्तयः पौरे छन्दयस् हवो भेम् ॥ उग्रं न वोरं नमसोपं सेदिम् विभूति मक्षितावसुम् । उद्योव विज्ञिन्नवतो न सिश्चते क्षरंन्तोन्द्र धीतयो २म् ॥

प्र चे तन प्रचे तयो ४म्।। ६।।

यद्धं नू नं यद्द्यां यज्ञे यद्व्यां पृथिव्या मिर्घं । अतो नो यज्ञ माशुभिमहिमतज्ञ ज्ञेभिरा गंहो३म् ॥ रथिरासो हरंयो ये ते अस्त्रिध ओजो वातंस्य पिप्रंति । यभिनि दस्युं मनुंषो निष्ठोषंयो येभिः स्वंः परोयंसो३म् ॥

इन्द्रं द्युम्नायं न इषो ४म् ॥ ७ ॥

यद्धं नू नं पंरावित् यद्धा पृथिव्यां दिवि । युजान ईन्द्र हरिभिर्महेमत ऋष्व ऋष्विभिरा गंहो३म् ॥ अजिरासो हरंयो ये तं आशवो वाता इव प्रसक्षिणः । येभिरपंत्यः मनुषः प्रीयंस् येभिर्विश्वं स्वर्दृ शो३म् ॥ राये वाजाय विज्विवो४म् ॥ ८ ॥

एतावंतस्त ईमह इन्द्रं सुम्नस्य गोमंतः ।
यथा प्रावो' मघवन् मेध्यातिथि यथा नोपातिथि घनो ३म् ।।
यथा कण्वे' मघवन्मेधे' अध्वरे दीर्घ'नो'थे दम् निस ।
यथा गो'शयें असिषासो अद्रिवो मधि गोत्रं हरिश्रियो४ म् ।।
शविष्ठ विज्ञिन्नुञ्जसो ४म् ।। ९ ।।

एतार्वतस्ते वसो विद्यामं शूर नर्व्यसः । यथा प्राव एतशं कृत्वो धन् यथा वशं दशंत्रजो ३म् ॥ यथा कंण्वे मधवन् त्रसदंस्यिव यथा प्रक्थे दशंत्रजे । यथा गो शर्ये अंसनोऋ जिश्वनीन्द्र गोमुद्धिर ण्यबो ३म् ॥ मण् हिष्ठ विज्ञिन्तृ जसो ४म् ॥ १० ॥

यथा मनौ सांवरणो सोर्मिन्द्राधिबः सुतम् । नीपातिथौ मघवन्मेध्यातिथौ पुष्टिगौ श्रुष्टिगौ संचो३म् ॥ पृष्ट्यो मे'ध्ये मात्तरिश्वनी'न्द्र सुवाने अमन्दथाः । यथा सोम् दर्शशिप्रो द'शोण्ये स्यूमंरश्मावृज्'नसो३म् ॥ चिकित्वो अभि नो' नयो४म् ॥ ११ ॥

यथा मनौ विवस्विति सोमं शक्रापिबः सुतम् । यथा त्रिते छन्दं इन्द्र जुंजोषस्यायौ मादयस् संचो३म् ।। पार्ष् द्वाणः प्रस्केण्वं समसादय्च्छर्यान् जित्रिमुद्धितम् । सहस्राण्यसिषासद्गवा मृष्टिस्त्वोतो दस्यवे वृको३ म् ॥

इन्द्रो विद्रेत मुं स्नुषो४म् ॥ १२ ॥ CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain. य उक्थेभिनं विन्धंते चिकिद्य ऋ षिचोर्दनः । इन्द्रं तमच्छी वद् नव्यस्या मृत्यविष्यन्तं न भोजंसो३म् ॥ यस्य त्विमन्द्रस्तोभेषु चाकनो वाजे वाजिञ्छतक्रतो । तं त्वी व्यं सुदुर्धामिव गोदुहो जुहूमिसं श्रवस्यवो ३म् ॥

त मृतये हवामहो ४म् ॥ १३ ॥

य उक्था केवंला द्वे यः सोमं धृष्तितापिबत् । यस्मै विष्णु स्त्रीणि पदा विचक्रम उपमित्रस्य धर्मभो३म् ॥ यस्मौ अर्क सप्तशी र्षाण मानृचुस्त्रिधातुं मृत्तमे पदे । सत्वि १ मा विश्वा भुवं नानिचिक्रद्दादिज्जनिष्ट्पौस्यो ३म् ॥

जेतार मपराजितो४म् ॥ १४ ॥

यो नो दाता वसू ना मिन्द्रं तं हूं महे व्यम् । विद्या ह्यस्य सुमति नवीर्यसीं गुभेम गोमति वजो ३म् ॥ यस्मै त्वं वंसो दानाय महंसे स रायस्पोर्ष मिन्वति । वसू यवो वसुपति ज्ञतकतुं स्तोमै रिन्द्रं हवामहो ३म् ॥

स नंः पर्ष दितिद्विषो ४म् ॥ १५ ॥

यो नो दाता स नैः पिता महा उप ई शानकृत्। अयामन्तु ग्रो मधवा पुरू वसुर्गोर श्वेस्य प्र दातु नो ३म्।। यस्म त्वं वसो दानाय शिक्षिस स रायस्पोषं मश्नुते। तं त्वा व्यं मधवन्निन्द्र गिर्वणः सुतावन्तो हवामहो ३म्।।

क्रतुइछन्द ऋृतं बृहो४म् ॥ १६ ॥

कृदा चन स्त्रीरंसि नेन्द्रं सश्चिस दाशुषे । उपोपेन्नु मधवन् भूय इन्नु ते दानं दे वस्यं पृच्यतो ३म् ॥ यस्मै त्वं मेघवित्तन्द्र गिर्वणः शिक्षो शिक्षेसि दाशुषे । अस्माक् गिरं उत सुष्टु ति वसो कण्ववच्छृ णुधी हवो ३म् ॥ स नः पर्षदितिस्रिधो४म् ॥ १७ ॥

कृदा चन प्र युंच्छस्यु भे नि पीसि जन्मेनी।

तुरी यादित्य हर्वनं त इन्द्रिय मा तस्थावसृतं दिवो ३म्।।

प्र यो नेनक्षे अभ्योजसा क्रिवि वधः शुष्णं निघोषर्यन्।

यदेदस्तम्भीत् प्रथयन्नमूदिवमादिज्जनिष्ट पाथिवो ३म्।।

पूर्व'स्य यत्ते' अद्वित्रो४म् ।। १८ ।।

यस्यायं विश्व आर्यो दासः शेवधिषा अरिः ।

तिरिश्चि'द्यं हर्शमे पवी'रिव तुभ्येत् सो अज्यते र्यो३म् ।।

स मिन्द्रो रायो बृह्तीरेधूनुत सं क्षोणी समु सूर्य'म् ।

सं शुक्रासः शुच्यः सङ्गवाशिरः सोमा इन्द्रं ममन्दिषो३म् ।।

सुम्न आ धे हि नो वसो४म् ।। १९ ।।

अस्तावि मन्मं पूर्व्यं ब्रह्मेन्द्रीय वोचत ।
पूर्विऋ तस्य बृह्तीरेनूषत स्तातुम् धा असृक्ष्ततो ३म् ॥
तुर्ण्यवो मधुमन्तं घृत्वच्चतं विप्रासो अर्क मीनृचुः ।
अस्म रियः पंप्रथे वृष्ण्यं शवोऽस्मे सुवानास इन्देवो ३म् ॥
पूर्तिः श्रीविष्ठ श्रस्यतो ४म् ॥ २०॥

उपमं त्वा मुघोनां ज्येष्ठं च वृष्धभाणाम् । पृभित्तमं मघवन्निन्द्र गोविद मी'शानं राय ईमहो३म् ॥ नक्षन्त इन्द्र मवसे सुकृत्यया येषां सुतेषु मन्दसे ॥ यथा संवर्ते अमदो यथा क्रुश एवास्मे इन्द्रं मत्स्वो३म् ॥
नू नं तं नव्यं सन्न्यंसो४म् ॥ २१ ॥

ए तत्त इन्द्र वीर्यं गोभिर्गृणेन्ति कारवः । ते स्तोभन्त ऊर्ज मावन् घृतश्चर्तं पौरासो नक्षन् धीतिभोशंम् ॥ यं आयुं कुत्संमतिथिग्वमर्दयो वावृ धानो दिवेदि वे । त्वं त्वा व्यं हयेश्वं श्वतक्रंतुं वाज्यन्तो हवामहोशम् ॥

प्र भो जर्नस्य वृत्रहो४म् ॥ २२ ॥

आ नो विश्वे षां रस् मध्येः सिश्च न्त्वद्रयः । ये प्रावित सुन्विरे जने ब्वा ये अविविती न्दवो ३म् ॥ पूषा विष्णुर्हवेनं मे सर्रस्वत्यवेन्तु सप्त सिन्धेवः । आपो वातः पर्वतीसो वनस्पतिः श्रुणोतुं पृथिवी हवो ३म् ॥ समन्ये षु ब्रवावहो ४म् ॥ २३ ॥

आ नो विश्वे स्जोषंसो देवासो गन्तनोपं नः । वसंदो रुद्रा अवसे न आगंमच्छू ण्वन्तुं मुरुतो हवो३ म् ॥ विश्वा द्वेषांसि जहि चाव चार्क्षध विश्वे सन्वन्त्वा वसुं । शीष्टेषु चित्तेमद्विरासो अंशवो यत्रासोमस्य तृम्पसो ३म् ॥

शूरो यो गोषु गच्छंतो४म् ॥ २४ ॥

इन्द्र नेदी'य एदिहि मितमे' धाभिक् तिर्मिः । आ द्यान्तमाभिर्भिष्टिभिरा स्वापे स्वापिभो' ३म् ॥ आर्जिपते नृपते त्व मिद्धि नो वाज् आ वंक्षि सुक्रतो । वीती हो त्राभिष्टत द्वेववी तिभिः सस्वांसो विश्व'ण्विरो ३म् ॥

संखा सुरोवो अद्वंयो४म् ॥ २५ ॥

यदिन्द्र राधो अस्ति तो माघो नं मघवत्तम ।
तेन नो बोधि सधमाद्यो वृधे भगो दानाय वृत्रहो ३म् ॥
आजितुरं सत्पीतं विश्वचं वीणं कृधि प्रजास्वाभेगम् ।
प्रस्तिरा शची भियं ते उक्थिनः क्रतुं पुनत आनु षो ३म् ॥
एवा ह्ये वैवा हि देवो ३म् ॥ २६ ॥

यस्ते साधिष्ठोऽवंसे ते स्यीम अरंषु ते। व्यं होत्राभिष्ठत देवहूंतिभिः सस्वांसों मनामहो३म्।। व्यं त इन्द्र स्तोमें भिविधेम् त्व सस्मार्क शतक्रतो। महिं स्थूरं श्रीश्यं राधो अहीयं प्रस्किण्वाय नि तो शयो३म्।।

आ यो मन्याय मन्यवोष्ठम् ।। २७ ।।
सन्ति ह्यं १ 'यं अशिषु इन्द्र आयु र्जनानाम् ।
अस्मान् रक्षस्य मध्यन्नुपावंसे धुक्षस्यं पिप्युष्पी मिषो '३म् ।।
अहं हि ते हिरवो ब्रह्मं वाज्युराजि यामि सदोतिभिः ।
त्वामिदेव तमसे समहवयुर्ण व्युरग्रे मथीनो ३म् ।।

उपो मन्याय मन्यवो४म् ॥ २८ ॥

( अथ बालखिल्यानां यथापाठं शंसनम्<sup>९</sup> )

程0 5.88 [9]

अभि प्र वं: सुराधंस मिन्द्रंमचं यथा विदे। यो जैरितृभ्यों मुघवां पुरू वसुं: सहस्रेंणेव शिक्षंतो ३म् ॥१॥ श्वानी केव प्र जिंगाति धृष्णु या हन्ति वृत्राणि दाशुषे । गिरेरिव प्र रसा अस्य पिन्विर देत्राणि पुरु भोजसो ३म् ॥२॥

एे० ब्रा० २ भा० १०१७ पृ० १४ पंक्तितो द्रष्टन्यम् । ऋ० ६.४९,
 ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५६, ५५।

आ त्वा सुतास इन्दंबो मदा ये ईन्द्र गिर्वणः । आपो नु वैज्जिन्नन्वोक्यं ? सर्रः पृणन्ति शूर राधंसो ३म् ॥३॥ अने हसं प्रतर्रणं विवर्क्षणं सध्वः स्वादिष्टमीं पिब । आ यथी मन्दसानः किरासिं नः प्रक्षु द्रेव त्मनी धृषो३म्।।४।। आ नः स्तोममुपं द्रव द्धियानो अश्वो न सोत्'भिः। यं ते स्वधावन्तस्व दर्यन्ति धे नेव इन्द्र कण्वे षु रातयो ३म् ॥५॥ उग्रं न वीरं नमसोपं सेदिम विभ्तिमिक्षितावसुम्। उद्रीवं विज्ञित्रवतो न सिंश्चते क्षरंन्तीन्द्र धीतयो ३म् ॥६॥ यंद्धं नू नं यद्वा यूज्ञे यद्वा पृथि व्यामधि । अतो नो यज्ञमाशुभिमंहेमत उग्र उग्रेभिरा गहो३म् ॥७॥ अजिरासो हरंयो ये तं आशवो वाता' इव प्रसक्षिणंः। येभिरपंत्यं मंनुषः परीयंसे येभिर्विश्वः स्वंदृशो३म् ॥८॥ एतार्वतस्त ईमह इन्द्रं सुम्नस्य गोर्मतः । यथा प्रावो मघवन्मेध्यातिथि यथा नोपातिथि धनो ३म् ॥९॥ यथा कण्वे मधवन्त्रसर्दस्यवि यथा पक्षे दर्शवजे। यथा गोशंय असनोऋ जिञ्चनीन्द्र गोम् द्धिरण्यं वो ३म् ॥१०॥

#### 死0 5.40 [7]

प्र सु श्रु तं सुरार्धस् मर्चा शक्तमभिष्टये।

यः सुन्वते स्तुंवते काम्यं वसुं सहस्रं णेव मंहतो३म् ॥१॥

श्रातानी का ह तयो अस्य दुष्ट्रा इन्द्रस्य सुमिषो महीः।

श्रितं भु जमा मधवंतसु पिन्वते युशे सुता अमेन्दिषो३म् ॥२॥

यदो सुतास् इन्दंवो ऽभि प्रियममंन्दिषुः।

आपो न धीयि सर्वनं म आ वसो दुधाइवोपं दाशुषो३म् ॥३॥

अने हसं वो हवंमानम् तये मध्वं क्षरन्ति धीतयः। आ त्वा वसो हवमानास इन्देव उपं स्तोत्रेषु दिधरो ३स् ॥४॥ आ नः सोमें स्वध्वर इंयानो अत्यो न तो शते। यं ते स्वदावन्तस्वदंन्ति गूर्तर्यः पौरे छन्दयस् हवो ३म् ॥५॥ प्र वीरमु ग्रं विविध्वि धनुस्पृतं विभू ति राधसो महः। उद्रीवं विज्ञिन्नवतो वंसुत्वना सदी पीपेथ दाशुषो ३म् ॥६॥ यद्धं नू नं पंरावति यद्दां पृथिन्यां द्विवि । युजान इंन्द्र हरिभिर्महेमत ऋ व्व ऋ व्वेश्विरा गहो ३म् ॥७॥ रथिरासो हरंयो ये ते' अस्त्रिध ओजो वार्तस्य पिप्रंति । येभिनि दस्यं मनु'षो निघोषयो येशिः स्वः परीयंसो ३म् ॥८॥ एतावंतस्ते वसो विद्यामं शुर नव्यंसः । यथा प्राव एतंशं कृत्वये धने यथा वशं दर्शवजो ३म् ॥९॥ यथा कण्वे मघवन् मेधे अध्वरे दीर्घनी थे दम् निस । यथा गोर्शय असिषासो अद्रिवो मिर्य गोत्रं हरिश्रियो ३म् ।।१०।।

### ऋ० ५.५१ [३]

यथा मनौ सार्वरणो सोमीम्-द्रापिबः सुतम् ।
नीपीतिथौ मघवन्मध्यातिथौ पुष्टिगौ श्रुष्टिगौ सची३म् ॥१॥
पार्षद्वाणः प्रस्केण्वं समसादय च्छयान् जिन्नि मुद्धितम् ।
सहस्राण्यसिषासद्गवामृषि स्त्वोतो दस्यवे वृको३म् ॥२॥
य उक्थेमिनं विन्धते चिकिद्य ऋ'षि चोद्देनः ।
इन्द्रं तमच्छी वद नव्यस्या मृत्यरिष्यन्तं न भोजंसो३म् ॥३॥
यस्मा अर्कं सम्भाषणि मानृ चुस्त्रिधातुमृत्तमे पदे ।
स त्विश्र्ंमा विञ्वा भुवनानि चिक्रद्दादिज्जनिष्ट् पौस्यो ३म्॥४॥

СС-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

यो नो दाता वसू ना मिन्द्रं तं हूं महे व्यम् ।

विद्या ह्यस्य सुमति नवी यसी गुमेम गोमंति बजो ३म् ॥ ५ ॥

यस्म त्वं वंसो दानाय शिक्षंसि स रायस्पोधंमञ्जुते ।

तं त्वा व्यं मंघवित्रन्द्र गिर्वणः सुतावंन्तो हवामहो ३म् ॥ ६ ॥

कदा चन स्तरीरंसि नेन्द्रं सञ्चिस दाशुषे ।

उपोपेन्नु मंघवन्भूय इन्नु ते दानं दे वस्यं पृच्यतो ३म् ॥ ७ ॥

प्र यो नंनुक्षे अभ्योजंसा क्रिवि वृधैः शुष्णं निघोषंयन् ।

यदेवस्तंम्भीत् प्रथयंत्रम् दिव मादिज्जंनिष्ट पार्थियो ३म् ॥ ८॥

यस्यायं विञ्च आर्यो दासंः शेविधपा अरिः ।

तिरिश्चि द्यं क्शंमे पवी रिव तुभ्येत्सो अज्यते र्यो ३म् ॥ ९ ॥

तुर्ण्यवो मधु मन्तं घृतञ्चतं विप्रांसो अक्मंग्नुचुः ।

असमे रियः पप्रथे वृष्ण्यं श्वोऽस्मे सुवानास इन्दंवो ३म् ॥ १०॥

ऋ ८.५२ [४]

यथा मनौ विवस्वित सोमं शकार्षिबः सुतम्।
यथा त्रिते छन्दं इन्द्र जुजो षस्यायौ मीदयसे सचो रेम् ॥ १ ॥
पृष्ठिं मेध्ये मात्रिश्वनीन्द्रं सुवाने अमेन्द्रथाः।
यथा सोमं दर्शिशप्रे दशो ण्ये स्यूमेरश्मावृज् नसो रम् ॥ २ ॥
य उक्था के वला द्रधे यः सोमं धृष्ट्रितार्षिबत्।
यस्म विष्णु स्त्रीणं पदा विचक्रम उपं मित्रस्य धर्मं भो रम् ॥ र॥
यस्य त्विमन्द्र स्तोमं षु चाकनो वाजे वाजिञ्छतक्रतो।
तं त्वा वयं सुदुर्घामिव गोदुहो जुह्मिसं श्रवस्यवो रम् ॥ ४ ॥
यो नो दाता स नः पिता महाए उप ई शानकृत्।
अयामन्नु ग्रो मुघवा पुरू वसुर्गीरश्वंस्य प्र दातु नो रम् ॥ ५ ॥

यस्मै त्वं वंसो दानाय मं हस स रायस्पोषिमन्वति ।

वस्यवो वसुर्पात शतक्रंतुं स्तोमे रिन्द्रं हवामहो ३म् ॥ ६ ॥

कदा चन प्र युं च्छस्यु भे नि पीसि जन्मंनी ।

तुरी यादित्य हवंनं त इन्द्रिय मा तंस्थावमृतं विवो ३म् ॥ ७ ॥

यस्मै त्वं मेघवित्रन्द्र गिर्वणः शिक्षो शिक्षंसि दाशुषे ।

अस्माक गिरं उत सुंष्टु ति वंसो कण्ववच्छृ णुष्टी हवो ३म् ॥ ८॥

अस्तावि मन्मं पूर्व्यं ब्रह्मेन्द्रीय वोचत ।

पूर्वीर्ऋ तस्यं बृहतीरंनूषत स्तोतुमें धा अंसृक्षतो ३म् ॥ ९ ॥

सिमन्द्रो रायो बृहतीरं धूनुत सं क्षोणी समु सूर्यं म् ।

सं शुक्रासः शुच्यः सङ्गवं शिरः सोमा इन्द्रेममन्दिषो ३म् ॥ १०॥

ऋ0 ८.43 [4]

जुपमं त्वां मुघोनां ज्येष्ठिश्च वृष्णभाणाम् ।
पू भित्तमं मघवित्तन्द्र गोविद् मोशानं राय ई'महो३म् ॥ १ ॥
य आयुं कुत्समितिश्विग्व मर्दयो वावृधानो दिवेदिवे ।
तं त्वा व्यं हर्यं इवं शतक्रंतुं वाज्यन्तों हवामहो३म् ॥ २ ॥
आ नो विश्वे षां रसां मध्येः सिश्चन्त्वद्रयः ।
ये परावितं सुन्विरे जने ध्वा ये अर्वावतीं न्दवो३म् ॥ ३ ॥
विश्वा द्वेषां ए सि जहि चाव चा कृष्धि विश्वे सन्वन्त्वा वसुं ।
शोष्टे षु चित्ते मदिरासों अंशवो यत्रा सोमस्य तृम्पसों ३म् ॥४॥
इन्द्र नेदीं य एदिहि मितमे धाभिक् तिभिः ।
आ शन्तम् शन्तमाभिरभिष्टि भिरा स्वापे स्वापिभों ३म् ॥ ५॥
आजितुरं सत्पिति विश्वचेषणिं कृषि प्रजास्वाभंगम् ।
प्रसूतिरा शचीं भियं तं उिक्थनः क्रतुं पुनत आनुषो३म् ॥६॥
प्रसूतिरा शचीं भियं तं उिक्थनः क्रतुं पुनत आनुषो३म् ॥६॥

यस्ते साधिष्ठो ऽवंसे ते स्थाम भरे षु ते। वयं होत्राभिष्ठत दे वहूं तिभिः सस्वांसो भनामहो ३म् ॥ ७ ॥ अहं हि ते हिरवो बह्म वाज्युराजि यामि सदोतिभिः। त्वामिदे व तममे समंद्व्यु ग् व्युरग्ने मथीनो ३म् ॥ ८ ॥

#### **雅ο ८.५४ [ξ]**

एतत्तं इन्द्र वीर्यं गीभिर्गृ णन्ति कारवः। न्ते स्तोर्भन्त ऊर्ज'मावन्घृत्वचुर्त पौरासो' नक्षन्धीतिभो'३म् ॥१॥ नक्षेत्त इन्द्रमवंसे सुकृत्यया येवां सुतेषु सन्दंसे। यथा संवतें अमंदो यथा कुश एवास्मे इंन्द्र मत्स्वो३म् ॥ २ ॥ आ नो विश्वे सजोवसो देवासो गन्तनोपं नः। वसंवो रुद्रा अवंसे न आ गमाउछ ज्वन्तुं मुरुतो हवो ३म्।। ३।। पू षा विष्णु हर्वन मे सरस्वत्यवन्तु सप्त सिन्धवः। आपो वातः पर्व'तासो वनस्पतिः शृ णोतुं पृथिवी हवो ३म् ॥४॥ यदिन्द्र राधो अस्ति ते माघो नं मघवत्तम । तेनं नो बोधि सधमाद्यों वृधे भगों दानायं वृत्रहो३म्।। ५।। आजिंपते नृपते त्वमिद्धि नो वाज आ वंक्षि सुक्रतो। वीती होत्राभिष्ठत देववी तिभिः सस्वांसो विशृषिवरे ॥ ६॥ सन्ति हार् र्यं आशिष इन्द्र आयु र्जनीनाम् । अस्मार्त्रक्षस्व मघवन्नुपावंसे घु क्षस्वं पिष्युषोिमषो३ म् ॥ ७॥ वयं तं इन्द्र स्तोमे भिविधेम त्वमस्मार्कं शतक्रतो । महिं स्थू रं शेशयं राधो अहंयुं प्रस्कंण्वायु नि तो शयो ३म् ॥८॥ ऋ0 ८.4年[८]

प्रति ते दस्यवे वृक् राधो अद्दर्ध हैयम्।

द्या मह्यं पौतकृतः सहस्रा दस्यवे वृकः।
द्या मह्यं पौतकृतः सहस्रा दस्यवे वृकः।
नित्याद्रायो अमहतो ३म् ॥ २ ॥

श्वतं मे गर्द आनी शतमूर्णीवतीनाम्।
श्वतं दासाँ अति स्रजो ३म् ॥ ३ ॥

तत्रो अप प्राणी यत पू तक्रतायै व्यक्ता।
अञ्चानामित्र यूथ्यो ३म् ॥ ४ ॥
अचे त्यानिश्चिक्तितुहं व्यवाद् स सुमद्र्यः।
अनिः शुक्रेणे शोचिषां बृहत्सूरो अरोचत॥
दिवि सूर्यो अरोचतो ३म् ॥ ५ ॥

寒0 ८.44 [9]

भूरीदिन्द्रंस्य वीर्यं १ व्यख्यं मभ्यायंति ।
राधंस्ते दस्यवे वृक्तो ३ म् ॥ १ ॥
श्रातं श्र्वे तासं उक्षणो दिवि तारो न रो चन्ते ।
श्रातं श्र्वे तासं उक्षणो दिवि तारो न रो चन्ते ।
स्ना दिवं न तंस्तभो ३ म् ॥ २ ॥
श्रातं वृण् व्छतं श्रुनंः श्रातं चर्मणि म्लातानि ।
श्रातं वृण् व्छतं श्रुनंः श्रातं चर्मणि म्लातानि ।
श्रातं मे बल्वजस्तुका अर्घणिणां चतुःशतो ३ म् ॥ ३ ॥
सुदेवाः स्थ काण्वायना वयो वयो विचरन्तः ।
अश्रवासो न चं ङ्क्रमतो ३ म् ॥ ४ ॥
आदित् साप्रस्यं चकिर्त्रान् नस्य महि श्रवः ।
श्रयावी रतिष्वसन्प्रश्रक्षभ्रषा चन स्त्रशो ३ म् ॥ ५ ॥

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

#### ऋ0 ८.49 [१?]

हुमानि वां भाग्धेयानि सिस्नत् इन्द्रीव्वरुणा प्रमहे सुतेषु वास्। युज्ञेयंज्ञे हु सर्वना भुरण्यथो

यत्सुन्वते यजंमानाय शिक्षंथो३म् ॥ १ ॥

निः षिध्वरीरोषंधीरापं आस्ता मिन्द्रीव्वरुणा महिमानंमाञ्चत । या सिस्नत् रजसः पारे अध्वनो

ययोः शत्रु निक्ररादे व ओहंतो ३म् ॥ २ ॥ सत्यं तिहन्द्राव्वरुणा कुशस्य वां मध्यं ऊर्मि दुंहते सप्त वाणो ३म् । ताभिद्राञ्चासंमवतं शुभस्पती

यो वामदंब्धो अभि पाति चित्तिभो३म् ॥ ३ ॥ घृतप्रुषः सौम्या जीरदानवः सप्त स्वसीरः सर्दन ऋतस्य या हं वामिन्द्राव्वरुणा घृत्रचुत्-

स्ताभिर्धत्तं यजीनानाय शिक्षतो ३म् ।। ४ ।। अवोचीम महते सौभीगाय सत्यं त्वे षाभ्यां महिमानिमिन्द्रियो ३म् । अस्मान्त्स्विन्द्रावरुणा घृतु इचुत्-

स्त्रिभिः साप्तेभिरवतं शुभस्पतो ३म् ॥ ५ ॥ इन्द्रीव्वरुणा यदृ षिभ्यो भनोषां वाचो मृति श्रु तमेदत्तमग्रो ३म् । यानि स्थानीन्यसृजन्त धीरी

यज्ञं तन्वानास्तपंसाभ्यपत्रयो३म् ।। ६ ॥

[ पुनराहावः वे ] ।। शोंसावो ३म् ।।

अस्य सूक्तस्यान्त्या ऋक् दूरोहणान्ते शस्यते । तदनुपदं द्रष्टव्यम् (१३७१ पृ०)।

शिल्पशंसनानन्तरं दूरोहणं शंसनं विहितम्। तदर्थोऽयमाहवः।
 "आहूय दूरोहणं रोहति"—इत्यादि ऐ० न्ना० १ भा० ६५६ पृ०,
 २ भा० १०२६ पृ० द्रष्टच्यम्।

[ पच्छो दूरोहणम् ]

हं सः शुं चिषद् वसुंरन्तरिक्षसो ३म् । होता वेदिषदितिथिर्दुरोणसो ३म् ॥ नृषद् वरसदृंतसद् व्यो मसो ३म् । अब्जा गोजा ऋताजा अद्विजा ऋतो ३म् ॥ १ ॥ [अर्द्ध चर्चशो दरोहणम् १ ]

हं सः श्वं चिषद् वर्सुरन्तरिक्षस-द्धोता वेदिषदितिथिर्दुरोणसो ३म् । नृषद् वंरसदृंतसद् व्यो मस-दब्जा गोजा ऋ'तजा अद्विजा ऋतो ३म् ॥ २ ॥

[ त्रिपद्या दूरोहणम् ]

हं सः शुं चिषद् वसुंरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषो३म् । अतिथिर्दुरोणसन्तृ षद् वंरसदृंतसो३म् । व्यो मसंदब्जा गोजा ऋ तुजा अद्रिजा ऋ तो३म् ॥ ३ ॥

[ऋक्शोऽनवानं दूरोहणम्]

हं सः शुं चिषद् वंसुरन्तरिक्ष्यस-द्धोती वेदिषदितिंथिर्दुरोणसत्। नृषद् वंरसदृंतसद् व्यो मस-दब्जा गोजा ऋंतजा अद्विजा ऋतो३म्॥

[पुनः त्रिपद्या दूरोहणम्]

हं सः शु चिषद् वर्सुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषो ३म्।

<sup>9.</sup> 雅0 8.40.41

२. "सप्तरूपा हंसवती दूरोहणिमतीरितम्"—इति ऐ० ब्रा०, सा० भा० २ भा० १०२० पृ०, १ भा० ६५६ पृ० च द्रष्टन्यम्।

अतिथिर्दुरोणसन् नृषद् वंरुसदृतसो३म् । व्योमसद्ब्जा गोजा ऋ'तजा अद्विजा ऋतो३म् ॥ ५ ॥

[ पुनरर्धर्चशो दूरोहणम् ]

हं सः शुं चिषद् वसुंरन्तिरक्षस-द्धोता वेदिषदितिथिर्दुरोणसो ३म् । नृषद् वरसदृतसद् व्यो मस-दब्जा गोजा ऋ'तजा अद्विजा ऋतो ३म् ॥ ६ ॥

[ पुनः पच्छो दूरोहणम् ]

हं सः शुं चिषद् वसुंरन्तरिक्षसो हम्।
होता वेदिषदितिथिर्दुरोणुसो हम्।
नृषद् वर्षदृं तुसद् व्यो मुसो हम्।
अब्जा गोजा ऋ'तुजा अद्विजा ऋ तो हम्।। ७॥

[ ऐन्द्रावरुणी परिधानीया ]

इन्द्रा'वरुणा सौमन्समदृ'प्तं रायस्पोषं यजंमानेषु धत्तो३म् । प्रजां पुृष्टिं भू'तिम्स्मासुं धत्तं दीर्घायुत्वाय् प्रतिरतं न् आयो'३म्॰ ॥

[शस्त्रसूक्तम्3]

आ वां राजानावध्वरे वंवृत्यां ह्वयेभिरिन्द्रावरुणा नमो भ३म्।

१. ''अथेदमैन्द्रावरुणं सूक्तमैन्द्रावरुणी परिधानीया''—इति ऐ० न्ना॰ २ भा० १०२६।

२. वालखिल्यैकादशसूक्तस्यान्तिमा ऋगियम् । ऋ० ८.५९.७ ।

३. ''आ वां राजानाविति नित्यमैकाहिकम्''—इति च आश्व० श्री० सू० ८.२.१६। तृतीयसवने मैत्रावरुणस्य शस्त्रसूक्तमिदम्। ऐ० न्ना० २ भा० ९३१ पृ० १६ पं० तथाहीत्यादि, पुनः १०२६ पृ० च द्रष्टन्यम्।

प्र वां घृताची' बाह्वोर्दधीना
परि तमना विषु'रूपा जिगातो ३म् ॥ १ ॥
यु वो राष्ट्रं बृहदिन्वित द्यौयौं से तृभिर्रज्जभिः सिनीथो ३म् ॥
परि नो हेलो वैरुणस्य वृज्या
उरुं न इन्द्रंः कृणवदु लोको ३म् ॥ २ ॥

कृतं नो' युज्ञं विदथे'षु चारु'ं कृतं ब्रह्मीणि सूरिषुं प्रश्नस्तो३म् । उपो' रियद्वेवजू'तो न एतु प्रण: स्पार्हाभिक्वितिभिस्तिरेतो३म् ॥ ३ ॥

असमे ईन्द्रावरुणा विश्ववं र र्यां धंतुं वसुमन्तं पुरुक्षो३म् । य प्र आदित्यो अनृ'ता मिनात्यिमंता शूरो' दयते वसू'नो३म् ॥ ४°॥

#### [परिधानीयार]

ह्य मिन्द्रं वर्षणमष्ट मे गीः प्रावंत्तोके तनये तूर्तुजानो ३म् । सुरत्नासो देववीं ति गमेम यूयं पात स्वहितिभिः सदी नो ३म् ।।

[ शस्त्रान्ते आहावः ]

### उक्थं वाचीन्द्राय देवेभ्यः।

- पञ्चर्चिमदं सूक्तमाम्नातम् (ऋ०७. ८४); तत्र चतस्र इमाः;
   पञ्चमी त् परिधानीया ।
- २. "सूक्तग्नतैर्होता परिद्यवेति, अथ समान्य एव तृतीयसवने होत्रकाणां परिधानीया भवन्ति"—इति ऐ० ब्रा० २ भा० ९२७, ९३४ १०२३-१०२९ पृ०।
- ः "उक्थं वाचीन्द्रायः देवेभ्यः इत्याहः शस्त्वैकादशाक्षरम्" इति ऐ० न्ना० १ भा० ४२३ पू० । CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.



[ शस्त्रान्ते प्रतिगरः ]

॥ ओ३म्॥

[आगू:२]

॥ ये३ यजामहे ॥

[ शस्त्रयाज्या³ ]

इन्द्रीवरुणा मधुमत्तमस्य वृष्णः सोर्मस्य वृष्णा वृषेथाम् । इदं वा मन्धः परिषिक्त मुस्मे आसद्यास्मिन् बहिषि मादयेथो३म् ॥

[वषट्कारः अनुवषट्कारः ]

## ।। वौ३षट् । सोमस्याग्ने वीहि वौ३षट् ॥

#### ।। इति वालखिल्यं शस्त्रं समाप्तम् ।।

- १. ''ओ मित्यध्वर्युरेकाक्षरम्''—इति ऐ० ब्रा० ९ भा० ४२३ पृ०।
- २. ''ये३ यजामह इत्यागूः''—इति, ''आगूर्याज्यादिः''—इति च आस्वः श्रौः सूरु १. ५. ४ ।
- शस्त्रान्ते प्रयोज्या याज्या । एषा याज्या ऐन्द्रावरुणी । ऐ० ब्रा०
  २ भा० १०२१ पृ० । "याज्यान्तानि च शस्त्राणि"—इति आष्ट्रव०
  श्रौ० ५. १०. २१ ।
- ४. ऋ०६.६८.११। "याज्यान्तश्च प्लावयेत्"—इति आ०१.५.८।
- प्र. ''वौषडिति वषट्कारः''—इति आश्व० श्रौ० १. प्र. १४। एष एव वषट्कारः शस्त्रयाज्यान्ते पाठाः । ''उच्चैस्तरां वषट्कारः''— इति, याज्यावषट्कारयोर्नेरन्तयंविधस्तु ऐ० ब्रा० १ भा० ४००-४०४ पृ० द्रष्टव्यः ।
- ६. ऐ० ब्रा० १ भा० ३९५-३९७ पृ०। आश्व० श्रौ० ४. ४. १९ द्रष्टन्यम्।
- ७. ''वषट्कारोऽन्त्यः सर्वत्र''—इति, ''तयोरादी प्लावयेत्''—इति च आश्व० श्रौ० सू० १. ५. ७ ।
- द. अत्र प्रदर्शितो विहारो महावलभिन्नामकः अपराविष श्रुतौ हौण्डिना-विति । तौ तु ऐ॰ ब्रा॰ २ भा॰ १०३५-१०४० पृ॰ द्रष्टव्यौ ।

нτ:;

ाणां

38

ऐ॰

Digitized by Madhuban Trust, Delhi

Digitized by Madhuban Trust, Delhi



Digitized by Madhuban Trust, Delhi

# ऐतरेयब्राह्मणखण्डान्तर्गतप्रतीकानां वर्णानुक्रमणिका

| खण्डान्तगंतप्रतीकानि   | वृष्टाङ्काः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | खण्डान्तर्गतप्रतीकानि | पृष्ठाङ्काः |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| अ                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अग्निष्ट्वा गायत्र्या | १२४४        |
| अगन्म महा नमसा         | 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अग्निं धमं सुरुचम्    | १२८         |
| अग्न इन्द्रश्च         | ३५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अग्निं दूतम्          | 900         |
| अग्नय एव               | १८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अग्निं नरः            | ७४४         |
| अग्नये प्रणीयमा        | १६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अग्निं मन्यन्ति       | ९५          |
| अग्नये मध्यमानाय       | . 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अग्निं यजति           | 48          |
| अग्नये वा एषः          | ८६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अग्निं वो देवम्       | 608         |
| अग्निनाऽग्निः समि-     | १०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अग्निः प्रत्नेन       | ३५          |
| अग्निना हास्य          | ८६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अग्निः सुषमित्        | ३४६         |
| अग्निमातिथ्ये          | ५२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अग्नीन्वा एष:         | १३१४        |
| अग्निर्देवेद्धः        | 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अग्नीषोमाभ्याम्       | १८०         |
| अग्निर्नेता त्वम् ६९१  | , ७०१, ७१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अग्नीषोमा हिवष:       | २४५         |
| अग्निमं निवद्धः        | 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अग्ने जुषस्व          | १८४         |
| अग्निमुंखं प्रथमः      | ३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अग्ने पत्नोरिह        | 888         |
| अग्निर्वा उद्वान्      | १३३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अग्ने भहद्भिः         | ५२१         |
| अग्निर्वा एषः          | १३१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अग्ने मृळ महान्       | ८१५         |
| अग्निर्वा एषः वैदवानरः | १३१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अग्नेरेव सायुज्यम्    | १०५७        |
| अग्निवृंत्राणि जङ्घनत् | ३६, १५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अग्नेरेवैनान्         | २५६         |
| अग्निर्वे देवता        | १८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अग्नेर्वा आदित्यः     | १३३१        |
| अग्निर्वे देवानाम् १२  | , १७२, ४२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अग्नेर्वा एताः        | 388         |
| अग्निर्वे परिक्षित्    | १०५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अग्ने विश्वेभिः       | १६८         |
| अग्निर्वे सर्वाः       | १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अग्ने वीहीत्यनु       | १३३         |
| अग्निर्होता            | ७५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अग्ने हव्याय          | १६७         |
| अग्निर्होता नः         | 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अग्ने हंसिन्यत्रिणम्  | 99          |
| अग्निश्च ह वै          | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अग्नो हैके जुह्नति    | ११९७        |
| अग्निष्टोम एतत्        | ६२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अग्रयो मुख्यः         | ४२६         |
| अग्निष्टोमं वै         | ५६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अच्छिद्रा पदाऽधाः     | ३६२         |
| अग्निष्टोमे होता       | 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अच्छिद्रेण हास्य      | 888         |
| C.u.                   | THE OWNER OF THE PARTY OF THE P |                       |             |

|   | खण्डान्तर्गंतप्रतीकानि | पृष्ठ:ङ्का   | ः खण्डान्तगंतप्रतीकानि | पृ ष्टाङ्काः  |
|---|------------------------|--------------|------------------------|---------------|
|   | अच्छिद्रोक्या          | ३६२          | स अथ यदि दिध           | १२०५          |
|   | अजीजनो हि              | <b>१</b> २६९ | अथ यदुच्च हुष्यति      | 397           |
|   | अजैदग्निरसनत्          | 789          | अथ यदुन्चैद्योषः       | ३९३           |
|   | अञ्जन्ति त्वाम्        | १९६          | अथ यदुच्चै:            | २३२           |
|   | अञ्जन्ति यं प्रथ-      | 828          | अथ यदेनम्              | २६२, ३९३, ५४६ |
|   | अञ्ज्यो यूपम्          | <b>१</b> ९६  | अथ यदेनमूर्घ्वम्       | 480           |
|   | अत उपप्रेष्य           | 719          | अथ यदेनमेकम्           | ३९४           |
|   | अतिथिदुं रो            | ६४९          | अथ यदौदुम्बराणि        | 8788          |
|   | अतिमर्शमेव             | १०२८         | अथ यदौदुम्बरी          | १२५३          |
|   | अतिरिक्तं तत्समु-      | £99          | अथ यहिष मधु            | १२५३          |
|   | अतिवादं शंसति          | १०६८         | अथ यद्दूर्वा भवति      | १२५४          |
|   | अति शंसित              | ५९६          | अथ यद्दैधम्            | 399           |
|   | अति ह वा एनम्          | ५३९          | अथ यद्यपः              | १२०६          |
|   | अतूर्तो होतेति         | ₹ ४७         | अथ यद्वरम्             | १२६०          |
|   | अत्र हि ते             | १७९          | अथ यः समः              | ४०१           |
|   | अथ ऋक्तः               | १०१६         | अथ यान्यहानि           | 338           |
|   | अथ चतुर्हीतॄन्         | 680          | अथ यान्येव             | <b>६६</b> १   |
|   | अथ तत ऐकाहिका          | 938          | अथ याः समा             | <b>\$3</b> \$ |
|   | अथ ततो ब्रूयात्        | १२८७, १२८८   | अथ ये तेम्यः           | 209           |
|   | अथ तथा न               | ९२०          | अथ येऽतोऽन्यथा         | १०९३          |
| / | अथ त्रिष्टुप्          | ४७२          | अथ येनैव               | 805           |
|   | अथ देवीनाम्            | ५६१          | अथ योऽसौ               | 8008          |
|   | अथ प्रजापतेः           | 648          | अथर्वा निरमन्थत        | 96            |
|   | अथ ब्रह्मोद्यम्        | ८५३          | अथ ह तम्               | १२७२          |
|   | अथ य एककामाः           | ६५७          | अथ ह विश्वामित्रः      |               |
|   | अथ यच्छपाणि            | 8748         | अथ ह शुनःशेपः          | ११६८, ११७०    |
|   | भय यत्प्लाक्षाणि       | 1717         | अथ हैक्वाकम्           |               |
|   | ाथ यत्सुरा मवति        | 8748         | अथ हैतदेव              | 8840          |
|   | थ यत्स्फूर्जंयन्       | 388          | अथ हैते पोत्री         | ५५३           |
|   | थ यदातप-               | १२५३         | अथ हैनमेष:             | 400           |
| अ | थ यदाश्वत्थानि         | १२१२         | अथाऽऽग्नेयो वै         | ५३८           |
|   |                        |              | 11114                  | , 8880        |

| खण्डान्तर्गतप्रतीकानि                                  | प्रवाद्धाः  |                     |               |  |  |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|--|--|
| अथात आरम्मणीयाः                                        | पृष्ठाङ्काः | खण्डान्तगंतप्रतीका  | न पृष्ठाङ्काः |  |  |
| अथात इष्टापूर्तंस्य                                    | ९२१         | अथाह यदेकप्रैषा     | ९५८           |  |  |
| अथात ऐन्द्र:                                           | ११८२        | अथाह यदेताः         | ९५७           |  |  |
|                                                        | १२७४        | अथाह यदैन्द्र:      | 980, 940      |  |  |
| अथातरच्छन्दांस्येव                                     | ५७९         | अथाह यदैन्द्रावरुणं | ९६२           |  |  |
| अथातः परिधानीया                                        | ९२३         | अधाह यद्धोता        | ९६०           |  |  |
| अधातः पशोः                                             | 1006        | अथाह यद्यवा         | 988           |  |  |
| अथातः पुनः                                             | १२४०        | अथाह शंसन्ति        | 899           |  |  |
| अथातः पुरोधायाः                                        | १३१४        | अथाहास्ति           | ९६१, ९६२      |  |  |
| अथातः स्तुतशस्त्रयोः                                   | १२२५        | अथैन्द्रो वै        | 8869          |  |  |
| अथातो दीक्षायाः                                        | \$883       | अथेमवस्य वरः        | 60            |  |  |
| अथातो देवयजनस्य                                        | 8860        | अथैतत् त्रैष्टुमम्  | 984           |  |  |
| अथातो ब्रह्मणः                                         | १३२७        | अथैतानि ह वै        | 8248          |  |  |
| अथातो यजमान                                            | ११९५        | अथैनक्षत्त्रम्      | 28.9          |  |  |
| अथातोऽहोनस्य                                           | १००५        | अर्थं नमिषवेक्ष्यन् | 8588          |  |  |
| अथानूबन्ध्यायै                                         | ११८३, ११८६  | अर्थंनमुदुम्बर—     | <b>१</b> २४७  |  |  |
| अथान्ततः प्रजातिम्                                     | १२७१        | अर्थनमुवाच          | 4888          |  |  |
| अथाप्याहुरेवम्                                         | १०९९        | अर्थनमेताम्         | १२९१          |  |  |
| अथाभिचरतः                                              | 889         | अर्थनं दक्षिणस्याम् |               |  |  |
| अथार्धंचंशः                                            | १ १६        | अथैनं प्राच्याम्    | १२८०          |  |  |
| अथाष्टाक्षराणि                                         | १०१५        | अथो इदम्            | १२८०          |  |  |
| अथास्मा औदुम्बरीम्                                     | १२८९        | अथो एतं वरम्        | ५८६           |  |  |
| अथास्मै सुराकंसम्                                      | १२५५, १२९७  | अथो खलु यदा         | 43            |  |  |
| अयास्य यत्स्वम्                                        |             |                     | 700           |  |  |
| अथास्या उदपात्रम्                                      | 854         | अथो खलु यस्याम्     | 90            |  |  |
| अथास्यैष स्व:                                          | ८६०         | अथो खल्वस्तमित      | C&&           |  |  |
|                                                        | 85.00       | अथो खल्वाहुः        | ४८, २२१, १०२३ |  |  |
| अथाह यन्नाराशंसं                                       | ९७१         | अथोत्तरम्           | 8 \$ 8        |  |  |
| अथाह यज्जागतं                                          | ९६६         | अथोदुम्बरशाखाम्     | १२५७          |  |  |
| अथाह यद्वैश्वदेव                                       | ९६४         | अथो पञ्चवीयंम्      | 89            |  |  |
| अथाह यदैन्द्राबाई स्पत्यं                              | ९६३         | अथो ब्रह्म वै       | १२२८          |  |  |
| अयाह यद्द्र चुक्यो                                     | ९५६         | अथो ब्रूयान्मुखम्   | ३०२           |  |  |
| अथाह यदुवियन्योऽन्या                                   |             | अथो मनो वै          | ३२८           |  |  |
| CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain. |             |                     |               |  |  |

|                                  |             |                       | 1           |
|----------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| खण्डान्तर्गंतप्रतीकानि           | पृष्ठाङ्काः | खण्डान्तगंतप्रतीकानि  | पृष्टाङ्काः |
| अथो यद्भूयिष्ठेन                 | ८९४         | अनुमत्यै चरुम्        | 440         |
| अथौदुम्बरीम्                     | ८४२         | अनुरूपं शंसति         | ४६७         |
| अदब्धव्रतप्रम-                   | 800         | अनुल्बणं वयत्         | 488         |
| अदितिर्जातम्                     | ४९२         | अनुवषट्करोति          | ३९६         |
| अदितिचौरिदिति:                   | 888         | अनुवित्त यज्ञ:        | २५          |
| अदितिमीता                        | ४९१         | अनु वै श्रेयांसम्     | २९५         |
| अद्भिरमिषिश्वन्ति                | 25          | अनुष्दुभि वाचम्       | १६५         |
| अद्रिजा इत्येष वै                | ६५१         | अनुष्दुभी स्वर्ग-     | 88          |
| अधि द्वयोरद-                     | १७५         | अनु हि त्वा           | १२६८        |
| अधि श्रवो माहिनम्                | 420         | अनूदसारिमव            | 448         |
| अधीयत देवरात:                    | ११७२        | अनेंन समेनसा          | ८७७         |
| अधीयन्नुपहन्यात्                 | 40६         | अन्ततः सर्वेण         | १२५८        |
| अध्यर्धशतम्                      | 9900        | अन्तरेण गाहंपत्या     | ११३६        |
| अधिगो शमीव्वम्                   | २३३         | अन्तश्च प्रागाः       | १८६         |
| अध्वरे ह्येनम्                   | १९६         | अन्तो वै महत्         | ७२२         |
| अव्वर्यो इति                     | ८४६         | अन्धस्वत्यः           |             |
| अन्वर्यो शोशोंसावोम् इत्याह्वयते |             | अन्नादा चान्नपत्नी    | 438         |
| <b>तृ</b> तीयसवने                | ४२३         | अन्नादोऽन्नपतिः       | ८५१         |
| अध्वर्यो शोंसावोम् इत्याह्वयते   |             | अन्नादो हान्नपतिः     | 46          |
| मघ्यन्दिने                       | 877         | अनाद्यकामाः           | ११३६        |
| अनग्नं मावुका                    | १७८         | अन्नाद्यं वा          | ६३४         |
| अननुष्यायिनम्                    | 448         |                       | ३८३         |
| अनवानं प्रथम ऋक्                 | 404         | अनं वै न्यूह्यः       | ७२९         |
| अनवानं प्रातः                    | ९३२         | अन्नं वै विराट्       | 88          |
| अनश्वो जातः                      |             | अन्नं ह प्राण:        | ११४३        |
| अनाधृष्या च                      | ७२३_        | अन्यतरोऽनड्वा         | 90          |
| अनाष्ठा चानाप्या                 | ८५२         | अन्यत्तद्दैवतम्       | 288         |
| अनार्तो ह वै                     | ८५२         | अन्यदन्यत्            | ३८४         |
| अनिलया च                         | १२७०        | अन्यूङ्ख्या विराजः    | ९८७         |
| अनुपर्यावृत्याः                  | ८५१         | अन्येष्वहः सु         | १०२३        |
|                                  | 388         | अन्वेनं माता          | २२३         |
| अनु प्रहरेत् स्वर्गं—            | २०६         | 'अपत्नीकोऽग्निहोत्रम् | ११२९        |
|                                  |             |                       |             |

| खण्डान्तगंतव्रतीकानि | । पृष्ठाङ्काः    | खण्डान्तर्गतप्रतीकानि | पृष्टाङ्काः |
|----------------------|------------------|-----------------------|-------------|
| अप घ्वान्तमूर्णुहि   | 888              | अभीवर्तेन             | १२६४        |
| अप पाप्मानम्         | २७६, ५८५, ६७१,   | अमूदुवा हशत्पशुः      | 828         |
| ७१६                  | , ९०४, ९१८, ९१९  | अमूरेक:               | ७७५         |
| अप प्राच इन्द्र      | १००१             | अभ्यस्येत् षोळिशिनीम् | 300         |
| अपरिमितम्            | २७७              | अभ्येवैनांस्तत्       | 346         |
| अपरिमितामिः          | ९०५, ९३३, १०१०   | धभ्रातृन्यः           | 304         |
| अपरयं त्वा मनसा      | १२५              | अमध्नादन्यम्          | २४३         |
| अप संवत्सरेण         | ६६१              | अमुष्मिन् वा एतेन     | ७१          |
| अप ह वै              | 989              | अमूर्चा उपसूर्ये      | २९६         |
| अपापाचो अभिभूते      | १००१             | अमृतादिव जन्मनः       | १६६         |
| अपाः पूर्वेषाम्      | ५८६              | अमृता ह वै            | १२२०        |
| अपि यदि समृद्धाः     | ५५६              | अमृतं वा आज्यम्       | २६४         |
| अपि वा यतः           | 2808             | अमेव नः               | ९५२         |
| अपि शर्वर्याः        | 490              | अम्बयो यन्ति          | . 384       |
| अपि ह यदि            | ४३४              | अयमग्नि:              | १६६         |
| अपि ह यद्यस्य        | 8 3 3 8 8        | अयमहमस्मि             | १२०१        |
| अपूर्वा च            | ८५२              | अयमिह प्रथमः          | १६४         |
| अपूर्व्या पुरु-      | ८१०              | अयमु ष्य इति          | १६५         |
| अपो देवीः            | २१६              | अयमु ष्य प्र          | १६५         |
| अप्रतिवादिनी         | ४६८              | अयातयामा वै           | १०६५        |
| अप्रतीतो जयति        | १३२२             | अयुवमार्यस्य          | २३१८        |
| अब्जा इत्येष वै      | ६५१              | अयं जायत              | ७६९         |
| अमयस्य रूपम्         | 8008             | अयं देवाय             | . 608       |
| अभितष्टेव            | 998.             | अयं वा अग्निः         | १६६         |
| अमितृण्णवतीमिः       | ९४५              | अयं वाव लोकः          | ७९          |
| अमित्यं देवम्        | १२०, ७७६         | अयं वेनश्रोदयत्       | १२३         |
| अभित्यं मेषम्        | ७९९              | अयं वै ब्रह्म         | १३२८        |
| अभि त्वा देव         | ९७, १३२, ८०१     | अयं वै यज्ञ:          | ८९०         |
| अमि त्वा शूर         | ६०८, ६९२, ७१९,   | अयं वै लोकः           | ५८४, ६३१    |
| ७५५                  | , ७९८, ८०९, १२३२ | अयं ह येन             | ५ ७७२       |
| अमि प्रियाणि         | 688              | अरिष्टनेमिम्          | ६५३         |
|                      |                  |                       |             |

| खण्डान्तर्गतप्रतोकानि    | पृष्ठाङ्का | खण्डान्तर्गतप्रतीकानि    | पृष्ठाङ्काः    |
|--------------------------|------------|--------------------------|----------------|
| अरिष्टेमिरश्विना         | १३०        | असावि देवम्              | ९४३            |
| अरिष्टैर्नै:             | ९६६        | असुरिवशं ह               | 8068           |
| अरूरुचदुषसः              | 1999       | असुर्या ह वै             | ५६६            |
| अरं हितो मवति            | ८३         | असौ वा अस्य              | ८६३            |
| अर्धचंश एव               | २८०        | असी वाव                  | ६०८            |
| अर्वाङेहि सोम            | 988        | असंस्थितान् सोमान्       | 390            |
| अव ग्राभ्यान् पशून्      | २७८        | अस्तम्नाद् द्यामसुरः     | 826            |
| अवत्येनं सत्यम्          | 900        | अस्ना रक्षः संसृज-       | २३०            |
| अवत्सारो वा              | 588        | अस्मिन् राष्ट्रे श्रियम् | १३२५           |
| अव द्रप्सो अंशु-         | १०८३       | अस्यां वाव               | 80             |
| अविधषुर्वा               | ४९५        | असंघेयमिति               | 8888           |
| अवस्यवे यो वरिवः         | १३२२       | अहर्नियच्छन्ति           | ८४३            |
| अवितासि सुन्वतः          | ७५१        | अहर्वे देवा:             | 466            |
| अविद्ययैव तदा            | ७२         | अहश्र कृष्णम्            | ७८६            |
| अविह्तानेव               | . 2080.    | अहं भुवम्                | ८२५            |
| अवीरहा प्रचरा            | ८६         | अहा नेत सन्              | १०७६           |
| अवेरपोऽघ्वर्या३-         | 797        | अहीनाभिः                 | 979            |
| अशस्तिहा                 | 980        | अहोरात्रयो:              | 202            |
| अरनुते यद्यत् ७८, ६०२, ६ | ०३, ६६९,   | आं आ                     | 207            |
| ७१५                      | R SP HOLE  | आगतेन्द्रेण              | ४३३            |
| ं अश्नुते ह वै           | ५३५        | आगतो हि सः               | 68             |
| अश्वतरोरथेन              | ६०३        | आगन् देव इति             | ८३             |
| अश्वरथेनेन्द्र:          | ६०४        | आग्नावैष्णवम्            | 23             |
| अश्विना वायुना           | ६१६        | आग्नावैष्णव्यौ           | 35             |
| अषाह्ळमुग्रम्            | 8448       | आऽरिन न                  | \$\$<br>\$\$\$ |
| अष्टचं पाङ्क्तम्         | ७३३        | आग्नेयी प्रथमा           | ४९३            |
| अष्टाकपाल:               | . १६       | आऽग्मन्नापः              | 790            |
| अष्टाचीतिः सहस्राणि      | १३०६       | आजरसं ह                  | 840            |
| अष्टासप्तिम्             | १३०९       | आजरसं हास्मिन्           |                |
| अष्टी चतानि              |            | आजरसं हास्मै             | १६४            |
| असपत्नां विजितिम्        |            | आजातं जातवेद-            | ८३             |
|                          |            |                          | १०२            |

| खण्डान्तर्गतप्रतीकानि     | पृष्ठाङ्काः                       | खण्डान्तर्गतप्रतीकानि                    | वणस्यः      |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| आजिज्ञासेन्याः            | १०६७                              | आनुष्टुमो वै                             | पृष्ठाङ्काः |
| आज्यमेवाऽऽग्नी-           | 340                               | आ नो यज्ञम्                              | 488         |
| आज्यस्योपस्तृणाति         | २६४                               | आऽन्यं दिवो मात-                         | ७४९         |
| आज्यं वै देवानां .        | 79                                | आपः पादावनेजनीः                          | 585         |
| आञ्जन्त्येनम्             | 79                                | आपूर्णो अस्य                             | १३२६        |
| जातिष्ठस्वैताम्           | १२६४                              | आपो न देवी:                              | ९४६         |
| आ ते पितः                 | 407                               | आपो वा अस्पर्धन्त                        | २९२         |
| आत्मसंस्कृतिः             | १०३१                              | आपो वै यज्ञः                             | 738         |
| आंत्मा वा उपांशुसवन       | 799                               | आप्नोति यम्                              | २९३         |
| आत्मा वै स्तोत्रियः       | ४६५, १०२४                         | आप्यन्ते वै                              | ६७६         |
| आत्मा वै वृहती            | १०३९                              | आप्यायस्व समेत्                          | ७२६, ७९१    |
|                           | , ७९३, १२२६                       | आत्रीभिराप्रीणाति                        | १२१८        |
| आ त्वा वहन्तु             | ९३५                               | आभात्यग्तिहबसाम्<br>आभात्यग्तिहबसाम्     | 785         |
| आ देवो देवान्             | 388                               | आ यं हस्ते न                             | १२७         |
| आ देवो यातु               | ७४२                               | आ या हस्ता न<br>आ या त्विन्द्र:          | 800         |
| आदित्य इव ह               | १२२३                              |                                          | <b>485</b>  |
| आदित्यश्वरः               | ७३                                | आ याहि वनसा                              | 608         |
| आदित्याद्वे चन्द्रमाः     | १३३२                              | आयुरेव तत्                               | १०६४        |
| आदित्याय वै               | . ८६७                             | आयुर्वा उष्णिक्                          | 88          |
| आदित्या च्द्राः           | १०७७                              | आरब्धयज्ञ:                               | 96          |
| आदित्याश्र ह वै           | ६३६, १०६९                         | आरे अस्मदमतिम्                           | १९८         |
| आदित्याश्चैवेह            | १०६                               | आर्मवं शंसति                             | ४८५         |
| आदित्या ह                 | १०७५                              | आवर्वृततीरघः                             | २८९         |
|                           |                                   | आ वायो मूष                               | ७९२         |
| आदित्येन हास्य            | 232                               | आ वो वहन्तु                              | ९५१         |
| आदित्यो वा अस्तम्         | १३३०                              | आश्विनं शंसति                            | ३८२, ३८५    |
| आद्विषतो वसु              | ५९३, ७६७                          | आ सत्यो यातु                             | ८२४         |
| आधाय समिधम्               | १२६१                              | आसन्दीवति                                | १३०१        |
| आधीतं बहिः                | 282                               | आसीदतं स्वमु                             | १७५         |
| आधूष्वंसमे                | 468                               | आसुरी वै दीर्घंजिह्वी                    | ६०६         |
| आ धेनवः पयसा              | 798                               | आऽस्य देवाः                              | २६६         |
| आ न इन्द्र:<br>CC-0. Shri | <b>६९४</b><br>Vipin Kumar Col. De | आ स्वे योनौ<br>eoband. In Public Domain. | 808         |

| खण्डान्तर्गतप्रतीकानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पृष्ठाङ्काः | खण्डान्तर्गतप्रतीकानि | पृष्ठाङ्काः   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| आहनस्याः शंसति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १०८१        | इन्द्र इत्सोमपाः      | ७५०           |
| आहनस्याद्वै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १०८१        | इन्द्र इषे            | ८२७           |
| आहरेदित्याहु:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ११२४        | इन्द्र क्रतुं न       | ६०७           |
| आहवनीयम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ८४५         | इन्द्रगाथाः शंसति     | १०६०          |
| आहं पितॄन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ५१४         | इन्द्र त्रिधातु       | ७१९           |
| आऽहं सरस्वती-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ९२७, १००६   | इन्द्र नेदीयः         | ६९१, ७०१, ७१७ |
| आहारयेदित्याहु:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ११३६        | इन्द्र पिब तुभ्यम्    | ७५१           |
| आहुतिमागा वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २८२         | इन्द्र मरुत्वः        | ७७२           |
| आहूतयो वै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74          | इन्द्रमिद्देवतातय     | ४७७४          |
| आहूय तूष्णींशंसम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३६५         | इन्द्रश्च विष्णो      | ९६८           |
| आहूय दूरोहणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ६५६         | इन्द्रश्च सोमम्       | 948           |
| इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | इन्द्रश्च ह वै        | ९६८           |
| इति नु देवि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 ६ ०       | इन्द्र सोमम्          | ७०२           |
| इति नु पुरस्तात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ५३०         | इन्द्रस्य नु          | ४६८, ७९९      |
| इति नु पूर्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १३०         | इन्द्रस्येव           | ६५४           |
| इति न्वभिचरतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 886         | इन्द्रं वै वृत्रम्    | ४३४           |
| इति ब्रूयान्नामि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 407         | इन्द्रं वो विश्वत-    | ९२२           |
| इति हास्मा आख्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ११४६        | इन्द्रः स्वाहा        | ८२०           |
| इत्था हि सोमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ७५१         | इन्द्राग्नी आगतम्     | 340           |
| इत्यध्यात्मम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३७३         | इन्द्राय वै देवा:     | ६७३           |
| इत्यपराजितां दिश्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १२६२        | इन्द्राय सोमाः        | ९४६           |
| इत्याधाय शान्तिम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १२५६        | इन्द्रावरुणा          | 940           |
| इत्येतामासन्दीम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,828       | इन्द्राविष्णू         | ९५२           |
| इत्येव वषट्-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४०७         | इन्द्रियं वा एतत्     | <b>१</b> २९६  |
| इदिमत्था रौद्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500         | इन्द्रियेणैव तद्      | १२६१          |
| इदं पितृभ्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ५१५         | इन्द्रेण रोचना        | ९२६           |
| इदं राधः प्रति-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०७७        | इन्द्रो मदाय          | ७५६           |
| इदं राधो बृहत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2008        | इन्द्रो वा एतामिः     | ७५२           |
| इदं वसो सुतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ७३७         | इन्द्रो वै देवता      | <b>£</b> 99   |
| हदं वा इदं वाम-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 448         | इन्द्रो वै प्रासह     | 846           |
| इदं विष्णुर्विचक्रमे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 880         | -2.3                  | ४३२, ४५०, ६६२ |
| THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T | THE RELEASE |                       | -113 -1-3 111 |

## वर्णानुक्रमणिका

| खण्डान्तर्गतप्रतोकानि   | पृष्ठाङ्काः   | खण्डान्तर्गतप्रतोकानि | पृष्ठाङ्काः  |
|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| इन्द्रो वै वृत्रं हत्वा | 848           | ईश्वरो ह सर्वम्       | १२५१         |
| इममू षु वः              | ७४,९          | ईश्वरो ह वा           | १८३          |
| इमं नु मायिनम्          | <b>७३८</b>    | ईळे द्यावापृथिवी      | 258          |
| इमं नो यज्ञम्           | २५६           | उ                     |              |
| इमं महे विदय्याय        | १६३           | उक्तो माघ्यंन्दिनः    | १२२६         |
| इमं स्तोसम्             | ९५२           | उक्थ्य एव स्यात्      | 658          |
| इमा आपः शिवतमाः         | १२४८          | उवध्य एवायम्          | <b>१</b> २३७ |
| इमा उ त्वा              | ८२१           | उक्थ्यं वच इति        | १७६          |
| इमानुकम्                | ८१४           | उक्यं वाचीत्याह       | ४२२          |
| इमानेवाग्नीन्           | ३९६           | उवियनो भवन्ति         | ३८३          |
| इमान् वै लोकान्         | ७५३           | उक्थ्यो भवति          | <b>६</b> 89  |
| इमा हव्या जात-          | २५६           | उक्षान्नाय वशा-       | ९४२          |
| इमां धियं शिक्ष-        | ८६            | उच्चै: पुरोहचम्       | ३६६          |
| इमो वै लोकौ             | ६८२           | उच्छ्रयस्व महते       | 866          |
| इयिमन्द्रं वरुणम्       | ९६७           | उच्छ्रयस्व वन-        | १९७          |
| इयं पित्रे राष्ट्रचे    | 288           | उत नो ब्रह्मन्        | ३७०, ३७५     |
| इयं वै सर्प-            | 2 इंड         | उत श्वेतः             | 9000         |
| इषमूर्जम्               | 685           | उतेमनन्नमुः           | २९३          |
| इषुं वा एताम्           | १४८           | उतेमाशु मानम्         | १०७७         |
| इह रमेह                 | ८३५           | उतेमाः पश्येत्येव     | न९३          |
| इहेह वो मनसा            | ६९५           | उतो पद्याभिः          | ०७० १        |
| इहोप यात                | 989           | उत्तमा प्रतिष्ठा      | 928          |
| इळादधो नाम              | 479           | उत्तमामदितिम्         | ५६           |
| इळान्तं भवतीळा-         | 282           | उत्तमेन पर्यायेण      | ५९३          |
| इळामुपह्वयते            | २४३, २४७, ५२७ | उदस्थाद्देवी          | ८६०          |
| इळायास्त्वा पदे         | १६६           | उदस्मा उद्धारम्       | ४५६          |
| इळो यजत्यन्नम्          | २१४           | उदित आदित्ये          | ६४६          |
| ई                       |               | उदीचीनां अस्य         | २२३          |
|                         | ६०९           | उदीरतामवर:            | 488          |
| ईशानमस्य                | 789           | उदुत्यं जातवेदसं      | ६०६          |
| ईश्वरो ह                | १२१८          | उदु ब्रह्माण्चैरत     | 990          |
| ईश्वरो ह वा             | 1110          | 23                    |              |

## ऐतरेयब्राह्मणखण्डान्तगंतप्रतीकानां

| खण्डान्तर्गतप्रतीकानि | <sup>ा</sup> पृष्ठाङ्काः | खण्डान्तर्गतप्रतीकः।नि |              |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| उद्ष्य देव: १३३       | १, ७०४, ७५७, ७७७         |                        | पृष्टाङ्काः  |
| उद्गा आजदङ्गिरोभ      |                          |                        | ९३०          |
| उद्धराऽऽहव-           |                          | 3                      | ६७०          |
| उद्यद्ब्र हनस्य       | ८५६, ८५७                 |                        | ९२७          |
| उद्यन्नु खलु          | 424                      |                        | २८२, २८४     |
| उन्मध्यमाः पितरः      | ८८०, ६८१                 |                        | 858          |
| उन्मुच्य कृष्णा—      | 488                      |                        | ९६७          |
| उप स्वाऽग्ने          | 38                       |                        | १००३         |
| उपनयत मेध्याः         | <b>\$2</b> \$            | उर्वी न पृथ्वी         | ६५५          |
| उप नो हरिमिः          | 999                      | उल्बं वा एतत्          | ३२           |
| उप प्रयन्तः           | ७७५                      | उषासानक्ता             | 284          |
| उपरिष्टात्            | ६९०                      | उष्णिहा वाऽऽयु-        | ४१           |
| उपरिधादेके            | 8038                     | ऊ                      |              |
| उपर्येवाऽऽसीन:        | 8033                     | ऊतयः खलु               | २६           |
| उप विश्वेषाम्         | १२५८                     | ऊमा वै पितर:           | 8220         |
| उपसद्याय मीळ्हुषे     | ४६७                      | ऊर्गि अन्नाद्यम्       | 585          |
| उपसृजन्धरुणम्         | 840 "                    | <b>अ</b> ध्वं अ षु     | 899          |
| उपस्थायामित्राणाम्    | ८३७                      | ऊर्घ्वो नः पाहि        | 200          |
| उपहूता वाक्सह         | १२६५                     | ऊर्घ्वो वाजस्य         | 1999         |
| उपह्नये सुदुघाम्      | ३२३                      | ऊध्वों वै प्रथम:       | ६७४          |
| उपाग्नेः प्रियम्      | १३२                      | <b>ऊव</b> घ्यगोहम्     | 224          |
| उपापां प्रियम्        | ₹₹₹                      | ऊषानसावस्याम्          | <b>\$</b> <8 |
| उपाधिनोः प्रियम्      | 328                      | 港                      | 400          |
| उपांशु जपति           | 820                      | ऋक्च वा इदम्           | ४६२          |
|                       | 3 5 8                    | ऋक्सामे वा             | 388          |
| उपांश तूष्णीशंसम्     | ३६५                      | ऋङ्मयो यजुर्मयः        |              |
| उपांशु पात्नीवतस्य    | 888                      | ऋजुनीती नः             | १३८          |
| उपेन्द्रस्य प्रियम्   |                          | ऋणमस्मिन्              | ९२२          |
| उपैनं यज्ञः           |                          | त्ररतजा इत्येष वै      | 8880         |
| उपैनं सहस्रम्         | 658                      | ऋतिमत्येष वै           | ६५१          |
| उमयं श्रुणवच्चन ७०३   |                          | ऋतसदित्येषः            | ६५१          |
| उमयान् वा एषः         |                          | हतं वाव दीक्षा         | ६५०          |
|                       |                          | N. W.                  | 80           |

| खण्डान्तर्गतप्रतीकानि | पृष्ठाङ्काः | खण्डान्तर्गतप्रतीकानि |               |
|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| ऋतावानम्              | ८१४         |                       | पृष्ठाङ्काः   |
| ऋतावा यस्य            | ३७१, ३७६    | एतद्वा इयम्           | ६८३           |
| ऋतुभिर्वर्धतु         | 28          | एतद्वा इळायास्पदम्    | १६७           |
| ऋध्नोत्येतमेव         |             | एतद्वै तच्छन्दः       | 858           |
| ऋभवो वै देवेषु        | १८९<br>४८५  | एत द्वे यज्ञस्य       | 66,806        |
| ऋभुविभ्वा             |             | एत है ये च            | ५३२           |
| ऋषयो वै सरस्वत्यां    | 370         | एतं ह वा ऐन्द्रम्     | १३१०, १३११    |
| ऋषिः श्रेष्ठः स       | २८६         | एतानि वा आवपनानि      | र १८८         |
|                       | २५७         | एतानि वा अत्र         | १.८५          |
| (F                    | The second  | एतानि वाव             | ६५, ५५८, ५६१  |
| एकधाऽस्य त्वचम्       | 258         | एतानि ह वै            | ८८८, १२५५     |
| एकपञ्चाशतम्           | ६४७         | एतान् कामान्          | २९६           |
| एकविश्वतिम्           | ६४७         | एतान्यस्य पुरस्तात्   | १२१३          |
| एकविंशत्या            | 30          | एतामिहाश्विनोः        | १२६           |
| एकविशमेतत्            | ६३९         | एता वाव               | ८५३           |
| एकविद्योऽयं पुरुषः    | 855         | एतासामेव              | 795           |
| एकं वै सत्            | 828         | एतेन प्रत्यवरोहेण     | १२५९          |
| एकाक्षरेण             | ०६०         | एतेन वै               | 582           |
| एकां द्वे न           | ९३२, १०१०   | एतेन वै देवा:         | ६३९           |
| एकां परिशिष्य         | ४१६         | एतेन ह वा ऐन्द्रेण    | १३००, १३०१,   |
| एकैकेन वै तम्         | 4३८         | १३०२, १३०             | ३, १३०४, १३०८ |
| एतत्त्वेवैषाऽतिथि-    | ११०         | एते वाव देवा:         | २६५           |
| एतदु हैतामिः          | ९४३         | एते वै ते त्रयः       | १२०७          |
| एतदु हैव              | 690         | एते वै यज्ञस्य        | 89            |
| एतद्गौरिवीतम्         | ४४६         | एते ह वै              | ८७३           |
| एतद्ध वै मनुष्येषु    | 86          | एतैहं वा अस्य         | ६५, ५५८       |
| एतद्ध वै              | 368         | एतौ ह वा अस्य         | 353           |
| एतद्ध स्म वै          | ८७८, १२७२   | एत्यं गृहान्          | १२६६          |
| एतमु हैव              | १२२२        | एनं पश्चिन्यै         | 890           |
| एतया हि देवा:         | ६६९         | एमा अग्मन् रेवतीः     | 798           |
| एतद्वा अग्नि-         | 690         | एवमु हास्य            | ३९४, ९०८      |
| एतदा अग्निहोत्रम्     | 248         | एवमु हास्या           | ३०२, ३५६, ३५८ |

| खण्डान्तगंतप्रतीकानि | पृष्ठाङ्काः | खण्डान्तर्गतप्रतीकानि | पृष्ठाङ्काः |
|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| एवमु हास्येताः       | ९५५         | ऐन्द्रं शंसति         | ३८२, ३८६    |
| एवमु हास्यैषः        | 880         | ऐन्द्रावरुणे          | 9508        |
| एवमु हैता:           | ९४२, ९५३    | ऐन्द्रीरन्वाहैन्द्र:  | ९३६, ९४४    |
| एवयामस्तम्           | १०४२        | ऐन्द्रे पशुकामस्य     | १०२०        |
| एवयामरुदयम्          | १०४६        | ऐन्द्रो वृषाकपिः      | १०८६        |
| एवा त्वामिनद्र       | 858         | ऐन्द्रयो वालखिल्याः   | १०२६        |
| एवा न इन्द्र।        | 488         | ऐभिरग्ने दुवः         | 803         |
| एवा पाहि             | ९४६         | ऐरयेथामै रयेथाम्      | 900         |
| एवा पित्रे           | ६१३         | ओ                     |             |
| एष एतानि             | ६५२         | ओकःसारी वै            | ९७६         |
| एष पन्थाः            | 8884        | ओकःसारी हैषाम्        | 8008        |
| एष ब्रह्मा प्र ते    | ५८१         | ओजश्र ह वै            | ४०७         |
| ए वसुर्विदद्वसुः     | ३२४         | ओजस्वीन्द्रियवान्     | 88          |
| एष वसुः पुरुवसुः     | ३२३         | ओजिष्ठं ते मध्यतः     | २५८         |
| एष वसुः संयद्वसुः    | ३२५         | ओजो वा इन्द्रियम्     | 83          |
| एष वः कुशिकाः        | ११७१        | ओमित्यूच:             | ११७३        |
| एष वै जातः           | ३८७         | ओं होतस्तथा           | 289         |
| एष ह वा              | 607, 2000   | औ                     | Ra III      |
| एष ह वा अस्य         | १०२, १०५    | औषधं वा ऊवध्यम्       | २५२         |
| एष ह वाव १२०९,       | १२३५, १२७१  | क                     | 30          |
| एष ह वै              | 668         | क इदं शंसिष्यति       | ३६४         |
| एष ह वै सः           | <b>७७</b> ऽ | क इंब्यक्ताः          | ७४३         |
| एह्यू षु व्रवाणि     | पहप         | कतरा पूर्वा           | ७७७         |
| Ç                    |             | कथम्                  |             |
| ऐकाहिकं प्रातः       | १२२५        | कदा भुवन्रथ           | १०२३        |
| ऐकाहिका होत्राः      | १२३५        | कया शुमा              | 852         |
| ऐकाहिको मरु-         | १२२९        | करत्सत्या चर्षणी      | ७९३         |
| ऐतश प्रलापम्         | १०६१        | कल्पते ह वै           | ५२०<br>१२४६ |
| ऐतशो ह वै            | १०६२        | कल्पयति देवविद्यः     | 824         |
| रेन्द्र याह्युप      | ७७४         | कविशस्तो बृहता        | 847         |
| रेन्द्रवायवम्        | १८२, ३८५    | कवीरिच्छामि           | 888         |
|                      |             |                       | 274         |

| खण्डाण्तगंतप्रतीकानि    | पृष्टाङ्काः | खण्डान्तगॅतप्रतीकानि  | पृष्ठाङ्काः |
|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| कस्तमिन्द्र             | 994         | ग                     |             |
| कामं तद्धोता            | ९३३         | गच्छति वै             | ६३२         |
| कारव्याः शंसति          | १०५८        | गच्छत्यस्याऽऽहुतिः    | १०७         |
| का राधद्वीत्रा          | १२६         | गणानां त्वा गण-       | १२४         |
| किमु श्रेष्ठः           | ৩৩৩         | गयस्फानः प्रतरणः      | 24          |
| किल्विषस्पृत्           | ८२          | गर्दं मरथेन           | ६०४         |
| किं नु मलम्             | 8883        | गर्मा वा एते          | 888         |
| कि ह्यभूदिति            | १०४६        | गवामयनेन              | ६३५         |
| कि स यजमानस्य           | ३८४, ४०३    | गायत्रीरन्वाह         | ९३६         |
| कुलायिनं घृत-           | १६८         | गायत्रो वै त्राह्म-   | १६२         |
| कुविदङ्ग नमसा           | ८०५         | गायत्र्या च           | ६१६         |
| कुह श्रुत इन्द्रः       | ७४०         | गायत्र्या पक्षिण्या   | ६६६         |
| कृणुष्व पाजः प्रसितिम्  | 888         | गायत्र्यौ स्विष्टकृतः | . 80        |
| कृतमस्य कृतम्           | ३६४         | गायत्साम              | ८२१         |
| कुधी न ऊर्घ्वाम्        | २०१         | गावो वै सत्रम्        | ६३५         |
| कृष्णाजिनमुत्तरम्       | ३२          | गृहा वै प्रतिष्ठा     | ४६९         |
| क्लृधिरसि दिशाम्        | 8353        | गोजा इत्येष वै        | ६५१         |
| केतो अग्निः             | 686         | गोभिरहणैहवा           | ६०३         |
| कोऽनद्धा पुरुषः         | ११२५        | गौरिवीतम्             | ५७७         |
| को वै प्रजापतिः         | 999         | गौर्वे देवता          | ७४६         |
| क्रतुं दक्षं वरुण       | . 29        | ग्रहोक्थं वा          | ३७९         |
| क्रतुं सचन्त            | १८५         | ग्रावाणेव तिददर्थं    | १२७         |
| क्रीळंवः घर्षः          | ८१५         | घ                     |             |
| क्षत्त्रं प्रपद्ये      | ११८६        | घ्नन्ति वा एतत्       | 868         |
| क्षत्त्रं वा एतत्       | १२१०, १२८७  | घ्नन्तो वा एताभिः     | १५१         |
| क्षत्त्रं वा एतत्       | १२८८        | घृतवन्तः पावक         | २५७         |
| क्षत्त्रं वै होता       | 990         | घृते चरुं निर्वपेत    | . 80        |
| क्षत्त्रेण क्षत्रं जयति | १३१८, १३२४  | घृतेन द्यावा-         | ७२२         |
| क्षत्त्रे ह वै सः       | १२११        | <b>च</b>              | 220         |
| क्षिप्रं हैवैनं न       | १३२९        | चक्षुर्वा एतत्        | 779         |
| ख                       |             | चक्षुर्वे विचक्षणम्   | 86          |
| खादिरं यूपम्            | 883         | चक्षुषा वे देवाः      | <b>६</b> %  |

## ऐतरेयब्राह्मणखण्डान्तर्गतप्रतीकानां

| الأوم المسائد والمسائد | · Market    |                      |             |
|------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| खण्डान्तगंतप्रतीकानि   | पृष्ठाङ्काः | खण्डान्तगंतप्रतीकानि | पृष्ठाङ्काः |
| चक्षुषी एवाग्नीषोमी    | ६०          | जनकल्पाः शंसति       | १०६०        |
| चक्षुष्मद्भिः          | ३३८         |                      | ४४५, १२२९   |
| चक्षूंषि वा एवानि      | ३३८         |                      | १२६४        |
| चतुरक्षरेण             | ७२९         | जागता वै पशवः        | 88          |
| चतुरुत्तरैं वें        | १२४५        | जागतो वै वैश्यः      | १६४         |
| चतुरोऽग्रे स्तनान्     | 588         | जात इतरो जातः        | 803         |
| चतुर्थं षळहम्          | ६३४         | जातवेदसे ५२५, ६९८,   | ७०६, ७४४.   |
| चतुर्विशतिर्वा         | ६१९         | ७५९, ७८७, ८०२,       | ८१५, ८२९    |
| चतुर्विशमेतत्          | ६१८         | जातवेदस्यम्          | 406         |
| चतुर्विशस्तोमः         | ६१९         | जातवेदस्याम्         | ३६७         |
| चतुर्विशे ह वै         | 208         | जातवेदो निधीमहि      | १६७         |
| चत्वार ऋतुमिः          | ३३०         | जातो जायते           | २०२         |
| चन्द्रमसो वै वृष्टिः   | १३३२        | जातो ह्येष:          | 202         |
| चन्द्रमा वा अमावास्या  | १३२९        | जामयो अध्वरी         | 784         |
| चरैवेति वै ११५१, ११५२, | ११५३,       | जितयो वै नामैताः     | 888         |
|                        | ११५४        | जीवं हास्य हव्यं     | २४६         |
| चितैधमुबथम्            | ६११         | जुपस्व सप्रथः        | २५९         |
| चित्तमाज्यम्           | 280         | ज्येष्ठ यज्ञो वै     | 413         |
| चित्रं देवानाम्        | ६०६         | ज्येष्ठः श्रेष्ठः    | ६७३         |
| छ                      |             | ज्योति: स्वेषु       |             |
| छन्दसां वै षष्ठेन      | १०५२        | ज्योतिगौंरायुः       | 888         |
| छन्दसां हैष:           | १०६५        | ज्योतिष्टोम एव       | ६३०         |
| छन्दस्त्वदम्           | 8080        | ज्योतिष्मतः पथः      | १२३७        |
| छन्दांसि वै ४७२, ५५६   |             | त                    | 488         |
| छन्दांसि वै साध्याः    | १०६         | त आतिध्यम्           |             |
| छन्दांसि ब्यूहित       | <b>448</b>  | त आदित्याः           | 488         |
| छन्दांस्येव            | <b>468</b>  |                      | \$78        |
| ज                      | 101         | त उ तृतीयसवने        | १०१३        |
| जगत्यो पशुकामः         | 88          | त उपनस्थम्           | 440         |
| जिंच्नवतीर्याज्या-     |             | त उपसदः              | 440         |
| ਕੜਾ <del>ਹੈ</del> ਤ    | 840         | व एत उत्क्रान्त—     | २३८         |
|                        | १०७६        | त एते प्रातः         | 960         |

| खण्डान्तर्गंतप्रतीष | गनि पृष्टाङ्काः    | खण्डान्तर्गतप्रतीका             | <b>-</b>                 |
|---------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|
| त एवैनमशान्त-       | १३१५               |                                 | ान पृष्ठाङ्काः           |
| तक्षन्रथम्          | ७०५                | तदनिरुक्तम्                     | ९९३                      |
| तत ऐकाहिकाभिः       |                    | तदप्येतहिषणा                    | ३५६, १३१९                |
| तज्जागतम्           | 8098               | तदप्येते श्लोकाः                | १३०५, १३०८               |
| तज्जाया जाया        | \$ \$ \$ \$ \$     | तदश्विना                        | ६०२                      |
| ततो वा अष्टाक्षरा   |                    | तदस्मासु                        | ६१५                      |
| ततो वा एतान्        | 328                | तदाहुः उदुत्यं                  | ६०५                      |
| ततो वै देवाः        |                    | तदाहुः कथम्                     | २८०, ९०६, ११३५,          |
| ततो वै द्यावा-      | <b>२६७</b><br>६८५. | ११३७                            | A said                   |
| ततो वै वागेव        | ७२७                | तदाहुः कस्मात्                  | 928, 968                 |
| वत्त इन्द्रियम्     | ८२५                | तदाहुः का देवताः                | २६०                      |
| वत्तथा न कुर्यात्   | 258                | तदाहुः काः                      | २५९                      |
| तत्तथा न कुर्यात्   | 999                | तदाहु: किम्                     | ५७६, ९०९                 |
|                     | ११८५, ११३४, १२४५   | तदाहु: कियतीभि:                 | 308                      |
| वत्तन्नाऽऽहत्यम     | ३६, ६९, २०९, ३००,  | तदाहु: क्रूरिमव                 | १५५                      |
|                     | o, ₹₹0, ४४₹, ५११   | तदाहुः सप्त<br>तदाहुः सर्पे ३त् | ६०४                      |
| ५९९, ६०५            |                    | तदाहुः सर्वे                    | 300                      |
| तित्रभिरक्षरै:      | ५५५                | तदाहुः संशंसे ३त्               | २७३                      |
| तत्पञ्चदशर्चम्      | <b>१२३४</b>        | वदाहुः साकम्                    | १०२३, १०८४               |
| तत्पश्चर्चम्        | 990                | वदाहुः सूर्यः                   | ५६७                      |
| <b>त</b> त्प्राहैव  | ५६७                | तदाहुरथ                         | ६०७                      |
| तत्र यत्परिशिष्टम्  | ८६२                | तदाहुरपत्नीकः                   | ९१०, ९११, ११०९           |
| तत्संततम्           | 200                | तदाहुरनुसवनम्                   | 8838                     |
| तत्सवितुर्वरेण्यम्  |                    | तदाहुरवान्त-                    | ३०६                      |
| ७७६, ८००,           |                    | तदाहुद्धिरागूर्यः               | 333                      |
| तत्संजयं भवति       | ४४६                | वदाहुद्धिरूपः                   | 370                      |
| तथेति स वरणम्       | 8886               | तदाहुर्न पूर्वं-                | 205                      |
| वथैवैतत्            | २५०, १०१२          | तदाहुर्न यज्ञे                  | <b>३३</b><br><b>२३</b> १ |
| तथैवैतद्यजमानो      | 888                |                                 |                          |
| वदग्निना पर्या-     | 400                | तदाहुर्नाग्नीषो-                | ७६१<br>२० <i>९</i>       |
| तदतिक्रम्यैव        | १८५                | तदाहुर्महावदा ३:                |                          |
|                     | 101                | त्रनाष्ट्रगताया ५०              | 222                      |

| खण्डान्तर्गतप्रतीकानि        | पृष्ठाङ्काः | खण्डान्तगंतप्रतीकानि               | पृष्ठाङ्काः |
|------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|
| तदाहुर्यः                    | २८१         | तदाहुर्यंत्र                       | 888         |
| तदाहुर्य आहिताग्निरूपवसथे    | १०९६,       | तदाहुर्यस्याग्निमनु                | ११३३        |
| १११७, १११८, ११२              | 0, ११२१,    | तदाहुर्यंस्य सर्व एव १११३          | , १११९      |
| ११२२, ११२३                   |             | तदाहुर्यस्याग्नि होत्र्युपावसृष्टा | ११०१,       |
| तदाहुर्यं आहिताग्निरधिश्रिते | १०९६        |                                    | ११०२        |
| तदाहुयं आहिताग्निरासन्नेषु   | १०९७        | तदाहुर्यंस्याग्निहोत्रमधिश्रितम्   | ११०५,       |
| तदाहुर्यं आहिताग्निः प्रवसन् | १०९७        |                                    | ७, ११०८     |
| तदाहुर्यंद्शंपूर्णं-         | ११२९        | तदाहुर्यस्य सर्वाण्येव             | ११०५        |
| तदाहुर्यंच्छसि               | 7607        | तदाहुर्यस्य सर्वमेव                | 8608        |
| तदाहुर्ययत् ३६७, ५४२,        | ७६५. ९०७    | तदाहुर्यस्य प्रातदुंग्धं           | 1608        |
| तदाहुर्यं तृतीय-             | 988         | तदाहुर्यंस्याहवनीये                | १११०        |
| तदाहुर्यंतः                  | ३०७         | तदाहुर्यस्याग्नावग्निमुद्धरेयुः    | ११११        |
| तदाहुर्यतित्रवृत्            | ५४२         | तदाहुर्यस्य गार्हपत्याहवनीयौ       | १११२,       |
| तदाहुर्यं त्रीन्             | 748         |                                    | ४६३४        |
|                              | ५७, ३५९,    |                                    | , १११५,     |
| ३९१, १०२७, १०२८              | (-) (())    | १११४, १११६                         |             |
| तदाहुर्यंदग्नये              | 90, 96      | तदाहुर्यामीम्                      | 483         |
| तदाहुर्यंदग्नी—              | १८२         | तदाहुर्वाचा                        | ११२७        |
|                              | ११९, ९०८    | तदाहुर्विषुवति                     | ६५९         |
| तदाहुर्यंदन्तर्वेदीतर        | 980         | तदाहुर्व्याहावम्                   | 484         |
| तदाहुर्यदन्य-                | 284         | तदाहू राकाम्                       | ५११         |
| ददाहुर्यंदन्यः               | 78,         | तदु कयाशुभीयम्                     | ७९४         |
| तदाहुर्यंदन्यदेवत्य          | ६७८         | वदु खलु शम्                        | ५०३         |
| तदाहुर्यंदन्यानि             | 446         | तदु गार्त्समदम्                    | ७२१         |
| तदाहुर्यदन्येषु              | ६७८         | तदु गायमेतेन                       | ७२३         |
| तदाहुर्यदिस्मन्              | १०४९        | तदुक्तमृषिणा                       | ६७९         |
| तदाहुयँदेकादश<br>            | <b>१</b> ६, | तदु जागतम् १२८, ७९५, ८००           | 0, 600,     |
| तदाहुर्यंदेष हविः            | 743         | ८११, ८२२, ८२५                      |             |
| तदाहुर्यंद्ग्रहान्           | ८९३         | तदु त्रेष्टुमम् १२७, १२८, ७३७      |             |
| तदाहुर्यद्धवि–               | १७४         | ७७२, ७७५, ७९२, ७९५                 |             |
| तदाहुर्यंद्धिरण्यम्          | <b>२</b> ६४ | ८०४, ८०५, ८०७, ८१०                 | , ८१८,      |
| angaisterit                  | 140         | ८२०, ८२२, ८२५                      |             |

| खण्डान्तगंतप्रतीका | न पृष्ठाङ्काः    | खण्डान्तर्गतप्रतीकानि    | पृष्ठाङ्काः  |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| तदुपरिष्टात्       | ९९१, ९९५         | तद्यत्क्षत्रियः          | १२१०         |
| तदुपस्पृश्चन्      | 478              | तद्यत्रैवांश्चमसान् १२१५ | , १२१६, १२१९ |
| तदु पुनः परि-      | १२५०             | तद्यत्स्तोकाः            | २५५, २५८     |
| तदुभयतः            | ७३१              | तद्यया दीर्घाच्वे        | १००९         |
| तदु वा आहु:        | २३१, ३४०, ५५९    | वद्यथा समुद्रम्          | 936          |
| तदु वासिष्ठम्      | 358              | तद्यथैवाद इति            | ७३           |
| तदु वैश्वामित्रम्  | ९८९, ९९३         | तद्यथैवादः प्रियः        | १२९९         |
| तदु शार्यातम्      | ७०५              | तद्यददो गाथा             | ८७६          |
| तदु सर्जनीयम्      | ७२०              | तद्य दनुसवनम्            | ३०५          |
| तदु ह स्माऽऽह      | १५२, ४०६, ११८४   | तद्यदंशुरंशुष्टे         | 84.4         |
| तहषभवत्            | ९९०              | तद्यदि नानदम्            | ५७८          |
| तदेतत्परऋक्        | ११७२             | तद्यदि रथं               | ६२४          |
| तदेतदस्तुतम्       | ७३५              | तच देतानि                | ९३७          |
| तदेतहिष:           | 388              | तद् यदेताम्याम्          | ३६३          |
| तदेतदृषिः पश्यन्   | ३१७, ४२४, ४५१    | तद् यदेताम्              | <i>\$</i> 88 |
| तदेतद्देविमथुनम्   | १३७              | तद् यदेते सूक्ते         | ७८१          |
| तदेतत्सू क्तम्     | ९८९, ९९१         | तद् यदेवात्र प्रया—      | <b>613</b>   |
| तदेतत्सौबलाय       | 8088             | तद् यदौदुम्बरीम्         | 583          |
| तदेनं प्रकाशम्     | 822              | तद् यद्घृतम्             | 16           |
| तदेषाऽभि यज्ञगाथा  | ५४१, ८७४, ८७५,   | तद् यद्बृहत्पृष्ठम्      | ७९७          |
| suffering Nation   | ८८२, ११२५, १३००  | तद् यद् यूप ऊध्वैः       | 885          |
| तद्वस्य सवितुः     | ७२२              | तद्ये ज्यायांसः          | ११६९         |
| तद्ध तथा शस्य      | १०४६             | तद्यैषा दक्षिणा          | १२४२         |
| तद्ध तथा शंस-      | 2808             | तद्वा इदम्               | ४९९          |
| तद्धाप्याहुः       | ७२१              | तद्वा एतित्रयम्          | 868          |
| वद्धैक आहुः ४४२    | , ५५९, ५९९, १२५० | तद्वायुष्यम्             | 668          |
| तद्वैतदेव          | 4,15             | तद्वैतच्छन्दः            | <b>३</b> ६७  |
| तद्धोता राज्ञे     | ११७३             | तद्वै दशर्चम्            | 668          |
| तद्भारद्वाजम्      | १२३४             | तद्वै यदिदम्             | ५२५, ५५८     |
| तद्यच्चतुर्थम्     | ७२७              | तदै षळ्चम्               | . 998        |
| तद्यच्चतुर्विशे    | 2006             | तद्वो अस्तु              | 2003         |

| खण्डान्तगंतप्रतीकानि | पृष्ठाङ्क    | ाः खण्डान्तर्गतप्रतीक  | ानि पृष्ठाङ्काः |
|----------------------|--------------|------------------------|-----------------|
| तनूनपातम्            | २१           | ३ तस्मात्तत्रैकपदाम्   | १०१८            |
| तन्तुं तन्वन्        | 48.          | ८ तस्मात्तत्रैव        | १०६             |
| तन्महासूक्तम्        | 805          | १ तस्मात्प्रयाजवत्     | 90              |
| तमग्निह्वाच          | ११५९, ११६    | तस्मात्प्रह्वस्विष्ठन् | 888             |
| तमनिरुक्तम्          | . १०३        |                        | १५२             |
| तमभ्यायत्य           | 890          | तस्मात्समानोदर्या      | 488             |
| तमम्युत्क्रुष्टम्    | १२७८, १२९३   | वस्मात्सुपूर्वाह्हे    | 8 * 3           |
| तमश्विना ऊचतुः       | ११६१         |                        | ११२७            |
| वमस्य द्यावा—        | 200          |                        | २६०             |
| तमस्य राजा           | 864          |                        | Ęco             |
| तमस्यामन्वगच्छन्     | २३८          |                        | ९७३             |
| तमादित्या आग—        | ५३७          | तस्मादपत्नीकः          | ११२५            |
| तमाप्त्वाऽन्नुवन्    | ५५१          | तस्मादपरिमितम्         | 702             |
| तमिन्द्र उवाच        | ११६१         | तस्मादपरिमितामिः       |                 |
| तमिन्द्रं वाजया-     | ७५७          | तस्मादश्वः             |                 |
| तमु ष्टुहि यः        | 8233         | तस्मादाग्निमारुते      | ७१६             |
| तमु ह स्मैतम्        | २०७          | तस्मादाचक्षाणम्        | ५०६             |
| तमृत्विज ऊचु:        | ११६२         | तस्मादापूर्यं—         | , 89            |
| तमेतस्यामासन्द्याम्  | १२७७, १२७९,  | वस्मादाहुराग्नेयः      | ६८४             |
| १२९२, १२९३           |              | वस्मादाहुरभ्यग्नय      | २२२             |
| तमेतं ब्रह्मणः       | <b>१३३</b> ३ | तस्मादाहुनं            | 8.68            |
| तमेवमेतम्            | १२२१         | तस्मादाहुर्मा          | १४६, ८७८, १०७३  |
| तयैव विमक्त्या       | 978          | तस्मादाहुः             | ८२              |
| तयोर्जुषाणेनै व      | ११०          | तस्मादुदिते            | २४६             |
| तवायं सोमस्त्वम्     | ९४६          |                        | ८७१, ८७२        |
| तस्मा इन्द्रः        | ११६१         | तस्मादुपांशु           | १६१             |
| तस्मा इळा पिन्वते    | १३२१         | तस्मादु पुरस्तात्      | ३५४             |
| वस्मा उपाकृताय       | 8840         | वस्माहरमेभ्यः          | ७६३             |
| तस्मा एताम्          |              | तस्मादेवत् /           | ७१६             |
| तस्मात्केवलशः        | १२७५         | तस्मादेतस्याम्         | १२८०            |
| तस्मात्तच्छमयता      | 9 5 9        | तस्मादेता आज्य         | 588             |
|                      | 408          | तस्मादेताम्            | १८७             |
|                      |              |                        |                 |

| खण्डान्तगंतप्रतीकानि      |             |                       |                 |
|---------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| लण्डान्तगतप्रताकाान       | पृष्ठाङ्काः | खण्डान्तगंतप्रतीकानि  | पृष्ठाङ्काः     |
| तस्मादेते <mark>षु</mark> | ७८, ५५१     | तस्य दशावस्तात्       | ६४०             |
| तस्मादेवम् ६१५, ६१७       | , ७८४, ८४६  | तस्य पश्चदश           | ६२०             |
| तस्मादेवंविदुषे           | १३१२        | तस्य पतन्ती           | ४७७             |
| तस्मादेषाऽत्रापि          | 848         | तस्य पुरोहितः         | १३१५            |
| तस्माद्दीक्षितम्          | 38          | तस्य मैत्रावरुणः      | १०४०            |
| तस्माद्धाप्येविह          | २८७, ३१८    | तस्य यानि किंशारूणि   | . 280           |
| तस्माद् ध्रुवा            | 38          | तस्य राजा मित्रम्     | १३२४            |
| तस्माद् बृहदेव            | ७९८         | तस्य वपामुत्खिद्य     | 348             |
| तस्माद् ब्रह्मोपाकृते     | ८९२         | तस्य वा एतस्य         | ८६८             |
| तस्माद् यत्र क्व          | ६५२         | तस्य वायव्यः          | ६७८             |
| तस्माद् यदि यज्ञः         | ८९५         | तस्य वै देवाः         | ६४१, ६४२, ६४५   |
| तस्याद् यस्यैवेह          | 88          | तस्य व्रतं न द्विषतः  | १३३४            |
| तस्माद्यं सित्रयाः        | ६७६         | तस्य षष्टिश्र         | ६२०             |
| तस्माद्यो ब्राह्मण:       | ३५४         | तस्य सप्तदश           | ६७७             |
| तस्माद् वस्याग्नि         | <b>२</b> २३ | तस्य संस्तुतस्य       | ५३३             |
| तस्माद्यो राजा            | ११७४        | तस्य ह त्रयः          | ११५४            |
| तस्माद्योऽलम्             | 202         | तस्य ह दन्ता जितरे    | ११४८            |
| तस्माद्वस्याग्निम्        | २२३         | तस्य ह दन्दाः पेदिरे  | ११४८            |
| तस्माद्विचक्षणवतीम्       | ४९          | तस्य ह दन्ताः पुनर्जा |                 |
| वस्माद्विदमसुराः          | 880         | तस्य ह न              | ११८२            |
| तस्माद्विराजी             | ४७          | तस्य ह नाग्निः        | ११९३            |
| तस्मान्मध्यं दिने         | 808         | तस्य ह नेन्द्रः       | ११९०            |
| तस्मान्महति               | २६९         | तस्य ह विश्वामित्रस्य |                 |
| तस्मिन्देवा न             | 986         | तस्य ह विश्वामित्रः   | ११५६            |
| तस्मिन्होवाच              | १२२१        | तस्य ह समच्यृ वि      | ११६२            |
| तस्मै विशः संजानते        | १३१८        | तस्य हैतस्य           | 386             |
| तस्मै विश: स्वयम्         | १३२१        | तस्य अनु              | ४७५             |
| तस्य क्रीतस्य             | ७७          | तस्याऽऽप्रियः         | ६७७             |
| तस्य चतुर्विशतिः          | १२३८        | तस्याम्यग्निः         | १०६३            |
| तस्य त्रिशत्              | १२३७        | तस्यार्घाः शस्त्वा    | 888             |
| तस्य त्रिः प्रथमाम्       | २८९         | तस्यै जनतायै ५        | ७, ६३, ४२७, ६८८ |

| , खण्डान्तर्गतप्रतीकानि | पृष्ठाङ्काः | खण्डान्तर्गतप्रतीक   | ानि पृष्ठाङ्काः |
|-------------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| तस्यैते पुरस्तात्       | १२४१        | तं वरुण उवाच         | ११५९            |
| तस्योत्तमेन             | १०६६        | तं व एतम्            | २५१, १०६५, १०७९ |
| तस्योल्मुकम्            | २५१         | तं वित्तं ग्रहैः     | ४१०             |
| तस्योवध्यगौहम्          | २५२         | तं वित्त्वा निविद्धि | £: 880          |
| तं क्षत्रमनन्वाप्य      | ११७८        | तं विश्वे देवाः      | ५३८, ११६०       |
| तं तिमद्राधसे           | ७१७, ८२०    | तं वेद्यामन्व-       | ४०९             |
| तं तं प्रजाश्व          | ४०२         | तं वै छन्दांसि       | 469             |
| तं तं प्रहरित           | 808         | तं सनाराशंसम्        | 8033            |
| तं तृतीयपवसाने          | ४३०         | तं संभृत्याऽऽहतुः    | 388             |
| तं त्रयोदशात्           | ७६          | तं संभृत्योचुः       | 298             |
| तं त्वा यज्ञेभि:        | ७३६         | तं सिवतोवाच          | ११५९            |
| तं देवा अन्नुवन्        | ४५६, ४९७    | तं स्वर्यन्तः        | १८०             |
| तं धीरासः               | २०३         | तं हैके पुरस्तात्    | १०३३            |
| तं न्यूङ्खयति           | १०४१,-१०४३  | तं हैके पूर्वंम्     | ४९५             |
| तं पुरोधिंगः            | 809         | तं हैके भूयांसम्     | १०६४            |
| तं प्रजापतिः            | 1846        | तं होता रेतोभूतं     | १०३५            |
| तं ब्राह्मणाच्छंसी      | १०४२        | तं होवाचाजनि         | 6880            |
| तं मध्यमया              | ४६७         | तं होवाचापेहि        | १०६३            |
| तं मर्जयन्त सुक्रतुम्   | 808         | ता अग्निना परि-      | 409             |
| तं माध्यंदिने           | ४२८         | ता अर्थंचंशः १०      | ६०, १०६१, १०६६, |
| तं यच्चतुष्टयाः         | 4.80        | १०८०                 |                 |
| तं यज्ञायज्ञीये         | ४३०         | ता उ गायत्रयः        | ७३८, ७४१, ७५२,  |
| तं यत्परस्तात्          | 408         | ७५७, ७७३,            |                 |
| तं यत्र निहनि-          | 348         | ता उदश               | ४६७             |
| त यथा समुद्रम्          | ५२६         | ता उ पश्चदश          | ४६७             |
| तं यदस्तमेति            | ५४६         | ता उमयीर्गत-         | ५६३             |
| तं यदि क्षत्रियः        | १२६३        | ता उ विच्छन्दसः      | ७४३, ७४४, ७४'६  |
| नं यदि दर्पः            | १०२६        | ता उ विश्वतिः        | ७३४             |
| यद्युप वा               | १८७         | ता उषसम्             | 408             |
| यद्येतेषाम्             | 448         | ता कर्घ्वाः सीम्नः   | ७५४             |
| रुद्रा आगच्छन्          | 430         | ता एता अधी           | ८८, १७२, १७९    |
|                         |             |                      |                 |

| खण्डान्तर्गतप्रतीकानि | <b>पृष्ठ</b> ःङ्काः | खण्डान्तर्गतप्रतीकावि | न पृष्ठाङ्काः    |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| ता एकविशतिः           | 822                 | तान्वा एष देव:        | 408              |
| ता एता नवान-          | २८९                 | तान्वै पर्यायै:       | 490              |
| ता एतास्त्रयोदश       | १०८                 | तानवै प्रथमेन         | 490              |
| ता एताः पञ्च          | १०१५                | तान्ह राजा            | ९०१, ९०२         |
| ता एताः सप्त          | २०४                 | तान्ह स्मान्वेव       | ७१५              |
| ता एताः सप्तदश        | 338                 | तामिर्यथऋष्या-        | २१७              |
| ता एता सर्वाः         | २९६                 | ताम्यो न व्याह्वयीत   | f 2000           |
| ता ते विश्वा परिभूः   | ८५                  | ताम्यो यज्ञः          | ११७८             |
| ता दश शंसति           | १०८१                | तामनुकृतिम्           | १६०, ३५५         |
| ता द्वादश संप-        | 68                  | तामुत्थापयेत्         | ८६०              |
| तानग्निरश्व:          | ५६६                 | तामु ह गिरिजाय        | १०९४             |
| तानि त्रीणि भूत्वा    | ६८६                 | तामु ह जरित:          | १०७५, १०७६       |
| तानि त्रोण्यन्यानि    | ६८७                 | ता या इमास्ताः        | ५६२              |
| तानि द्वादश           | ९८६                 | ताक्यंमिहा-           | ६५४              |
| तानि द्वेधा           | ८१२                 | ताक्यें स्वर्गकामस्य  | ६५२              |
| तानि धर्माणि प्रथ-    | १०५                 | ताक्यों ह वा          | ६५२              |
| तानिन्द्र उवाच        | ४६०                 | तावतैव यज्ञः          | 90               |
| तानि पश्चसु           | 828                 | ता वा एता देवता       | : १३३०           |
| तानि वा एतानि         | ९८६                 | ता वा एताः            | ६५, ९२३, १००३,   |
| तानि शुक्राणि         | 678                 | 8085.                 |                  |
| वानि ह तहि            | ६८७                 | ताविन्द्रम्           | 407              |
| तानुपैत्प्रति—        | 960                 | ता विह्ताः            | १०३६             |
| तान्यन्तरेण           | ९८२                 | तासामेवा अभि -        | 989              |
| तान्यु गायत्राणि      | ८०२, ८०३, ८१४,      | तासां त्रिः प्रथमाम्  | (८९, १०८, १७२    |
| ८१५, ८२८,             |                     | तासां वै देव-         | ६००              |
| तान्यु वा एतान्यु-    | 888                 | तासां वै होत्राणां    | ३५३              |
| ता न्यूङ्खयति         | १०८१                | तासु न न्यूङ्खयेत्    | १-५५, १०५९, १०६० |
| वान्येतानि            | 8088                | तासु पदमस्ति          | ६६               |
| तान्येवानि सह         | ७८४                 | तासु वा अहिना         | 480              |
| तान्येताम्यहीन-       | 960                 | तासु वा एतासु         | ४३९              |
| तान्वा एतान्          | ् ९७७               | तास्वध्वर्यो          | र १९३            |

| खण्डान्तर्गतप्रतीकानि       | पृष्ठाङ्काः | खण्डान्तर्गतप्रतीका | नि पृष्टाङ्काः |
|-----------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| ता ह शुचिवृक्षः             | ५६४         | तेजो वै ब्रह्म      | ४०, ५७ २१२     |
| ता हैके पुरस्तात्           | 990         | ते ततः सर्पन्ति     | ८३४, ८३६, ८३७  |
| तां पश्चातप्राङ् उपविश्य    | 8488        | ते तथा व्युत्क्रम्य | . 884          |
| तां पिवेद्यदत्र             | १२९७        | ते त्रयस्त्रिशत्    | <b>E</b> 10    |
| तां पीत्वाऽभिमनत्र-         | 1999        | ते देवा अबिमयुः     | १४४, २७२       |
| तां पुनर्निष्क्रीणीयात्     | १६०         | ते देवा अन्नुवन्    | ९२, १४०, ४५६,  |
| तां वा एताम्                | ८७५, १०९४   | ४५८, ४७३,           | ४८२, ८८६, १२७४ |
| तां ह जरितर्न प्रत्यायन्    | १०७५        | ते देवा एवम्        | 989            |
| तां ह जरितर्न प्रत्यगृम्णन् | १०७५        | ते हे भूत्वा        | ६८६            |
| ताः पञ्च शंसति              | १०५९        | तेनासंत्वरमाणाः     | ५४३, ५४४       |
| ताः प्रग्राहम् १०५५,        | २०५६, १०५८  | तेनैतेनोभयतः        | ६३१            |
| तिर इव तूष्णीं              | ३६५         | ते पत्नीशालाम्      | 8 \$ 5         |
| तिष्ठा हरी रथ:              | ८२१         | ते प्रायणीयम्       | 488            |
| तिष्ठेत्पशुकामस्य           | 704         | तेऽब्रुवन्नभिषुण-   | 758            |
| तिष्ठेद्यूपा:३              | २०५         | तेम्यो वै देवा:     | ७১४            |
| तिष्ठन्तेऽस्मै              | २०६, ६७३    | ते मार्जयन्ते       | ४६১            |
| तिस्रो देवता:               | २७१         | ते यत्पञ्चान्यत्    | ४६५            |
| तिस्रो देवी:                | 784         | ते यद्वरुणस्य       | 884            |
| तिस्रो वै देवानाम्          | 284         | ते यन्न्यञ्चः       | १२०८           |
| तुम्यं श्रोतन्ति            | 7:19        | ते वा अधंमासेम्यः   | 888            |
| तुम्यं स्तोका घृत-          | २५७         | ते वा असुरा:        | ५६८            |
| तूणिहंन्यवाळिति             | 388         | ते वा इमे:          | ४७८, ६७०       |
| तूष्णींशंसं शस्त्वा         | ३६६         | ते वा उत्तरतः       | ९१७            |
| वृतीयं षळहम्                | ६३३         | ते वा ऋतुम्यः       | 888            |
| ते उभे न                    | ६२३         | ते वा ऋषय:          | २८७            |
| ते एते अभ्य-,               | . १२४६      | ते वा एतम्          | 240            |
| ते एते धाय्ये               | ४८६         | ते वा एते प्राणाः   | 386            |
| वे गामालभन्त                | २३७         | ते वा एभ्य:         | 188            |
| तेऽजमालमन्त                 | २३८         | ते वै खलु सर्वे     | 984            |
| तेजस्वी ब्रह्मवर्चसो ४०     |             | ते वै ततः           | ५६९            |
| तेजो वा एतत्                | २९          | ते वै दक्षिणतः      | 988            |

| वर्णानुक्रमणिका       |                    |                            | २३                 |
|-----------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| खण्डान्तर्गतप्रतीकानि | पृष्ठाङ्काः        | खण्डान्तगंतप्रतीकानि       | <b>पृष्ठाङ्काः</b> |
| ते वै देवाः           | ३३५, ९१९           | त्यं सु मेषम्              | ७९५                |
| ते वै देवाश्व         | 994                | त्रय इन्द्रस्य             | ७७१                |
| ते वै पश्चान्यत्      | ४६४                | त्रयश्च वा एते             | ६६६                |
| ते वै पुत्राः         | ११७०               | त्रयस्त्रिशच्छतम्          | १३१०               |
| ते वै पुरस्तात्       | 986                | त्रयस्त्रिशत्या            | ९०४                |
| ते वै प्रातः          | ३५२                | त्रयस्त्रिशद्वै देवाः      | २८३, ४६०           |
| ते वै मध्यतः          | ९१७                | त्रयाणां मक्षाणाम्         | १२०४               |
| ते वै मासेम्यः        | 888                | त्रयाणां ह वै              | १३४                |
| तेऽश्वमालमन्त         | २३७                | त्रयो वै वषट्              | 800                |
| तेषां चित्तिः         | ८४७                | त्रिकद्रुकेषु              | ५८२                |
| तेषां य एताम्         | ८३४                | त्रिपदामनू च्य             | 888                |
| तेषां यश्रमसानाम्     | १२०९               | त्रिपद्या प्रत्यव —        | ६५७                |
| तेषां वै देवाः        | <b><i>६</i></b> ४४ | त्रिष्टुमः सूक्तप्रतिपदः   | 880                |
| तेषां वै देवानाम्     | 3,45               | त्रिष्टुमो म इमाः          | 986                |
| ते सम्यश्वः           | ११७१               | त्रिष्टुमौ भवतः            | ३९, ११२            |
| ते स्याम देव          | ९२४, १००७          | त्रिष्टुमौ वीर्यंकामः      | ४३                 |
| ते ह पाप्मानम्        | ९०३                | त्रिः प्रथमां त्रिष्तमां   | 68                 |
| ते हाऽऽदित्यान्       | १ ७२               | त्रीणि च शतानि             | २७४                |
| ते हि द्यावा—         | 908                | त्रीणि चाहरहः              | ९८६                |
| ते हैके ब्रह्माणः     | 498                | ऋणि ह वै यज्ञे             | ५५२                |
| ते हैके सस            | ९३७                | त्रीनेव संपातान् ब्राह्मणा | 964                |
| ते हैके सह            | १०३७               | त्रीनेव संपातानच्छावाको    | ९८५                |
| ते होचुः प्रावोचाः    | १०७०               | त्रीन्स्तनान्त्रतम्        | 888                |
| ते होत्थाप्यमानाः     | 8200               | त्रैष्टुमो वै राजन्यः      | १६३                |
| तौ यदैवाष्वयुः        | १७९                | त्र्यक्षरेण न्यूह्व—       | ७२९                |
| तो वा एतौ             | । ४३६              | त्र्यर्यमा मनुषः           | <b>७१८</b>         |
| तौ सहैवेन्द्रवायू     | ३१७                | त्वमग्ने प्रथमः            | ७३५                |
| त्यमुवः सत्रासाहम्    | ७४१                | त्वमग्ने सप्रथाः           | ३५                 |
| त्यमू षु वाजिनम्      | ६५३, ६९३, ७०३,     | त्वमिन्द्र प्रतूर्तिषु     | ७३९                |
| 930, 980,             | ७५६, ७७४, ७९९,     | त्वया यज्ञं वितन्वते       | ३५                 |
| ८१०                   |                    | त्वष्टारं यजित             | २१६                |

| खण्डान्तर्गतप्रतीका                 | नि पृष्टाङ्काः | खण्डान्तर्गतप्रतीका | नि पृष्ठाङ्काः |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| त्वं दूतस्त्वमु नः                  | १७१            | देवनीथं शंसित       | १०६८           |
| त्वं राजा जनुषाम्                   | ५२०            | देवपवित्रं वै       | १०८३           |
| त्वं वस्य आ                         | १७१            | देवपात्रं वा        | 394            |
| त्वं ह्यग्ने अग्निना                | 808            | देवया विप्रः        | २०२            |
| त्वं ह्यग्ने प्रथम:                 | 588            | देवरथो वा एषः       | ३५५            |
| त्वामग्ने पुष्करात्                 | . 36           | देववमं वा एतत्      | 898            |
| त्वामिद्धि हवामहे                   | ७०२, ७३९, ७७३, | देवविशः कल्प—       | ६२, ४२१        |
| ७९६, ८०९,                           | ८२३, १२३१      | देवशिल्पानि         | 0,000          |
| त्वेषो दीदिवान्                     | १७०            | देवस्य त्वा         | १२४९           |
| द                                   |                | देवा इदतु           | 8066           |
| दक्षिणं पादम्                       | १३२६           | देवानामिदवः         | 638            |
| दक्षिणा अनु                         | 988            | देवानां पत्नीः      | 480            |
| दधातु नः सविता                      | ۷۶             | देवानां वै          | ८३६, ८४१       |
| दिधक्राव्णः                         | १०८२           | देवानां वै सवनानि   | ४०६            |
| दश नागसहस्राणि                      | १३०७           | देवान् वा एष:       | ८६५            |
| दश मध्यंदिने                        | ९३६            | देवान् हुवे         | <b>६</b> ९६    |
| दिवश्चिदस्य                         | 895            | देवा वा असुरै:      | ५२३, ५३५       |
| दिवं तृतीयम्                        | ११०७           | देवावीर्देवान्      | १६९            |
| दिवि शुक्रम्                        | 499            | देवा वै तृतीयेन     | ७१४            |
| दिवे चहं या                         | 4 8 6          | देवा वै प्रथमेन     | ५७३            |
| दिशां वलृष्तीः                      | १०५९           | देवा वै यज्ञम्      | २४९, ९१५       |
| दीक्षणीयेष्टिः                      | ५२६            | देवा वै यज्ञेन      | 740            |
| दीक्षा वै देवेभ्य:                  | ६७५            | देवा वै यत्किंच     | १०५८           |
| दोक्षितविमितम्                      | ३०             | देवा वै यदेव        | 338            |
| दीदिवांसम्                          | ३६९, ३७४       | देवा वै यं          | 848            |
| दीर्घारण्यानि                       | १०१०           | देवा वै वले         | १०११           |
| दुरो यजति                           | रेशप           | देवा वै सोमस्य      | 384            |
| दूतं वो विश्व—                      | ८०२            | देवाश्वैतामृषय:     | 1888           |
| दूरोहणं रोहति                       | ६४८, १०२०      | देवासुरा वा एषु     | ९१, १३८, ३५१,  |
| दृह्ळानि हंहितानि<br>देवक्षेत्रं वै | ९२६            | ७६६, १२६२           | W 10 . 67.91   |
| प्रभाग व                            | ७६०            | देवा ह वै           | 299            |
|                                     |                |                     |                |

| खण्डान्तर्गतप्रतीकानि  | पृष्ठाङ्काः | खण्डान्तगंतप्रतोकानि | पृष्ठाङ्काः |
|------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| देवेभ्यः प्रातयीवभ्यः  | २६५         | घ                    |             |
| देवेभ्यो वै            | २०६         | घात्रे पुरोळाशम्     | ५५७         |
| देवो देवी धर्मणा       | ६१०         | धाय्याभिर्वे         | 880         |
| देवो ह्येष एतत्        | १६६         | धाय्यां शंसति        | ४६७         |
| देशाद्देशात्समी-       | १३०६        | धाय्याः शंसति        | 880         |
| दैवं क्षत्त्रं याचेत्  | ११८१        | धारयन् धारयन्        | ७८७         |
| दैव्या होतारा          | २१५         | घारावरा महतः         | ७२४         |
| दैव्या शमितारः         | 770         | धीतरसं वै            | 988         |
| दोषो आगात्             | ८२६         | न                    |             |
| द्यावापृथिवीयम्        | 1,78        | निक: सुदास:          | ७१८         |
| द्यावापृथिव्योवी       | १५६         | न तृचं नं            | ४१६         |
| द्युमिरक्तुमिः         | १३०         | न त्वेषिष्यमाणस्य    | ५६३         |
| द्युमदिति द्युमत्      | ६१४         | न दिवा वाचम्         | 683         |
| द्यौर्वे देवता         | 570         | न नक्तं वाचम्        | 618         |
| द्वयोर्वा अनुष्टुमोः   | 88          | न निविदः पदम्        | 858         |
| द्वयोह्येतत् तृतीयम्   | १७६         | न निविदः पदे         | ४१५         |
| द्वंद्वभिन्द्रेण       | ५६९         | न निविदः पदे सम्     | ४१५         |
| द्वादशपदां पुरो -      | ३६७, ३७४    | न पराजयेथे           | ९६७         |
| द्वादश रात्री:         | ६६७         | न बिभ्रति विशाम्     | १०१         |
|                        |             | न मा मत्यं: कश्चन    | १३०३        |
| दादश रात्रे:           | ५३१         | नमो मित्रस्य         | ६०६         |
| द्वादश स्तोत्राणि      | 484         | नराशंसं यजित         | 288         |
| द्वादशाहम्             | ६६७         | नवकपालो भवति         | 88          |
| द्वादशाहानि            | ६६७         | नवनीतेनाभ्यञ्जन्ति   | २८          |
| द्वितीयं षळहम्         | ६३३         | नव न्यूनाः           | ९३६, ९३७    |
| द्विप्रतिष्ठो वै       | 900         | नवभिवा एतम्          | <b>१३८</b>  |
| द्विऋंतुनेति           | ३३०         | न वा एती             | ३५८         |
| द्विः पच्छः परि-       | . 888       | न वै देवाः           | ७६०         |
| द्वे वा अक्षरे         | ५७६         | न शुनंहुवीयया        | 8008        |
| द्रचक्षरेणैव           | ७३०         | न सारस्वतः           | ३८३         |
| द्वचे (द्वे ए) वोत्तमे | १०१८, १०४०  | न सूक्तीन            | 880         |

| खण्डान्तगँतप्रतीकानि | पृष्ठाङ्काः | खण्डान्तर्गतप्रतीकानि | पृष्ठाङ्काः |
|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| न ह वा अपुरो हितस्य  | 8368        | नेष्टुरुपस्थे         | ९१३         |
| न ह वा एतत्          | 999         | नैतस्यामिषिषिचा-      | १२४७        |
| न ह वा एनम्          | १२७३        | नौधसेनैव              | ६८३         |
| न ह वै कदाचन         | 480         | q                     |             |
| न ह वै ते            | ९३९         | पक्षौ वै बृहद्-       | ६२३         |
| न हि तयो:            | ९६७         | पङ्क्ती यज्ञकामः      | . 83        |
| न हैषां विहवे        | ९२२         | पच्छः प्रथमम्         | १०१३        |
| नाग्नेर्देवतायाः     | 8888        | पच्छोऽनूच्य:          | . 260       |
| नाऽऽत्मना दृष्यति    | 733         | पच्छो वै देवा:        | ४१४         |
| नात्रैकपदाम्         | १०१७        | पञ्चदश प्रायणीये      | 476         |
| नानदं षोळिश्च        | 402         | पञ्चदशस्तोत्रम्       | 488         |
| नना हि वाम्          | १२५६        | पश्चदेवता यजित        | 4 €         |
| नानुवषट्करोति        | ४८३, ९१२    | पश्चमं षळहम्          | ६३४         |
| नापुत्रस्य लोकः      | 6680        | पञ्च सूक्तानि         | ८०८, ८२३    |
| नामानेदिष्ठम्        | ७७८, १०३१   | पतङ्गमक्तमसुर-        | 828         |
| नामानेदिष्ठेन        | ७८५         | पतिजीयां प्रविशति     | 8888        |
| नाराशंसीः शंसति      | १०५४        | पत्नीर्न सयाजयेत्     | 90          |
| नावमिवाऽऽरुहेम       | ६५४         | प्रथो वा एषः          | 886         |
| नाशक्नोज्जगती        | 860         | पथ्ययैवेतः            | ७४          |
| नास्य देवरथः         | ३५५         | पथ्यामेव यजित         | ६०          |
| निधाय वा एषः         | 8888        | पथ्यां यजित           | ५३, ६०      |
| निऋतेर्वा एतत्       | २६९         | पयसा प्रवर्ग्ये       | 476         |
| निविष्टे मृता        | ११२७        | पराञ्चं चतुष्पदी      | ३६१         |
| निश्चसाद घृतव्रतः    | १२७८, १२९३  | परावतो ये             | ७२३         |
| नि होता होतृष-       | 800         | परित्रिविष्टद्वरम्    | 286         |
| नू नो रास्व          | ३७१, ३७६    | परि त्वा गिवंण:       | १२१, १७८    |
| नृषदित्येष:          | ६५०         | परिमितं स्तुवन्ति     | ५९५         |
| नेत्त्वेवास्मिन्     | ६५८         | परियद्वा एतत्         | ६३१         |
| नेन्द्रं मध्यंदिनान् | 8080        | परि वाजपितः           | 284         |
| नेन्द्राद्देवतायाः   | ११८९        | परिवाप इन्द्रस्य      | 388         |
| नेषीति सत्रायण—      | 8003        | परोवरीयांसः           | १४९         |
|                      |             |                       |             |

| खण्डान्तर्गतप्रतीकानि | पृष्टाङ्काः | खण्डान्तर्गतप्रतीकः नि | पृष्ठाङ्काः |
|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|
| पर्यग्नये क्रिय-      | २१७         | पुनन्ति घीरा:          | २०२         |
| पर्यूषु प्रधन्व-      | १२६७        | पुनराप्याययन्ति        | 884         |
| पवमानवदहः             | ५९३         | पुनर्न इन्द्र:         | ११८३        |
| पवमानोक्यं वा         | ४३७         | पुनर्वा एतम्           | २७          |
| पवित्रं ते विततम्     | १२३         | पुमांसोऽस्य पुत्राः    | ५१२         |
| परावः पूषाऽन्नम्      | 382         | पुर एत्रा वीरवन्तः     | ११७१        |
| पशुम्यो वै मेधः       | २५२         | पुरस्तात्प्रत्यश्वम्   | 384         |
| पशुमान्मवति           | 88, 46, 836 | पुरस्तादेवि            | १८३         |
| पशुरुपवसथे            | ५२९         | पुरा वाच:              | २६८         |
| पशुर्वे नीयमानः       | 7??         | पुरा श्रकुनिवादात्     | २६९         |
| पशुर्वे मेघा:         | २२१         | पुराऽऽहावात्           | ३६१         |
| पाङ्क्तोऽयं पुरुष:    | २६४         | पुरुषं वै देवा:        | २३६         |
| पाङ्क्तो वै यज्ञ:     | 83          | पुरो वा एतान्          | 105         |
| पाञ्चजन्यं वा         | 138         | पुरोहितायतनम्          | ११९६        |
| पादौ वै वृहद्~        | ६२३         | पुष्यति प्रजां च       | 848         |
| पान्त मा वः           | 498         | पूर्वि चक्षुरिति       | 838         |
| पारिक्षितीः शंसित     | १०५७        | पूर्वा पौर्णमासीम्     | ११३०, ११३२  |
| पारुच्छेपी:           | ७६ड         | पृक्षस्य वृष्णः        | ७०६         |
| पालाशं यूपम्          | 881         | पृश्निरेनं वर्णः       | ८३९         |
| पावकशोचे तव           | १३५         | पृष्ठचं षळहम्          | 630         |
| पावीरवीं शंसति        | ५१३         | पेशा वा एते            | ४१२         |
| पिता मातरिश्वा        | ३६२         | प्र ऋभुम्यः            | ७४२         |
| पितृषणिरित्यन्नम्     | ८३          | प्रगाथं शंसति          | ४६८         |
| पिन्वन्त्यप:          | ४४३         | प्र घा न्वस्य          | ४७७         |
| पिवा सुतस्य           | ६९३, ७९९    | प्रजापतिमेव            | 186         |
| पिवा सोममिम           | ८०६, ९४१    | प्रजापतियज्ञ:          | ६६९         |
| पिबा सोमिमनद्र        | ७३९         | प्रजापतिरका-           | 622         |
| पीत्वा यं रातिम्      | १२५७        | प्रजापतिरकाम-          | ६६५         |
| पीपिवांसमिश्वना       | १२७         | प्रजापतियंज्ञम्        | ११७७        |
| पुत्रकामा हाप्य       | ११७५        | प्रजापतिर्वा           | 383         |
| पुत्रान्पौत्रान्      | ११२८        | प्रजापतिर्वे पित       | ९४८         |
|                       |             |                        |             |

| खण्डान्तर्गतप्रतीकानि   | युष्ठाङ्काः | खण्डान्तर्गतप्रतीकानि  | पृष्ठाङ्काः   |
|-------------------------|-------------|------------------------|---------------|
| प्रजापितर्वे सोमाय      | 490         | प्रथश्च यस्य           | १२५           |
| प्रजापतिर्वे यज्ञो      | ६७९         | प्र देवं देववीतये      | १०१           |
| प्रजापतिवैं यज्ञम्      | ४२५         | प्र देवं देव्या        | १६२           |
| प्रजापतिवै स्वाम्       | ४९६         | प्र देव्येतु           | १८२           |
| प्रजापित वै             | ८४५         | प्र द्यावा यज्ञैः      | ६९५, ७४२      |
| प्रजापितः प्रजाः        | 406         | प्रप्र वस्त्रिष्टुभम्  | 458           |
| प्रजापती वै             | २६७, २७०    | प्र मन्दिने            | ८२२           |
| प्रजापत्यायत –          | . 25        | प्रमंहिष्ठीयेन         | ५६७           |
| प्रजापत्ययतना-          | 25          | प्र यद्दस्त्रिष्टुमम्  | ८०२           |
| प्रजायते प्रजया १८, २७५ | , ३४४ ३५०   | प्रयाजवदननु-           | ६८            |
| ३६७, ४१२, ५०८,          | ५१२, ५१९,   | प्रयाजानेवात्र         | ११२           |
| ५७०, ८३६, ९१४           |             | प्रव इन्द्राय          | ६९२           |
| प्रजायेमहि              | 403         | प्रवह्लिकाः            | १०६६          |
| प्रजावान् पशुमान्       | 888         | प्र वां भरन्           | १७५           |
| प्रजा वै तन्तुः         | 883         | प्रवां महि-            | ८२७           |
| प्रणीयंज्ञानाम्         | ३४७         | प्र वीरया              | ८१८           |
| प्रतव्यसीम्             | ६९८         | प्र वो देवायाग्नये     | ३४९ ३५०, ३६८  |
| प्रतिगृह्य सौम्यम्      | 894         | ३७४                    |               |
| प्रतिजन्यान्युत         | १३२२        | प्र शुक्रैतु देवी      | ७४३           |
| प्रतितिष्ठति यः ४       | २, ७३, ३९८, | प्र सोमपीयम्           | 49            |
| ६६८, १२५७               |             | प्र ह वै साहस्रम्      | १७१           |
| प्रतितिष्ठामि द्यावा -  | १२५८        | प्राग्नये वाचम्        | ८२९           |
| प्रति यदापः             | 2.0         | प्राच्यां त्वा दिशि    | 8468          |
| प्रतिराधं शंसति         | १०६७        | प्राच्यां वै दिशि      | ७६            |
| प्रत्निमिति पूर्वम्     | ३६          | प्राणं यच्छ स्वाहा     | 796           |
| प्रत्युत्थेया वा        | 568         | प्राणापानावग्नीषोमौ    | Ęo            |
| प्रत्येव गृमायत         | १०७९        | प्राणानां वा एतत्      | ३८७           |
| प्रत्वक्षसः             | ६९७         | प्राणा वा ऋतुयाजाः     | ३२९, ३३१      |
| प्रथमं वळहम्            | ६३३         | प्राणा वा ऋषय:         | ३२४           |
| प्रथमेन पर्यायेण        | ५९२         | प्राणा वै द्विदेवत्याः | ३२२, ३२६, १२८ |
| प्रथमे पदे              | ३४९         | ३३२, ३३३               | 780/113       |

| खण्डान्तर्गतप्रतीकानि |                   |                            |               |
|-----------------------|-------------------|----------------------------|---------------|
|                       | पृष्ठाङ्काः       | खण्डान्तर्गतप्रतीकानि      | पृष्ठाङ्काः   |
| प्राणा वै प्रयाजाः    | <b>£</b> 9        | वहवः सूरचक्षसः             | ६०९           |
| प्राणा वै प्रयाजानु-  | ११२               | बहुईं वै प्रजया            | १२७१          |
| प्राणा वै समिधः       | 783               | बह्ब्यः प्रातः             | 868           |
| प्राणो वै जातवेदाः    | ३६८               | बृहच्च ते रथंतरम्          | १२९०          |
| प्राणो वै प्रायणीय:   | 48                | वृहच्च वा इदम्             | ६८५           |
| प्राणी वै युवा        | २०३               | वृहत्यौ श्रीकामः           | ४२            |
| प्राणी वै होता        | ९६१               | वृहिदन्द्राय               | ७०२           |
| प्राणी हिव:           | 282               | वृहद्रथंतराभ्याम् <u> </u> | ८७४           |
| प्रातर्यावभि:         | 383               | बृहद्रथंतरे                | ६२२           |
| प्रातर्वे स तस्       | २६७               | बृहस्पतिपुरो-              | ४३५           |
| प्रातः प्रातः         | 522               | बृहस्पति यः सुभृतं         | १३२०          |
| प्रातः सवनस्य         | 8778              | बृहस्पतिः पुर              | ७९            |
| प्रायणीयस्य           | ७१                | बृहस्पते अति-              | ६१४           |
| प्रायणीयोऽति—         | ६३७               | बृहस्पते सुप्रजाः          | ६१३           |
| प्राच्य घृतम्         | 384               | बैल्वं यूपम्               | 868           |
| प्रास्या अग्निम्      | 222               | ब्रह्मजज्ञानं प्रथमम्      | ११९           |
| त्रियमेधा ऋषयः        | 888               | ब्रह्मणा ते ब्रह्म         | १००२          |
| प्रियं शिशीतातिथिम्   | 808               | ब्रह्मणे राजा तम्          | १३२२          |
| त्रियेण धाम्ना        | ४०७, ५१५, ९२७     | ब्रह्म प्रपद्ये            | ११८५          |
| प्रियेणैवैनम् .       | ४०७               | ब्रह्म वन्वान:             | १९८           |
| प्रेतां यज्ञस्य       | १७४, ८०१          | <b>ब्रह्मवर्चं</b> सी      | ६१५, ६१६, ६१७ |
| प्रेति प्रथमे         | £90               | ब्रह्म वा आहाव:            | 388           |
| प्रेदं ब्रह्म         | ७५६               | ब्रह्म वा एषः              | ११८५          |
| प्रेदं ब्रह्म प्रेदम् | ४१६               | ब्रह्म वै गायत्री          | ६१६           |
| प्रेद्धो अग्न इमो     | ४७                | ब्रह्म वै स्तोमानाम्       | १२३८          |
| प्रैतु ब्रह्मणस्पतिः  | १८१, ६९१          | <b>ब्राह्मणस्पत्यम्</b>    | ४३५           |
| ब                     | THU TO THE        | ब्राह्मणस्पत्यया           | <b>६१</b> ३   |
| बभुरेकः               | ८२७               | जाह्म <b>णस्पत्या</b>      | ६१५           |
| बरौ रोहेत्            | १०२१              | भ                          |               |
| बहियंजिति             | 788               | मद्रा च कल्याणी            | ८५१           |
| बहिषदो ये स्वधया      | 488               | मद्रादिभ श्रेयः            | 10.0          |
|                       | The second second |                            | 101           |

| खण्डान्तर्गतप्रतीकानि | पृष्ठाङ्काः | खण्डान्तगँतप्रतीका | न पृष्ठाङ्काः  |
|-----------------------|-------------|--------------------|----------------|
| भद्रा शक्तिर्यंजमा-   | १७७         | मरुत्वतीयं ग्रहं   | ४५२            |
| भरतस्यैषः             | १३०९        | मरुत्वतीयमुक्यम्   | ४५२            |
| भरद्वाजो ह वै         | ५६६         | मरुत्वा इन्द्र     | ७३७, ७५१       |
| मवति वै सः            | ४९७         | महति रात्र्याः     | २६७            |
| मवत्यात्मना २६७, २७३, | ३३५, ५२४,   | महद्वन्ति सूक्तानि | ८०८, ८११       |
| ६६४, ९१९              | 1964        | महद्वाव नष्टैषी    | ४१०            |
| भूतेच्छदः शंसित       | १०८०        | महिरचत्त्विमन्द्र  | ८०६            |
| भूतेच्छिद्भिर्वे      | 9060        | महाकर्म भरतस्य     | १३१०           |
| भृत्वा शरीरम्         | ६६८         | महानाम्नीनाम्      | ५८३, ५८७       |
| भृमिहं जगाविति        | 8308        | मनानाम्नीष्वत्र    | ७५२            |
| भूयसीभिर्हास्या -     | २६२         | महान्तं त्वा       | 5878           |
| भृरिति य इच्छेत्      | १२४९        | महान्तं वै         | ६९६            |
| भूर्मुवः स्वरोम्      | १३२४        | महान्मही अस्त-     | 650            |
| म                     |             | महाँ इन्द्र:       | 600            |
| मदे सोमस्य            | ९२५         | मही द्यावापृथिवी   | ७५८            |
| मध्य एव शंसेत्        | 8698        | मही दी: पृथिवी     | . ९८, ६१०, ८१३ |
| मध्यत आज्ये           | ७३१         | मातली कन्यै:       | ५१३            |
| मध्यमेन पर्यायेण      | 483         | माद्यन्तीव वै      | ५१६, ९४४       |
| मघ्वो वो नाम          | ७८७         | माऽन्तः स्थुनं     | 886            |
| मन उपवक्ता            | ८४९         | मा प्र गाम         | ४१८            |
| मनसा प्रस्तीति        | ٥٧٥         | मारुतं शंसति       | ५०६            |
| मनसा वै यज्ञ:         | 888         | मित्रं वयम्        | 980            |
| मनुष्यान् वा एषः      | ८६४         | मिथुनानि सूक्तानि  | ६५८, ७९५, ८००, |
| मनोताये हिवष:         | . 588       | ८०८, ८११,          |                |
| मनो न्वाहुवामहे       | ४१९         | मुखतः प्रातः       | ७३०            |
| मनो वै यज्ञस्य        | 220         | मुखतो मध्यंदिने    | ७३१            |
| ममद्धि सोमम्          | 460         | मुखं वा एतत्       | ३०३            |
| मरुतः परिवेष्टारः     | ४२०४        | मुखं स्वेषु मवति   | ३०२            |
| महतो यस्य             | ८२८, ९४१    | मुमुग्घ्यस्मान्    | 840            |
| नरुतो वै देवानाम्     | ६३          | मुधी कुस्ते        | 32             |
| नस्त्वतीयं प्रगाधं    | 884         | मुधी वै कृत्वा     | 33             |
|                       |             |                    |                |

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

| खण्डान्तर्गतप्रतीकानि     |              |                       |               |
|---------------------------|--------------|-----------------------|---------------|
|                           | पृष्ठाङ्काः  | खण्डान्तगंतप्रतीकानि  | पृष्ठाङ्काः   |
| मूलं वा एतत्              | ३३९, ४८९     | यत्करिष्यद्यत्        | ७९०           |
| मृचयस्य जन्मनः            | ६१२          | यत्कृतं यत्           | 282           |
| मैत्रावरुणम्              | ३८२, ३८५     | यत्पथ्यां यजित        | 48            |
| मो षु त्वा                | ७५५          | यत्पाञ्चजन्यया        | ७५०           |
| य                         |              | यत्पारु च्छेपम्       | ७६९           |
| य उ एव प्रैषाम्           | 888          | यत्त्रिपदा तेन        | 84            |
| य उ कामयेत                | 288          | यत्प्राइनीयात्        | ११९६          |
| य एक इद्धव्य:             | 308          | यत्र यत्र वै          | 848           |
| यक्षदग्निर्देव:           | ३४८          | यत्र यत्रैवैभिः       | ४५३           |
| यच्छुचिवद्यत्             | ८१७          | यत्रादो गायत्री       | 946           |
| यजत्यादित्यास:            | ४८२          | यत्रेन्द्रं देवताः    | १२०२          |
| यजमानं ह वै               | 8-48         | यत्सर्पेद्रचमेव       | ३०१           |
| यजमानो वै                 | २०७          | यत्सवितारम्           | 4 ६           |
| यजमानो वा                 | २५१          | यत्सोम आ सुते         | ९२३           |
| यजुषा वा एते              | 208          | यत्सोमं यजति          | 99            |
| यजेत्सौत्रामण्याम्        | ११२६         | यथाछन्दसम्            | 720           |
| यज्जातवद्यत्              | ७९०          | यथादे वतं म्          | ६८९, ६९९, ७१२ |
| यज्ञ उह वै                | 2230         | यथा वा अक्ष्येवम्     | ८३२           |
| यज्ञ एव तत्               | 240          | यथा वा एकाहः          | ९७५           |
| यज्ञस्य वो: रथ्यम्        | ७०५          | यथा वा प्राय —        | ६३७           |
| यज्ञस्य हैष               | ८९४          | यथा वै कर्णः          | .८३२          |
| यज्ञा यज्ञा वः            | 400          | यथा वै नासिके         | ' ८३१         |
| यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः   | १०५          | यथा वै पुरुष:         | ४८९, ६५९      |
| यज्ञेन वर्धंतं            | 909          | यथा वै प्रजाः         | 866           |
| यज्ञेन वै तद्देवाः        | १०५          | यथा ह वा              | 6 C C         |
| यज्ञेन वै देवाः           | 888          | यथा ह्येवास्य         | 489           |
| यज्ञो वा आहवनीय:          | 610          | यथैवैतद्बाह्मणस्य     | 8888          |
| यज्ञो वै देवेम्यः २५, ५२, |              | यदग्नि यजित           | 48            |
| 486                       | Phy Straight | यदञ्जिमर्वाधिद्धः     | 200           |
| यतस्रुचा मिथुना           | . १७६        | यदत्र शिष्टम्         |               |
| यतो वा अधि                | १२०८         | यदत्रैकपदाम्          | १२१७          |
|                           |              | Deoband In Public Dom | <b>१०१</b> ७  |

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

| खण्डःन्तगंतप्रतीकानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पृष्ठाङ्काः   | खण्डान्तगंतप्रतीकानि | पृष्ठाङ्काः |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------|
| यदद्य दुग्धम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ८६२           | यहतुप्रैषै:          | ७६२         |
| यदन्ततस्तृतीय—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ४१२           | यद्दतुयाजानाम्       | ३३१         |
| यदवग्राहम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २८८           | यथेतां शंसेत्        | 883         |
| यदश्ववद्यत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ८१७           | यदेना एषिष्य-        | ५६३         |
| यदहुतयो:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २९८           | यदेनानि नाना         | 8088        |
| यदा वा अतिथिम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ११०           | यदेनानि शंसन्ति      | ९८३         |
| यदा वा अध्वर्युः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २७०           | यदेनाः शंसन्ति       | 8000        |
| यदा वै भ्रियते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १३२८          | यदेव कद्वन्ताः       | ९९६         |
| यदि त्वस्मात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8008          | यदेव दशर्चाम्        | 358         |
| यदि त्वेनाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १०७४          | यदेव दूरोह-          | ६४८         |
| यदि नामानेदिष्ठम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ७८५           | यदेव द्विदेवत्यामिः  | ९५६         |
| यदि नाऽऽहरेत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$858         | यदेव पारिक्षितीः     | १०५७        |
| यदि शरीराणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १०९९          | यदेव पालाशां३        | १९५         |
| यदिह वा अपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २००, २०१, ५६० | यदेव बैल्वां३        | 888         |
| यदिहोनमकर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ८४५           | यदेव माध्यंदिने      | 844         |
| यदिन्द्र पृतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 460           | यदेव शिल्पानि        | १६०१        |
| यदीमुरमिस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४५८           | यदेव षष्ठस्य         | ७९७         |
| यदुक्थिन्योऽन्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 944           | यदेव सोमस्य          | ३९६         |
| यदु गायत्री:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६१०           | यदेवादः पूर्वम्      | १७६         |
| यदु गायत्र्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 883           | यदेवेन्द्राय         | 498         |
| यदु जगत्त्रासाहाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . ९५३         | यदेवैतत् पशौ         | २५३         |
| यदुत्तमामदितिम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५६            | यदेवैतशत्रलापाः      | १०६५        |
| यदु त्रिष्दुमम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६१५           | यदेवैनमद:            | 747         |
| यदु द्विपदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६१२           | यदेवैनानि शंसन्ति    | ९८३         |
| यदु द्वे सूक्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५०७           | यदेवैनाः             | 948         |
| यदु बाहँतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ६०८, ६०९      | यदेवैनाः शंसन्ति     | 2000        |
| यदुमयोविमुक्त-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90            | यदेवैन्द्रावरुणा-    | १०२२        |
| यदु विराजम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४६५           | यदेषामन्तरियात्      | ७८५         |
| यदुस्रियास्वाहुतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 \$8         | यद्गायत्रे अधि       | 858         |
| पद्रध्वं वद्यत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७४७, ८०४      | यद्दीदयत्            | <b>E88</b>  |
| गदूर्विस्तिष्ठाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १९७           | यद्दुग्धवद्यत्       | ७४७         |
| THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |               |                      |             |

| खण्डान्तगंतप्रतीकानि पृष्टाङ्काः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | खण्डान्तर्गतप्रतीकानि पृष्टा | ाङ्काः |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|
| यद्दचाव इन्द्र ७१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | यद्वै तद्देवाः ६१, ४१४, ८    |        |
| यद्द्वितीयस्य '८०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | यद्वे देवानां नेति १०१, १    |        |
| यद्द्विदेवत्यानाम् ३२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | यद्वै नेति न ६९९, ७४७, ८     |        |
| यद् द्वे परिशिष्य ४१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | यद्वै रथन्तरम् ६२४, ७        |        |
| यद्ध वा अस्य ८६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | यद्वै समानोदकंम् ७१३, ७६८, ८ |        |
| यद्ध वा इदम् ५४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 308    |
| यद्धचेव तृतीयम् ८१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यन्नानादेवत्याः ९४२, ९       |        |
| यद्धचेव द्वितीयम् ७४७, ८०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 184    |
| यद्धचेव प्रथमम् ७८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 183    |
| यद्यज्ञेऽभिरूपम् १००, १०२, १०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | यमु कामयेत- ३४३, ३           |        |
| यद्युक्तयोरयोग- ९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | ७४     |
| यद्युक्तवद्यत् ७८%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 11     |
| यद्यु वा एनम् १२६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ययोरोजसा ५१७, ११             | 06     |
| यद्यु वा एनमुपाधावेद राष्ट्राद १२६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | ७१     |
| यद्यु वै सर्वम् ८६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | ١٤.    |
| यद्रयंतरम् ७९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | ३९     |
| यद्वा एति च ६८९, ७३२, ७८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | यस्तेजो ब्रह्मवचंसम्         | 40     |
| यद्वाचि प्रोदिता- २६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | यस्पादुत्तरः ६               | ४३     |
| यद्वाव द्विदेवत्यान् ३३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | यस्माद्भीषा ८६०, ११          | 08     |
| यद्वाव सं तत्र २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | यस्मिन्ब्रह्मा राजनि १३      | 28.    |
| यद्वाव सोमस्य ३९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | यस्याग्निहोत्री ८५९, ८       | ६१     |
| यद्वावान पुरु- ४'२७, ६९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 98     |
| यद्वावानेति ७०३, ७१९, ७३९, ७५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | यस्यै देवतायै 💢 🔻 🕏          | ०५     |
| ७७३, ७९८, ८०९, ८२३, १२३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | यं कामयेत ४                  | £ 8    |
| यद्वि विच्छन्दसः १५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | यं कामयेत क्षत्त्रेण ३       | 88     |
| यद्वेभिनं ७६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | यं कामयेत चक्षुषा ३          | 68     |
| यद्वेव कद्वन्ता ३: ९९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | यं कामयेत पापी-              | 503    |
| यद्वेवातिमर्शाम् १०३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | यं कामयेत्त प्राणा- ३        | 22     |
| यद्वेवैतशप्रलापाः १०६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | यं कामयेत प्राणेन ३          | 23     |
| यद्वेवैनानि शंसन्ति ९८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | यं कामयेत यथा                | १०३    |
| यद्वै चतुर्विशम् ६२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | यं कामयेत वाचा               | ९०     |
| A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |                              |        |

| खण्डान्तर्गतप्रतीकानि | <i>.</i><br>पृष्टाङ्काः | खण्डान्तर्गतप्रतीकानि | पृष्ठाङ्काः |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| यं कामयेत विश-        | 382                     | यां पर्यस्तम्         | 8838        |
| यं कामयेत वीर्येण     | ३८९                     | याः प्रायणीयस्य       | ७२          |
| यं कामयेत श्रेयान्    | 808                     | युक्ष्वा हि देव       | 988         |
| यं कामयेत श्रोत्रेण   | ३८९                     | युजे वां ब्रह्म       | १७३         |
| य 'कामयेताङ्गैः       | 390                     | युञ्जते मनः           | ६९५         |
| यं त्वं रथिमन्द्र     | १७७                     | युष्टमस्य ते          | ७४०         |
| यं न्विमं पुत्रम्     | ११४०                    | युवमेतानि दिव         | 288         |
| यं ब्राह्मणम्         | 888                     | यां वै हसो            | 233         |
| यः ककुमः              | १०१२                    | युवाना पितरा-         | £83         |
| यः कामयेत             | 888                     | युवा सुवासाः          | २०३         |
| यः पशूनिच्छेत्        | 1.6                     | युष्मे अस्तु          | 2008        |
| यः श्वःस्तोत्रियः     | ९७४                     | ये एव गायत्र्याः      | ४३८         |
| यः सोमपीथम्           | 48                      | ये एव त्रिष्ट्रमौ     | ४३९         |
| या एवैता अन्त्राह     | २५ ९                    | ये चैव देवानाम्       | 778         |
| या ओषधीः सोम-         | १३३५                    | ये चैवावमा ये         | 488         |
| याज्यया यजित          | ३७२, ३७७                | ये त्वाऽहिहत्ये       | ४५३         |
| या त ऊति:             | <b>ξου</b>              | ये त्रिशति            | 282         |
| या ते धामानि          | 64                      | येन सूक्तेन           | ४१७         |
| यानि परिक्षाणानि      | 408                     | येनैवाघ्वर्य्:        | 333         |
| यानि वै पुरा          | <b>६</b> ६0             | ये वा अतः             | ६२५         |
| या पूर्वाऽमावास्या .  | ११३१                    | ये वा एवम्            | ६२५         |
| यामिरमुमावतम्         | १२९                     | ये वै ते न            | \$93        |
| याभिरिन्द्रम्         | १२४८                    | यो जात एव             | ७२०         |
| यामिर्गोमिः           | १३०५                    | यो देवानामिह          | ₹0 €        |
| यामीमेव पूर्वाम्      | 483                     | योऽनड्वान्विमुक्तः    | 90          |
| यावद्म्यो हामयम्      | 100                     | योनिर्वा एषा          | 30          |
| यावन्तं ह वै          | ४४२, ८६६                | योऽन्नाद्य मिच्छेत्   | 46          |
| यावन्तः पृथिव्याम्    | 8888                    | योऽमधव्यः             | २९६         |
| या वा आग्नेन्द्रचै    | , ३५९                   | यो यज्ञस्य            | 886         |
| यां च रात्रीम्        | १२८६                    | योऽयं राक्षसीम्       | 737         |
| यां देवा एषु          | \$88                    | यो वा अग्निहोत्रं     | 240         |
|                       |                         |                       |             |

| खण्डान्तर्गतप्रतीकानि  | पृष्टाङ्काः     | खण्डान्तर्गतप्रतीकानि | पृष्ठाङ्काः   |
|------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| यो वा अग्निः           | ३५६, १०२८       | रोहति सप्त            | ७६५           |
| यो वा एकविश:           | 488             | रोद्रं गवि सत्        | ८५७           |
| यो वा एषः              | ५४३             | a                     |               |
| यो वै गायत्रीम्        | ६६५             | वचो देवप्सर-          | २५५           |
| यो वै तद्वेद           | ३७३, ६३२        | वज्रो वा एषः          | १९२, ३९४, ५७४ |
| यो वै भवति             | <b>८</b> २, ४६४ | वज्रो वै यूप:         | <b>१</b> ९३   |
| यो वै मागिनम्          | . ५३१           | वज्रो वै वषट्         | ४०५           |
| यो वै यज्ञम्           | ३०६             | वज्रो वै षोळशी        | 408           |
| यो वै यज्ञमक्षर-       | 205             | वनस्पति यजित          | २१६, २४६      |
| यो वै यज्ञं नरा-       | 380             | वनस्पते मधुना         | 880           |
| यो वै यज्ञं सवनपङ्क्ति | 380             | वनिष्ठुमस्य मा        | 433           |
| यो वै संवत्सर-         | ६२८, ६२९        | वनेषु चित्रम्         | . / १६४       |
| यो ह वाव सोमपीय:       | १२९८            | वपुनं तत्             | ७५९           |
| यो ह वै त्रीन्         | १३२३            | वयं स्याम पतयः        | £88           |
| र                      |                 | वयः सुपर्णाः          | 888           |
| रक्षसामपहत्यै          | 99              | वरसदित्येषः           | ६५०           |
| रक्षांसि वा एनम्       | 99              | वर्ष्मन्पृथिव्याः     | १९७           |
| रक्षांसि वै पाप्मा     | २०१             | वहणदेवत्यो वा         | ८७, १८७       |
| रथंतरमाजभारा           | 1:59            | वल्गूयति वन्दते       | १३२०          |
| रथीरघ्वराणाम्          | ३४७             | व्षट्कार मा           | ४०६           |
| राकायै चहम्            | 440             | वसवस्त्वा गायत्रेण    | १२७६, १२९१    |
| राकां शंसित            | ५१२             | वसुरन्तरिक्ष-         | <b>E</b> 88   |
| राथंतरी वै             | 208             | वाक्च प्राणः          | 388.          |
| रामो हाऽऽस             | १२०१            | वाक्च वा एषः          | 388           |
| रायस्पोषम्             | ८३७             | वाच्च वै प्राणा-      | 809           |
| रिणक्त्यात्मानम्       | 808             | वावच वे मनश्र         | 680           |
| रेतो वा आपः            | 36              | वाक्तु सरस्वती        | ३८३           |
| रेतो वै नामाने दिष्ठो  | १०३२            | वागायुर्विश्वायुः     | ३६४           |
| रेमन्तो वै देवाः       | १०५६            | वाग्वा अनुष्टुप्      | १६५           |
| रेवतीनंः               | ६७७             | वाग्वेदिरासीत्        | 283           |
| , रैमी: शंसित          | १०५६            | वाग्वै देवता          | ७३२           |

| खण्डान्तर्गतप्रतीकानि  | पृष्ठाङ्काः | खण्डान्तर्गतप्रतीकानि    | पृष्ठाङ्काः   |
|------------------------|-------------|--------------------------|---------------|
| वाग्वै समुद्रः         | ७९०         | विश्वा आशा दक्षिण-       | - 848         |
| वाग्वै सुब्रह्मण्या    | 308         | विश्वानरस्य              | ७०१, ८०६      |
| वाचस्पतिहोंता          | 688         | विश्वा रूपाणि            | १७७           |
| वाचं यच्छन्ति          | ८४३         | विश्वे देवा अदितिः       | 868           |
| वाजी सन्परिणीयते       | 288         | विश्वे देवा इति          | २६०           |
| वायवा याहि             | ६९०, ७१६    | विश्वे देवाः शृणुत       | ४९३           |
| वायव्यं शंसति          | ३८१ ३८४     | विश्वेभिः सोम्यम्        | ३९५           |
| वायव्या पूर्वा         | 328         | विश्वे वै देवा।          | ७११, ८९८      |
| वायो ये ते             | 900         | विश्वैरेवैनम्            | १६८           |
| वायोरग्निर्जायते       | 9 # # 8     | विश्वो देवस्य            | ७०४, ७४२, ८१२ |
| वायो शुक्रः            | ७३५         | विष्णुर्वे देवानाम्      | १८६           |
| वालिंबल्याः            | १०३५        | विष्णोर्नु कम्           | ५१७           |
| वाससा प्रोर्णुवन्ति    | ६२          | विसृज्य वाचम्            | १२६०          |
| विकृतिर्वे             | ९७२         | वि स्वेषु राजित          | 84            |
| विचक्षणवतीम्           | 28          | विहृतमिति                | १०२८          |
| विज्ञातमग्नीत्         | 686         | वीर्यवान्वा एषः          | 572           |
| विदा देवेषु            | 208         | वृत्रं वा एषः            | ३७            |
| विद्युद्धै विद्युत्य   | १३२८        | वृषशुष्मो ह              | ८६९           |
| विन्दते ह वा           | ८७६         | वृषाकिपम्                | 8088          |
| विपर्यंस्तामिरप-       | १५१         | वृष्टेर्वे विद्युज्जायते | १३३३          |
| विप्र इतरो विप्र:      | 808         | वृष्टिवें वृष्ट्वा       | १३२९          |
| विराजावन्नाद्यकाम:     | 88          | वृष्टिवनि पदम्           | ४४३           |
| विराजावेतस्य           | ६७          | वृष्णे शर्धाय            | ७०६           |
| विराड्म्यां वा इष्ट्वा | ६७          | वेत्य ब्राह्मण त्वम्     | १२०३          |
| विरूपः पाप्मना         | ७१५         | वेनोऽस्माद्वा ऊर्घ्वा    | १२३           |
| विशो अदेवी:            | १०८३        | वैश्वकमंणम्              | ६६२           |
| विश्वमिव हि रूपम्      | . १७७       | वैश्वदेवं शंसति          | ३८२, ३८६, ४८८ |
| विश्वस्य देवी          | <b>६१</b> १ | वैश्वदेवेन               | 248           |
| विश्वंतरो ह            | 1888        | वैश्वानरस्य              | ७४३           |
| वेश्वं रूपमव-          | १७८         | वैश्वानराय               | ६९७, ७२४      |
| वेश्वं हास्मै मित्रम्  | 990         | वैश्वानरीयेण             | 450, 640      |
|                        |             |                          | 101           |

| खण्डान्तर्गंतप्रतीकानि | पृष्ठाङ्काः   | खण्डान्तगंतप्रतीकानि   | पृष्ठाङ्काः |
|------------------------|---------------|------------------------|-------------|
| वैश्वानरो अजी-         | ८०२           | श्रीवें यश्रञ्जन्दसाम् | ४२          |
| वैश्वानरो नः           | ८२८           | श्रुधी हविमन्द्र       | ७३७         |
| वैष्णवो भवति           | 98            | ष                      |             |
| वौषळिति वषट्           | 388           | षट्त्रिंशदहः           | ६६८         |
| व्यन्तरिक्षम्          | ९२४, १००६     | षट्पदं तूष्णींशंसम्    | ३६६, ३७४    |
| व्यान्नचर्मणा          | १२४३          | पड्मिरेव               | ७६५         |
| व्योमसदित्येषः         | ६५०           | पळिति वषट्             | ३९८         |
| হা                     |               | षळ्ऋतुनेति             | ३२९         |
| <b>शकुनिरिव</b>        | 486           | स                      |             |
| शतमनू च्यम्            | २७४           | स इत्क्षेति            | १३२०        |
| शतं तुभ्यं शतम्        | <b>00</b> € 3 | स इद्राजा प्रति-       | १३१९        |
| शमितारो यदत्र          | २३४           | स इँ पाहि              | ९४६         |
| शश्वत्कृत्व ईड्याय     | १६३           | स उच्चेस्तराम्         | ४६७         |
| शश्वत्पुत्रेण          | 8888          | स उ मारुत:             | १०४३        |
| शं न एधि               | . १२१७        | स उ श्रेयान्           | २०३         |
| शंसन्तो वै देवा।       | १०५४          | स एकया पृष्टः          | (880        |
| शंसा महामिन्द्रम्      | रुष्          | स एतमेव                | ५ इ.४       |
| शिक्षमाणस्य देव        | ৫৩            | स एतावानेव             | २६१         |
| शिक्षा णो अस्मिन्      | ६०८           | स एतेन                 | १२८३        |
| शिरो वा एतत्           | १४७, २९७      | स एतेनैन्द्रेण         | १२९५        |
| शिल्पं हास्मिन्        | १०३१          | स एतेषाम्              | 448         |
| शिल्पानि शंसन्ति       | १०३०          | स एतेषु                | ५५५         |
| शिवेन मा चक्षुषा       | १२४६          | स एनं शान्ततनुः        | १३१७        |
| शिवो ह वै              | १२१७          | स एवं विद्वान्         | ३७२, ३७७    |
| शिशुं जातिमति          | १०१           | स एवैषः                | ६३०, ७२७    |
| शुद्धमेवैनम्           | 30            | स एव इतः               | £80         |
| श्रुणोतु नो दम्येभिः   | १६३           | स एष इन्द्रतुरीयः      | ३१७         |
| श्येनमस्य वक्षः        | २२४           | स एष ब्रह्मणः          | १३३३        |
| ध्येनो न योनिम्        | १३६, १८६      | स एव सहस्र-            | ७८४         |
| श्रियमेव यशः           | ४३            | स एष स्वर्ग्यः         | १०९३        |
| श्रीवें दशमम्          | ८३२           | सकुदतिक्रम्य           | 848         |
|                        |               |                        |             |

| खण्डान्तर्गतप्रतीकानि | पृष्ठाङ्काः | खण्डान्तर्गंतप्रतीकानि | पृष्ठाङ्काः       |
|-----------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| सकृदिन्द्रम्          | 993         |                        | ८८५, ८८६          |
| सखा सख्या समि-        | १०४         |                        | 626               |
| सच्छन्दसः कर्तंव्याः  | १५१         |                        | ८९६               |
| स जागतो वा            | १०४३        |                        | ११९६              |
| स तदा वाव             | ३३६         |                        | १३२८              |
| सत्रमु चेत्           | ६७९         | 0 0                    | در<br>دو          |
| सत्रा मद्रासः         | ७५६         |                        | 798               |
| सत्रा वृषञ्जठरः       | 420         | 9                      | 688               |
| स त्रिश्रेणिर्मूत्वा  | 428         |                        | २०२               |
| सदैव पञ्चजनी 🗸        | ४९३         |                        | 388               |
| सद्यश्चिद्यः          | ६५५         | स महान् भूत्वा         | ४५५               |
| सद्यो ह जातः          | 969         | समान आत्मनः            | 8228              |
| स न निषेधेत्          | १०६४        | समान इन्द्रनिहव:       | १२२८              |
| स नः क्षपामिः         | 85          | समानमाग्निमा-          | £92               |
| स नः पर्षदति-         | ८२९         | समानीभिः               | 8003              |
| स नः शर्माण           | ३६९, ३७५    | समान्यो धाय्याः        | १२२९              |
| स पच्छः प्रथमम्       | ६५६         | समिदसि सम्वेङ्क्ष्व    | १२६१              |
| स पच्छः प्रथमे        | १०३६        | समिधाऽग्निं दुव-       | १०९               |
| सपत्ना वै द्विषन्तः   | 8388        | समिधा यजित             | 787               |
| सप्त पदानि मवन्ति     | . 888       | समिद्धस्य श्रयमाणः     | 886               |
| स पाङ्क्तो मवति       | १०४२        | समिद्धस्य ह्येषः       | 886               |
| स पितरमेत्य           | ७७९, ११५५   | समिषेत्यन्नम्          | ९६६               |
| स पुरस्तात्           | ६७७, ११८९   | समुद्रादूर्मिः         | 990               |
| स पूर्व्यो महानाम्    | ७७१         | समेधेन हास्य           | २३९, २५४          |
| सस च शतानि            | २७'र        | 'सम्यङ् द्विपात्       |                   |
| सप्तदशो वै            | 28          | सम्यश्वो वा इमे        | ३ <b>६१</b><br>५९ |
| सप्तदश सामिधेनीः      | २०          | सम्यश्वोऽस्मै          |                   |
| सप्ताऽउग्नेयानि       | २७८         | स य इच्छेदेविवत्       | १३८५ १३८६         |
| सप्ताऽऽश्विनानि       | २७९         | स य एनं शस्ते          | १२८५, १२८६        |
| ससैता अनुष्टुमः       | ३५७         | स यत्तत्र याचितः       | ३३७               |
| सप्तोषस्यानि          | २७८         | स यत्त्रथमम्           | 8288              |
|                       |             |                        | १०१६              |

| खण्डान्तगॅतप्रतीकानि   | पृष्टाङ्काः  | खण्डान्तगंतप्रतीकानि   | <b>पृ</b> ष्ठाङ्काः |
|------------------------|--------------|------------------------|---------------------|
| स यत्प्रथमे            | १०३७         | सर्वं वा अस्य          | ८६३                 |
| स यदग्निर्घोरसंस्पर्शः | ३९३          | सर्वाणि चेत्समाने      | १०५१                |
| स यदग्निः              | ३९२          | सर्वाणि दाव च्छन्दांसि |                     |
| स यदहदीक्षि-           | ११८१         | सर्वान् कामान्         | २७७, ६८१            |
| स यदाहेन्द्रवन्तः      | ८९६          | सर्वान्कामानवहन्धे     | 904                 |
| स यदि कीर्तयेत्        | २३२          | सर्वान्हास्मै          | . 909               |
| स यदि न जायेत          | 99           | सर्वामिर्वा एष:        | 282                 |
| स यदि सोमम्            | १२०४         | सर्वाभिर्हास्य         | २४६, २७१            |
| स यदिह                 | ८३५          | सर्वाभ्य एवैनम्        | . 28                |
| स यदीक्षेत             | १०२५         | सर्वाम्यो वा           | २०८                 |
| स यदैव हिव-            | १७८          | सर्वामृद्धिमृष्टनोति   | ६६५                 |
| स यद्यग्निष्टोमः       | ६२१          | सर्वा हास्मिन्देवताः   | २७१                 |
| स यद्येकदेवत्यः        | २२१          | सर्वे नन्दन्ति         | 68                  |
| स यद्येकस्याम्         | 800          | सर्वेम्यरछन्दोभ्यः     | 467, 466            |
| स यन्ता विप्रः         | ३७०, ३७५     | सर्वेम्यः सवनेभ्यः     | 420                 |
| स यन्नमो ब्रह्मणे      | १२५९         | सर्वेम्यो लोकेम्यः     | 468                 |
| स यमेवोच्चैः           | 800          | सर्वेम्यां वै          | . ५८६.              |
| स योऽनुदिते            | 660          | सर्वेषां छन्दसाम्      | ४६                  |
| स यो वृषा-             | १७७          | सर्वेषां वा एषः        | 488                 |
| स यो व्याप्तः          | ५८५          | सर्वेषां हास्य         | १९६                 |
| स रराटचामीक्ष-         | १७७          | सर्वेषु देवलोकेषु      | २७८                 |
| सरसैर्हास्य            | १०५३, १०६५   | सर्वेरङ्गैः सर्वेण     | 398                 |
| सरस्वतीवान्            | ३१२          | सर्वेंश्छन्दोभिः       | ६४, ४८१             |
| स रेतो मिश्रः          | १०३२         | सर्वैः सवनैः           | 808                 |
| सर्वत एवैनम्           | ३०४          | सर्वों हैव स:          | - १२२०              |
| सर्वतो यज्ञस्य         | 883          | स वा अयम्              | ३३०, ६७२            |
| सर्वदेवत्यो वा         | 890          | स वा अस्मिश्व          | ४६६                 |
| सर्वरूपा वै            | ५७८          | स वा एष न              | ५४५, ५४७            |
| सर्वस्य प्रेमाणम्      | ६३६          | स वा एष पशुः           | २४०                 |
| सर्वमायुरेति ४१, २     | ३५, २ ९, ३३३ | स वा एषः               | १२६, ६४३, ८७६       |
| ४०८, ४३१, ५            | ०४, ६००, ६१२ | स वा एषोऽग्निः         | ५३९                 |

| खण्डान्तर्गतंत्रतीकानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पृष्ठाङ्क   | ाः खण्डान्तर्गतप्रतीका | न पृष्ठाङ्काः |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------|
| स वा एषोऽपूर्वः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98          | • संततो हास्य          | 8088          |
| सवितारं यजित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4           | ५ संततो हैषाम्         | १०१०          |
| सविता वै प्रसवा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 91          | ७ संधीयते प्रजया       | 808           |
| स स्वरवत्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४६          |                        | 340           |
| स ह निदंश:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6881        | anar ana.              | <b>E98</b>    |
| स ह नेत्युक्तवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ \$ 8 8.0 | तपातरस्थप              | १०५८          |
| स ह बुलिल:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8083        | 4714 1111111           | ८६८           |
| सहस्म येन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 908         | संपद्धरा व             | १०५७          |
| सहसश्चित्सहीयान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १६६         | तनता खपप               | ६६१           |
| स ह संनाहम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ \$ 8 8 6 | संशंसेदित्याहः         | . १०२३        |
| सहस्रमनूच्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २७६         | संसीदस्व महान          | 820           |
| सहस्रमाख्यात्रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ११७५        | सा तत्र प्रायश्चितिः   | 3088          |
| सहस्रसाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६५५         | सादया यज्ञम            | १६९           |
| सहस्रं मरः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १७०         | सा नीचैस्तराम          | ४६८           |
| सहावानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६५३         | साऽनुष्टुब्मवति        | १०८२          |
| स हेक्षांचक्रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ९७८         | सा पञ्चावत्ता          | २६३           |
| सहैव वाससा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 38          | सा पतित्वा             | 808           |
| स होवाच मधुच्छन्दाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ११७०        | सामन्भवति              | ४६३           |
| स होवाच विश्वामित्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ११६७        | सामाघ्वयुँ:            | 282           |
| स होवाच वासिष्ठः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9959        | सा यद्दक्षिणेन         | ४७६           |
| स होवाच शुन:शेप:<br>११६७, ११६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ११६४, ११६५, | सा यथा स्नृतिः         | ६३८           |
| स होवाचाजीगर्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ११६४, ११६५  | सायंप्रातरिग्नहोत्रम्  | ५२७           |
| स होवाचाऽऽरम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १०४७        | सारस्वतं शंसति         | ३८३, ३८६      |
| स होवाचालोपाङ्गः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १३०५        |                        | २६३, ४४४, ५२४ |
| स होवाचैन्द्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | सा विराट्              | 348           |
| सं च त्वे जग्मुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 648         |                        | ५७१           |
| संजानाना हास्या -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 727         | 0.00                   | १८१           |
| संततमृचा वषट-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 808         |                        | ४७९           |
| संततवर्षी ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 266         | सिनीवाल्ये चरुम्       | ५५७           |
| संतत्तैस्त्रयहैः ७२६, ७३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1, ७६६, ७८८ | सिषासवो वै             | 0.70          |
| ७९१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | सीद होतः स्व उ         | १९६           |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |             | 0.00.01                | (),           |

| खण्डान्तर्गतप्रतीकानि  | पृष्टाङ्काः | खण्डान्तर्गतप्रतीकानि   | पृष्ठाङ्काः     |
|------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| सुकीर्ति शंसित         | 8088        | सोमेन राज्ञा सर्वा      | 93              |
| सुतासो मधु -           | १०८३        | सोमो जिगाति             | 828             |
| सुमितो मीयमानः         | 296         | सोमो विश्ववित्          | भागंडील अस् ४६३ |
| सूक्तान्तैहींता        | ९३४         | सोमो वै राजा            | ९३, १५९, ४७१    |
| सूयते ह वै             | 8580        | सोऽवेदिन्द्र:           | 315             |
| सूयवसाद्भगवती          | <b>१</b> ३६ | सोऽवेदिमे वै            | 847             |
| 'सूरचक्षसः' इति        | ६१०         | सौयं पशुम्              | <b>६४६</b>      |
| सूर्याय पुरोळाशम्      | ५६१         | सौर्या वा एता:          | *83             |
| सूर्यो नो दिव-         | ६०६         | स्तीणं वहिरूप           | 990             |
| सेदग्निरग्नीन्         | ६७          | स्तुषे जनम्             | ७५८             |
| सेना वा इन्द्रस्य      | ४२, ४५९     | स्तृणीव वहिः            | 223             |
| सैव तत्र प्रायश्वित्तः | ४२०         | स्तोकानामाग्ने          | २५६             |
| सैषाऽऽग्नेय्यतिथि-     | १०९         | स्तोत्रियं शंसति        | ४६६             |
| सैषा स्वग्यीहुतिः      | १०६         | स्तोत्रियं स्तोत्रियस्य | ९२०             |
| सैषेष्टा पूर्तस्य      | ११८४, ११८७  | स्यूमहैतद्यज्ञस्य       | 888             |
| सो अध्वरा करति         | 388         | स्योन आ गृहपतिम्        | 808             |
| सोऽकामयत               | ६६५         | स्रक्वे द्रप्सस्य       | १२२             |
| सो गायत्री ब्रह्म      | 408         | स्वदस्व हथ्या           | २४३             |
| सोऽग्निरूपोत्तिष्ठन्   | ५६६         | स्वधमं देववीतये         | 740             |
| सोऽजे ज्योक्तमाम्      | २३७         | स्वरसाम्नः              | ६४४             |
| सोऽनिरुक्ता रौद्री     | 408         | स्वर्ग एवैतया           | ९२६             |
| सोऽनूबन्ध्यायै         | ११९१        | स्वर्गमेव तं लोकं       | 588             |
| सोऽब्रवीदिमे           | ५६६         | स्वगंस्य हैतल्लोकस्य    | 880             |
| सोऽभिषिक्तः            | १२९६        | स्वर्गस्य हैषः          | 880             |
| सोमपीथस्य चैषा         | १२५६        | स्वगं वा एतेन           | . 48            |
| सोम यास्ते मयो-        | 60          | स्वर्गो वै लोक:         | 8058            |
| सोमं यजति              | 99          | स्वर्ग्येवोर्घा दिक्    | 48              |
| सोमं राजानम्           | ५२८         | स्वस्तय इति             | ६५४             |
| सोमं वै राजानम्        | . १८२       | स्वस्ति नः पथ्यासु      | ६३, ६४          |
| सोमः सधस्थम्           | १८५         | स्वस्ति संवत्सर-        | ६२८, ६२९        |
| सोमाय क्रोताय          | 96          | स्वस्ति हैनम्           | ६७              |
|                        |             |                         |                 |

| खण्डान्तर्गतप्रतीकानि | पृष्ठाङ्का    | खण्डाःतर्गतप्रतीका | न पृष्टाङ्घाः |
|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|
| स्वस्त्यप्सु वृजने    | 43            | हविष्पान्तम्       | ७५९           |
| स्वस्त्ययनमेव         | ६९३, ६९७, ६९८ | हस्ताभ्यां ह्येनम् | 909           |
| स्वादिष्ठया मदिष्ठया  | १२५५          | हंसवत्या रोहति     | <b>E88</b>    |
| स्वादुष्किलायम्       | ५१६           | हंसः शुचिषत्       | . ६४९         |
| स्वादोरित्था          | ७५४           | हिनोता नः          | 729           |
| स्वानामेवैनम्         | १६३           | हिरण्मयमिव         | 029           |
| स्वाहाकृतः शुचिः      | १३५           | हिरण्यकशियौ        | ११७३          |
| स्वाहाकृतीयंजित       | २१६           | हिरण्यपाणिम्       | \$85          |
| स्विष्टकृतं यजित      | २४७           | हिरण्यय मासदम्     | १८६           |
| स्वे वै स तत्         | ४२७           | हिरण्यं पुरस्कृत्य | \$ \$ \$ \$   |
| ह                     |               | हिरण्येन परीवृतान् | 2059          |
| हनू सजिह्वे           | १०८९          | हुतं ह्विमंधु      | 1984          |
| हरिवाँ इन्द्र:        | 99€           | होतः प्राशान       | २५६           |
| हरिश्वन्द्रो ह        | ११३९          | होतृजपं जपित       | ३६०           |
| हिवरग्ने वीहीति       | \$ ? \$       | होता देव:          | 929           |
| हविरातिथ्यं निरु-     | \$3           | होता देववृत:       | ३४६           |
| हविरेवास्मा एतत्      | २४३           | होता मनुवृत:       | 384           |
| हविर्धानाभ्याम्       | १७३           | होतारं चित्ररथम्   | 818           |
| हविहंबिष्मः           | १३६           | होता वेदिषत्       | £89           |
| हविष इति रूप-         | २४६           | होतेत्येनम्        | 79            |

## सभाष्य-ऐतरेय-ब्राह्मणस्य ऋग्वेद-मन्त्र-प्रतीकानां वर्णानुक्रमणिका

| ऋङ्मन्त्रप्रतीकानि           | मन्त्रसंख्या    | पृष्ठाङ्काः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अ                            | 900             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अक्रन्ददिनस्तनयन्निव द्यौः   | 80.84.8         | 2228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अक्षानहो नह्यतनोत सोम्या     | १०.५३.७         | ११२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अगन्म महा मनसा               | ७.१२            | 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अग्न आयाहि                   | <b>६.१६.१</b> 0 | 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अग्न आयाहि वीतये             | 4.84.80         | १११२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अग्न इन्द्रश्च दाशुषः        | 3.24.8          | ३५७, ३७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| अग्निनाऽग्निः समिध्यते       | १.२२.६          | १०३, ११११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| अग्निमीळे                    | <b>₹. १. १</b>  | 788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अग्निर्ऋषिः पवमानः पाञ्चजन्य | ९.६६.२०         | ३५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अग्निर्नेता भग इव            | 3.20.8          | ४३९, ६९१, ७०१, ७१८, ७३७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                              |                 | ७५०, ७९३, ८०६, ८२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अग्निर्वृत्राणि              | <b>६.१६.३४</b>  | ३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अग्निर्वृत्राणि जङ्घनत्      | 4.94.38         | १५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अग्निर्हीता गृहपतिः          | ६.१५.१३-१५      | ५९८, ६०० ७५९, ८६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| अग्निर्हीता नो अष्वरे        | ४.१५. १-३       | २१८, २५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| अग्निर्हीता न्यसीदद्यजीयान्  | ५.१.६           | ११२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अग्निर्हीता पुरोहितः         | 3.88.8          | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अग्निं तं मन्ये              | ५.६.१-२         | ४३, २६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अग्नि दूतं वृणीमहे           | 8.65.8          | 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अग्नि नरो दीधितिमिः          | 6.8             | 988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अग्नि मन्ये पितरमग्निम्      | €.0.09          | 499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अग्नि वो देवमग्निभः          | 9.3             | 608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| क्रिनः प्रत्नेन              | ८.४४.१२         | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अग्नि: शुचिव्रततमः           | ८.४४.२१         | १११६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                              |                 | The second secon |

| ऋङ्मन्त्रप्रतीकानि           | मन्त्रसंख्या     | पृष्ठाङ्काः                  |
|------------------------------|------------------|------------------------------|
| अग्नीषोमा हविषः              | १.९३.७           | 784                          |
| अग्ने जुषस्व प्रति           | 8.888.0          | १८४                          |
| अग्ने नय सुपथाः              | 8.829.8          | £8                           |
| अग्ने पत्नीरिहाऽवह           | १.२२.९           | ९४१, ९५७                     |
| अग्ने मरुद्भिः शुभयद्भिः     | ५.६०.८           | 424                          |
| अग्ने मृळ महाँ असि           | 8.9              | ८१५                          |
| अग्नेर्वयं प्रथमस्यामृतानाम् | 1.78.7           | ११९८                         |
| अग्ने वाजस्य गोमतः           | १.७९.४           | २६६                          |
| अग्ने विश्वेभिः स्वनीक देवैः | ६.१५ <b>.१</b> ६ | १६८                          |
| अग्ने वीहिः                  | १०.१२३.६         | १३३                          |
| अग्ने हंसिन्यत्रिणम्         | १०.११८.१-९       | 99                           |
| अग्रं पिबा मधूनाम्           | ४.४६.१,२         | ३२७                          |
| अच्छा म इन्द्रं मतयः         | १०.४३.१          | ५६९, ९३१                     |
| अजीजनो हि पवमान सूर्यम्      | 9.880.3          | १२६९                         |
| अञ्जन्ति त्वामध्वरे          | 3.9.8            | 1994                         |
| अञ्जन्ति यं प्रथयन्तः        | 4.83.0           | 828                          |
| अदितिद्यौरिदितिरन्तिरिक्षम्  | 2.69.90          | 898                          |
| अद्या नो देव सवितः           | 4.67.8-4         | ६९५, ७२१, ७५७, ८००, ८२६      |
| अधा यथा नः पितरः परासः       | 8.7.85           | 1888                         |
| अधा हीन्द्र गिर्वणः          | ८.९८.७-९         | , , , ,                      |
| अधि द्वयोरदधा उनश्यम्        | 2.63.3           | १२१, १७५                     |
| अधुक्षत् पिप्युषीमिषम्       | ८.७२.१६          | 835.                         |
| अनश्वो जातो अनभीशुः          | 8.35             | ( ? ? <del>)</del>           |
| अनु हि त्वा सुतं सोम         | 9.880.2          |                              |
| अन्तरच प्रागा अदितिः         | 6.86.2           | १२६८                         |
| अपत्यं वृजिनं रिपुम्         | <b>६.</b> ५१.१३  | १८६                          |
| अप प्राच इन्द्र विश्वां      | १०.१३१           | ७३५<br>७८६, १००९, १०४१, १२६६ |
| अपर्यं गोपाम् १.१६४.         | ₹१.१०.१७७.३      |                              |
| अपश्यं त्वा मनसा             | १०.१८३.१-३       | Q T ?                        |
| अपाम सोमम्                   | 6.86.3           | Distriction of the last      |
|                              |                  | १२९९                         |

| ऋङ्मन्त्रप्रतीकानि       | मन्त्रसंख्या | पृष्ठाङ्काः              |
|--------------------------|--------------|--------------------------|
| अपाम सोमममृता अभूम       | 6.86.3       | २६२                      |
| अपाः पूर्वेषां हरिय;     | १०.९६.१३     | ५८६                      |
| अपूर्वा पुरुतमान्यसमै    | ٤.३२         | 520                      |
| अपो देवीरुपह्वये         | १.२३.१८      | २९६                      |
| अप्रतीतो जयति सं धनानि   | 8.40.9       | १३२२                     |
| अप्सवग्ने सधिष्टव        | ८.४३.९       | १११५                     |
| अबोध्यग्निः              | 4.2.2        | २६६                      |
| अबोध्यग्निजर्म           | १.१५७.१      | २६६                      |
| अभि तष्टेव दीधया मनीषाम् | 3.36         | ९७८, ९९१                 |
| अभि त्यं मेषं पुरुहूतम्  | १.५१         | ६४७, ७९९                 |
| अभि त्वा देव सवितः       | 8.28.3.8     | ९७, १३२, ८०१, ११५९       |
| अभि त्वा पूर्वपीतये      | 2.88.9       | ६९२,८०९                  |
| अभि त्वा वृषभा सुते      | ८.४५.२२      | १२९८                     |
| अभि त्वा शूर नोनुमः      | ७.३२.२२,२३   | ६०८, ६९२, ७१९, ७५५, ७९८, |
| 232 C 95 5 10 A          | 0.75%        | ८०९, ८२३; १२३२           |
| अभि प्र गोपति गिरा       | ८.६९.४       | ५७७                      |
| अभि प्र वः सुराधसम्      | ८.४९-५९      | ४८४ .                    |
| अभीवर्तेन हविवा          | १०.१७४       | १२६४                     |
| अभूदुषा रुशत् पशुः       | 4.04.9       | २८४                      |
| अभूरेको रियपते           | ६.३१         | ७७५                      |
| अमूर्या उपसूर्ये         | १.२३.१७      | 798                      |
| अमेव नः सुहवा आ हि       | 7.34.3       | 947                      |
| अम्ब्रयो यन्त्यध्वभिः    | १.२३.१६      | 784                      |
| अम्बितमे नदीतमे          | 2.88.88      | ७३६                      |
| अयमग्निरुष्ट्यति         | १०.१७६.४     | १६६                      |
| अयमिह प्रथमो घायि        | 8.0.8        | 6 6 8                    |
| अयमु ष्य प्र देवयुः      | १०.१७६.३     | १६५                      |
| अयं जायत मनुषः           | १.१२८        | ७६९                      |
| अयं त इन्द्र सोमः        | ८.१७.११      | 463                      |
| अयं ते अस्तु हर्यतः      | ३.४४. १-३    | 460                      |

| ऋङ्मन्त्रप्रतीकानि           | मन्त्रसंख्या      | पृष्ठाङ्काः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अयं देवाय जन्मनः             | 19.70             | 802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अयं वेनश्चोदयत् पृश्निगर्भाः | १०.१२३.१          | १२३, ४८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अयं सोम इन्द्र तुभ्यम्       | ७.२९. १-३         | 393 Equation 1 CRC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| अयं ह येन वा इदम्            | ८.७६.४            | ७७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अरा इवदचरमाः                 | 4.46.4            | 1853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अरूरुचदुषसः पृश्तिनं         | 9.23.3            | १२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अर्चत प्रार्चत               | ८.६९. ८-१०        | 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अविङिहि सोम कामं त्वाहुः     | 2.808.9           | ९४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अव द्रप्तो अंशुमतीम्         | ८.९६.१३-१५        | १०८३, १०८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| अवर्मह इन्द्र                | १.१३३. ६-७        | 990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अविताऽसि सुन्वतो             | ८.३६              | ७५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अश्वं नत्वा                  | १.२७              | ११५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अश्विना यज्वरीरिषः           | १.३. १-३          | 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अश्विना वितरस्मद्            | १.९२.१६           | २६६, ११२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| अश्विना वायुना युवम्         | ३.५८.७            | ६१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अश्विना वेह गच्छतम्          | 4.04. 0-9         | राजी लीक - ७१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| असावि देवं गोऋजीकमन्धः       | ७.२१. १-१०        | ९३६, ९४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| असावि सोम इन्द्र ते          | १.८४. १-४         | ५७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अस्तम्नाद्यामसुरः            | ८.४२.१            | १३४, १८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अस्तु श्रौषट् पुरो अग्निम्   | १.१३९.१           | 990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अस्य पिबतमश्विना             | ८.५.१४            | 838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अस्मा इदु प्र तवसे           | १.६१              | ९७९, ९८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अहरच कृष्णमहरर्जुनम्         | <b>4.9</b>        | ७८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अहं भुवं वसुन:               | १०.४5             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| आगन् देव ऋतुभि:              | 8.43.9            | ८२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| आ गोमता नासत्या रथेन         | ७.७.२.१-३         | \$ \\ \tag{\partial}{2} \\ \tag |
| आर्गिन न स्वपृक्तिभिः        | १०.२१.१           | ७९२, ११२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| आग्निरगामि                   | <b>4.84.88-78</b> | ७३१, ७३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| आऽगमनाप उशतीः                | १०.३०.१५          | ९६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| आ चिकितान सुऋतू              | 4.44.9            | 790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                              | , , ,             | ७३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| well-may and another       |               |                          |
|----------------------------|---------------|--------------------------|
| ऋङ्मन्त्रप्रतीकानि         | मन्त्रसंख्या  | <b>पृष्ठा</b> ङ्काः      |
| आ जातं जातवेदसि            | ६.१६.४२       | १०२                      |
| अाजुह्वानः                 | १०.११०.३      | 288                      |
| वा ते पितर्महताम्          | २.३३.१        | 402                      |
| आ ते सुपर्णा अभिनन्तँ एवै: | १.७९.२        | ११२१                     |
| भारमन्वन्नमो दुह्यते       | 9.68.8        | 137                      |
| आ त्वा रधं यथोतये          | ८.६८. १       | ४३२, ४२९, ६९१, ७९३, १२२६ |
| आ त्वा वहन्तु हरयः         | १.१६. १-९     | ५७९, ९३५                 |
| आ दिविकाः शवसा पञ्च कृषी   | 8.36.80       | १२१५, १२१६               |
| आ दशभिविवस्वतः             | 5.67.6        | १३२                      |
| आदित्यासो अदितिः           | ७.५१.२        | 863                      |
| आ देवानामपि पन्थाम्        | १०.२.३        | <b>६४, ११</b> १९         |
| आ देवो यातु सविता          | 9.84          | ७४२                      |
| आधूर्वसमै दधात             | 8.88.0        | 468                      |
| आ घेनवः पयसा               | 4.83.9        | 268                      |
| आ न इन्द्रो दूरादा न       | 8.20          | <b>£98</b>               |
| आ नूनमश्विनोः              | 6.80          | १३२                      |
| आ नो दिवो बृहतः            | 4.83.88       | 282                      |
| आ नो देव शवसा              | 9.30.8-3      | ७९२                      |
| आ नो नियुद्धिः शतिनोभिः    | 0.97.4        | ७९२                      |
| आ नो भद्राः                | 8.59.8        | 228                      |
| आ नो मित्रावरुणा           | ३.६२. १६-१८   | ९१६                      |
| आ नो यज्ञं दिविस्पृशम्     | ८.१०१. ९, १०  | ७४९                      |
| आ नो यज्ञं भारती           | . १०.११०.5    | <b>२१५</b>               |
| आ नो वायो महेत             | =.84.74       | 989                      |
| आ नो विश्वाभिक्तिभिः       | 9.78.8; ८.5.8 | ७३५                      |
| आऽन्यं दिवो मातरिश्वा      | . 9.93.5      | 787                      |
| आ पूर्णी अस्य कलशः स्वाहा  |               | ९४६                      |
| आपो न देवीरुपयन्ति         | 2.53.7        | २९२                      |
| आपो रेवती क्षयथाः हि       | १०.३०.१२      | २७१, ७२८                 |
| आपो हि ष्ठा मयोभुवः        | १०.९. १-३     | ५०९                      |
| 16 21                      |               |                          |

|                               |                 | White the second section |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------|
| ऋड्मन्त्रप्रतीकानि            | मन्त्रसंख्या    | पृष्ठाङ्काः              |
| अप्यायस्व समेतु ते            | १.९१.१६         | १०९, १२१८                |
| अप्यायस्व समेतु ते            | १.९१.१६-१८      | ९०३                      |
| आभात्यग्निरुषसामनीक <b>म्</b> | ५.७६.१-५        | १२७                      |
| आभात्यग्निः                   | ५.७६.१          | 744                      |
| आ मित्रे वरुणे वयम्           | ५.७२.१-३        | ७१६                      |
| आ यात्विन्द्रो वसः            | 8.78            | ६९२, ६९४                 |
| आ याहि वनसा सह                | १०.१७२          | 605                      |
| आ याहि सुवमा                  | <b>८.१७.१-३</b> | 988                      |
| आ याह्यद्रिभिः सुतम्          | 4.80.8-3        | ७१६                      |
| वा याह्यर्वाङ्गप बन्ध्रेष्टाः | 3.83            | 338 000 000              |
| आऽयं गौः पृश्चित्रक्रमीत्     | १०. १८९         | 353 जाताविक्साम्         |
| आ यं हस्ते न खादिनम्          | £.84.80         | 200                      |
| आ वर्वृततिरिध                 | 80.30.80        | 790                      |
| आ वायो भूष                    | ७.९२.१          | 378                      |
| आ वायो भूष शुचिपा             | ७.९२.१          | 999                      |
| आ वां रथो नियुत्वा            | १.१३५. ४-६      | 990                      |
| आ वां राजानी                  | ७.५४.१          | 938                      |
| था विश्वदेवम्                 | 4.67. 6-8       | ७०४, ८१२                 |
| आ विश्वदेवं सत्पतिम्          | 4.67. 6-8       | ६४, ७४२                  |
| आ विश्ववाराऽश्विना            | ७.७०. १-३       | 586                      |
| आ वो वहन्तु सप्तयः            | १.८५.६          | ९५१                      |
| आशुः शिशानः                   | १०,१०३          | 8568                     |
| <b>आ</b> श्विनावश्वावत्या     | १.३०. १७-१९     | <b>११</b> ६१             |
| आ सत्यो यातु मघवा             | ४.१६            | <b>६२४, ९२८, ९८०</b>     |
| था सुते सिञ्चत श्रियम्        | . ८.७२.१३       | १३२                      |
| था सुष्वयन्ती                 | १०,११०. ५-६     | २१५                      |
| आहं पितॄन् सुविदत्रां         | १०.१५.३         | 488                      |
| आंऽहं सरस्वतीवतोः             | ८.३८.१०         | ९२७, १००६                |
| क क                           |                 | al special term imper    |
| इच्छन्ति त्वा सोम्यासः        | 3.30            | ९७५, ९८५                 |
|                               |                 |                          |

| ऋङ्मन्त्रप्रतीकानि                          | मन्त्रसंख्या           | पृष्ठाङ्काः              |
|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| इत्था हि सोम इन्मदे                         | 2.60                   | ७५१                      |
| इदमित्था रौद्रम्                            | १०.६१                  | ७७८, १०३१                |
| इदं ते सोम्यं मधु                           | ८.६५.८                 | ९४०                      |
| इदं पितृभ्यो नमः                            | १०.१५.२                | ५१५                      |
| इदं वसो सुतमन्यः                            | ८.२.१                  | ४३३, ४८०, ५९४, ६९१, ७३७, |
| ·特殊的数 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                        | ७९३, १२२६                |
| इदं विष्णुर्विचक्रमे                        | १.२२.१७                | ९५, ११०, १५०, ४४०        |
| इदं श्रेष्टम्                               | १.११३.१                | २६६                      |
| इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां                      | १०.१७०.३               | ११८१                     |
| इदं ह्यन्वोजसा सुतम्                        | 3.48.80                | ५९३, ५९४                 |
| इन्द्र इत्सोमपा एकः                         | ८.२. ४-६               | ७०१, ७५०, ८०६            |
| इन्द्र इपे ददातु नः                         | 8,5,3,5                | : ८२७                    |
| इन्द्र ऋभुभिः                               | 3.80.4                 | ९५०                      |
| इन्द्र ऋतुं न आभर                           | ७.₹२.२६                | ६०७                      |
| इन्द्र त्रिधातु शरणम्                       | E.8E. 9, 80            | ७१९, ८२३                 |
| इन्द्र त्वा वृषभं वयम्                      | 3.80.8                 | 5,80                     |
| इन्द्र त्वा सूरचक्षसः                       | १.१६.१                 | 938                      |
| इन्द्र नेदोय एदिहि                          | ८.५३. ५-७              | ४३३, ४३४, ६९१, ७०१, ७१७, |
| FISH STREET                                 |                        | ७३७, ७५०, ७७१, ७९३, ८०६, |
| of plant a set toward.                      | . Tres                 | . ८२०, १२२८              |
| इन्द्र पिब तुभ्यं सुत्त०                    | £.×0.8                 | ७५१                      |
| इन्द्र मरुत्व इह पाहि                       | ३.५१७-९                | ५७२                      |
| इन्द्रमिद्देवतातये                          | ८.२.५,६                | ४७७                      |
| इन्द्रवायू इमे सुताः                        | 8.7.8                  | ३८१, ३८२                 |
| इन्द्रश्च वायवेषां                          | 8.80.2                 | ७१६, ७३५                 |
| इन्द्रश्च सोमं पिबतम्                       | 8.40.80                | 348                      |
| इन्द्र सोमं सोमपते                          | ३.३२                   | ७०२                      |
| इन्द्रस्य नु वीर्याणि                       | १३२                    | ४६८, ६४७, ७९९            |
| इन्द्रस्येव रातिमाजोहुवानाः                 | १०.१७८.२               | ६५४                      |
| इन्द्रं विश्वा अवीवृधन्                     | <b>१.</b> ११. <b>१</b> | ७५४                      |
|                                             |                        |                          |

| 40                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74.44.44    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ऋङ्मन्त्रप्रतीकानि             | मन्त्रसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | पृष्ठाङ्काः |
| इन्द्रं वो विश्वतस्परि०        | १,७.१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 655         |
| इन्द्रं सुखतमे                 | १ १६.२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 638         |
| इन्द्रः पूर्भिदातिरद्दासमर्कैः | 3.38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ९७८, ९८५    |
| इन्द्रः स्वाहा पिवतु           | 3.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ८२०         |
| इन्द्राग्नी आग 3म्             | 3.82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 343         |
| इन्द्राग्नी आगतं सुतम्         | 3.87.8-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३६०, ९१७    |
| इन्द्राय मद्वने सुतम्          | ८.९२.१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 498         |
| इन्द्राय सोमाः प्रदिवः         | 3.34.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ९४६         |
| इन्द्राऽऽयाहि चित्रभानो        | १.३.४-६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३८२         |
| इन्द्रावरुणा युवमध्वराय        | 9.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ५६८, ९६३    |
| इन्द्रावरुणा सुतपाविमम्        | ६.६८.१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ९५०         |
| इन्द्राविष्णू पिबतं            | ६.६९.७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ९५२         |
| इन्द्रेण रोचना दिवः            | 6.88.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ९२६, ९३०    |
| इन्द्रो मदाय वावृधे            | १.८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ७५६         |
| इमिनन्द्र सुतं पिव             | 8.83.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६८३         |
| इममू षु वो अतिथिम्             | ६ १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 989         |
| इमं नु मायिनं हुवे             | ८.७६.१-३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ७३८         |
| इमं नो यज्ञममृतेषु             | 3.78.8-84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २५६         |
| इमं महे विदथ्याय               | 3.48.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १६३         |
| इमं यम प्रस्तरमा हि            | १०.१४.४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ५१३         |
| इमं स्तोममर्हते जातवेदसे       | 1.98.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ९५२         |
| इमा उ त्वा पुरुतमस्य           | <b>4.7</b> 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ८२१         |
| इमा उ वाम्                     | ७.७४.१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २६६         |
| इमा उ वां दिविष्टयः            | ७.७४.१-३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ७४९         |
| इमा धाना घृतस्नुवः             | १.१६.२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 404.        |
| इमा नुकं भुवना                 | १०.१५७.१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 882         |
| इमामू षु प्रभृति सातयेघाः      | 3,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 900, 964    |
| इमां धियं शिक्षमाणस्य          | ८.४२.३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ८६          |
| इमां मे अग्ने समिधम्           | 7.4.8-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| इमो अग्ने                      | 58,8.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४४, ४६      |
|                                | The state of the s |             |

### ऋग्वेद-मन्त्र-प्रतीकानां वर्णानुक्रमणिका

| ऋङ्मन्त्रप्रतीकानि        | मन्त्रसंख्या              | पृष्टाङ्काः         |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| इयन्त इन्द्र गिर्वण:      | ८.१३.४-६                  | 978 1818 1963       |
| इयमदाद् रभसम्             | <b>ξ.ξ</b> ξ. <b>१-</b> ३ | 990                 |
| इयमिन्द्रं वरुणमष्टमे गीः | ७.८४.५                    | ९६७, १०२७           |
| इहेह वो मनसा              | 3.40                      | ६९५                 |
| इहोप यात शवसः             | 8.34.8-9                  | ९३७, ९४७            |
| इळायास्त्वा पदे वयम्      | 3.798                     | १६६                 |
| ईळे द्यावापृथिवी          | 8.887.8-24                | 753                 |
| निवास <b>उ</b>            |                           | - PEPRIT            |
| उक्षान्नाय वशान्नाय       | 2.83.88                   | 987                 |
| उच्छन्नुषसः सुदिना        | 9.90.8                    | 604                 |
| उच्छिष्टं चम्बोर्भर       | 1.76.9                    | ११६३                |
| उच्छ्रयस्य वनस्पते        | 3.2.3                     | १९७, २०४            |
| उत नः प्रिया प्रियासु     | <b>६.६१.१०-१</b> २        | ७१६                 |
| उत नो ब्रह्मन्नविषः       | ३.१३.६                    | ३७०, ३७४            |
| उत नोऽहिर्बुघ्न्यः        | ६.५०.१४                   | 480                 |
| उत बुवन्तु जन्तवः         | १.७४.३                    | १००                 |
| उत स्या नः सरस्वती        | ७.९५.४-६                  | ८०५                 |
| उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते     | 9.80.8-2                  | १३२, ७५०, ८०६, १२२८ |
| उदग्ने शुचयस्तव           | ७.१६.३                    | १११६                |
| उदप्रुतो न वयो रक्षमाणाः  | १०.६.८                    | ५६९                 |
| उदस्य शोचिरस्थात्         | ७.१६.३                    | 85                  |
| <b>उदीरतामवरः</b>         | १०.१५.१                   | 488                 |
| उदुत्यं जातवेदसम्         | १.40.१-9                  | ६०५, ६०६            |
| उदु ब्रह्माण्यैरत श्रवस्य | ७.२३                      | ९७९, ९९०            |
| उदुष्य देवः सविता सवाय    | 7.35                      | 000                 |
| उदुष्य देवः सविता दमूना   | ६.७१.४-६                  | . ७५७               |
| उदुष्य देवः सविता हिरण्य  | ६.७१.४                    | १३३, ७०४            |
| उद्गा आजदङ्गिरोभ्यः       | 2.88.2                    | ९२५                 |
| उद्यद्ब्रध्नस्य विष्टपम्  | ८.६९.७                    | ५८५                 |
| उप त्वाऽग्रे दिवे दिवे    | 8.8.6-8                   | १८३                 |
|                           |                           |                     |

|                              |                       | 7.1.1.1.1.1.1          |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|
| ऋङ्मन्त्रप्रतीकानि           | म <b>न्त्रसं</b> ख्या | वृष्ठाङ्काः            |
| उप नो वाजा अध्वरम्           | 8.39                  | ७७७                    |
| उप नो हरिभिः                 | ८.९३.३१-३३            | ७५४, ७७५               |
| उप प्रयन्तः                  | १.७४.१                | २६५                    |
| उप प्रयन्तो अध्वरम्          | १.७४                  | · 10000 1 490          |
| उप प्रियं पनिप्नतम्          | 9.40.79               | १८३                    |
| उपसद्याय मीळ्हुषे            | 0.84.8-3              | 840                    |
| उपह्वये सुदुघाम्             | १.१६४.२६              | विकास १३२              |
| उपावसृजत्                    | १०.११०.१०             | 784                    |
| उपास्मै गायता                | 9.88.8                | ३५७                    |
| उपो षु श्रृणुही गिरः         | १.८२.१, ३, ४          | ५७९                    |
| उभयं श्रुणवच्च नः            | ८.६१.१, २             | ७०३, ८०९, १२३३         |
| उभा जिग्यथुः                 | 4.49.6                | ९६७                    |
| उभा पिबतमिवना                | १.४६.१५               | १३३, ६१६, ६१७          |
| उहं नो लोकमनु नेषि           | ६.४७.८                | F009                   |
| उशन्ता दूता न दभाय           | ७.९१.२                | ८०५                    |
| उषस्तिचित्रमाभर              | १.९२.१३               | २६६                    |
| उषो भद्रेभिः                 | 8.89.8                | २६६                    |
| 595 John ay 35 95            | E-T-OX I              | Grande and             |
| ऊर्ध्व ऊ षु ण ऊतये           | ?३६.१३                | १३५, १९९, २०५          |
| अध्वी अग्निः सुमति <b>म्</b> | ७.३९.१-३              | ८०५                    |
| ऊध्वों नः पाह्यं हसः         | 8.34.88               | १३५, २००, २०४          |
| 東                            |                       | T SECULIAR             |
| ऋजुनीती नो वरुणः             | 8.90.8                | ९२२                    |
| ऋतावानं वैश्वानर             | 6.63                  | 288                    |
| ऋतावा यस्य रोदसी             | 3.83.2                | ३७१, ३७६               |
| ऋतुर्जनित्री                 | 7.83                  | ९६३, ९६५               |
| ऋभुविभवा वाज इन्द्रः         | ४.३४                  | ७५८                    |
| y                            | 5.853                 | The first broad supply |
| रता उत्या                    | 8.97.8                | nec                    |
| रना वो अग्निम्               | ७.१६.१                | . २६६                  |
|                              | . 1.                  | ४२, २६६                |

#### ऋरवेद-मन्त्र-प्रतीकानां वर्णानुक्रमणिका

| ऋङ्मन्त्रप्रतीकानि         | मन्त्रसंख्या               | मार्थित स्वा <u>त</u> ्राः |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| एन्द्र याहचुप नः परावतः    | 2.230                      | ७७४                        |
| एभिरग्ने दुवो गिरः         | 2.28                       | 508                        |
| एभिरग्ने सरथम्             | 3 4.9                      | ९५७                        |
| एमा अग्मन् रेवतीः          | १०.३०.१४                   | २९७                        |
| एवा त्वामिन्द्र विजिन्नत्र | 8.89                       | ९७७, ९८४                   |
| एवा न इन्द्रो मघवा         | 8.89.30                    | 488                        |
| एवा पाहि प्रत्नथा मन्दतु   | ६.१७.३                     | 988                        |
| एवा पित्रे विश्वदेवाय      | ४.५०.६                     | ४८७ ६१३                    |
| एवा वन्दस्व                | ८ ४२.२                     | १८७                        |
| एवेदिन्द्रं वृषणम्         | ७.२३.६                     | ९३०, १००३                  |
| एषो उषो                    | १.४६.१                     | २६६                        |
| एह्यू षु ब्रवाणि तेऽग्ने   | ६.१६ १६ १८                 | ५६५, ९६३                   |
| ओ                          | 87.872.1                   | PROPERTY CONTRACTOR        |
| ओजिष्ठं ते मध्यतः          | 2 20 1.                    | piestis sierali            |
| ओमासश्चर्षणीधृतः           | ३.२१.५<br>१.३.७ <b>-</b> ९ | २५८                        |
| ओ षू णो अग्ने श्रृणुहि     | १.१३९. <b>७</b>            | \$2.5                      |
| લા પૂ ગા બના જુગુાર        | (.(4).0                    | 690                        |
| क                          |                            |                            |
| क ईं व्यक्ता नरः           | ७.५६                       | ७४३                        |
| कतरा पूर्वा कतराऽपरा       | १.१८५                      | 9'9'9                      |
| कथा महामवृधत्कस्य होतुः    | 8.23                       | ९७७, ९८४                   |
| कदा भुवन् रथक्षयाणि ब्रह्म | <b>६.३</b> 4               | ۲۶۶                        |
| कदू न्वस्याकृतम्           | ८.६६.९, १०                 | १९५                        |
| कन्नव्यो अतसीनाम्          | 5.3.53, 88                 | 994                        |
| कया निवत्र आभुवत्          | 8.39.8-3                   | 448                        |
| कया शुभा सवयसः             | १.१६५                      | ७९३                        |
| कस्त उषः                   | १.३०.२०-२२                 | 8528                       |
| कस्तमिन्द्र त्वा वसुम्     | ७.३२.१४,१५                 | ९९५                        |
| कस्य नूनं कतमस्यामृतानाम्  | १.२४.१                     | ११५८                       |
| का राधद्धोत्राऽश्विना      | 8.870.8-9                  | १२६.                       |

| ऋङ्मन्त्रप्रतीकानि        | मन्त्रसंख्या | वृष्ठाङ्काः                                  |
|---------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| किमु श्रेष्ठः कि यविष्ठः  | १.१६१        | 900                                          |
| कुवित्सु नो गविष्टये      | ८.७५.११      | 8888                                         |
| बुविदङ्ग नमसा ये वृधासः   | 6.99.8       | 504                                          |
| कुह श्रुत इन्द्रः         | १०.२२        | 5%0                                          |
| कृणुष्त पाजः प्रसितिम्    | 8.8.8-4      | 979                                          |
| को अद्या नर्यो देवकामः    | 8.74.8       | 359                                          |
| क्रीळं वः शर्घो मारुतम्   | १.३७         | ८१५                                          |
| ग                         |              | mail at the                                  |
| गगानां त्वा गणपतिम्       | 2.23.8       | . १२४                                        |
| गयस्फानो अमीवह            | 8.98.87      | १५०                                          |
| गन्धर्व इत्था पदमस्य      | 8.63.8       | १३३                                          |
| गायत्साम नभन्यं यथा       | १.१७३        | १९० मार्थ समा ८२१                            |
| गौरमीमेदनुवत्सम्          | १.१६४.२८     | १३२                                          |
| ग्रावाणेव त्रदिदर्थम्     | 3-9.8-6      | १२७                                          |
| घ                         |              |                                              |
| घृतवन्तः पावक             | 3.78.7       | २५७                                          |
| घृतेन द्यावापृथिवी        | Ę. 60. 8°    | ७२२.                                         |
| च                         |              |                                              |
| चर्षणीधृतम्               | 3.48         | ९६५,१०२६                                     |
| चित्रं देवानामुदगादनी कम् | 2.224        | ६०६                                          |
| <b>ज</b>                  |              | THE PASSIFIED WA                             |
| जनस्य गोपाः               | 4.88.8-3     | The Millian VV DEE                           |
| जिनष्ठा उग्रः सहसे        | १०.७३        | ४४, २६६<br><b>४३९</b> , ४४५, १२२९            |
| जातवेदसे सुनवाम सोमम्     | 8.99         |                                              |
|                           | 100          | ₹• ₹, ₹९८, ७२५, ७४४, ७५९<br>19८७ ८०२ ८०५ ८३० |
| जातो जायते सुदिनत्वे      | 3.6.4        | ७८७, ८०२, ८१५, ८२९                           |
| नुषस्व सप्रथस्तमम्        | 2.04.2       | 757                                          |
| त                         |              | The location                                 |
| तक्षन् रथं सुवृतम्        | 2.222.2      | V/L lank                                     |
|                           |              | ४८५, ७०५                                     |

#### ऋग्वेद-मन्त्र-प्रतीकानां वर्णानुक्रमणिका

| ऋङ्मन्त्रप्रतीकानि             | मन्त्रसंख्या | mal are                 |
|--------------------------------|--------------|-------------------------|
|                                |              | पृष्ठा द्धाः            |
| तत्त इन्द्रियं परमं पराचै:     | ₹.१०३        | 284                     |
| तत्सवितुर्वरेण्यम्             | 3.67.80      | Photo in 80             |
|                                |              | ७४२, ७७६                |
| तत्सवितुर्वृणीमहे              | 4.67.8-3     | ४३०,४६३, ६९५, ७०४, ७२१, |
|                                |              | ७५७, ८००, ६२६           |
| तदस्य प्रियमभि पाथः            | १.१५४.५      | ९५, ११०                 |
| तिददास भुवनेषु ज्येष्टम्       | १०.१२०.१-९   | ६२७, ८६७                |
| तदु प्रयक्षतममस्य              | १.६२.६       | १३२                     |
| तद्देवस्य सवितुर्वार्यम्       | 8.43         | ७२२                     |
| तन्तुं तन्वन् रजसो भानुमन्विहि | १०.५३.६      | ५१८, ११२२, ११३४         |
| तपोष्पवित्रं विततम्            | ९८३.२        | . १२३, ११२१             |
| तमस्य द्यावापृथिवी             | ₹9.09        | 609                     |
| तमस्य राजावरुणः                | १.१५६.४      | १८५                     |
| तमिन्द्रं वाजयामसि             | ८.९३.७-९     | ७५७                     |
| तमु ष्टुहि यः                  | 4.86.8.84    | १२३३                    |
| तवायं सोमस्तमेह्यर्वाङ्        | ३.३५.६       | ९४६                     |
| तं घेमित्या नभस्विनः           | ८.६९.१७      | 1834                    |
| तं तिमद्राधसे महे              | ८.६८.७.९     | ७१७, ५२०                |
| तं त्वा यज्ञेभिरीमहे           | ८.६८.१०      | ७३६                     |
| तं मर्जयन्त सुक्रतुम्          | ८.58.5       | 808                     |
| तान्वो महः                     | २.३४.११      | 885                     |
| ता हि मध्यं भराणाम्            | ८.४०.३-५     | 1085                    |
| तां सुते कीर्ति मघवन्          | १०.५४        | ( e )                   |
| तिष्ठा हरी रथ आ युज्यमाना      | 3.34         | ५९२, ८२१                |
| तुभ्यं इचोतन्त्यधिगो           | 3.78.8       | . २५७                   |
| तुम्यं स्तोका घृतश्चुतः        | ३.२१.३       | २५७                     |
| ते नो रस्नानि धत्त न           | 2.70.0-6     | ८२७                     |
| ते सत्येन मनसा                 | 6.90.4-0     | 282 man man cre         |
| ते स्याम देव वरुण              | ७.६६.९       | ९२४, ९२७, १००७,         |
| ते हि द्यावापृथिवी             | १.१६०.१      | £20, 908                |
| e .                            |              |                         |

| ऋङ्मन्त्रप्रतीकानि             | मन्त्रसंख्या  | पृष्ठाङ्काः              |
|--------------------------------|---------------|--------------------------|
| त्यमु वः सत्रासाहम्            | 6.68.6-8      |                          |
| त्यमु वो अप्रहणम्              | <b>4.88.9</b> | वाव है जिस्              |
| त्यमू षु वाजिनम्               | 20.206        | ६५३, ६९३, ७०३ ७२०, ७४०,  |
| rat, ten, vou pre take         | ATT OF BUILD  | ७५६, ७७४, ७९९ ८१०, ८२३   |
| त्यं सु मेषं महया              | 8.47          | ७९५                      |
| त्रय इन्द्रस्य सोमाः           | ८.२.७-९       | ७१७, ७७१, ८२०            |
| त्रिकदुकेषु महिषः              | २.२२.१-३      | भाग व्यक्त ।५८२          |
| त्रीणि पदा विचक्रमे            | 1.77.76       | 1940                     |
| त्र्यर्यमा मनुषो देवता         | 4.79          | 789                      |
| त्वमग्ने प्रथमो अङ्गिराः       | 8.38          | विक्रीमधीय राज्य । ७२५   |
| त्वमग्ने वहणो                  | 4.3.8         | १०२८                     |
| त्वमग्ने वसून्                 | १.४५.१-२      | ४१, २६५                  |
| त्वमग्ने व्रतपा असि            | ८.११.१        | 2888                     |
| त्वमग्ने सप्रथा                | 4.83 8        | ३५                       |
| त्विमन्द्र प्रतूर्तिषु         | ८.९९.५,६      | ७३९                      |
| त्वं दूतस्त्वमु न परस्पाः      | 7.9.7         | 3/19/19/19/19/19/19      |
| त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् | 8.8.8,4       | ११२२, ११६३               |
| त्वं महाँ इन्द्र तुम्यम्       | 8.89          | 680                      |
| त्वं महां. इन्द्र यो ह         | १:६३          | 680                      |
| त्वं सोम ऋतुभिः                | 8.98.7        | ४३९, ६९१, ७०१, ७१८, ७३७, |
| SAN.                           |               | ७५०, ७७१, ७९३, ८०६, ८२०  |
| त्वं सोम पितृभिः संविदानः      | 6.86.83       | ४९३, ४९४                 |
| त्वं सोम प्रचिकितः             | 8.88.8        | FFF 515 11 48            |
| त्वं सोमासि सत्पतिः            | 8.98.4        | ३६, १५०                  |
| त्वं ह्यग्ने अग्निना           | 89.58.5       | १०४, ११११                |
| वं ह्यग्ने प्रथमः              | ६.१.१-१३      | 288. 280                 |
| वं ह्येहि चेरवे                | ८.६१. ७, ८    | ७०२, ७९६, ८२१            |
| वष्टारमग्रजां गोपाम्           | 9.4.9         | ६७९                      |
|                                | ६.१६. १३-१५   | 39                       |
| वामग्ने मानुषीरीळते विशः       | ७.१०.२, ५.८.३ | £999 man 2223            |
|                                |               |                          |

# Digitized by Madhuban Trust, Delhi ऋग्वेद-मन्त्र-प्रतीकानां वर्णानुक्रमणिकाः

| ऋङ्मन्त्रप्रतीकानि                        | मन्त्र संख्या  | पृष्ठाङ्काः          |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------|
| त्वामिदा ह्यो नरः                         | 6.99.9         | ६८३                  |
| त्वामिद्धि ह्वामहे                        | 4.84.8-2       | ७०२, ७३९, ७७३, ७९६   |
| 009                                       |                | ८०९, ८२३, १२३१       |
| 74 1 300 <b>द</b> 9 9                     | \$6.91.0       | an apply to the high |
| दधिकावणो अकारिषम्                         | ४.३९.६         | १०८२                 |
| दिवश्चिदस्य वरिमा                         | 8.44           | ६५८, =११             |
| दिवि क्षयन्ता रजसः                        | ७.६४.१-३       | 636                  |
| दोदिवांसमपूर्व्यम्                        | ३.१३.५         | ३६९, ३७४             |
| दुहन्ति सप्तैकाम्                         | ८.७२.७         | १३२                  |
| दूतं वो विश्ववेदसम्                       | . 8.6          | ८०२                  |
| देवानामिदवो महत्                          | 6.63.8         |                      |
| देवं देवं वो वसे                          | ८.२७.१३-१५     | ७४९                  |
| देवानां पत्नीः                            | ५.४६.७,८       | ५११                  |
| देवान् हुवे वृहच्छ्रवसः                   | १०.६६          | ६९६                  |
| देवो वो द्रविणोदा                         | ७.१६.११        | 400                  |
| दैग्या होतारा                             | 20.220.0       | 784                  |
| द्युभिरक्तुभिः परिपातम्                   | १.११२.२५       | \$40                 |
| द्रप्सः समुद्रमभि यत्                     | १०.१२३.८       | १३५                  |
| द्वे विरूपे चरतः                          | १.९५.१-२       | 85                   |
| घ                                         |                | topics it instport   |
| धारावरा महतः                              | 7.38           | ७२४                  |
| धेनुः प्रत्नस्य काम्य <b>म्</b>           | ३.५८.१-३       | 504                  |
|                                           |                |                      |
|                                           | ७.३२.१०,११     | ७१८, ७७१, ८२०        |
| निकः सुदासो रथम्                          | 9.88.4         | १३२                  |
| नमसेदुपसीदत<br>नमो महद्भयो नमो अर्भकेभ्यः | १.२७.१३        | ११६०                 |
| नमो मित्रस्य वरुणस्य                      | १०.३७.१-१२     | ६०६                  |
|                                           | <b>१.</b> १३.३ | 788                  |
| नराशंसम्<br>न हि ते क्षत्त्रम्            | १.२४.६-१५      | ११५९                 |
| न ।ह त कार्यम्                            |                |                      |
|                                           |                |                      |

45

|                           |                   | \$                       |
|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| ऋङ्मन्त्रप्रतीकानि        | मन्त्रसंख्या      | पृष्ठाङ्का:              |
| नाके सुपर्णमुपयत्         | १०.१२३.६          | १३३                      |
| निषसाद् घृतव्रतो वरुणः    | 2.24.20           | १२७८, १२९३               |
| नि होता होतृषदने          | 7.9.8             | 200                      |
| नूनं सा ते                | २.११.२१           | ९२९, १००४, १००६          |
| नूं नो रास्व सहस्रवत्     | ३.१३.७            | ३७१, ३७६                 |
| नू ष्टुत इन्द्र नु गृणानः | 8.84.78           | 2009                     |
| नू ष्टुत इन्द्र नु गृणानः | · 8.86.8-88       | ९२९, १००३                |
| नृणा मु त्वा नृतमम्       | 3.48.8            | ६४७                      |
| q                         |                   |                          |
| पतङ्गभक्तमसुरस्य          | १०.१७७.१          | HOLD HALL BE             |
| परावतो ये दिधिषन्तः       | १०.६३             | 979                      |
| परि त्रिविष्टचध्वरं       | 8.84.7            | ७२३                      |
| परि त्वा गिर्वणो गिरः     | 2.80.82           | 285                      |
| परि वाजपतिः               | 8.84.3            | ८७१, १५१                 |
| पर्यूषु प्रधन्व वाजसावये  | 9.880.8           | २१७, २१८, २५०            |
| पवित्रं ते विततम्         | 9.63.8,7          | १२६७                     |
| पान्तं मा वो अन्धसः       | ८.९२.१            | १२३, ११२१                |
| पावकशोचे तव हि क्षयम्     | 3.7.6             | 498                      |
| पावका नः सरस्वती          | 2.3.20-23         | १३५                      |
| पावीरवी कन्या             | £.¥9.0            | ₹८३                      |
| पिन्वन्त्यपः              | <b>१.</b> ६४.६    | 487                      |
|                           | 1.40.4            | ४४०, ६९१, ७०१, ७१८, ७३७, |
| पिबा सुतस्य रसिनः         | ८.३.१-३           | ७५०, ७७१, ७९३, ८०६, ८२०  |
| पिबा सोमम्                | ७.२२.१            | ४६८, ६९३, ७४९, ७९९       |
| पिबा सोममिभ यमुग्र तर्द   | £. 8 0. 8         | 840                      |
| पिबा सोमिमनद्र मन्दत्     | 9. <b>२</b> २.१-३ | ८०६, ९४५                 |
| पिबा सोमिमन्द्र सुवान     | ₹.१३o.२           | ६२५ ७३९                  |
| पीवो अन्नाँ रियवृधः       | 6.98.3            | ( १ )                    |
| पूर्वीष्ट इन्द्रोपमातयः   | 6.80.9-88         | ८०५                      |
|                           | 0.00.7-11         | 9083                     |

#### ऋग्वेद-मन्त्र-प्रतीकानां वर्णानुक्रमणिका

| <b>श्र</b> ङ्मन्त्रप्रतीकानि      | मन्त्रसंख्या । | ीवर्षः पृष्ठाङ्काः                     |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| पृक्षस्य वृष्णो अरुवस्य 💛 🥕       | 4.6.2.3        | ६४५, ७०६                               |
| पृष्टो दिवि पृष्टो अग्निः         | 1.36.7         | ११२०                                   |
| प्र ऋभुभयो दूर्वामव               | 8.33           | 989                                    |
| प्र क्षोदसा धायसा सस्रे           | ७.९५.१-३       | ७९२                                    |
| प्र घा न्वस्य महतो महानि          | 7.84           | ७७४                                    |
| प्र तन्यसीं नन्यसीम्              | १.१४३.१८       | ५०८, ६९८                               |
| प्रति प्रियतमम्                   | 4.64.8         | २६६                                    |
| प्रति यदापो अदृश्रमायतीः          | १०.३०.१३       | २९०, २९१                               |
| प्रति वां सूर उदिते               | ७.६५.१-३       | ८०५                                    |
| प्रति व्या सूनरी                  | 8.47.8         | २६६                                    |
| प्र ते महे विदथे                  | १०.९६.१-१३     | ५८१, १०२१                              |
| प्रत्यु अदर्शि                    | 6.68.8         | २६६                                    |
| प्रत्वक्षसः प्रतवसः               | १.८७.१-६       | ५०६, ६९७                               |
| प्रथर्न यस्य सप्रथः               | १०.१८१.१-३     | १२५                                    |
| प्र देवत्रा ब्रह्मणे              | 90.30          | २८६                                    |
| प्र देवं देववीतये                 | ६.१६.४१        | १०१                                    |
| प्र देवं देव्या धिया              | १०.१७६.२       | १६२                                    |
| प्र द्यावा यज्ञैः पृथिवीं ऋतावृधा | 2.249.8        | ४८५, ६९५                               |
| प्र द्यावा यज्ञैः पृथिवी नमोभिः   | ७.५३           | 987                                    |
| प्र नूनं ब्रह्मणस्पति             | १.४०.५-६       | ७१७, ८२०                               |
|                                   | १.४०.५         | ४३५, ७७१                               |
| प्रप्र वस्त्रिष्टुभम्             | ८.६९.१-३       | 468                                    |
| प्र प्रायमग्निर्भरतस्य            | 9.2.8          | 1999                                   |
| प्र ब्रह्माणो अङ्गिरसः            | ७.४२.१-३       | 787                                    |
| प्र मन्दिने पितुमदर्चता           | 9.808          | ८२२                                    |
| प्र मंहिष्ठाय गायत                | १.५७           | ५६७, ९६३, ९६५, १०८४                    |
| प्र यद्वस्त्रिष्ट्रभम्            | 0.5            | ८०२                                    |
| प्र यद्वां मित्रावरुणा            | ६.६७.९-११      | 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| प्र याभियांसि दाश्वांसम्          | 9.97.3         | ७९२                                    |

| ऋङ्मन्त्रप्रतीकानि            | मन्त्रसंख्या   | पृष्ठाङ्काः              |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|
| प्रव इन्द्राय वृहते           | 6.68.3         | ४४५, ४५२, ६९२, ७३७, ७९३, |
|                               | Y 3 7 . Y      | 8558                     |
| प्र वामन्धांसि मद्यानि        | ७.६८.२         | ६१७                      |
| प्रवां महि द्यवी अभि          | ४.५६.५-७       | ८२७                      |
| प्र वीरया शुंचयो दद्रिरे      | ७.९०.१-३       | ८१८                      |
| प्रवो देवायाग्नये             | 3.83.8-0       | ३४१, ३४९, ३५०, ३५६, ३५७  |
| STATE OF THE PARTY.           |                | ३६८, ३७४                 |
| प्र वो महे मतयो यन्तु         | 4.60           | ७८४, १०४२                |
| प्र वो यज्ञेषु देवयन्तः       | 6-8-68.6       | ७९२                      |
| प्र वो वाजा                   | ३.२७.१         | २०                       |
| प्र शुक्रैतु देवी मनीषा       | ७.३४           | ७४२                      |
| प्र सोता जीरो अध्वरेषु        | ७.९२.२         | ७९२                      |
| प्राप्तये वाचमीरय             | १०.१८७         | ८२९                      |
| प्राचीनं बहिः                 | 20.220.8       | 788                      |
| प्रातयविभिरागतम्              | ८.३८.७         | 987                      |
| प्रेतां यज्ञस्य शंभुवा        | 7.88.89-78     | १७४, ८०१                 |
| प्रदं ब्रह्म वृत्रतूर्येषु    | 5.30           | ७५६                      |
| प्रेद्धो अग्ने                | 6.8.3          | ४४, ४६                   |
| प्रैतु ब्रह्मणस्पति           | १.४०.३, ४      | १३३, १८१, ६९१, ७३७, ७९३  |
| प्रैते वदन्तु प्र वयं         | १०.९४.१        | B. Mar. 1988 18 18 900   |
| प्रोप्वस्मै पुरोरथम्          | १०.१३३.१-३     | ५८२, ६२४                 |
| a                             | Pass           | ME THE RESTAURANT        |
| बभुरेको विषुणः सूनरः          | 6.79.8-80      | 7210                     |
| बहवः सूरचक्षसः                | ७,६६.१०-१२     | 528 1828                 |
| बृहदिन्द्राय गायत             | ८.59.8, 7      | £09, 689                 |
| बृहदु गायिषे वचः              | ७.९६.१-३       | ७०२, ७५०, ८०६            |
| वृहस्पतिर्नः परिपातु          | १०.४२.११       | ७४९                      |
| बृहस्पते अति यदर्यः           | <b>२.२३.१५</b> | ९६७                      |
| ब्रह्मणा ते ब्रह्मयुजा युनिजम | 3.34.8         | ६१३, ६१४                 |
| ब्रह्मन् वीर ब्रह्मकृतिम्     | ७.२९.२         | 8008                     |
|                               |                | 1001505 51105 468        |

|   | ऋग्वेद-मन्त्र-प्रतीकानां वणीनुः | क्रमणिका                | <b>६</b> १         |
|---|---------------------------------|-------------------------|--------------------|
|   | ऋङ्मन्त्रप्रतीकानि              | मन्त्रसंख्या            | पृष्ठाङ्काः        |
|   | ब्रह्मा ण इन्द्रोप याहि ७.२८.   | १-२; ७.२८.१-३           | १२१, ८०५           |
| 2 | ¥                               | a Projection            | note for their     |
|   | भवा नो अग्ने                    | 3.86.8-2                | 970                |
|   | H                               | 4.10.1-1                | १२१                |
|   | मध्वो वो नाम महतम्              | 10 610                  | produce the time   |
|   | मनो न्वा हुवामहे                | ૭.५७<br><b>१</b> ०.५७.३ | 929                |
|   | मयो दधे मेधिरः पूतदक्षः         | ₹0.₹3.₹<br>₹.१.₹        | ४१९                |
|   | महतो यस्य हि क्षये              | १.८ <b>६.</b> १         | १११५               |
|   | मरुत्वाँ इन्द्र मीढ्वः          | ८.७६.७                  | ८२८, ९४१, ११२३     |
|   | मरुत्वाँ इन्द्र वृषभः           | 3.89                    | ७३७                |
|   | महिचत्विमन्द्र यत एतान्         | १.१६९                   | ८०६,८०८            |
|   | महाँ इन्द्रो नृवदा              | <b>6.88</b>             | ८०७, ८०८           |
|   | महिमानम्                        | २०.११३.१                | ۵۰۵                |
|   | मही द्यावापृथिवी                | 8.45.8-8                | ७५५                |
|   | मही द्यौः पृथिवी                | १.२२ १३-१५              | ९८, ६१०, ८१३       |
|   | महे नो अद्य                     | 4.68.8                  | 766                |
|   | मातली कव्यैर्यमः                | १०.१४.३                 | 483                |
|   | मा नो अस्मिन् महाधने            | ८.७५.१२                 | ११५                |
|   | मा प्र गाम पथः                  | १०.५७                   | 886                |
|   |                                 | 8.73.8                  | 980                |
|   | मित्रं वयं हवामहे               | १.२.७-९                 | ३८२                |
|   | मित्रं हुवे पूतदक्षम्           | ७.३२.१-२                | ७५५                |
|   | मो षु त्वा वायतश्वन             |                         | And the state of   |
|   | य ,                             | #3                      | THE PERSON OF THE  |
|   | य इमा विश्वा जातानि             | 4.27.9                  | \$ \$ and \$ \$ \$ |
|   | य इमे द्यावापृथिवी              | १०.११०.९-१०             | २१६<br>१५०         |
|   | य उग्र इव शर्यहा                | E. 8 E. 3 S             |                    |
|   | य एक इद्धव्यश्चर्षणीनाम्        | <i>६.</i> २२            | ९८५                |
|   | यचिवद्धि ते विशः                | 8.24                    | ११५९               |
|   | मिन्निन नां मने मने             | 2.36.4-6                | ११६३               |

| ऋङ्मन्त्रप्रतीकानि             | मन्त्रसंख्या    | पृष्ठाङ्काः                             |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| यच्विद्धि सत्य सोमपाः          | 1.79            | ११६०                                    |
| यज्ञस्य वो रथ्यम्              | १०.९२           | ७०५                                     |
| यज्ञा यज्ञा वो अग्नये          | ६.४८.१          | ५०७                                     |
| यज्ञेन यज्ञमयजन्त १.१९         | ६४.५०; १०.९०.१६ | १०५                                     |
| यज्ञेन वर्धत जातवेदसम्         | 7.7             | 909                                     |
| यत्पाञ्चजन्यया विशा            | ८.६३.७          | <b>७५</b> ०                             |
| यत्सोम आ सुते नरः              | 6.98.80         | ९२३                                     |
| यदद्य स्थः परावति              | ५.७३.१          | 7६६                                     |
| यदिन्द्र पृतनाज्ये             | ८.१२.२५-२७      | 460                                     |
| यदिन्द्र यावतस्त्वम्           | ७.३२.१८-१९      | ७१८                                     |
| यद्गायत्रे अधि गायत्रम्        | १.१६४.२३        | 858                                     |
| यद्द्याव इन्द्र ते शतम्        | ८.७०. ५, ६      | ६२४, ७१८                                |
| यद्वावान पुरुतमम्              | १०.७४.६         | ४५७, ४५९, ४६७, ६४७, ६९३,                |
| THE PARTY NAMED IN             |                 | ७०३, ७१९, ७३९, ७५५, ७७३,                |
| EST WISH                       |                 | .७९८, ८०९, ८२३, १२३३                    |
| यद्वो वयं प्रमिनाम व्रतानि     | 80.7.8          | 2888                                    |
| यन्न इन्द्रो जुजुषे यच्च वष्टि | 8.77            | ९७७, ९८४                                |
| यमे इव यतमाने                  | १०.१३.२         | १७४                                     |
| यस्तिगमश्रुङ्गो वृषभः          | 9.88            | ६४७, ६५८, ९७९, ९८५                      |
| यस्ते स्तनः शशयः               | १.१६४.४९        | १३२                                     |
| यं त्वं रथिमन्द्र              | १.१२९           | ७७१                                     |
| यः ककुभो निधारयः               | ८.४१. ४-६       | . १०१२                                  |
| या ओषधीः सोमराज्ञीः            | १०.९७. १८, १९   | १३२५                                    |
| या त ऊतिरवमा                   | <b>६.</b> २५    | 903                                     |
| या ते धामानि दिवि              | 8.88.8          | 100000000000000000000000000000000000000 |
| या ते धामानि हविषा             | 2.52.25         | of the second of the                    |
| यावत्तरस्तन्वो३ यावदोजः        | 9.99, 8-4       | ८०५                                     |
| या वां शतं नियुतः              | ७.९१.६          | ७९२                                     |
| युक्वा हि देवहूतमाँ            | ८.७५            | ७१४, ७१६                                |
| युजे वां ब्रह्म पूर्व्यम्      | १०.१३.१         |                                         |
|                                |                 | १७३                                     |

#### ऋग्वेद-मनत्र प्रतीकानां वणीनुक्रपणिका

| ऋङ्मन्त्रप्रतीकानि          | मन्त्रसंख्या    | ्र<br>पृष्ठाङ्काः          |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------|
| युञ्जते मम उत युञ्जते       | 4.68            | ६९५                        |
| युध्मस्य ते वृषभस्य         | 3.88            | 6% <b>•</b>                |
| युवमेतानि दिवि              | 9.93.4          | . २४१                      |
| युवाना पितरा पुन:           | 9.20. 8.8       | ८१३                        |
| युवा सुवासाः परिवीतः        | 3.2.8           | २०३                        |
| युवां स्तोमेभिर्देवयन्तः    | 8.839.3-4       | 990                        |
| ये त्रिशति त्रयस्परः        | 6.26            | ८२८                        |
| ये त्वाऽहिहत्ये             | ३.४७.४          | ४५३                        |
| ये देवासो दिवि              | १.१३९.११        | . 60 <b>0</b>              |
| येभ्यो माता                 | १०.६३.३         | ४८७                        |
| ये यज्ञेन दक्षिणया          | १०.६२           | ७७८, १०३३                  |
| ये वायव इन्द्रमादनासः       | ७.९२.४          | ७९२                        |
| यो अग्नि देववीतये ६         | .१६.१०, १.१२.९  | १११२                       |
| यो जात एव प्रथमः            | 7.87 8-84       | ७२०                        |
| यो नः सनुत्यः               | ६.५. ४-५        | १२१.                       |
| यो न इदम्                   | ८.२१. ९-१०      | ९६३                        |
| यो यज्ञस्य प्रसाधनः         | १०.५७.२         | ४१८                        |
| यो व्यतीं रफाणयत्           | ८.६९. १३-१५     | ५५४                        |
| ₹                           |                 | Alexander Area de Capación |
| रथेन पृथुपाजसा              | ४.४६. ५-७       | ७४९                        |
| राकामहं सुहवां              | 7.37.8          | ५१२                        |
| राये नुयं जज्ञतू            | 9.90.3          | ३१७                        |
| रेवतोर्नः सधमादे            | १.३० १३-१५      | ६२५, ७७३                   |
| रेवाँ इद् रेवतः स्तोता      | ८.२. १३-१५      | ७७३                        |
| a                           |                 |                            |
| वनस्पते वीड्वङ्गो हि भूयाः  | <b>६.४</b> ७.२६ | १२६३                       |
| वने न वा यो न्यधायि चाक     |                 | 328                        |
| वपुर्न तिच्चिकितुषे         | <b>4.66.8</b>   | ७५९                        |
| वयः सुपर्णा उपसेदुरिन्द्रम् | १०.७३.११        | 888                        |
| वयमु त्वा                   | ८.२. १६-१८      | 983                        |
| पपनु (पा                    |                 |                            |

| ऋङ्मन्त्रप्रतीकानि           | मन्त्रसंख्या                          | पृष्ठाङ्काः                |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| वसिप्वा हि                   | १.२६                                  | ११५९                       |
| वायवा याहि                   | 2.2.2-3                               | \$78                       |
| वायवा याहि दर्शत             | 8.7.8                                 | ६९०                        |
| वायवा याहि वीतये             | 4.48.4                                | ३९१, ७१६                   |
| वायो याहि शिवा               | <b>5.२६.२३, २४</b>                    | ७१६                        |
| वायो ये ते सहस्रिणः          | 7.88                                  | 900                        |
| वायो शतं हरीणाम्             | · 8.86.4                              | ७३५                        |
| वायो शुक्रो अयामि ते         | 8.89.8                                | ७३५                        |
| विभाड् बृहत्पिबतु            | 80.800.8                              | ६४५                        |
| विश्वानरस्य वस्पतिम्         | ८.६८. ४-६                             | ७०१, ८०६                   |
| विश्वा रूपाणि प्रति मुखते    | 4.68.7                                | १७७                        |
| विश्वे देवा शृणुतेमम्        | <b>६.</b> ५२.१३                       | ४९३                        |
| विश्वेभिः सोम्यं मध्वं       | १.१४.१०                               | ३९५                        |
| विश्वो देवस्य नेतुः          | 4.40.8                                | ७०४, ७४२, ८१२              |
| विष्णोर्नु कं वीर्याणि       | 2.448.8                               | ५१७                        |
| वि हि सोतोरसृक्षत            | १०.८६                                 | ७८४, १०४१                  |
| विहि होत्रा अवीता            | 8.85.8                                | ७३५                        |
| वृत्रस्य त्वा श्वसथादीषमाणाः | ८.९६.७                                | ४५१                        |
| वृषन्निन्द्र वृषणा           | १.१३९.६                               | ७६५, ७७०                   |
| वृष्णे शर्धाय सुमखाय         | १.६४                                  | ७०६                        |
| वेत्था हि वेघो अघ्वनः        | . 4.84.3                              | 2888                       |
| वैश्वानरस्य सुमती            | 2.9.5                                 | ७४३                        |
| वैश्वानराय विषणाम्           | 3.7.8                                 | 978                        |
| वैश्वानराय पृथुपाजसे         | 3.3.8-88                              | ५०५, ६९७                   |
| व्यचस्वतीरुविया              | १०.११०.५                              | 784                        |
| यन्तरिक्षमतिरत्              | 6.88.0-9                              | ९२४, १००६                  |
| হা                           | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | POIR PURPLE TO THE R. D.P. |
| तिना नो अभिष्टिभिः           | ४.४६.२                                | 380                        |
| ारवदिन्द्रः पोप्रुथद्भिजिगाय | १.३०.१६                               | ११६१                       |
| ां नः करत्यर्वते             | १.४३.६                                | ५०३, १०४८                  |
|                              |                                       |                            |

#### ऋग्वेद-मन्त्र-प्रतीकानां वर्णानुक्रमणिका

| ऋङ्मन्त्रप्रतीकानि           | मन्त्रसंख्या | पृष्ठाङ्काः   |
|------------------------------|--------------|---------------|
| शं नो भव                     | 6.83.8       | १२९९          |
| शंसा महामिन्द्रम्            | 3.83         | 608,606       |
| शास इत्था                    | १०.१५३       | १२६४          |
| शासद् विह्नर्दुहितुः         | 3.38         | 966, 968, 964 |
| शुक्रं ते अन्यद् यजतम्       | ६.५८.१       | 199           |
| शुनं हुवेम                   | ३.३०.२२      | 930, 998      |
| शुनश्चिचछेपं निदितं सहस्रात् | 4.7.0        | ११६२          |
| श्येनो न योनि सदनम्          | ९.७१.६       | १३६, १८६      |
| श्रुची हविमन्द्र मा रिषण्यः  | 7.88.8       | ७३१, ७३७      |
| श्रुधी हवं विपिपानस्याद्रेः  | ७.२२.४-६     | ७३९           |
| स                            | 43.54        |               |
| स इत्क्षेति सुधित ओकसि स्वे  | 8.40.6       | १३२०          |
| स इद्राजा प्रतिजन्यानि       | 8.40.0-9     | १३१९          |
| स इधानो वसुष्किवः            | 8.09.4       | 88            |
| स इँ पाहि य ऋजीषी            | ६.१७.२       | ९४६           |
| सखे सखायमभ्याववृतस्व         | 8.2.3        | १३५           |
| सजूर्विश्वेभिर्देवेभिः       | 4.48.6-80    | ७१६           |
| सत्रा मदासस्तव               | ३.३६.१       | ७५६           |
| स त्वं नो अग्नेऽवमो भवोति    | 8.2.4        | ११२२          |
| सद्यश्चिद्यः शवसा            | १०.१७८.३     | ६५५           |
| सद्यो जातः                   | १०.११०.११    | २१५, २६०, २६१ |
| सद्यो ह जातो वृषभः           | 3.86         | ९५५           |
| सद्यो ह जातो वृषभः कनीनः     | 3.86         | ९७८, ९८९      |
| स न इन्द्रः शिवः             | ८.९३.१-३     | ९३०           |
| स नः शर्माणि वीतये           | ₹.१३.४       | ३६९, ३७५      |
| स पूर्वया निविदा             | १.९६.२       | <i>\$</i> 88  |
| स पूर्व्यो महानाम्           | ८.६३.१       | १७७           |
| स प्रत्नथा सहसा जायमानः      | १.९६         | ७८७           |
| समिधाऽग्नि दुवस्यत           | ۲.۶۶.۶       | १०९           |
| समीवत्सं न मातृभिः           | 9.888.7      | १३२           |
|                              |              |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 2. 1                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| ऋङ्मन्त्रप्रतीकानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मन्त्रसंख्या   | पृष्ठाङ्काः                     |
| समन्या यन्त्युप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.34.3         | 398                             |
| समिद्धस्य श्रयमाणः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.2.7          | १९८, २०५                        |
| समिद्धो अद्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.966.8        | 783                             |
| समिद्धो अद्य मनुषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १०.११०.१-११    | ६७७                             |
| समुत्ये महतीरपः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ८.७.२२         | १३२                             |
| समुद्रादूर्मिभ्धुमां उदारत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.46.8         | 990                             |
| समुद्रादूर्मिर्मुदियति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १०.१२३.२       | . १३५                           |
| स यन्ता विप्र एषाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.83.3         | ३७०, ३७५                        |
| स यो वृषा वृष्ण्येभिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.200          | १७७                             |
| सरस्वतीं देवयन्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १०.१७.७        | 282                             |
| सरस्वत्यभि नो नेषि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>६.६१.१४</b> | 282                             |
| सर्वे नन्दन्ति यशसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १०.७१.१०       | 28                              |
| स हव्यवाळमर्त्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.88.7         | 80                              |
| सं च त्वे जम्मुगिर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>६.३</b> ४   | <288                            |
| संजानाना उपसीदन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १.७२.५         | १३२                             |
| सं ते पयांसि समु यन्तु वाजाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29.88.8        | १२१८                            |
| संवत्स इव मातृभिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.904.7        | १३२                             |
| सं वां कर्मणा सिमषा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>६.</b> ६९.  | ५६९, ९३१, ९६५                   |
| संसीदस्व महाँ असि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.34.9         | १२०                             |
| साध्वीमकर्देववीति नो अद्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १०.५३.३        | 1873                            |
| सीदः होतः स्व उ लोके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.79.6         | १६९                             |
| सुतासो मधुमत्तमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.808.8        | १०८३                            |
| सुत्रामाणं पृथिवीम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १०.६३.१०       | 58                              |
| सुरूपकृतनुमूतये 💮 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.8.8          | ४८७                             |
| सुषुमायातमद्रिभिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.839.8-3      | 990                             |
| सुसंदृशं त्वा वयम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १.८२.३         | ५७५, ५७९                        |
| सूयवसाद् भगवती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.148.80       | १३६, ८६१                        |
| पूर्यों नो दिवस्पातु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १०.१५८.१-4     | ६२५, ८५ <b>६</b><br>६ <b>०६</b> |
| विग्वादि वनुष्यतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ७.१.१५         | ६७                              |
| विग्नरग्नीं रत्यस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.2.28         | <b>६</b> ७                      |
| THE PARTY OF THE P |                | 40                              |

| ऋङ्मन्त्रप्रतीकानि     | मन्त्रसंख्या . | पृष्ठाङ्काः |
|------------------------|----------------|-------------|
| सोम गीभिष्ट्वा         | 9.98.88        | 34          |
| सोम यास्ते भयोभुवः     | 2.92.9-22      | ३4, ८०      |
| सोमो जिगाति गातुवित्   | ३.६२.१३-१५     | १८४         |
| स्तीणं वहिरुप नो याहि  | १.१३५.१-३      | 000         |
| स्तुषे जनं सुवतम्      | 4.89.8         | ७५८         |
| स्रववे द्रप्सस्य धमतः  | 9.63.8-8       | १२२         |
| स्वदस्व हुव्या         | ३.५४.२२        | 483         |
| स्वर्णवस्तोरुषसामरोचि  | 4.90.7         | ११३         |
| स्वस्ति नः पथ्यासु     | १०.६३.१५       | ६३, ६४      |
| स्वस्तिरिद्धि प्रपथे   | १०.६३.१६       | 48          |
| स्वादिष्ठया मदिष्ठया   | 9.8.8          | १२५५, १२९५  |
| स्वादुंष्किलायं मधुमाँ | 4.80.8-8       | ५१६         |
| स्वादोरित्था विषूवतः   | 8.68.80        | ७५४         |
| ह                      |                |             |
| हविर्हविष्मो महि       | 9.63.4         | १३६         |
| हिवष्पान्तमजरम्        | १०.८८.१        | ७५९         |
| हंसः शुचिषद् वसुः      | 8.80.9         | <b>\$89</b> |
| हिनोता नो अध्वरम्      | 99.08.09       | २८९         |
| हिरण्यकेशो रजसो विसारे | १.७९.१         | ११२१        |
| हिरण्यपाणिमूतये        | १.२२.५-७       | ८१३         |
| हिं कृण्वतीं वसुपत्नी  | १.१६४.२७       | १३२         |
| होता देवो अमर्त्यः     | 3.79.9         | १८२         |
| होतारं चित्ररथम्       | १०.१.५         | 666         |
|                        | +              | THE STREET  |

### ऐतरेय-ब्राह्मग्गत-नाम-सूची

नाम

पृष्ठाङ्क

नाम

पृष्ठाङ्क

अपिन (महर्षि) १०६९, १२२२ अङ्ग (राजा) १३०४ अङ्गिरा (अङ्गिरस) ४६९, ५००, ७०५, ७७९, १०६९, १०७५, ११६४, १३०३

अजीगर्त (ऋषि) ११५४-११५७, ११६४-११६५

अत्यराति १३११
अति (ऋषि) १३०४-१३०७
अन्ध्र (जाति) ११६९
अभ्यग्नि १०६३
अभ्वाष्ट्य १३०२
अपाच्य (जाति) १२८१
अयास्य ११५६
अरिन्दम १२२२
अरुर्मच १२०३
अर्बुद (ऋषि) ८९९, ९०१
अवचत्तुक (प्रदेश) १३०७
अवत्सार (ऋषि) ३१३
अरुव (महर्षि) १०४५

अष्टक (विश्वामित्र-पुत्र) ११६८

आराह्ळ ११८४

असितम्ग १२००

आत्रेय (गोत्र) १०८९

आविक्षित (राजा) १३०३-१३०४ आसन्दीवत् (देश) १३०१ इक्ष्वाकु (वंश) ११३९, ११५०, ११६२ इळ्षा (दासी) २८६ उग्रसेन १३०२ उत्तर कुरु (प्रदेश) १३१२ उदमय (पुरोहित) १३०४, १३०५ उदालक आरुणि १२५१ उपाविः १५२ उशीनर १२८१

एकादशाक्ष ८७८ एवयामहत् (सूक्त) ७८४, १०४२, १०४४, १०४९, १०५१, १०८५

ऐतरेय (==स्माडह) ४८८, ४९५, ५५६, ५९० ऐतश (मुनि) १०६१, १०६२, १०६४,

ऐतशायन १०६३ और्वाण (गोत्र) १०६४ कि क्षीवान् ७८५ कब्र (सर्पमाता) ८९९ कवष २८६ कश्यप १२००, १३०२ नाम

पृष्ठाङ्क नाम पृष्ठाङ्क

कापिलेय ११६४ किरिश (राजा) १३३३ क्तस (ऋषि) ३४४ कुरुक्षेत्र (प्रदेश) १२०८ कुरु पाञ्चाल (देश) १२८१ क्शिक ११७१ कुषार १३३३ कृशान् (गन्धर्व) ४७५ कौषीतिक (ऋषि) ११३० क्रत्विद १२२२ गङ्गा (नदी) १३०९ गय (ऋषि) ७२३ गन्धर्व गृहीता कुमारी ५७० गन्धार १२२२ गाथि (=गावि) ११७१, ११७२ गिरिज १०९४ गृत्समद ७२१ गोपालायन (ऋषि) ५६४ गौरिवीति (ऋषि) १२३० (साम) ४४६, 41919 गौश्ल (महर्षि) १०४६ च्यवन १३०१ जनमेजय ६८४; १२००, १२२२,

जनभ्ति ५७५ बह्न (ऋषि) ११७२ जमदिग्न ६७७. ११५६ जातूकण्यं ६६९

१२७२, १३००, १३०१

जानक १२२२

जानंतपि १३११

जानश्रुतेय १५२, ८७८ जावाल (सत्यकाम) १२५० ताक्ष्यं (ऋषि) ६५२ त्रः कावषेय ६८४, १२२२, १३०० त्वष्टा १२०२

दीर्घजिह्वी (राक्षसी) ३०३ दीर्घतमा १३०८

दुर्मख पाञ्चाल १३१० दुष्यन्त १३०५-१३१०

देवभाग १०९४

देवरात (विश्वामित्र के पुत्र) ११६४, 8618

दैवाव्य १२२२

नगरी (राजपुरोहित) = ७८ नग्नजित १२२२

नभाक (ऋषि) १०११, १०१२ नाभानेदिष्ठ ७६९, ७७८, ७८४, १०३१.

१०४४, १०४९, १०८५

नारद (ऋषि) ११४०, १२२२, १३०२ नीच्य (जाति) १२८२

नोधा (ऋषि) ९७९

परिसारक (तीर्थ) २८७

परोक्षित १२००, १२२२, १२७२

परुच्छेप (ऋषि) ७६४, ७६९, ७७४. 960

पर्वत (ऋषि) ११४०, १२२२, १३०२ पिज्ञवन १३०३

पुण्ड (जाति) ११६९

पुलिन्द (जाति) ११६९

पैङ्ग्य (ऋषि) ११३०

नाम

पृष्ठाङ्क नाम

पृष्ठाङ्क

पैजवन १२२२ प्रासहा (इन्द्रजाया) ४५६, ४५९ प्रियमेध ४४९, १३०५ प्रियन्नत सोमाप १२२० प्लात (ऋषि) ७२३

बभु १०९५, १२२२ वरु (ऋ.षि) १०२१ बाभ्रव दैवावृध ११६४ बुलिल (महर्षि) १०४४ बृहदुक्य (ऋषि) १३१०

भरत (ऋषभ) ११६८ भरत (= दौष्पन्त) १३०८-१३१० भरद्वाज (ऋषि) ५६५, ५६६, ९७९, १२३४

भार्गव (= च्यवन) १३०१ भीम १२२२ भुवन १३०२ भूतवीर १२०० भृगु ५००

मधुच्छन्दा ११६८, ११६९, ११७० मनु १२४८, १३०१ मनुतन्तु ८७८ मनु-पुत्र (= नाभानेदिष्ठ) मनु-प्रजा ३४४ ममता १३०८ महत्त १३०३, १३०४ मण्णार (प्रदेश) १३०८ मानव (मनुवंशोत्पन्न) ७७८, ७८०,

१३०१

मूनिब (जाति) ११६९ मृगवु (स्त्री) १२०१ मृग [शिरा नक्षत्र] ४९८ मैत्रेय १३३३ यमुना (नदी) १३०९ युधांश्रीष्टि (औग्रसैन्य) १३०२

रयगृत्स (राजपुत्र) ५६४ राममार्गवेय (इयापर्ण) १२०१, १२२१ रेणु ११६८ रोहिणी (नक्षत्र) ४९८ रोहित (राजकुमार) ११४६, ११५०

लाङ्गलायन (मुद्गल-पुत्र-ब्राह्मण) ७३० वतावत ८६९ वत्स १०१९ वल (असुर) ९२५, १०१२ वसिष्ठ (महर्षि) ९७९, ९९१, ११५६, १२२२, १३०३, १३११

वाजरत्नायन १३०१ वामदेव (ऋषि) ९७७,९७८ वारुण ५०० वावाता (इन्द्र की प्रिया जाया) ४५६,४५९ विमद (ऋषि) ९८७ विमद विरिफित ७४० वालखिल्य (ऋचाएँ) ७८४,१०१३,

2064

विरोचन (राजा) १३०६ विश्वकर्मा १३०२ विश्वन्तर ११९९, १२२१ नाम

पृष्ठाङ्क न

नाम .

पृष्ठाङ्क

विश्वरूप (त्वष्टा-पुत्र) १२०२ विश्वामित्र ९७८, ९९३, ९८९, ११५६, ११६४, ११६६, ११६७, ११७०

वृत्रघ्न (देश) १३०९
वृद्धद्युम्न आभिप्रतारिणी (राजा) ६६४
वृषाकिप (ऋचाएँ) ७८४, १०४१,
१०४४, १०४९,
१०५५, १०५८

वृषशुष्म ८६९
वेधस ११३९
वैदर्भ १२२२
शक्ति (ऋषि) ४४६
शतानोक (क्षत्रिय) १३०१
शबर (जाति) ११६९
शार्यात ७०५,१३०१
शिवि १३१२
शुचिवृक्ष गौपालायन ५६४
शुनोलाङ्गूल ११५४
शुन:पुंच्छ ११५४
शुन:शेप ११५४,११५८,११६२,
११६४,११६५,११६७,

जुिष्मण १३१२ स्यापर्ण ११९९, १२०१, १२२१ श्रुत (ऋषि) १०९४ सत्यकाम जाबाल १२५० सातहच्य (= सात्यहच्य) १३११ सात्राजित १३०१ सत्वत् १२८० सन्थत (अरिन्दम) १२२२ सरस्वतो (नदी) २५६ सर्ग (ऋषि) ५९९ सर्विः (ऋत्विज) १०१९ सर्वच ह (प्रदेश) ८९९ सहदेव १०२२ साचीगुण (प्रदेश) १३०९ साञ्जंय १२२२ सुकीर्ति ७८५, १०४१ सुत्वन (राजा) १३३३ सुदास (राजा) १२२२, १३०३ सुपर्ण (ऋषि) १०२२ सुषद्मा ११९९, १२२१ सूयवस (ऋष) ११५४, ११५६, ११५७ 8848

सोमक (साहदेव्य) १२२२ सोमशुष्मा १३०१ सौजात १४८४ सौजल (कोई यजमान) १०१९ संवर्त १३०३ हरिश्चन्द्र (राजा) ११३९ हिरण्यस्तूप (ऋषि) ४६९

## प्तरेयब्राह्मणस्य पारिभाषिक-शब्द-कोशः

अक्षरपङ्कि—सु, मत्, पद्, वग् और दे—इन पाँच अक्षरों से युक्त यज्ञ (पृ० ३०९)। अग्निक्टोम — सोम याग की प्रकृति। स्तोम से अग्न की स्तुति होने के कारण यह नाम पड़ा। निर्वचन (पृ० ५३९)।

अग्निहोत्री गौ--वह गाय जो अग्निहोत्र के पहले दुही जाय (पृ० ११०१)

अग्नीध्र — अग्नि रखने का स्थान (अग्नि कृण्ड)।

अतिजगती--एक वैदिक छन्द जो १३-१३ अक्षरों के चार पादों से ५२ अक्षरों का

होता है।

अतिरात्र — सोमयाग की एक संस्था (पृ० १०४९)। (गवामयनस्य संवतसरसत्रस्य अ। द्यन्ते अहनी अतिरात्रसंस्थे )।

अधिगु-यज्ञीय पशु को संज्ञपन के समय शान्त करने वाला व्यक्ति। (पृ० २३३) अनद्धा-- जो देव, पितर अथवा मनुष्यों (अतिथियों) में से किसी को भी आहुति न दे। (40 8838)

अनवान—बिना सांस तोड़े हुए पाठ करना । (पृ० ५०५,९३२)

अनिरुक्त - जिन ऋचाओं में देवों का उल्लेख न हो। (पृ० ४८६, ५०४,७९०,८०२ 993, (037)

अनीजान - जिसने यज्ञ न किया हो (पृ० ३५)। अनुचर- शस्त्र का पिछला भाग (पृ० ४३३,७१७) (येन तृचेन शस्त्रं प्रार्भते सोऽयं

त्वः प्रतिपदुच्यते, तदनन्तरभावी त्चोऽनुचरः। अनुमति - चतुर्दशीसंयुक्त पूर्णिमा (पृ० ५५७)।

अनुवाक्या — देवता के आवाहन के लिए बोली जाने वाली ऋचा। (= पुरोऽनुवाक्या) (प० ३७,६५)

अनुष्टुम् — आठ-आठ अक्षरों के चार पादों से युक्त २८ अक्षरों का छन्द। अनुस्तरणी - दीक्षित यजमान के मरने पर यजनीय गौ। (पृ० ४९४)। अनुबन्ध्य-अनुबन्ध्य नामक पश्रसम्बन्धि कर्म (प० ११८३)।

अन्तर्याम - इस नाम का ग्रह अर्थात् जिसमें सोम रक्खा जाता है। द्र० उपांशु, (प० २९७)।

अभ्यावीत-वार-बार आने वाले पडह आदि दिन ।

```
अर्बु दोदासर्पणो — अर्बुद अर्थात् सर्प ऋ व के उपमर्पण का मार्ग (पृ० ९०१)।
   अवभृथ — यज्ञ का अन्तिम कृत्य (पृ o ११६२)।
   अविहत - यथाधीत पाठ, परस्पर-यतिषङ्गरहित पाठ (पृ० ५७८)।
   अन्यूह्ळ —छन्दों का क्रम विवर्थय, जैसे प्रातरनुवाक में गायत्री, अनुब्टुप्, वृहती, उिष्णक्
       जगती और तब अन्त में पिङ्क्त छन्द का पाठ किया जाता है।
   अरुव — इस शब्द का निर्वचन (पृ० ७१५)।
   अब्द — आठ। निर्वचन (पृ० ७७)।
   अहीन —अहर्गण (अह्तां समूहरूपः क्रतुरहीनः) (पृ० ९७४)।
  अहीनसंतति —सोमयाग विशेष, जिसमें कई दिन लगें, किन्तु सिलसिला लगातार बना
       रहे (प० ९७४)।
  आगू -- प्रतिज्ञा करना। होता यक्षत् या होतर्यज -- इन प्रैष वाक्यों के बाद 'ये यजामहे'
       आदि से प्रतिज्ञा करना। (पृ० ३२७)।
  आग्रन्थन-पुनः पुनः बटकर रज्जु के अन्त को बाँधना (पृ० ७८७)।
  आग्रयण — अग्निष्टोम में दी जाने वाली प्रथम सोमाहति।
  आग्रयण-इष्टि—नवान्नेष्टि (Oblation consisting of the fist friuts) !
  आघार — अग्नि पर घृत की घारा की आहुति ।
 आज्य — आहुति के लिए प्रयुक्त घृत।
 आज्यशस्त्र—एक शस्त्र का नाम । निर्वचन (पृ० ३५२) ।
 आतान--शस्त्रवलृप्ति अर्थात क्रमागत मन्त्र (पृ० ७५०,७७१)।
 आरम्भणीय— संवत्सरारम्भ पर किया जाने वाला कृत्यविशेष, जिसे 'चतुर्विश' भी
     कहते हैं (प्० ६१८)।
 आरम्मणीया — (मैत्रावरुण आदि शस्त्र की) आरम्भणीय ऋचाएँ (पृ० ९२१,९९५)।
 आहनस्य---आहनस्य संज्ञक शाखान्तरगत ऋचाएँ (पृ० १०८१)।
 आहाव — शंसन काल में होता द्वारा 'शोंसानो३म्' कहा जाना आहाव है। होता के इस
   प्रकार कहने पर अध्वर्यु जो उत्साह जनक वाक्य कहे वह 'प्रतिगर' है (पृ० ३४१)।
आहुति - यजमान जिनके द्वारा देवताओं को आहूत करते हैं; निर्वचन (पृ० २५)।
इडा-गौष्टिक पेय या अञ्च ( प० ११२ )।
इडापात्र-इडावदान को रखने का चमस ।
इष्टि - देवों ने इनके द्वारा यज्ञ को खोजने की इच्छा की अर्थात् जिनसे यज्ञ प्राप्त हो।
    निर्वचन (पृष्ठ २५)।
इळादध--यज्ञ की एक इष्टि का नाम (पृ० ५२९)।
           Ę
                 CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.
```

इष्टापूर्तपरिज्यानि अनुष्टित यज्ञ के फल प्राप्ति तक विनाशाभाव के लिए कृत्य (पृ०११८२)।

ईजान- जिसने पहले यज्ञ किया है वह व्यक्ति (पृ० ३६)।

उत्कर— यज्ञ मण्डप में स्थानविशेष, जो वेदी की निक्ली हुई मिट्टी से बन जाता है (प॰ ९१०)।

उदवसानीयेष्टि-यज्ञ की अन्तिम इष्टि (पृ० ११९०)

उपवसथ अग्नीषोमीय दिवस । सुत्या दिन के पूर्व उपवसथ नामक दिन में अग्नीषोमीय पशुबन्ध का अनुष्ठान । ( पृ० ५२९ )।

उपयमनी महाबीर नामक पात्र के आधारार्थ उदुम्बर के काष्ठ से निर्मित कपाल (पृ० १३७)।

उपसद् एक इष्टि ( पृ० १३८ )।

उपसर्ग — ऐतरेय आरण्यकगत महानाम्नी मन्त्रों से पाँच मन्त्रों के आदि शब्दों से बने अनुष्टुप् छन्द का कभी विह्त-पाठ और कभी अविहत-पाठ।

उपांशु (ग्रह) — उपांशु और अन्तर्याम नामक दो घड़े ( पृ० २९९ )।

उपांशु (पाठ) — ऐसा मन्त्रों का उच्चारण ज़ैसे कोई बगल का व्यक्ति न सुन सके (पृ० १६१, ३६१, ३६५)।

उिष्णक् -- सात-सात अक्षरों के चार पादों का २८ अक्षरों का छन्द।

एकधना-वह जल जो यज्ञ के दिन लाया जाता है।

एकाह — एक दिन में पूर्ण होने वाला सोमयाग (पृ० ९३०)। एकस्मिन्नेवाहिन निष्पन्नो ज्योतिष्टोमः 'एकाहः' (पृ० ७२८)।

किशार-बीहि की भूसी (पृ० २४१)।

कुहू - अमावस्यातिथि का उत्तरार्धं भाग ( पृ० ५५७ )।

क्लूस-निर्मित (पृ० ७८५)।

क्लृसि - क्रमप्राप्त या क्रमागत ; जैसे शस्त्रक्लृप्ति अर्थात् ऋषागत शस्त्र ( पु० १६ )।

खर---प्रवृञ्जन स्थान (यज्ञ पात्र रखने का चबूतरा) अर्थात् सोमसम्बन्धि पात्रासाद-नार्थं चतुष्कोण चत्वर ।

खिल-परिशिष्ट (पृ० १०५२)।

गाथा - कथागत इलोक अथवा वीरों की स्तुति के गीत।

गायत्री- आठ-आठ अक्षरों के तीन पादों का २४ अक्षरों का छन्द ।

गोष्ट-जहाँ पशु बाँधे जाते हैं।

ग्रह-दि॰ उपांशु और अन्तर्याम । निर्वचन ( पृ० ४१० )।

```
धर्म-प्रवर्ग्य नामक कर्म ( प० १३७ )।
घर्मपात्र-प्रवर्ग्य हिव को रखने के लिए महावीर नामक मिट्टी का पात्र (पृ० १३७)
चतुःस्तोम - चार स्तोमों से स्तृति । निर्वचन (प० ५४०)। (चत्वारः
    स्तोमास्त्रिवृत्पञ्चदशः सप्तदश एकविशो यस्मिन्नग्निग्नोमे विद्यन्ते सः )
चर-द्ध में चावल पकाकर घी लगाकर बनाया गया लड्ड ।
चात्वाल — खात, या गड्ढा।
चितैध-चिता में प्रयुक्त ईन्धन ( पु॰ ६११ )।
छन्दोग-सामवेदो ( पु० ४९५, ७२१ )।
छन्दोम--द्वादशाह याग का आठवाँ, नीवा और दसवाँ दिन ( छन्दोमयः छन्दोभिगीय-
    त्र्यादिभिगीयमानाश्चतुर्विशादयः स्तोमाः छन्दोमाः तैर्युक्तः) ।
जगती-- बारह-बारह अक्षरों के चार पादों से यक्त ४८ अक्षरों का छन्द ।
जातवेद - अग्नि; निर्वचन ( प० ५०८ )।
जुष्टिम् — आहति ( पु० १८४ ) :
ज्योतिष्टोम - सोमयाग में प्रथम, (पू० ६३०) निर्वचन (पू० ५४०)। इसकी चार
    संस्थाएँ १. अभिनष्टोम, २. उनध्य, ३. षोडशी और ४. अतिरात्र हैं (पु॰ ९)।
तानुतपत्र - कर्म का नाम । निर्वचन ( प० १४६ )।
तूष्णींशंस - मौन-स्तुति । चुपचाप पाठ करना या जप करना ( पु० ३३४ )।
त्च-तीन ऋचाओं का समूह (पृ० ५४२)।
त्रिष्ट्भ् - ग्यारह ग्यारह अक्षरों के चार पादों से युक्त ४४ अक्षरों का छन्द।
दर्भाषञ्जूल-- कृश का समूह (पु० ३०)।
दीक्षणीय-इष्टि-यह यज्ञ की भूमिका रूप इब्टि है जिसमें यजमान को दीक्षित किया
    जाता है ( प० २७-४८, ११९३ )।
दोक्षितविभितं--दोक्षित परुष के लिए विशेष रूप से निर्मित स्थान ( प॰ ३० )।
दुरोहण-दु:साध्य आरोहण अर्थात् स्वर्भ ( पु० ६४८ )।
द्वादशाह--बारह दिनों का कर्म (पु० ६६४)!
धाया-साभिधेनियों के मध्य पढ़े जाने वाले मन्त्र । निर्वचन (प० ४४०)।
नानद-एक साम का नाम । निर्वचन (पृ० ५७८) ।
नाराशंस-ऋचाएँ। ( नरा मनुष्या ऋभवोऽङ्गिरसो वा यत्र शस्यन्ते, तन्नाराशंसम् )
    (प० ७२६)।
```

निधन-सभी के द्वारा अन्त में गाया जान वाला शस्त्र (पृ० ४६४)।

निनर्दन — तृतीय पाद के प्रथम अक्षर का अनुद। त्तत्वेन उच्चारण और द्वितीय अक्षर का उदात्तत्वेन उच्चारण (पृ० १०५५-१०५९)।

निनृत्त — जिस पाठ में स्वर विशेष के द्वारा बार-बार अक्षरों की आवृत्ति हो (प० ८१७)।

निर्ग्रन्थन — आगे के पतले भाग को पिछले मोटे भाग से बाँधकर उसे दृढ़ करना (प० ७८७)।

निविद् --अग्निदेवेद्ध' इत्यादि पदसमूह (पृ० ३४१)। निर्वचन (पृ० ४१०)।

निविद्धान-निविद् मन्त्रों का प्रक्षेप जिस सूक्त, में हो वह (पृ० ४३९)।

न्यूङ्ख — तृतीय ाद के द्वितीय स्वर में तेरह ओकार से वहाँ वहाँ पर अवसान करके तीन त्रिमात्र में ओकार का उच्चारण (पृ० १०५५-१०५९) (द्र० पृ० ७२८-७३१)।

न्यग्रोध-बरगद। निर्वचन (पृ० १२०८)।

पंक्ति-दस-दस अक्षरों से बने ४० अक्षरों का छन्द।

पच्छ — विहरण विशेष जिसमें एक सूक्त के पाद को दूसरे सूक्त के पाद से मिलाकर पाठ करते हैं (पृ० ४१४, १०१३, १०३६ १३४३)।

पच्छोऽनूच्य-पाद-पाद के अवसान पर पाठ (पृ० २८०)।

पञ्चजन-देव, मनुष्य, गन्धर्व-अप्सरा, सर्प और पितर (पृ० ४९०)।

पञ्चमानव-चार वर्ण और पाँचवे निषद ( पृ० १३१० )।

पराञ्चि—गवामयन के दो प्रकार के अहः में से एक--आवृत्तिरहित चतुर्विशादि अहर्गण (पृ० ९८१)।

परिधानीया—अन्त में बोलकर उपसंहार करने वाली ऋचाएँ( पृ० ९२३, १००८ आदि)।

पुरोगव - नेता, आगे जाने वाला, (पृ० ७९, १०७६)।

पुरोडाश — यज्ञीय रोटी, जिसे आहवनीय अग्नि में लकड़ी के टुकड़े पर पकात हैं और बाद में कपाल पर । निर्वचन (पृ० ३०५)।

पुरोऽनुवाक्या—पहले बोली जाने वाली ऋचा (मन्त्र प्रतिपाद्याया देवताया नामधेयं यस्यामृचि पूर्वीर्घे विद्यते सा पुरोऽनुवाक्या) (पृ० ३८)।

पुरोरुक् — उच्चस्वर से कहे जाने वाले बारह पद (पृ० ३६६); निर्वचन (पृ० ४०९)। पर्यास — अन्त में ऋचाओं का प्रक्षेप पर्यास है (परितोऽन्ते प्रक्षेपणीयः पर्यासः) (प० ७५१)।

पशोविभक्ति—सवनीय पशु के अङ्गो का विभाग (पृ० १०८९)।
पृष्ठ – सामवेद के दो तृच मिलकर 'पृष्ठ' कहलाते हैं।
प्रग्राह—पाद-पाद के अवसान पर शंसन (पृ० १०५६)।

प्रजापित-तन् "अन्नादा च' आदि बारह पदों को 'प्रजापित-तन्' संज्ञक मन्त्र कहते हैं ( पृ० ६५१ )।

प्रतिगर—होता के लिए अध्वर्यु हारा बोले जाने वाले उत्साहजनक वचन, जैसे ओम् होतः (हे होता तुम्हारा अभिलियत होवे) (पृ० ५४७)।

प्रतिपद्—शस्त्र का पहला भाग (येन तृचेन शस्त्रं प्रारभते; सोऽयं तृचः प्रतिपदुच्यते) (पृ० ४३३)।

प्रपद-अक्षर पादादि वैकल्यरहित प्रक्षेप उच्चारण (पु० १२६६)।

प्राचीन वंश — उत्तर वेदी के पीछे का भाग जहाँ सोम रक्खा जाता है 'प्राचीन वंश' या 'अपवंश' कहलाता है। (पृ० १३९)

प्रातरनुवाक — प्रातःकाल बोले जाने वाले अनुवाक अर्थात् मन्त्र समूह। निर्वचन (पृ० २६७)।

प्रायणीय-इष्टि - यज्ञ की प्रारम्भिक इष्टि। निर्वचन (पृ० ५१)।

प्रेष 'होता यक्षत्' आदि मन्त्र से यज्ञ का आह्वान । निर्वचन (पृ० ४०९)।

बृहतो-नौ नौ अक्षरों के चार पादों से युक्त ३६ अक्षरों का छन्द।

भूतेच्छद-ऋचाएँ (पृ० १०८०)।

महानाम्नी — इस नाम की ऋचाएँ। निर्वचन (पृ० ७५२)। इन्द्र ने इन ऋचाओं से अपने को महान् बनाया।

महासूक्त - दस ऋचाओं से अधिक सूक्त (पृ० १०२१)।

मानुष-जो दोषरहित हो (= मादुष )। निर्वचन (पृ० ४९९)।

यज्ञदोष--जम्ब, गोर्ण और वात (प० ५५२)।

याज्या—आवाहन के बाद जिस ऋचा से देवता को हिव प्रदान करते हैं वह 'याज्या' ऋचा है (प० ३७, ६५)।

यूप—यज्ञशाला का खम्भा, जिसमें सवनीय पशु बाँधे जाते हैं । निर्वेचन (पृ० १९१) । राका—पूर्णिमा का पूर्वार्धभाग (प० ५११, ५५७) ।

रूपसमृद्धता—वे मन्त्र जिनमें उन मन्त्रों से की जाने वाली क्रियाओं का संकेत ही (पृ० ९८, १०९, ११०)।

रोहित - परु च्छेप ऋषि द्वारा दृष्ट ऋचाओं का नाम रोहित-छन्द है। निर्वचन (प० ७६४)।

वषट्कार—'वौषट्' यह मन्त्र वषट्कार है जो याज्या के अन्त में पढ़ा जाता है (पृ० ४६४)। यह तीन प्रकार का होता है १, वज्र २, धामच्छद् और ३. रिक्त (पृ० ३९५, ४००)।

वसतीवरि—वह जल जो यज्ञ के एक दिन पहले लाया जाता है। विह्न-जो अग्रणी हो। निर्वचन (पृ० ९८२)।

वाबाता—राजा की मझली रानी (प्रथम रानी महिषी है, द्वितीय वाबाता है और तीसरी परिवृक्ति है (पृ० ४५६)।

वाजःकूट-वालिखल्य ऋचाओं का विह्न मन्त्र विशेष (पृ० १०११, १०१३)।

विरिफित-विशेष क्लेश से उच्चरित (न्यूङ्ख) (पृ० ७४०)।

विश्वजित् - यागविशेष (पृ० १०४४; १०४९)।

विहरण-पथनकरण, दो पादों के मध्य विच्छेद करके पाठ, (पू० ३४९)।

विहतपाठ — परस्परव्यतिषङ्ग युक्त पाठ अर्थात् एक मन्त्र के पद को दूसरे मन्त्र के पद सं मिलाकर पाठ करना (पृ० ५७८, १०२७)।

च्याहाव—विशेष आहाव (पृ० १०००)। आदाविप 'शोंसाबोम्' इत्येतमाहावमन्त्रं पठेत् ; अन्तेऽपि तथा पठेत् (पृ० ४४८)।

च्यूह्म — छन्दों का क्रमशः चार-चार अक्षरों से बढ़ना, जैसे — गायत्री, उिणक्, अनुष्टुभ्, बृहती, पिङक्त, त्रिष्टुभ् और जगती। द्र० अब्यूह्ळ।

शक्वरी—चौदह-चौदह अक्षरों के चार पादों से युक्त ५६ अक्षरों का छन्द । निर्वचन (पृ० ७५३)।

शस्त्र-- जिनसे देवों की स्तुति की जाय। बारहशास्त्र-- १. आज्य, २. प्रउन, ३. मैत्रावरुण, ४. ब्राह्मणाच्छंसि, ५. अच्छावाक ६. मरुत्वतीय, ७. निष्केवल्य, ८. षोडशी, ९. वैश्वदेव, १०. आग्निमारुत, ११. पर्याय और १२. आश्विन।

शिल्प -- शस्त्रविशेष (पृ० १०३०)।

शुक्र—व्याहृति (पृ० ८८५)।

षडह-ज्योतिष्टोम के छः दिन (पृ० ६३१)।

षोडशी - स्तोत्रविशेष, निर्वचन ( पृ० ५७४ )।

संगिवनी — धूप से बचने के लिए जहाँ दोपहर को पशुओं को बाँधे जाते हैं। (पृ० ४४४)।

सदस् — प्राग्वंश के पूर्व की ओर सदस् नामक शाला (पृ० ३५१)। संगत — सूक्तविशेष (सम्यक् पतनं प्रकटीकरणं येषां सूक्तानाम्) (पृ० ६९४, ९९५) . निर्वचन। (पृ० ९७७)।

समानोदर्क — समान वाक्य पर समाप्त होने वाला सूक्त (तुल्यसमाप्तिकम्) ( पृ० ७१३ ७२०, ७६८, ७७१, ८१७)।

समिष्टयजुस् - गुयज्ञार्य अन्त्र (देवा गातुविदो गातुम्-इत्ययं अन्त्रः इष्टिसंपूर्तिकारित्वात् समिष्टयजुरित्युच्यते' (पृ० ७०, ११८३)।

साम — ऋक् और साम के संयुक्त होने से साम हुआ। निर्वचन (पृ० ४६२)। वे ही पाँच होकर इस प्रकार कल्पित हैं: १. आहाव और हिकार, २. प्रस्ताव और प्रयम ऋचा, ३. उद्गीय और द्वितीय ऋचा, ४. प्रतिहार और तृतीय ऋचा ५. निधन और वषट्कार।

सामिधेनी—ऋचाएँ। अग्नि प्रज्ज्यिलत करते समय पढ़े जाने वाले मन्त्र (पृ० २०, ५२८, ५५०, ६४७, ६७७)।

साह्न-ऐकाह्निक (पृ० ५४३)।

साकमश्य-एक साम का नाम। निर्वचन (पृ० ५६६)।

सिमा- जो सीमा से बाहर हुए। निर्वचन (पृ० ७५४)।

सिनीवाली-अमावस्या तिथि का पूर्वार्ध भाग। (पृ० ५५७)

स्तोमभाग—कुछ मनत्र हैं जो यजुष् के समान हैं। किन्तु ऋग्वेद में ये प्राप्त नहीं होते। मात्र सामवेद के ब्राह्माों में ही ये मिलते हैं। इन मन्त्रों में प्रत्येक मनत्र के चार भाग हैं। स्तोमभाग के अन्तिम चौथे भाग में समान मन्त्र हैं। ताण्डय ब्राह्मण (१-८-९) के अनुसार कुछ मन्त्र के प्रतीक इस प्रकार हैं जो तै॰ सं॰ ४.४.१.१ में आम्नात हैं—

- १. (i) रिक्मरिस (ii) क्षयाय त्वा (iii) क्षयं जिन्व (iv) सवित्वस्तावृहस्पतये स्तुत
- २. (i) प्रेतिरिव (ii) धर्मणे त्वा (iii) धर्म जिन्व (iv) सव •
- ३. (i) अन्वितिरसि (ii) दिवे त्वा (iii) दिवं जिन्व (iv) सव o
- ४. (i) सिन्धरसि (ii) अन्तरिक्षाय त्वा (iii) अन्तरिक्षं जिन्व (iv) सव०
- ५. (i) विष्टम्बोऽसि (ii) वृष्ट्यै त्वा (iii) वृष्टि जिन्व (iv) · · · ·

इन समान मन्त्रों की पुनरुक्ति जो ब्रह्मा द्वारा की जाती है वह मात्र ब्रह्म-लोक और दिन, रात, हवा, पानी एवं ईश्वर आदि सभी का प्रसाद प्राप्त करने के लिए ही है (पृ०८९१)।

स्वरसाम—छः दिनों के अहः विशेष का नाम । निर्वचन (पृ० ६४४) । हिवर्धान — सोमरूप हिव रखने की गाड़ी जो उत्तर वेदी में लायी जाती है (पृ० १७३)।

हिविष्पञ्चक — यज्ञ में छोड़ी जाने वाली पाँच वस्तुएँ — १. धान, २. करम्भ ३. परिवाप ४. पुरोडाश, और ५ पयस्या (मठ्ठा)।

होता - एक ऋत्विज, जो देवताओं का आह्वान करता है (पृ० २७, ९३४)।

होत्र — होता आदि के द्वारा विवक्षित कियाएँ (पृ०९५४)। (होतृत्वे समुप्पन्ना किया होताः)।

होत्रक — मैत्रावरुण, ब्राह्मणाच्छंसी और अच्छावाक (पृ० ९२८, ९३३, ९३४)।

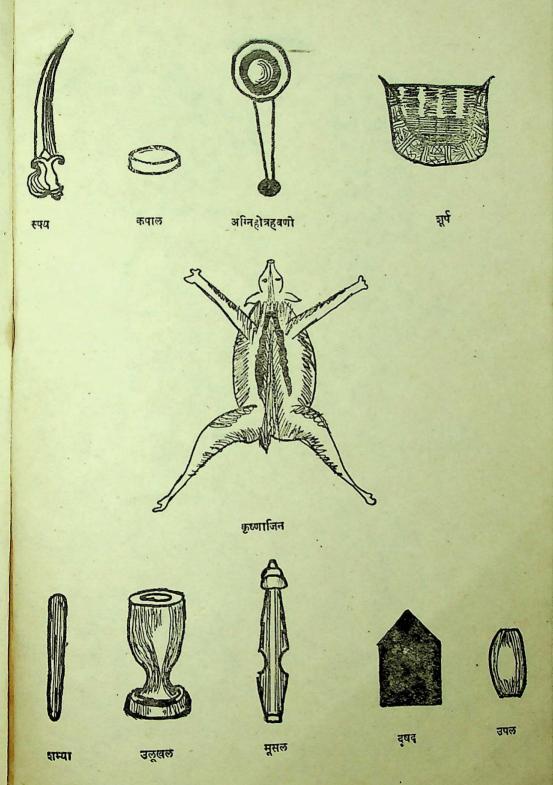

CC-0. Shri Vipin Kumar **ाम्युज** and. In Public Domain.

Digitized by Madhuban Trust, Delhi CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

# शुद्धिपत्रम्

| पृष्टाङ्क | पंक्ति | अशुद्ध                 | शुद्ध                      |
|-----------|--------|------------------------|----------------------------|
| 9         | 2      | बहुधोऽभ्युप°           | बहुविघोऽभ्युप°             |
|           | १०     | अर्थवादत्वेऽप्यस्तेषां | अर्थवादरवेSप्यस्त्वेषां    |
| 6         | २०     | महिदासमबज्ञाय यान्     | महिदासमवज्ञायान्यान्       |
| 9         | २०     | स्तोत्रशास्त्रयोः      | स्वोत्रशस्त्रयो:           |
| 80 .      | 88     | सङ्गतस्त्रिभः          | सङ्गिर्तिस्त्रभिः          |
| १०        | 24     | यजुर्वेदेनघ्वर्यवं     | यजुर्वेदेनाघ्वर्यवं        |
| १२        | 38     | याज्या                 | पुरोऽनुवाक्याः ३७ पृ० ।    |
| १५        | 8      | तग्रहणेन               | तद्ग्रहणेन                 |
| १५        | १०     | सन्यद्वत               | सं न्यदधत                  |
| 80        | 38     | ५. ऋ० सं० ३.६२.१०      | ५. ऋ० ३.६२.१०; द्रः इतः    |
|           |        |                        | परम्, पृ॰ ११६।             |
| 40        | १०     | जनताय                  | जनतायै                     |
| ८१        | 58     | संख्या                 | सरुया                      |
| 505       | १५     | आ त्वे                 | आ स्वे                     |
| १२३       | 80     | वेनोऽमाद्वा            | वेनोऽस्माद्वा              |
| १३१       | ३      | अत एवोक्तम्—           | अत एवोत्तःम्[प्रातिशाख्ये] |
| १३५       | २७     | ऋo १.१२३.२             | ऋ० १०.१२३.२                |
| १४८       | 8      | इपु वा                 | इपुं वा                    |
| १५५       | 28     | दद्यदंशु—              | तद्यदंशु—                  |
| १६८       | 9      | विश्वैरेवनं तहेवेः     | विश्वैरेवैनं तहेवैः        |
| १७४       | 38     | यतमान यदतमिति          | यतमाने यदैतमिति            |
| 288       | 88     | <b>ह्</b> द्यमाजस्य    | छिद्यमानस्य                |
| २२६       | ३०     | २७१ पृ० १४ पं०         | २२१ पृ० १२ पं०             |
| २७१       | 38     | ३. त्रष्टनसर्वा० १०.३० | यह टिप्पणी पृ० २७२ की है।  |
| ३५४       | २०     | ब्राह्मणी              | ब्राह्मणो ।                |
| ३५८       | १५     | दरोण                   | दुरोणे                     |
| ४०२       | 74     | अत्यन्तन क             | अत्यन्त <b>न</b> रक°       |
| ४१६       | 8      | निषिधेन                | निषेधेन                    |
| ४६२       | 8      | इदमग्र                 | इदमग्रे                    |
| ४६३       | 38     | अनु •                  | मनु॰                       |

| पृष्ठाङ्क | पंत्ति | अशुद्ध 💮                                     | शुद्ध                   |
|-----------|--------|----------------------------------------------|-------------------------|
| 404       | २०     | अवान°                                        | अनवान                   |
| 409       | 3      | योनिधृता .                                   | योनिर्धृता              |
| 448       | १५     | यद् ऐतेषां                                   | यद्येतेषां 💮 💮          |
| ६४८       | 18     | स्वर्गमेवं तल्लोकं                           | स्वर्गमेव तं लोकं       |
| ६८७       | 3      | सामन्तरम्                                    | सामान्तरम्              |
| . ६९६     | २६     | महान्त वा                                    | महान्तं वा              |
| ७०१       | २६     | त्व सोम                                      | त्वं सोम                |
| ७१७       | 38     | २. ऋ० ९.२२.६-८                               | २. 雅。 = . ६८. ७-९       |
|           |        | ४. ऋ० ८.२३.५,६                               | ४. ऋ० ८.५३.५,६          |
| ७४७       | 9      | यद्धेव                                       | यद्वचेव '               |
| 608       | 9      | .सद्वयग्नि                                   | यद्द्रचिन               |
| 578       | 4      | ग यत्साम                                     | गायत् साम               |
| ८३४       | 4      | मानतग्रहाय                                   | मानसग्रहाय              |
| ९२२       | 3      | ऋजुनीति                                      | ऋजुनीती                 |
| ९२३       | १५     | ता व एता                                     | ता वा एता               |
| .९३२      | १५     | त्वधिकानामृचां। न शंसेत्                     | त्वधिकानामृचां न शंसेत् |
| १०६६      | 38     | ह्मपि                                        | ह्यार्षा॰               |
| १०६७      | 37     | षड्गुशिष्यः                                  | षड्गुरुशिष्य:           |
| १०७२      | 37     | २. षड्गुरुशिष्यः                             | षड्गुरुशिष्यः २.        |
| १०७४      | १५     | श्वतो                                        | श्वेतो                  |
| १०७७      | १९     | विक्षेपो कारण                                | विक्षेपों के कारण       |
| ११०३      | 27     | सर्व तत्                                     | सर्वमेतत् -             |
| ११२४ .    | 35     | ना हरेदनद्वा                                 | नाऽऽहरेदनद्वा           |
| ११२५      | १५     | तदेशाभि                                      | तदेषाभि                 |
| ११३२      | 18     | सोययाग                                       | सोमयाग                  |
| १२४४.     | 85     | स्वाराज्याय                                  | स्वाराज्याय वैराज्याय   |
| १२६४      | १७     | अभिवर्तेन                                    | अभीवर्तेन               |
| १३०९      | 80     | किंमनिश्चहेंशे                               | कस्मिरिचदेशे            |
| १३११      | 22     | प्रापया •                                    | ्रप्रापय                |
| १३१२      | 8      | आत्वीयं का                                   | आत्तवीमं                |
| १३१६      | 2      |                                              |                         |
|           | C      | तपान्त<br>C-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband | . In Public Domain.     |

Digitized by Madhuban Trust, Delhi

Digitized by Madhuban Trust, Delhi

Digitized by Madhuban Trust, Delhi CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

